प्रकाशक :

जयंत श्रीघर तिरूक, ५६८ नारायण पेठ, ह्ये. तिलक-मंदिर (गायकवादवाडा), प्रनार

प्रकाशक ने सर्वाधिकार स्वाधीन रस्त्रे हैं

सुद्रकः ज्यानित्रहरूकः, कंस री सुद्रणाल्यः, ५६८ नारायण पेटः, पूना २

# अथ समर्पणम्।

श्रीगीतार्थः क्ष गंभीरः व्याख्यातः कविभिः पुरा।
आचार्येर्यश्च बहुधा क्ष मेऽल्यविषया मतिः॥
तथापि चापलाद्सिम वक्तुं तं पुनरुद्यतः।
शास्त्रार्थान् सम्मुखीकृत्य प्रतान् नव्यैः सहोचितैः॥
तमार्थाः श्रोतुमहीन्त कार्याकार्य-दिहस्तवः
एवं विद्याप्य सुजनानं कालिदासास्तरैः प्रियैः॥
वालो गांगाधिरिधाऽहं तिलकान्वयजो द्विजः।
महाराष्ट्रे पुण्यपुरे वसन् शांडिल्यगोत्रभृत॥
शाके सुन्यग्रिवसुभ् — सम्मिते शालिवाहने।
अनुमृत्य सतां मार्गं स्मरंधापि वचोक्ष हरेः॥
समर्पये प्रन्थमिमं श्रीशाय जनतालने।
अनेन प्रीयतां देवों भगवान् पुरुषः पर॥

यक्तरोधि यदशासि यज्जुहोधि ददासि यत् ।
 यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्य मदर्गणम् ॥

– गीता ९. २७

## गीतारहस्य के भिन्न भिन्न संस्करण

```
जून १९१५
मराठी —
         १ला
               संस्करण
                            सप्टेंबर १९१५
         २ स
                 "
                            1996
         ३स
                 "
                             १९२३
         ४ या
                 ,,
         ५ वॉ [ दो भागो में पहला सस्तरण ] १९२४-१९२६-
         ६ वॉ
                            १९५०
                  ,,
        ७ वॉ
                            १९५६
                  "
         ८ वॉ
                             १९६३
                  ,,
हिंदी- १ ला
                             १९१७
              संस्करण
         २ रा
                             १९१८
                  "
         ३ स
                             १९१९
                  "
         ४ था
                             १९२४
                  "
         ५ वाँ
                             १९२५
                  ,,
         ि दो भागों में पहला संस्करण ] १९२६
         ६ वॉ
                             2996
                  "
         ७ वाँ
                             १९३३
                 ,,
         ८ वॉ
                             १९४८
                  91
         ९ वॉ
                             १९५०
                  "
        १० वॉ
                             १९५५
                  ,,
                             १९५९
                  "
                             १९६२
                  ,,
     ' १३ वॉ
                             १९६७
                  "
गुजराती – १ ला
                             १९१७
                 ,,
         २ स
                             १९२४
                 ,,
         ३सा
                             १९५६
                  23
भानदी --
               संम्करण
        १सा
                             १९१९
         २स
                             १९५६
                 "
```

- चेलगू — १ ला ,, १९१९ - बंगला — १ ला ,, १९२४ - चमील — १ ला ,, [ दो माग, अपूर्ण ] १९२४ - बंग्रेजी — १ ला ,, [ दो मागो में ] १९३६ - २ रा ,, १९६५

## लो. तिलकजी के अन्य अंग्रेजी प्रन्थ

ं[१] The Orion वेडकाल का निर्णय, १ ला संस्करण १८९३ २ स १९१६ 22 ३ रा १९२५ 33 १९५५ ४ था 1[?] The Arctic Home in the Vedas भायों का मूल निवासस्यान १ ला संस्करण १९०३ २ रा १९२५ 3 2 ३ स १९५६ 99 [ 3] Vedic Chronology & Vedanga Jyotish वेटों का कालनिर्णय और वेटांग ज्योतिष १ ला संस्करण १९२५

> श्री हंसराज वच्छराज नाहटा सरदारशहर निवासी द्वारा जैन विश्व भारती, लाडनूं को सप्रेम भेंट -

## भारतीय आध्यात्मिकता का सुमधुर फल

" प्रत्यक्ष अनुभव से यह स्पष्ट दिखाई देता है, कि श्रीमद्भगवद्गीता वर्तमान युग में भी उतनी ही नावीन्यपूर्ण एवं स्फूर्तिदात्री है, जितनी की महाभारत मे समाविष्ट

होते समय थी । गीता के सन्देश का प्रभाव केवल टार्शनिक स्मयवा विद्वसर्चा का विषय नहीं है, अपितु भाचार-विचारों के क्षेत्र में भी विद्यमान होकर मार्ग वतलानेवाला है। एक राष्ट्र तथा संस्कृति का पुनरुजीयन गीता का उपदेश करता भाषा है। संसार के अत्युच्च शास्त्रविवयक प्रन्थों में उसका अविरोध से समावेश हुआ है। गीताग्रन्थ पर स्वर्गीय लोकमान्य तिलक्षजी की व्याख्या निरी महीनाथी व्याख्या नहीं है। वह एक स्वतन्त्र प्रवन्ध है। उसमें नैतिक सत्य का उचित निदर्शन मी है। अपनी सूक्ष्म और व्यापक विचारप्रणाही तथा प्रमावीत्याहक लेखनशैली के कारण



वावृ भरविन्द्र घोप

मराठी माषा का पहली श्रेणी का यह पहला प्रचण्ड गद्यग्रन्थ अमिजात वाल्यय में समाविष्ट हुआ है। इस एक ही ग्रन्थ से यह स्पष्ट होता है, कि यदि तिल्कजी सोचते तो मराठी साहित्य और नीतिशास्त्र के इतिहास में एक अनोखा स्थान पा सकते। किन्तु विधाता ने उनकी महत्ता के लिए वाल्ययक्षेत्र नहीं रखा था। इसलिए केवल मनोरंजनार्थ उन्होंने अनुसन्धान का महान कार्य किया। यह अर्थपूर्ण घटना है, कि सनकी कीर्ति अजरामर करनेवाल उनके अनुसंधान ग्रंथ उनके जीवितकायों से विविश्वातापूर्वक लिए हुए विश्वानितकाल में निर्मित हुए हैं। स्वर्गीय तिलक्षजी की प्रतिभा के ये गीण साविष्कार भी इस हेत से संबद्ध हैं, कि इस राष्ट्र का महान मिवतन्य उसके उल्ल्वल गतितहास के योग्य हो। गीतारहस्य का विषय जो गीताग्रन्थ है, वह मारतीय आध्यात्मकता का परिषक सुमधुर फल है। मानवी श्रम, जीवन और कर्म की मिहिमा का सप्तेश अपनी अधिकारवाणी से टेकर सचे अध्यात्म का सनातन सन्देश गीता दे रही है, जो कि आधुनिक काल के ध्येयवाद के लिए आवश्यक है।"

## दिव्य 'टीका'-मौक्तिक

'' वास्यावस्था में ही मुझे ऐसे शास्त्रीय ग्रन्थ की आवश्यकता प्रतीत होने हगी, जो कि जीवितावस्था के मोह तथा कसीटी के समय उचित मार्गदर्शक हो। मैंने कहीं पढा

था, कि केवल सात सौ श्लोकों में गीता ने सारे आस्त्रों का मीर उपनिषदों का सार — गागर में सागर — मर दिया है। मेरे मन का निश्चय हुआ। गीतापठन सुविधाजनक होने की दृष्टि रखकर मैंने संस्कृत का अध्ययन किया। वर्तमान अवस्था में तो गीता मेरा बाइवल या कुराण ही नहीं, विक प्रत्यक्ष माता ही हुई है। अपनी लौकिक माता से तो कई दिनों से मैं बिछुड़ा हूं। किन्तु तमीसे गीतामैया ने ही मेरे जीवन में उसका स्थान प्रहण कर लिया है और उसकी बुटी नहीं के बरावर कर दी। आपत्काल में बही मेरा सहारा है।



महात्मा गानधी

स्वर्गीय लोकमान्य तिल्क्जी अपने अभ्यास एवं विद्वत्ता के ज्ञानसागर से 'गीता-प्रसाद' के वलपर ही यह दिव्य टीका-मौक्तिक पा चुके । बुद्धि से आविष्कार करने के व्यापक सत्य का मण्डार ही उन्हें गीता में प्राप्त हुआ।

गीता पर तिलक्जी की टीका ही उनका शाश्वत स्मारक है। स्वराज्य के युद्ध में विजयश्री प्राप्त होनेपर भी वह सदा के लिए बना रहेगा। तिलक जी का विशुद्ध चारिन्य और गीता पर उनकी महान् टीका दोनों बातों से उनकी स्मृति चिरप्रेरक होगी। उनके जीवनकाल में अथवा साप्त भी ऐसा कोई व्यक्ति मिलना असंभव है, जिसका उनसे अधिक व्यापक और गहरा शास्त्रज्ञान हो। उनकी गीता पर जो अधिकारयुक्त टीका है, उससे अधिक मौलिक प्रन्य की निर्मिति न अभीतक हुई है और न निकट के भविष्य-काल में होने की संभावना है। गीता और वेद से निर्मित समस्याओंका तिलक्ष ने जो सुचार रूप से संशोधन किया है, उससे अधिक अभीतक और किसीने नहीं किया है। अयाह विद्या, असीम स्थार्थत्याग और आजन्म टेशसेबा के कारण जनता जनाईन के हमनिद्दर में तिलक्षी ने अदितीय स्थान पा लिया है। "

महात्मा गान्धी
 (वनारस-कानपूर के अभिभाषण)

## प्रकाशक का निवेदन

हमारे पितामह स्वर्गीय ठोकमान्य बाल-गंगाधर तिलक महोटय प्रणीत श्रीमत् भगवद्गीता भयवा कर्मयोगशाल अन्य का तेरहवाँ संस्करण प्रकाशित करनेका का सुभवसर भाज प्राप्त हुआ है। इसके तीन संस्करण लोकमान्यजी के जीवनकाल में प्रिष्टिद्ध हो चुके थे। चतुर्थ संस्करण में इस प्रन्य का थोड़े में इतिहास दिया था। यहाँ भी उसको दुहराना हम उचित मानते हैं।

यह सर्वत्र सुविदित ही है कि गीतारहस्य ग्रन्थ ले. तिलक महोदय ने वर्मा के मण्डाले नगर में कारायहवास के समय में लिखा था। हमारे पास की इस प्रनथ की मूल पेन्सिल से लिखी हुई हरतलिखित चार बहियों से जात होता है कि इस प्रन्य के मसविदे का आरंग मण्डाले में ता. २ नवंबर सन १९१० में करके स्त्रामग ९०० पृश्ों का यह संपूर्ण प्रन्य ता. ३० मार्च १९११ के रोज़ ( अर्थात केवल पाँच महीनी में उन्होंने अपने हाथ से अलग कर दिया। सोमवार, ता. ८ जून १९१४ इस रोज लोकमान्य महोटय की मण्डाले के काराग्रह से मुक्तता हुई । वहाँ से पूना लीट आने पर कई सप्ताहों तक राह देखके भी, मण्डाले के कारागृह के अधिकारी के स्वाधीन की हुई गीतारहस्य की हस्तलिखित बहियाँ जल्ड वापिस करने का सरकार का इरादा टीख नहीं पड़ा । जैसे जैसे अधिक दिन व्यतीत हो जाने लगे, वैसे वैसे सरकार के हेतुओं के बारेमें लोग अधिकाधिक सार्शक होते चले। कोई कोई तो आखिर स्पष्ट कहुने लगे, कि ۴ सरकार का विचार कुछ टीक नहीं मालूम होता। पुस्तक वापिस न करने का ढेंग ही ज्ञात होता है।" ऐसे शब्द बन किसी के मुँह से निकल कर लोकमान्यजी के कानों पर ़ आते ये, तब वे कहा करते थे, कि - 'डरने का कुछ कारण नहीं। ग्रन्थ यटि सरकार के स्वाधीन है, तो भी उसका मजपून मेरे मस्तिष्क में है । निवृत्ति के समय में शान्तता से सिंहगढ़ के किले पर मेरे बेगले में बैठ कर प्रन्थ फिर से मैं यथास्थित लिख डालूँगा। '-यह आत्मविश्वास की तेजरवी माषा उत्तरती उम्रवाले – भर्यात् ६० वर्ष के – वयोद्दद ग्रहस्य की है, और यह ग्रन्य मामूळी नहीं; बल्कि ग्रहन तत्त्वज्ञान के विषय से भरा हुआ ९०० पृष्ठों का है। इन सब बातों को ध्यान में छेने से छोकमान्य महोदय के प्रवृत्तिपर प्रयत्नवाद की ययार्थ कल्पना त्वरित हो जाती है। सुमाग्य से तदनन्तर जल्डी ही सरकार की ओर से संभी बहियों सुरक्षित वापिस हुई; और लोकमान्य के जीवनकालमें प्रनथ के तीन हिन्दी संस्करण प्रकाशित हुए |

गीतारहस्य का मूल मसविदा चार बहियों में था, यह उल्लेख ऊपर किया गया है। उन बहियों के संबन्ध में विशेष परिचय इस प्रकार है:--

| 'पुस्तव | 5 विषय                                | ર્વેહ                                             | लिखने का काल                             |
|---------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ₹.      | रहस्य. प्र. १ से ८                    | १ से ४१३                                          | २ नवंबर १९१० से ८ दिसंबर १९१०            |
| ₹.      | रहस्य. प्र. ९ से १३                   | १ से ४०२                                          | \ १३ डिसंबर १९१० से<br>} १५ जनवरी १९११   |
| ₹.      | रहस्य. प्र. १४ से १५                  | १ से १४७                                          | 1                                        |
|         | बहिरंगपरीक्षण,                        | { १५१-२४४ और<br>} ४०१-४१२                         | ( १५ जनवरी १९११<br>से<br>१ ३० जनवरी १९११ |
|         | मुखपृष्ठ, समर्पण और                   | •                                                 | ३० जनवरी १९११                            |
|         | श्लोको का अनुवाद                      | २४५–२४७                                           | 1                                        |
|         | अध्याय १-३                            | <i>586–366</i>                                    | 1                                        |
| ٧.      | स्त्रोकों का अनुवाद<br>अध्याय ४ से १८ | \$\circ{2}\circ\circ\circ\circ\circ\circ\circ\cir | (१० मार्च १९११<br>से<br>३० मार्च १९११    |
|         | प्रस्तावना                            | }                                                 | ) ३० मार्च १९११                          |

पुस्तक की अनुक्रमणिका, समर्पण और प्रस्तावना मी लेकमान्य महोटय ने कारागृह में लिखी थी; और और लोर जगह जगह पर कीन कीन-सी नार्ते रखनी थीं, उनकी स्वना मी लिख कर प्रन्य परिपूर्ण करा रखा था। उसपर से यों ज्ञात होता है कि उनकी कारागृह से अपने जीते जी मुक्तता होगी या नहीं, इस बात का मरोसा नहीं था; और मुक्तता न होने के कारण अपना परिश्रमपूर्वक संपादन किया हुआ शान और उस से स्पृचित विचार व्यर्थ न जाएँ; बल्कि उनका लाम अगली पीट्री को मिले यह उनकी अन्युक्तर इच्छा थी। पुरतक की अनुक्रमणिका पहले होनों पुस्तकों के आरंभ में उन पुस्तकों के विषय की ही है; पुस्तक का मुखपृष्ठ और तीसरे पुस्तक में २४५ से २४७ पृष्ठों में है और प्रस्तावना चीथँ पुस्तक में ३४१ से ३४३ और ३७५ से ३८४ पृष्ठों में है। कारागृह से मुक्तता होने पर प्रस्तावना में छुछ सुधार किया है; और वह जिन्होंने प्रकारनकाल में सहायता ही थी उन व्यक्तिनिर्देशविषयक है। यह विषय प्रथमान्नि की प्रस्तावना के अन्तिम पैरिवाफ़ के आगे के पैरिवाफ़ में लिखा है। अन्तिम पैरिवाफ़ तो कारागृह में ही लिखा हुआ या।

उनमें से पहली पुस्तक में पहले आठ प्रकरणों को 'पूर्वार्थ' संज्ञा टी गई है (वह पुस्तक के पृष्ठ के चित्र से ज्ञात होगा), दूसरी पुस्तक को उत्तरार्थ माग पहला और तीसरी को उत्तरार्थ माग दूसरा इस प्रकार संज्ञाएँ टी गई है। उस पर से यों ज्ञात होता है कि प्रन्य के प्रथम टो माग करने का उनका विचार था। उनमें से पहली पुस्तक के आठ प्रकरणों का मसविदा केवल एक महीने में ही लिखकर तैयार हुआ था; और

ये ही प्रकरण अत्यन्त महत्त्व के हैं। उस पर से लेकमान्य महोदय इस विपय से कितने ओतप्रोत तैयार ये, इसका और उनके अस्लिक्त प्रवाह का यथार्थ ज्ञान पाटकों को सहत्त ही होगा। पुस्तकों से प्रध फाइ देने की अथवा नये जोड़ने की कारायह के नियमानुसार उनको आज्ञा न यी; किन्तु विचार से स्वित होनेवाली वातों को नये प्रधों के भीतर लोड़ने की सुविधा उनको मिली थी। यह खतर दूसरे और तीसरे मुखपूर में अन्दर के बाजू में लिली है। अन्तिम पुस्तक सिर्फ एक पखवादे में लिखी है। सुख्य वावत दाहिने हाथ के तरफ़ के पृष्ठां पर लिखके उन पृष्ठां के पीछे की कोरी वाजू पर अगले पृष्ठ पर की अधिक बढ़नेवाली वावत लोड़ी है। आशा है, कि नूल इस्तिलित प्रति-सवन्धी जिज्ञासा इस विवेचन से पूर्ण होगी।

इस प्रन्थ का जन्म होने के पहले प्रस्तुत विषय के संबन्ध मे उनका व्यासंग जारी था, इसका उत्तम प्रमाण उनके और दो प्रन्यों में है। 'मासानां मागेशीपाँउई' (गीता १०-३५, गीतारहम्य पृष्ठ ७७४) इस श्लोक का अर्थ (मादार्थ) निश्चित करते समय उन्होंने वेट के महोद्यि में हुनकी लगा कर ओरायनरूपी नुक्ता जनता की स्वाधीन की हैं और वेटोटिष का पर्यटन करते ही आर्यों के मूल वसतिस्तान का पता लगाया है। कालानुकम से गीतारहस्य अन्तिम टहरा; तो भी महत्त्व की दृष्टि से उसको ही – उत्पर के दो पुस्तकों का पूर्ववृत्तान्त व्यान में रखने से – आवान्धान देना पड़ता है। गीता संबंध के व्यासंग से ही ये दो पुस्तकों निर्माण हुई हैं। 'ओरायन' पुस्तक की प्रस्तायना में लोकमान्य महाशय ने गीता के अन्यास का उद्धेन्त्र किया है।

'ओरायन' और 'आयों का मूल वस्तिस्थान' ये डोनों अन्य यथावकाश प्रिख हुए और लगत् मर में विख्यात हो चुके। परन्तु गीतारहस्य क्षिखने का मुहूर्त लोकमान्य के तीसरे डीर्घ काराबास से प्राप्त हुआ। ऊपर लिखे हुए डोनों अन्यों का लेखन भी कारायह में ही हुआ है। सार्वजनिक प्रश्तियों की उपाधि से मुक्त हो कर अन्यलेखन के लिए आवश्यक स्वस्थता कारायह में मिल सकी। परन्तु प्रत्यक्ष प्रन्थलेखन का आरंभ करने के पूर्व में उनको बड़ी मारी मुसीवतों से झगड़ना पड़ा। उन्हें उनके ही शब्दों में इस जगह कहना उचित है।— कुछ दिन बाद सब पुस्तक मेरे पास रखने का बंद हुआ और हुक्म हुआ कि एक समय सिर्फ़ चार ही पुस्तक रखी जाय। उस पर बर्मा सरकार को अर्व करने पर प्रन्थलेखन के लिए सब पुस्तक मेरे पास रखने की परवानगी हुई। पुस्तकों की संख्या जब में बहाँ से लीटा, तब ३५० से ४०० तक हुई थी। अन्यलेखन के लिए जो कार्यं देने में आते थे, वे छूटे न कर, ज़िल्टबंट किताव बॉघ के मीतर के सफ़े गिनके और उनपर दोनों ओर नंबर लिख कर देने में आते थे; और लिखने को स्याही न देने सिर्फ़ पेन्सिल छील देने में आती थी।" (लोकमान्य तिलक महाश्वय के छूटने के बाद की पहली मुलावत — 'केसरी', ता. ३०-जून १९१४).

अपनी कल्पनाशक्ति को थोड़ा ही और तान देने से वाचकहृन्ट तिल्क महोदय को अन्यलेखन में कैसी मुसीवर्तों का सामना करना पड़ा होगा, यह बरावर समझ लेंगे। तिस पर भी उनकी पर्वाह न करके सन १९१० के चाड़े में उन्हों ने हस्तिलिखित नक्ल लिखकर तैयार कर दी। पुस्तक का कचा मसविदा तैयार होने की खबर उन्होंने १९११ साल के आरंभ में एक पत्र में देने पर वह पत्र सन १९९१ मार्च महीने में 'मराठा' पत्र की एक संख्या में समग्र प्रसिद्ध हुआ। गीतारहस्य में दिया हुआ विवेचन लोगों को अधिक सुगम हो, इस कारण से तिल्क महोदय ने सन १९१४ के गणेशोत्सव में चार व्याख्यान दिये थे; और वाद में ग्रन्थ छापने के काम आरंभ होने पर १९१५ के जून महीने में उसका पूर्णावतार हुआ। इसके आगे का पूर्ण इतिहास सर्वत्र स्रविदत है।

छोकमान्य तिलक्षजी के इस मौलिक ग्रन्य के लिए अध्ययकारियोंकी मांग बढ़ती ही जा रही है। उसी मांग को पूरी करने के हेतु आज हम यह तेरहवाँ संस्करण प्रकाशित कर रहे हैं।

केसरी-मराठा संस्था के विश्वस्तने यह ग्रन्य केसरी कार्यालय में छाप दिया इसलिए आपको धन्यवाद प्रदान करना हम अपना कर्तन्य मानते हैं।

हम मानते हैं, कि इस तेरहवॉ संस्करण को देखकर पाठक अवश्य ही सन्तोष पाऍगे | जहॉतक हो सके, इस तेरहवॉ संस्करण को अद्ययावत् एवं सुद्योमित करने के लिए मरसक कोशिज्ञ की है | इसकी जिल्ट पूर्णतया कपड़े की है; और प्रन्य में संफ्रेंट कागज़ का उपयोग किया है |

हमारे विलक्षारमिल श्रीमान् टलाल्जी ने मूल करपना की अपेक्षा भी वे टोनों वित्र इतनी सफलतापूर्वक चित्रित किये कि उनकी अलग प्रशंसा करने की कोई आवस्यकता नहीं रही। चित्रकार से मोहक एवं अत्युक्तम वित्र खिंचवाये जानेपर भी छपाई का कार्य उतनी ही लगन से करना पड़ता है। शिवराज फाईन आर्ट लियो वर्क्स (नागपुर) ने वेष्टन-छपाई का वह कार्य सुचारू रूपसे पूर्ण कर दिया।

ं इस प्रकार इस अन्य की सजावट में अनेकों ने परिश्रम उठाये हैं । स्वतन्त्र भारत के भाग्यज्ञाली पाठकों के हाथ में आज यह अन्य हम डे रहे हैं आज्ञा है, कि पाठक इसका सहर्ष और सानन्द स्वीकार करेंगे।

गीतानयंती, ज्ञाक १८८७ दि. ४ दिसंबर १९६५ – ज. थी. तिलक – थी. थी. तिलक

## अनुवादक की भूमिका

भूमिका लिख कर महातमा तिलक के प्रत्य का परिचय कराना मानों स्थे की दीपक से दिखलाने का प्रयत्न करना है। यह अन्य स्वयं प्रकाशमान होने के कारण अपना परिचय आप ही दे देता है। परन्तु भूमिका लिखने की प्रणालीसी पढ़ गई है। अन्य को पति ही पत्र उलट-पलट कर पाटक भूमिका लोजने लगते हैं। इसिहए उक्त प्रणाली की रक्षा करने और पाटकों की मनस्तुष्टि करने के लिए इस शीर्षक के नीचे दो शब्द स्थलना आवश्यक हो गया है।

सन्तोष की बात है, कि श्रीसमर्थ रामदास्वामी की अशेष कृपा से तथा सद्गुर श्रीरामदासानुदास महाराज (हनुमानगद, वर्षा निवासी श्रीघर विण्यु परांज्ये) के प्रत्यक्ष अनुग्रह से जब से मेरे हृदय में अध्यात्म विषय की जिजासा उत्पन्न हुई है, तमी से इस विषय के अध्ययन के महत्त्वपूर्ण अवसर मिलते जाते हैं। यह उसी कृपा और अनुग्रह का फल था, कि में सवत् १९७० में श्रीसमर्थ के दासबोध का हिन्दी अनुवाद कर सका। अब उसी कृपा और अनुग्रह के प्रमाव से लोकमान्य वाल गंगाधर तिलककृत श्रीमद्भगवदीतारहस्य के अनुवाद करने का अनुप्रम अवसर हाथ लग गया है।

जब मुझे यह काम सैंपा गया, तब प्रत्यकार ने अपनी यह इच्छा प्रकट की, कि मूलप्रत्य में प्रतिपादित सब माव ज्यों-के-त्यों हिन्दी में पूर्णतया व्यक्त किये जाएँ। क्योंकि प्रत्य में प्रतिपादित सिद्धान्तों पर जो आक्षेप होंगे, उनके उत्तरदाता मूल टेलक ही हैं। इसिए मैने अपने लिए दो कर्तव्य निश्चित किये। (१) यथामित मूलमावों की पूरी पूरी रक्षा की जाए; और (२) अनुवाद की भापा यथाशिक छुद्ध, सरल, सरस और पुत्री रक्षा की जाए; और (२) अनुवाद की भापा यथाशिक छुद्ध, सरल, सरस और पुत्री रक्षा की जाए; और (२) अनुवाद की भापा यथाशिक छुद्ध, सरल, सरस और पुत्री के हों। अपनी अल्पनुद्ध और सामध्ये के अनुसार इन दोनों कर्तव्यों के पालन करने में मैंने कोई बात उठा नहीं रखी है। और मेरा आन्तरिक विश्वास है, कि मूलप्रत्य के माव यिक्षित्रत् भी अन्यया नहीं हो पाये है। परन्तु संमव है, कि विषय की-किटनता और मावों की गंमीरता के कारण मेरी भाषाशैली कहीं कहीं विलय अथवा दुर्वोधसी हो गई हो। और यह संभव है, कि हुँदनेवालों को इसमें 'मराठीपन की चूं'भी मिल जाय। परन्तु इसके लिए किया क्या जाय? लाचारी है। मूलप्रत्य मराठी में है। मैं स्वयं महाराष्ट्र का हूँ। मराठी ही मेरी मातृभाषा है। महाराष्ट्र देश के केन्द्रस्थल पूना में ही यह अनुबाद छापा गया है। और में हिन्दी का कोई 'धुरन्धर' लेखक भी नहीं हूँ। ऐसी अवस्था में यदि इस प्रत्य में उक्त दोप न मिले, तो बहुत आश्चर्य होगा।

यद्यपि मराठी 'रहस्य' को हिन्दी पोशाक पहना कर सर्वोगसुन्दर रूप से हिन्दी पाठकों के उत्सुक हृदयों में प्रवेश कराने का यत्न किया गया है; और ऐसे महस्वपूर्ण विषय को समझाने के द्विप उन सब साधनों की सहायता ली गई है, कि जो हिन्दी साहित्य-संसार में प्रचलित है; फिर भी स्मरण रहे, कि यह केवल अनुवाद ही है — इसमे वह तेज नहीं आ सकता, कि जो मूलप्रन्य में है । गीता के संस्कृत स्टोलों के मराठी अनुवाद के विषय में स्थयं महात्मा तिलक ने उपोदात (पृष्ठ ६०२) में यह लिखा है: — " समरण रहे, कि अनुवाद आखिर अनुवाद ही हूं। हमने अनुवाद में गीता के सरल, खुले और प्रधान अर्थ को ले आने का प्रयस्त किया है सही; परन्तु संस्कृत शन्दों में और विशेषतः भगवान की प्रेमगुक्त, रसीली, त्यापक और क्षण क्षण में नई विच उत्पन्न करनेवाली वाणी में लक्षणा से अनेक व्यंग्यार्थ उत्पन्न करने मा जो सामर्थ्य है, उसे बरा भी न बराबदा कर दूसरे शन्दों में च्यों-का-त्यों झलका देना असंभव है ...!" ठीक यही श्रात महात्मा तिलक के प्रन्थ के हिन्दी अनुवाद के विषय में कही जा सकती है।

एक तो विषय तास्विक, दूसरे गंमीर और फिर महातमा तिलक की वह ओड़-स्विनी, व्यापक एवं निकट भाषा, कि जिसके मर्म को ठीक ठीक समझ लेना कोई साधारण वात नहीं है। इन दूहरी-तिहरी कठिनाइयों के कारण यि वाक्यरचना कहीं कठिन हो गई है हो, या अशुद्ध मी हो, तो उसके लिए सहृदय पाठक मुझे समा करें। ग्रन्थ के अनुवाद में किन किन कठिनाइयों से सामना करना पड़ता है और अपनी स्वतन्त्रता का त्याग कर पराधीनता के किन किन नियमों से बन्ध जाना होता है, इसका अनुभव वे सहानुभूतिशील पाठक और लेलक ही कर सकते हैं, जिन्होंने इस ओर कमी ध्यान दिया है।

राष्ट्रमाषा हिन्दी को इस बात का अभिमान है, कि वह महातमा तिल्क के गीता-रहस्यसंबन्धी विचारों को अनुवादरूप में उस समय पाटकों को मेंट कर सकी है, जब कि और किसी भी माषा का अनुवाद प्रकाशित नहीं हुआ, — यदापि दो एक अवनुाद तैयार थे। इससे आशा है, कि हिन्दीप्रेमी अवस्य प्रसन्न होंगे।

अनुवाद का श्रीगणेशा जुलाई १९१५ में हुआ या और दिसंबर में उसकी पूर्ति हुई। कनवरी १९१६ में छपाई का आरंम हुआ, जो जुन सन १९१६ में समात हो गया। इस प्रकार एक वर्ष में यह प्रंय तैयार हो पाया। यदि मिश्रमंडली ने मेरी पूर्ण सहायता न की होती, तो में इतने समय में इस काम को कमी पूरा न कर सकता। इनमें वैद्य विश्वनाथराव छले और श्रीयुत मीलिप्रसाटनी का नाम उद्धेल करने योग्य है। कविवर वा. मैथिलीशरण गुप्त न कुछ मराटी पर्यो का हिन्टी रुपान्तर करने में अच्छी सहायता दी है। इसलिए वे धन्यवाद के मागी हैं। श्रीयुत पं. ट्राइंग्संड पाण्डेय ने जो सहायता की है, वह अवर्णनीय एवं अत्यन्त प्रदंश के योग्य है। देख लिखने में, हस्तलिखित प्रति की दुहराने में और प्र्क का संशोधन करने में आपने दिनरात कटिन परिश्रम किया है। अधिक क्या कहा जाय! घर छोड़ कर महीनों तक आपको इस काम के लिए पूने में रहना पड़ा है। इस सहायता और उपकार का बदल केवल धन्यवाद टे देने से ही नहीं हो जाता। हृदय जानता है, कि में आपका कैसा ऋणी हूं। हि० जि० ज० के संपादक श्रीयुत मास्कर रामचन्द्र मालेशान ने तथा

और भी अनेक मित्रों ने समय समय पर यथाशक्ति सहायता की है। अतः इन सब महाशयों को में आन्तरिक धन्यवाट देता हूँ।

एक वर्ष से अधिक समय तक इस प्रन्य के साथ मेरा अहोरात्र सहवास रहा है। सोते-जागते इसी प्रन्य के विचारों की मधुर फल्पनाएँ नज़रों में खलती रही है। इन विचारों से मुझे मानसिक तथा आस्मिक अपार लाम हुआ है। अतः जगदीश्वर से यही विनय है, कि इस प्रन्य के पढ़नेवालों को इससे लामान्वित होने का मंगलमय आशीर्वाट दीनिये।

श्रीरामदासी मठ, रायपुर (सी. पी.) मंगल्खार, देवशयनी, ११ संवत् १९७३ वि०

– माधवराव सप्रे

#### प्रस्तावना

सन्तों की उच्छिप्ट उक्ति है मेरी बानी। जानूँ उसका मेद भला क्या, क्या में बज्ञानी॥ #

श्रीमद्भगवद्गीता पर अनेक संस्कृत भाष्य, टीकाऍ तया देशी भाषाओं में सर्व-मान्य निरूपण हैं। ऐसी अवस्था में यह प्रन्य क्यों प्रकाशित किया गया ! यद्यपि इसका कारण प्रन्य के आरंभ में ही बतलाया दिया गया है, तथापि कुछ बातें ऐसी रह गई हैं, कि जिनका प्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय के विवेचन में उछेख न हो सकता या | उन वार्तों को प्रकट करने के लिए प्रस्तावना को छोड़ और दूसरा स्थान नहीं है । इनमें सब से पहली बात स्वयं ग्रन्थकार के विषय में है! कोई तैतालीस वर्ष हुए, जब हमारा मावद्गीता से प्रथम परिचय हुआ था। सन १८७२ ईसवी में हमारे पूज्य पिताजी अन्तिम रोग से आऋान्त हो शय्या पर पढे हुए थे। उस समय उन्हें भग-बद्रीता की 'भाषाविश्वति' नामक मराठी टीका सनाने का काम हमें मिला था। तब. अर्थात् अपनी आयु के सोलहर्ने वर्ष में गीता का मावार्थ पूर्णतया समझ में न आ सकता था। फिर भी छोटी अवस्या में मन पर जो संस्कार होते हैं, वे हट हो जाते हैं। इस कारण उस समय मगवद्गीता के संबन्ध में जो चाह उत्पन्न हो गई थी. वह स्थिर बनी रही । जब संस्कृत और अंग्रेजी का अन्यास अधिक हो गया. तब हमने गीता के संस्कृत भाष्य. अन्यान्य टीकाएँ और मराठी तथा अंग्रेजी में लिखे हुए अनेक पण्डितों के विवेचन समय समय पर पढ़े। परन्त अब मन में एक शंका उत्पन्न हुई: और वह दिनोंदिन बदती ही गई। वह शंका यह है, कि जो गीता उस अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिए बतलाई गई है. कि जो अपने स्वजनों के साथ युद्ध करने की बढ़ा भारी कुकर्म समझ कर खिन्न हो गया था. उस गीता में ब्रह्मज्ञान से या मिक्त से मोक्षप्राप्ति की विधि का - निरं मोक्षमार्ग का - विवेचन क्यों किया गया है ? यह शंका इसिलए और भी हट होती गई, कि किसी भी टीका में इस विषय का योग्य उत्तर हुँदे न मिला । कौन बानता है, कि हमारे ही समान और लोगों को भी यही शंका हुई न होगी! परन्तु टीकाओं पर ही निर्भर रहने से टीकाकारों का दिया हुआ उत्तर समा-धानकारक न भी केंचे, तो भी उसको छोड और दूसरा उत्तर सझता ही नहीं है । इसी िष्ट हमने गीता की समस्द टीकाओं और माध्यों को रुपेट कर घर दिया: और केवल गीता के ही विचारपूर्वक अनेक पारायण किये । ऐसा करने पर टीकाकारों के चंगुल से छूटे; और यह त्रोघ हुआ, कि गीता निवृत्तिप्रधान नहीं है; वह तो कर्मप्रधान है। और अधिक क्या कहें। गीता में अकेला 'योग' शब्द ही 'कर्मयोग' के अर्थ में प्रयुक्त

<sup>\*</sup> साधु तुकाराम के एक 'अभंग' का भाव।

हुआ है । महामारत, वेदान्तसूत्र, उपनिपद् और वेदान्तशास्त्रविपयद अन्यान्य संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषा के प्रन्थों के अध्ययन से भी यही मत दृढ होता गया; और चार-पॉच स्थान में इसी विषयों पर व्याख्यान इस इच्छा से दिये, कि सर्वेषाधारण में इस विषय को छोड देने से अधिक चर्चा होगी; एवं सत्य तत्त्व का निर्णय करने में और भी द्यविधा हो जाएगी l इनमें से पहला ब्याख्यान नागपुर में जनवरी सन १९०२ में हुआ और दूसरा सन १९०४ ईसवी के अगस्त महीने में करवीर एवं संकेश्वर मठ के जगद-गुरु श्रीराकराचार्य की आज्ञा से उन्हीं की उपिश्वति में संकेश्वर मठ में हुआ था। उस समय नागपुरवाले न्याख्यान का विवरण मी समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ । इसके अतिरिक्त इसी विचार से, बन जब समय मिलता गया, तब तब कुछ विद्वान भिन्ना के साथ समय समय पर बाद-विवाद भी किया | इन्हीं मित्रों में स्वर्गीय श्रीपति बाबा भिंगारकर थे। इनके सहवास से भागवत संप्रदाय के कुछ प्राकृत प्रन्थ देखने में आये; और गीतारहस्य में वर्णित कुछ बातें तो आप के और हमारे वाद-विवाद में ही पहले निश्चित हो चुकी थी। यह बढ़े दुःख की बात है, कि आप इस ग्रन्थ को न देख पाये। अस्तु; इस प्रकार यह मत निश्चित हो गया, कि गीता का प्रतिपाद्य विषय प्रश्चित्रधान है; और इसको लिख कर प्रन्यरूप में प्रकाशित करने का विचार किये भी अनेक वर्ष बीत गये। वर्तमान समय में पाये जानेवाले भाष्यों, टीकाओं और अनुवारों में जो गीतातात्पर्य स्वीकृत नहीं हुआ है, केवल उसे ही यदि पुस्तकरूप से प्रकाशित कर देते-और इसका कारण न बतलाते. कि प्राचीन टीकाकारों का निश्चित किया हुआ तात्पर्य हमें प्राह्म क्यों नहीं है - तो बहुत संभव था, कि लोग कुछ-न-कुछ समझने लग जाते -उनको भ्रम हो जाता । और समस्त टीकाफारों के मतों का संग्रह करके उनकी सकारण अपूर्णता दिखला देना, एवं अन्य धर्मों तथा तत्त्वज्ञान के साथ गीताधर्म की तलना करना कोई ऐसा साधारण काम न या, शीव्रतापूर्वक चटपट हो जाय। अतएव यद्यपि हमारे मित्र श्रीयुत दाजीशाहब खरे और दादासाहब खापहें ने कुछ पहले ही यह प्रकाशित कर दिया था, कि हम गीता पर एक नवीन प्रंथ शीघ ही प्रसिद्ध करनेवाले हैं: तथापि ग्रंथ लिखने का काम इस समझ से टलता गया, कि हमारे समीप को सामग्री है वह अभी अपूर्ण है। जब सन १९०८ ईसवी में सज़ा दे कर हम मण्डाले में मेज दिये, तब इस ग्रंथ के लिखे जाने की आशा बहुत कुछ घट गई थी। किन्तु कुछ समय में ग्रंथ लिखने के लिए आवश्यक पुस्तक आदि सामग्री पूने से मँगा लेने की अनुमति जब सरकार की मेहरवानी से मिल गई, तव १९१० – १२ के काल में (संवत् १९६७, कार्तिक शुक्रः १ से चैत्र कृष्ण ३० के मीतर) इस ग्रंथ की पाण्डुलिपि (मसविदा) मण्डाले के बेल्खाने में पहले पहल लिखी गई। और फिर समयानुसार बैसे बैसे विचार सझते गये, वैसे वैसे उनमें काटछाँट होती गई। उस समय समग्र पुस्तकें वहाँ न होने के कारण कई स्थानों में अपूर्णता रह गई थी। यह अपूर्णता वहाँ से छुटकारा हो जाने पर पूर्ण तो कर ली गई हैं परन्तु भभी यह नहीं कहा जा सकता, कि यह प्रथ सर्वोद्य में पूर्ण

हो गया। क्योंकि मोक्ष और नीतिवर्म के तस्व गहन तो है ही; साथ ही इस संबन्ध में अनेक प्राचीन और अर्वाचीन पण्डितों ने इतना विस्तृत विवेचन किया है, कि व्यर्थ फैछाव से वच कर यह निर्णय करना कई बार कठिन हो जाता है, कि इस छोटे-से प्रन्थ में किन किन बातों का समावेश किया जाए १ परन्तु अब हमारी स्थिति किन की इस उक्ति के अनुसार हो गई है —

> यम-सेना की विमल ध्वजा अब 'जरा' दृष्टि में आती है। करती हुई युद्ध रोगों से देह हारती जाती है॥ &

भीर हमारे संवारिक साथी भी पहले ही चल वसे हैं। अतएव अब इस प्रन्थ को यह समझ कर प्रविद्ध कर दिया है, कि हमें जो बातें मान्द्रम हो गई हे और जिन विचारों को हमने सोचा है, वे सब लोगों को भी जात हो जाएँ। किर कोई-न-कोई 'समानधर्मा' अभी या किर उत्पन्न हो कर उन्हें पूर्ण कर ही लेना।

आरंभ में ही यह कह देना आवश्यक है, कि यद्यपि हमें यह मत मान्य नहीं है, कि संसारिक कर्मों को गौण अथवा स्याज्य मान कर ब्रह्मज्ञान और मक्ति प्रमृति निरे निश्चिषधान मोक्षमार्ग का ही निरूपण गीता में है; तथापि हम यह नहीं कहते, कि मोक्षप्राप्तिमार्ग का विवेचन भगवद्गीता में चिलकुल है ही नहीं l हमने भी ग्रन्थ में स्पष्ट दिखला दिया है, कि गीताशास्त्र के अनुसार इस जगत् में प्रत्येक मनुष्य का पहला कर्तन्य यही है, कि वह परमेश्वर के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके उसके द्वारा अपनी वृद्धि को, जितनी हो सके उतनी, निर्मल और पवित्र कर ले। परन्तु यह कुछ गीता का मुख्य विपय नहीं है। यद के आरंभ में अर्जुन इस कर्तन्यमोह में फेंसा था, कि युद्ध करना क्षांतिय का धर्म मले ही हो: परन्त कुलक्षय आदि घोर पातक होने से जो युद्ध मोक्ष-प्राप्तिरूप भारमकल्याण का नाश कर डालेगा, उस युद्ध को करना चाहिये अथवा नहीं अतएव इमारा यह अभिप्राय है, कि उस मोह को दूर करने के लिए शुद्ध वेदान्त के आधार पर कर्म-अकर्म का और साथ ही साथ मोख के उपायों का भी पूर्ण विवेचन कर इस प्रकार निश्चय किया गया है, कि एक तो कर्म कमी छुटते ही नहीं है, और दूसरे उनको छोडना मी नहीं चाहिये । एवं गीता में उठ युक्ति का – ज्ञानमुलक भक्तिप्रधान कर्मयोग का - ही प्रतिपादन किया गया है कि जिससे करने पर भी कोई पाप नहीं लगता; तथा अन्त में उसी से मोक्ष मी मिल जाता है | कर्म-अकर्म के या धर्म-अधर्म के इस विवेचन की ही वर्तमानकालीन निरे आधिमीतिक पण्डित नीतिशास्त्र कहते हैं। सामान्य पद्धति के अनुसार गीता के श्लोकों के कम से टीका लिख कर भी यह दिख-लाया जा सकता था. कि यह विवेचन गीता में किस प्रकार किया गया है ? परन्त वेदान्त, मीमांसा, सांख्य कर्मविपाक अथवा भक्ति प्रभृति शास्त्रों के जिन अनेक वारों

<sup>\*</sup> महाराष्ट्र-कविवर्ष मोरोपन्त का 'केका' का भाव। गी. र. २ ६

अथवा प्रमेयों के आघार पर गीता में कर्मयोग का प्रतिपाटन किया गया है; और जिनका उल्लेख कमी कमी बहुत ही संक्षिप्त रीति से पाया जाता है, उन शास्त्रीय विद्धान्तों का पहले से ही ज्ञान हुए विना गीता के विवेचन का पर्ण रहस्य सहसा ध्यान में नहीं जमता। इसी लिए गीता में जो जो विषय अथवा सिद्धान्त आये हैं, उनके शास्त्रीय रीति से प्रकरणों में विभाग करके प्रमुख प्रमुख युक्तियोंसहित गीतारहस्य में उनका पहले संक्षेप में निरूपण किया गया है, और फिर वर्तमान युग की आलोचना-त्मक पद्धति के अनुसार गीता के प्रमुख सिद्धान्तों की तुलना अन्यान्य धर्मों के और तत्त्वज्ञानों के विद्धान्तों के साथ प्रसंगात्तसार संक्षेप में कर दिखळाई गई है। इस पुस्तक के पूर्वार्ध में जो गीतारहस्य नामक निवन्ध है, वह इसी रीति से कर्मयोग-विषयक एक छोटासा किन्तु स्वतन्त्र प्रनथ ही कहा जा सकता है। जो हो इस प्रकार के सामान्य निरूपण में गीता के प्रत्येक क्ष्ठोक का पूर्ण विचार हो नहीं सकता था। अतएव अन्त में गीता के प्रत्येक श्लोफ का अनुवार है दिया है; और इसी के साथ स्थान-स्थान पर यथेष्ट टिप्पणियाँ भी इसलिए जोड़ दी गई हैं, कि जिसमें पूर्वापर सन्दर्भ पाठकों की समझ में मली मांति आ जाय: अथवा पुराने टीकाकारों ने अपने संप्रदाय की विद्धि के लिए गीता के कोकों की जो खींचातानी की है, उसे पाटक समझ जाएँ (देखो गीता ३.१७-१९; ६.३; और १८.२); या वे सिद्धान्त सहन ही ज्ञात हो जाय. कि जो गीतारहस्य में वतलाये गये हैं। और यह भी ज्ञात हो जाय. कि इनमें से कौन-कौन-से सिद्धान्त गीता की संवादात्मक प्रणाली के अनसार कहाँ कहाँ किस प्रकार आये हैं ! इसमें सन्देह नहीं, कि ऐसा करने से ऋछ विचारों की दिरुक्ति अवस्य हो गई है। परन्तु गीतारहस्य का विवेचन गीता के अनुवार से प्रथक इसिए रखना पड़ा है, कि गीताग्रन्थ के तात्पर्य के विषय में साधारण पाठकों में जो अम फैल गया है, वह भ्रम अन्य रीति से पूर्णतया दूर नहीं हो सकता था। इस पद्धति से पूर्व इतिहास और आधारसहित यह दिखलाने में सुविधा हो गई है, कि वेदान्त. . मीमासा और मक्ति प्रभृति विषयक गीता के सिद्धान्त भारत, साख्यशास्त्र, वेटान्तसूत्र, उपनिषद और मीमांसा आदि मूल प्रन्यों में कैसे और कहाँ आये है ? इसमें स्पष्टतया यह बतलाना सुराम हो गया है, कि संन्यासमार्ग और कर्मयोगमार्ग में क्या भेट हैं। तथा अन्यान्य धर्ममतों और तत्त्वजानों के साथ गीता की तुलना करके व्यावहारिक कर्मदृष्टि में गीता के महत्त्व का योग्य निरूपण करना सरल हो गया है। यदि गीता पर अनेक प्रकार की टीकाएँ न लिखी गई होतीं और अनेकों ने अनेक प्रकार से गीता के ताल्पर्यार्थों का प्रतिपादन न'किया होता, तो हमें अपने ग्रन्थ के विद्धान्त के लिए पोपक और भाधारभूत मूल संस्कृत वचनों के अवतरण स्थान स्थान पर देने की कोई आवश्यकता ही न थी। किन्तु यह समय द्सरा है; लोगों के मन में यह र्चका हो जा सकती थी, कि हमने जो गीतार्थ अथवा सिद्धान्त वतलाया है, वह ठीक है या नहीं ? इसी लिए हमने सर्वत्र स्थलनिर्देश कर बतला दिया है, कि हमारे कथन

के लिए प्रमाण क्या है? और मुख्य स्थानों पर तों मूल संस्कृत क्वनों को ही अनुवादसहित उद्धृत कर दिया है इसके व्यतिरिक्त संस्कृत क्वनों का उद्धृत करने का और मी प्रयोजन है। वह यह, कि इनमें से अनेक क्वन वेदान्तप्रन्यों में साधारणन्तया प्रमाणार्य लिए जाते हैं। अतः पाठकों को यहाँ उनका सहन ही ज्ञान हो जाएगा और इसके पाठक उन सिद्धान्तों को भी भली माँति समझ सकेंगे। किन्तु यह कन संभव है, कि सभी पाठक संस्कृतत हों ? इसलिए समस्त प्रन्थ की रचना इस दंग से की गई है, कि यदि संस्कृत न जाननेवाले पाठक – संस्कृत रहोकों को छोड़ कर – केवल भाषा ही पढ़ते चले जाएँ, तो अर्थ में कही गडवड न हों। इस कारण संस्कृत रहोकों का शब्द अनुवाद न लिख कर अनेक स्थलों पर उनका केवल सरांध दे कर ही निर्वाह कर लेना पड़ा है। परन्तु मूल रहोक सदैव उत्पर रखा गया है। इस कारण इस प्रणाली से भ्रम होने की कुछ मी आशंका नहीं है।

कहा जाता है. 6 कोहनूर हीरा जब भारतवर्ष से विलायत को पहुँचाया गया त्तव उसके नये पहलू बनाने के लिए वह फिर खरीदा गया; और खरीदे जाने पर वह और भी तेजस्वी हो गया। हीरे के लिए उपयुक्त होनेवाला यह न्याय सत्यरूपी रहीं के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है। गीता का धर्म सत्य और अभय है सही; परन्त वह जिस समय और बिस स्वरूप में बतलाया गया था, उस देश-काल आदि परिस्थिति में अब बहुत अन्तर हो गया है । इस कारण अब उसका तेज पहले की माँति कितनों ही की दृष्टि में नहीं समाता है। किसी कर्म को भला-बुरा मानने के पहले, जिस समय यह सामान्य प्रश्न ही महत्त्व का समझा जाता था, कि 'कर्म करना चाहिये अथवा न करना चाहिये ' उस समय गीता बतलाई गई है । इस कारण उसका बहत-सा अंश अत्र कुछ छोगों को अनावश्यक प्रतीत होता है। और, उस पर भी निवृतिमार्गीय टीकाकारों की छीपा-पोती ने तो गीता के कर्मयोग के विवेचन को आजकल बहतेरों के लिए दुर्बोध कर ढाल। है । इसके अतिरिक्त कुछ नये विद्वानों की यह समझ हो गई. कि अर्वाचीन काल में आधिमौतिक ज्ञान की पश्चिमी देशों में जैसी कुछ बाद हुई है. उस बाद के कारण अध्यात्मशास्त्र के आधार पर किये गये प्राचीन कर्मयोग के विवेचन वर्तमान काल के लिए पूर्णतया उपयुक्त नहीं हो सकते; किन्तु यह समझ टीक नहीं । इस समझ की पोल दिखलाने के लिए गीतारहस्य के विवेचन में गीता के सिद्धान्तों की जोड़ के ही पश्चिमी पण्डितों के सिद्धान्त भी हमने खान खान पर संक्षेप में दे दिये हैं। बखुतः गीता का धर्म-अधर्म-विवेचन इस तुलना से कुछ अधिक सुदृढ नहीं हो जाता: तयापि अर्वाचीन काल में आधिमौतिक शास्त्रो की अश्रुवपूर्व बृद्धि से जिनकी दृष्टि में चकाचौघ लग गई है; अथवा जिन्हें आजकल की एक्ट्रेगीय शिक्षापद्धति के कारण आधिमौतिक अर्थात बाह्य दृष्टि से ही नीतिशास्त्र का विचार करने की आदत पह गई है, उन्हें इस तुलना से इतना तो स्पष्ट ज्ञात हो जाएगा, कि मोक्षधर्म और नीति दोनों विषय आधिमौतिक ज्ञान के परे के हैं: और वे यह भी ज्ञान जाएँगे. कि इसी-से

प्राचीन काल में हमारे शास्त्रकारों ने इस विषय में जो सिद्धान्त स्थिर किये हैं. उनके आगे मानवी ज्ञान की गति अब तक नहीं पहुँच पाई है। यही नहीं: किन्त पाश्चात्त्य देशों में भी अध्यात्मदृष्टि से इन प्रश्नों का विचार अभी तक हो रहा है, इन आध्यात्मिक ग्रन्थकारों के विचार गीताशास्त्र के रिद्धान्तों से कुछ अधिक भिन्न नहीं हैं। गीतारहस्य के भिन्न भिन्न प्रकरणों में जो तुलनात्मक विवेचन है, उससे यह वात स्पष्ट हो जाएगी। परन्त यह विषय अत्यन्त व्यापक है, इस कारण पश्चिमी पण्डितों के मतों का जो सारांग्र विभिन्न स्थलों पर हमने दे दिया है, उसके संबन्ध में यहाँ इतना वतला देना आवश्यक है. कि गीतार्थ को प्रतिपादन करना ही हमारा मुख्य काम है। अतारव गीता के रिद्धान्तों को प्रमाण मान कर पश्चिमी मतों का उछिख हमने केवल यही दिखलाने के लिए किया है कि इन सिद्धान्तों से पश्चिमी नीतिशास्त्रज्ञों अथवा पण्डितों के सिद्धान्तों का कहाँ तक मेल है !. और यह काम हमने इस दँग से किया है. कि निसमें सामान्य मराठी पाठकों को उनका अर्थ समझने में कोई कठिनाई न हो । अव यह निर्विवाद है, कि इन टोनों के वीच वो सब्म मेट है, - और वे हैं भी बहुत -अथवा इन सिद्धान्तों के जो पूर्ण उपपादन या विस्तार हैं, उन्हें जानने के लिए मुल पश्चिमी ग्रन्थ ही देखना चाहिये। पश्चिमी विद्वान कहते हैं, कि कर्म-अकर्मविवेक भयवा नीतिशास्त्र पर नियमबद्ध ग्रन्थ सब से पहले युनानी तत्त्ववेत्ता अरिस्टाटल ने लिखा है। परन्तु हमारा मत है, कि भरिस्टाटल से भी पंहले उसके प्रन्य की अपेक्षा अधिक न्यापक और तात्विक दृष्टि से गीता में जिस नीतितत्त्व का प्रतिपादन किया गया है, उससे भिन्न कोई नीतितत्त्व अन तक नहीं निकलता है। 'संन्यासियों के समान रह कर तत्त्वज्ञान के निचार में शान्ति से आयु विताना अच्छा है अथवा अनेक प्रकार की राजकीय उथल-पुथल करना मला है ' इस विपय का जो खुलासा आरेस्टाटल ने किया है, वह गीता में है; और साकेटीन के इस मत का मी गीता में एक प्रकार से समावेश हो गया है, कि 'मनुष्य कुछ पाप करता है, वह अज्ञान से ही करता है। 'क्योंकि गीता का तो यही सिद्धान्त है, कि ब्रह्मज्ञान से बुद्धि सम हो जाने पर फिर मनुष्य से कोई भी पाप हो नहीं सकता। एपिक्युरिन और स्टोइक पन्यों के युनानी पण्डितों का यह कथन भी गीता को ग्राह्म है, कि पूर्ण अवस्था में पहुँचे हुए ज्ञानी पुरुप का ब्यवहार ही नीतिदृष्ट्या सब के छिए आदर्श के समान प्रमाण है; और इन पन्थवालों ने परम ज्ञानी पुरुप का जो वर्णन किया है, वह गीता के स्थितप्रज्ञ अवस्थावाले वर्णन के समान है। मिल, स्पेन्सर और काट प्रमृति आधि-मीतिकवादियों का कथन है, कि नीति की पराकाष्टा अथवा कसौटी यही है कि प्रत्येक मतुप्य को सारी मानवजाति के हितार्थ उद्योग करना चाहिये । गीता में वर्णित स्थित-पत्र के ' सर्वभूतहिते रक्षः ' इस वाह्य लक्षण में उक्त कसीटी का भी समावेश हो गया. है । काट और ग्रीन एर्.नीतिशास्त्र की उपपत्तिविषयक तथा इच्छास्वातन्त्र्यसंबन्धी विद्धान्त भी उपनिपदों के शान के आधार पर गीता में आ गया है। इसकी अपेक्षा

यदि गीता में और कुछ अधिकता नहीं होती, तो भी वह सर्वमान्य हो गयी होती ! परन्त गीता इतने ही से सन्तुष्ट नहीं हुई; प्रत्युत उसने यह दिखलाया है, कि मोक्ष, मिक्त और नीतिधर्म के बीच आधिभौतिक प्रन्थकारों को बिस विरोध का आभास होता है, वह विरोध सचा नहीं है। एवं यह भी दिखलाया है, कि ज्ञान और कर्म में संन्यास-मार्गियों की समझ में जो विरोध आड़े आता है वह भी ठीक नहीं है। उनसे यह दिखलाया है, कि ब्रह्मविद्या का और मिक्त का जो मूलतत्त्व है, वही नीति का और सत्कर्म का भी आधार है । एवं इस बात का भी निर्णय कर दिया है, कि ज्ञान, संन्यास, कर्म और भक्ति के समुचित मेल से इस लोक में आयु बिताने के किस मार्ग को मनुष्य स्वीकार करे ? इस प्रकार गीताग्रन्थ प्रधानता से कर्मयोग का है; और इसी लिए ' ब्रह्म-विद्यान्तर्गत (कर्म-)योगशास्त्र ' इस नाम से समस्त वैदिक प्रन्थों में उसे अप्रस्थान श्राप्त हो गया है। गीता के विषय में कहा जाता है कि 'गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविरतरै: । ' – एक गीता का ही पूरा पूरा अध्ययन कर लेना वस है । श्रेष शास्त्रोंके कोरे फैलाव से क्या करना है ? यह बात कुछ झूठ नहीं है । अतएव जिन लोगों को हिन्दुधर्म और नीतिशास्त्र के मुलतत्त्वों से परिचय कर होना हो, उन होगों से हम सवियन किन्तु आग्रहपूर्वक कहते हैं, कि सब से पहले आप इस अपूर्व ग्रन्थ का अध्ययन की निये | इसका कारण यह है, कि क्षर-अक्षर-सृष्टि का और क्षेत्रक्षेत्रज्ञ का विचार करनेवाले न्याय, मीमांसा, उपनिपद् और वेदान्त आदि प्राचीन शास्त्र उस समय बितने हो सकते ये उतने, पूर्ण अवस्था में आ चुके थे; और इसके बाद गीता में ही वैदिक धर्म को ज्ञानमुलक भक्तिप्रधान एवं कर्मयोगविषयक अन्तिम स्वरूप प्राप्त हुआ: तथा वर्तमान काल में प्रचलित वैदिक धर्म का मूल ही गीता में प्रतिपादित होने के कारण हम कह सकते है, कि संक्षेप में किन्तु निस्सन्दिग्ध रीति से वर्तमानकालीन हिन्दुधर्म तत्त्वों को समझ देनेवाला गीता की जोड़ का दूसरा प्रन्य संस्कृत साहित्य में है ही नहीं।

उिद्धिति वक्तस्य से पाठक सामान्यतः समक्ष सकेंगे, कि गीतारहस्य के विवेचन का कैसा क्या दॅग है १ गीता पर जो शांकरमाध्य है, उसके तीसरे अध्याय के आरंम में पुरातन टीकाकारों के अभिप्रायों का उद्धेख है । इस उद्धेख से ज्ञात होता है, कि गीता पर पहले कमेंयोगप्रधान टीकाएँ रही होंगी । किन्तु इस समय ये टीकाएँ उपलब्ध नहीं हैं। अतएब यह कहने में कोई क्षति नहीं, कि गीता का कमेंयोगप्रधान और उत्थासक यह पहला ही विवेचन है । इसमें कुछ कोंकों के अर्थ उन अर्थों से मिन्न हैं, कि जो आजकाल की टीकाओं में पाये जाते हैं। एवं ऐसे अनेक विषय भी वतलाये गये हैं, कि जो अवतक की प्राक्षत टीकाओं में विस्तान्यहित कहीं भी नहीं ये । इन विषयों को और उनकी उपपितओं को यद्यपि हमने संक्षेप में ही वतलाया है, तथापि यया- श्वस्य मुस्पष्ट और सुत्रोध रीति से वतलाने के उद्योग में हमने कोई बात उटा नहीं रखी है । ऐसा करने में यद्यपि कहीं कहीं दिर्शक्त हो गई है, तो भी हमने उसकी कोई परवाह नहीं की । और जिन शब्जों के अर्थ अब तक भाषा में प्रचित्त नहीं हो पाये है उनके

पर्याय शब्द उनके साथ-ही-साथ अनेक स्थलीं पर हे दिये हैं ! इसके अतिरिक्त इस विषय के प्रमुख विद्वान्त सारांशरूप से स्थान स्थान पर, उपपादन से प्रथक् पृथक् कर हिखला दिये गये है। फिर भी शास्त्रीय और गहन निपर्यों का थोड़े शब्दों में करना सदैव कठिन है; और विषय की मापा भी अभी स्थिर नहीं हो पाई है। अतः हम जानते हैं, कि भ्रम से, दृष्टिदो़प से, समवा अन्यान्य कारणों से हमारे दृश नमें दूरा के विवेचन में कठिनाई, दुर्बोधता, अपूर्णता और अन्य कोई दोप रह गये होंगे। परन्तु भगवद्गीता पाठकों से अपरिचित नहीं है - वह हिन्दुओं के लिए एकदम नई वस्तु नहीं है. कि जिसे उन्होंने कमी देखी सुनी न हो । ऐसे बहुतेरे लोग हैं जो नित्य नियम से माबद्गीता का पाठ किया करते हैं; और ऐसे पुरुप भी थोड़े नहीं हैं, कि जिन्होंने इसका शास्त्रीयदृष्ट्या अध्ययन किया है अथवा करेंगे। ऐसे अधिकारी पुरुषों से हमारी एक पार्थना है, कि जब उनके हाथ में यह ग्रन्थ पहुँचे; और यदि उन्हें इस प्रकार के कुछ दोप मिल चाएँ, तो वे कृपा कर हमें उनकी सचना दे हैं। ऐसा होने से हम उनका विचार करेंगे: और यहि द्वितीय संस्करण के प्रकाशित करने का अवसर आयेगा, तो उसमें यथायोग्य संशोधन कर दिया जाएगा। संभव है, कुछ लोग समझें, कि हमारा कोई विशेष संप्रदाय है। और उसी संप्रदाय की विद्वि के लिए हम गीता का एक प्रकार का विशेष अर्थ कर रहे हैं। इसलिए यहाँ इतना कह देना आवश्यक है, कि यह गीतारहस्य ग्रन्थ किसी भी व्यक्तिविशेष अथवा संप्रदाय के उद्देश्य से लिखा नहीं गया है। हमारी बुद्धि के अनुसार गीता के मूछ संस्कृत श्लोक का जो सरह अर्थ होता है, वहीं हमने लिखा है। ऐसा सरल अर्थ कर देने से – और आजकल संस्कृत का बहुतकुछ प्रचार हो नाने के कारण बहुतेरे लोग समझ सकेंगे, कि अर्थ सरल है या नहीं - यदि इसमें कुछ संप्रदाय की गम्ब आ बाप, तो वह गीता की है, हमारी नहीं l अर्जुन ने मगवान् से कहा या, कि ' मुझे दो चार मार्ग वतला कर उलक्षन में न डालिये । निश्चयपूर्वक ऐसा एक ही मार्ग बतलाइये, कि जो श्रेयस्कर हो '(गीता २. २; ५. १)। इसमें प्रकट ही है, कि गीता में किसी न-किसी एक ही विशेष मत-का प्रतिपारन होना चाहिये | मूल गीता का ही अर्थ करके निराग्रह बुद्धि से हमें देखना है, कि वह ही विशेष मत कीन-सा है ? हमें पहले ही से कोई मत रियर करके गीता के अर्थ इसिक्टिए खींचातानी नहीं करनी है. कि इस पहले से ही निश्चित किये हए मत से गीता का मेल नहीं मिलता । सरांश, गीता के बास्तविक रहस्य का - फिर चाहे वह रहस्य किसी भी संप्रदाय का हो - गीतामकों में प्रसार करके भगवान के ही कथनानुसार यह जॉन यज करने के लिए हम प्रवृत्त हुए है । हमें आशा है, कि इस ज्ञानयंत्र की अन्यंगता की विदि के लिए, ऊपर वो ज्ञानिमिक्षा माँगी गई है, उसे हमारे देशवन्य भीर धर्मबन्ध बडे भानन्द से देंगे।

प्राचीन टीकाकारों ने गीता का जो तात्पर्य निकाला है, उसमें — और हमारे मवानुसार गीता का<sup>द</sup>ें। रहस्य है उसमें — मेट क्यों पड़ता है ? इस मेट के कारण गीतारहस्य मे विस्तारपूर्वक बतलाये गये है। परन्तु गीता के तात्पर्यसंबन्ध में यद्यपि इस प्रकार मतमेद हुआ करे. तो भी गीता के जो भाषानुवाद हुए हैं, उनसे हमें इस ग्रन्थ को लिखते समय अन्यान्य वातों में सदैव ही प्रसंगानुसार योडीवहत सहायता मिली है। एतदर्थ हम उन सबके अत्यन्त ऋणी हैं। इसी प्रकार उन पश्चिमी पण्डितों का भी उपकार मानना चाहिये, कि जिनके प्रन्थों के सिद्धान्तों का हमने स्थान स्थान पर उद्धेख किया है | और तो क्या ! यदि इन सब प्रत्यों की सहायता न मिली होती, तो यह प्रन्य लिखा जाता या नहीं - इसमें सन्देह ही है। इसी से हमने प्रस्तावना के आरंभ में ही साधु तुकाराम का यह बाक्य लिख दिया है - ' सन्तों की उच्छिप्ट उक्तिं है मेरी वानी। ' सदा सर्वदा एक-सा उपयोगी होनेवाला अर्थात त्रिकाल-अवाधित जो ज्ञान है. उसका निरूपण करनेवाले गीता जैसे यन्य से कालभेट के अनुसार मनुष्य की नवीन नवीन स्फर्ति प्राप्त हो. तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है; क्योंकि ऐसे व्यापक प्रन्थ का तो यह धर्म ही रहता है। परन्तु इतने ही से प्राचीन पण्डितों के वे परिश्रम ऋछ व्यर्थ नहीं हो जाते. कि जो उन्होंने उस पर किये हैं। पश्चिमी पण्डितों ने गीता के जो अनुवार अंग्रेनी और जर्मन प्रमृति यूरोप की मापाओं में किये है, उनके लिए भी यही न्याय उपयुक्त होता है। ये अनुवाद गीता की प्रायः प्राचीन टोकाओं के आघार से किये जाते हैं। फिर कुछ पश्चिमी पण्डितों ने स्वतंत्र रीति से गीता के अर्थ करने का उद्योग आरंभ कर दिया है। परन्तु सद्ये (कर्म-) योग का तत्त्व अथवा वैदिक घार्मिक संप्रदायों का इतिहास मछी माति समझ न सकते के कारण या बहिरंग-परीक्षा पर ही इनकी विशेष रुचि रहने के कारण अथवा ऐसे ही और कुछ कारणों से इन पश्चिमी पण्डितों के ये विवेचन अधिकतर अपूर्ण और कुछ कुछ स्थानों में तो चर्वथा भ्रामक और भूटों से मरे पड़े हैं। यहाँ पर पश्चिमी पण्डितों के गीताविषयक प्रन्थों का विस्तृत विचार करने अथवा जॉच करने की कोई आवस्यकता नहीं है | उन्होंने जो प्रमुख प्रश्न उपस्थित किये है उनके संबन्ध में हमारा जो वक्तत्य है. वह इस प्रन्य के परिशिष्ट प्रकरण में है । किन्तु यहाँ गीताविषयक उन अंग्रेबी छेखीं का उल्लेख कर देना उचित प्रतीत होता है, कि जो इन दिनों हमारे देखने में आये हैं। पहला लेख मि. बुक्त का है, बुक्त यिऑसिफस्ट पन्य के है। उन्होंने अपने गीताविषयक ग्रन्थ में सिद्ध किया है, कि मगवद्गीता कर्मप्रधान है; और वे अपने व्याख्यानों में भी इसी मत को प्रतिपादन किया करते हैं। दूसरा छेल मद्रास के मि. एम्. राधाकृष्णन् का है। वह छोटे निवन्ध के रूप में अमेरिका के ' सार्वराष्ट्रीय नीतिशास्त्र चंबन्धी त्रैमासिक ' में प्रकाशित हुआ है ( जुलाई १८११ )। इसमें आत्मस्वातन्त्र्य और नीतिधर्म इन दो विपयों के संबन्ध से गीता और कान्ट की समता दिखलाई गई है। हमारे मत से यह साम्य इससे मी कहीं अधिक ध्यापक है: और कान्ट की अपेक्षा ग्रीन की नैतिक उपपत्ति गीता से कहीं अधिक मिलती∙जुलती है । परन्तु इन दोनों प्रश्नों का खुलासा तब इस प्रन्थ में किया ही गया है, तब यहाँ उन्हीं को दुहराने की

आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार पण्डित सीतानाय तत्त्वभूषण-कर्नृक 'कृष्ण और गीता' नामक एक अंग्रेजी ग्रन्य मी इन दिनों प्रकाशित हुआ है। इसमें उक्त पण्डितजी के गीता पर दिये हुए बारइ व्याख्यान हैं। किन्तु उक्त ग्रन्यों के पाठ करने से कोई भी जान लेगा, कि तत्त्वभूषणजी के अथवा मि. शुक्स के प्रतिपादन में और हमारे प्रतिपादन में बहुत अन्तर है। फिर भी इन लेखों से जात होता है, कि गीताविषयक हमारे विचार कुछ अपूर्व नहीं हैं। और इस सुचिन्ह का भी जान होता है, कि गीता के कमयोग की ओर लोगों का ध्यान अधिकाधिक आकर्षित हो रहा है। अतएब यहाँ पर हम इन सब आधुनिक लेखकों का अभिनन्दन करते हैं।

यह ग्रन्थ मण्डाले में लिखा गया था, पर लिखा गया था पेन्सिल से; और काटडोंट के अतिरिक्त इसमें और भी कितने ही नये सधार किये गये थे। इसलिए सरकार के यहाँ से इसके छीट आने पर प्रेस में देने के थिए श्रद्ध कॉपी करने की आवश्यकता हुई । और यि यह काम हमारे ही भरोसे पर छोड़ दिया नाता तो इसके प्रकाशित होने में न जाने और कितना समय लग गया होता! परन्त श्रीयुत वामन गोपाल बोशी, नारायण कृष्ण गोगटे, रामकृष्ण दत्तात्रेय पराडकर, रामकृष्ण स्टाशिव पिंपुटकर, अप्पानी विष्णु कुलकर्णी प्रमृति सजनी ने इस काम में बढ़े उत्साह से सहायता ही । एतदर्थ इनका उपकार मानना चाहिये । इसी प्रकार श्रीयत कृष्णाजी ंप्रभाकर खाडिलकर ने और विशेषतया वेदशास्त्रसंपन्न दीक्षित काशीनायशास्त्री रेखे ने वबई से यहाँ आकर प्रन्थ की हस्तलिखित प्रति को पढ़ने का कप्ट उठाया । एवं अनेक उपयुक्त तथा मार्मिक सूचनाएँ दी, जिनके लिए हम उनके ऋणी हैं। फिर मी स्मरण रहे. कि इस ग्रन्थ में प्रतिपादित मतों की जिम्मेदारी हमारी ही है। इस प्रकार ग्रन्थ छापने योग्य तो हो गया, परन्तु युद्ध के कारण कागुज की कमी होनेवाली थी। इस कमी को वंबई के स्वटेशी कागज के पुतलीघर के मालिक भेसर्स ' डी. पटमजी और सन ' ने हमारी इच्छा के अनुसार अच्छा कागज समय पर तैयार करके दर कर दिया। इससे गीता प्रन्य को छापने के लिए अच्छा काराज मिल सका । किन्तु प्रन्य अनुमान से अधिक बढ़ गया, इससे कागृज की कमी फिर पड़ी। इस कमी को पने के पेपर मिल के मालिकों ने यदि दर न वर दिया होता, तो और कुछ महीनों तक पाटकों को ग्रन्थ के प्रकाशित होने की प्रवीक्षा करनी पडती। अतः उक्त होनों पुतलीवर के मालिकों को, न केवल हम ही, प्रत्युत पाटक भी धन्यवाद दें। अब अन्त में प्रक सशोधन का काम रह गया; निसे श्रीयुत्त रामञ्चरण दत्तानेय पराडकर, रामञ्चरण सदाशिव पिपुटकर और श्रीयुत हरि रघनाय भागवत ने स्वीकार किया। इसमें भी स्थान स्थान पर अन्यान्य प्रन्यों का जो उक्लेख किया गया है, उनको मूल प्रन्थों से ठीक ठीक जॉचने एवं यदि कोई न्यंग रह गया हो, तो उसे दिखलाने का काम श्रीयुत हरि रघुनाथ भागवत ने अकेले ही किया है। विना इनकी सहायता के इस प्रन्थ को इतनी शीवता से प्रकाशित न कर पाते अतएव हम इन सब को हृत्य से घन्यवाद देते है। अब रही छपाई: जिसे चित्रशाळा



लो. बाल गंगाधर तिलक

जन्म : २३ जुलाई १८५६

मृत्य : १ अगस्त १९२०

छापलाने के स्वत्वाधिकारी ने सावधानीपूर्वक शीघता से छाप देना स्वीकार कर तदनुसार इस काम को पूर्ण कर दिया। इस निमित्त अन्त में इनका मी उपकार मानना आवश्यक है। खेत में फसल हो जाने पर भी सफल से अनाज तैयार करने और मोजन करनेवालों के मुंह-में पहुँचने तक जिस प्रकार अनेक लोगों की सहायता अपेक्षित रहती है, वैसी ही कुछ अंशों में प्रन्यकार की — कम से कम हमारी तो अवश्य — स्थिति है। अत्यव उक्त रीति से जिन लोगों ने हमारी सहायता की — फिर चाहे उनके नाम यहाँ आये हों अथवा न भी आये हों — उनकें। फिर एक बार धन्यवाट दे कर इस प्रस्तावना को समात करते हैं।

प्रस्तावना समाप्त हो गई। अब जिस विषय के विचार में बहतेरे वर्ष बीत गये हैं और जिसके नित्य सहवास एवं चिन्तन से मन को समाधान हो कर आनन्द होता गया, वह विषय आज प्रन्थ के रूप में हाथ से पृथक् होनेवाला है। यह सोच कर यद्यपि बुरा लगता है, तथापि सन्तोष इतना ही है, कि ये विचार - सघ गये तो न्याजसिंहत अन्यथा ज्यों-के-त्यों – अगली पीटी के लोगों को टेने के लिए ही हमें प्राप्त हए थे। अतएव वैदिक धर्म के राजगृह्य के इस पारस को कठोपनिषद के 'उत्तिष्ठत! जाप्रत ! प्राप्य वरात्रिबोधत ! ' ( कठ. ३. १४ ) - उठो ! जागो ! और ( भगवान के दिये हर ) इस वरदान को समझ हो - इस मन्त्र से होनहार पाठकों को प्रेमोदकपूर्वक सौंपते हैं। प्रत्यक्ष मगवान का ही निश्चयपूर्वक यह आश्वासन है, कि इसी में कर्म-अकर्म का सारा बीज है; और क्या चाहिये! सृष्टि के इस नियम पर ध्यान दे कर भी. ' विना किये कुछ होता नहीं है ' तुमको निष्काम बुद्धि से कार्यकर्ता होना चाहिये: तब फिर सब कुछ हो गया। निरी स्वार्थपरायणबुद्धि से गृहस्थी चलाते चलाते जो लोग हार कर थके गये हों, उनका समय बिताने के लिए, अथवा संसार को छडा टेने की तैयारी के लिए गीता नहीं कही गई है। गीताशास्त्र की प्रवृत्ति तो इसलिए हुई है. कि वह इसकी विधि बतलावे, कि मोक्षदृष्टि से संसार के कर्म ही किस प्रकार किये जाएँ ? और तात्विक दृष्टि से इस बात का उपदेश करे, कि संसार में मनुष्यमात्र का सचा कर्तव्य क्या है ? अतः हमारी इतनी ही बिनती है. कि पूर्व अवस्था में ही - चढती हुई उम्र में ही - प्रत्येक मनुष्य गृहस्थाश्रम के अथवा संसार के इस प्राचीन शास्त्र की जितनी जल्दी हो सके उतनी समझे बिना न रहे।

पूना, अधिक वैशाख, संवत् १९७२ वि०

## गीतारहस्य की साधारण अनुऋमणिका

| मुखपृष्ठ                | •••         | •••          | •••        | •••  | ••• | ş               |
|-------------------------|-------------|--------------|------------|------|-----|-----------------|
| समर्पण                  |             |              | •••        | •••  | ••• | 3               |
| गीतारहस्य के भिन्न      | भिन्न संस्क | रण           | •••        | •••  | ••• | γ               |
| दो महापुरुषों का अ      | भिप्राय     | ••           | ••         | •••  | ••• | <b>५</b> –६     |
| प्रकाशक का निवेदन       | •••         |              | •••        |      | ••• | 5-50            |
| अनुवादक की भूमिक        | 1           | •••          |            |      |     | 11-13           |
| प्रस्तावना              |             | •••          |            |      | ••• | १४-२६           |
| गीतारहस्य की साधा       | रण अनुत्र   | हमणिका       | ••         | •••  |     | <b>ন্</b> ড     |
| गीतारहस्य के प्रत्येक   | . मकरण वे   | ह विषयों क   | ो अनुऋमा   | विदा | ••• | २८-३७           |
| संक्षित चिन्हों का व्य  | ोरा, इत्य   | ।।दि         | •••        | •••  | ••• | 3/-%0           |
| गीतारहस्य अथवा क        | र्मयोगशार   | 7            |            | •••  | ••• | <b>⊱–</b> ৸ৢঽ   |
| गीता की बहिरङ्गपरी      | क्षा        |              | •••        | •••  |     | 483-496         |
| गीता के अनुवाद का       | उपोद्घात    | I            | •••        | •••  | ••• | ६०१-६०२         |
| गीता के अध्यायों की     | ो श्लोकशः   | विषयानुत्र   | माणका      | •••  | ••• | E03-E90         |
| श्रीमद्भगवद्गीता – मृ   | ल स्होक,    | अनुवाद अं    | ोर टिप्पणि | ायाँ |     | 889-638         |
| श्होकों की स्ची         | •••         | ,            | •••        | •••  | ••• | ८७ <b>=</b> ८८२ |
| प्रन्थों, व्याख्याओं त  | ाथा व्यक्ति | निर्देशों की | सूची       | •••  | ••• | 663-900         |
| हिन्दुधर्मग्रन्थां का प | रिचय        | •••          | •••        | ***  |     | 908-909         |

# गीतारहस्य के प्रत्येक प्रकरण के विषयों की अनुक्रमणिका

#### पहला प्रकरण – विषयप्रवेश

श्रीमद्भगवद्गीता की योग्यता — गीता के अध्यायपरिसमाप्तिस्वक संकल्प — गीता शहर का अर्थ, अन्यान्य गीताओं का वर्णन और उनकी एवं योगवाशिष्ट आदि की गौणता — प्रत्यपरिक्षा के मेर — मगवद्गीता के आधुनिक बिहरंगपरिक्षक — महामारत-प्रणेता का बतलाया हुआ गीतातात्पर्य — प्रत्यानत्रयी और उस पर साप्रदायिक माध्य — इनके अनुसार गीता का तात्पर्य — श्रीशंकराचार्य — मधुस्दन — तत्त्वमि — पैशाच-माध्य — रामानुजाचार्य — मध्याचार्य — बल्लभाचार्य — निवार्क — श्रीधरस्वामी - जानेश्वर — सब की संप्रदायिक दृष्टि — साप्रदायिक दृष्टि छोड़ कर प्रत्य का तात्पर्य निकालने की रीति — संप्रदायिक दृष्टि से उसकी उपेक्षा — गीता का उपक्रम और उपसंहार — परस्परिकद्ध नीतिसमों का क्षयड़ा और उनमें होनेवाला कर्तव्यधर्ममोह — इसके निवारणार्य गीता का उपदेश ? ... ... ए. १–२८

#### वूसरा प्रकरण – कर्मजिज्ञासा

कर्तव्यमूदता के दो अंग्रेजी उदाहरण — इस दृष्टि से महाभारत का महत्त्व — अहिंसाधर्म और उसके अपवाद — क्षमा और उसके अपवाद — हमारे शास्त्रों का सत्याव्यविवेक — अंग्रेजी नीतिशास्त्र के विवेचन के साथ उसकी तुलना — हमारे शास्त्रकारों
की दृष्टि की अग्रता और महत्ता — प्रतिशापालन और उसकी मर्यादा — अत्तरय और
उसका अपवाद — 'मरने से जिन्दा रहना अयरकर है ' इसके अपवाद — आत्मरक्षा —
माता, पिता, गुरु प्रमृति पूज्य पुरुषों के संकन्ध में कर्तव्य और इनके अपवाद — काम,
कोष और लोम के निग्रह का तारतम्य — धर्म आदि गुणों के अवसर और देशकाल
आदि मर्यादा — आचार का तारतम्य — धर्म-अधर्म की सूक्ष्मता और गीता की
अपूर्वता। ... पूर २९-५१

#### तीसरा प्रकरण - कर्मजिज्ञासा

क्मीबिशासा का महत्त्व, गीता का प्रथम अध्याय और कर्मयोगशास्त्र की आवस्यकता – कर्म शब्द के अर्थ का निर्णय – मीमांसर्को का कर्मीबमाग – योग शब्द के अर्थ का निर्णय – गीता में योग = कर्मयोग, और वही प्रतिपाद्य है – कर्म-अकर्म के पर्योग शब्द – शास्त्रीय प्रतिपादन के तीन पन्थ (आधिमौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक) – इस पन्यमेद का कारण – कोंट का मत – गीता के अनुसार आध्यात्महिष्ट की श्रेष्टता – धर्म शब्द के दो अर्थ, पारलेकिक और व्यावहारिक – चातुर्वण्यं – आदि धर्म – चगत् का घारण करता है, इसी लिए धर्म – चोटनालक्षण धर्म – धर्म-अधर्म का निर्णय करने के लिए साधारण नियम – 'महाजनो येन गतः स पन्याः' और इसके दोप – अति सर्वत्र वर्जयेत्' और उसकी अपूर्णता – अविरोध से धर्मनिर्णय – कर्मयोगशास्त्र का कार्य। ... पृ. ५२-७४

#### चौथा प्रकरण – आधिभौतिक सुखवाद

स्वरूप-प्रस्ताव – घर्म-अघर्म-निर्णायक तत्त्व चार्वाक का केवल स्वार्य – हॉक्स का दूरदर्शी स्वार्थ – स्वार्थवुद्धि के समान ही परोपकारवुद्धि भी नैस्वर्गिक है । याज्ञवस्क्य का आत्मार्थ – स्वार्थ-परार्थ-उभयवाद अथवा उटात्त या उच्च स्वार्थ – उस पर आक्षेप – किस प्रकार और कौन निश्चित करें, कि अधिकाश लोगों का अधिक सुख क्या है ? – कर्म की अपेक्षा कर्ता की बुद्धि का महत्त्व – परोपकार क्यों करना चाहिये ? – मनुष्य- जाति की पूर्ण अवस्था – श्रेय और प्रेय – सुखदुःख की अनित्यता और नीतिष्म की नित्यता । ... पृ. ७५-९४

#### पाँचवाँ प्रकरण - सुखदुःखविवेक

## छटवाँ प्रकरण – आधिदेवतपक्ष और क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार

पश्चिमी सरसिद्वेक्टेबतापक्ष – उसी के समान मनोदेवता के संबन्ध में हमारे अन्यों के बचन.~ आधिदैवतपक्ष पर आधिमौतिक का आक्षेप – आदत और अभ्यास में कार्य-अकार्य का निर्णय चीघ हो जाता है — सरसिदिवेक कुछ निराही चाक्ति नहीं है — अध्यातमपक्ष के आक्षेप — मनुष्यदेहरूपी वहा कारखाना — कर्मेन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियों में व्यापार — मन और बुद्धि के पृथक् पृथक् काम — व्यवसायात्मक और वासनात्मक बुद्धि का भेर एवं संवन्य — व्यवसायात्मक बुद्धि एक ही है, परन्तु सास्विक आदि भेरों से तीन प्रकार की है — सरसिदिवेकबुद्धि इसी में है, पृथक् नहीं है — क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार का और क्षर-अक्षर-विचार का स्वरूप एवं कर्मयोग से संवन्य — क्षेत्र शब्द का अर्थ — क्षेत्रज्ञ का अर्थात् आत्माता का अस्तित्व — क्षर-अक्षर-विचार की प्रस्तावना। पृ. १२४-१४९

#### सातवाँ प्रकरण - कापिल्लसांख्यशास्त्र अथवा क्षराक्षरविचार

सर भीर अक्षर विचार करनेवाले शास्त्र — काणाटों का परमाणुवाह — काणिल्सांख्य शब्द का अर्थ — काणिल्सांख्यविषयक प्रत्य — सत्कार्यवाट — जरात् का मृस्ट्रह्य अथवा प्रकृति एक ही है — सन्त, रज और तम उसके तीन गुण हैं — तिगुण की साम्यावस्था और पारस्पारिक रगढ़े-इगढ़े से नाना पटायों की उत्पत्ति — प्रकृति अव्यक्त, अखिट्रह्त, एक ही और अचेतन है — अन्यक्त से व्यक्त प्रकृति से ही मन और बुद्धि की उत्पत्ति — सांख्यास्त्र को हेकेल का जडाहैत और प्रकृति से आस्मा की उत्पत्ति सीकृत नहीं — प्रकृति और पुरुष हो स्वतन्त्र तत्त्व हैं — इनमें पुरुष अकर्ता, निर्गुण और उदासीन है, सारा कर्तृत्व प्रकृति का है — दोनों के संयोग से सृष्टि का विस्तार — प्रकृति और पुरुष के मेट को पहचान लेने से कैवल्य की अर्थात् मोस्त की प्राप्ति — मोस्त किसका होता है ! प्रकृति का या पुरुष का ! — सांख्यों के असंख्य पुरुप और विद्यान्तों के पर्व पुरुष — त्रिगुणातीत अवस्था — सांख्यों के और तत्त्वह्य गीता के सिद्धान्तों के मेट । ... पृ. १५०-१६९

#### आठवाँ प्रकरण – विश्व की रचना और संहार

मङ्ति का विस्तार — ज्ञान-विज्ञान का रुक्षण — मिन्न मिन्न स्ष्ट्रण्यापिकम और उनकी अन्तिम एकवाक्यता — आधुनिक उत्क्रान्तिवार का स्वरूप और संस्थ्य के गुणोत्कर्ष तत्त्व से उसकी समता — गुणोत्कर्ष का अथवा गुणपिणामवार का निरुपण — प्रकृति-से प्रथम व्यवसायात्मक बुद्धि की और िक्तर अहंकार की उत्पत्ति — उनके त्रिचात अनन्त-भेद — अहंकार से फिर सेन्द्रियस्ष्टि के मनसिंहत ग्यारह तंत्वों की और निरिन्द्रिय सृष्टि के तन्मात्ररूपी पॉच तत्त्वों की उत्पत्ति — इस बात का निरुपण, कि तन्मात्राएँ पॉच ही क्यों हैं ? और स्हमेन्द्रियां ग्यारह ही क्यों ? — स्क्मसृष्टि से स्थूल विशेष — पचीस तत्त्वों का ब्रह्माण्डवस — अनुगीता का ब्रह्मवृक्ष और गीता का अश्वत्यवृक्ष — पचीस तत्त्वों का वर्गोंकरण करने की साख्यों की तथा वेदान्तियों की सिन्न-मिन्न रीति — उनका नकशा — वेदान्तव्यां में वृणित स्थूल पंचमहामुतों की उत्पत्ति का कम और फिर पंचीकरण से सारे स्थूल पदार्थ — उपनिषदों के त्रिवृक्तरण से उनकी तुल्ना — स्वीस सृष्टि और

लिंगशरीर — बेदान्त में वर्णित लिंगशरीर का और सांख्यशास्त्र में, वर्णित लिंगशरीर का भेद — बुद्धि के माव और वेदान्त का कर्म — प्रलय — उत्पत्ति — प्रलयकाल — कहवयुगमान — ब्रह्मा का दिनरात और उसकी सारी आयु — सृष्टि की उत्पत्ति के अन्य क्रम से विरोध और एकता। ... पृ. १७०—१९६

#### नौवाँ प्रकरण - अध्यात्म

प्रकृति और पुरुप-रूप द्वैत पर आक्षेप - दोनों से परे रहनेवाले का विचार करने की पद्धति - दोनों से परे का एक ही परमात्मा अथवा परमपुरुष - प्रक्रति ·(जगत्), पुरुष (जीव) और परमेश्वर, यह त्रयी – गीता में वर्णित परमेश्वर का -स्वरूप - व्यक्त अथवा सगुण रूप और उसकी गौणता - अन्यक्त किन्तु माया से होनेवाल – अव्यक्त के ही तीन मेद ( सगुण, निर्गुण और सगुणनिर्गुण ) – उपनिपदीं के तत्सदृश वर्णन - उपनिषदों में उपासना के लिए वतलाई हुई विद्याएँ और प्रतीक -ারিনিঘ अन्यक्त रूप में निर्गुण ही श्रेष्ठ है ( पृ. २०९ ) – उक्त सिद्धान्तों की शास्त्रीय उपपत्ति - निर्गुण और सगुण के गहन अर्थ - अमृतत्त्व की खमाविषद्ध करपना -स्रिश्ज्ञान कैसे और किसका होता है ? ज्ञानिकया का वर्णन और नामरूप की व्याख्या - नामरूप का दृश्य और वस्तृतस्व - सत्य की व्याख्या - विनाशी होने से नामरूप अषत्य है और नित्य होने से वस्तुतत्त्व सत्य है – वस्तुतत्त्व ही अक्षरब्रहा है; और नामरूप माया है - सत्य और मिथ्या शन्दों का वेदान्तशास्त्रानुसार अर्थ - आधि--मोतिक शास्त्रों की नामरूपारमकता (पु. २३३) - विज्ञानवाट वेटान्त को ग्राह्म नहीं - मायावाद की प्राचीनता - नामरूप से आच्छादित नित्य ब्रह्म का और शारीर आत्मा का स्वरूप एक ही है ~ दोनों को चिद्रप क्यों कहते हैं ? - ब्रह्मात्मैक्य यानी यह ज्ञान. कि ' जो पिण्ड में है, वही ब्रह्माण्ड में है ' – ब्रह्मानन्द में मन की मृत्यु, तुरीयावस्था अथवा निर्विकलप समाधि - अमृतत्वसीमा और मरण का मरण (पृ. २३५)-द्वैतवाट की उत्पत्ति – गीता ऑर उपनिषद् होनों अद्वैत वेदान्त का ही प्रतिपादन करते हैं - निर्गुण में सगुण माया की उत्पत्ति कैसी होती है ? -- विवर्तवाद और गुणपरिणाम-वाट - जगत्, जीव और परमेश्वरविषयक अध्यात्मवाट का संक्षिप्त सिद्धान्त ( २४५ ) -- ब्रह्म का सत्यनृतत्व - ॐ तत्सत् और अन्य ब्रह्मनिर्देश - जीव परमेश्वर का 'अंश' कैसे है ? – परमेश्वर दिक्काल से अमर्यादित है ( पृ. २४८ ) – अध्यात्मशास्त्र का अन्तिम सिद्धान्त - देहेन्द्रियों में भरी हुई साम्यबुद्धि - मोक्षरूप और सिद्धावस्था का वर्णन ( पृ. २५१ ) - ऋग्वेद के नासदीय सुक्त का सार्थ विवरण - पूर्वापर प्रकरण की संगति। ष्ठ. १९७-२६१

## ंहुसवाँ प्रकरण – कर्मविपाक और आत्मस्वातन्त्र्य

मायास्रिट और ब्रह्मस्टि - देह के कोश और कमिश्रयीसूत लिंगशरीर - कर्म, नामरूप और माया का पारंपरिक संबन्ध - कर्म की और माया की व्याख्या - माया

का मूळ अगम्य है। इसलिए यद्यपि माया परतन्त्र हो, तथापि मायात्मक प्रकृति का विस्तार अथवा सृष्टि ही कर्म है - अतएव कर्म भी अनाटि है - कर्म के अखण्डित प्रयत्न - परमेश्वर इसमें हस्तक्षेप नहीं करता; और कर्मानुसार ही फल देता है ( पू. २६९ ) - कर्मबन्ध की सुदृदता और प्रवृत्तिस्वातन्त्र्यवाद की फल प्रस्तावना - कर्म-विभाग, संचित, प्रारव्ध और कियमाण - ' प्रारव्धकर्मणा भोगादेव क्षत्रः ' - वेटान्त को मीमांसकों का नैष्कर्म्यसिद्धिवाद अग्राह्य है – ज्ञान विना कर्मवन्य से छटकारा नहीं – ज्ञान शब्द का अर्थ - ज्ञानप्राप्ति कर हेने के लिए शरीर आत्मा स्वतन्त्र है। (पृ. २८४)-परन्त कर्म करने के साधन उसके पास निजी नहीं है। इस कारण उतने ही के लिए परावटंबी है - मोक्षप्राप्यर्थ आचरित स्वरंग कर्म भी व्यर्थ नहीं जाता - अतः कमी-न-कमी डीर्च उद्योग करते रहने से सिद्धि अवस्य मिलती है - कर्मश्रय का स्वरूप - कर्म नहीं छूटते, फलाशा को छोडो - कर्म का बन्धकत्व मन मे है, न कि कर्म में - इसिल्ए ज्ञान कमी हो, उसका फल मोक्ष ही मिलेगा - तथापि उसमें भी अन्तकाल का महत्त्व ( १. २८९ ) - कर्मकाण्ड और जानकाण्ड - श्रीतयज्ञ और स्मार्तयज्ञ - कर्मप्रधान गाईस्ययवृत्ति – उसी के टो मेट ( जानयुक्त और ज्ञानरहित ) – इसके अनुसार भिन्न भिन्न गति - देवयान और पितृयान - कालवाचक या देवतावाचक ? - तीसरी नरक की गति - बीवनमक्तावस्था का वर्णन । प्र. २६२–३०२

#### ग्यारहवाँ प्रकरण – संन्यास और कर्मयोग

अर्जुन का यह प्रश्न, कि संन्यास और कर्भयोग टोनों में श्रेष्ठ मार्ग कौन-सा है ? - इस पन्य के समान ही पश्चिमी पन्य - संन्यास और कर्मयोग के पर्याय शब्द - संन्यास शब्द का अर्थ - कर्मयोग संन्यास का अङ्ग नहीं है. दोनों स्वतन्त्र हैं -इस संबन्ध में टीकाकारों की गोलमाल - गीता का यह स्पष्ट सिंदान्त कि इन दोनों मार्गों में कर्मयोग ही श्रेष्ठ हैं -- संन्यासमार्गीय टीकाकारों का किया हुआ विपर्यास --उस पर उत्तर - अर्जुन को अज्ञानी नहीं मान सकते (पृ. २१३) - इस बात के गीता में निर्दिष्ट कारण, कि कर्मयोग ही श्रेष्ट क्यों है – आचार अनादि काल से द्विविध रहा है। अतः वह श्रेष्ठता की निर्णय करने में उपयोगी नहीं है -जनक की तीन और गीता की टो निष्ठाएँ - कमों की बंधक कहने से ही यह सिद्ध नहीं होता, कि उन्हें छोड देना चाहिये। फलाशा छोड देने से निर्वाह हो जाता है - कर्म छूट नहीं सकते - कर्म छोड़ देने पर खाने के लिए भी न मिलेगा - ज्ञान हो जाने पर अपना कर्तन्य न रहे, अथवा वासना का क्षय हो जाय, तो भी कर्म नहीं छटते -भतएव ज्ञानप्राप्ति के पश्चात् भी निःस्वार्यबुद्धि से कर्म अवश्य करना चाहिये - भगवान का और जनक का उदाहरण – फलाशात्याग, वैराग्य और कर्मोत्साह ( ए. ३२१ ) – लोकसंग्रह और उसका लक्षण - ब्रह्मज्ञान का यही सञ्चा पर्यवसान है - तथापि वह लोक-संग्रह भी चातुर्वर्ण्यन्यवस्था के अनुसार और निष्काम हो (पृ. ३३८) – स्मृतिग्रंयाँ में बर्णित चार आश्रमों का आयु विताने का मार्ग - ग्रह्श्याश्रम का महत्त्व - मागवतधर्म - भागवत और स्मार्त के मूल अर्थ - गीता में कर्मयोग अर्थात् भागवतधर्म ही प्रतिपाद्य है - गीता का कर्मयोग और मीमाएकों के कर्ममार्ग का मेट - ग्मार्त संन्याय और मागवतखंन्यास का मेट - टोनों की एकता - मनुग्मृति के वैटिक कर्मयोग की और मागवतखंन्यास का मेट - टोनों की एकता - मनुग्मृति के वैटिक कर्मयोग की और मागवतधर्म की प्रत्वीनता - गीता के अन्यायसमातिस्त्वक संकरण का अर्थ - गीता की अर्थ्वता और प्रस्थानत्रयी ये तीन मार्गों की सार्थकता (पृ. १५४) - संन्यास (माज्य) और कर्मयोग (श्वोग), टोनों मार्गों के मेट-अमेट का नकशे में संक्षित वर्णन आयु विताने के मिन्न मिन्न मार्ग - गीता का यह एडान्त, कि इन सब में कर्मयोग ही श्रेष्ट है - इस सिद्धान्त का प्रतिपादक ईशावास्योपनिषद् का मन्त्र, इस मन्त्र के शाकरमाप्य का विचार - मनु और अन्यान्य समृतियों के शानकर्मसमुच्ययात्मक बचन। पृ. ३०३-३६८

#### वारहवाँ प्रकरण - सिद्धावस्था और व्यवहार

समान की पूर्ण अवस्या — पूर्णावस्या में सभी स्थितमज होते हैं — नीति की परमाविष — पश्चिमी स्थितमज — स्थितमज की विधिनियमों से परे स्थिति — कर्मयोगी स्थितमज का आचरण ही परम नीति हैं — पूर्णावस्थावाली परमाविध की नीति में और लेगी समान की नीति में भेट — दासवोध में विधित उत्तम पुरुप का लक्षण — परन्तु इस भेट से नीतिधर्म की नित्यता नहीं घटती (पृ. ३८०) — इन मेटों को स्थितमञ्ज किछ हिए से करता है ?—समान का श्रेय, कल्याण अथवा सर्वभृतहित — तथापि इस जाह्म हिए की अपेक्षा साम्यवृद्धि ही श्रेष्ठ हैं — अधिकाञ्च लोगों के अधिक हित और साम्यवृद्धि, इन तत्त्वों की तुल्ना — साम्यवृद्धि से नात् में वर्ताव करना — परोपकार और निर्वाह — आत्मीपम्यवृद्धि — उसका व्यापकत्व, महत्त्व और उपपत्ति — ' वर्मुधेव कुटुम्बक्रम्' (पृ. ४०२) — बुद्धि सम हो नाय तो भी पात्र-अपात्र का विचार नहीं छूटता — निर्वेर का अर्थ निष्क्रिय अथवा निष्पतिकार नहीं हैं — जैसे को तैसा — दुष्टनिग्रह — देशामिमान, कुलामिमान इत्याटि की उपपत्ति — देशकाल-मर्यादापरिपालन और आत्म-रक्षा — ज्ञानी पुरुप का कर्तव्य — लेक्संग्रह और कर्मयोग — विषयोपसंहार — स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ । ... पृ. ३६९—४०७

#### तेरहवाँ प्रकरण - भक्तिमार्ग

अव्पबुद्धिवाले साधारण मनुष्यों के लिए निर्गुण ब्रह्मस्वरूप की दुर्बोधता - जान-प्राप्ति के साधन, श्रद्धा और बुद्धि - दोनों की प्रस्परापेशा - श्रद्धा से व्यवहारिष्ठि -श्रद्धा से प्रसिश्वर का ज्ञान हो जाने पर भी निर्वाह नहीं होता - मन में उसके प्रति-फलित होने के लिए निरितिद्यय और निर्हेतुक प्रेम से प्रसिश्वर का चिन्तन करना पहता है, इसी को भिक्त कहते हैं - सगुण अवयक्त का चिन्तन कप्टमय और दुःसाध्य है -अत्तप्द-द्व्यासना के लिए प्रत्यक्ष बस्तु होनी चाहिये - ज्ञानमार्ग और मिक्तमार्ग परिणाम में एक ही है - तथापि ज्ञान के समान माक्ति निष्ठा नहीं हो सकती - मिक्त करने के लिए प्रहण किया हुआ परमेश्वर का प्रेमगम्य और प्रत्यक्ष रूप - प्रतीक शब्द का अर्थ राजविद्या और राजगृह्य ज्ञान्द्रा के अर्थ - गीता का प्रेमरस (पृ. ४२१) - परमेश्वर की अनेक विभित्तियों में से कोई भी प्रतीक हो सकती है - बहुतेरों अनेक प्रतीक और उससे होनेवाला अनर्थ - उसे टालने का उपाय - प्रतीक और तत्संबन्धी भावना में मेर - प्रतीक कुछ भी हो: भावना के अनुसार फल मिलता है - विभिन्न देवताओं की उपासनाएँ - इसमें भी फल्टाता एक ही परमेश्वर है, देवता नहीं - किसी भी देवतो की मजो. यह परमेश्वर का ही अविधिपूर्वक भजन होता है - इस दृष्टि से गीता के भक्ति-मार्ग की श्रेष्टता - श्रद्धा और प्रेम की शुद्धता-अशुद्धता - क्रमशः उद्योग करने से सुधार और अनेक जन्मों के पश्चात शिद्ध - जिसे न श्रद्धा है न बुद्धि. वह इया - बुद्धि से और निक्त से अन्त में एक ही अद्वेत ब्रह्मज्ञान होता है (प्र.४३२) - कर्मविपाक्षिया के और अत्यातम के सब सिद्धान्त भक्तिमार्ग में भी स्थिर रहते हैं – उटाहरणार्थ, गीता के जीन और परमेश्वर का स्वरूप - तथापि इस सिद्धान्त में कभी कमी शब्दमेट हो जाता है - कर्म ही अब परमेश्वर हो गया - ब्रह्मार्पण और ऋष्णार्पण - परन्तु अर्थ का अनर्थ होता हो, तो शब्दमेट भी नहीं दिया जाना - गीताधर्म मे प्रतिपादित श्रद्धा और ज्ञान का मेल - भक्तिमार्ग में संन्यासधर्म की अपेक्षा नहीं है - भक्ति का और कर्म का थिरोध नहीं है - भगवद्भक्त और लोक्संग्रह - स्वकर्म से ही भगवान का यजन पूजन - ज्ञानमार्ग त्रिवर्ण के लिए है, तो भक्तिमार्ग स्त्री, शृद्र आदि सब के लिए खुला हुआ है – अन्तकाल में भी अनन्यभाव से दारणापन होने पर मुक्ति – अन्य सब धर्मों की अपेक्षा गीता के धर्म की श्रेष्टता । 7. Y02-YYY

#### चौदहवाँ प्रकरण — गीताध्यायसंगति

विपयप्रतिपादन की दो रीतियाँ – शास्त्रीय और संवादात्मक – संवादात्मक पढित के गुणदोप – गीता का आरंभ – प्रथमाध्याय – द्वितीय अध्याय में 'साख्य' और 'योग' इन दो मागों से ही आरंभ – तीसरे, चौथे और पॉचवें अध्याय में कर्मयोग का विवेचन – कर्म की अपेक्षा साम्यद्विष्ठ की श्रेष्ठता – कर्म छूट नहीं सकते – सास्यित का अपेक्षा कर्मयोग श्रेयस्कर हैं – साम्यद्विष्ठ को पाने के लिए इन्द्रियन्तिग्र की आवस्यकता – छठे अध्याय में वर्णित इन्द्रियनिग्रह का साधन – कर्म, भक्ति और ज्ञान, इस प्रकार गीता के तीन स्वतन्त्र विभाग करना उचित नहीं है – ज्ञान और मिक्त, कर्मयोग की साम्यद्विष्ठ के साधन है – अत्यव त्वम, तत्, असि इस प्रकार पडस्यायों नहीं होती – सात्वं अध्याय से लेक्ट श्वरहवें अध्याय तक ज्ञानविज्ञान का विवेचन कर्मयोग की सिद्धि के लिए ही है। वह स्वतन्त्र नहीं हें – सात्वं से लेक्ट शत्वन अध्याय तक का तात्पर्य – इन अध्यायों में मी मिक्त और ज्ञान प्रवक्त स्वर्क्त वर्णित नहीं है, परस्पर एक दूसरे से गूँचे हुए हैं, उनका ज्ञानविज्ञान यही गी. र. ३ ८

ţ

एक नाम है - तेरह से लेकर सत्रहवें अध्याय तक का सारांश - अठारहवें का उप-संहार कमेंयोगप्रधान ही है - अतः उपक्रम, उपसंहार आदि मीमांसकों की दृष्टि से गीता में कमेंयोग ही प्रतिपाद्य निश्चित होता है - चतुर्विष पुरुषार्थ - धर्म और काम धर्मानुक्ल होना चाहिये - किन्तु मोक्ष का और धर्म का विरोध नहीं है - गीता का संन्यासप्रधान अर्थ क्योंकर किया गया है ९ - सांख्य + निष्कामकर्म = कर्मयोग -गीता में क्या नहीं है ९ - तथापि अन्त में कर्मयोग ही प्रतिपाद्य है - संन्यासपागंवालां से प्रार्थना। ... पु. ४४६-४७४

#### पन्द्रहवाँ प्रकरण – उपसंहार

कर्मयोगशास्त्र और आचारसंग्रह का मेद — यह श्रमपूर्ण समझ, कि वेदान्त से नीतिशास्त्र की उपपित्त नहीं लगती —गीता वहीं उपपित्त वतलाती है — केवल नीतिहिए-से नीताधर्म का विवेचन — कर्म की अपेषा बुद्धि की श्रेष्ठता — नक्कुलेपास्त्रान — ईसाईयों भीत बीदों के तत्सहश सिद्धान्त — ' अधिकांश लोगों का अधिक हित ' और 'मनोदैवत' इन दो पश्चिमी पक्षों से गीता में प्रतिपादित साम्यबुद्धि की बुल्ना — पश्चिमी आध्यात्मिक पश्च से गीता की उपपित्त की समता — कान्ट और गीन के सिद्धान्त — वेदान्त और नीति (पृ. ४९१) — नीतिशास्त्र में अनेक पन्य होने के कारण — पिण्ड-ब्रह्माण्ड की रचना के विवय में मतभेद — गीता के आध्यामिक उपपादन में महत्त्वपूर्ण विशेषता — मोक्ष, नीतिधर्म और व्यवहार की एकवाक्यता — ईसाइयों का संन्यासमार्ग — युखहेतुक पश्चिमी कर्ममार्ग — उसकी गीता के कर्ममार्ग के वुल्ना — चातुर्वण्यंव्यवस्था और नीतिधर्म के बीच मेट — दुःखनिवारक पश्चिमी कर्ममार्ग और निक्काम गीताधर्म (पृ. ५०१) — कर्मयोग का कल्यिगुगवाला सिक्षम इतिहास — केन और वौद्ध यति — शंकराचार्य के संन्यासी — सुस्त्रमानी राज्य — मगवद्भक्त, सन्तमण्डली और रामदास — गीताधर्म की अमयता, नित्यता और समता — ईश्वर से प्रार्थना। पृ. ४७५—५१२

#### परिशिष्ट प्रकरण - गीता की बहिरंगपरीक्षा

महामारत में योग्य कारणों से उचित स्थान पर गीता कही गई है; वह प्रक्षित्त नहीं है | भाग १. गीता बीर महाभारत का कर्तृष्व – गीता का वर्तमान स्वरूप – महाभारत का कर्तृष्व – गीता का वर्तमान स्वरूप – महाभारत में गीताविषयक सात उद्धेख – दोनों के एक-से मिलतेजुलते हुए श्लोक और मापासाहस्य – इसी प्रकार अर्थसाहस्य – इससे सिद्ध होता है, कि गीता और महाभारत टोनों का प्रणेता एक ही है । भाग २. गीता और उपनिषयों की सुरूना – शब्दसाहस्य और अर्थसाहस्य – गीता का अध्यात्मज्ञान उपनिषयों की सुरूना – शब्दसाहस्य और गीता का मायाबाद – उपनिषयों की अर्थसा गीता का विशेषता – साल्यशास्त्र और वेदान्त की एकवाक्यता – स्वत्योगमार्ग का प्रतिपादन ही सब में महत्त्वपूर्ण

विशेषता है - गीता में इन्द्रियनिग्रह करने के लिए बतलाया गया योग, पातंबलयोग और उपनिषद । - भाग ३. गीता और ब्रह्मसूत्रों की पूर्वापरता - गीता में ब्रह्मसूत्रों का स्पष्ट उद्धेख - ब्रह्मसूत्रों में 'स्मृति' शब्द से गीता का अनेक बार उद्धेख - दोनों ग्रन्यों के पूर्वापर का विचार - ब्रह्मसूत्र या तो वर्तमान गीता के समकालीन है या और पराने, बाट के नहीं - गीता में ब्रह्मसूत्रों के उल्लेख होने का एक प्रवल कारण।-माग ४. भागवतधर्म का उदय और गीता - गीता का भक्तिमार्ग वेदान्त, सांख्य और योग को लिए हए है - वेदान्त के मत गीता में पीछे से नहीं मिलाये गये है -वैदिक धर्म का अत्यन्त प्राचीन स्वरूप कर्मप्रधान है – तटनन्तर ज्ञान का अर्थात् बेदान्त, साख्य और वैराग्य का प्राद्धर्माव हुआ – दोनों की एकवाक्यता प्राचीन काल में ही हो चुकी है - फिर भिक्त का प्राटुर्माव - अतएव पूर्वोक्त मार्गों के साथ भक्ति की एकवावयता करने की पहले से ही आवश्यकता थी-यही मागवतधर्म की अतएव गीता की भी दृष्टि – गीता का ज्ञानकर्मसमुचय उपनिपदों का है। परन्तु मक्ति का मेल अधिक है - भागवतधर्मविषयक प्राचीन प्रन्थ, गीता और नारायणीयोपाख्यान -श्रीकृष्ण का और सात्वत अथवा भागवतधर्म के उदय का कारु एक ही है - बुद्ध से प्रथम लगमग सातआठ सौ अर्थात् ईसा से प्रथम पन्द्रह सौ वर्ष-ऐसा मानने का कारण-न मानने से होनेवाली अनावस्था – मागवतधर्म का मूळत्वरूप नैष्कर्म्यप्रधान या. फिर मितप्रधान हुआ; और अन्त में विशिष्टाहैतप्रधान हो गया – मूल्यीता ईसा से प्रथम कोई नौ सौ वर्ष की है।-माग ५. वर्तमान गीता का काळ-वर्तमान महाभारत और वर्तमान गीता का समय एक ही है। इन में वर्तमान महाभारत मास के, अश्वघोप के. आश्वलायन के, सिकन्दर के और मेषादि गणना के पूर्व का है: किन्तु, बुद्ध के पश्चात् का है – अतएव शक से प्रथम लगमग पॉच सौ वर्ष का है – वर्तमान गीता कालिदास के. वाणमष्ट के, पुराणों और बौधायन के, एवं बौद्धधर्म के महायान पन्य के भी प्रथम की है; अर्थात् शक से प्रथम पाँच सी वर्ष की है । – भाग ६. शीता सीर वीद प्रम्थ – गीता के स्थितप्रज्ञ के और बौद्ध अर्हत के वर्णन में समता - बौद्ध धर्म का स्वरूप और उससे पहले ब्राह्मणवर्म से उसकी उत्पत्ति – उपनिषदों के आत्मवाद को छोड़ कर केवल निवृत्तिप्रधान आचार को ही बुद्ध ने अंगीकार किया – बौद्ध मतानुासार इस आचार के हर्व्य कारण, अथवा चार आर्य सस्य – बौद्ध गाईस्थ्य धर्म और वैदिक स्मार्त धर्म में समता - ये सब विचार मूल वैदिक धर्म के ही हैं - तथापि महामारत और गीता-विषयक पृथक् विचार करने का प्रयोजन – मूल अनात्मवादी और निवृत्तिप्रधान भक्ति-घर्म से ही आगे चल कर मिक्तप्रधान बौद्ध धर्म का उत्पन्न होना असमव है - महायान पन्य की उत्पत्ति; यह मानने के लिए प्रमाण कि, उसका प्रशृत्तिप्रधान भक्तिधर्म गीता-से ही ले लिया गया है – इससे निर्णित होनेवाला गीता का समय । – भाग ७. गीता और ईसाइयों की बाइबल -- ईसाई धर्म से गीता में किसी भी तत्त्व का लिया जाना असंमव है – ईसाई धर्म यहुदी धर्म से धीरे धीरे स्वतन्त्र रीति पर नहीं निकला है –

वह क्यां उत्पन्न हुआ है ! इस विषय में पुराने ईसाई पिण्डतों की राय — एसीन पन्य और यूनानी तत्त्वजान — बौद्ध धर्म के साय ईसाई धर्म की अद्भुत समता — इनमे बौद्ध धर्म की निर्विवाद प्राचीनता — उस बात का प्रमाण कि यहुदियों के देश में बौद्ध यतियों का प्रवेश प्राचीन समय में ही हो गया था — अतएव ईसाई धर्म के तत्त्वों का बौद्ध धर्म से ही अर्थात् पर्याय से वैदिक धर्म से ही अथवा गीता से ही ख्यिय जाना पूर्ण संमव है — इससे सिद्ध हानेवाली गीता की निस्सन्दिग्ध प्राचीनता।

ष्ट. ५१३–५९८

# गीतारहस्य के संक्षिप्त चिन्हों का व्योरा और संक्षिप्त चिन्हों से जिन यन्थों का उल्लेख किया है, उनका परिचय

ब्रयवं. अथवं वेर | काण्ड, स्क्त और ऋचा के क्रम से नम्बर है | ब्रष्टा. अष्टाक्कगीता | अध्याय और श्लोक | अष्टेकर और मण्डली का गीतासंग्रह का संस्करण |

हुंगः इंगावास्त्रोपनिपट् । आनन्दाश्रम का संस्करण ।

ऋ ऋषेद । मण्डल, स्क्त और ऋचा ।

पे. सथवा ऐ. ट. ऐतरेयोपनिपद् । सध्याय, खण्ड और श्लोक । पूने के आनन्दाश्रम का संस्करण ।

पे. बा. ऐतंरव ब्राह्मण । पैचिका और खण्ड । डॉ. हीडा का संस्करण ।

क., कड. अथवा कडोपनिपद् । वल्ली और मन्त्र । आनन्दाश्रम का संस्करण ।

केन. केनोपनिपद् । ( = तलबकारोपनिपद् ) । खण्ड और मन्त्र । आनन्दाश्रम का संस्करण

कै. केवस्योपनिषद् । खण्ड और मन्त्र । २८ उपनिषद्, निर्णयसागर का संस्करण ।

कोपी. कीपीतन्युपनिपद्। अथवा कोपीतकी ब्राह्मणोपनिपद्। अच्याय और न्वण्ड। कहीं कहीं इस उपनिपद् के पहले अध्याय को ही ब्राह्मणानुक्रम से तृतीय अध्याय कहते हैं। आनन्वाश्रम का संस्करण।

गी. भगवद्गीता । अध्याय और श्लोक । शी. शां. भा. गीता शांकरभाष्य ।

गी. रा. भा. गीता रामागुजमाप्य । आनन्दाश्रमवाली गीता और शांकरमाप्य की प्रति के अन्त में शब्दें। की स्त्री है । हमने निम्न लिखित टीकाओं का उपयोग किया है । न श्रीव्यंक्टेश्वर प्रेष्ठ का रामानुजमाप्य । कुमकोण के कृष्णाचार्य द्वारा प्रकाशित माध्यमाप्य; आनन्दिगित की टीका और चगढितेच्छु छापखाने (पृना) में छपी हुई परमार्थप्रपा टीका; नेटिव ओपिनियन छापखाने (वंबई) में छपी हुई मधुब्दनी टीका; निर्णयसागर में छपी हुई श्रीवरी और वामनी (मराडी) टीका; आनन्दाश्रम में छपा हुआ पैशाचमाप्य; गुजराती प्रिन्टिइ मेर की वरूम संप्रवायी तत्वटीपिका; वंबई में छो हुए महाभारत की नीलकण्टी; और महास में छपी हुई ब्रह्मानन्दी । परन्तु इनमें से पैशाचमाप्य और ब्रह्मानन्दी को छोड़कर श्रेष्ट टीकाएँ और निल्वाक संप्रवाय की एवं दूसरी कुछ और टीकाएँ — कुल

पन्द्रह संस्कृत टीकाऍ – गुजराती प्रिन्टिंग प्रेस ने अभी छाप कर प्रकाशित की है। अब इस बात एक ही ग्रन्थ से सारा काम हो जाता है।

गी. र. अथवा गीतार. गीतारहस्य । हमारी पुस्तक का पहला निवन्ध ।

छां. छान्द्रोग्योपनिपद् । अध्याय, खण्ड भीर मन्त्र । आनन्दाश्रम का संस्करण ।

जै. मू. जैमिनी के मीमासासूत्र । अध्याय, पाट और युत्र । कलकत्ते का संस्करण ।

तै. अथवा तै. उ. तैसिरीय उपनिपद्। वाही, अनुवाक और मन्त्र। आनन्दाश्रम का संस्करण।

तै. ब्रा. तैत्तिरीय ब्राह्मण । काण्ड, प्रपाटक, अनुवाक और मन्त्र । आनन्दाश्रम का संस्करण ।

तै. सं. तैत्तिरीय संहिता। काण्ड प्रपाठक और मन्त्र।

दा. अथवा वास. श्रीसमर्थ रामटास्स्वामीकृत टासबोध | धुलिया सत्कार्याचेजक सभा की प्रति का, चित्रशास्त्रा प्रेस में छपा हुआ हिन्दी अनुवाद |

ना. पं. नारदर्गचरात्र । कलकत्ते का संस्करण ।

नाः मूः नारदसूत्र । वंबई का संस्करण ।

नृसिंह् ड. नृसिंह्रोत्तरतापनीयोपनिपद् ।

पानंजलस्. पातंजलयोगस्त्र । तुकाराम तात्या का संस्करण ।

वंच, वंचदशी । निर्णयसागर का सटीक संस्करण ।

प्रश्न. प्रश्नोपनिपद्ध । प्रश्न और मन्त्र । आनन्दाश्रम का संस्करण ।

द्य. अथवा वृह. वृहरारण्यकोपनिपद् । अध्याय, ब्राह्मण और मन्त्र । आनन्दाश्रम का संस्करण । साधारण पाठ काण्व; केवल एक स्थान पर माध्यन्दिन शास्त्रा के पाठ का उद्धेख है ।

व्र. स्. आंग वे. स्. देखें। ।

भाग. श्रीमङ्गागवतपुराण । निर्णयसागर का संस्करण ।

भा. ज्यो. मारतीय ज्योतिःशास्त्र । स्वर्गीय शंकर बालकृष्ण दीक्षितकृत ।

मत्स्यः मत्स्यपुराण । आनन्दाश्रम का संस्करण ।

मनु. प्रमुखि । अध्याय और स्त्रोक । डॉ. जाली का संस्करण ! मण्डलिक के अथवा और किसी भी संस्करण में ये ही स्त्रोक प्रायः एक ही स्थान पर मिलेंगे । मनु पर जो टीका है, वह मण्डलीक के संस्करण की है !

म. भा. श्रीमन्महामानत । इसके आगे के अक्षर विभिन्न पर्वों के दर्शक हैं; नंबर अध्याय के रिनेट स्थोकों के हैं। कलकत्ते में बाबू प्रतापचन्द्र राथ के द्वारा मुद्रित संस्कृत प्रति का ही हमने सर्वत्र उपयोग किया है । वंबई के संस्करण में ये स्कोक कुछ आगे-पीछे मिर्लेगे ।

मि. प्र. मिलिन्दप्रश्न । पाली ग्रन्य । अंग्रेजी अनुवाद ।

मुं. अथवा मुंड. मुण्डकोपनिपद् । मुण्ड, खण्ड और मन्त्र । आनन्दाश्रम का संस्करण । क्षेत्रु. मैन्युपनिपद् अथवा मैत्रायण्युपनिपद् । प्रपाठक और मन्त्र । आनन्दाश्रम का संस्करण। याज्ञ. याज्ञवस्त्रयस्मृति । अध्याय और श्लोक । वंबई का छपा हुआ । इसकी अपरार्क टीका (आनन्दाश्रम के संस्करण) का भी दो-एक स्थानों पर उद्धेख है ।

यो. अथवा योग. योगवासिष्ठ | प्रकरण, सर्ग और श्लोक ! छठे प्रकरण के हो भाग हैं । ( पू. ) पूर्वार्थ, और ( उ. ) उत्तरार्थ । निर्णयसागर का सटीक संस्करण ।

रामपू. रामपूर्वतापिन्युपनिपद् । आनन्दाश्रम का संस्करण ।

बाज. सं. वाजधनेयी संहिता अध्याय और मन्त्र | वेवर का संस्करण |

वाल्मीकिरा. अथवा वा. रा. बाल्मीकिरामायण । काण्ड, अध्याय और श्लोक । वंत्रई का संस्करण ।

विष्णु. विष्णुपुराण । अंश, अध्याय और श्लोक । बंबई का संस्करण ।

वे. स्. वेदान्तस्त्र | अध्याय, पाट और स्त्र | वे. स्. शां. भा. वेदान्तस्त्रज्ञांकरमाप्य | आनन्दाश्रमवाले संस्करण का सर्वत्र उपयोग किया है |

शां. सू. शाण्डिल्यसूत्र । वंबई का संस्करण ।

भिव. शिवगीता । अध्याय और रहोक । अप्टेक्ट मण्डली के गीतासंग्रह का संस्करण ।

थे. थेताश्रतरोपनिपट् । अध्याय और मन्त्र । आनन्दाश्रम का संस्करण ।

सां. का. साख्यकारिका | तुकाराम तात्या का संस्करण |

सूर्यनी. सुर्यगीता । अध्याय और श्लोक । मद्रास का संस्करण ।

हरि. हरिवंश । पर्व, अध्याय और श्लोक । वंबई का संस्करण ।

स्चना: - इनके अतिरिक्त और कितने ही संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी एवं पाली अन्यों का स्थान स्थानपर उन्नेख हैं। परन्तु उनके नाम ययास्थान पर प्रायः पुरे लिख दिये गये हैं; अथवा वे समझ में आ सकते हैं। इसलिए उनके नाम इस फेहरिस्त में आमिल नहीं किये गये।

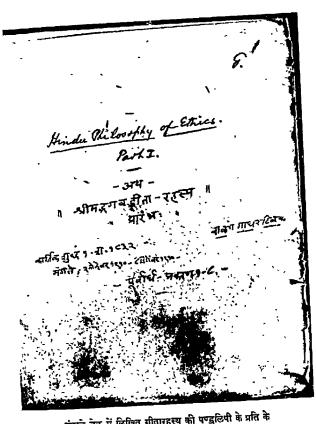

मंडाले जेल में लिखित गीतारहस्य की पण्डुलिपी के प्रति के प्रथम बहीका प्रथम पृष्ठ-

॥ श्रीमणेशायनमः॥ ॐ तत्तत्

- श्रीमन्द्रगवद्गीता-<u>रहस्य</u> व्यथना

प्रकरण १ हों.

विषय श्रवेश

नारायणं न मह्न्स नरं भेव नरो नमर। देवी सरस्वती आर्स ततो जयस्वीरयोतः। प्रामादन साहित्य

श्रीमद्भगन द्वीम हा आपका हो है हं हो कि है के अहमीन तेजसी दे निर्मल हिस आहे. पिंड हे महें द्वामद्वीम आसीन दोनों पिन हतें थो द्वामान एण असंदिग्ध दिती में सांगून प्र दोनों पिन हों से शेद्यांत एण असंदिग्ध दिती में सांगून प्र दोनों मान के पर्भ पुराणमंशीकोत वन्द्व हे जात युक्त को स्थान के स्थान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के स्थान के स ॐ तत्सन्।

# श्रीमद्भगवद्गीतारहस्य <sup>अयग</sup> कर्मयोगशास्त्र

पहला पकरण

# विषयप्रवेश

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं न्यासं ततें जयमुदीरयेत्॥ #

– महाभारत, आदिम श्लोक !

श्रीमद्रगवदीता हमारे धर्मप्रच्यों में एक अत्यन्त तेजस्वी और निर्मल हीरा है।
पिंड-त्रह्मांड-नानसिंहत आत्मविद्या के गृद्ध और पिवेत्र तस्वों को योडे में
और स्पष्ट रीति से समझा देनेवाला, उन्हीं तस्वों के आधार पर मनुष्यमात्र के
पुरुषार्थ की — अर्थात् आध्यात्मिक पूर्णावस्था की — पहचान करा देनेवाला, मिक्त, और
ज्ञान का मेल कराके इन दोनों का शास्त्रों च्यवहार के साथ संयोग करा देनेवाला और इसके द्वारा संसार से दुःखित मनुष्य को शान्ति दे कर उसे निष्काम वर्तस्य के
आचरण में लगानेवाला गीता के समान वाल्योध प्रन्थ, संस्कृत की कीन कहे, ममस्त
संसार के साहित्य में नहीं मिल सकता। केवल काव्य की ही दृष्टि से यदि इसकी
परीक्षा की जाय तो भी यह प्रन्थ उत्तम काव्यों में गिना वा सकता है; क्योंकि इसमें
आत्मजान के अनेक गृद् सिद्धान्त ऐसी प्रासादिक मापा में लिखे गये है, कि व वृद्धा
और बच्चों को एकसमान सुगम है; और इसमें ज्ञानयुक्त मिक्तरस भी भरा पड़ा है।
क्षित्र प्रन्य में समस्त वैदिक धर्म का सार स्वयं श्रीकृष्ण भगवान की वाणी से संग्रहित

<sup>\*</sup>नारायण को, मनुन्यों में जो श्रेष्ट नर है उसको, सरस्त्रती देवी को और व्यासजी को नमस्कार करके फिर 'जय' अर्थात् महाभारत को पढ़ना चाहिय – यह श्रोक का

किया गया है, उसकी योग्यता का वर्णन कैसे किया जाय ? महामारत की लड़ाई समास होने पर एक दिन श्रीकृष्ण और अर्जुन प्रेमपूर्वक वातजीत कर रहे थे। उस समय अर्जुन के मन इच्छा हुई कि श्रीकृष्ण से एक बार और गीता सुने। तुरन्त अर्जुन ने विनती की, 'महाराज! आपने जो उपदेश मुझे युद्ध के आरंभ में दिया या उसे में भूल गया हूँ। कृपा करके एक बार और वतलाइये।" तब श्रीकृष्ण मगवान् ने उत्तर दिया कि – 'उस सम्य मैंने अत्यन्त योगयुक्त अन्तःकरण से उपदेश किया था। अब संभव नहीं कि में वैसा ही उपदेश किर कर सकूँ।' यह बात अनुगीता के प्रारंभ (म. मा. अश्वमेष. अ. १६. श्रोक १०. १३) में दी हुई है। सच पूछे तो मगवान श्रीकृष्णचंद्र के लिये कुछ भी असंभव नहीं है; परन्तु उनके उक्त कथन से यह बात अच्छी तरह माद्म हो सकती है, कि गीता का महत्त्व कितना अधिक है। यह प्रन्य, वैदिक धर्म के भिन्न भिन्न संप्रदायों में, वेद के समान, आज करीब दाई हबार वर्ष से सर्वस्थानन्य तथा प्रमाणस्वरूप हो रहा है; इसका कारण भी उक्त प्रन्थ का महत्त्व ही है। इसी लिए गीता-ध्यान में इस स्मृतिकालीन प्रन्थ का अल्कारयुक्त, परन्तु यथार्थ वर्णन इस प्रकार किया गया है:—

### सर्वोपनिपदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता हुग्धं गीतामृतं महत्॥

अर्थात् जितने उपनिपद् हैं वै मानों गी है, श्रीकृष्ण खयं दूध दुहनेवाले (ग्वाल) हैं, युद्धिमान् अर्धुन (उस गी को पन्हानेवाला) भोक्ता बछ्डा (बस्त) है, और जो वृत्र दुहा गया वही मधुर गीतामृत है। इसमें कुछ आश्चर्य नहीं, कि हिन्दुस्थान की सब मापाओं में इसके अनेक अनुवाद, टीकाऍ और विवेचन हो चुके हैं; परन्तु जब से पश्चिमी विद्वानों को संस्कृत मापा का ज्ञान होने लगा है, तब से श्रीक, छेटिन, जर्मन, फ्रेंच अंग्रेजी आदि यूरोप की मापाओं में भी इसके अनेक अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। तात्पर्य यह है, कि इस समय यह अद्वितीय ग्रन्य समस्त संसार में प्रसिद्ध है।

अर्थ है। महाभारत ( उ. ४८.७-९ और २०-२२, तथा बन. १२. ४४-४६) में लिखा है, कि नर और नारायण ये दोनों ऋषि दो स्वरूपों में विभक्त — साक्षात् परमात्मा — ही है, और इन्हीं दोनों न फिर अर्जुन तथा अक्टिया का अवतार लिया। सन भागवतधर्मीय प्रन्थों के आरंभ में इन्हीं को प्रथम इसलिय नमस्कार करते हैं, कि निकाम-कर्म-चुक्त नारायणीय तथा भागवत-धर्म को इन्होंने ही पहले पहले जारी किया था। इस श्लोक में कहीं क्यांत कि वालर के बदले बिवा था। इस श्लोक में कहीं क्यांत के बदले बिवा था। इस श्लोक में कहीं क्यांत के बदले बिवा था। इस श्लोक में कहीं क्यांत के बदले बिवा था। इस श्लोक में कहीं क्यांत के बिवा है, विसे ही इस धर्म के दो सुख्य प्रन्थों ( महाभारत और गीता ) के कर्ता व्यासजी को भी नमस्कार करना जिलते हैं। महाभारत का प्राचीन नाम 'जय' है ( म. भा. आ. ६२. २०)।

इस ग्रन्थ में सब उपनिषदों का सार आ गया है; इसीसे इसका पूरा नाम 'श्रीमद्भगवद्गीता-उपनिषत्' हैं। गीता के प्रत्येक अध्याय के अन्त में दो अध्याय-समाप्ति-दर्शक संकल्प है, उससे " इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिपस्सु ब्रह्मविद्यायां स्रोगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुसंबादे " इत्यादि शब्द है। यह संकल्प यद्यपि मूलग्रन्य (महामारत) में नहीं है, तथापि यह गीता की सभी अतियों में पाया जाता है। इससे अनुमान होता है, कि गीता की किसी मी प्रकार की टीका होने के पहले ही, जब महामारत से गीता नित्यपाट के लिए अलग निकाल ली गई होगी तमी से उस्त संकल्पका प्रचार हुआ होगा। इस दृष्टि से, गीता के तात्पर्य का निर्णय करने के कार्य में उसका महत्त्व कितना है, यह आगे चल कर बताया जाएगा। यहाँ इस संकल्प के केवल हो पर (भगवद्गीतासु उपनिषत्सु) विचारणीय हैं। 'उपनिपत्' शब्द हिन्दी में पुर्लिंग माना जाता है; परन्तु वह संस्कृत में स्त्रीलिंग है। इसिटए 'श्रीमगवान् से गाया गया अर्थात् कहा गया उपनिपद्' यह अर्थ प्रकट करने के लिए संस्कृत में 'श्रीमद्भगवद्गीता उपनिपत्' ये दो विशेषण-विशेष्यरूप स्त्रीलिंग शब्द प्रयुक्त हुए हैं; और यद्यपि जन्य एक ही है, तथापि सम्मान के लिए 'श्रीमद्भगवद्गीतास्पनिपत्सु' ऐसा सन्तमी के बहुबचन का प्रयोग किया गया है। शंकराचार्य के भाष्य में भी इस ग्रन्थ को लक्ष्य करके 'हति गीतास ' यह बहुबचनान्त प्रयोग पाया जाता है। परन्तु नाम को संक्षित करने के समय आदरसूचक प्रत्यय, पट तथा अन्त के सामान्य जातिवाचक 'उपनिपत्' शब्द भी उहा दिये गये: जिससे 'श्रीमद्रगवद्गीता उपनिपत्' इन प्रथमा के एकवचनान्त चुन्दों के बढ़ले पहले 'मगबद्रीता' और फिर केवल 'गीता' ही संक्षित नाम अचलित हो गया। ऐसे बहुत-से संक्षित नाम अचलित हैं। बैसे - कड, छांडोग्य, केन इत्यादि । यदि 'उपनिपत्' शब्द मूल नाम में न होता तो 'मागवतम्' 'भारतम्' "गोपीगीतम" इत्यादि शब्दों के समान इस प्रन्य का नाम मी "मगबद्गीतम" या केवल 'गीतम' वन बाता: जैसा कि नपुंसकलिंग के शब्दों का स्वरूप होता है। परन्तु जन कि ऐसा हुआ नहीं है और 'भगवद्गीता' या 'गीता' यही स्त्रीलिंग शब्द अब त्तक बना है, तब उसके सामने 'उपनिपत्' शब्द को नित्य अध्याहत समझना ही चाहिये। अनुगीता की अर्जुनिमश्रकृत टीका में 'अनुगीता' शब्द का अर्थ भी इसी नीति से किया गया है।

परन्तु सात सी श्लोकों की भगवद्गीता को ही गीता नहीं कहते। अनेक ज्ञान-विपयक प्रन्थ भी गीता कहलाते हैं। उटाहरणार्थ, महाभारत के झांतिपर्वातर्गत मोक्षपर्व के कुछ कुटकर प्रकरणों को पिंगलगीता, शंपाकगीता, मंकिगीता, शेष्यगीता, विचल्यु-गीता, हारीतगीता, कृत्रगीता, पराशरगीता और हंसगीता कहते हैं। अश्वमेच पर्व में अनुगीता के एक माग का विशेष नाम 'ब्राह्मणगीता' है। इनके विवा अवधूतगीता, अष्टावक्रगीता, ईश्वरगीता, उत्तरगीता, किपलगीता, गणेशगीता, देवीगीता, पाण्डवगीता,

ब्रह्मगीता, भिक्षुगीता, यमगीता, रामगीता, न्यासगीता, शिवगीता, सूतगीता, सूर्यगीता इत्यादि अनेक गीताएँ प्रसिद्ध हैं। इनमें से कुछ तो, स्वतन्त्र रीति से निर्माण की गई हैं और शेप भिन्न भिन्न पुराणों से ली गई हैं। जैसे गणेशपुराण के अन्तिम की डाखंड के १३८ से १४८ अध्यायों में गणेशगीता कही गई है। इसे यदि थोड़े फेरफार के साथ भगवद्गीता की नकछ कहें तो कोई हानि नहीं। कुर्मपुराण के उत्तर भाग के पहले ग्यारह अध्यायों में ईश्वरगीता है। इसके बाद व्यासगीता का आरंभ हुआ है। संदर्गणान्तर्गत सतसंहिता के चौथे अर्थात् यज्ञवैमवखंड के उपरिमाग के आरंम (१ से १२ अध्याय तक) में ब्रह्मगीता है और इसके बाद अध्यायों में सूतगीता है। यह तो हुई एक ब्रह्मगीता: दसरी एक और ब्रह्मगीता है, जो योगवासिए के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध ( सर्ग १७३ से १८१ तक ) में आ गई है। यमगीता तीन प्रकार की है। पहली विष्णुपराण के तीसरे अंश के सातवें अध्याय में; दुसरी, अभिपुराणके तीसरे खंड के ३८१ वे अध्याय में; और तीसरी, रृषिंहपुराण के आठवे अध्याय में है। यही हाल रामगीता का है। महाराष्ट्र में जो रामगीता प्रचलित है वह अध्यातम रामायण के उत्तरकाण्ड के पाँचवे का में है: और यह अध्यात्मरामायण ब्रह्माण्डपुराणका एक माग माना जाता है; परन्तु इसके सिवा एक दूसरी रामगीता 'गुक्जानवासिष्ठ-तत्त्वसारायण' नामक प्रथ में है, जो मद्रास की ओर प्रसिद्ध है। यह प्रन्थ वेदान्त-विपय पर लिखा गया है। इसमें ज्ञान और कर्म-संबन्धी तीन काण्ड हैं। इसके उपासना कांड के द्वितीय पाद के पहले अठारह अध्याय में रामगीता है और कर्मकाण्ड के तृतीय पार के पहले पाँच अध्यायों में सूर्यगीता है। कहते हैं कि शिवगीता पद्मपुराण के पातालखण्ड में है। इस पुराण की जो प्रति पूने के आनन्दाश्रम में छपी है उसमें शिवगीता नहीं है। पण्डित ज्वालाप्रसाद ने अपने 'अष्टादशपुराणदर्शन' ग्रन्थ में लिखा है कि शिवगीता गीडीय पद्मोत्तरपुराण में है। नारदपुराण में अन्य पुराणों के साथ पद्मपुराण की भी जो विषयानुक्रमणिका दी गई है उसमें शिवगीता का उल्लेख पाया जाता है। श्रीमद्भागवतपुराण के ग्यारहवे स्कन्ध के तरहवे अध्याय में हंसगीता और तेईसवे अध्याय में भिक्षगीता कही गई है। तीसरे स्कन्ध के कपिलोपाख्यान (२३-२३) को कई लोग 'कपिलगीता' कहते हैं: परन्तु 'कपिल-गीता' नामक एक छपी हुई स्वतन्त्र पुस्तक हमारे देखने में आई है, जिसमें हटयोग का प्रधानता से वर्णन किया गया है; और छिखा है, कि यह कपिल्मीता पद्मपुराण से ली गई है; परन्तु यह गीता पद्मपुराण में है ही नहीं। इसमें एक स्थान (४०७) पर जैन, जंगम और स्फी का उछेख किया गया है, जिससे कहना पड़ता है, कि यह गीता मुसलमानी राज्य के बाद की होगी। मागवतपुराण ही के समान देवीमागवत म मी, सातवे स्कन्ध के ३१ से ४० अध्याय तक एक गीता है, जिसे देवी से कही जाने के कारण देवीगीता कहते हैं। खुद मगवद्रीता ही का सार अग्निपुराण के तीसीर खण्ड के ३८० के अध्याय में, तथा गरुडपुराण के पूर्वखण्ड के

२४२ वे अध्याय में दिया हुआ है। इसी तरह कहा जाता है, कि वसिष्ठजी ने जो उपदेश रामचंद्रजी को दिया, उसीको योगवासिष्ठ कहते हैं; परन्तु इस ग्रन्थ के अन्तिम ( अर्थात निर्वाण ) प्रकरण में 'अर्जुनोपाख्यान' मी शामिल है; निसमें उस मगवदी-साका सारांश दिया गया है, कि जिसे मगवान् श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा था। इस उपाख्यान के मगबद्गीता के अनेक श्लोक ज्यों के त्यों पाये जाते है ( योग, ६ पू. सर्ग, ५२-५८)। ऊपर कहा जा चुका है कि पूने में छपे हुए पद्मपुराण में शिवगीता नहीं मिलती: परन्तु उसके न मिलने पर भी इस प्रति के उत्तरखण्ड के १७१ से १८८ अध्याय न्तक मगबद्गीता के माहातम्य का वर्णन है, और भगवद्गीता के प्रत्येक अध्याय के लिए माहात्म्य-वर्णन में एक एक अध्याय है: और उसके संबन्ध में कथा भी कही गई है। इसके िवा वराहपुराण में एक गीतामाहात्म्य है और शिवपुराण में तथा नायुपराण में भी गीता-माहात्म्य का होना वतलाया जाता है: परन्तु कलकत्ते के न्छपे हुए वायुपुराण में वह हमें नहीं मिला। भगवदीता की छपी हुई पुस्तकों के आरंभ में 'गीता-ध्यान' नामक नी श्लोकों का एक प्रकरण पाया जाता है। नहीं बान पडता, कि यह कहाँ से लिया गया है; परन्तु इसका भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला०" -स्रोक, थोडे हेरफेर के साथ, हाल ही में प्रकाशित 'ऊरुमंग' नामक मास कविकृत नाटक के आरंभ में दिया हुआ है। इससे जात होता है, कि उस्त ध्यान मास कवि के समय के अनन्तर प्रचार में आया होगा। क्योंकि यह मानने की अपेक्षा कि भार सरीखे प्रसिद्ध कवि ने इस श्लोक को गीता-च्यान से लिया है: यही कहना अधिक युक्तिसंगत होगा, कि गीता-ध्यान की रचना भिन्न भिन्न स्थानोंसे छिए हुए, और कुछ नये बनाये हुए स्त्रोकों से की गई है। मास कवि कालियास से पहले हो नाया है। इसिल्ट उसका समय कम-से-कम संवत ४३५ ( शक तीन सौ ) से अधिक अर्वाचीन नहीं हो सकता। #

जगर कही गई बातों से यह बात अच्छी तरह ध्यान में आ सकती है, कि मगवद्गीता के कीन कीन-से और कितने अनुवाद तथा कुछ हरफेर के साथ कितनी नक्क, तात्पर्य और माहात्म्य पुराणों में मिलते हैं। इस बात का पता नहीं चलता, कि अवधूत और अष्टावक आदि दो-चार गीताओं को कव और किसने स्वतन्त्र रीति से रचा; अथवा वे किस पुराण से ली गई हैं। तथापि इन सव गीताओं की रचना तथा विषय-विवेचन को देखने से यही माह्म होता है, कि ये सब प्रन्य, मगवद्गीता के जगद्मिसद होने के बाद ही, बनाये गये हैं। इन गीताओं के संवंच में यह कहने से भी कोई हानि नहीं कि वे इसी लिए रची गई हैं, कि किसी विशिष्ट पन्य या विशिष्ट पुराण में भगवद्गीता के समान एक-आध गीता के रहेविना उस पन्य या पुराण की पूर्णता नहीं हो सकती थी। जिस तरह श्रीमगवान् ने

<sup>\*</sup> उपर्युक्त अनेक गीताओं तथा मगवद्गीता को श्रीष्ठत हरि रष्टुनाय मागवत आजकळ 'दुने से प्रकाशित कर रहे है।

भगवद्गीता में अर्जुन को विश्वरूप दिखा कर ज्ञान बतलाया है, उसी तरह जिवगीता. हैंबीगीता और गणेशगीता में भी वर्णन है। शिवगीता, ईश्वरगीता आटि में ते भगवद्गीता के अनेक श्लोक अक्षरकाः पाये जाते हैं। यदि ज्ञान की दृष्टि से देखा जाय तो इंन सब गीताओं में भगवद्गीता की अपेक्षा कुछ विशेपता नहीं है; और भगवद्गीता में अध्यारमजान और कर्म का मेल कर देने की जो अपूर्व बीली है वह किसी भी अन्य गीता में नहीं है। भगवद्गीता में पार्तजलयोग अथवा हठयोग भीर कर्मत्यागरूप संन्यास का यथोचित वर्णन न देख कर, उसकी पूर्ति के लिए कृष्णार्जुनसंबाट के रूप में, किसीने उत्तरगीता पीछे से क्लिस डाली है। अवधृत और अष्टावक आदि गीताएँ विलक्षल एकदेशीय हैं। क्योंकि इनमें केवल संन्यासमार्ग का ही प्रतिपादन किया गया है। यमगीता और पाण्डवगीता वो केवल भक्तिविषयक संक्षित स्तोत्रों के समान हैं। शिवगीता, गणेशगीता और सर्वगीता ऐसी नहीं हैं। यद्यपि इनमें ज्ञान और कर्म के समुचय का युक्तियुक्त समर्थन अवस्य किया गया है. तथापि इनमें नवीनता कुछ भी नहीं है; क्योंकि यह विषच प्राय: भगवद्गीता से ही लिया गया है। इन कारणों से भगवद्गीता के गंमीर तथा व्यापक तेजके सामने बाद की बनी हुई कोई भी पौराणिक गीता उहर नहीं सकी, और इन नक्ली गीताओं से उल्टा मगबद्गीता का ही महत्त्व अधिक बढ़ गया है। यही कारण है, कि 'मगबद्गीता' का 'गीता' नाम प्रचलित हो गया है। अध्यातम-रामायण और योगवासिष्ट यद्यपि विस्तृत ग्रन्थ हैं तो भी वे पीछे बने हैं। और यह बात उनकी रचना से ही स्पष्ट मालूम हो जाती है। मद्रास का 'गुक्शानवासिष्ठ-तत्त्वसारायण' नामक प्रन्य कई एकों के मतानुसार बहुत प्राचीन है; परन्तु हम ऐसा नहीं समझते: क्योंकि उसमें १०८ उपनिपटों का उल्लेख है, जिनकी प्राचीनता सिद्ध नहीं हो सकती। सूर्यगीता में बिशिष्टादैत मत का उल्लेख पाया जाता है (३.३०); और कई स्थानों में भगवद्गीता ही का युक्तिबाद लिया हुआ-सा जान पड़ता है (१.६८)। इसलिए यह अन्य भी बहुत पीछे से - श्रीशंकराचार्थ के भी बाद - बनाया गया होगा ।

अनेक गीताओं के होने पर भी भगवदीता की श्रेष्टता निर्विवाद िख्द है। इसी कारण उत्तरकाञीन वैदिकधर्मीय पिण्डतों ने, अन्य गीताओं पर अधिक ध्यान नहीं दिया, और भगवदीता ही की परीक्षा करने और उसीके तत्त्व अपने वन्धुओं को समझा देने में, अपनी इतकुत्यता मानने छो। प्रन्थ की दो प्रकार से परीक्षा की साम देने में, अपनी इतकुत्यता मानने छो। प्रन्थ की दे प्रकार से परीक्षा की साती है। एक अन्तरंग-परीक्षा और दूसरी विहरंग-परीक्षा कहछाती है। पूरे प्रन्थ को देखकर उसके मर्ग, रहस्य, मियतार्थ और प्रमेय हूँद निकल्न 'अन्तरंग-परीक्षा' है। प्रन्थको किस्ने और कब बनाया, उसकी भाषा सरस है या नीरस, कान्य-इप्टिसे सुमुक्ते माधुर्य और प्रसाद गुण हैं या नहीं, शब्दों की रचना में न्याकरण पर ध्यान दिया गया है या उस प्रन्य में अनेक आर्ष प्रयोग हैं, उसमें किन किन

मतों खलों और व्यक्तियों का उल्लेख है; इन वातों से प्रन्थ के काल-निर्णय और तत्कालीन समाजरियति का कुछ पता चलता है या नहीं; ग्रन्थ के विचार स्वतन्त्र हैं अथवा चुराये हुए हैं; यदि उस में दूसरों के विचार भरे है तो वे कीन-से है और कहाँसे लिए गये हैं: इत्यादि वातों के विवेचन को 'बहिरंग-परीक्षा' कहते हैं। जिन प्राचीन पण्डितों ने गीता पर टीका और माध्य लिखा है उन्होंने उक्त बाहरी वातो पर अधिक ध्यान नहीं दिया। इसका कारण यही है, कि वे लोग मगवदीता सरीखे अलौकिक ग्रन्थ की परीक्षा करते समय उक्त बाहरी बातों पर ध्यान देने को ऐसा ही समजते थे. जैसा कि कोई मनुष्य एक-आध उत्तम सुगन्धयुक्त फूल को पाकर उसके रंग, सींटर्य, सुवास आदि के विषम में कुछ भी विचार न करे, और केवल उसकी पंखरियाँ गिनता रहे अथवा जैसे कोई मनुष्य मधुमक्खी का मधुयुक्त छत्ता पाकर केवल छिद्रों को गिनने में ही समय नष्ट कर दे! परन्त अब पश्चिमी विद्वानों के अनुकरण से हमारे आधुनिक विद्वान लोग गीता की बाह्य-परीक्षा भी बहुत कुछ करने लगे हैं। गीता के आर्य प्रयोगों को देख कर एक ने यह निश्चित किया है कि यह अन्य ईसा से कई शतक पहले ही बन गया होगा। इससे यह शंका बिलकुल ही निर्मूल हो जाती है, कि गीता का मिक्तमार्ग उस ईसाई धर्म से लिया गया होगा, नो गीता से बहुत पीछे प्रचलित हुआ है। गीता के सोलहवें अध्याय में जिस नास्तिक मत का उल्लेख है उसे बौद्धमत समझ कर दूसरे ने गीता का रचना-काल बद के बाद माना है। तीसरे बिद्वान का कथन है कि तेरहवें अध्याम में 'ब्रह्मसूत्र-परैक्षेव॰' क्लोक में ब्रह्मसूत्र का उल्लेख होने के कारण गीता बहासूत्र के बाद बनी होगी । इसके विरुद्ध कई लोग ऐसा भी कहते हैं. कि ब्रह्मसूत्र में अनेक स्थानींपर गीत ही का आधार लिया गया है: जिससे गीता का उसके बाद बनाना सिद्ध नहीं होता। कोई कोई ऐसा मी कहते हैं कि युद्ध में रणभूमि पर अर्जुन को सात सौ श्लोक की गीता सुनाने का समय मिलना संभव नहीं है। हाँ, यह संभव है कि श्रीकृष्ण ने अर्जुन को छडाई की जल्टी में इस-वीस स्ठोक या उनका मावार्थ सना दिया हो. और उन्हीं स्त्रोकों के विस्तार को संजय ने धृतराष्ट्र से, व्यास ने शुक्र से, वैशंपायन ने वनमेनय से और सत ने शीनक से कहा हो; अथवा महाभारतकार ने भी उसको विस्तृत रीति से लिख दिया हो। गीता की रचना के संबंध में मन की ऐसी प्रवृत्ति होने पर गीता-सागर में ख़बकी लगा कर किसी ने सातक, किसी ने अठाईस, किसी ने

<sup>\*</sup> आजकल एक सप्तश्चोंकी गीता प्रकाशित हुई है, उसमें केवल यही सात ख़ोक हैं:— अश्वयेकाक्षर ब्रह्म इ० (गीता ८. १६), (२) स्थाने हुपीकेश तब प्रकीत्यों इ० (गी. ११. ६६), (२) सर्वत. पाणिपाई तत् इ० (गी. १६. १६), (२) कि प्राण-मन्त्रशासितार इ० (गी. ८. ९), (५) कर्ष्व मृत्रमध-गाखं इ० (गी. १५. १), (६) सर्वत्य लाहं हुदि सन्नित्य इ. (१५. १५) (७) मन्मना भव महको इ (गी. १८. ६५) इसी तरह और भी अनेक संक्षिप्त गीताएँ बनी है।

छत्तीस और किसी ने सी मूळ-लोक गीता के खोज निकाले हैं। कोई कोई तो यहाँ तक कहते हैं कि अर्जुन को रणमूमि पर गीता का ब्रह्मजान नतलाने की फोई आवश्यकता ही नहीं थी; वेदान्त निषय का यह उत्तम प्रन्थ पीछे से महामारत में जोड़ दिया गया होगा। यह नहीं कि बहिरंग-परीक्षा की ये सब बातें सर्वया निरर्थक हों। उदाहरणार्थ जगर कही गई फूल की पँखुरियों तथा मधु के छत्ते की बात को ही लीजिये। वनस्वतियों के वर्गांकरण के समय फूलों की पँखुरियों का मी विचार अवश्य करना पड़ता है। इसी तरह गणित की सहायता से यह सिद्ध किया गया है, कि मधु-मिक्खों के छेन्त में जो छेर होते हैं उनका आकार ऐसा होता है, कि मधु-स का घनफल तो कम होने नहीं पाता; और वाहर के आवरण का प्रयुक्त वहुत कम हो जाता है; जिससे मोम की पैटायश घट जाती है। इसी प्रकार के उपयोगों पर दृष्टि देते हुए हमने भी गीता की बहिरंग-परीक्षा की है, और उसके कुछ महत्त्व के सिद्धान्तों का विचार इस प्रन्थ के अन्त में, परिशिष्ट में किया है; परन्तु जिनको प्रन्थ का दिहर विचान है, उनके लिए बहिरग-परीक्षा के इसाहे में पढ़ना अनावश्यक है। वायेवी के रहस्य को जाननेवालों तथा उसकी उपरी और बाहरी वाता के जिशासुओं में जो मेट है उसे सुरारि किये ने वही ही सरसता के साथ दरशाया है —

#### स्रिक्टिवित एव वानरभटेः किं त्वस्य गंभीरताम् । स्रापातालनिमद्मपोवरतनुर्जानाति मंथाचलः ॥

अर्यात्, समुद्र की अगाध गहराई जानने की यि इच्छा हो तो किससे पूछा जाय ? इसमें सदेह नहीं, कि राम-रावण-युद्ध के समय सैंकडो वानरवीर धड़ाधह समुद्र के ऊपर से क्ट्रते हुए लंका में चले गये थे; परन्तु उनमें से कितनों को समुद्र की गहराई का ज्ञान है ! समुद्र-मन्यन के समय देवताओं ने मन्यनरण्ड बना कर जिस चड़े भारी एवंत को नीचे छोड दिया था और जो सचमुच समुद्र के नीचे पाताल तक पहुँच गया था, वही मंदराचल पर्वत समुद्र की गहराई को जान सकता है । मुरारि किय के इस न्यायानुसार, गीता के रहस्य को जानने के लिए, अन हम उन पण्डितों-और-आचार्यों-के अन्यों की ओर ध्यान देना चाहिये, जिन्होंने गीता-सागर का मंथन किया है । इन पण्डितों में महामारत के कर्ता ही अग्रगण्य हैं । अधिक क्या कहूँ, आजकल जो गीता प्रसिद्ध है, उसके यही एक प्रकार से कर्ता भी कहे जा सकते हैं । इसलिए प्रथम उन्हीं के मतानुसार संक्षेप में गीता का तात्पर्य दिया जाएगा।

'भनवद्गीता' अर्थात् 'भगवान् से गाया गया उपनिपत्' इस नाम ही से बोध होता है, कि गीता में अर्जुन को उपदेश किया गया है वह प्रधान रूप से भागवतधर्म – भगवान् के चलाये हुए धर्म – के विषय में होगा। क्योंकि श्रीकृष्ण को 'श्रीमगवान्' का नाम प्रायः भागवतधर्म में ही दिया जाता है। यह उपदेश कुछ नया तुंहीं है। पूर्व काल में यही उपदेश भगवान् ने विवस्थान् को, विवस्थान ने मनु को और मनु ने इस्ताकु को किया था। यह बात गीता के चौथे अच्यायके आरंम (१.३) में दी हुई है। महाभारतके, श्रांतिपर्व के अन्त में नारायणीय अथवा मागवतवर्म का विस्तृत निरूपण है, जिसमें ब्रह्मरेव के अनेक कमों में अर्थात् करपान्तरों में भागवतधर्मकी परंपरा का वर्णन किया गया है। और अन्तमें यह कहा गया है –

त्रेतायुगादी च ततो विवस्वान् मनवे ददी । मनुश्र कोकमृत्यर्थं सुतायेहवाकवे ददी । इक्ष्वाकुणा च कथितो न्याप्य कोकानवस्थितः ॥

अर्थात् ब्रह्मदेव के वर्तमान जन्म के त्रेतायुग में इस मागवतधर्म ने विवस्तान-मनु-इस्वाकु की परंपरा से विस्तार पाया है (म. भा. चां. २४८. ५१, ५२)। यह परंपरा गीता में दी हुई उक्त परंपरा से मिलती है (गीता ४. १. पर हमारी टीका देखों। दो मिल धर्मों की परंपरा का एक होना संमव नहीं है, इसलिए परंपरा की एकता के कारण यह अनुमान सहन ही किया जा सकता है कि गीताधर्म और मागवतधर्म ये दोनों एक ही हैं। इन घर्मों की यह एकता केवल अनुमान ही पर अवलंबित नहीं है। नारायणीय या भागवतधर्म के निरूपण में वैद्यंपायन जनमेजय से कहते हैं —

> प्वमेप महान् धर्मः स ते पूर्वं नृपोत्तम। कथितो हरिगीतासु समासविधिकहिपतः॥

अर्थात् हे नृपश्रेष्ठ जनमेजय! यही उत्तम मागवतधर्म, विधियुक्त और वंश्वित रीति से हिरिगीता अर्थात् मगवद्गीता में, तुझे पहले ही वतलाया गया है (म. भा. शां. ३४५. १०)। इसके बाट एक अध्याय छोड़ कर दूसरे अध्याय (म. भा. शां. ३४८. ८) में नारायणीय धर्म के संबंध में फिर मी स्पष्ट रीति से कहा गया है कि -

समुपोदेप्वनीकेषु कृष्पांडवयोर्म्धे । अर्जुने विमनस्के च गीता भगवता स्वयम् ॥

अर्थात् कौरव-पांडव-युद्ध के समय जब अर्जुन उद्विग्न हो गया था तब स्वयं भगवान् ने उसे यह उपदेश किया था। इसमें यह स्पष्ट है कि 'हरिगीता' से मगवद्गीता ही का मतल्ब है। गुक्परंपरा की एकता के अतिरिक्त यह मी ध्यान में रखने योग्य है, कि जिस भागवतधर्म या नारायणीय धर्म के विषय में दो नार कहा नगवा है, कि नहीं गीता का प्रतिपाद्य विषय है; उसी को 'सात्वत' या 'एकांतिक' धर्म भी कहा है। इसका विवेचन करते समय (शां. ३४७. ८०. ८१) हो लक्षण कह गये हैं—

#### नारायणपरो धर्मः पुनरावृत्तिदुर्कभः। प्रकृत्तिरूक्षणश्चैव धर्मो नारायणात्मकः॥

स्थांत् यह नारायणीय धर्म प्रवृत्तिमार्ग का हो कर भी पुनर्जन्म को टास्टेनेवाका अर्थात् पूर्ण मोक्ष का टाला है। किर इस बात का वर्णन किया गया है, कि यह धर्म प्रवृत्तिमार्ग का कैसे है। प्रवृत्तिका का यह अर्थ प्रतिद्ध ही है, कि संन्यास न स्क्रेंस्र मरणवर्णन्त चातुर्वर्ण्य विद्वित निष्काम-कर्म ही करता रहे। इसिक्ट यह स्पष्ट है, कि गीता में को उपदेश अर्जुन को किया गया है वह मागवतधर्म का है; और उसको महामारतकार प्रवृत्ति-विपयक ही मानते हैं। क्योंकि उपर्युक्त धर्म भी प्रवृत्ति-विपयक हैं। साथ साथ यदि ऐसा कहा जाय, कि गीता में केवल प्रवृत्तिमार्ग का ही मागवतधर्म है, तो यह भी ठीक नहीं। क्योंकि वैशंपायन ने जनमेजय से फिर भी कहा है (म. मा. शां. ३४८. ५३) —

#### यतीनां चापि यो धर्मः स ते पूर्वं नृपोत्तम । कथितो हरिगीतासु समासविधिकव्वितः ॥

अर्थात् हे राजा । यतियां - अर्थात् संन्यासियां - के निवृत्तिमार्ग का धर्म भी तुझे पहले मगवद्रीता में चंक्षित रीति से भागवतधर्म के साथ वतला दिया गया है: परन्तु यद्यपि गीता में प्रवृत्तिघर्म के साथ ही यतियों का निवृत्तिधर्म भी चतलाया गया है, तथापि मनु-इस्वाकु इत्यादि गीताधर्म की जो परंपरा गीता में टी गई है, बह यतिधर्म को लागू नहीं हो सकती। वह केवल मागवतधर्म ही की परंपरा से मिलती है। साराश यह है, कि उपर्युक्त वचनों से महाभारतकार का यही अभिपाय जान पड़ता है, कि गीता में अर्जुन को जो उपदेश किया गया है, वह विशेप करके मनु-इक्ष्वाकु इत्यादि परंपरा से चले हुए प्रवृत्ति-विपयक भागवतवर्म ही का है; और उसमं निवृत्ति-विपयक यतिधर्म का जो निरूपण पाया जाता है वह केवल आनुविभिक है। पृथु, प्रियन्नत और प्रव्हाद आदि मक्तों की कथाओं से, तथा भागवत में दिये गये निष्काम-कर्म के वर्णनों से (भागवत. ४. २२. ५१, ५२; ७, १०. २३ और ११. ४. ६ देखों ) यह भली मॉति माल्म हो जाता है, कि महाभारत का प्रवृत्ति-विषयक नारायणीय धर्म और भागवतपुराण का भागवतधर्म, ये टोनों आहि में एक ही है। परन्तु भागवतपुराण का मुख्य उद्देश यह नहीं है, कि वह भागवतधर्म के कर्मयुक्त-प्रवृत्ति तत्त्व का समर्थन करे। यह समर्थन, महाभारत में और विशेष करके गीता में किया गया है, परन्तु इस समर्थन के समय भागवतधर्मीय भक्ति का ययोचित रहस्य दिखलाना व्यासची मूल गये थे। इसलिए भागवत के आरंभ के अच्यायों में लिखा है, कि (भागवत १.५.१२) बिना भक्ति के केवल निष्काम कर्म व्यर्थ है यह सोच कर, और महामारत की उक्त न्यूनता को पूर्ण करने के डिए ही, अधनतपुराण की रचना पीछे से की गई। इससे मागबतपुराण

कों मुख्य उद्देश संपष्ट रीति से माल्यम हो सकता है। यही कारण है कि मागवतमं अनेक प्रकार की हरिकशाएँ कह कर मागवतायमं की मगवद्भिक के माहाल्य का जैसा विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है, वैसा मागवताथमं के क्रमेंविषयक अंगों का विवेचन उसमें नहीं किया है। अधिक क्या, मागवताकार का यहाँ तक कहना, कि निना मिक्त के सब कर्मयोग वृथा है (माग. १. ५. २४)। अत्तएव गीता के ताल्पर्य निश्चित करने में जिस महामारत में गीता कहीं गई है, उसी नारायणीयोपाख्यान का जैसा उपयोग हो सकता है, वैसा मागवताध्मींय होने पर मी, मागवताधुराण का उपयोग नहीं हो सकता; क्योंकि वह केवल मिक्त-प्रधान है। यह उसका कुळ उपयोग किया मी जाय, तो इस बात पर भी प्यान देना पहेगा, कि महामारत और मागवताधुराण के उद्देश और रचना-काल भिन्न मिन्न है। निवृत्तिविषयक यतिधमं और प्रवृत्तिविषयक मागवताधर्मका मूलस्वरूप क्या है? इन होनों में मेर क्यों हैं ? मूल मागवताधर्म इस समय किस रूपान्तर से प्रचलित है? इत्यादि प्रश्नों का विचार आगे चल कर किया जाएगा।

यह मालूम हो गया, कि स्वयं महाभारतकार के मतानुसार गीता का क्या तात्पर्य है। अब देखना चाहिये कि गीता के माध्यकारों और टीकाकारों ने गीता का क्या ताल्पर्य निश्चित किया है। इन भाष्यों तथा टीकाओं में आजकल श्रीशंकराचार्य कृत गीता-माप्य अति प्राचीन ग्रन्थ माना बाता है। यद्यापि इसके मी पूर्व गीता पर अनेक मान्य और टीकाएँ लिखी जा चुकी थीं, तथापि वे अव उपलब्ध नहीं हैं: और इसी लिए जान नहीं सकते, कि महाभारत के रचना-काल से शंकराचार्य के तक समय गीता का अर्थ किस प्रकार किया जाता था! तथापि शांकरमाष्य ही में इन प्राचीन टीकाकारों के मतों का जो उल्लेख है (गी. शां. भा. म. २ और ३ का उपोदात देखो ), उससे साफ साफ मालूम होता है, कि शंकराचार्य के पूर्वकालीन टीकाकार, गीता का अर्थ, महाभारत कर्ता के अनुसार ही ज्ञानकर्म-समुचयात्मक किया करते थे। अर्थात् उसका यह प्रवृत्ति-विपयक अर्थ लगाया जाता या, कि ज्ञानी मनुष्य को ज्ञान के साथ साथ मृत्युपर्येत स्वधर्म-विहित कर्म करना चाहिये। परन्तु वैदिक कर्मयोग का यह विद्धान्त शंकराचार्य को मान्य नहीं था। इसंलिए उसका खण्डन करने और अपने मत के अनुसार गीता का तारपर्य बताने हां के लिए उन्होंने गीता-माप्य की रचना की है। यह बात उक्त भाष्य के आरंभ के उपोदातमें स्पष्ट रीति से कही गई है। 'भाष्य' शब्द का अर्थ मी यही है। 'माष्य' और 'टीका' का बहुषा समानार्थी उपयोग होता है; परन्तु सामान्यतः 'टीका' मूलप्रन्थ के सरल अन्वय और इसके सुगम अर्थ करने ही को कहते हैं। भाष्यकार इतनी ही बावों पर सन्तुष्ट नहीं रहता, बह उस प्रन्य की न्याययुक्त समाहोचना करता है; अपने मतानुसार उसका तात्पर्य बतलाता है; और उसी के अनुसार वह यह भी बतलाता है, कि प्रन्य का अर्थ कैसे

खगाना चाहिये। गीता के शांकरभाष्य का यही स्वरूप है। परन्तु गीता के तात्पर्य के विवेचन में शंकराचार्य ने जो मेद किया है उसका कारण जानने के पहले योडासा पूर्वकालीन इतिहास भी यहीं पर जान लेना चाहिये। बैटिक धर्म केवल तान्त्रिक धर्म नहीं है। उसमें जो गृढ तत्त्व हैं, उनका सूक्म विवेचन प्राचीन समय ही में उपनिषदों में हो चुका है; परन्तु ये उपनिषद् भिन्न भिन्न विषयों के द्वारा भिन्न मिन्न समय ही में बनाये गये हैं। इसलिए उनमें कहीं कहीं विचार-बिभिन्नता भी भा गई है। इस विचार-विरोध को मिटाने के लिए ही वादरायणान्वार्य ने अपने वेदान्तसूत्रों में सत्र उपनिपदों की विचारैक्यता कर दी है: और इसी कारण से वेटान्तसूत्र भी उपनिपदीं के समान ही प्रमाण माने जाते है। इन्हीं वेदान्तसूत्रों का दूसरा नाम भी 'वहासूत्र' अथवा 'शारीरिकमूत्र' है। तथापि बैटिक कर्म के तत्वज्ञान का पूर्ण विचार इतने से ही नहीं हो सकता। क्योंकि उपनिपदों का ज्ञान प्रायः वैराग्यविषयक अर्थात् निवृतिविषयक है; और बेदान्तसत्र तो सिर्फ उपनिषदों का मतैक्य करने ही के उद्देश से बनाये गए हैं। इसलिए उनमें भी वैदिक प्रवृत्तिमार्ग का विस्तृत विवेचन कहीं भी नहीं किया है। इसीलिए उपर्यक्त कथनानुसार जब प्रवृत्तिमार्ग-प्रतिपादक मगवद्गीता ने वैदिक घर्म की तत्त्वज्ञानसंबन्धी इस न्यूनता की पूर्ति पहले पहल की, तब रूपनिपदी और वैदान्त-सूत्रों के मार्मिक तत्त्वज्ञान की पूर्णता करनेवाला यह मगवद्गीता ग्रन्य भी, उन्हीं के समान, सर्वमान्य और प्रमाणभूत हो गया । और, अन्त में उपनिपदों, बेदान्तस्त्रों और भगवद्गीता का 'प्रस्थानत्रयी' नाम पड़ा। 'प्रस्थानत्रयी' का यह अर्थ है कि उसमें वैदिक धर्म के आधारभूत तीन मुख्य प्रन्थ है, जिनमें प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्गे। का नियमानुसार तथा तात्त्विक विवेचन किया है। इस तरह प्रस्थानत्रयी में गीत के गिने जाने पर और प्रस्थानत्रयी का दिनोदिन अधिकाधिक प्रचार होने पर वैदिक धर्म के लोग उन मतों और संप्रदायों को गीण अथवा अग्राहा मानने ल्यो. जिनका समावेश उक्त तीन ग्रन्थों में नहीं किया जा सकता था। परिणाम यह हुआ कि बौद्धधर्म के पतन के बाट बैटिक धर्म के जो जो संप्रदाय ( अदैत, विशिष्टादैत, दैत, ग्रुदादैत आदि ) हिंदुस्थान में प्रचलित हुए, उनमें से प्रत्येक संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य की, प्रस्थानत्रयी के तीनों मागींपर ( अर्थात् भगवद्गीता पर भी ) माष्य छिख कर, यह सिद्ध कर दिखाने की आवश्यकता हुई, कि इन सब संप्रवायों के जारी होने के पहले ही जो तीन 'धर्मग्रन्थ' प्रमाण समझे जाते थे, उन्हीं के आघार पर हमारा संप्रदाय स्थापित हुआ है और अन्य संप्रदाय इन धर्मप्रन्थों के अनुसार नहीं हैं। ऐसा करने का कारण यही है, कि यदि कोई आचार्य यही स्वीकार कर लेते कि अन्य संप्रदाय भी प्रमाणभूत धर्मप्रन्यों के आधार पर स्थापित हुए हैं, तो उनके संप्रदाय का महत्त्व घट जाता – भौर, ऐसा करना किसी भी संप्रदाय की इष्ट नहीं था। सांप्रदायक दृष्टि से प्रस्थानत्रयी पर

1

भाष्य हिल्ले की यह रीति जब चल पड़ी, तब मिन्न मिन्न पण्डित अपने संप्रदायों। के माध्यों के आधार पर टीकाएँ सिखने हुने। यह टीका उसी संप्रदाय के होगों की अधिक मान्य हुआ करती थी जिसके माध्य के अनुसार वह लिखी जाती थी। इस समय गीता पर जितने माध्य और जितनी टीकाएँ उपलब्ध हैं उनमेसे प्रायः सराः इसी सांप्रदायिक रीति से लिखी गई हैं। इसका परिणाम यह हुआ, कि यद्यपि मूल गीता में एक ही अर्थ सबोध रीति से प्रतिपाटित हुआ तयापि गीता भिन्न भिन्न संप्र-दायों की समर्थक समझी जाने लगी। इन सब संप्रदायों में से शंकराचार्य का संप्रदाय अति प्राचीन है और तत्त्वज्ञान की दृष्टि से वही हिंदुस्थान में सब से अधिक मान्य मी हुआ है। श्रीमदाद्यशंकराचार्य का जन्म संवत् ८४५ ( शक ७१० ) में हुआ था। वत्तीसर्वे वर्ष में उन्होंने गुहा-प्रवेश किया ( संवत् ८४५ से ८७७ ) । श्रीशंकराचार्य वंडे मारी और अलैकिक विद्वान तथा जानी थे। उन्होंने अपनी दिव्य अलैकिक शक्ति से उस समय चारों ओर फैले हुए जैन और वौद्धमतों का खंडन करके अपना। भद्दैत मत स्थापित किया; श्रुतिस्मृति-विहित वैदिक घर्म की रक्षा के लिए, भरतखंड। की चारों टिशाओं में चार मठ वनवा कर, निवृत्तिमार्ग के वैटिक संन्यास-धर्म को कल्पिया में पुनर्वनम दिया। यह कथा किसी से छिपी नहीं है। आप किसी भी धार्मिक संप्रदाय को लीजिये. उसके दो स्वामाविक विमाग अवस्य होंगे। पहला तत्त्व-ज्ञान का और दुसरा आचरण का। पहले में पिण्ड-ब्रह्माण्ड के विचारों से परमेश्वर के स्वरूप का निर्णय करके मोक्ष का भी शास्त्ररीत्यानसार निर्णय किया जाता है। दसरे में इस बात का विवेचन किया जाता है, कि मोक्ष की प्राप्ति के साधन या उपाय क्या हैं - अर्थात् इस संसार में मनुष्य की किस तरह वर्ताव करना चाहिये। इनमें से पहली अर्थात् तात्विक दृष्टि से देखने पर शंकराचार्य का कथन यह है कि - ( १ )· मैं-तू यानी मनुष्य की ऑख से दिखनेबाला सारा जगत अर्थात सृष्टि के पदार्थों की अनेकता सत्य नहीं है। इन सब में एक ही और नित्य परव्रहा भरा करता है और उसी की माया से मनुष्य की इन्द्रियों को मिन्नता का मास हुआ है; (२) मनुष्य की आत्मा भी मूलतः परब्रह्मरूप ही है; और (३) आत्मा और परब्रह्म की एकता का पूर्णज्ञान अर्थात् अनुमवसिद्ध पहचान हुए विना कोई मी मोक्ष नहीं पा सकता। इसी को 'अद्वेतवाद' कहते हैं। इस सिद्धान्त का सिवा दूसरी कोई भी स्वतन्त्र और सत्य वस्तु नहीं है; दृष्टिगोचर भिन्नता मानवी दृष्टि का भ्रम, या माया की उपाधि से होनेवाला आमास है: माया कुछ सत्य या स्वतन्त्र वस्त नहीं है – वह मिथ्या है। केवल तत्वज्ञान का ही यदि विचार करना हो तो शांकर मत की इससे अधिक चर्चा

<sup>\*</sup>यह बात आजकल निश्चित हो चुर्की है; परम्तु हमारे मत से ऑमदायशंकराचार्य-का समय और भी हसके सी वर्ष पूर्व समझना चाहिये। इस आधार के लिए परिशिष्ट-प्रकरण देखे।

करने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु शाकर-संप्रदाय इतने से ही पूरा नहीं हो जाता। अद्वेत तत्त्वज्ञान के साथ ही शांकर संप्रदाय का और भी एक सिद्धान्त है जो आचार-दृष्टि से पहले के समान महत्त्व का है। उसका तात्पर्य यह है, कि यदापि चित्तशुद्धि के द्वारा ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता पाने के लिए स्मृति-ग्रन्थों में कहे गये ग्रहस्थाश्रम के कर्म अत्यन्त आवश्यक हैं, तथापि इन कर्मों का आचरण सदैव न करते रहना चाहिये; क्योंकि उन सब कर्मों का त्याग करके अन्त में संन्यास लिए बिना मोश नहीं मिल सकता। इसका कारण यह है कि कर्म और ज्ञान, अन्यकार और प्रकाश के समान परस्पर विरोधी है। इसलिए सन वासनाओं और कमों के छूटे बिना ब्रह्मज्ञान की पूर्णता ही नहीं हो सकती। इसी सिद्धान्त की 'निवृत्तिमार्ग' कहते हैं; और सब कर्मों का संन्यास करके जान ही में निमय रहते हैं, इसलिए 'संन्यासनिष्ठा' या 'शाननिष्ठा' भी कहते हैं। उपनिषद और ब्रह्मसूत्र पर शंकराचार्य का जो भाष्य है उसमें यह प्रतिपादन किया है कि उक्त प्रन्यों में केवल अद्वेत ज्ञान ही नहीं है, किंतु उनमें संन्यासमार्ग का, अर्थात् शांकर संप्रदाय के उपयक्त दोनों भागों का भी उपदेश है; और गीता पर जो शांकरभाष्य है उसमें कहा गया है कि गीता का तात्पर्य भी ऐसा ही है (गी. शां. भा. उपोदात और ब्रहा. स. शां. भा. २. १. १४ देखों ) इसके प्रमाण-खरूप में गीता के कुछ वाक्य भी दिये गये हैं: जैसे ' ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसास्क्रक्ते ' – अर्थात् ज्ञानरूपी अग्नि से ही सव कर्म जल कर मस्म हो जाते हैं (गी. ४.३७) और 'सर्वे वर्माखिल पार्थ शने परिसमाप्यते ' - अर्थात् सब कर्मों का अन्त ज्ञान ही में होता है (गी. ४. ३३) साराश यह है, कि बौद्ध धर्म की हार होने पर प्राचीन वैदिक धर्म के जिस विशिष्ट मार्ग को श्रेष्ट ठहरा कर श्रीशंकराचार्य ने स्थापित किया उसी से अनकल गीता का भी अर्थ है: गीतामें ज्ञान और कर्म के समुचय का प्रतिपादन नहीं किया गया है, जैसा कि पहले के टीकाकारों ने कहा है; किन्तु उसमें (शांकर संप्रयय के) उसी सिद्धान्त का उपदेश दिया गया है, कि कर्म ज्ञान-प्राप्ति का गौण साधन है और चर्वकर्म-छन्यासपूर्वक ज्ञान ही से मोश्व की प्राप्ति होती है - यही वातें वतलाने के लिए शाकरभाष्य लिखा गया है। इनके पूर्व यदि एक-आध और मी संन्यासविषयक टीका लिखी गई हो तो वह इस समय उपलब्ध नहीं है। इस लिए यही कहना, पडता है कि गीवा के प्रश्निविषयक स्वरूप की बाहर निकाल करके उसे निश्चित मार्ग का सांप्रदायिक रूप शांकरमाष्य के द्वारा ही मिला है। श्रीशंकराचार्य के बाद संप्रदाय के अनुयायी मधुसूदन आदि कितने अनेक टीकाकार हो गये है, उन्होंने इस विपय में बहुघा शंकराचार्य ही का अनुकरण किया है। इसके बाद एक यह अद्भुत विचार उत्पन्न हुआ, कि अद्वैत मत के मूलमूत महावाक्यों में से 'वत्त्वमिंध' नामक जो महावाक्य छादोग्योपनिपद में है उसी का विवरण गीता के अठारह अध्यायों में किया एगा है। परन्तु इस महावाक्य के क्रमको बदल कर, पहले 'त्वं'

फिर 'तत्' क्यार फिर 'असि' इन पटों को लेकर, इस नये क्रमानुसार प्रत्येक पद के लिए गीता के आरंभ से छः छः अध्याय श्रीभगवान् ने निष्पक्षपातबुद्धि से बॉट टिये हैं। कई लोग समझते हैं, कि गीता पर जो पैशाच माध्य है वह किसी भी संप्रदाय का नहीं है — विलक्षल स्वतन्त्र है, और हनुमानजी (पवनस्त ) कृत है। परन्तु यथार्थ बात ऐसी नहीं है। मागवत के टीकाकार हनुमान पिष्डत ने ही इस भाव्य की बनाया है और यह संन्यासमार्थ का है। इसमें कई स्थानोंपर शंकरमाध्यका ही अर्थ शब्दशः टिया गया है। प्रोफेसर मेक्समूल्य की प्रकाशित 'प्राच्यधमं पुस्तक-माला' में स्वर्गवासी काशीनायपंत तेलंग कृत मगवद्गीता का अंग्रेजी अनुवाट भी है। इसकी प्रस्तावना में लिखा है कि इस अनुवाट में श्रीशंकराचार्य और शांकर संप्रदायी टीकाकारोंका, जितना हो एका उतना, अनुसरण किया गया है।

गीता और प्रस्थानत्रयी के अन्य प्रन्यों पर जब इस भाति सांप्रदायिक भाष्य लिखने की रीति प्रचलित हो गई, तब दूसरे संप्रदाय भी इस बात का अनुकरण करने हुने। मायावाद, अद्वेत और संन्यास का प्रतिपादन करनेवाहे शांकर-संप्रदाय के स्थाभग ढाई सी वर्ष बाद, श्रीरामानुजाचार्य (जन्म संवत् १०७३) ने विशिष्टाद्वेत संप्रदाय चलाया। अपने संप्रदाय को पृष्ट करने के लिए उन्होंने भी, चंकराचार्य ही के समान, प्रस्थानत्रयी पर और गीता पर भी स्वतन्त्र भाष्य लिखे है। इस संप्रदाय का मत यह है, कि शंकराचार्य का माया-मिय्यात्व-वाद और अद्वेत सिद्धान्त दोनों श्रठ हैं। जीव, जगत और ईश्वर ये तीन तत्त्व यद्यपि भिन्न हैं, तथापि जीव (चित्) और जगत् (अचित्) ये दोनों एक ही ईश्वर के श्रीर है। इसलिए चिटचिडिशिए ईश्वर एक ही है, और ईश्वर श्रीर के इस सहम चित्-अचित् से ही फिर स्थूल चित् और स्थूल अचित् अर्थात् अनेक जीव और जगत् की उत्पत्ति हुई है। तत्त्वज्ञान दृष्टि से रामानुजानार्थ का कथन है (गी. रा. मा. २. १२; १३. २) कि इसी मतका ( जिसका उल्लेख ऊपर किया गया हैं ) उपनिषदों, ब्रह्मसूत्रों और गीता में मी प्रतिपादन हुआ है। अब यदि कहा जाय कि इन्हीं के प्रन्थों के कारण मागवतधर्म में विशिष्टाद्वैत मत संमिलित हो गया है तो कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी; क्योंकि इनके पहले महाभारत और गीता में मागवतधर्म का जो वर्णन पाया जाता है उनमें केवल अद्वेत मत ही का स्वीकार किया गया है। रामानजाचार्य भागवतवर्मी थे। इसलिए यथार्थ में उसको ध्यान इस बात की ओर जाना चाहिये था, कि गीता में प्रवृत्ति-विधयक कर्मयोग का प्रतिपादन किया गया है। परन्तु उनके समय में मूल भागवतधर्म का कर्मयोग प्रायः छुप्त हो गया था; और उसको तत्त्वज्ञान की दृष्टि से विशिष्टा-द्वेत स्वरूप तथा आचरण की दृष्टि से मुख्यतः मिक्त का स्वरूप प्राप्त हो चुका या। इन्हीं कारणों से रामानुनाचार्य ने (भी. रा. मा. १८.१ और ३.१) यह निर्णय किया है, कि गीता में यद्यपि ज्ञान, कर्म और मिक्त का वर्णन है तथापि

तत्त्वज्ञान-दृष्टि से विशिष्टादैत और आचार-दृष्टि से वामुद्रेवमक्ति ही गीता का साराद्य है और कर्मनिष्ठा कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं – वह केवल ज्ञाननिष्ठा की उत्पादक है। शाकर संप्रदाय के अद्वैतजान के बटले विशिष्टांडेत और संन्यास के बढ़ले मिक्त को स्थापित करके रामानुजाचार्य ने भेड तो किया, परन्त उन्होंने आचार-दृष्टि से मिक्त ही को अंतिम कर्तव्य माना है। इससे वर्णाश्रम-विहित सांसारिक कमों का मरणपर्यंत किया जाना गीण हो जाता है; और यह कहा जा एकता है, कि गीताका रामानुजीय तात्पर्य भी एक प्रकार से कर्मसंन्यास-विपयक ही है। कारण यह है कि कर्माचरण से चित्तशृद्धि होने के बाट जान की प्राप्ति होने पर चत्रयाश्रम का स्वीकार करके ब्रह्मचिन्तन में निमन्न रहना, या प्रेमपूर्वक निस्सीम वासुदेव-मक्ति में तत्पर रहना, कर्मयोग की दृष्टि से एक ही वात है। ये दोनों मार्ग निवृत्ति-विषयक है। यही आक्षेप, रामानुज के बाद प्रच-दित हुए संप्रदायों पर भी हो सकता है। माया को मिथ्या कहनेवाले संप्रदाय की बढ़ मान कर बासुदेव मक्ति को ही सचा मोक्ष-साथन बतलानेवाले रामानुल संप्रशय के बाद एक तीसरा संप्रदाय निकला। उसका मत है कि परब्रहा और जीव को कुछ अंशों में एक. और कुछ अंशों में भिन्न मानना परस्पर-विरुद्ध ओर असंबद्ध वात है। इसिलए दोनों को सदैव भिन्न मानना चाहिये; क्योंकि इन दोनों में पूर्ण अथवा अपूर्ण रीति से भी एकता नहीं हो सकती। इस तीसरे संप्रदाय की 'द्वैत संप्रदाय' कहते हैं। इस संप्रदाय के छोगों का कहना है, कि इनके प्रवर्तक श्रीमच्याचार्य (श्रीमदानंदतीर्य) थे, दो संवत् १२५५ में समाधिग्ध हुए और उस समय उनकी अवस्था ७९ वर्ष की थी। परन्तु डॉक्टर माहारकर ने जो एक अंग्रेजी ग्रन्थ 'वैष्णव, दीव और अन्य पन्थ' नामक, हाल ही में प्रकाशित किया है उसके पृष्ठ ५६ में शिलालेख आदि प्रमाणों से यह सिद्ध किया गया है, कि मध्वाचार्यका समय संवत् १२५४ से १३३३ तक था। प्रस्थानत्रयी पर (अर्थात् गीता पर मी) श्रीमध्वाचार्य के जो भाष्य हें उनमें प्रस्थानत्रयी के सत्र प्रन्था का द्वैतमत-प्रतिपाटक होना ही वतलाया गया है। गीता के अपने माप्य में मध्वाचार्य कहते हैं, कि यद्यपि गीता में निष्काम कर्म के महत्त्व का वर्णन है, तथापि वह केवल साधन हैं; और मक्ति ही अन्तिम निष्ठा है। मक्ति की लिद्धि हो जाने पर कर्म करना बराबर है। 'ध्यानात् कर्मफल्ल्यागः'। परमेश्वर के ध्यान अथवा भक्ति की अपेक्षा कर्मफलत्याग अर्थात् निष्काम-कर्म करना श्रेष्ट है 🚊 इत्यादि गीता के कुछ वचन इस सिद्धान्त के विरुद्ध हैं; परन्तु गीता के माध्वमाण्य (गी. मा. भा. १२. १३) में लिखा है, कि इन बचनों को अक्षरदाः सत्य न समझ कर अर्थवाडात्मक ही समझना चाहिये। चौथा संप्रदाय श्रीवह्डमाचार्य (जन्म संवत् १५३६) का है। रामानुजीय और माध्वसंप्रदायों के समान ही यह संप्रदाय वैष्णवपन्थी है। पर्झ जीव, जगत् और ईश्वर के संबन्ध में, इस संप्रदाय का मत 3"

विशिष्टाद्वैत और दैत मतों से भिन्न है। यह पन्थ इस मत को मानता है, कि मायारहित शुद्ध जीव और परब्रह्म ही एक वस्तु है; दो नहीं। इसलिए इसको 'शुद्धाद्वैती' संप्रदाय फहते हैं। तथापि वह श्रीशंकराचार्य के समान इस बात को नहीं मानता, कि जीव और ब्रह्म एक ही है; और इसके सिद्धान्त कुछ ऐसे हैं -हैसे जीव अग्नि की चिनगारी के समान ईश्वर का अंश है. मायात्मक जगत मिथ्या नहीं है: माया परमेश्वर की इच्छा से विमक्त हुई एक शक्ति है; मायाधीन जीव को विना ईश्वर की कृपा के मोक्षज्ञान नहीं हो सकता; इसलिए मोक्ष का मुख्य साधन मगवद्भक्ति ही है - जिन्में यह संप्रदाय शांकर-संप्रदाय से भी भिन्न हो गया है। इस मार्गवाले परमेश्वर के अनुग्रह को 'पुष्टि' और 'पोषण' मी कहते हैं, बिससे यह पन्य 'पुष्टिमार्ग' भी कहलाता है। इस संप्रदाय के तत्त्वदीपिका आदि जितने गीतासंबंधी ग्रन्थ हैं. उनमें यह निर्णय किया गया है, कि भगवान् ने क्षर्वत को पहले सांख्यज्ञान और कर्मयोग बतलाया है: एवं अन्त में उसको मक्यमृत पिला कर कृतकृत्य किया है। इसिलए मगवद्गक्ति – और विशेषतः निवृत्ति-विषयक पृष्टिमार्गीय मक्ति - ही गीता का प्रधान तात्पर्य है। यही कारण है कि मगवान ने गीता के अन्त में यह उपदेश दिया है, कि ' सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं वज ' - सब धर्मों को छोड़ कर केवल मेरी ही शरण ले (गीता १२.६६)। उपर्युक्त संप्रदायों के अतिरिक्त निम्बार्क का चलाया हुआ एक और वैष्णव संप्रदाय है. जिसमें राधाकृष्ण की मक्ति कही गई है। डाक्टर मांदारकर ने निश्चित किया है, कि ये आचार्य - रामानुज के बाद और मध्वाचार्य के पहले - करीब संबत् १२१६ में हुए थे। जीव, जगत् और ईश्वर के संबंध में निम्त्रार्काचार्य का यह मत है, कि यद्यपि ये तीनों भिन्न है, तथापि जीव और जगत का व्यापार तथा अस्तित्व ईश्वर की इच्छा पर अवलंबित है - स्वतन्त्र नहीं है - और परमेश्वर में ही जीव और जगत के सूक्ष्म तत्त्व रहते हैं। इस मत को **षिद्ध करने के लिए निम्नार्काचार्य ने वेदान्तस्त्रों पर एक स्वतन्त्र माध्य लिखा है।** इसी संप्रदाय के लिए केशव काश्मीरिमहाचार्य ने गीता पर 'तत्त्व-प्रकाशिका' नामक टीका लिखी है; और उसमें यह वतलाया है, कि गीता का वास्तविक अर्थ इसी संप्रदाय के अनुकुछ है। रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत पन्थ से इस संप्रदाय को अलग करने के लिए इसे 'दैतादैत' संप्रदाय कह सकेंगे। यह बात स्पष्ट है. कि ये भिन्न भिन्न संप्रदाय शांकर संप्रदाय के मायाबाद को स्वीकृत न करके ही पैटा हुए हैं; क्योंकि इनकी यह समझ थी, कि ऑखरे दिखनेवाली वस्त की सची माने बिना व्यक्त की उपासना अर्थात मिक्त निराधार या किसी अंश में मिय्या भी हो जाती है। परन्तु यह कोई आवश्यक वात नहीं है, कि भक्ति की उप-पित के लिए अद्वैत और मायाबाद को बिलकल छोड देना ही चाहिये। महाराष्ट के और अन्य साधु-सन्तों ने. मायाबाट और अद्वेत को स्वीकार करके भी भक्ति गी. र. २

का समर्थन किया है: और माल्म होता है, कि यह भक्तिमार्ग श्रीशंकराचार्य के पहले ही से चला आ रहा है। इस पन्य में शांकर-संप्रदाय के कुछ सिद्धान्त - अदित. माया का मिथ्या होना, और कर्मत्याग की आवश्यकता - ग्राह्म और मान्य है। परन्त इस पन्थ का यह भी मत है, कि ब्रह्मात्मैक्यरूप मोक्ष की प्राप्ति का सब से सगम साधन मक्ति है। गीता में भगवान ने पहले यही कारण वतलाया है. कि · क्रेज़ोऽधिकतरस्तेपामन्यकासक्तचेतसाम् ' (गीता १२.५) भर्यात् अन्यक्त ब्रह्म में चित्त लगाना अधिक क्रेशमय है: और फिर अर्ज़न को यही उपटेश दिया है. कि 'मक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः' (गीता १२. २०) अर्थात् मेरे मक्त ही मुझ को अतिशय प्रिय हैं। अत एव यह बात है, कि अद्वैतपर्यवसायी भक्तिमार्ग ही गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। श्रीधरस्वामी ने भी गीता की अपनी टीका (गीता १८. ७८ ) में गीता का ऐसा ही ताल्पर्य निकाला है। मराठी भाषा में इस संप्रदाय का गीतासंबन्धी सर्वोत्तम ग्रन्थ 'ज्ञानेश्वरी' है। इसमें कहा कि गीता के प्रयम द्यः अध्यायो में कर्म, बीच के छः अध्यायों में भक्ति और अन्तिम छः अध्यायों में ज्ञान का प्रतिपादन किया गया है; और खयं ज्ञानेश्वरमहाराज ने अपने प्रन्थ के अन्त में कहा है, कि मैंने गीता की यह टीका शंकराचार्य के भाष्यानुसार की है। परन्त ज्ञानेश्वरी को इस कारण से बिलकुल स्वतन्त्र प्रन्थ ही मानना चाहिये, कि इसमें गीता का मूल अर्थ वहत वढ़ा कर अनेक सरस दृष्टान्तों से समझाया गया है: और इसमें विशेष करके भक्तिमार्ग का तथा कुछ अंश में निष्काम-कर्म का श्रीशंकराचार्य से भी उत्तम विवेचन किया गया है। ज्ञानेश्वरमहाराज स्वयं योगी थे. इसलिए गीता के छठवे अध्याय के जिस श्लोफ में पातंजल योगाभ्यास का विषय आया है उसकी उन्हों ने विस्तृत टीका की है। उनका कहना है, कि श्रीकृष्ण मगवान् ने इस अध्याय के अन्त (गीता ६.४६) में अर्जुन को यह उपटेश करके कि 'तस्माद्योगी मवार्जुन' - इसिलए हे अर्जुन! तू योगी हो अर्थात योगाम्यास में प्रवीण हो - अपना यह अभिप्राय प्रकट किया है, कि सब मोक्षपन्यों में पातबल योग ही सर्वोत्तम है; और इसलिए आपने उसे 'पन्थराज' कहा है। साराश यह है, कि भिन्न भिन्न सोप्रदायिक भाष्यकारों ने गीता का अर्थ अपने मतों के अनुकूल ही निश्चित कर लिया है। प्रत्येक संप्रदाय का यही कथन है, कि गीता का प्रशृत्तिविपयक कर्ममार्ग अप्रधान (गौण) है अर्थात् केवल शान का साधन है। गीता में बही तत्त्वज्ञान पाया जाता है, जो अपने संप्रदाय में स्वीकृत हुआ है। अपने संप्रदाय में मोक्ष की दृष्टि से जो आचार अन्तिम कर्तव्य माने गये हैं, उन्हीं का वर्णन गीता में किया गया है - अर्थात् मायावादात्मक अद्वैत और कर्मसंन्यास, ं मायासत्यत्वप्रतिपादक विशिष्टाद्वेत और वासुदेव-भक्ति, द्वेत और विष्णुमक्ति, शुद्धा-द्वैत और भक्ति, शाकरद्वेत और भक्ति, पातंबल योग और भक्ति, केवल मक्ति, केवल योग या केरळ ब्रह्मज्ञान ( अनेक प्रकार के निवृत्तिविषयक मोक्षमार्ग ) ही गीता

के प्रधान तथा प्रतिप्राद्य विषय है। । इमारा ही नहीं, किंतु प्रसिद्ध महाराष्ट्र-कवि -वामन पण्डित का भी मत ऐसा ही है। गीता पर आपने 'यथार्थदीपिका' नामक .विस्तत मराठी टीका लिखी है! उसके उपोद्धात में वे पहले लिखते हैं - 'हे भगवन ! इस किल्युग में जिसके मत में जैसा जैंचता है, उसी प्रकार हर एक शादमी गीता का अर्थ लिख देता है ' और फिर शिकायत के तौर पर लिखते हैं -'हे परमात्मन ! सब लोगों ने किसी-न-किसी बहाने से गीता का मनमाना अर्थ किया है, परन्त इन लोगों का किया हुआ अर्थ मुझे पसन्द नहीं। भगवन् १ मैं क्या करूं १ ' अनेक सांप्रदायिक टीकाकारों के मत की इस भिन्नता को देख कर कुछ लोग कहते हैं. कि जब कि ये सब मोक्ष-संप्रदाय परस्परिवरोधी हैं: और जब कि इस बात का निश्चय नहीं किया जा सकता, कि इनमेंसे कोई एक ही संप्रदाय गीता में प्रति-पादित किया गया है, तब तो यही मानना उचित है, कि इन सब मोक्ष-साधनों का -विशेषतः कर्म, मक्ति और ज्ञानका - वर्णन स्वतन्त्र रीति से संक्षेप में और प्रथक प्रथक करके भगवान ने अर्जुन का समाधान किया है। कुछ छोग कहते हैं, कि मोक्षके अनेक उपायों का यह सब वर्णन पृथक् पृथक् नहीं है; किंतु इन सब की एकता ही गीता में विद की गई है। और, अन्त में, कुछ लोग तो यह भी कहते हैं, कि गीता में प्रति-पादित ब्रह्मविद्या यद्यपि मामली दंग पर देखने से सुलम मालूम होती है, तथापि उसका वास्तविक मर्म अत्यंत गढ़ है, जो जिना गुरु के किसी की भी समझ में नहीं आ सकता (गीता ४.३४)। गीता पर भले ही अनेक टीकाएँ हो बायँ. परन्त उसका गृदार्थ जानने के लिए गुरुदीक्षा के सिवा और कोई उपाय नहीं है।

अब यह बात स्पष्ट है, कि गीता के अनेक प्रकार के तात्पर्य कहे गये हैं। पहले तो स्वयं महाभारतकार ने भागवत-धर्मानुखारी अर्थात् प्रवृत्तिविषयक तात्पर्य वतलाया है। इसके वाद अनेक पिष्टित, आचार्य, किव, योगी और मक्तनों ने अपने संप्रदाय के अनुसार ग्रुद्ध निवृत्तिविषयक तात्पर्य वतलाया है। इन मिल भिन्न तात्पर्यों को देख कर कोई भी मनुष्य घ्वडा कर सहल ही यह प्रश्न कर सकता है! नस्या, ऐसे परस्पर-विरोधी अनेक तात्पर्य एक ही गीताप्रन्य से निकल सकते हैं! और, यदि निकल सकते हैं, तो इस भिन्नता का हेत्र क्या है! इसमें सन्देह नहीं, कि भिन्न भिन्न भाष्यों के आचार्य वडे विद्वान्, धार्मिक और सुशील ये। यदि कहा जाय, कि शंकराचार्य के समान महातत्त्वज्ञानी आज तक संसार में कोई भी नहीं हुआ है, तो भी अतिश्रायोक्ति न होगी। तव फिर इनमें और इनके बाद के आचार्यों में इतना मतमेद क्यों हुआ! गीता कोई इन्द्रबाल नहीं है

<sup>\*</sup> भिन्न भिन्न सांप्रदायिक आचार्योंके गीता के भाष्य और मुख्य मुख्य पन्दह टीका-युन्य बम्बई के गुजराती प्रिन्टिंग पेस के मालिक ने, हाल ही में एकत्र प्रकाशित किये हैं। भिन्न भिन्न टीकाकारों के अभिप्राय को एकदम जानने के लिए यह यन्ध्र बहुत 'उपयोगी है!

कि निससे मनमाना क्षयं निकाल लिया नावे। उपर्युक्त संप्रदायों के उत्म के पहले ही गीता वन चकी थी। भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश इंसलिए दिया था कि उसका भ्रम दूर हो; कुछ इसलिए नहीं कि उसका भ्रम और मी बढ़ जाय। गीता में एक ही विशेष और निश्चित अर्थ का उपटेश किया गया है (गी. ५.१,२) और अर्जुन पर उस उपटेश का अपेक्षित परिणाम भी हुआ है। इतना नव उन्ह होने पर भी गीता के तात्पर्यार्थ के विषय में इतनी गड़बट क्यों हो रही है ? यह प्रश्न कठिन है सही; परन्तु इसका उत्तर उतना कठिन नहीं है, जितना पहले पहले माद्रम पहता है। उटाहरणार्थ, एक मीटे और मुरस पकान (मिटार्ट) की देख कर अपनी अपनी किन के अनुसार किसी ने उसे गेह का, किसी ने ची का और किसी ने शक्त का बना हुआ बतलाया, तो हम उनमें से किसको बंट गमरों? अपने अपने मतानुसार तीनों का कहना ठीक है। इतना होने पर भी इस प्रश्न का निर्णय नहीं हुआ कि वह पकान (मिटाई) बना किस चीज से है। गेहूँ, बी और शब्द से अनेक प्रकार के प्रकान (मिठाई) वन सकते है। परन्तु प्रस्तुत प्रधान का निश्चय केवल इतना कहने से ही नहीं हो सकता कि वह गोधूमप्रधान, धृतप्रधान, या अर्थताप्रधान है। समद्र-मन्थन के समय किसी को अमृत, रिसी को विप, किसी को लक्ष्मी, ऐरावत, कौस्तुम, पारिजात आहि भिन्न भिन्न पटार्थ मिले; परन्तु इतने ही से समद्र के यथार्थ स्वरूप का कुछ निर्णय नहीं हो गया। टीक रसी तरह सांप्रदायिक रीति से गीता सागर की मयनेवाले टीकादारों की अवस्था हो गई है। दसरा उदाहरण हीजिये । कंसवध के समय भगवान श्रीकृष्ण दव रंग-मण्डप में आये तब वे प्रेक्षकाँको भिन्न भिन्न स्वरूप के - दंगे योडा हो बज्र-सहग्र, निया हो कामदेव-सहद्य, अपने माता-पिता को पुत्र-सहज दिखने लगे थे। दुसी तरह गीता के एक होने पर भी वह भिन्न भिन्न संप्रदायवालों को भिन्न भिन्न स्वरूप में दिखने लगी है। आप किसी भी संप्रदाय को लें: यह बात न्यट मालम हो जाएगी, कि उसकी सामान्यतः प्रमाणभृत धर्मग्रन्था का अनुसरण ही करना पहता है: क्योंकि ऐसा न करने से वह संप्रशय सब होगों की दृष्टि में क्षमान्य हो जाएगा ! इसिल्ए वेटिक धर्म में अनेक संप्रतयों के होने पर भी उन्छ विशेष बातों हो छोट कर – जैसे ईश्वर, जीव और जगत् का परस्पर सबंघ – द्रोप सब बात सब संप्रदायों में पायः एक ही-सी होती है। इसी का परिणाम यह देख पटता है, कि हमारे धर्म के प्रमाणभूत प्रत्या पर को साप्रशयिक भाष्य या टीकाएँ है, उनमे मूलन्प्रधी के फी - सदी नच्ये से भी अधिक वचनों या ऋोको वा भागार्थ, एक ही-सा है। जो . कुछ भेद है, वह शेप वचनों या श्रोबों के विषय ही में है। यदि इन वचनों का सरल अर्थ लिया। नाय तो वह सभी संप्रदायों के लिए समान अनुकूल नहीं हो सकता। इस्रहिए भिन्न भिन्न सांप्रटायिक टीकाकार इन वचनों में से जो अपने संप्रदाय के लिए अनुवृत्ल हो, उन्हीं को प्रधान मान कर और अन्य सब दचनों को गौण समझ कर, अथवा प्रतिकृष्ठ वचनों के अर्थ को किसी युक्ति से बदल कर, या मुन्नोच तया सरल बचनों में से कुछ रहेवार्थ या अनुमान निकाल कर, यह प्रतिपादन किया करते हैं, कि हमारी ही संप्रदाय सक्त प्रमाणों से सिद्ध होता है। उदाहरणार्थ, गीता २.१२ और १६; ३.१९; ६.३; और १८.२ रहोकों पर हमारी रीका देखो। परन्तु यह बात सहज ही किसी की समझ में आ सकती है, कि उक्त संप्रयायिक रीति से अन्य का तात्पर्य निश्चित करना; और इस बात का अभिमान न करकें, कि गीता में अपना ही संप्रयाय प्रतिपादित हुआ है; अथवा अन्य किसी मी प्रकार का अभिमान न करके समग्र ग्रन्य की स्वतन्त्र रीति से परीक्षा करना; और उस परीक्षा ही के आधारपर ग्रन्य का मधितार्थ निश्चित करना, ये दोनों बातें स्वमावतः अत्यन्त भिन्न है।

प्रन्य के तात्पर्य-निर्णय की सांप्रदायिक दृष्टि स्दोप है। इसलिए इसे यदि छोड़ दे, तो अब यह बतलाना चाहिये, कि गीता का तात्पर्य बानने के लिए दूसरा साधन है क्या। प्रन्य, प्रकरण और वाक्यों के अर्थ का निर्णय करने में मीमांसक लोग अत्यन्त कुशल होते हैं। इस विषय में उन लोगों का एक प्राचीन और सर्वसामान्य स्त्रोक है --

### उपक्रमोपसंदारी मन्यासोऽपूर्वता फलम् । मर्थवादोपपत्ती च लिङ्गं तालर्थनिर्णये ॥

जिसमें वे कहते हैं – किसी भी छेख, प्रकरण अथवा ग्रन्थ के तात्पर्य का निर्णय करने में, उक्त स्रोक में कही हुई सात बातें साधन-(स्त्रिग)स्वरूप हैं; इसलिए इन सब बातों पर अवश्य विचार करना चाहिये। इनमें सबसे पहली बात <sup>4</sup>ठपक्रमोपसंहारी' अर्थात् ग्रन्थ का आरम्म और अन्त है। कोई मी मनुष्य अपने मन में कुछ विशेष हेत रख कर ही ग्रन्थ लिखना आरम्म करता है; और उस हेतु के सिद्ध होने पर ग्रन्थ को समाप्त करता है। अतएव ग्रन्थ के तारपर्य-'निर्णय के क्ष्मिर उपक्रम और उपसंहार ही का सबसे पहले विचार किया जाना चाहिये। सीधी रेखा की व्याख्या करते समय भूमितिज्ञास्त्र में ऐसा कहा गया है, कि आरम्भ के विन्दु से जो रेखा दाहिने-वाएँ या ऊपर-नीचे किसी तरफ नहीं मुकती और अन्तिम बिंदु तक सीधी चली जाती है, उसे सरल रेखा कहते हैं। प्रन्थ के तात्पर्य-निर्णय में भी यही सिद्धान्त उपयुक्त है। जो तात्पर्य प्रन्थ के आरम्म और अन्त में साफ़ साफ़ झलकता है वहीं प्रन्य का सरल तात्पर्य है आरंभ से अन्त तक जाने के लिए यदि अन्य मार्ग हों भी, तो उन्हें टेंढे समझना चाहिये। आयन्त देख कर ग्रन्थ का तात्पर्य पहले निश्चित कर लेना चाहिये; और तब यह टेखना चाहिये कि, उस ग्रन्थ में 'अभ्यास' अर्थात पुनरुक्ति-स्वरूप में बार बार क्या कहा गया है। क्यों कि ग्रन्थकार के मन में जिस बात की सिद्ध करने की इच्छा होती है, उसके समर्थन के लिए वह अनेक बार कई

कारणों का उल्लेख करके बीर बार एक ही निश्चित सिद्धान्त की प्रकट किया करता है: और हर बार कहा करता है, कि 'इसिलए यह बात सिद्ध हो गई' 'अतएव ऐसा करना चाहिये' इत्यादि। ग्रन्थ के तात्पर्य का निर्णय करने के लिए जो चौथा साधन है उसको 'अपूर्वता' और पाँचव साधन को 'फल' कहते हैं। 'अपूर्वता' कहते हैं 'नवीनता' को। कोई भी प्रन्थकार जब प्रन्थ लिखना शुरू करता है, तब वह कुछ नई वात बतलाना चाहता है: बिना कुछ नवीनता या विशेष वक्तव्य के वह प्रन्थ लिखने में प्रवृत्त नहीं होता। विशेष करके यह बात उस जमाने में पाई जाती थी जब कि छापखाने नहीं थे। इसिट्टिए किसी प्रन्थ के तात्पर्य का निर्णय करने के पहले यह भी देखना चाहिये. कि उसमें अपूर्वता, विशेषता या नवीनता क्या है। इसी तरह लेख अथवा प्रन्थ के फल पर मी – अर्थात् उस टेख प्रन्य से जो परिणाम हुआ हो उस पर भी – ध्यान देना चाहिये। क्योंकि अमुक फल हो, इसी हेतु से प्रन्थ लिखा जाता है। इसलिए यदि घटित परिणाम पर ध्यान दिया जाय तो उससे अन्यकर्ता का आश्रय बहुता ठीक ठीक व्यक्त हो जाता है। छठवाँ और सातवाँ साधन 'अर्थवाट' और 'उपपत्ति' है। 'अर्थवाद' मीमासकों का पारिभाषिक शब्द है (जे. स. १.२. १.१८)। इस बात के निश्चित हो जाने पर मी, कि हमें मुख्यतः किस बात को बतला कर जमा देना है अथवा किस बात को सिद्ध करना है, कमी कमी प्रन्थकार दूसरी अनेक बातों का प्रसंगानुसार वर्णन किया करता है; जैसे प्रति-पादन के प्रवाह में दृष्टान्त देनेके लिए, तुल्ना करके एकवाक्यता करने के लिए. समानता और मेट दिखलाने के लिए, प्रतिपक्षियों के दोप वतला कर स्वपन्न का मण्डन करनेके लिए, अलंकार और अतिशयोक्ति के लिए, और युक्तिवाट के पोपक किसी विषय का पूर्व इतिहास बतलाने के लिए और कुछ वर्णन भी कर देता है। उक्त कारणों या प्रसंगों के अतिरिक्त और भी अन्य कारण हो सकते हैं; और कमी तो विशेष कारण नहीं होता। ऐसी अवस्था में प्रन्थकार जो वर्णन करता है, वह यद्यपि विषयान्तर नहीं हो सकता, तथापि वह केवल गीरव के लिए या स्पष्टीकरण के लिए ही किया जाता है। इसलिए यह नहीं माना जा सकता, कि उक्त वर्णन हमेशा सत्य ही होगा। अ अधिक क्या कहा जाय, कमी कमी स्वयं ग्रन्थकार यह देखने के लिए सावधान नहीं रहता, कि ये अप्रधान वार्ते अक्षरशः सत्य हैं या नहीं ! अतएव ये सब बातें प्रमाणभूत नहीं मानी जातीं; अर्थात् यह नहीं माना जाता, कि इन मिन्न भिन्न बातों का ग्रन्थकार के सिद्धान्त पक्ष के साथ कोई घना संबन्ध है।

<sup>\*</sup> अर्थवाद का वर्णन यदि वस्तुस्थिति (यथार्थता) के आधार पर किया गया हो ता उसे 'अनुवाद' कहते हैं; यदि विरुद्ध रीति से किया गया हो तो उसे 'गुणवाद' कहते हैं; और यदि इससे भिन्न प्रकार का हो तो उसे 'ग्रुतार्थवाद' कहते हैं। 'अर्थवाद' सामान्य. शब्द है, उसके हत्यासत्यम्माण से उक्त तीन भेद किये गये हैं।

उल्टा यही माना जाता है. कि ये सब बातें आगन्तुक अर्थात् केवल प्रशंसा या स्तृति ही के लिए है। ऐसा समझ कर ही मीमांसक खोग इन्हे 'अर्थवाद' कहा करते हैं, और इन अर्थवादात्मक वार्तों को छोड़ कर फिर ग्रन्थ का तारपर्य निश्चित किया करते है। इतना कर हेने पर उपपत्ति की ओर भी ध्यान देना चाहिये। किसी विशेष बात को सिद्ध कर दिखलाने के लिए बाधक प्रमाणों का खण्डन करना और साधक प्रमाणों का तर्कशास्त्रानसार मण्डन करना 'उपपत्ति' अथवा 'उपपादन' कहलाता है। उपक्रम और उपसंहार-रूप आचन्त के दो छोरों के रिथर हो जाने पर, बीच का मार्ग अर्थवाद और उपपत्ति की सहायता से निश्चित किया जा सकता है। अर्थवाद से यह माल्म हो सकता है. कि कौन-सा विषय प्रस्तुत और आनुपंगिक (अप्रधान) है। एक बार अर्थवाट का निर्णय हो जाने पर अन्य-तात्पर्य का निश्चय करनेवाला मनप्य सब टेढ़े टेढ़े रास्तों को छोड़ देता है। और ऐसा करने पर जब पाठक या परीक्षक सींचे और प्रधान मार्ग पर आ जाता है, तब वह उपपत्ति की सहायता से ग्रन्थ के आरम्म से अन्तिम तालर्थ तक आप-ही-आप पहुँच जाता है। हमारे प्राचीन मीमांसका के ठहराये हुए, प्रन्थ ताल्पर्य-निर्णय के ये नियम सब देशों के विद्वानों को एकसमान मान्य हैं। इसलिए उपयोगिता और आवस्यकता के सम्बन्ध में यहाँ अधिक चिवेचन करने की आवश्यकता नहीं है। क

इस पर यह प्रश्न किया जा सकता है, कि क्या मीमांसकों के उक्त नियम संप्रदाय चलानेवाले आचायों को माल्यम नहीं ये र यदि ये सब नियम प्रत्यों ही में पाये जाते हैं, तो किर उनका बताया हुआ गीता का तारपर्य एकरेशीय कैसे कहा जा सकता है र उनका उत्तर इतना ही है, कि एक बार किसी की दृष्टि सांप्रदायिक (संकुचित) वन जाती है, तब वह व्यापकता का स्वीकार नहीं कर सकता — तब वह किसी-न-किसी रीति से यही सिद्ध करने का यत्न किया करता है, कि प्रमाणमूत धर्मग्रन्थों में अपने ही संप्रदाय का वर्णन किया गया है ! इन ग्रन्थोंके तारपर्य के विषय में सांप्रदायिक शिकारों की पहले से ही ऐसी धारणा हो जाती है, कि यदि उक्त ग्रन्थों का कुछ दूसरा अर्थ हो सकता हो, जो उनके सांप्रदायिक अर्थ से मिल हो, तो वे यह समझते हैं, कि उसका हेतु कुछ और ही है । इस प्रकार जब वे पहले से निश्चित किये हुए अपने ही संप्रदाय के अर्थ को सत्य मानने लगते है, और यह सिद्ध कर दिखाने का यत्न करने लगते है, कि वहीं अर्थ सव धार्मिक ग्रन्थों में प्रतिपादित किया

<sup>\*</sup> यन्थ-तात्पर्य-निर्णय के ये नियम अंग्रेजी अदालतों में भी देखे जाते हैं। उदाहरणार्थ, मान लीजिये कि किसी फैसले का इन्छ मतल्य नहीं निकलता। तब हुकमनामें को देस कर फैसले के अर्थ का निर्णय किया जाता है। और यदि किसी फैसले में इन्छ ऐसी धातें हो जो सुख्य विषय का निर्णय करने में आवश्यक नहीं है तो वे दूसरे सुकदमों में प्रमाण (नजीर) नहीं मानी जाती। ऐसी बातों को अंग्रेजी में आविटर डिक्टा? (Obiter Dicta) अर्थाव भाव विधान किया के हैं।

गया है; तव वे इस बात की परवाह नहीं करते कि हम मीमांशशास्त्र के कुछ नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। हिन्दु धर्मशास्त्र के मिताक्षरा, दायभाग इत्यादि ब्रन्थों में स्मृतियन्त्रों की व्यवस्था या एकता इसी तत्त्वानुसार की जाती है। ऐसा नहीं समझना चाहिये कि यह बात केवल हिन्दु धर्मग्रन्थों में ही पाई जाती है। किस्तानों के आदिग्रन्थ वायवल और मसलमानों के करान में भी, इन लोगों के सैंकहों सांप्रदायिक बन्धकारों ने ऐसा ही अर्थान्तर कर दिया है; और इसी तरह ईसाइयों ने पुरानी वायवल के कुछ वाक्यों का अर्थ यहदियां से भिन्न भिन्न माना है। यहाँ तक देखा जाता है, कि जब कभी यह बात पहले ही से निश्चित कर दी जाती है, कि किसी विषय पर अमुक ग्रन्थ या छेख ही को प्रमाण मानना चाहिये और जब कभी इस प्रमाणभूत तथा नियमित प्रन्थ ही के आधार पर सब बातों का निर्णय करना पडता है, तब तो प्रन्थार्थ-निर्णय की उसी पद्धति का स्वीकार किया जाता है, जिसका उक्लेख ऊपर किया गया है। आजकल के बड़े बड़े कायदे-पण्डित, बकील और न्यायाधीश लोग, पहले ही प्रमाणभूत कानूनी कितावों और फैसलों का अर्थ करने में को खींचतानी करते हैं, उसका रहस्य भी यहीं है। यदि सामान्य लीकिक बार्सी में यह हाल है, तो उसमें कुछ आश्चर्य नहीं कि हमारे प्रमाणभूत घर्मग्रन्थों - उप-निपद, वेटान्तसूत्र और गीता - में भी ऐसी खींचातानी होने के कारण, उन पर भिन्न भिन्न संप्रदायों के अनेक मान्य, टीकाग्रन्थ लिखे गये हैं। परन्तु इस सांप्र-टायिक पद्धति को छोड़ कर, यदि उपर्युक्त मीमांसकों की पद्धति से मगबद्गीता के उपक्रम, उपसंहार आदि को देखे, तो माल्स हो जाएगा कि भारतीय युद्ध का आरंभ होने के पहले जब कुरुक्षेत्र में दोनों पक्षों की सेनाएँ लड़ाई के लिए सुसजित हो गई थीं; और जब एक दसरे पर शस्त्र चलने ही वाला था. कि इतने में अर्जुन ब्रह्मशान की बड़ी बड़ी बातें बतलाने लगा और 'विमनस्क' हो कर संन्यास लेने को तैयार हो गया: तभी उसे अपने क्षात्रधर्म में प्रवत्त करने के लिए भगवान ने गीता का उपदेशं िया है। जब अर्जुन यह देखने लगा कि दुए दुर्योधन के सहायक बन कर मुझसे लड़ाई करने के लिए कौन-कौन-चे ग्रूर वीर यहाँ आये हैं, तब बुद्ध भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, गुरुपुत्र अश्वत्यामा, विपक्षी वने हुए अपने बन्धु कीरव-गण, अन्य सुद्धर तथा आप्त, मामा-काका आदि रिश्तेदार, अनेक राजा और राजपुत्र आदि सब लोग उसे टील पटे। तब वह मन में सोन्वने लगा कि इन सब को फेवल एक छोटे-से हस्तिनापूर के राज्य के लिए निर्देयता से मारना पढ़ेगा और अपने कुल का क्षय करना पड़ेगा। इस महत्पाप के मय से उसका मन एकदम दुःखित और क्षब्ध हो गया। एक ओर तो क्षात्रधर्म उससे कह रहा था, कि 'युद्ध कर' और दूसरी ओर से पितृमक्ति, गुरुम्कि, बंधुपेम, सुहृद्मीति आदि अनेक धर्म उसे जबर्दस्ती से पीछे खींच रहे थे! यह बड़ा भारी संकट था। यह छडाई करे तो अपने ही रिक्तेवारों की, गुरुजनों की, और वन्धु-मित्रों की हत्या कर के महापातक के मागी वनें! और लड़ाई न करें तो क्षात्रधर्म से च्युत होना पड़े!! इघर देखें तो कुऑ और उधर देखें तो खाई!!! उस समय अर्जुन की अवस्था वैसी ही हो गई थी जैसी बोर से टकराती हुई दो रेलगाडियों के बीच में किसी असहाय मनुष्य की हो साती है। यद्यपि अर्जन कोई साधारण पुरुष नहीं था, वह एक वहा भारी योद्धा था, तथापि वर्माधर्म के इस महान संकट में पड़ कर वैचारे का मुंह सूख गया, शरीर पर रोंगटे खंडे हो गये. घनप्य हाथ से गिर पडा और वह 'मैं नहीं लड़ेंगा' कह कर अति दःखित चित्तं से रथ में बैठ गया। और अन्त में समीपवर्ती बन्धुस्तेह का प्रभाव - उस समस्य का प्रभाव को मनुष्य को स्वभावतः प्रिय होता है - दरवर्ती खित्रयधर्म पर जम ही गया ! तब वह मोहवश हो कहने लगा, 'पिता-सम पूज्य बृद्ध और मित्रों को मार कर तथा अपने कुल का क्षय करके (घोर पाप करके) राज्य का एक दकड़ा पाने से दुकड़े माँग कर जीवन-निर्वाह करना कहीं श्रेयस्कर है! चाहे मेरे शत्रु मुझे अभी नि:शस्त्र देख कर मेरी गर्दन उड़ा हैं: परन्तु में अपने स्वजनों की हत्या करके उनके खन और शाप से सने हुए सुखों का उपमाग नहीं करना चाहता। क्या -आत्रधर्म इसी को कहते हैं ! भाई को मारो, गुरु की हत्या करो, पितृवध करने से न चुको, अपने कुल का नाग्र करो - क्या यही क्षात्रधर्म है ? आग लगे ऐसे अन्धंकारी खात्रधर्म में और गाज गिरे ऐसी क्षात्रनीतिपर! दुइमनों को ये सब धर्मसंबंधी बातें माल्म नहीं हैं: वे दृष्ट हैं: तो क्या उनके साथ में भी पापी हो जाऊं ? कभी नहीं। मुझे यह देखना चाहिये कि मेरे आत्मा का कल्याण कैसे होगा। मुझे तो यह घोर इत्या और पाप करना श्रेयस्कर नहीं केंचता: फिर चोहे खात्रधर्म ग्रास्त्रविहित हो. तों भी इस समय मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। ' इस प्रकार विचार करते करते उसका चित्त डाँवाडील हो गया और वह किंकर्तव्यविमृद हो कर भगवान् श्रीकृष्ण की शरण में गया। तब भगवान ने उसे गीता का उपदेश देकर उसके चंचल चित्त को स्थिर और शान्त कर दिया। इसका यह फल हुआ, कि जो अर्जुन पहले भीषम आदि गुरुवनों की हत्या के मय के कारण युद्ध से पराङ्मुख हो रहा था. वही अव गीता का उपदेश सुन कर अपना यथोचित कर्तन्य समझ गया: और अपनी स्वतन्त्र इच्छा से युद्ध के लिए तत्पर हो गया। यदि हमें गीता के उपदेश का रहस्य जानना है, तो उपक्रमोपसंहार और परिणाम को अवश्य ध्यान में रखना पड़ेगा। भक्ति से मोंध कैसे मिलता है ? ब्रह्मज्ञान या पातज्ञल योग से मोध की सिद्धि कैसी होती है ? इत्यादि, केवल निवृत्ति-मार्ग या कर्मत्यागरूप संन्यास-धर्म-संवन्धी प्रश्नों की चर्चा करने का कुछ उद्देश्य नहीं या। भगवान् श्रीकृष्ण का यह उद्देश्य नहीं था, कि अर्जुन -संन्यास-दीक्षा हे कर और वैरागी वन कर भीख मागता फिरे, या हंगोटी लगा कर और नीम पत्ते खा कर मृत्युपर्यन्त हिमालय में योगाभ्यास साधता रहे। अथवा मगवान् का यह भी उद्देश्य नहीं था, कि अर्जुन धनुष्य-त्राण की फेंक दे और हाथ में वीणा तथा मृहंग है कर कुरुक्षेत्र की धर्मभूमि में उपस्थित भारतीय क्षात्रसम के सामने भगवन्नाम का उचारण करता हुआ, बृहजडा के समान और एक कुर अपना नाच दिखावें। अब तो अज्ञातवास पूरा हो गया था और अर्जुन को कुरु-क्षेत्र में खड़े हो कर और ही प्रकार का नाच नाचना था। गीता कहते कहते स्थान स्थान पर भगवान ने अनेक प्रकार के अनेक कारण बतलाये हैं; और अन्त में अनुमानदर्शक अत्यंत महत्त्व के 'तस्मात्' ('इसलिए') पद का उपयोग करके, अर्जुन को यही निश्चितार्थक कर्म-विषयक उपदेश दिया है कि 'तरमायुध्यस्व भारत' - इसिक्ष्प हे अर्जुन ! तू युद्ध कर ( गीता २.१८ ); 'तरमादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कतिश्चयः ' - इसलिए हे कौन्तेय अर्जुन! त युद्ध का निश्चय करके उठ (गीता २. ३७); 'तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचार' – इसलिए त मोह छोड कर अपना कर्तव्य-कर्म कर (गीता ३.१९); 'कुरु कर्मेंब तस्मात् त्वं ' - इसिल्ए तू कर्म ही कर (गीता ४.१५); 'मामनुस्मर युव्य च'-इशिष्ट मेरा स्मरण कर और लड़ (गीता ८.७); 'करने-करानेवाला सब कुछ में ही हूँ, तू केवल निमित्त है, इसलिए युद्ध करके शत्रुओं को जीत ' (गीता ११.३३) 'शास्त्रोक्त कर्तन्य करना तुझे उचित है ' (गीता १६.२४)। अठारहवे अध्याय के उपसंहार में भगवान ने अपने निश्चित और उत्तम मत को और भी एक बार प्रकट किया है -'इन सब कर्मोंको करना चाहिये ' (गी. १८.६)। और अन्तमें (गी. १८.७२), भगवान ने अर्जुन से प्रश्न किया है, कि 'हे अर्जुन! तेरा अज्ञानमोह अभी तक नष्ट हुआ है या नहीं ? ' इस पर अर्जुन ने संतोषजनक उत्तर दिया -

नष्टो मोहः स्टुतिर्छन्धा स्वयसादान्मयाच्युत । स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिप्ये वचनं तव ॥

अर्थात् 'हे अन्युत! स्वकर्तस्यसंबन्धी मेरा मोह और सन्देह नष्ट हो गया है; अब में आप के कथनानुसार सब काम करूँगा।' यह अर्जुन का केवल मौखिक उत्तर नहीं था; उसने सचसुच उस युद्ध में भीष्म-कर्ण-जयद्रय आदि का वध भी किया। इस पर कुछ लोग कहते हैं, कि 'भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है वह केवल निवृत्तिविषयक ज्ञान, योग या मिक्त का ही है; और यही गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय भी है। परन्तु युद्ध का आरंग हो जाने के कारण बीच में, कर्म की थोड़ी-सी प्रशंसा करके भगवान ने अर्जुन को युद्ध पूरा करने दिया है; अर्थात् युद्ध का समास करना मुख्य बात नहीं है — आनुपंगिक या अर्थवादात्मक ही मानना चाहिये' परन्तु ऐसे अधूरे और कमजोर युक्तिवाद से गीता के उपक्रमोप-संहार और परिणाम की उपपत्ति ठीक ठीक नहीं हो सकती। यहाँ (कुरुक्षेत्र) पर तो इसी बात के महत्त्व को दिखाने की आवस्यकता थी कि स्वधर्मसंकर्ची अपने कर्तव्य को मरणपर्यन्त अनेक कप्ट और वाघाएँ सह कर भी करते रहना चाहिये। इस बात को सिद्ध करने के लिए श्रीकृत्ण ने गीतामर में कहीं मी वे-सिर-पर का कारण नहीं बतलाया है, जैसा ऊपर लिखे हुए कुछ लोगों के आक्षेप

में बहा गया है। यदि ऐसा युक्तिहीन कारण वतलाया भी गया होता तो अर्जुन-सरीला बुद्धिमान और छानबीन करनेवाला पुरुष इन बातों पर विश्वास कैसे कर लेता ? उसके मन में मुख्य प्रश्न क्या था ? यही न, कि मयंकर कुलक्षय को प्रत्यक्ष ऑखों के सामने देखकर भी मुझे युद्ध करना चाहिये या नहीं: और युद्ध करना ही चाहिये तो कैसे, जिससे पाप न लगे ? इस निकट प्रश्न के (इस प्रधान विषय के) हत्तर को. कि 'निष्काम-बुद्धि से युद्ध कर या 'कर्म कर' – अर्थवाद कह कर मी नहीं टाल सकते। ऐसा करना मानों घर के मालिक को उसी घर में मेहमान वना देना है। हमारा यह कहना नहीं है, कि गीता में वेदान्त, मिक्त और पातजल योग का उपदेश विलक्कल दिया ही नहीं गया है। परन्तु इन तीनों विपयों का • गीता में जो मेल किया गया है. वह केवल ऐसा ही होना चाहिये, कि जिससे परस्पर-विरुद्ध धर्मों के भयंकर संकट में पड़े हुए 'यह करूँ कि वह ' कहनेवाले क्रतंत्य-मृद अर्जुन को अपने कर्तृत्य के विषय में कोई निष्पाप मार्ग मिल बाय; और वह क्षात्रधर्म के अनुसार अपने शास्त्रविहित कर्म में प्रवृत्त हो जाय। इससे यही बात रिद्ध होती है, कि प्रवृत्तिधर्म ही का ज्ञान गीता का प्रधान विषय है; और अन्य सब बात उस प्रधान विषय ही की सिद्धि के लिए कही गई है। अर्थात वे सब आत-पंगिक हैं: अतएव गीताधर्म का रहस्य भी प्रवृत्तिविपयक अर्थात कर्मविपयक ही होना चाहिये। परन्तु इस बात का स्पष्टीकरण किसी टीकाकार ने नहीं किया है, कि वह प्रवृत्तिविषयक रहस्य क्या है: और वेदान्तशास्त्र ही से कैसे सिद्ध हो सकता है। जिस टीकाकार को टेखो. वही गीता के आद्यन्त के उपक्रम-स्पसंहार पर च्यान न दे कर निवृत्तिदृष्टि से इस बात का विचार करने ही में निमम टीख पडता है, कि गीता का ब्रह्मज्ञान या भक्ति अपने ही संप्रदाय के अनुकल है। मानों ज्ञान और मिक्त का कर्म से नित्य सम्बन्ध बतलाना एक वडा भारी पाप है। यही शंका एक टीकाकार के मन में हुई थी; और उसने लिखा था, कि स्वयं श्रीकृष्ण के चरित्र की आँख के सामने रख कर भगवद्गीता का अर्थ करना चाहिये। अश्रेशत्र काशी के सुप्रसिद्ध अदैती परमहंस श्रीकृष्णानन्द स्वामी का - जो अभी हाल ही में समाधित्य हुए हैं – मगवद्गीता पर लिखा हुआ 'गीता-परामर्श' नामक संस्कृत में एक निवन्य हैं। उसमें स्पष्ट रीति से यही सिद्धान्त लिखा हुआ है, कि 'तस्मात् गीठा नाम ब्रह्मविद्यामूलं नीतिशास्त्रम् ' अर्थात् – इसिस्ट गीता वह नीतिशास्त्र अथवा कर्तव्य-धर्मशास्त्र है, को कि ब्रह्मविद्या से सिद्ध होता है। यही बात कर्मन पण्डित प्रो..

<sup>\*</sup>इस टीकाकार का नाम और उसकी टीका के कुछ अवतरण बहुत दिन हुए एक महागय ने हमको पत्र द्वारा बतलाये थे। परन्तु हमारी परिस्थिति की गड़बड़ में यह पर्ञे न जाने कहाँ स्रो गया।

<sup>ं</sup> श्रीष्ट-णानन्दस्वामीष्टत चारों निवन्ध (श्रीगीतारहस्य, गीतार्थप्रकाश, गीतार्थ परामर्श भीर गीतासारोव्हार ) एकत्र कर के राजकोट में प्रकाशित किये गये हैं।

हॉयसेन ने अपने ' उपनिषदों का तत्वज्ञान ' नामक ग्रन्थ में कही है। इनके अतिरिक्त पिश्चमी और पूरवी गीता-परीक्षक अनेक विद्वानों का भी यही मत है। तथापि इनमें से किसी ने समस्त गीता-ग्रन्थ की परीक्षा करके यह स्पष्टतया विखलाने का प्रयत्न नहीं किया है, कि कर्मप्रधान दृष्टि से उसके सब विषयों और अध्यायों का मेल केसा है। विक्त डॉयसेन ने अपने ग्रन्थ में कहा है, कि उक्त रीति से गीता की परीक्षा करके उसके विषयों का मेल अच्छी तरह प्रकट कर दिया जाए। परन्तु ऐसा करने के पहले, गीता के आरम्भ में परस्परिकद्ध नीतिधमों से झगड़े हुए! अर्जुन पर जो संकट 'आया था उसका असली रूप भी विखलान चाहिये; नहीं तो गीता में प्रतिपादित विषयों का मर्म पाठकों के ध्यान में पूर्णतया नहीं जम सकेगा। इसलिए अब यह जानने के लिए कि कर्म-अकर्म के झगड़े केसे विकट होते हैं और अनेक बार 'इसे कर्के कि उसे ' यह सूझ न 'पड़ने के कारण मनुष्य कैसा चबड़ा उठता है, ऐसे ही प्रसंगों के अनेक उदाहरणों का विचार किया जाएगा, जो हमारे शास्त्रों में — 'विशेषतः महाभारत में — पाये जाते हैं।

<sup>\*</sup> Prof. Deussen's Philosophy of the Upanishads P. 362. (English Translation, 1906).

### दूसरा प्रकरण.

## कर्मजिज्ञासा

किं कर्म किमकर्मेति क्वयोऽप्यत्र मोहिताः । \*
- गीता ४.१६

भगवद्गीता के आरंभ में, परस्पर-विरुद्ध हो धर्मी की उल्झन में फँस जाने के कारण अर्जुन जिस तरह कर्तव्यमूद हो गया था, और उस पर जो मौका आ पड़ा था, वह कुछ अपूर्व नहीं है। उन असमर्थ और अपना ही पेट पालनेवाले होगों की वात ही मिन्न है, जो संन्यास ले कर और संसार को छोड कर वन में चले जाते हैं अथवा जो कमजोरी के कारण जगत् के अनेक अन्यायों को चुपचाप सह लिया करते हैं। परन्तु समान में रह कर ही जिन महान तथा कार्यकर्ता पुरुषों को अपने मांसारिक कर्तन्यों का पालन धर्म तथा नीतिपूर्वक करना पड़ता है, उनों पर ऐसे मौक़े अनेक बार आया करते हैं। युद्ध के आरम्भ ही में अर्जुन को कर्तव्य-जिज्ञासा और मोह हुआ। ऐसा मोह युधिष्ठिर को - युद्ध में मरे हुए अपने रिव्वेटारों का आद करते समय - हुआ था। उसके इस मोह को दूर करने के लिए 'शातिपर्व' कहा गया है। कर्माकर्मसंशय के ऐसे अनेक प्रसंग इंद्र कर अथवा कल्पित करके उन पर बड़े बड़े कवियों ने सुरस काव्य और उत्तम नाटक लिखे हैं। उटाहरणार्थ, सुप्रसिद्ध अंग्रेज़ नाटककार शेक्सपीयर का हैमलेट नाटक लीजिये। डेन्मार्क देश के प्राचीन राजपुत्र हैमलेट के चाचा ने राजकर्ता अपने भाई – हैमलेट के बाप – को मार डाला, हैमलेट की माता को अपनी स्त्री बना लिया और राजगद्दी भी छीन ली। तव उस राजकुमार के मन में यह झगड़ा पैटा हुआ, कि ऐसे पापी चाचा का बध करके पुत्र-धर्म के अनुसार अपने पिता के ऋण से मुक्त हो जाऊँ; अथवा अपने संगे चाचा, अपनी माता के पति और गद्दी पर बैठे हुए राजा पर दया करूँ ? इस मोह में पड़ जाने के कारण कोमल अन्तःकरण के हैमलेट की केसी दशा हुई, श्रीकृष्ण के समान कोई मार्ग-दर्शक और हितकर्ता न होने के कारण वह कैसे पागल हो गया और अन्त में 'जियें या मरें ' इसी बात की चिन्ता करते करते उसका अन्त कैसे हो गया, इत्यादि वार्तो का चित्र इस नाटक में वहत अच्छी तरह से दिखाया गया है। 'कोरियोष्टेनस' नाम के दूसरे नाटक में भी इसी तरह एक और प्रसंग

<sup>\*&#</sup>x27;पण्डितों को भी इस विषय में मोह हो जाया करता है, कि कर्म कीन-सा है और अकर्म कीन-सा है।' इस स्थान पर अकर्म शब्द को 'कर्म के अमाव 'और 'द्वरे कर्म ' दोनों अभों में यथासंभद छेना चाहिये। मूळ स्रोक पर हमारी टीका देखे।

का वर्णन शेक्सपीक्षर ने किया है। रोम नगर में कोरियोलेनस नाम का एक शूर सरदार था। नगरवासियों ने उसको शहर से निकाल दिया। तत्र वह रोमन होगों के शत्रुओं में ना मिला और उसने प्रतिज्ञा की, कि 'में तुम्हार। साथ कमी नहीं छोड़ेंगा। ' कुछ समय के बाद इन शत्रुओं की सहायता से उसने रोमन छोगां पर हमला किया और वह अपनी सेना ले कर रोमन शहर के दरवाने के पास आ पहुँचा। उस समय रोम शहर की स्त्रियों ने कोरियोडेनस की स्त्री और माता को सामने कर के. मातभिम के संबन्ध में उसको उपदेश किया। अन्त में उसको रोम के शतुओं को दिये हुए वचन का मंग करना पड़ा। कर्तन्य-अकर्तन्य के मोह में फॅस जाने के ऐसे और भी कई उदाहरण दुनिया के प्राचीन और आधुनिक इतिहास में पाये जाते हैं। परन्तु हम लोगों को इतना दर जाने की कोई आवस्यकता नहीं। हमारा महाभारत-ग्रन्थ ऐसे उदाहरणों की एक वडी मारी खानि ही है। ग्रन्थ के आरंम (आ. २) में वर्णन करते हुए स्वयं व्यासकी ने उसकी 'सूरमार्थन्याययुक्तं' <sup>न</sup>अनेक्समयान्वितं<sup>?</sup> आदि विशेषण दिये हैं । उसमें धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और -मोक्ष्यास्त्र, सब कुछ आ गया हैं। इतना ही नहीं, किंतु उसकी महिमा इस प्रकार गाई गई, कि ' यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्त्वचित ' - अर्थात जो कुछ इसमें है वही और स्थानों में है, जो इसमें नहीं है वह और किसी मी स्थान में नहीं है (आ. ६२. ५३) सारांश यह है, कि इस संसार में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं; ऐसे समय वह वह प्राचीन पुरुषों ने कैसा वर्ताव किया, इसका सुलम आख्यानों के द्वारा साधारण बनोंको बोध करा देने ही के लिए 'मारत' का 'महामारत' हो गया है। नहीं तो सिर्फ भारतीय युद्ध अथवा 'वय' नामक इतिहास का वर्णन करने के लिए अठारह पर्वों की कुछ आवश्यकता न थी।

अब यह प्रश्न किया जा सकता है, कि श्रीकृष्ण और अर्जुन की बातें छोड़ दीजिये; हमारे-तुम्हारे लिए इतने गहरे पानी में पैठने की क्या आवश्यकता है ! क्या मनु आदि स्पृतिकारों ने अपने अन्यों में इस बात के स्पष्ट नियम नहीं बना दिये हैं, कि मनुष्य संसार में किस तरह बतीब करे ! किसी की हिंसा मत करो, नीति से चले, सच बोलो, गुफ और वहों का सम्मान करो, चोरी और त्यिमचार मत करो; हसादि सब धर्मों में पाई जानेवाली साधारण आज्ञाओं का यिद पालन किया जाय, तो ऊपर लिखे कर्तव्य-अर्क्तव्य के इसाड़े में पड़ने की क्या आवश्यकता है ! परन्तु इससे विचद्ध यह मी प्रश्न किया जा सकता है कि जब तक इस संसार के सब लोग उक्त आज्ञाओं के अनुसार वर्ताघ करने न लगे, तब तक सज्जों को क्या करना चाहिये ! क्या ये लोग अपने सदाचार के कारण दुए जनों के फन्द में अपने को फरा लंदे ! या अपनी रक्षा के लिए 'जैसे को तैया' हो कर उन लोगों का प्रतिकार करें ! इसके सिवा एक बात और है । यद्यपि उक्त साधारण नियमों को नित्य और प्रमाणभूत मान लें, तथापि कार्यकर्ताओं

को अनेक बार ऐसे मौके आते हैं, कि उस समय उक्त साधारण नियमों में से दो या अधिक नियम एकदम छागृ होते हैं। उस समय 'यह करूँ या वह कुरूं ' इस चिन्ता में पड़ कर मनुष्य पागल सा हो जाता है। अर्जन पर ऐसा ही मौका क्षा पड़ा था, परन्तु क्षर्जुन के सिवा और छोगों पर भी ऐसे कठिन अवसर अनसर आया करते है। इस वात का मार्मिक विवेचन महाभारत में कई स्थानों में किया गया है। उदाहरणार्थ, मन ने सब वर्णों के छोगों के लिए नीतिधर्म के पाँच नियम बतलाय हैं - 'अहिसा सत्यमस्तयं शौचिमिन्द्रियनिग्रहः ' ( मनु. १०.६३ ) -अहिंसा, सत्य, अस्तेय, काया, वाचा और मन की शुद्धता, एवं इन्द्रियनिग्रह इन नीतिघमों में से अहिंसा ही का विचार की जिये। 'अहिंसा परमा धर्मः' (म. मा. आ. ११.१३) यह तत्त्व सिर्फ हमारे वैक्ति धर्म ही में नहीं, किन्द्र अन्य सत्र धर्मों में भी प्रधान माना गया है। बौद्ध और ईसाई धर्मग्रन्थों में जो आज़ाएँ है, उनमें अहिंसा की मन की आज़ा के समान पहला स्थान दिया गया है। सिर्फ़ किसी की जान हे होना ही हिंसा नहीं है। उसमें किसी के मन अथवा शरीर को दुःख देने का भी समावेश किया जाता है। अर्थात्, किसी सचेतन प्राणी को किसी प्रकार दुःखित न करना ही अहिंसा है। इस संसार में सब छोगों भी सम्मति के अनुसार यह अहिंसाधर्म सब धर्मों में श्रेष्ठ माना गया है। परन्तु अब कल्पना कीजिये, कि हमारी जान होने के लिए या हमारी स्त्री अथवा कन्या पर बलात्कार करने के लिए, अथवा हमारे घर में आग लगाने के लिए, या हमारा धन छीन हेने के लिए, कोई दुए मनुष्य हाथ में शस्त्र हे कर वैयार हो जाय और उस समय हमारी रक्षा करनेवाला हमारे पास कोई न हो: तो उस समय हमको क्या करना चाहिये ? क्या, 'अहिंसा परमा धर्मः' कह कर ऐसे आततायी मनुष्य की क्षमा की जाय ? या यदि वह सीधी तरह से न माने तो यथाशक्ति उसका शासन किया जाय ? मनजी कहते हैं -

> गुरुं वा वालवृन्दी वा बाह्मणं वा वहुश्रुतम्। स्राततायिनमायान्तं हृन्यादेवाविचारयन्॥

अर्थात् 'ऐसे आततायी या दुष्ट मनुष्य को अवस्य मार डालें; किन्तु यह विचार न करें कि वह गुरु है, वृद्धा है, वालक है या विद्वान ब्राह्मण है।' शास्त्रकार कहते हैं कि (मनु. ८. १५०) ऐसे समय हत्या करने का पाप हत्या करनेवाले को नहीं लगता; किन्तु आततायी मनुष्य अपने अधर्म ही से मारा काता है। आतमरक्षा का यह हक — कुछ मर्यादा के मीतर — आधुनिक फीज़दारी क़ानून में भी स्वीकृत किया गया है। ऐसे मीक़ों पर अहिंसा से लातमरक्षा की योग्यता अधिक मानी जाती है। अप्णहत्या सब से अधिक निन्दनीय मानी है; परन्तु जब बच्चा पेट में टेढ़ा हो कर अटक जाता है तब क्या उसको काट कर निकाल नहीं डालना चाहिये? यह में पछ का वध करना वेद में भी प्रशस्त माना है (मनु. ५.३१), परन्तु पिष्टपश्च के द्वारा

वह भी टल सकता है (म. मा. जां. ३३७; अनु. ११५.५६)। तथापि हवा, पानी, फल इत्यादि सव स्थानों में जो सैंकडो जीव-जन्तु है उनकी हत्या कैसे टाली जा सकती है ! महामारत में ( ज्ञां. १५.२६ ) अर्जुन कहता है –

सूक्ष्मयोनीनि भूतानि तर्कगम्यानि कानिधित्। पक्ष्मणोऽपि निपातेन येपां स्यात् स्कन्धपर्ययः॥

' इस जगत् में ऐसे सुक्ष्म जन्तु हैं कि जिनका अश्तित्व यद्यपि नेत्रों से देख नहीं पडता. तथापि तर्क से सिद्ध है। ऐसे जन्तु इतने हैं, कि यदि हम अपनी ऑखां के पलक हिलावें उतने ही से, उन जन्तुओं का नाश हो जाता है।' ऐसी अवस्था में। यदि हम मुख से कहते रहें, कि 'हिंसा मत करो, हिंसा मत करो, ' तो उससे क्या लाम होगा ! इसी विचार के अनुसार अनुसासन पर्व में (अनु. ११६ ) शिकार करने का समर्थन किया गया है: वनपर्व में एक कथा है, कि कोई ब्राह्मण कोध से किसी पतिवता स्त्री को भरम कर डालना चाहता या: परन्त जब उसका यस्न सफल नहीं हुआ तब वह स्त्री की शरण में गया। धर्म का सचा रहस्य समझ छेनेके छिए उस ब्राह्मण को उस स्त्री ने किसी न्याध के यहाँ भेज दिया। यहाँ व्याध मांस वेचा करता था: परन्त था अपने माता-पिता का वड़ा मक्त । इस व्याध का यह व्यवसाय देख कर ब्राह्मण को अत्यन्त विरमय और खेट हुआ। तब व्याघ ने उसे अहिंसा का चचा तत्त्व समझा कर वतला दिया। इस जगत् में कीन किसको नहीं खाता! 'जीवो जीवस्य जीवनम्' (भाग १.१३.४६) — यही नियम सर्वत्र दीखा पढता है। आपत्काल में तो 'प्राणस्यात्रमिदं सर्वम्' यह नियम सिर्फ़ स्मृतिकारा ही ने नहीं (मनु. ५.२८; म. मा. शां. १५.२१) कहा है। किन्तु उपनिषदों में भी स्पष्ट कहा गया है (वे. सू. ३.४.२८; छा. ५.२.८; वृ. ६.१.१४) यहि सब लोग हिंसा छोड दें तो क्षात्रधर्म कहाँ और कैसे रहेगा। यदि क्षात्रधर्म नप्ट हो जाय तो प्रजा की रक्षा कैसे होगी ! साराश यह है कि नीति के सामान्य नियमं। ही से सदा काम नहीं चलता; नीतिशास्त्र के प्रधान नियम - अहिंसा - मं भी कर्तव्य-अकर्तव्य का सक्ष्म विचार करना ही पडता है।

अहिंसाघर्म के साथ क्षमा, दया, बान्ति आदि गुण शास्त्रों में कहे गये हैं; परन्तु सब समय शान्ति से कैसे काम चल सकेगा ? सदा शान्त रहनेवाले मनुष्यों के बाल-वचों को भी दुए लोग हरण किये विना नहीं रहेगे। इसी कारण का प्रथम उक्केख करके प्रवहाद ने अपने नाती, राजा बलि से कहा है:—

न श्रेयः सवतं तेजो न नित्यं श्रेयसी क्षमा ।

तस्मान्त्रिसं क्षमा तात पण्डितरपवाहिता॥

'सदैव क्षमा करना अथवा कोध करना श्रेयस्कर नहीं होता। इसी लिए, हे तात! पण्डितों ने क्षमा के लिए कुछ अपवाद मी कहे हैं (म. मा. वन. २८. ६,८) इसके बाद कुछ मौकों का वर्णन किया गया है, जो क्षमा के लिये उचित है; तयापि प्रव्हाद ने इस बात का उछिए नहीं किया, कि इन मौकों को पहचानने का तत्त्व या नियम क्या हैं। यदि इन मौकों को पहचाने विना, िर्फ अपवादों का ही कोई उपयोग करे, तो वह दुराचरण समझा जाएगा; इसिएए यह जानना अत्यन्त आवश्यक और महत्त्व का है, कि इन मौकों को पहचानने का नियम क्या है।

दूसरा तत्व 'सत्य' है, जो सब देशों और धर्मों में मली मॉित माना जाता और प्रमाण समझा जाता है। सत्य का वर्णन कहां तक किया जाय ? वेद में सत्य की मिहमा के विषय में कहा है, कि सारी सृष्टि की उत्पत्ति के पहले 'ऋतं' और 'सत्यं' उत्पन्न हुए; और सत्य ही से आकाश, पृथ्वी, बायु आदि पञ्चमहाभूत त्थिर हैं – 'ऋतञ्च सत्यं वामीद्धात्त्यसोऽध्यजायत' (ऋ. १०. १८०. १), 'सत्येनोत्तमिता भूमिः' (ऋ. १०. ८५. १)। 'सत्य' शब्द का घात्वर्य मी यही है – 'रहनेवाला' अर्थात् 'जिसका कमी समाव न हो।' सयवा 'तिकाल-अवाधित'; इसी लिए सत्य के विषय में कहा गया है, कि 'सत्य के विवा और धर्म नहीं है; सत्य ही परब्रह्म है।' महा-मारत में कई जगह इस वचन का उन्नेख दिया गया है, कि 'नात्ति सत्यात्परो धर्मः' (श्रां. १६२. २४) और यह भी लिखा है कि —

कश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुलया धृतम्। कश्वमेधसहस्राद्धि सत्यमेव विशिप्यते॥

'हज़र अश्वमेष और सत्य की तुखना की जाय तो सत्य ही अधिक होगा'(आ. ७४.१०२)। यह वर्णन सामान्य सत्य के विषय में हुआ। सत्य के विषय में मनुजी एक विशेप बात और कहते हैं (मनु. ४.२५६)—

> वाच्यर्था नियताः सर्वे वाङ्मूला वाग्वितिःसताः। तां तु यः स्तेनयेद्वाचं स सर्वस्तेयक्रकारः॥

'मनुष्यों के सब व्यवहार वाणी से हुआ करते हैं। एक के विचार दूसरे को बताने के लिए शब्द के समान अन्य साधन नहीं है। वही सब व्यवहारों का आश्रय-स्थान और वाणी का मूल होता है। जो मनुष्य उसको मिलन कर डालता है, अर्थात् जो वाणी की प्रतारणा करता है, वह सब पूँजी ही की चोरी करता है।' इसलिए मनु ने कहा है, कि 'सत्यपूतां वदेद्वाचं' (मनु. ६. ४६) — जो सत्य से पवित्र किया गया हो, वहीं बोला जाय। और धमों से सत्य ही को पहला स्थान देने के लिए उपनिषद् में मी कहा है, 'सत्यं वद। धमें चर' (तै. १.११.१)। जब वाणों की शख्या पर पड़े पड़े मीष्म पितामह शान्ति और अनुशासन पवों में शुधिष्ठिर को सब धमों का उपदेश दे चुके, तब प्राण छोड़ने के पहले 'सत्येयु यतित्वव्यं वः सत्यं हि परमं बलं 'इस वचन को सब धमों का सार समझ कर उन्हों ने सत्य ही के अनुसार करने के लिय सब लोगों को उपदेश किया है गी. र. १

(म. मा. अनु. १६७,५०)। बीद्ध और ईसाई घर्मों में भी इन्हीं नियमों का वर्णन पाया जाता है।

क्या उस बात की कमी करपना की जा सकती है, कि जो सत्य इस प्रकार स्वयंतिदः और चिरस्थायी है, उसके लिए भी कुछ अपवार होंगे ! परन्तु दुष्ट नर्नो से भरे हुए इस जगत् का न्यवहार बहुत कठिन है। करपना कीजिये, कि कुछ आदमी चोरों से पीछा किये जाने पर तुम्हारे सामने किसी स्थान में जा कर छिप रहे। इसके बाद हाथ में तलवार लिए हुए चोर तुम्हारे पास आ कर पृछने लगे, कि वे आदमी कहाँ चले गये १ ऐसी अवस्था में तुम क्या कहोगे १ - क्या तुम सच बीख कर सब हाल कह दोगे, या उन निरपराधी जीवों की हिंसा को रोकना सत्य ही के समान महत्त्व का धर्म है। मनु कहते हैं, 'नापृष्टः कस्यचिद् ब्रूयात्र चान्यायेन पुन्छतः' (मनु. २. ११०; म. मा. शां. २८७, ३४) – नवः तक कोर्ड प्रश्न न करे, तब तक किसी से बोलना न चाहिये; और यदि कोई अन्याय से प्रश्न करे तो पुछने पर भी उत्तर नहीं देना चाहिये। यदि माञ्म भी हो, तो विदी या पागढ के समान कुछ हूँ-हूँ करके बात बना टेनी चाहिये - ' जानन्नपि हि मेधार्यी जहनल्लोक आचरेत्। ' अच्छा, क्या हूँ-हूँ कर देना और बात बना देना एक तरह से असत्य मापण करना नहीं है ! महामारत (आ. २१५. ३४) में कई खानों में कहा है, 'न व्यानेन चरेद्धर्म '- धर्म से बहाना करके मन का समाधान नहीं कर छेना चाहिये; क्योंकि तुम धर्म को घोका नहीं दे सकते। तुम खुद धोखा खा जाओगे। अच्छा, यदि हूँ-हूँ करके कुछ बात बना छेने का भी समय न हो, तो ज्या करना चाहिये ? मान लीनिये, कोई चोर हाथ में तल्यार ले कर छाती पर आ चेडा है: और पूछ रहा है, कि तुम्हारा धन कहाँ है ! यदि कुछ उत्तर न दोगे, तो जान ही से हाय घोना पड़ेगा। ऐसे समय पर क्या नोल्ना चाहिये ? सब घमों का रहस्य जाननेवाले भगवान् श्रीकृष्ण - ऐसे ही चोरों की कहानी का दृशन्त दे कर - कर्णपर्व (६६.६१) में अर्जुन से और आगे शांतिपर्व के सस्यवत अध्याय (१०६.१५.१६) में भीष्म पितामह यधिष्ठिर से कहते हैं -

> अकृतनेन चेन्मोक्षा नावकृतेत्कयंचन । अवद्यं कृतितन्ये वा शंकेरन् वाप्यकृतनात् । श्रेयसत्रानृतं वन्तुं सत्यादिति विचारितम् ॥

अर्थात् 'यह बात विचारपूर्वक निष्चित की गई है, कि यदि विना बोले मोछ या खुटकारा हो सके, तो कुछ भी हो, बोलना नहीं चाहिये; और यदि बोलना आवश्यक हो, अथवा न बोलने से (दूसरों को ) कुछ सन्देह होना सम्मव हो, तो उस समय सत्य के बदले असर्य बोलना ही अधिक प्रशस्त है। 'इसका कारण यह है, कि सत्य वर्ष के कर शब्दोचार ही के लिए नहीं है। अतएव जिस आचरण से सब लोगों का

कत्याण हो, वह आचरण िर्फ़ इसी कारण से निंच नहीं माना जा सकता, कि शब्दोचार अययार्थ है। जिससे सभी की हानि हो, वह न तो सत्य ही है; स्नीर न अहिंसा ही। शांतिपर्व (३२६.१३; २८७.१६) में सनत्कुमार के आधार पर नारद्जी शुक्रजी से कहते हैं ~

> मत्यस्य चचनं श्रेयः सत्यादपि हितं वदेत्। यद्भृतहितमध्यन्तं एतस्तस्यं मतं मम ॥ •

'सच बोलना अच्छा है; परन्तु सत्य से भी अधिक ऐसा बोलना अच्छा है; जिससे सब प्राणियों का हित हो। क्योंकि जिससे सब प्राणियों का अत्यन्त हित होता है. वही हमारे मत से सत्य है। ' 'यद्भुतहितं' पद को देख कर आधुनिक उपयोगिता-बादी अंग्रेजों का स्मरण करके यदि कोई उक्त बचन को प्रक्षिप्त कहना चाहें, तो उन्हें रमरण रखना चाहिये, कि यह वचन महाभारत के वनपर्व में - ब्राह्मण और व्याघ के संवाद में - दो-तीन बार आया है। उनमें से एक जगह तो ' अहिंसा सत्यवचनं सर्वभूतिहतं परम् ' पाठ है ( वन. २०६. ७३); और दूसरी जगह 'यद्मृतिहमत्यन्तं तत्त्वत्यिमिति घारणा " ( वन. २०८. ४ ), ऐसा पाठमेद किया गया है । सत्यप्रतिज्ञ युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य से 'नरो वा कुंजरों वा कह कर उन्हें सन्देह में क्यों डाल दिया ! इसका कारण नहीं है, जो ऊपर कहा गया है: और कुछ नहीं। ऐसी ही और वातों में भी यही नियम लगाया जाता है। हमारे शास्त्रों का यह कथन नहीं है. कि सूट बोल कर किसी ख़नी की जान बचाई जाए। शास्त्रों में खुन करनेवाले आदमी के लिए देहान्त प्रायश्चित्त अथवा वघदण्ड की सजा कही गई है। इसलिए वह सज़ा पाने अथवा इसी के समान और किसी समय जो आदमी झूठी गवाही देताहै चह अपने सात या अधिक पूर्वजीसहित नरक में जाता है। (मनु. ८.८९-९९; म. मा. आ. ७. ३ )। परन्त जब कर्णपर्व में वर्णित उक्त चोरों के दृष्टान्तके समान हुमारे सच बोलने से निरपराधी आटमियों की जान जाने की शंका हो, तो उस समय क्या करना चाहिये ? ग्रीन नामक एक अंग्रेज ग्रन्थकार ने अपने ' नीतिशास्त्र के उपोद्घात ' नामक ब्रन्थ में लिखा है, कि ऐसे मौकों पर नीतिशास्त्र मूक हो जाते हैं। यद्यपि यह मनु और याज्ञवल्क्य ऐसे प्रसंगों की गणना सत्यापवाद में करते हैं, तथापि यह भी उनके मत से गौण बात है। इसलिए अन्त में उन्हों में इस अपवाद के लिए भी प्रायश्चित वतलाया है - 'तत्यावनाय निर्वाप्यश्चरः सारस्वतो द्विजैः' (याज्ञ. २. ८३; मत. ८. १०४-१०६ )।

कुछ वड़े अंग्रेजों ने — जिन्हें अहिंसा के अपवाद के विषय में आश्चर्य नहीं माल्म होता — हमारे शास्त्रकारों को सत्य के विषय में दोष देने का यत्न किया है। इसिट्ट यहाँ इस बात का उद्येख किया जाता है, कि सत्य के विषय में प्रामाणिक इसाई धर्मोपदेशक और मीतिशास्त्र के अंग्रेज ग्रन्थकार क्या कहते हैं। क्राइस्ट का शिष्य पॉल बाइबल में कहता है, 'यदि मेरे असल्य भापण से प्रभु के सत्य की महिमा और बढ़ती है ( अर्थात् ईसाई धर्म का अधिक प्रचार होता है ), तो इससे मैं पापी क्योंकर हो सकता हूँ ' (रोम ३.७) र ईसाई धर्म के इतिहासकार मिल्मेल ने लिखा है, कि प्राचीन ईसाई धर्मोप्टेशक कई बार इसी तरह आचरण किया करते थे। यह वात सच है, कि वर्तमान समय के नीतिशास्त्र किसी को धोखा दे कर या भुला कर धर्मभ्रष्ट करना न्याय नहीं मानेंगे: परन्तु वे भी यह कहने को तैयार नहीं है, कि सत्यधर्म अपवादरहित है। उदाहरणार्थ, यह देखिये, कि सिजविक नाम के जिस पण्डित का नीतिशास्त्र हमारे कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, उसकी क्या राय है। कर्म और अकर्म के सन्देह का निर्णय जिस तत्त्व के आधार पर यह ग्रन्थकार किया करता है, उसको "सब से अधिक छोगों का सब से अधिक मुख" (बहुत लोगों का बहुत मुख) कहते हैं। इसी नियम के अनुसार उसने यह निर्णय किया है, कि छोटे लड़कों को और पागलों को उत्तर देने के समय, और इसी प्रकार बीमार आदमियों को (यदि सच बात सुना देने से उसके स्वास्थ्य के बिगढ़ जाने का भय हो ), अपने शत्रुओं को, घोरा और (यदि बिना बोले काम हो न सकता तो ) जो अन्याय से प्रश्न करें, उनको उत्तर देने के समय, अथवा वकीलों को अपने व्यवसाय में झूठ बोलना अनुवित नहीं है। 🍁 मिल के नीतिशास्त्रके प्रन्थ में भी इसी अपवाद का समावेश किया गया है 1 इन अपवादों के अतिरिक्त सिजविक अपने ग्रन्थ में यह मी लिखता है, कि ' यद्यपि कहा गया है, कि सब लोगों को सच बोलना चाहिये. तथापि हम यह नहीं कह सकते, कि जिन राज-नीतिशों को अपनी कारवाई गुप्त रखनी पडती है, वे औरों के साथ, तथा न्यापारी अपने ग्राहकों से हमेशा सच ही बोला करें।' † किसी अन्य स्थान में वह लिखता है, कि यही सीख पाटरियों और सिपाहियों को मिलती है। लस्ली स्टीफन नाम का एक और अंग्रेज ग्रन्थकार है। उसने नीतिशास्त्र का विवेचन आधिभौतिक दृष्टि से किया है। वह भी अपने ग्रन्थ में ऐसे ही उदाहरण दे कर अन्त में लिखता है, 'किसी कार्य के परिणाम की ओर ध्यान देने के बाद ही उसकी नीतिमत्ता निश्चित की जानी चाहिये। यदि मेरा यह विश्वास हो, कि इद्ध बोलने ही से कल्याण होगा, तो मैं सत्य बोलनेके के लिए कभी तैयार नहीं रहेंगा। मेरे इस विश्वास में यह माव भी हो सकता है.

<sup>\*</sup> Sidgwick's Methods of Ethics, Book III Chap, XI, 6. p. 355 (7th Ed.) Also, see pp. 315-317 (same Ed.).

<sup>‡</sup> Mill's Utilitarianism, .Chap. II pp. 33-34 (15th Ed. Longmans, 1907).

<sup>+</sup> Sidgwick's Methods of Ethics, Book IV; Chap .III, § 7. p. 454 (7th Ed.); and Book II Chap. V. § 3. p. 169.

कि इस समय खुट बोल्जा ही मेरा कर्तन्य है। ' अप्रीन साहव ने नीतिशास्त्र का विचार अध्यात्मदृष्टि से किया है। आप उक्त प्रसंगों का उक्षेत्र करके स्पष्ट रीति से कहते हैं, कि ऐसे समय नीतिशास्त्र मनुष्य के सन्देह की निवृत्ति कर नहीं सकता। अन्त में आपने यह सिद्धान्त लिखा है, 'नीतिशास्त्र यह नहीं कहता, कि किसी साधारण नियम के अनुसार – सिर्फ़ यह समझ कर कि वह है – हमेशा चल्जे में कुल विशेष महत्त्व है; किन्तु उसका कथन सिर्फ़ यही है, कि 'सामान्यतः' उस नियम के अनुसार चल्जा हमारे लिए अयस्कर है। इसका कारण यह है, कि ऐसे समय हम लेग केवल नीति के लिए अपनी लोममूलक नीच मनोवृत्तियों को त्यागने की शिक्षा पाया करते हैं। '† नीतिशास्त्र पर अन्य लिखनेवाले वेन, वेवेल आदि अन्य अंग्रेज पण्डितों का भी ऐसा ही मत है। !:

यदि उक्त अंग्रेज ग्रन्थकारों के मतों की तुल्ना हमारे धर्मशालकारों के बनाये हुए नियमों के साथ की जाय, तो यह बात सहज ही ध्यानमें आ जाएगी, कि सत्य के बिपय में अभिमानी कीन हैं। इसमें सन्देह नहीं, कि हमारे शास्त्रों में कहा है —

> न नर्मयुक्तं वचनं हिनस्ति न स्त्रीपु राजन्न विवाहकाले । प्राणात्यये सर्वधनापहारे पञ्चानृतान्यादुरपातकानि ॥

भर्यात् 'हेंची में न्नियों के साथ, विवाह के समय, सब जान पर आ बने तब, भीर संपत्ति की रक्षा के लिए, झूट बोलना पाप नहीं है ' (म. मा. आ. ८२. १६ सीर शां. १०९ तथा मनु. ८. ११०)। परन्तु इसका मतल्व यह नहीं है, कि जियों के साथ हमेशा झूट ही बोलना चाहिये। जिस माव से सिजविक साहव ने 'छोटे लड़के पागल और जीमार आदमी' के विषयमें अपवाद कहा है, वही माव महामारत के उक्त कथन का मी है। अंग्रेज ग्रन्थकार पारजैकिक तथा आध्यात्मिक हिंदि की ओर कुछ ध्यान नहीं देते। उन लोगों ने तो खुल्डमखुल्डा यहाँ तक प्रतिपादन किया है, व्यापारियों को अपने लाम के लिये झूट बोलना अनुचित नहीं है। किन्तु वह बात हमारे शास्त्रकारों को सम्मत नहीं है। इन लोगों ने कुछ ऐसे ही मीकों पर बोलने की अनुमति दी है, जब कि केवल सत्य शब्दोच्चारण (अर्थात् केवल बांचिक सत्य) और सर्वभृतिहत (अर्थात् वास्तिक सत्य) में विरोध हो

<sup>\*</sup> Leslie Stephen's Science of Ethies (Chap. IX § 29, p. 369 (2nd Ed.) "And the certainty might be of such a kind as to make me think it a duty to lie."

<sup>†</sup> Greens's Prolegomena to Ethics, § 315, p. 379, (5th Cheaper edition).

<sup>‡</sup> Bain's Mental and Moral Science, p. 445 (Ed. 1875); and Whewell's Elements of Morality. Book II. Chaps. XIII and XIV. (4th Ed. 1864).

जाता है. और व्यवहार की दृष्टि से झूठ बोलना अपरिहार्य हो जाता है। इनकी राय है. कि सत्य आदि नीतिधर्म नित्य - अर्थात् सव समय एक समान अवाधित -हैं। अतएव यह अपरिहार्य झुढ़ वोलना भी थोड़ा सा पाप ही है; और इसी लिए प्रायश्चित्त भी कहा गया है। संभव है, कि आजकल के आधिमीतिक पण्डित इन प्रायक्षित्तों को निरर्थक हौवा कहेंगे; परन्तु जिसने ये प्रायश्चित्त कहे हैं और जिन लोगों के लिए ये कहे गये हैं, वे दोनों ऐसा नहीं समझते। वे तो सब उक्त सत्य अपवाद को गौण ही मानते हैं। और इस विपम की कथाओं में भी यही अर्थ प्रतिपादित किया गया है। देखिये, युधिष्ठिर ने संकट के समय एक ही बार दवी हुई-आवाज से 'नरो वा कुंजरो वा' कहा या। इसका फल यह हुआ, कि उसका रंथ, जो पहले जमीन से चार अंगुल ऊपर चला करता था, अब और मामुली लोगों के रथों के समान धरतीपर चलने लगा। और अन्त में एक क्षण मर के लिए उसे नरकलोक में रहना पड़ा (ग. भा. द्रोण. १९१. ५७. ५८ तथा स्वर्ग. ३. १५)। दसरा उदाहरण अर्जुन का लीजिये। अश्वमेषपर्व (८१.१०) में लिखा है कि यद्यपि अर्जुन ने मीष्म का वध शास्त्रधर्म के अनुसार किया था; तथापि उसने शिखण्डी के पीछे छिपकर यह काम किया था। इसलिए उसको अपने पुत्र बहुवाहन से पराजित होना पड़ा! इन सब वार्तों से यही प्रकट होता है, कि विशेष प्रसंगों के लिए कहे गये उक्त अपवाद मुख्य या प्रमाण नहीं माने जा सकते । हमारे शास्त्रकारों का अन्तिम और तात्विक सिद्धान्त वही है, जो महादेव ने पार्वती से कहा है -

> भात्महेतोः परार्थे वा नर्महास्याश्रयात्तथा। न सृपा न वदन्तीह ते नराः स्वर्गगामिनः॥

'जो लोग, इस जगत् में स्वार्थ के लिए, परार्थ के लिए, या मज़ाक में भी कमी इद्ध नहीं वोल्ते, उन्हीं को स्वर्ग की प्राप्ति होती है' (म. मा. अनु. १४४. १९)।

अपनी प्रतिज्ञा या वचन को पूरा करना सत्य ही में शामिल है। मगवान् श्रीकृष्ण और भीष्म पितामह कहते हैं, 'चाहे हिमालय पर्वत अपने स्थान से हट जाय, अथवा अग्नि शीतल हो जाय, परन्तु हमारा वचन टल नहीं सकता' (म. मा. आ. ८०३. तथा उ. ८१. ४८) मर्नृहरि ने मी सस्पुरुपों का वर्णन इस प्रकार किया है –

तेजस्विनः सुखमसूनपि सन्त्यजन्ति। सत्यव्यतन्यसनिनो न प्रनः प्रतिज्ञाम् ॥

'तेजस्वी पुरुष आनन्द से अपनी जान भी दे देंगे; परन्तु वे अपनी प्रतिज्ञ का त्याग कभी नहीं करेंगे' (नीतिश्र. ११०) इसी तरह श्रीरामचन्द्रजीके एक-पत्नीवत के साथ उनका एक-वाण और एक-वचन का वत भी प्रसिद्ध है; जैसा इस सुमापित में कहा है – 'द्विःशरं नाभिसंघते रामो निर्नामिमावते।' हरिश्चन्द्र ने तो अपने स्वप्नः में दिये हुए बचन को सत्य करने के लिए डोमकी नीच सेवा मी की थी। इसके उल्टा, वेद में यह वर्णन है, कि इन्द्राटि देवताओं ने बुत्रासुर के साथ जो प्रतिज्ञाएँ की थीं उन्हें मेट दिया और उसको मार डाला। ऐसी ही कथा पुराणों में हिरण्यकशिपु की है। व्यवहार में भी कुछ कौल-करार ऐसे होते हैं. कि जो न्यायालय में बे-कायटा समझे जाते हैं: या जिनके अनुसार चलना अनुचित माना जाता है। अर्जुन के विपय में ऐसी एक कथा महामारत (कर्ण. ६६) में है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी, कि जो कोई मुझ से कहेगा, कि 'तू अपना गांडीव धनुष्य किसी दूसरे को दे दे, उसका शिर मैं तरन्त ही काट डालूंगा। ' इसके बाद युद्ध में जब युधिष्ठिर कर्ण से पराजित हुआ तब उसने निराश हो कर अर्जुन से कहा. 'तेरा गाण्डीव हमारे किस काम का है ? त इसे छोड़ दे! ' यह सन कर अर्जुन हाथ में तलवार ले अधिष्ठिर को मारने दौडा। उस समय मगवान श्रीकृष्ण वहीं थे। उन्हों ने तत्त्वज्ञान की दृष्टि से सत्यधर्म का मार्मिक विवेचन करके अर्जुन को यह उपदेश किया, कि "तू मृद्ध है। तुझे अन तक स्थम-धर्म माञ्चम नहीं हुआ है। तुझे वृद्धचनों से इस विपय की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये; 'न वृद्धाः सेवितास्त्वया '-तू ने वृद्धजनों की सेवा न की है। यदि तू प्रतिज्ञा की रक्षा करना ही चाहता है, तो तू युधिष्ठिर की निर्मर्स्तना कर, क्योंकि सभ्यजनों को निर्मर्त्यना मृत्य ही के समान है।" इस प्रकार बोध करके उन्हों ने अर्जुन को ज्येष्टभातृबध के पाप से बचाया। इस समय मगवान् श्रीकृष्ण ने को सत्यानृत-विवेक अर्जुन को बताया है. उसी को आगे चल कर शान्तिपर्व के सत्यानृत नामक अध्याय में मीष्म ने युधिष्ठिर से कहा है ( शा. १०९ )। यह उपदेश व्यवहार में लोगों के ध्यान में रहना चाहिये। इसमें सन्देह नहीं, कि इन सूक्ष्म प्रसंगों को जानना बहुत कठिन काम है। देखिये. इस स्थान में सत्य की अपेक्षा भ्रातृधर्म ही श्रेप्र माना गया है; और गीता में यह निश्चित किया गया है, कि बन्धुप्रेम की अपेक्षा खात्रधर्म प्रवल है।

जन अहिंधा और सत्य के निषय में इतना वाद-विवाद है, तव आश्चर्य की वात नहीं, कि यही हाल नीतिधमें के तीचरे तत्त्व अर्थात् अस्तेय का मी हो। यह वात निर्वेवाद सिद्ध है, कि न्यायपूर्वक प्राप्त हुई किसी की संपत्ति को चुरा ले जाने या छूट लेने की स्वतन्त्रता दूधरों को मिल जाय, तो द्रव्य का संचय करना वन्द हो जाएगा; समाज की रचना निगड़ जाएगी, चारों तरफ अनवस्था हो जाएगी और समी की हानि होगी। परन्तु इस नियम के भी अपवाद हैं। जब दुर्भिक्ष के समय मोल लेने, मजदूरी करने या भिक्षा मॉगने से भी अनाज नहीं मिलता, तब ऐसी आपित में यदि कोई मनुष्य चोरी करके आत्मरक्षा करे, तो क्या वह पापी समझा जाएगा शिक्षामारत (शां. १४१) में यह कथा है, किसी समय वारह वर्ष तक दुर्भिक्ष रहा और विश्वामित्र पर वहुत वड़ी आपित आई। तब उन्हों ने किसी श्वपच (चाण्डाल) के घर से कुत्ते का मांस चुराया और वे इस अमध्य मोजन से अपनी रक्षा करने के लिए प्रवृत्त हुए। उस समय श्वपच ने विश्वामित्र को 'पञ्च

पञ्चनला मक्ष्याः ' (मनु, ५.१८) क इत्यादि ग्रास्त्रार्थ वतला कर अमध्य-मलण और वह भी चोरी से न करने के विषय में बहुत उपदेश किया। परन्तु विश्वामित्र ने उसको डॉट कर यह उत्तर दिया ∽

> पिवन्त्येवोदकं गावो मंहकेषु रुवस्त्वपि । न तेऽसिकारो धर्मेऽस्ति मा भूरास्मप्रशंसकः ॥

'अरे! यचापि मेंद्रक टर्र टर्र किया करते है, तो मी गौएँ पानी पीना वन्द्र नहीं करतीं; चुप रह! मुझ को धर्मज्ञान वताने का तेरा अधिकार नहीं है। व्यर्थ अपनी प्रशंक्षा मत कर।' उसी समय विश्वामित्र ने यह भी कहा है, कि 'जीवितं मरणालेश्यो जीवन्धर्ममवाप्नुयात्'— अर्थात् यदि जिंदा रहेंगे तो धर्म का आचरण कर एकंगे। इसलिए धर्म की दृष्टि से मरने की अपेक्षा जीवित रहना अधिक श्रेयस्कर है। मनुजी ने अजीगर्त, वामदेव आदि अन्यान्य ऋषियां के उदाहरण दिये हैं, जिन्हों ने ऐसे संकट समय इसी प्रकार आचरण किया है (मनु. १०. १०५-१०८)। हाल्स नामक अंग्रेज ग्रन्थकार लिखता है, 'किसी कटिन अकाल के समय जब अनाज मोल न मिले, या दान भी न मिले, तन यदि पेट भरने के लिए कोई चोरी साहस कर्म करें, तो यह अपराध माफ समझा जाता है।' ' और मिल ने तो यहाँ तक लिखा है, कि ऐसे समय चोरी करके अपना जीवन बचाना मनुष्य का कर्तव्य है।

'मरने से जिदा रहना श्रेयस्कर है'- क्या विश्वामित्र का यह तत्त्व सर्वया अपवाटरहित कहा जा सक्ता है! नहीं। इस जगत् में सिर्फ जिंदा रहना ही

<sup>\*</sup> मनु और याजवत्स्य ने कहा है कि कुत्ता, मन्दर आदि जिन जानवरों के पाँच वाँच नल होते हैं उन्हीं में लरगोंश, कछुआ, गोह आदि पाँच प्रकार के जानवरों का मास मस्य है (मनु ५. १८, याज्ञ १. ११७)। इन पाँच जानवरों के अतिरिक्त मनुर्जी ने 'लड़्ग' अर्थात गेंडे को मी मध्य माना है। परन्तु टीकाकार का कथन है, कि इस दिषय में विकल्प है। इस विकल्प को छोड़ देने पर अप पाँच ही जानवर रहते हैं, और उन्हीं का मास भस्य समझा गया है। 'पन्न पन्नस्ता भस्याः' का यही अर्थ है। तथापि मीमा-सकों के मतानुत्तार इस व्यवस्था का भावार्थ यही है, कि जिन लोगों को मास खाने की संमिति थीं गई है, वे उक्त पन्नस्ती पाँच जानवरों के सिवा और फिसी जानवर का मांस न खाये। इसका भावार्थ यह नहीं है, कि इन जानवरों का मास याना ही चाहिये। इस पारिमापिक अर्थ को वे लोग 'परिसंख्या' कहते हैं। 'पन्न पन्नमा मक्या ' इसी परिसंख्या का मुख्य उदाहरण है। जन कि मास साना ही निषद्ध माना गया है तन इन पाँच जानवरों का मास साना भी निषिद्ध ही समझा जाना चाहिये।

<sup>†</sup> Hobbes, Leviathon. Part II. Chap. XXVII. p. 139 (Morley's Universal Library Edition). Mill's Utilitarianism. Chap. V. p 95. (15th Ed. Thus, to save a life, it may not only be allowable but a duty to steal etc."

क्छ पुरुपार्थ नहीं है। कौए मी काक बाले खा कर कई वर्ष तक जीते रहते है। यही सोच कर वीरपत्नी विदुला अपने पुत्र से कहती है, कि बिछोने पर पहे पहे सह जाने या घर में सौ वर्ष की आयु को न्यर्थ न्यतीत कर देने की अपेक्षा, यदि तू एक क्षण भी अपने पराक्रम की च्योति प्रकट करके मर जाएगा तो अच्छा होगा -'सहते ज्वलितं श्रेयो न धूमायितं चिरम्' (म. मा. उ. १३२.१५)। यदि यह बात सच है, कि आज नहीं तो कल, अन्त में सौ वर्ष के बाद मरना लरुर है (भाग. १०. १३८; गी. २. २७), तो फिर उसके लिए रोने या डरने से क्या लाभ हैं ! अध्यात्मशास्त्र की दृष्टि से तो आत्मा नित्य और अमर है । इस लिए मृत्यु का विचार करते समय सिर्फ इस शरीर का ही विचार करना बाकी रह जाता है। अच्छा यह तो सब जानते हैं. कि यह शरीर नाशवान है; परन्तु आत्मा के कल्याण के लिए, इस जात में जो कुछ करना है. उसका एकपात्र साधन यही नाशवान मनुष्येदेह है। इसी लिए मनु ने कहा है, 'आत्मानं सततं रक्षेत् दारेरिप धनैरिप' - अर्थात स्त्री और सम्पत्ति की अपेक्षा हमको पहले खयं अपनी ही रक्षा करनी चाहिये (मनु. ७. २१३)। यद्यपि मनुष्य-देह दुर्लभ और नाशवान भी है, तथापि जब उसका नाश करके उससे भी अधिक किसी शाश्वत वस्त की प्राप्ति कर लेनी होती है. (बैसे देश, धर्म और सत्य के लिए अपनी प्रतिज्ञा, बन और बिरद की रक्षा के लिए; एवं इज्ज़त, कीर्ति और सर्वभूतिह के लिए ) तब ऐसे समय पर अनेक महात्माओं वने इस तीव कर्तव्याप्ति में आनन्द से अपने प्राणी की भी आहति दे दी हैं। ज राजा दिलीप अपने गुरु विशेष्ठ की गाय की रक्षा करने के लिए सिंह की अपने शरीर का बलिदान देने को तैयार हो गया, तब वह खिंह से बोला, कि हमारे समान पुरुषों की 'इस पाँचभौतिक शरीर के विषय में अनास्था रहती है। अतएव तू मेरे इस जड़ शरीर के बढ़ले मेरे यशःस्वरूपी शरीर की ओर ध्यान दे। '(रघू, २, ५७)। क्यासित्लागर और नागानन्द नाटक में यह वर्णन है, कि सपों की रक्षा करने के लिए जीमृतवाहन ने गरुह को स्वयं अपना शरीर अर्पण कर दिया। मुन्छकटिक नाटक (१०. २७) में चारुत कहता है -

न भीतो मरणादस्मि केवलं दृषितं यकाः। विक्कदस्य हि मे मृत्युः पुत्रजन्मसमः किल ॥

'मै मृत्यु से नहीं हरता; मुझे यही दुःख है, कि मेरी कीर्ति कलंकित हो गई। यहि कीर्ति ग्रुद्ध रहे, और मृत्यु भी आ जाय, तो मै उसको पुत्र के उत्सव के समान मार्नेगा।' इसी तत्त्व के आधार पर महाभारत (वन. १०० तथा १३१; ग्रां. ३४) में राजा शिवि और दधीचि ऋषि की कथाओं का वर्णन किया है। जब धर्म-(यम)-राज श्येन पक्षी का रूप धारण करके कपोत के पीछे उड़े और जब वह कपोत अपनी रहा के लिये राजा शिवि की शरण में गया, तब राजा ने स्वयं अपने शरीर का मांस काट कर उस श्येन पक्षी को दिया; और शरणागत कपोत की रक्षा

की। बुलासुर नाम का देवताओं का एक शब् था। उसको मारने के लिए दंधीचि ऋषि की हिंहुयों के वज की आवश्यकता हुई। तब सब देवता मिल कर उक्त ऋषि के पास गये और बोले, 'शरीरत्यागं लोकहितार्थे मवान् कर्तुमहिसि '- हे महाराज! लोगां के कल्याण के लिए आप देहत्याग की जिये। - विनती सुन कर दर्शाचि ऋपि ने बढ़े आनन्द से अपना शरीर त्याग दिया और अपनी हड्डियाँ देवताओं को दे दीं। एक समय की बात है, कि इन्द्र ब्राह्मण का रूप धारण करके, डानशूर कर्ण के पास कवच और कुण्डल मॉगने आया। कर्ण इन कवच-कुण्डलों को पहने हुए ही जन्मा था। जब सर्य ने जाता. कि इन्द्र कवच-कुण्डल माँगने जा रहा है. तब उसने पहले ही से कर्ण को सूचनाटेदी थी, कि तुम अपने कथच-कुण्डल किसीको टान मत टेना। यह स्चना देते समय सूर्य ने कर्ण से कहा, 'इसमें सन्देह नहीं, कि तू बहा टानी है; परन्त यदि त अपने कवच-क्रण्डल दान में देगा. तो तेरे जीवन ही की हानि हो जाएगी। इसलिए तू इन्हें किसी को न देना। मर जाने पर कीर्ति का क्या उपयोग है ! - 'मृतस्य कीर्त्या किं कार्याम्।' यह सुन कर कर्ण ने स्पष्ट उत्तर दिया, कि ' जीवितेनापि मे रह्या कीर्तिस्तिद्विद्धि मे वतम ' - अर्थात् जान चली जाय तो मी कुछ परवाह नहीं; परन्तु अपनी कीर्ति की रक्षा करना ही मेरा वत है ( म. भा. बन. २९९. ३८) सारांश यह है, कि 'यदि मर जाएगा, तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी; और जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा ' इत्यादि क्षात्रधर्म (गीता २.३७) और 'स्वधमें निधनं श्रेयः' (गीता ३. ३५) यह सिद्धान्त उक्त तक्त्व पर ही अवलंबित है। इसी तत्त्व के अनुसार श्रीसमर्थ रामदास स्वामी कहते हैं, 'कीर्ति की ओर देखने से सुख नहीं है; और सुख की और देखने से कीर्ति नहीं मिलती ( वास, १२. १०. १६; १८. १०. २५); और वे उपटेश भी करते हैं. कि 'है। सज्जन मन। ऐसा काम करो, जिससे मरने पर कीर्ति बची रहे।' यहाँ प्रश्न हो। सकता है, कि यद्यपि परोपकार से कीर्ति होती है, तथापि मृत्यु के बाद कीर्ति का क्या उपयोग है ! अथवा किसी सम्य मनुष्य को अपकीर्ति की अपेक्षा मर जाना (गी. २. ३४). या जिटा रहने से परीपकार करना अधिक प्रिय क्यों माल्स होना चाहिये १ इस प्रश्न का उचित उत्तर देने के लिए आत्म-अनात्म-विचार में प्रवेश करना होगा। और इसी के साथ कर्म-अकर्मशास्त्र का भी विचार करके यह जान लेना होगा, कि किस मौके पर जान देने के लिए तैयार होना उचित या अनुचित है। यदि इस बात का विचार नहीं किया जाएगा, तो जान देने से यश की प्राप्ति तो दर ही रही, मूर्खता से आत्महत्या करने का पाप माथे चढ जाएगा।

माता, पिता, गुरु आदि वन्दनीय और पूजनीय पुरुषों की पूजा तथा शुश्रूपा करना भी सर्वमान्य धर्मों में से एक प्रधान धर्म समझा जाता है। यदि ऐसा न हो तो कुटुंन, गुरुकुळ और सारे समाज की व्यवस्था ठीक ठीक कभी रह न सकेगी। यही कारण है, कि सिर्फ़ स्मृति-ग्रन्थों ही में नहीं, किन्तु उपनिषदों में भी, 'सत्यं

बढ़, धमें चर कहा गया है। और जब शिष्य का अध्ययन पूरा हो जाता, और बहु अपने घर जाने लगता, तब प्रत्येक गुरु का यही उपदेश होता था, कि 'मातृदेनो मन। पितृदेनो मन ' (तै. १.११.१ और ६) महामारत के ब्राह्मणन्याम आख्यान का तात्पर्य भी यही है (बनें. अ. २१३)। परन्तु इस में भी कमी कमी अकल्पित बाघा खड़ी हो जाती है देखिये, मनुजी कहते हैं (२.१४५) —

उपाध्यायान्द्शाचार्यः क्षाचार्याणां शतं पिता । सहस्रं तु पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते ॥

'दस उपाच्यायों से आचार्य और सौ आचार्यों से पिता, एवं हुज़ार पिताओं से माता का गौरव अधिक है। ' इतना होने पर भी यह कथा प्रसिद्ध है, ( बन. ११६, १४) कि परग्राम की माताने कुछ अपराध किया था। इस लिए उसने अपने पिता की आज्ञा से अपनी माता को मार डाला। शान्तिपर्व (२६५) के चिरकारिकोपाख्यान में अनेक साधक-बाधक प्रमाणींसहित इस बात का विस्तृत विवेचन किया गया है, कि पिता की आज्ञा से माता का वघ करना श्रेयस्कर है या पिता की आशा का मंग करना श्रेयस्कर है। इससे स्पष्ट जाना जाता है. कि महामारत के समय ऐसे सूक्ष्म प्रसंगों की नीतिशास्त्र की दृष्टि से चर्चा करने की पद्धित जारी थी। यह बात छोटों से लेकर वडों तक सब लोगों को माल्स है. कि पिता की प्रतिज्ञा को सत्य करने के छिए पिता की आज्ञा से रामचन्द्र ने चौटह वर्ष बनवास किया: परन्त्र माता के संबन्ध में जो न्याय ऊपर कहा गया ह, वहीं पिता के संबन्ध में भी उपयुक्त होने का समय कमी कभी आ सकता है। नैसे: मान लीजिये, कोई लडका अपने पराक्रम से राजा हो गया: और उसका पिता अपराची हो कर इन्साफ के लिए उसके सामने लाया गया: इस अवस्था में वह ल्डका क्या करे ! - राजा के नाते अपने अपराधी पिता को दण्ड दे या उसको अपना पिता समझ कर छोड दे ? मनुजी कहते हैं -

> पिताचार्यः सुहन्माता भार्या पुत्रः पुरोहितः। नादण्ड्यो नाम राजोऽस्ति यः स्वधर्मे न तिद्यति॥

'पिता, आचार्य, मित्र, माता, स्त्री, पुत्र और पुरोहित — इनमें से कोई मी यदि अपने धर्म के अनुसार न चले, तो वह राजा के लिए अदण्ड्य नहीं हो सकता; अर्थात् राजा उसको उचित दण्ड दे ' (मृतु. ८. ३३५; म. मा. जां. १२१. ६०)। इस जगह पुत्रधर्म की योग्यता से राजधर्म की योग्यता अधिक है। इस बात का उदाहरण (म. मा. च. १०७; रामा. १. ३८ में) यह है, कि सूर्यवंश के महापराक्रमी सगर राजा ने असमंजस नामक अपने लड़के को देश से निकाल दिया था; क्योंकि वह दुराचरणी था, और प्रजा को दुःल दिया करता था। मृतुस्मृति में भी यह कथा है, कि आंगिरस नामक एक ऋषि को छोटी अवस्था ही में बहुत जान

हो गया या। इसिलए उनके काका-मामा आदि बडे बूदे नातेदार इसके पास अध्ययन करने लग गये थे। एक दिन पाठ पढाते पढाते आंगिरस ने कहा, 'पुत्रका इति होवा च ज्ञानेन परिग्रहा तान्।' वस, यह सुन कर सब बृद्धजन फ्रोध से लाल हो गये; और कहने लगे, कि यह लड़का मस्त हो गया है। उसको उचित दण्ड दिलाने के लिए उन लोगों ने देवताओं से शिकायत की। देवताओं ने दोनों ओर का कहना सुन लिया और यह निर्णय किया, कि 'आगिरस ने जो कुछ तुम्हें कहा वही न्याय्य है।' इसका कारण यह है —

न तेन बृद्धो भवति येनास्य पिलतं शिरः । यो वै युवाप्यधीयानस्तं देवा स्थविरं विदुः ॥

' िसर के बाल सफेद हो जाने से ही कोई मनुष्य बृद्ध नहीं कहा जा सकता: देवगण उसी को बृद्ध कहते हैं, जो तरुण होने पर भी ज्ञानवान हो ' (मनु. २. १५६ और म. मा. वन. १३३. ११; शस्य. ५१. ४७.)। यह तस्व मनुजी और च्यास्त्री ही को नहीं, किंतु बुद्ध को भी मान्य था। क्योंकि, मनुस्मृति के उस श्लोक का पहला चरण 'धम्मपद' म नाम के प्रसिद्ध नीतिविषयक पाली भाषा के बीद प्रन्य में अक्षरशः आया है ( घम्मपट २६० ) । और उसके आगे यह भी कहा है, कि नो सिर्फ अवस्या ही से वृद्ध हो गया है, उसका नीना व्यर्थ है; यथार्थ में धर्मिष्ठ और बृद्ध होने के लिए चत्य, अहिंसा आदि की आवस्यता है। 'सुछवगा' नामक दूसरे ग्रन्थ (६. १३. १) में स्वयं बुद्ध की यह आज्ञा है, कि यद्यपि धर्म का निरूपण करनेवाला भिक्ष नया हो, तथापि वह केंचे आसन पर वैठे और उन वयोद्द भिक्षुओं को भी उपदेश करे, जिन्हों ने उसके पहले दीक्षा पाई हो। यह कथा सब लोग जानते हैं, कि प्रवहाद ने अपने पिता हिरण्यकशिपु की अवजा करके मगवरप्राप्ति कैसे कर छी थी। इससे यह जान पडता है कि जब कभी कभी पिता-पुत्रके सर्वेसामान्य नाते से भी कोई दूसरा अधिक बड़ा संकन्ध उपस्थित होता है, तब उतने समय के लिए निरुपाय होकर पिता-पुत्र का नाता भूल जाना पड़ता है। परन्तु ऐसे अवसर के न होते हुए भी, यदि कोई मुँहज़ोर लड़का उक्त नीति का अवलंब करके अपने पिता को गालियाँ देने छगे, तो वह केवल पशु के समान

न तेन थेरो होति येनस्स पल्टितं सिरो । परिपक्को वयो तस्स मोघजिण्णो ति बुच्चति ॥

<sup>\* &#</sup>x27;पन्मपद' अन्य का अंग्रेजी अनुवाद 'प्राच्यधर्म-पुस्तकमाला' (Sacred Books of the East, Vol X) में किया गया है, और चुह्नवग्ग का अनुवाद भी जसी माला के Vol XVII और XX में प्रकाशित हुआ है। धम्मपद का पाली खोक यह है –

<sup>&#</sup>x27;थेर' शब्द छुद्ध मिक्कुओं के लिए प्रष्ठक हुआ है। यह संस्कृत 'स्थविर' का अप्रप्रेश है।

समंसा जाएगा। पितामह मीष्म ने युधिष्ठिर से कहा है, 'गुर्कारीयान् पितृतो मातृतश्चेति मे मितः' (शां. १८८. १७) – अर्थात् गुरु, माता-पिता से भी श्रेष्ठ है; परन्तु महामारत ही में यह भी लिखा है, कि एक समय मस्त राजा के गुरु ने लोमवश हो कर स्वार्थ के लिए उसका त्याग किया, तब मस्त ने कहा –

गुरोरप्यवस्तिस्य कार्याकार्यमजानतः। उत्पथ्यतिपन्नस्य न्यारयं भवति शासनम्॥

'यहि कोई गुरु इस बात का विचार न करे, कि क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये: और यहि वह अपने ही घमंड में रह कर टेढे रास्ते से चले, तो उसका शासन करना उचित् है।' उक्त श्लोक महामारत में चार खानों में पाया बाता है (आ. १४२. ५२. ५३; उ. १७९, २४; शां. ५७. ७; १४०. ४८)। इनमें से पहले खान में वहीं पाट है, जो ऊपर दिया गया है। अन्य स्थानों में चौथे चरण में 'दण्डो भविस शाश्वतः' अथवा 'परित्यागो विधीयते' यह पाठान्तर मी है। परन्तु वास्मीकिरामायण (२. २१. १३) में बहाँ यह श्लोक है, वहाँ ऐसा ही पाट है, जैसा ऊपर दिया गया है। इसिल्य हम ने इस प्रन्थ में उसी को स्वीकार किया है। इस श्लोक में जिस तत्त्व का वर्णन किया गया है, उसी के आधार पर मीच्म पितामह ने परशुराम से और अर्जुन ने द्रीणाचार्य से युद्ध किया; और जब प्रस्तुद ने देखा, कि अपने गुरु, जिन्हें हिरण्यकशिपु ने नियत किया है, सगबत्यापि के विरुद्ध उपदेश कर रहे है। तब उसने इसी तत्त्व के अनुसार उनका निपेध किया है। शान्तिपर्व में भीच्म पितामह श्रीकृष्ण से कहते हैं, कि यद्यपि गुरु लोग पूजनीय है, तथापि उनको भी नीति की मर्याद्य का अवलंकन करना चाहिये: नहीं तो —

समयत्यागिने छुञ्घान् गुरुनिप च केशव । निहन्ति समरे पापान् क्षत्रियः स हि धर्मविद् ॥

'है केंग्रव! जो गुप्त मर्यादा, नीति अथवा शिष्टाचार का भंग करते है और जो लोभी या पापी हैं, उन्हें लड़ाई में मारनेवाला क्षत्रिय ही वर्मन कहलाता हैं ' (शां. ५५. १६)। इसी तरह तैत्तिरीयोपनिपद् में भी प्रथम 'आचार्य देवो मव ' कह कर उसी के आगे कहा है, कि हमारे जो कर्म अच्छे हों उन्हों का अनुकरण करो; औरों का नहीं — 'यान्यस्माकं मुचरितानि! तानि त्वयोपास्यानि, नो इतराणि ' (तै. १. ११. २)। इससे उपनिषदों का वह सिद्धान्त मकट होता है, कि ययि पिता और आचार्य की देवता के समान मानना चाहिये; तथापि यदि वे शराव पीते हों, तो पुत और छात को अपने पिता या आचार्य का अनुकरण नहीं करनां चाहिये क्योंकि नीति, मर्यादा और धर्म का अधिकार मां-वाप या गुरु से अधिक वस्वान् होता है। मतुनी की निम्न आज्ञा का भी यही रहस्य है — 'धर्म की रक्षा करों; यदि कोई धर्म का नाश करेगा; अर्थात् धर्म की आज्ञा के अनुसार आचरण नहीं

करेगा; तो बह उस मनुष्य का नाश किये विना नहीं रहेगा ' (मनु. ८. १४-१६) राजा तो गुरु से भी अधिक श्रेष्ठ एक देवता है (मनु. ७. ८ और म. मा. शां. ६८. ४०); परन्तु वह भी इस धर्म से मुक्त नहीं हो सकता। यि वह इस धर्म का स्थाग कर देगा, तो उसका नाश हो जाएगा। यह बात मनुस्मृति में कही गई है; और महामारत में वही भाव, वेन तथा खनीनेत्र राजाओं की कथा में, व्यक्त किया गया है (मनु. ७. ४१ और ८. १२८; म. मा. शां. ५६. ६२-१०० तथा स्थक्ष. ४)।

अहिंखा, चत्य और अस्तेय के धाय इन्द्रिय-निग्रह की भी गणना धामान्य धर्म मं की जाती है (मनु. १०. ६३)। काम, क्रोध, लोम आदि मनुष्य के शत्रु हैं। इसलिए जब तक मनुष्य इनको जीत नहीं लेगा, तब तक समाज का कल्याण नहीं होगा। यह उपदेश सब शास्त्रों में किया गया है। बिदुरनीति और मगवद्रीता में भी कहा है —

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। कामः क्रीधन्नया स्रोभन्तस्मादेतत् त्रयं स्यजेत् ॥

काम. कोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार है। इनसे हमारा नाश होता है। इस लिए इनका त्याग करना चाहिये ' (गीता. १६. २१; म. मा. ३२. ७०)। परन्तु गीता ही में भगवान श्रीकृष्ण ने अपने स्वरूप का यह वर्णन किया है, 'धर्माविक्द्रो भतेप कामोऽस्मि भरतर्पम ' - हे अर्जन! प्राणिमात्र में हो 'काम'-धर्म के अनुकल है, वही में हैं ( गीता ७. ११ )। इससे यह बात सिद्ध होती है, कि जो 'काम'-धर्म के विरुद्ध है वही नरक का द्वार है। इसके अतिरिक्त को दूसरे प्रकार का 'काम' है, अर्थात् जो धर्म के अनुकुल है, वह ईश्वर को मान्य है। मनु ने भी यही कहा है -'परित्य नेदर्थकामी यो स्याता धर्मवर्जिती' – नो अर्थ और काम के विरुद्ध हो उनका त्याग कर देना चाहिये (मनु. ४. १७६)। यदि सब प्राणी कल से 'काम' का त्याग कर दें और मत्युपर्येत ब्रह्मचर्यवत से रहनेका निश्चय कर है. तो सी-पचास वर्प ही में सारी सजीव सृष्टि का लय हो जाएगा: और जिस सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान बार बार अवतार धारण करते हैं, उसका अस्पकाल ही में उच्छेद हो जाएगा। यह बात सच है कि, काम और क्रीध मनुष्य के शत्र हैं: परन्त कृत ? जन वे अपने को अनिवार्य हो जायं तव। यह वात मनु आदि शास्त्रकारों को सम्मत है, कि साष्टि का कम जारी रखने के लिए - उचित मर्यादा के मीतर - काम और क्रोध की अत्यन्त आवश्यकता है (मनु. ५. ५६)। इन प्रचल मनेवित्तियों का उचित रीति से निम्नह करना ही सब सुधारों का प्रधान उद्देश्य है उनका नाश करना कोई सुधार नहीं कहा जा सकता; क्योंकि मागवत (११.५.११) में कहा है -

लोके व्यवायामिपमयसेवा नित्यास्ति जन्तोनंहि तत्र चोदना। व्यवस्थितिस्तेषु भिवाइयञ्चसुराग्रहेरात्मनिवृत्तिरिष्टा ॥ 'इस दुनिया में किसी से यह कहना नहीं पड़ता, कि तुम मैशुन, मांस और मिटरा का सेवन करो। ये वार्त मनुष्य को स्वमाव ही से पसन्द है। इन तीनों की कुछ ज्यवस्था कर देने के लिए — अर्थात् इनके उपयोग को कुछ मर्यादित करके व्यवस्थित कर देने के लिए — अर्थात् इनके उपयोग को कुछ मर्यादित करके व्यवस्थित कर देने के लिए — अर्थात् इनके उपयोग को कुछ मर्यादित करके व्यवस्थित कर देने के लिए — शास्त्रकारों ने) अनुक्रम से विवाह, सोमयाग और सोमागी यह की योजना की है; परन्तु तिस पर भी निवृत्ति अर्थात् निष्काम आपरण इष्ट है। यहां यह बात ध्यान में रखने योग्य है, कि जब 'निवृत्ति' शब्द का संबस्ध पद्मम्यत पर के साथ होता है, तव उसका अर्थ 'असुक वस्तु से निवृत्ति अर्थात् अमुक कर्म का सर्वया त्याग ' हुआ करता है; तो भी कर्मयोग में 'निवृत्ति' विशेषण कर्म ही के लिए उपयुक्त हुआ है। इसलिए 'निवृत्तिकर्म' का अर्थ 'निष्काम बुद्धि से किया जानेवाला कर्म ' होता है। यही अर्थ मनुस्पृति और भागवतपुराण में स्पष्ट रीति से पाया जाता है (मनु. १२, ८९; भाग ११. १०. १ और ७. १५. ४७) कोष के विषय में किरातकाव्य में (१. ३३) भारविका कथन है —

## अमर्पशून्येन जनस्य जन्तुना न जातहाँदेन न विद्विपादरः।

<sup>4</sup> बिर मनुष्य को अपमानित होने पर मी कोघ नहीं आता, उसकी मित्रता और द्रेप दोनों नरावर हैं। 'क्षात्रकर्म के अनुसार देखा जाय तो विदुछा ने यही कहा है —

## एतावानेव पुरुषो यहमर्षी यदक्षमी। क्षमावान्निरमर्पश्च नैव स्त्री न पुनः पुमान्॥

जिस मनुष्य को (अन्याय पर) क्रोध आता है, जो (अपमान को) सह नहीं सकता, वही पुरुष कहलाता है। जिस मनुष्य में क्रोध या चिद् नहीं है, वह नपुंसक ही के समान है '(म. भा. १. १३२. ३३)। इस बात का उल्लेख ऊपर किया जा जुका है, कि इस जगत् के व्यवहारों के लिए न तो सटा तेज या क्रोध ही उपयोगी है, और न क्षमा। यही बात लोभ के विषय में भी कही जा सकती है; क्योंकि संन्यारी को भी मोक्ष की इच्छा होती है।

ब्यासजी ने महाभारत में अनेक स्थानों पर मिन्न मिन्न कथाओं के द्वारा यह प्रतिपादन किया है, कि श्रूरता, वैर्य, द्या, शील, नम्रता, समता आदि सब सद्गुण अपने अपने विरुद्ध गुणों के अतिरिक्त देश-काल आदि से मर्यादित है। यह नहीं समझना चाहिये, कि कोई एक ही सद्गुण सभी समय शोभा देता है। मर्तृहरि का कथन है —

## विपदि धैर्यमयाभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पद्वता युधि विक्रमः।

' उंकट के समय धैर्य, अभ्युदय के समय (अर्थात् जब शासन करने का संमर्थ्य हो तब) स्नमा, समा में वक्तृता और युद्ध में श्रूरता शोभा देती है ' (नीति. ६३)। शान्ति के समय 'उत्तर' के समान वककक करनेवाले पुरुप कुछ कम नहीं है। घर बैठे बैठे अपनी स्त्री की नथनी में से तीर चलानेवाले कर्मवीर बहुतेरे होंगे; उनमें

से रणभूमि पर धनुर्धर कहलानेवाला एक-आध ही दीख पहता है। धैर्य आहिः चटगण ऊपर लिखे समय पर ही शोमा देते है इतना ही नहीं, किन्तु ऐसे मौके के बिना उनकी सची परीक्षा भी नहीं होती। सुख के साथी तो बहुतेरे हुआ करते हैं; परन्तु 'निकपग्रावा तु तेपां विपत्' - विपत्ति ही उन की परीक्षा की संबी कसौटी है। 'प्रसंग' शब्द ही में देश-काल के अतिरिक्त पात्र आदि वार्तों का भी समावेश हो जाता है। समता से बढ़ कर कोई भी गुण श्रेष्ट नहीं है। भगवद्गीता में रपप्ट रीति से लिखा है, 'समः सर्वेषु भूतेषु ' यही सिद्ध पुरुषों का लक्षण है। परन्तु समता कहते किसे हैं ? यदि कोई मनुष्य योग्यता-अयोग्यता का विचार न करके सब लोगों को समान दान करने लगे. तो क्या हम उसे अच्छा कहेंगे ? इस प्रश्न का निर्णय भगवद्गीता ही में इस प्रकार किया है - 'देशे काले च पात्रे च तहानं सात्त्विकं विदः ' – देश, काल और पात्र का विचार कर के जो टान किया जाता है, वही साचिक कहलाता है (गीता. १७. २०)। काल की मर्योदा सिर्फ यर्तमान काल ही के लिए नहीं होती। ज्यों ज्यों समय बदलता जाता है, त्यों त्यों व्यावहारिक धर्म मे भी परिवर्तन होता जाता है। इसलिए जब प्राचीन समय की किसी वात की योग्यता या अयोग्यता का निर्णय करना हो, तब उस समय के घर्म-अधर्मसंबन्धी विश्वास का मी अवस्य विचार करना पहता है। देखिये, मनु (१.८५) और व्यास (म. मा. शां. २५९. ८) कहते है -

> अन्ये कृतयुगे धर्माखेतायां द्वापरेऽपरे । अन्ये किलयुगे नृणां युगन्दासानुरूपतः ॥

'युगमान के अनुसार कृत, त्रेता, द्वापर और किल के धर्म भिन्न भिन्न होते हैं।' महाभारत (आ. १२२; और ७६) में यह क्या है, कि प्राचीन काल में खिलों के लिए विवाह की मर्यादा नहीं थी; व इस विपय में स्वतन्त्र और अनावृत थीं; परन्तु वन इस आचरण का बुरा परिणाम टील पड़ा तब श्वेतकेन्न ने विवाह की मर्यादा स्थापित कर दी; और मिटरापान का निपेष भी पहले पहल ग्रुकाचार्य ही ने किया। तारपर्य यह है, कि जिस समय में नियम जारी नहीं थे, उस समय के धर्म-अधर्म का और उसके बाद के धर्म-अधर्म का विवेचन भी भिन्न भिन्न रीति से किया जाना चाहिये। इसी तरह यदि वर्तमान समय का प्रचलित धर्म आगे वटल जाय, तो उसके साथ मिनप्य काल के धर्म-अधर्म का विवेचन भी भिन्न रीति से किया जाएगा। कालमान के अनुसार देशाचार, सुलाचार, और जातिधर्म का भी विचार करना पड़ता है। क्योंकि आचार देशाचार, सुलाचार, और जातिधर्म का भी विचार करना पड़ता है। क्योंकि आचार ही सब धर्मों की वड़ है। तथापि आचारों में भी बहुत मिन्नता हुआ करती है। पितामह भीष्म कहते हैं —

न हि सर्वहितः कश्चिदाचारः संप्रवर्तते । तेनैवान्यः प्रभवति सोऽपरं वाघते पुनः ॥ 'ऐसा आचार नहीं मिलता, बो हमेशा सब लोगों को समान हितकारक हो। यहि किसी एक आचार का स्वीकार किया जाय, तो दूसरा उससे बद कर मिलता है; यहि इस दूसरे आचार का स्वीकार किया जाय, तो वह किसी तीसरे आचार का बिरोध करता है ' (शां. २५९. १७. १८)। जब आचारों में ऐसी भिन्नता हो, तब भीप्म पितामह के कथन के अनुसार तारतम्य अथवा सार-असार-हिंग्रे से विचार करना चाहिये।

कर्म-अकर्म या धर्म-अधर्म के विषय में सब सन्देहों का यदि निर्णय करने लगे. तो दसरा महामारत ही लिखना पडेगा । उक्त विवेचन से पाठकों के ध्यान में यह बात आ जाएगी. कि गीता के आरंभ में क्षात्र घर्म और बंघुप्रेम के बीच झगडा उत्पन्न हो जानेसे अर्जन पर कठिनाई आई. वह कुछ होक-बिल्क्षण नहीं है: इस संसार में ऐसी कठिनाइयाँ कार्यकर्ताओं और बड़े आदिमयों पर अनेक बार आया ही करती हैं: और जब ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं, तब कभी अहिंसा और आत्मरक्षा के बीच; कभी सत्य और सर्वभूतहित में, कभी शरीररक्षा और कीर्ति में, और कभी मिन्न मिन्न नार्तो से उपरिषत होनेवाले कर्तव्यों में झगडा होने छगता है। शास्त्रोक्त, सामान्य तथा सर्वमान्य नीति-नियमों से काम नहीं चलता: और उनके लिये अनेक अपवाद उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे विकट समय पर साधारण मनुष्यों से हेकर बड़े पण्डितों की मी यह जानने की स्वामाविक इच्छा होती है, कि कार्य-अकार्य की व्यवस्था - अर्थात् कर्तव्य-अकर्तव्य धर्म का निर्णय - करने के लिये कोई चिरस्थायी नियम अथवा यक्ति है या नहीं। यह बात सच है, कि शास्त्रों में दुर्भिक्ष जैसे संकट के समय 'आपद्मी' कहकर कुछ ' सुविधाएँ दी गई है। उदाहरणार्थ, रमृतिकारों ने कहा है, कि यदि आपत्काल में ब्राह्मण किसी का भी अन्न ब्रहण कर छे, तो वह टोपी नहीं होता; और उपस्ति-चाकायण के इसी तरह वर्ताव करने की कथा भी छांटोग्यपनिषद् (याज्ञ. ३.४१: छां. १. १०) में है: परन्त इसमें और उक्त कठिनाइयों में बहुत मेट है। दुर्भिक्ष नैसे आपत्काल में शास्त्रधर्म और भूख, प्यास आदि इन्द्रियवृत्तियों के वीच में ही क्षाड़ा हुआ करता है। उस समय हमको इन्द्रियाँ एक और खींचा करती है और शास्त्रवर्मे दूसरी ओर खींचा करता है: परन्तु बिन कठिनाइयों का वर्णन ऊपर किया गया है, उनमें से बहुतेरी ऐसी हैं, कि उस समय इन्द्रियवृत्तियों का और शास्त्र का इंग्रं मी निरोध नहीं होता: किन्तु ऐसे दो धमों में परस्पर-विरोध उत्पन्न हो जाता है, जिन्हें शास्त्रों ही ने विहित कहा है। और फिर उस समय सूक्ष्म विचार करना <sup>पह्ता</sup> है, कि किस बात का स्वीकार किया चाएँ। यद्यपि कोई मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार इनमें से कुछ वार्तों का निर्णय प्राचीन सत्पुरपों के ऐसे ही समय पर किये हुए वर्ताव से कर सकता है, तथापि अनेक मौके ऐसे होते हैं, कि उनमें बड़े वडे बुदिमानों का भी मन चक्कर में पड़ बाता है। कारण यह है, कि बितना बितना अधिक विचार किया जाता है, उतनी ही अधिक उपपत्तियाँ और तर्क उत्पन्न होते गी. र. ४

हैं: और अन्तिम निर्णय असंमव-सा हो जाता है। जब उचित निर्णय होने नहीं पाता तव अधर्म या अपराध हो जाने की मी संभावना होती है। इस दृष्टि से विचार करने पर माल्यम होता है, कि घर्म-अधर्म का विवेचन एक स्वतंत्र शास्त्र ही है, जो न्याय तथा न्याकरण से मी अधिक गहन है। प्राचीन संस्कृत प्रन्थों में 'नीतिशास्त्र' शब्द का उपयोग प्रायः राजनीतिशास्त्र ही के विषय में किया गया है: और कर्तस्य-अकर्तच्य के विवेचन को 'धर्मशास्त्र' कहते हैं। परन्तु आजकल 'नीति' शब्द ही में कर्तव्य अथवा सदाचरण का भी समावेश किया जाता है; इसिटए हम ने वर्तमान पद्धति के अनुसार, इस प्रन्थ में धर्म-अधर्म या कर्म-अकर्म के विवेचन ही को 'नीति-शास्त्र' कहा है। नीति. कर्म-अकर्म या धर्म-अधर्म के विवेचन का यह शास्त्र वहा गहन है; यह भाव प्रकट करने ही के लिए 'सूक्ष्मा गतिहिं धर्मस्य' – अर्थात् धर्म या ज्यावहारिक नीतिधमें का स्वरूप सूक्ष्म है - यह वचन महामारत में कई जगह उपयुक्त हुआ है। पाँच पाण्डवों ने मिल कर अकेली द्रीपदी के साथ विवाह कैसे किया? द्रीपदी के वस्त्रहरण के समय भीष्म-द्रोण आदि सत्पुरुप सून्यहृदय होकर चुपचाप क्यों वैठे रहे ! द्वष्ट दुर्योधन की ओर से युद्ध करते समय भीवम और द्रोणाचार्य ने अपने पक्ष का समर्थन करने के लिए जो यह सिद्धान्त वतलाया, कि 'अर्थस्य पुरुषो टासः दासस्वर्थो न करयन्तित्' – पुरुष अर्थ (सम्पत्ति ) का दास है, अर्थ किसी का टास नहीं हो सकता '-(म. मा. भी. ४३. ३५) वह सच है या छट ? यदि सेवाधर्म करें की वृत्ति के समान निन्दनीय माना है - जैसे 'सेवाश्ववृत्तिराख्याता' ( मनु, ४०६ ), तो अर्थ के दास हो जाने के बदले भीष्म आदिओं ने दुर्योघन की सेवा ही का त्याग क्यों नहीं कर दिया ? इनके समान और भी अनेक प्रश्न होते हैं, जिनका निर्णय करना बहुत कठिन है; क्योंकि इनके विषय में प्रसंग के अनुसार भित्र मित्र मनुष्यों के भित्र भित्र अनुमान या निर्णय हुआ करते हैं। यही नहीं समझना चाहिये, कि धर्म के तत्त्व सिर्फ सूक्ष्म ही हैं – 'सूक्ष्मा गतिहिं धर्मस्य ' – ( म. भा. १०.७० ); किन्तु महामारत ( वन. २०८. २ ) में यह भी कहा है, कि 'बहुशाखा हानन्तिका' – अर्थात् उसकी शाखाएँ मी अनेक हैं, और उससे निकलनेवाले अनुमव भी भिन्न भिन्न हैं। तुलाघार और जाजलि के संवाद में धर्म का विवेचन करते समय तुलाधार मी यही कहता है, कि 'सूक्ष्मत्वान स विज्ञातुं शक्यते वहुनिह्नवः ' – अर्थात् धर्म वहुत सूरुम और चक्कर में डालनेवाला होता है। इसलिए वह समझ में नहीं आता (शां. २६१.३७)। महाभारतकार व्यासजी इन सूक्ष्म प्रसंगों को अच्छी तरह जानते ये; इसलिए उन्होंने यह समझा देने के उद्देश्य ही से अपने ग्रन्थ में अनेक मित्र भिन्न कथाओं का संग्रह किया है, कि प्राचीन समय के सत्पुरुषों ने ऐसे कठिन मौकों पर कैसा वर्ताव किया था। परन्छ शास्त्र-पद्धति से सत्र विषयों का विवेचन करके उसका सामान्य रहस्य महाभारत चरीले घर्मग्रन्थ में कहीं बतला देना आवश्यक था। इस रहस्य या मर्म का प्रतिपादन -

अर्जुन की कर्तव्य-मूदता को दूर करने के लिए भगवान् श्रीकृष्ण ने पहले जो उपदेश दिया था. उसी के आधार पर - व्यासजी ने मगनदीता में किया है। इससे 'गीता' महामारत का रहस्योपनिपद और शिरोभ्रषण हो गई है। और महामारत गीता के प्रतिपादित मुलभत कर्मतत्त्वों का उदाहरणसहित विस्तृत व्याख्यान हो गया है। उस न्तात की ओर उन लोगों को अवश्य ध्यान देना चाहिये; जो यह कहा करते हैं. कि महामारत ग्रन्थ में <sup>1</sup>गीता' पीछे से घुसेड दी गई है। हम तो यही समझते हैं. कि यदि गीता की कोई अपूर्वता या विशेषता है, तो वह यही है, कि जिसका उल्लेख क्तपर किया गया है। कारण यह है, कि यद्यपि केवल मोश्वशास्त्र अर्थात् वेदान्त का अतिपादन करनेवाले उपनिषद् आदि, तथा अहिंसा आदि सदाचार के सिर्फ नियम बतानेवाले स्मृति आदि अनेक ग्रन्थ हैं; तथापि बेदान्त के गहन तत्त्वज्ञान के आवार पर 'कार्याकार्यन्यवस्थिति' करनेवाला. गीतां के समान कोई दूसरा प्राचीन ग्रन्थ संस्कृत साहित्य में देख नहीं पहता। गीतामकों को यह बतलाने की आवश्यकता नहीं, कि 'कार्याकार्यव्यवस्थिति' शब्द गीता ही (१६.१२४) में प्रयुक्त हुआ है। यह शब्द क्रमारी मनगढत नहीं है। भगवद्गीता ही के समान योगवासिष्ठ में भी वसिष्ठमनि ने श्रीरामचन्द्रजी को ज्ञान-मुलक प्रवृत्तिमार्ग ही का उपदेश किया है। परन्तु यह प्रन्थ गीता के बाद है; और उसमें गीता ही का अनुकरण किया है। अतएव ऐसे प्रन्थों से गीता की उस अपूर्वता या विशेषता में - जो ऊपर कही गई है - कोई बाधा नहीं होगी।

### नीसरा प्रकरण

# कर्मयोगशास्त्र

तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् । \*

-गीता २.५०

हा दि किसी मनुष्य को किसी शास्त्र के जानने की इच्छा पहले ही से न हो, तो वह उस शास्त्र के शान को पाने का अधिकारी नहीं हो सकता। ऐसे अधिकाररहित मन्त्रय को उस शास्त्र की शिक्षा देना मानों चलनी में दूव दुहना ही है। शिप्य को तो इस शिक्षा से कुछ लाम होता नहीं; परन्तु गुरू को भी निर्दर्शक अम करके समय-नप्ट करना पडता है। जैमिनी और ऋदरायण के सुत्रों के आरंम में इसी कारण से ' अयातो धर्मनिज्ञाना ' और ' अयातो ब्रह्मनिज्ञाना ' कहा हुआ है । जैसे ब्रह्मोपडेयां मुमुखुओं को और धर्मोपटेश घर्मेच्छुओं को देना चाहिये: वैसे ही कर्मशास्त्रोपटेश उसी मनुष्य को देना चाहिये, जिसे यह जानने की इच्छा या जिज्ञासा हो, कि संसार में कम कैसे करना चाहिये। इसी लिए हमने पहले प्रकरण में, 'अथातो' कह कर.. दूसरे प्रकरण में 'कर्मविज्ञासा' का स्वरूप और वर्मयोगशास्त्र का महत्त्व व्रतलाया है। जब तक पहले ही से इस बात का अनुभव न कर लिया जाय, कि असुक काम में अमुक रुकावट है, तत्र तक उस रुकावट से छुटकारा पाने की शिक्षा टेनेवाले शास्त्र का महत्त्व ध्यान में नहीं आता: और महत्त्व को न ज्ञानने से केवल रटा हुआ आक्र समय पर ध्यान में रहता भी नहीं हैं। यही कारण है, कि डो सद्गुर हैं, वे पहले यह देखते हैं, कि शिष्य के मन में निज्ञासा है या नहीं; और यदि निज्ञासा न हो, तो वे पहले उसी को जारत करने का प्रयत्न किया करते हैं। गीता में कर्मयोगशास्त्र का विवेचन इसी पद्धति से किया गया है। वब अर्जुन के मन में यह शंका आई, कि बिस लड़ाई में मेरे हाथ से पितृबंध और गुरुषय होगा, तथा बिसमें अपने सब बन्धुओं का नाश हो जाएगा, उसमें ग्रामिल होना उचित है या अनुचित; और वन वह युद्ध ने पराङ्मुल हो कर संन्यास हेने को तैयार हुआ; और वह मगवान् के इस सामान्य युक्तिबाद से भी उसके मन का समाधान नहीं हुआ, कि 'समय पर किये जानेवाटे कर्म का त्याग करना मूर्खता और दुईखता का सूचक है; इससे तुमको स्वर्ग तो मिलेगा ही नहीं, उच्टी दुष्मीर्ति भवस्य होगी।' तत्र श्रीमगवान् ने पहले ' अशोन्यानन्वशोचसवें

<sup>\* &#</sup>x27;इसिन्ए तू योग का आवय है। कमें करने की जो रीति, चतुराई या कुमहता है उसे योग कहते हैं 'यह 'योग' बच्च की व्याख्या अर्थात लक्षण है। इसके सैबन्धमें अधिक विचार देसी प्रकरण में आगं चल कर किया है।

जज्ञावाटांश्च भापसे '- अर्थात् जिस बात का शोक नहीं करना चाहिये, उसी का तो त शोक कर रहा है: और साथ साथ ब्रह्मज्ञान की भी वडी वडी वार्ते छॉट रहा है - कह कर अर्जुन का कुछ थोडा-सा उपहास किया: और फिर उसकी कर्म के जान का उपदेश दिया। अर्जुन की शंका कुछ निराधार नहीं थी। गत प्रकरण में हमने यह दिखलाया है. कि अच्छे अच्छे पण्डितों को भी कभी कभी 'क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये ?' यह प्रश्न चक्कर में डाल देता है। परन्त कर्म-अकर्म की चिन्ता में अनेक अडचनें आती है। इसिए कर्म छोड देना उचित नहीं है। विचारवान् पुरुपों को ऐसी युक्ति 'अर्थात्' योग का स्वीकार करना चाहिये. जिससे सांसारिक कमों का लोप तो होने न पावे. और कर्माचरण करनेवाला किसी पाप या बन्धन में भी न फैंसे: - यह कह कर श्रीक्रपण ने अर्जन को पहले यही उपटेश दिया है, 'तस्माद्योगाय युज्यस्व'- अर्थात् तू भी इसी युक्ति का स्वीकार कर। यही 'योग' कर्मयोगशास्त्र है। और जब कि यह बात प्रकट है, कि अर्जुन पर आया हुआ संकट कुछ लोक-विलक्षण या अनोखा नहीं था – ऐसे अनेक च्होटे-वडे संकट संसार में सभी होगा पर आया करते हैं – तब तो यह बात आब-श्यक है, कि इस कर्मयोगशास्त्रका जो विवेचन भगवद्गीता में किया है, उसे हर एक मनुष्य सीखे: किसी शास्त्र के प्रतिपादन में कुछ मुख्य मुख्य और गृद अर्थ को प्रकट करनेवाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अतएव उनके सरल अर्थ की पहले दान लेना चाहिये; कीर यह भी देख लेना चाहिये, कि उस शास्त्र के प्रतिपादन की मुलगैली कैसी है। नहीं तो फिर उसके समझने में कई प्रकार की आपत्तियाँ और चावाएँ होती हैं। इसलिए कर्मयोगशास्त्र के कुछ मुख्य मुख्य शब्दों के अर्थ की परीक्षा यहाँ पर की जाती है।

सब से पहला शब्द 'कर्म' हैं ! 'कर्म' शब्द 'क्ट' 'बात से बना है । उसका अर्थ 'करना, व्यापार, हलचल 'होता है; और इसी सामान्य अर्थ में गीता में उसका उपयोग हुआ है — अर्थात् यही अर्थ गीता में विवक्षित है। ऐसा कहने का कारण यही है, कि मीमालाशास्त्र में और अन्य स्थानों पर मी इस शब्द के लो संकुचित अर्थ दिये गये है, उनके कारण पाटकों के मन में कुछ भ्रम उरपन्न न होने पावे। किसी भी धर्म को लीजिए; उसमें ईश्वर प्राप्ति के लिए कुछ-न-कुछ कर्म करने को वत्या ही रहता है। प्राचीन विटिक धर्म के अनुसार देखा लाय, तो यश्चेग का ही वह कर्म है; विससे ईश्वर की प्राप्ति होती है। विदिक अन्यो में यश्च्या की विधि वताई गई है; परन्तु इसके विषय में कहीं कहीं परस्पर-विरोधी सचन भी पाये जाते है। अतएव उनकी एकता और मेल दिखलाने के ही लिए लैमिनी के पूर्वमीमांसाशास्त्र का प्रचार होने लगा। लिमिनी के मतानुसार वैदिक और श्रीत यश्च्याग करना ही प्रधान और प्राचीन धर्म है। मतुष्य जो कुछ करता है, वह सब यश के लिए करता है। चिन्न स्वेष सन कमाना है, तो यश के लिए

और धान्य-संग्रह करना है, तो यज्ञ ही के लिए (म. भा. शां. २६. २५)। जन कि यह करने की आज्ञा वेदों ही ने दी है, तब यह के लिए मनुष्य कुछ मी कर्म करे; वह उसको बन्धक नहीं होगा। वह कर्म यत्र का एक साधन है – वह स्वन्तत्र रीति से साध्य वस्तु नहीं है। इसलिए यह से जो फल मिलनेवाला है, उसी में उस कर्म का भी समावेश हो जाता है - उस कर्म का कोई अलग फल नहीं होता। परन्तु यज्ञ के लिए किये गये ये कर्म यद्यपि स्वतन्त्र फल देनेवाले नहीं हैं. तथापि स्वयं यह से स्वर्गप्राप्ति (अर्थात् मीमासकों के मतानुसार एक प्रकार की सुखपाति ) होती है: बार इस स्वर्गप्राप्ति के छिए ही यज्ञकर्ता मनुष्य बड़े चाव से यज्ञ करता है। इसी से स्वयं यज्ञकर्म 'पुरुपार्थ' कहलाता है; कर्यों कि जिस वस्त पर किसी मनुष्य की प्रीति होती है और जिसे पाने की उसके मन में इच्छा होती है; उसे 'पुरुपार्थ' कहते है (जे. सू. ४. १. १. और २) । यज्ञ का पर्यायवाची एक दसरा 'ऋत्' शब्द है। इसलिए 'यशार्थ' के बटले 'कृत्वर्ध' भी कहा करते हैं। इस प्रकार सब कर्मों के दो वर्ग हो गये: एक 'यज्ञार्थ' (ऋत्वर्थ) कर्म, अर्थात् जो स्वतन्त्र रीति से फल नहीं देते, अतएव अवन्यक है; और दूसरे 'पुरुषार्थ' कर्म, अर्थात् जो पुरुष को लामकारी होने के कारण वन्यक हैं। मंहिता में इन्द्र आदि देवताओं के स्तुति-संबन्धी सूक्त है, तथापि मीमांसकगण कहते हैं, कि सब श्रुतिग्रन्थ यज्ञ आदि कमों ही के प्रतिपादक हैं। क्योंकि उनका विनियोग यज्ञ के समय में ही किया जाता है। इन कर्मठ, याज्ञिक या केवल कर्मवादियों का कहना है, कि वेदोक्त यज्ञ-याग आदि कर्म करने से ही स्वर्गधाप्ति होती है. नहीं तो नहीं होती। चाहे ये यरू-याग अज्ञानता से किये जाये या ब्रह्मज्ञान से। यद्यपि उपनिषदों में ये यज्ञ आहा माने गये हैं, तथापि इनकी योग्यता ब्रह्मज्ञान से कम ठहराई गई है। इसलिए निश्चय किया गया है, कि यज्ञ-याग से स्वर्गप्राप्ति मले ही हो जाय; परन्तु इनके द्वारा मोक्ष नहीं मिल सकता । मोक्षप्राप्ति के लिए ब्रह्मज्ञान ही की नितान्त आवश्यकता है। भगवद्गीता के दूसरे अध्याय में जिन यज्ञ-याग आदि काम्य कर्मी का वर्णन किया है - 'बेदवाटरताः पार्थः नान्यटस्तीति वादिनः ' ( गीता २. ४२ ) – वे ब्रह्मज्ञान के विना किये जानेवाले उपयुक्त यज-याग आदि कर्म ही है। इसी तरह यह भी मीमांसकों ही के मत का अनुकरण है, कि 'यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः' (गीता ३.९) अर्थात् यज्ञार्थ किये गये कर्म वन्धक नहीं हैं; शेष सब कर्म वन्धक हैं। इन यज्ञ-याग आदि वैदिक कर्मों के अतिरिक्त, अर्थात् श्रीत कर्मों के अतिरिक्त और भी चातुर्वर्ण्य के भेदानुसार दूसरे आवस्यक कर्म मनुस्पृति आदि धर्मग्रन्थों में वर्णित हैं; जैसे क्षत्रिय के लिए युद्ध और वैश्य के लिए वाणिज्य । पहले पहले इन वर्णाश्रम-कर्मों का प्रतिपादन स्मृति-ग्रन्थों में किया गया था। इसलिए इन्हें 'स्मार्त कर्म या 'स्मार्त यज्ञ' मी कहते हैं। इन श्रीत और स्मार्त कमों के सिवा और मी धार्मिक कमी

हैं; जेसे त्रत, उपवास आदि। इन का विस्तृत प्रतिपादन पहले पहल सिर्फ पराणों में किया गया है। इसलिए इन्हें 'पौराणिक कर्म' कह सकेंगे। इन सब कर्मों के और भी तीन - नित्य. नैमित्तिक और काम्य - मेट किये गये है। स्नान, सन्ध्या आदि बी हमेशा किये जानेवाले कर्म हैं, उन्हें नित्यकर्म कहते हैं। इनके करने से कुछ विशेष फल अथवा अर्थ की सिद्धि नहीं होती; परन्तु न करने से रोप अवश्य लगता है। नैमित्तिक कर्म उन्हें कहते हैं, जिन्हें पहले किसी कारण के उपस्थित हो जाने से करना पड़ता है; जैसे अनिष्ट ग्रहों की ग्रान्ति, प्रायश्चित्त आदि जिसके लिये हम शान्ति और प्रायश्चित्त करते हैं, वह निर्मित्त कारण यदि पहले न हो गया, तो हमें नैमित्तिक कर्म करने की कोई आवन्यकता नहीं। अब हम कुछ विशेष इच्छा रख कर उसकी सफलता के लिए शास्त्रानुसार कोई कर्म करते हैं. तब उसे काम्य कर्म कहते हैं: वैसे वर्षा होने के लिए या पुत्रप्राप्ति के लिए यह करना। नित्य, नैमित्तिक और काम्य कर्मों के िवा भी कर्म हैं: जैसे मदिरापान इत्यादि, जिन्हें शास्त्रों ने त्याच्य कहा है। इसलिए ये कर्म निपिद्ध कहलाते हैं। नित्य कर्म कीन कीन हैं, नैमित्तिक कौन कौन है और काम्य तथा निषिद्ध कर्म कौन कौन हैं – ये सब बातें वर्मशालों में निश्चित कर दी गई है। यदि कोई किसी वर्मशाली से पूछे कि अमुक कर्म पुण्यप्रद है या पापकारक। तो वह सब से पहले इस बात का विचार करेगा, कि शास्त्रों की आजा के अनुसार वह कर्म यज्ञार्थ है. या पुरुषार्थ: नित्य है, या नैमित्तिक: क्षयवा काम्य है, या निषिद्ध: और इन वार्तो पर विचार करके फिर वह अपना निर्णय करेगा । परन्त भगवदीता की दृष्टि उस से भी व्यापक और विस्तीर्ण है । मान लीबिये, कि अमुक एक कर्म शास्त्रों में निषिद्ध नहीं माना गया है: अयवा वह विहित कमं ही कहा गया है। जैसे युद्ध के समय क्षात्रधर्म ही अर्जुन के लिए विहित कर्म था। तो इतने ही से यह सिद्ध नहीं होता, कि हमें वह कर्म हमेशा करते ही रहना चाहिये; अथवा उस कर्म का करना हमेशा श्रेयन्कर ही होगा। यह बात पिछले प्रकरण में कही गई है, कि कहीं कहीं तो शास्त्र की आजाएँ भी परस्पर-विरुद्ध होती है। ऐसे समय में मनुष्य को किस मार्ग का स्वीकार करना चाहिये. इस बात का निर्णन फरने के लिए कोई युक्ति है या नहीं ? यटि है तो वह कीनसी ? वस, यही गीता का मुख्य विषय है। इस विषय में कर्म के उपर्युक्त अनेक मेटों पर घ्यान दैनेकी कोई आवश्यकता नहीं। यज्ञ-याग आदि वैदिक कर्मी तया चातुर्वर्ण्य के कर्मी के विषय में मीमासकों ने जो सिद्धान्त किये हैं. वे गीता में प्रतिपाटित कर्मयोग से कहाँ तक मिलते हैं. यह दिखाने के लिए प्रसंगानुसार गीता में मीमांसकों के कथन का भी कुछ विचार किया गया है; और अन्तिम अध्याय (गीता १८.६) में इस पर भी विचार किया है, कि ज्ञानी पुरुप को यज्ञयाग आहि कर्म करना चाहिये या नहीं। परन्तु गीता के मुख्य प्रतिपाद विषय का क्षेत्र इस से भी व्यापक है। इसलिए गीता में 'कर्म' शब्द का 'केवल श्रीत अथवा स्मार्त कर्म' इतना ही संकृचित अर्थ नहीं लिया जाना चाहिये; किंतु उससे अधिक व्यापक रूप लेना चाहिये। सारांश, मनुष्य जो कुछ करता है — जैसा खाना, पीना, खेलना, रहना, उठना, बैटना, श्वासीच्छ्वास करना, हँसना, रोना, खूँदाना, देखना, बोलना, सुनना, चलना, देना, खेना, सोना, जागना, मारना, लड़ना, मनन और व्यापारधन्या करना, इच्छा करना, हन्ता, यत्रयाग करना, खेती और व्यापारधन्या करना, इच्छा करना, निश्चिय करना, चुप रहना इत्यादि इत्यादि — ये सब मगबद्गीता के अनुसार 'कर्म' ही हैं; चाहे वह कर्म कायिक हो, बाचिक हो अथवा मानसिक हो (गी. ५.८,९)। और तो क्या, जीना-मरना भी कर्म ही है। मीका आने पर यह भी विचार पहता

कि 'जीना या मरना' इन टो कमों में से किस का स्वीकार किया जाए? इस विचार के उपस्थित होने पर कमें शब्द का अर्थ 'कर्तव्य कमें 'अथवा 'विहित कमें हो जाता है। (गीता ४.१६)। मतुष्य के कमें के विषय में यहाँ तक विचार हो चुका। अब इसके आगे वट कर सब चर-अचर खिं के भी — अचेतन वस्तु के भी — व्यापार में 'कमें' शब्द ही का उपयोग होता है। इस विषयका विचार आगे कमेंविपाक-प्रक्रिया में किया जाएगा।

कर्म शब्द से भी अधिक भ्रम-कारक शब्द 'योगें' है। आबकल इस शब्द का रूढार्थ 'प्राणायामादिक साधनों से । चित्तवृत्तियों या इन्द्रियों का निरोध करना ' अथवा 'पातञ्जल स्त्रोक्त समाधि या ध्यानयोग' है। उपनिपदों में भी इसी अर्थ से इस शब्द का प्रयोग हुआ है (कड. ६. ११)। परन्तु ध्यान मे रखना चाहिये, कि यह संकुचित अर्थ भगवद्गीता में विवक्षित नहीं है। 'योग' ग्रन्ट 'युज्' घातु से वना है; निषका अर्थ 'बोड़, मेल, मिलाप, एकता, एकत्र अवस्थिति ' इत्यादि होता है। और ऐसी स्थिति की प्राप्ति के 'उपाय, साधन, युक्ति या कर्म 'को भी योग कहते है। यही सब अर्थ अमरकोश (३.३.२२) में इस तरह से दिये हुए हैं -'योगः संहननोपायभ्यानसंगतियुक्तियु।' फलित ज्योतिप में कोई मह यदि इष्ट अथवा अनिष्ट हों, तो उन प्रहों का 'योग' इप या अनिष्ट कहलाता है; और 'योगक्षेम' पद में 'योग' शब्द का अर्थ ' अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना ' लिया गया है (गी. ९. २२)। मारतीय युद्ध के समय द्रोणाचार्य को अनेय देख कर श्रीकृष्ण ने कहा है, कि 'एको हि योगोऽस्य भवेद्रधाय' (म. मा. द्रो. १८१. ३१) अर्थात् द्रोणाचार्य को जीतने का एक ही 'योग' (साधना या युक्ति) है; और आगे चल कर उन्होंने यह मी कहा है कि हमने पूर्वकाल में धर्म की रक्षा के लिए जरासन्च आदि राजाओं को 'योग' ही से कैसे मारा था। उद्योगपर्व (अ. १७२) में कहा गया है, कि जब भीष्म ने अम्बा, अंबिका और अंबालिका की हरण किया, तब अन्य राजा लोग 'योग योग 'कह कर उनका पीछा करने स्त्रो थे। महामारत में 'योग' शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में अनेक स्थानों पर हुआ है। गीता में 'योग', 'योगी' अथवा योग शब्द से बने हुए सामासिक शब्द स्थाभग अस्सी बार आये

है: परन्तु चार-पाँच स्थानों के सिवा (टेखो गीता ६. १२ और २३) योग शब्द से 'पातञ्जल योग' अर्थ कहीं भी अभियेत नहीं हैं । सिर्फ 'युक्ति, साधन, कुशच्या, उपाय, जोड़, मेल ' यही अर्थ कुछ हरफेर से सारी गीता में पाये जाते हैं। अतएव कह सकते हैं, कि गीताशास्त्र के व्यापक शब्दों में 'योग' भी एक शब्द है; परन्तु योग शब्द के उक्त सामान्य अथों से ही - बेसे साधन, कुशलता, युक्ति आदि से ही -काम नहीं चल सकता । क्योंकि वक्ता इच्छा के अनुसार यह साधन संन्यास का हो सकता है: कर्म और चित्त-निरोध का हो सकता है: और मोल का अथवा और मी किसी का हो सकता है। उटाहरणार्थ, कहीं कहीं गीता में अनेक प्रकार की व्यक्त सृष्टि निर्माण करने की ईश्वरी करालता और अद्भत सामर्घ्य को 'योग' कहा गया है (गीता ७, २५; ९. ५; १०. ७; ११. ८) और इसी अर्थ में मगवान को 'योगेश्वर' कहा है। (गीता १८.७५)। परन्तु यह कुछ गीता के 'योग' शब्द का मख्य अर्थ नहीं है। इसलिए, बहाबात स्पष्ट रीति से प्रकट कर देने के लिए 'योग' शब्द से किस विशेष प्रकार की कुशलता, साधन, युक्ति अथवा उपाय को गीता में विवक्षित समझना चाहिये। उस ग्रन्थ में योग शब्द की यह निश्चित व्याख्या की गई है - 'योगः कर्ममु कोशलम्' (गीता २.५०) अर्थात् कर्म करने की किसी विशेष प्रकार की कुशलता, युक्ति, चतुराई अथवा शैली की योग कहते हैं। शांकर-भाष्य में भी 'कर्मसु कौशलम् 'का यही अर्थ लिया गया है – 'कर्म में स्वभावसिद रहनेवाले बन्धन को तोहने की युक्ति '। यदि सामान्यता देखा जाय, तो एक ही कर्म को करने के लिएं अनेक 'योग' और 'उपाय' होते हैं। परन्तु उनमें से जो उपाय या साधन उत्तम हो उसी को 'योग' कहते हैं। देसे द्रव्य उपार्जन करना एक कर्म है। इसके अनेक उपाय या साधन हैं - वैसे : चोरी करना, जालसाजी करना, मीक मॉगना, सेवा करना, ऋण लेना, मेहनत करना आदि । यद्यपि घातु के अर्यानुसार इनमें से हर एक को 'योग' कह सकते हैं, तथापि यथार्थ 'द्रव्यप्राप्ति-योग' उसी उपाय को कहते हैं, जिससे हम अपनी 'स्वतन्त्रता रख कर मेहनत करते हुए प्राप्त कर सकें। '

बन स्वयं भगवान् ने 'योग' शब्द की निश्चित और स्वन्तन्न व्याख्या कर दी है (योगः कर्ममु कोशल्म् — अर्थात् कर्म करने की एक प्रकार की विशेष युक्ति को खोग कहते हैं), तब सच पृछो, तो इस शब्द के मुख्य अर्थ के विषय में कुछ मी शंका नहीं रहनी चाहिये; परन्तु स्वयं भगवान् की बतलाई हुई इस व्याख्या पर स्थान न दे कर गीता का मिथतार्थ भी मनमाना निकाला है। अतएव इस श्रंम को दूर करने के लिए 'थोग' शब्द का कुछ और भी स्पष्टीकरण होना चाहिये। यह शब्द पहले पहल गीता के दूंसरे अध्याय में आया है; और वहीं इसका स्पष्ट अर्थ भी बतला दिया है। पहले सांख्यशास्त्र के अनुसार भगवान् ने अर्जुन को यह समझा दिया, कि गुढ क्यों करना चाहिये; इसके बाद उन्हों ने कहा, कि 'अन्न हम

तसे योग के अनुसार उपपत्ति बतलाते हैं ' (गीता २. ३९)। और फिर इसका वर्णन किया है, कि जो लोग हमेशा यश-यागादि काम्य कर्मों में निमश रहते है उनकी बुद्धि फलाशा से कैसी व्यम हो जाती है (गी. २.४१-४६)। इसके पश्चात् उन्होंने यह उपदेश दिया है, कि बुद्धि को अन्यय, स्थिर या शात रख कर. आसक्ति को छोड दे: परन्तु कर्मों को छोड देने के आग्रह में न पड ': और ' योगस्य हो कर कमों का आचरण कर ' (गीता २.४८)। यहीं पर 'योग' शब्द का सपष्ट अर्थ भी कह दिया है, कि 'सिद्धि और असिद्धि दोनों में समबुद्धि रखने को योग कहते हैं। इसके बाद यह कह कर. कि 'फल की आशा से काम करने की अपेक्षा समबद्धि का यह याग ही श्रेष्ट है '; (गीता २.४९) और बुद्धि की समता हो जाने पर कर्म करनेवाले को कर्मसंबन्धी पाप-पण्य की वाधा नहीं होती । इसलिए त इस 'योग' को प्राप्त कर। ' तुरन्त ही योग का यह लक्षण फिर भी बतलाया है कि 'योगः कर्मस कौशलम् ' (गीता २.५०)। इससे सिद्ध होता है, कि पाप-पुण्य से अलिस रह कर कर्म करने की जो समस्वज्ञद्धिरूप विशेष युक्ति पहले वतलाई गई है, वही 'कोशल' है: और इसी कुशलता अर्थात युक्तिसे कर्म करने को गीता में 'योग' कहा है। इसी अर्थ को अर्जुन ने आगे चलकर 'योऽयं योगस्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन' (गीता ६, ३३) इस श्लोक में स्पष्ट कर दिया है। इसके संबन्ध में, कि जानी मनुष्य को इस संसार में कैसे चलना चाहिये, श्रीशंकराचार्य के पूर्व ही प्रचलित हुए वैदिक धर्म के अनुसार दो मार्ग हैं: एक मार्ग यह है, कि ज्ञान की प्राप्त हो जाने पर सब कमों का संन्यास अर्थात् त्याग कर दें; और दूसरा यह, कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर भी कर्मों को न छोड़ें - उनको जन्म मर ऐसी युक्ति के साथ करता रहें. कि उनके पाप-पुण्य की बाधा न होने पावे। इन्हीं दो मार्गों को गीता में संन्यास और कर्म-योग कहा है (गीता ५. २)। संन्यास कहते हैं त्याग को, और योग कहते हैं मेल को। अर्थात् कर्म के त्याग और कर्म के मेल ही के उक्त दो भिन्न मार्ग हैं। इन्हीं दो मिन्न मार्गों को रुक्ष्य करके आगे (गीता ५.४) 'सांख्ययोगी' (सांख्य और योग) ये सक्षित नाम भी दिये गये हैं। बुद्धि को स्थिर करने के लिए पातुखलयोग-शास्त्र के आसनों का वर्णन छठवे अध्याय में है सही; परन्तु वह किसके छिए है ! तपस्वी के लिए नहीं; किन्तु वह कर्मयोगी - अर्थात् युक्तिपूर्वक कर्म करनेवाले मनुष्य - को 'समता' की युक्ति सिद्ध करने के लिए वतलाया गया है। नहीं तो फिर 'तपस्वभ्योऽधिका योगी ' इस वाक्य का कुछ अर्थ ही नहीं हो सकता। इसी तरह इस अध्याय के अन्त (६.४६) में अर्जुन को जो उपदेश दिया गया है, कि 'तस्माद्योगी भवार्जुन ' उसका अर्थ ऐसा नहीं हो सकता, कि 'हे अर्जुन! तू पातञ्चल योग का अम्यास करनेवाला वन जा।' इसलिए उक्त उपदेश का अर्थ 'योगस्यः कुरु कर्माणि ' (२.४८), 'तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कमंतु कौश्रत्सम्' (गीता २.५०), 'योगमात्तिष्ठोत्तिष्ट मारः ' (४.४२) इत्यादि वचनों के अर्थ के समान ही होना। चाहिये। अर्थात् उसका यही अर्थ छेना उचित है कि, 'हे अर्जुन! तू युक्ति से कर्म करनेवाला योगी अर्थात् कर्मयोगी हो।' क्योंकि यह कहना ही संमव नहीं, कि 'त पातज्जल योग का आश्रय लेकर युद्ध के लिए तैयार रह।' इसके पहले ही साफ साफ कहा गया है, कि 'कर्मयोगेण योगिनाम्' (गीता ३,३) अर्थात योगी पुरुष कर्म करनेवाले होते हैं। भारत के (म. भा. शां. ३४८. ५६) नारायणीय अथवा भागवतधर्म के विवेचन में भी कहा गया है, कि इस धर्म के लोग अपने कमों का त्याग किये विना ही युक्तिपूर्वक कर्म करके ( युप्रयुक्तेन कर्मणा ) परमेश्वर की प्राप्ति कर टेते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है, 'योगी' और 'कर्म-योगी' दोनों शब्द गीता में समानार्थक है; और इनका अर्थ ' युक्ति से कर्म करने-वाला ' होता है: तथा बड़े भारी 'कर्मयोग' शब्द का प्रयोग करने के बढले, गीता और महाभारत में छोटे-से 'योग' शब्द का ही अधिक उपयोग किया गया है। 'मैंने तुझे जो यह योग वतलाया है, इसी को पूर्वकाल में विवस्वान् से कहा था (गीता ४. १); और विवस्वान् ने मनु को बतलाया था; परन्तु उस योग के नष्ट हो जाने पर फिर योग तुझसे कहना पडा ' - इस अवतरण में भगवान ने जो 'योग' शब्द का तीन बार उचारण किया है, उसमें पातञ्जल योग का विवक्षित होना नहीं पाया बाता; किन्तु 'कर्म करने की किसी प्रकार की विशेष युक्ति, साधन या मार्ग ' अर्थ ही लिया जा सकता है। इसी तरह जब संजय कृष्ण-अर्जुन संवाद को गीता में 'योग' कहता है। (गीता १८. ७५) तब भी यही अर्थ पायां जाता है। श्रीग्रंकराचार्य स्वयं संन्यासमार्गवाले थे। तो भी उन्होंने अपने गीता-माष्य के आरंभ में ही वैदिकधर्म के दो भेट - प्रवृत्ति और निवृत्ति - वतलाये हैं; और 'योग' शब्द का अर्थ श्रीमगवान् की की हुई व्याख्या के अनुसार कमी 'सम्यग्दर्शनोपायकर्मानुष्ठानम्' (गीता ४.४२) और कमी ' योगः युक्तिः ' ( गीता १०. ७ ) किया है। इसी तरह महामारत में मी 'योग' और 'ज्ञान' दोनों दान्तों के विषय में स्पष्ट लिखा है, कि ' प्रवृत्तिलक्षणो योगः ज्ञानं संन्यासस्त्रणम् ' ( म. भा. अश्व. ४३. २५ ) । अर्थात् योग का अर्थ प्रवृत्तिमार्ग और ज्ञान का अर्थ संन्यास या निवृत्तिमार्ग है। श्रान्तिपर्व के अन्त में, नारायणीयो-पाख्यान में 'सांख्य' और 'योग' शब्द तो इसी अर्थ में अनेक वार आये हैं; और इसका भी वर्णन किया गया है, कि ये दोनों मार्ग सृष्टि के आरंभ में क्यों और कैसे निर्माण किये गये (म. मा. शां. २४० और ३४८) पहले प्रकरण में महामारत से जो वचन उद्धृत किये गये है, उनसे यह स्पष्टतया मालूम हो गया है, कि यही नारायणीय अथवा भागवतधर्म भगवद्गीता का प्रतिपाद्य तथा प्रधान विपय है। इसलिये कहना पडता है, कि 'साख्य' और 'योग' शब्दों का जो प्राचीन और पारि-मापिक अर्थ ( साख्य = निवृत्ति; योग = प्रवृत्ति ) नारायणीय धर्म में दिया गया है, वंही अर्थ गीता में भी विवक्षित है। यदि इसमें किसी को शंका हो, तो गीता में दी हुई इस न्यास्या से - 'समत्वं योग उच्यते ' या 'योगः कर्मस कौशसम '- तथा। उपर्युक्त 'कर्मयोगेण योगिनामं' इंत्यादि गीती क वचनों से उस शंका का समाधान हो सकता है। इपलिए अब यहीं निर्विवाद सिद्ध है, कि गीता में 'यांग' शब्द प्रश्चित्त मार्ग अर्थात् 'कर्मयोग' के अर्थ ही में प्रशुक्त हुआ है। विदेक धर्म-प्रन्थों में कान कहे, यह 'योग' शब्द, पाली और संस्कृत भाषाओं के बौद्ध धर्मप्रन्थों में मी, इसी अर्थ में प्रशुक्त है। उदाहरणार्थ, संवत् ३३५ के स्वाभग लिखे गये 'मिलिन्दप्रश्न' नामक पाली-प्रत्य में 'पुन्वयोगो' (पूर्वयोग) शब्द आया है; और वही उसका अर्थ 'पुन्वकम्म' (पूर्वकमें) किया गया है (मि. प्र. १. ४)। इसी तरह अश्वषोप कविकृत — जो शालिबाहन शक के आरंभ में हो गया है — 'बुद्ध चरित' नामक संस्कृत काव्य के पहले सर्ग प्चास्वे स्त्रीक में यह वर्णन हैं:—

#### बाचार्यकं योगविधौ द्विजानामप्राप्तिमन्येर्जनको जगाम।

अर्थात् 'ब्राह्मणों को योगिविधि की विक्षा देने राजा जनक आचार्य (उपदेशाः) हो गये। इनके पहले यह आचार्यन्व किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ था' यहाँ पर 'योग विधि' का अर्थ निष्काम-कर्मयोग की विधि ही समझना चाहिये। क्यों कि गीता आदि अनेक ग्रन्थ मुक्त कण्ट से कह रहे हैं कि जनकंजी के बताब का यही रहस्य है; जीर अश्वचोप ने अपने 'युद्धचारित' (९. १९ और २०) में यह दिखलाने ही के लिए, कि 'यहस्याग्रम में रह कर भी मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जा सकती है' जनक का उटाहरण दिया है। जनक के दिखलाये हुए मार्ग का नाम 'योग' है; और यह वात जीद-वर्म-ग्रन्थों से मी सिंड होती है। इसलिए गीता के 'योग' राज्य का भी यही अर्थ लगाना चाहिये। क्योंकि गीता के कथनानुसार (गीता ३. २०) जनक का ही मार्स उसमें प्रतिपादित किया गया है। सांस्य और योगमार्ग के विषय में अधिक विचार आगे किया जाएंगा। प्रस्तुत प्रश्न यही है, कि गीता में 'योग' राज्य का उपयोग किस अर्थ में किया गया है।

जब एक बार यह सिद्ध हो गया कि गीता में 'योग' का प्रधान अर्थ कर्म-योग और 'योगी' का प्रधान अर्थ कर्मयोगी है, तो फिर यह कहने की आवदय-कता नहीं, कि मगवद्गीता का प्रतिपाय क्या है। स्वयं भगवान् अपने उपदेश को 'योग' कहते हैं (गीता ४.१-३); यिक छठये (६.६३) अध्याय में अर्जुन ने और गीता के अन्तिम उपसंहार (गीता १८.७५) में संजय ने भी गीता के उपदेश को 'योग' ही कहा है। इसी तरह गीता के प्रत्येक अध्याय के अन्त में, जो अध्याय-समाप्ति-टर्जक संकल्प हैं, उनमें भी माफ़ साफ़ कह दिया है, कि गीता का मुख्य प्रतिपाय विषय 'योगशास्त' है। परन्तु जान पड़ता है, कि उक्त संकल्प के राज्यों के अर्थ पर भी टीकाकार ने ध्यान नहीं दिया। आरम्भ के दो पढ़ों — 'श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिपस्सु' — के बाद इस संकल्प में दो साज्य 'ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे' और भी जोड़े गये हैं। पहले हो शट्टों का अर्थ है - 'मगवान् से गाये गये उपनिषद् में '; और पिछड़े दो शब्दा का अर्थ 'ब्रह्स-विद्या का योगशास्त्र अर्थात् कर्मयोग-शास्त्र 'है, से कि इस गीता का विपय है। ब्रह्मविद्या और ब्रह्मज्ञान एक ही बात है; और इसके प्राप्त हो जानेपर ज्ञानी पुरुप के हिए दो निष्ठाएँ या मार्ग खुले हुए हैं (गी. २. ३)। एक साख्य क्षथवा संन्यास मार्ग - अर्थात वह मार्ग जिसमें ज्ञान होने पर कर्म करना छोड़ कर विरक्त रहना पडता है: और दसरा योग अथवा कर्ममार्ग - अर्थात वह मार्ग, जिसमें कर्मो का त्याग न करके ऐसी युक्ति से नित्य कर्म करते रहना चाहिये. जिससे मोश्व-प्राप्ति में कुछ भी बाघा न हो। पहले मार्ग का दुसरा नाम 'जाननिया' मी है, जिसका विवेचन उपनिपरों में अनेक ऋषियों ने और ब्रन्थकारों ने भी किया है। परन्तु ब्रह्मविद्या के अन्तर्गत कर्मयोग का या योगशास्त्र का तास्त्रिक विवेचन भगवद्गीता के विवा अन्य प्रन्थों में नहीं है। इस बात का उंछेल पहले किया जा चुका है, कि अध्याय-समाप्ति-दर्शक संकल्प गीता की सब प्रतिया में पाया जाता है: और इससे प्रकट होता है, कि गीता की सब टीकाओं के रचे जाने के पहले ही उसकी रचना हुई होगी। इस संकल्प के रचियता ने इस संकल्प में 'ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 'इन हो पड़ों को व्यर्थ ही नहीं जोड़ दिया है: किन्तु उसने गीताशास्त्र के प्रतिपाद्य विषय की अपूर्वता दिखाने ही के लिए उक्त पढ़ों की उस संकल्प में आधार और हेतुसहित स्थान दिया। है। अतः इस बात का भी सहज निर्णय हो सकता है, कि गीता पर अनेक सांप्र-दायिक टीकाओं के होने के पहले गीता का तात्पर्य कैसे और क्या समझा जाता था। यह हमारे सीमाग्य की बात है, कि इस कर्मयोग का प्रतिपादन स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण ही ने किया है, जो इस योगमार्ग के प्रवर्तक और सब योगा के साखात इश्वर (= योग + ईश्वर ) हैं; और स्रोकहित के लिए उन्हों ने अर्जुन को उसकी व्यतस्या हैं। गीता के 'योग' और 'योगशास्त्र' शब्दों से हमारे 'कर्मयोग' और 'कर्मयोगशास्त्र' बब्द कुछ बढ़े हैं सही; परन्तु अब हमने कर्मयोगद्यान्त्र सरीखा बड़ा नाम ही इस प्रन्य और प्रकरण को देना इसिटए पसंड किया है, कि विसमें गीता के प्रातिपाद्य विषय के संबन्ध में कुछ भी संदेह न रह जाए।

एक ही कर्म को करने के जो अनेक योग, साधन या मार्ग हैं, उनमें से सर्वोत्तम और ग्रुद्ध मार्ग कौन है; उसके अनुसार नित्य आचरण किया जा नकता है या नहीं; नहीं किया जा सकता, तो कौन कौन अपवाद उत्पन्न होते हैं, आर के क्यों उत्पन्न होते हैं, आर के हमने उत्तम मान लिया है, वह उत्तम क्यों हैं; जिस मार्ग को हम तुरा समझते हैं, वह तुरा क्यों हैं; यह अच्छेपन या तुरेपनिक्छके द्वारा या किस आधार पर उहराया जा सकता है; अथवा इस अच्छेपन या तुरेपन का रहत्य क्या है — इत्यादि वातें जिस ग्रास्त के आधार से निश्चित की जाती हैं, उसको 'कर्मयोगग्रास्त्र' या गीता के संक्षित रूपानुसार 'योगग्रास्त्र' कहते हैं। 'अच्छा' और 'तुरा' दोनों साधारण शब्द हैं। इन्ही के समान अर्थ में कमी कमी-

शुम-अशुम, हितकर-अहितकर, श्रेयस्कर-अश्रेयस्कर, पाप-पुण्य, धर्म-अधर्म इत्यादि शब्दों का उपयोग हुआ करता है । कार्य-अकार्य, फर्तब्य-अकर्तव्य, न्याय-अन्याय इत्यादि शब्दों का भी अर्थ वैसा ही होता है। तथापि इन शब्दों का उपयोग करनेवालों के सिट-रचनाविषयक मत भिन्न भिन्न होने के कारण 'कर्मयोग'-शान्त्र के निरूपण के पन्य भी मिल भिन्न हो गये हैं। किसी भी शास्त्र को लीजिये: उसके विषयों की नर्चा साधारणतः तीन प्रकारते की जाती है। (१) इस जह सृष्टि के पदार्थ ठीक वंसे ही है, जैसे कि वे हमारी इन्टियों को गोचर होते हैं। इसके परे उनमें और कुछ नहीं है। इस दृष्टि से उनके विषय में विचार फरने की एक पढ़ित है, जिसे आधिमीतिक विवेचन कहते है। उटाहरणार्थ, सूर्य को देवता न मान कर केवल पाँचमीतिक जह पदार्थों का एक गोला माने; भीर उप्णता, प्रकाश, बजन दूरी, भीर आकर्षण इत्याहि उसके केवल गुणधर्में ही की परीक्षा करें; तो उसे सूर्य का आधिमीतिक विवेचन कहेंगे। दूसरा उटाहरण पेड का लीजिये। उसका विचार न फरके, कि पेड़ के पर्चे निमल्या, पूल्या, फल्ना आदि क्रियाएँ फिस अन्तर्गत शक्ति के द्वारा होती है, जब केवल बाहरी दृष्टि से विचार किया जाता है, कि जमीन में बीज बोने से अंकुर फुटते है, फिर वे बढ़ते हैं: और उसी के पत्ते, शाखा, फुल इत्यादि दृष्य विकार प्रकट होते हैं, तब उसे पेट् का आधिमौतिक विवेचन कहते हैं। रसायनशास्त्र, पदार्थविज्ञानशास्त्र, विग्रन्छास्त्र इत्यादि आधुनिक शास्त्रों का विवेचन इसी दंग का होता है। और तो क्या, आधि-भौतिक पण्डित यह भी मान्य करते हैं, कि उक्त रीति से किसी वस्तु के दृश्य गुणाँ का विचार कर हैने पर उनका काम परा हो जाता है - सृष्टि के पटायों का इससे अधिक विचार करना निष्फल है। (२) जब उक्त दृष्टि को छोड़ कर इस बात का विचार किया जाता है, कि बड सृष्टि के परायों के मृत्य में क्या हैं; क्या, इन परायों का व्यवहार केवल उनके गुण-धर्मों ही से होता है, या उसके लिए किसी तत्व का आधार मी है: केवल आधिभौतिक विवेचन से ही अपना फाम नहीं चलता। हमको कुछ आगे पैर बढ़ना है । उटाहरणार्थ, जब हम यह मानते हैं, कि यह पाँच-मौतिक सूर्य नामक एक देव का अधिष्ठान है: और इसी के द्वारा इस अचेतन गोले (सर्य) के एव न्यापार या न्यवहार होते रहते हैं, तब उसको उस विषय का आधिरैविक विवेचन कहते हैं। इस मत के अनुसार यह माना दाता है, कि पेड़ में, पानी में, हवा में अर्थात् सब परायों में, अनेक देव है; जो उन जड तथा अचेतन परायों से भित्र तो हैं, फिन्तु उनके व्यवहारों को वहीं चलाते हैं। (३) परन्तु जब यह माना जाता है, कि खिष्ट के हजारों जड पडायों में हजारों स्वतन्त्र देवता नहीं है; किन्तु बाहरी सृष्टि के सब व्यवहारी चलानेवाली, मनुष्य के शरीर में आत्मस्वरूप -से रहनेवाली, और मतुष्य को सारी सृष्टि का ज्ञान प्राप्त करा देनेवाली एक ही चित्-शक्ति है, जो कि इन्द्रियातीत है ओर जिसके द्वारा ही इस जगत् का सारा न्यवहार चन्न रहा है; तब उस विचार-पद्धति को आध्यारिमक विवेचन कहते हैं। उदाहरणार्थ, अध्यात्मवादियों का मत है, कि सूर्य-चन्द्र आदि का व्यवहार, यहाँ तक कि वृक्षों के पत्तों का हिलना भी, इसी अचिन्त्य शक्ति की प्रेरणा से हुआ करता है। सर्य-चन्द्र आदि में या अन्य स्थानों में भिन्न भिन्न तथा स्वतन्त्र देवता नहीं है। प्राचीन काल से किसी भी विषय का विवेचन करने के लिए तीन मार्ग प्रचलित है: और इनका उपयोग उपनिषद-प्रत्यों में भी किया गया है। उदाहरणार्थ, शनेन्द्रियाँ श्रेष्ठ हैं या प्राण श्रेष्ठ है, इस बात का विचार करते समय, बृहदारण्यक आदि उपनिषदों में एक बार उक्त इन्द्रियों के अग्नि आदि देवताओं को और दुसरी बार उनके सूक्ष्म रूपों (अध्यात्म) को ले कर उनके बलावल का विचार किया गया है (बू. १. ५. २१ और २२; छां. १. २ और ३; कौषी. २.८); और, गीता के सातवे अध्याय के अन्त में तथा आठवे के आरम्म में ईश्वर के खरूप का जो विचार भतलाया गया है, वह भी इसी दृष्टि से किया गया है। 'अध्यात्मविद्या विद्यानाम् ' (गी. १०. ३२) इस वाक्य के अनुसार हमारे शास्त्रकारों ने उक्त तीन मार्गों में से, आध्यातिमक विवरण को ही अधिक महत्त्व दिया है। परन्तु आवकल उपर्युक्त तीन शब्दों ( आधिमौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक ) के अर्थ को थोडा-सा बढल कर अधिक आधिमीतिक फ्रेंच पण्डित कोंट नेश आधिमीतिक विवेचन को ही अधिक महत्त्व दिया है। उसका कहना है, कि सृष्टि के मूल-तत्त्व को खोजते रहने कुछ लाभ नहीं; यह तत्त्व अगम्य है। अर्थात इसको समझ लेना कमी भी संगव नहीं। इसलिए इसका कल्पित नींव पर किसी शास्त्र की इमारत को खड़ा कर देना न तो संभव है और न -उचित । असभ्य और बंगली मनुष्यों ने पहले पहल जब पेड़, बादल और ज्वालामुखी पर्वत आदि को देखा, तब उन लोगों ने अपने मोलेपनसे इन सब पदार्थों को देवता ही मान लिया। यह कोंट के मतानुसार, 'आधिरैविक' विचार हो चुका; परन्तु मनुष्यों ने उक्त कल्पनाओं को शीव ही त्याग दिया; वे समझने-लगे कि इन सब पदार्थी में कुछ-न-कुछ आत्मतत्त्व अवश्य भरा हुआ है। कोंट के मतानुसार मानवी ज्ञान की उन्नति की वह दूसरी सीढी है। इसे वह 'आध्यात्मिक' कहता है; परन्तु जब इस रीति से

<sup>\*</sup> प्रान्स देश में ऑगस्ट कोट (Auguste Comte) नामक एक बड़ा पण्डित यतगतान्त्री में हो चुका है। इसने समाजशाख़पर एक बहुत बड़ा शन्य लिख़कर बतलाया है, कि समाजरावान का शाख़ीय रीति से किस प्रकार विवेचन चाहिये। अनेक शाख़ों की आलाचना करके इसने यह निश्चित किया है, कि किसी भी शाख़ को लो, उसका विवेचन पहले पहले Theological पद्धित किया जाता है, फिर Metaphysical पद्धित से होता है, और अन्त में, उसको Positive स्वरूप मिलता है। उन्हीं तीन पद्धितयों को हमने इस प्रन्थ में आधिविवक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक ये तीन प्राचीन नाम दिये है। ये पद्धितयों कुछ कोंट की निकाली हुई नहीं हैं, ये सब पुरानी ही है तथापि उसमे उनका ऐतिहासिक कम नई रीति से नौंधा है, और उनमें आधिभौतिक (Positive) पद्धित को ही श्रेष्ठ बतलाया है, बस, इतना ही कोंट का नया शोध है। कोंट के अनेक प्रन्थों का अंग्रेजी में अनुवाद हो गया है।

स्रष्टिका विचार करने पर भी प्रत्यक्ष उपयोगी शास्त्रीय ज्ञान की कुछ बृद्धि नहीं हो सकी. तब अन्त में मनुष्य सृष्टि के पदार्थों के दृश्य गुण-धर्मों ही का और अधिक विचार करने लगा: जिससे वह रेल और तार सरीखे उपयोगी आविष्कारों की हॅह कर सिष्ट पर अपना अधिक प्रमाय जमाने छग गया है। इस मार्ग को कोंट ने 'आधिमीतिक' नाम दिया है। उसने निश्चित किया है, कि किसी भी शास्त्र या विपय का विवेचन करने के लिए अन्य मार्गों की अपेक्षा यही आधिमीतिक मार्ग अधिक श्रेष्ठ और लामकारी है। कोट के मतानुसार समावद्याम्त्र या कर्मयोगद्यास्त्र का तारिवक विचार करने के लिए इसी आधिमीतिक मार्ग का अवलम्ब करना चाहिये। इस मार्ग का अवलंब करके इस पण्डित ने इतिहास की आलोचना की: और मच व्यवहारशास्त्रों का यही मिथतार्थ निकास है, कि इस संसार में प्रत्येक मनुष्य का परम धर्म यही है. कि वह समस्त मानव-जाति पर प्रेम रख कर सब होगा के कस्याण के लिए सदैव प्रयत्न करता रहे। मिल ओर खेन्सर आदि अंग्रेज पण्डित उसी मत के पुरस्कर्ता कहे जा सकते हैं। इसके उलटे फान्ट, हेगेल, शोपेनहर आदि लर्मन तत्त्वज्ञानी पुरुपों ने, नीतिग्रास्त्र के लिए इस आधिमीतिक पद्धति हो अपूर्ण माना है। हमारे वेदान्तियों की नाई अध्यातमबुद्धि से ही नीति के समर्थन करने के मार्ग को आजकल उन्होंने यूरोप में फिर भी स्थापित किया है। इसके विषय में. और अधिक हिला जाएगा।

एक ही अर्थ विवक्षित होने पर भी 'अच्छा और बुरा ' के पर्यायवाची मिन्न भित्र शब्दों का - जैसे 'कार्य-अकार्य' और 'धर्म-अधर्म' का - उपयोग क्यों होने लगा ? इसका कारण यही है, कि विषय-प्रतिपादन का मार्ग या दृष्टि प्रत्येक की भित्र भित्र होती है। अर्जुन के सामने यह प्रश्न था, कि जिस युद्ध में भीप्म, होण आदि का वघ करना पढेगा, उसमें शामिल होना उचित है या नहीं (गीता २.७) यिं इसी प्रश्न का उत्तर देने का मौका किसी आधिमीतिक पण्डित पर आता. तो वह पहले इस बात का विचार करता, कि भारतीय युद्ध से स्वयं अर्जुन को दृश्य हानि या लाम कितना होगा; और कुछ समाज पर उसका क्या परिणाम होगा। यह विचार करके तब उसने निश्चय किया होगा, कि युद्ध करना 'न्याय्य' है या 'अन्याय्य'। इसका कारण यह है कि किसी कर्म के अच्छेपन या ब्रेरपन का निर्णय करते समय ये आधिमीतिक पण्डित यही सोचा करते हैं, कि इस संसार में उस कर्म का आधि-भौतिक परिणाम अर्थात् प्रत्यक्ष बाह्य परिणाम क्या हुआ या होगा – ये लोग इस आधिभौतिक क्सीटी के सिवा और किसी साघन या कर्सोटी को नहीं मानते। परन्तु ऐसे उत्तर से अर्जुन का समाधान होना संभव नहीं या । उसकी दृष्टि उससे भी अधिक ब्यापक थी। उसे केवल अपने सांसारिक हित का विचार नहीं करना था; किन्तु उसे पारलेकिक दृष्टि से यह भी विचार कर लेना या, कि इस युद्ध का परिणाम मेरे आत्मा पर श्रेयस्कर होगा या नहीं। उसे ऐसी वातों पर ऊन्छ मी शका नहीं

यी, कि युद्ध में मीष्म, द्रोण आदिकों का वघ होने पर तथा राज्य मिल्ने पर मुझे ऐहिक सुख मिल्रेगा या नहीं; और मेरा अधिकार लोगों को दुर्योघन से अधिक सुखदायक होगा या नहीं। उसे यही देखना था, कि मै को कर रहा हूँ वह 'धर्म' है या 'अधर्म'; अथवा 'पुण्य' है या 'पाप'; और गीता का विवेचन भी इसी दृष्टि से किया गया है। केवल गीता में ही नहीं; किन्तु कई स्थानों पर महाभारत में मी कर्म-अकर्म का को विवेचन है, वह पारलीकिक अर्थात् अध्यात्मदृष्टि से ही किया गया है। और वही किसी भी कर्म का अच्छेपन या बुरेपन दिखलाने के लिए प्रायः सर्वत्र 'धर्म' और अधर्म' दो ही शब्दों का उपयोग किया गया है। परन्तु 'धर्म' और अधर्म' दो ही शब्दों का उपयोग किया गया है। परन्तु 'धर्म' और उसका प्रतियोग 'अधर्म' ये दोनों शब्द अपने न्यापक अर्थ के कारण कभी अम उत्पन्न कर दिया करते हैं। इसल्लिए यहाँ पर इस बात की कुछ अधिक मीमांसा करना आवश्यक है कि कर्मयोगशास्त्र में इन शब्दों का उपयोग मुख्यतः किस अर्थ में किया बाता है।

नित्य स्यवहार में 'धर्म' शब्द का उपयोग केवल 'पारलैकिक सख का मार्ग ' इसी अर्थ में किया जाता है। जब हम किसी से प्रश्न करते हैं, कि 'तेरा कीन-सा धर्म है ? ' तब उससे हमारे पृछने का यही हेत होता है, कि तू अपने पारलीकिक कल्याण के लिए किस मार्ग - वैदिक, वीद्ध, जैन, ईसाई, मुहम्मटी, या पारसी - से चलता है: और वह हमारे प्रश्न के अनुसार ही उत्तर देता है। इसी तरह स्वर्ग-प्राप्ति के लिए साधनभृत यज्ञ-याग आदि वैदिक विपयों की मीमांसा करते समय 'अथातो धर्मजिज्ञासा ' आदि धर्मसूत्रां में भी धर्म शब्द का यही अर्थ लिया गया है: परन्त 'धर्म' शब्द का इतना ही संकृत्वित अर्थ नहीं है। इसके सिवा राजधर्म, प्रजाधर्म, देशधर्म, कुल्धर्म, मित्रधर्म इत्यादि सांसारिक नीति वस्थनों को भी 'धर्म' कहते हैं। घर्म शब्द के इन दो अर्थों को यदि पृथक् करके दिखलाना हो, तो पारलैकिक धर्म को 'मोक्षधर्म' अथवा सिर्फ 'मोक्ष' और व्यावहारिक धर्म अथवा केवल नीति को केवल 'धर्म' कहा करते हैं। उटाहरणार्थ, चतुर्विध पुरुषों की गणना करते समय हम लोग ' धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ' कहा करते हैं। इसके पहले शब्द 'धर्म' में ही यदि मोक्ष का समावेश हो जाता, तो अन्त में मोक्ष को पृथक् पुरुपार्थ बतलाने की आवश्यकता न रहती। अर्थात् यह कहना पडता है, कि 'धर्मे' पट से इस स्थान पर संसार के सेकड़ों नीतिधर्म ही शास्त्रकारों को अभिमेत है। उन्हीं को हम लोग आज-कल कर्तव्यकर्म, नीति, नीतिधर्म अथवा सदाचरण कहते हैं: परन्त प्राचीन संस्कृत अन्यों में 'नीति' अथवा 'नीतिशास्त्र' शब्दों का उपयोग विशेष करके राजनीति ही के लिये किया जाता है। इसलिए पुराने जुमाने में कर्तव्यकर्म अथवा सदाचार के सामान्य विवेचन को 'नीतिप्रवचन' न कह कर 'धर्मप्रवचन' कहा करते थे। परन्तु 'नीति' और 'धर्म' दो शब्दों का यह पारिभाषिक भेट सभी संस्कृत ग्रन्थों में नहीं माना गया है। इसलिए हमने भी इस प्रन्थ में 'नीति', 'कर्तब्य' और 'धर्म' शब्दों का उपयोग गी. र. ५

एक ही अर्थ में किया है; और मोक्ष का विचार जिन स्थानों पर करना है, उन प्रकरणों के 'अध्यातम' और 'मिक्तमार्ग' ये स्वतन्त्र नाम रखे हैं। महाभारत में धर्म ज्ञाब्द अनेक स्थानों पर आया है; जिस स्थान में कहा गया हैं, कि किसी की कोई काम करना धर्म-संगत है ', उस स्थान में धर्म शब्द से कर्तन्यशास्त्र अथवा तत्कालीन समाज-व्यवस्थाशास्त्र ही का अर्थ पाया जाता है; तथा जिस स्थान में पारलोकिक कल्याण के मार्ग बतलाने का प्रसंग आया है, उस स्थानपर अर्थात शातिपर्व के उत्तरार्ध में 'मेाक्षधर्म' इस विशिष्ट शब्द की योजना की गई है। इसी तरह मन्वादि स्मृति-प्रन्थों में ब्राह्मण, सत्रिय, वैश्य और शुद्र के विशिष्ट कर्मों अर्थात चारों वर्णों के कर्मों का वर्णन करते समय केवल धर्म शब्द का ही अनेक स्थानों पर कई बार उपयोग किया गया है। और मगवद्गीता में भी जब भगवान अर्जुन से यह कह कर लड़ने के लिए कहते हैं, कि 'स्वधर्ममिप चाऽवेदय ' (गी. २. ३१ ) तब -और इसके बाद ' स्वधमें निधनं श्रेयः परधमों भयावहः ' ( गीता ३. ३५ ) इस स्थान पर भी - 'धर्म' शब्द 'इस लोक के चातुर्वर्ण के धर्म ' अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है। पराने जमाने के ऋषियों ने श्रम-विमागरूप चातुर्वर्ण्य-संस्था इस लिए चलाई थी, कि समाज के सब व्यवहार सरलता से होते जावें. किसी एक विशिष्ट व्यक्ति या वर्ग पर ही सारा बोझ न पड़ने पावे, और समाज का सभी दिशाओं से संरक्षण और पोपण भली भाति होता रहे। यह बात भिन्न है, कि कुछ समय के बाद चारों वणों के लोग केवल जातिमात्रोपजीवी हो गये अर्थात् सच्चे स्वकर्म को भूलकर वे केवल नाम-धारी ब्राह्मण, धत्रिय, वैश्य अथवा शुद्र हो गये ! इसमें सन्देह नहीं. कि आरम्भ में यह व्यवस्था समाजधारणार्थ ही की गई थी। और यदि चारों वणों में से कोई भी एक वर्ण अपना धर्म अधीत कर्तव्य छोड़ हैं, यदि कोई वर्ण समूल नष्ट हो जाय और उसकी स्थानपूर्ति दूसरे लोगों से न की काय, तो, कुल समाज उतना ही पंशु हो कर धीरे धीरे नष्ट भी होने लग जाता है; अथवा वह निकुष्ट अवस्था में तो अवस्य ही पहुँच जाता है। यद्यपि यह बात सच है, कि यूरोप में ऐसे अनेक समाज है, जिनका अभ्युदय चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था के बिना ही हुआ है; तथापि समरण रहे, कि उन देशों में चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था चाहे न हो; परन्तु चारों वर्णों के सब धर्म जातिरूप से नहीं तो गुण-विभागरूप ही से जाएत अवश्य रहते हैं। सारांश, जब हम धर्म श्चन्द का उपयोग न्यावहारिक दृष्टि से करते है, तब हम यही देखा करते हैं कि, सब समाज का धारण और पोपण कैसा होता है। मनु ने केहा है - 'असुखोटक' अर्थात् जिसका परिणाम दुःखकारक होता है, उस धर्म को छोड़ देना (मनु. ४. १७६) और शान्तिपर्व के सत्यावृताध्याय (शां. १०९. १२) में धर्म-अधर्म का विवेचन करते हुए भीष्म और उनके पूर्व कर्णपूर्व में श्रीकृष्ण कहते है -

> घारणाद्धर्मभित्याहुः धर्मो धारयते प्रजाः। यत्स्यादारणसंयुक्तं स धर्म इति निश्चयः॥

', धर्म शब्द पृ (= घारण करनां) घातु से बना है। घर्म से ही सब प्रवा वेंघी हुई है। यह निश्चय किया गया है, कि जिससे (सब प्रवा का) घारण होता है, वहीं घर्म है' (मं. मा. कर्ण. ६९. ५९)। यदि यह घर्म छूट जाय, तो समझ रूना चाहिये, कि समाज के सारे बन्धन मी टूट गये; और यदि समाज के बन्धन टूटे, तो आकर्षणशक्ति के बिना आकाश में स्थादि प्रहमालाओं की जो दशा हो जाती है, अथना समुद्र में मलाह के बिना नाव की जो दशा होती है, ठीक नहीं दशा समाज की मी हो जाती है। इसलिए उक्त शोचनीय अवस्था में पड़कर समाज को नाश से बचाने के लिए न्यासजी ने कई स्थानों पर कहा है, कि यदि अर्थ या द्रव्य पाने की इच्छा हो, तो 'धर्म के द्वारा' अर्थात् समाज की रचना को न विगाड़ते हुए प्राप्त करो; और यदि काम आदि वासनाओं को तृप्त करना हो, तो वह भी 'धर्म से ही' करो। महाभारत के अन्त में यही कहा है कि —

उर्ध्वबाहुर्विरोम्येष न च कश्चिच्छ्रणोति माम्। धर्माद्येश्च कामश्च स धर्मः किं न सेन्यते॥

' अरे! भुजा उटा कर में चिल्ला रहा हूँ; ( परन्तु ) कोई मी नहीं मुनता! घर्म से ही अर्थ और काम की प्राप्ति होती है, ( इस लिए ) इस प्रकार के घर्म का आचरण जुम क्यों नहीं करते हो?' अब इससे पाठकों के घ्यान में यह बात अच्छी तरह जम जाएगी, कि महाभारत को जिस घर्म-दृष्टि से पॉचवा बेट अथवा 'घर्मसंहिता' मानते है, उस 'घर्मसंहिता' शब्द के 'घर्म' शब्द का मुख्य अर्थ क्या है। यही कारण है, कि पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा दोनों पारलैकिक अर्थ के प्रतिपादक अन्यों के साथ ही — धर्मग्रन्थ के नाते से — 'नारायणं नमस्कृत्य ' इन प्रतीक शब्दों के द्वारा — महाभारत का भी समावेश ब्रह्मयं के नित्यपाठ में कर दिया है।

धर्म-अधर्म के उपर्युक्त निरुपण को सुन कर कोई यह प्रश्न करे, के यिं पुष्ट 'समान-धारण' और दूचरे प्रकरण के सत्यानृतविवेक में कथित 'सर्वभृतहित' ये दोनों तत्त्व मान्य है, तो तुम्हारी दृष्टि में और आधिमौतिक दृष्टि में मेद ही क्या है ? क्योंकि ये दोनो तत्त्व वाहातः प्रत्यक्ष दिखनेवाछ और आधिमौतिक ही हैं। इस प्रश्न का विस्तृत विचार अलग प्रकरणों में किया गया है। यहाँ इतना ही कहना वस है, कि यद्यि हमको यह तत्त्व मान्य है, कि समान-धारणा ही घर्म का सुख्य वाह्य उपयोग है, तथापि हमारे मत की विशेषता यह है, कि वेदिक अथवा अन्य सच धमों का वो परम उद्देश्य आलम-कत्याण या मोध्र है, उस पर भी हमारी दृष्टि वनी है। समाज-धारण को लीजिये, चाहे धर्वभृतिहत ही को, यदि ये वाह्योगयोगी तत्त्व हमारे आत्म-कत्याण के मार्ग में बाधा डालें, तो हमें इनकी बरूरत नहीं। हमारे आयुर्वेद ग्रन्थ यदि यह प्रतिपादन करते हैं, कि वैयक्तास्त्र भी शरीररक्षा के द्वारा मोक्षप्राप्ति का सावन होने के कारण संग्रहणीय है, तो यह कशिप संमव नहीं, कि जिस शास्त्र में इस महत्त्व के विषय का

विन्वार किया गया है, कि सांसारिक व्यवहार किस प्रकार करना चाहिये. उस कर्मयोगशास्त्र को हमारे शास्त्रकार आध्यात्मिक मोक्षज्ञान से अलग वतलावें । इसलिए हम समझते हैं, कि जो कर्म हमारे मोध अथवा हमारी आध्यात्मिक उन्नति के अनुकूल हो, वही पुण्य है, वहीं धर्म और वही ग्रुमकर्म है: और जो कर्म उसके प्रतिकल वही पाप अधर्म अथवा अग्रुम है। यही कारण है, कि इस 'कर्तव्य-अकर्तव्य', 'कार्य-अकार्य' शब्दों के बदले 'धर्म' और 'अधर्म' शब्दों का ही ( यद्यपि वे दो अर्थ के अतएव कुछ सन्दिग्ध हों, तो भी ) अधिक उपयोग करते हैं। यद्यपि बाह्य-सृष्टि के व्यावहारिक कमों अथवा व्यापारी का विचार करना ही प्रधान विषय हो, तो भी उक्त कर्मों के बाह्य परिणाम के विचार के साथ ही साथ यह विचार भी हम लोग हमेशा करते हैं, कि ये व्यापार हमारे आतमा के कल्याण के अनुकुल हैं या प्रतिकृत। यदी आदिभौतिकवादी से कोई यह प्रश्न करे, कि 'मैं अपना हित छोड कर लोगों का हित क्यों करुं?'तो वह इसके सिवा और क्या समाधानकारक उत्तर दे सकता है, कि 'यह तो सामा-न्यतः मनुष्य-स्वभाव ही है। 'हमारे शास्त्रकारों की दृष्टि इससे परे पहुँची हुई है; और उस व्यापक आध्यात्मिक दृष्टि ही से महाभारत में कर्मयोगगास्त्र का विचार किया गया है: एवं श्रीमद्भगवद्गीता में वेदान्त का निरूपण भी इतने ही के लिए किया गया है। प्राचीन युनानी पण्डितों की भी यही राय है कि. 'अत्यन्त हित ' अथवा ' सद्गुण की पराकाष्टा ' के समान मनुष्य का कुछ-न-कुछ परम उद्देश्य कल्पित करके फिर उसी दृष्टि से कर्म-अकर्म का विवेचन करना चाहिये। और ऑरिस्टॉटलने अपने नीतिग्रास्त के प्रन्थ (१.७.८) में कहा है, कि आत्मा के हित में ही इन चव वार्तों का समावेश हो जाता है। तथापि इस विपय में आत्मा के हित के लिए जितनी प्रधानता देनी चाहिये थी, उतनी ॲरिस्टॉटल ने टी नहीं है। हमारे शास्त्रकारों में यह बात नहीं है। उन्होंने निश्चित किया है कि, आत्मा का कल्याण अथवा आध्यात्मिक पूर्णावस्था ही प्रत्येक मनुष्य का पहला और परम उद्देश्य है। अन्य प्रकार के हितों की अपेक्षा उसी को प्रधान जानना चाहिये। अध्यातम-विद्या को छोड़ कर कर्म-अकर्म का विचार करना ठीक नहीं है। बान पड़ता है, कि वर्तमान समय में पश्चिमी देशों के कछ पण्डितों ने भी कर्म-अकर्म के विवेचन की इसी पद्धति को स्वीकार किया है। उदाहरणार्थ जर्मन तत्त्वज्ञानी कान्ट ने पहले ' शुद्ध ( व्यवसायात्मक बुद्धि की मीमांचा ' नामक आध्यात्मिक ग्रन्थ की लिख कर फिर उसकी पूर्ति के लिए ' न्यावहारिक ( वासनात्मक ) बुद्धि की मीमांसा ' नाम का नीतिशास्त्रविषयक ग्रन्थ हिखा हैं क्ष्मोर इंग्लैंड में मी ग्रीन न अपने 'नीतिशास्त्र के उपोद्धात 'का सृष्टि के मूलभूत आत्मतत्त्व से ही आरम्भ किया है। परन्तु इन प्रन्यों के बढ़ले केवल आधिमौतिक पण्डितों

<sup>\*</sup> कान्ट एक जर्मन तत्त्वझानी था। इसे अर्वाचीन तत्त्वझानशास का जनक समझते है। इसके Critique of Pure Reason (शुद्ध चुद्धि की मीमासा) और Critique

के ही नीतिग्रन्थ आजकल हमारे यहाँ अंग्रेजी शालाओं में पढ़ाये जाते हैं; जिसका परिणाम यह दीख पड़ता है, कि गीता में बतलाये गये कर्मयोगशास्त्र के मूलतत्त्वों का — इम लोगों में अंग्रेजी सीखे हुए बहुतेरे विद्वानों को मी – स्पष्ट बोध नहीं होता।

उक्त विवेचन से ज्ञात हो जाएगा, कि व्यावहारिक नीतिवन्धनों के लिए अथवा समाज-धारण की व्यवस्था के लिए इस 'धर्म' शब्द का उपयोग क्यों करते हैं। महाभारत, भगवद्गीता आदि संस्कृत प्रन्थों में, तथा माषा-प्रन्थों में भी, व्यावहारिक कर्तत्य अथवा नियम के अर्थ में धर्म शब्द का हमेशा उपयोग किया जाता है। कुल-धर्म और कुलाचार, दोनों शब्द समानार्थक समझे जाते है। भारतीय युद्ध में एक समय कर्ण के रथ का पहिया पृथ्वी ने निगल लिया था: उसको उठा कर ऊपर लाने के लिए जब कर्ण अपने रथ से नीचे उतरा, तब अर्जन उसका वध करने के लिए उद्यत हुआ। यह देख कर कर्ण ने कहा, 'निःशस्त्र शत्रु को मारना धर्मयुद्ध नहीं है।' इसे मुन कर श्रीकृष्ण ने कर्ण को कई पिछली वातों का रमरण दिलाया; जैसे कि द्रौपदी का वस्नहरण कर लिया गया था, सब लोगों ने मिल कर अकेले अभिमन्यु का वध कर डाला था, इत्यादि। और प्रत्येक प्रसंग में यह प्रश्न किया है, 'हे कर्ण ! उस समय त्तेरा धर्म कहाँ गया था १ ' इन सब बातों का वर्णन महाराष्ट्र-कवि मोरोपन्त ने किया है। और महाभारत में भी इस प्रसंग पर 'क ते धर्मस्तदा गतः' प्रश्न में 'धर्म' शब्द का ही प्रयोग किया गया है। तथा अन्त में कहा गया है. कि जो इस प्रकार अधर्म करे उसके साथ उसी तरह का वर्ताव करना ही उसको उचित दण्ड देना है। सारांश, क्या संस्कृत और क्या भाषा, सभी ग्रन्थों में 'धर्म' शब्द का प्रयोग उन सन नीति नियमों के बारे में किया गया है, जो समाज-धारण के लिए शिष्टजर्नों के द्धारा अध्यात्म-दृष्टि से बनाये गये हैं। इसलिए उसी शब्द का उपयोग हमने भी इस अन्य में किया है। इस दृष्टि से विचार करने पर नीति के उन नियमों अथवा 'शिष्टाचार' को धर्म की बुनियाद कह सकते हैं, जो समाज-धारणा के लिए शिष्टजनों के द्वारा अन्निलत किये गये हों; और जो सर्वसामान्य हो चुके हों। और, इसलिए महाभारत ( अतु. १०४. १५७ ) में एवं स्मृति-प्रन्थों में 'आचारप्रमवो धर्मः' अथवा ' आचारः परमो धर्मः ' ( मनु. १. १०८ ), अथवा धर्म का मूल वतलाते समय 'वेदः स्मृति चदाचारः खस्य च प्रियमात्मनः ' (मन्. २.१२) इत्यादि वचन कहे हैं। परन्तु कर्मयोगशास्त्र में इतने ही से काम नहीं चल सकता; इस बात का भी पूरा और -मार्मिक विचार करना पड़ता है, कि उक्त आचार की प्रवृत्ति ही क्यों हुई - इस आचार की प्रवृत्ति ही का कारण क्या है।

'धर्म' शब्द की दूसरी एक और न्याख्या प्राचीन ग्रन्थों में दी गई है । उसका मी यहाँ थोडा विचार करना चाहिये । यह न्याख्या मीमांसकों की है : 'चोदना-

of Practical Reason (वासनात्मक दुद्धि की मीमांसा) ये दो प्रन्थ प्रसिद्ध है। -अनि के प्रन्य का नाम Prolegomena to Ethics है।

लक्षणोऽर्थो धर्मः' (जै.सू. १.१.२)। किसी अधिकारी पुरुष का यह कहना अयवा 'मत कर' 'चोदना' यानी पेरणा है। जब तक इस प्रकार कोई प्रन्यध नहीं कर दिया जाता, तब तक कोई भी काम किसी को भी करने की स्वतन्त्रता होती है। इसका आशय यही है, कि पहले पहले निर्देश या प्रवन्य के कारण वर्म निर्माण हुआ। धर्म की यह न्याख्या कुछ अंश मे, प्रसिद्ध अंग्रेज ग्रन्थकार हॉन्स के मत से मिलती है। असम्य तया जंगली अवस्या में प्रत्येक मनुष्य का आचरण, समय समय पर उत्पन्न होनेवाली मनोवृत्तियों की प्रवलता के अनुसार हुआ करता है। परन्तु धीरे धीरे कुछ समय के बाद यह मालूम होने लगता है. कि इस प्रकार का मनमाना वर्ताव श्रेयस्कर नहीं है; और यह विश्वास होने ल्याता है. कि इन्द्रियों के स्वामाविक न्यापारों की कुछ मर्यादा निश्चित करके उसके अनुसार वर्ताव करने ही में सब लोगों का कल्याण हैं। तब प्रत्येक मनुष्य ऐसी मर्यादाओंका पालन कायदे के तीर पर करने लगता है; जो शिष्टाचार से, अन्य रीति से. सहद हो जाया करती है। जब इस प्रकार की मर्याटाओं की संख्या बहुत बढ़ नाती है. तत्र उन्हीं का एक शास्त्र वन नाता है। पूर्व समय में विवाहत्यवस्था का प्रचार नहीं था। पहले पहल उसे श्वेतकेत ने चलाया: और पिछले प्रकरण में वतलाया गया है, कि शुक्राचार्य ने मदिरापान को निषिद्ध टहराया। यह न देख कर. कि इन मर्यादाओं को नियुक्त करने में श्वेतकेतु अथवा गुकाचार्य का क्या हेतु था; केवल किसी एक बात पर ध्यान दे कर, कि इन मर्यादाओं के निश्चित करने का काम या कर्तन्य इन छोगों को करना पड़ा धर्म शब्द की 'चोदनालक्षणोऽथों घर्मः ' व्याख्या वनाई गई है। घर्म मी हुआ तो पहले उसका महत्त्व किसी व्यक्ति के ध्यान में आता है; और तमी उसकी प्रवृत्ति होती है। ' खाओ-पीओ, चैन करों ' ये वार्ते किसी को सिखलानी नहीं पहतीं: क्योंकि ये इन्द्रियों के स्वामाविक घर्म ही हैं। मनुजी ने जी कहा है, कि 'न मांसमक्षणे दोषो न मद्ये न च मैशुने ' (मनु. ५. ५६) - अर्थात् मास मक्षण करना अथवा मद्यपान और मैथुन करना कोई सुष्टिकर्म-विरुद्ध होप नहीं है – उसका तात्पर्य भी यही है। ये सत्र वार्ते मनुष्य ही के लिए नहीं, किन्तु प्राणिमात्र के लिये स्वामाविक हैं - 'प्रवृत्तिरेपा भूतानाम्।' समाज-घारण के टिये अर्थात् सव छोगों के सुख के लिए इस स्वामाविक आचरण का उचित प्रतिकथ करना ही धर्म है। महामारत. (शां. २९४. २९) में भी कहा है -

> बाहारनिदाभयमैथुनं च सामान्यमेतत्पशुभिर्नराणाम् । धर्मो हि तेपामधिको विशेषो धर्मेण होनाः पशुभिः समानाः ॥

अर्थात् 'आहार, निद्रा, भय और मैशुन मनुष्यों और पशुओं के लिए एक ही समान स्वामाविक हैं। मनुष्यों और पशुओं में कुछ मेट है तो केवल धर्म का ( अर्थात् इन स्वामाविक वृत्तियों को मर्याटित करने का )। जिस मनुष्य में यह धर्म नहीं है, वह पशु के समान ही है। ' आहारादि स्वामाविक वृत्तियों को मर्यादित करने के विषय में मागवत की क्षेत्रक पिछले प्रकरण में दिया गया है। इसी प्रकार मगवदीता में भी जब अर्जुन से मगवान कहते हैं ( गीता ३.३४ ) —

इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ । तयोर्ने वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥

' प्रत्येक इन्द्रिय में अपने उपमोग्य अथवा त्याच्य पदार्थ के विषय में, वो प्रीति अथवा हेप होता है, वह स्वामाविधद है। इनके वद्य में हमें नहीं होना चाहिये। क्योंकि राग और हेप दोनों हमारे शत्रु हैं ' – तब मगवान भी धमें का वही स्ट्राण स्वीकार करते हैं, जो स्वामाविक मनोवृत्तियों को मर्यादित करने के विषय में उपर दिया गया है। मनुष्य की इन्द्रियों उसे पशु के समान आचरण करने के लिए कहा करती हैं, और उसकी बुद्धि उसके विषद दिशा में खींचा करती है। इस कल्हाग्रि में जो लोग अपने श्रीर में संचार करनेवाले पशुत्व का यज्ञ करके कृतकृत्य (सफल) होते हैं, उन्हें ही सचा याजिक कहना चाहिये, और वे ही धन्य भी हैं।

धर्म को 'आचार-प्रभव' कहिये, 'धारणात्' धर्म मानिये अथवा 'चोदना-लक्षण' धर्म समिक्षिये; धर्म की यानी व्यावहारिक नीतिबन्धनों की, कोई भी व्याख्या लीजिये; परन्तु बन धर्म-अधर्म का संध्य उत्पन्न होता है, दन उसका निर्णन करने के लिए उपयुक्त तीनों लक्षणों का कुछ उपयोग नहीं होता। पहली व्याख्या से रिर्फ, यह माल्य्म होता है, कि धर्म का मुलस्वरूप क्या है; उसका बाह्य उपयोग दूसरी व्याख्या से माल्य्म होता है; और तीसरी व्याख्या से यही बोध होता है, कि पहले पहले किसी ने धर्म की मर्यादा निश्चित कर दी है। परन्तु अनेक आचारों में मेद पाया जाता है; एक ही कर्म के अनेक परिणाम होते हैं; और अनेक ऋषियों की आजा अर्थात् 'चोदना' भी भिन्न भिन्न है। इन कारणों से संग्य के समय धर्मनिर्णय के लिए किसी दूसरे मार्ग को हूँदने की आवश्यकता होती है। यह मार्ग कौन-सा है १ यही पश्च यक्ष ने युधिप्टर से किया था। उस पर युधिप्टर ने उत्तर दिया है कि —

> तर्कोऽप्रतिष्टः श्रुतयो विभिन्नाः नैको ऋषिर्यस्य वन्नः प्रमाणम् । घर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्याः ॥

'यदि तर्फ को देखे तो वह चंचलं है, अर्थात् जिसकी दुद्धि जैसी तीत्र होती है, वैसे ही अनेक प्रकार के अनेक अनुमान तर्क से निष्पन्न हो जाते हैं। श्रुति अर्थात् वेदाज्ञा देखी जाय, तो वह मी मिन्न मिन्न है, और यदि स्मृतिशास्त्र को देखें तो ऐसा एक भी ऋषि नहीं है, जिसका वंचन अन्य ऋषियों की अपेक्षा अधिक प्रमाण-मृत समझा जाय। अच्छा, (हस व्यावहारिक) धर्म का मृत्यत्त्व देखा जाय, तो वह भी अन्यकार में छिपा गया है अर्थात् वह साधारण मनुष्यों की समझ में नहीं क्षा सकता। इसलिए महाजन जिस मार्ग से गये हो, वही (धर्म का) मार्ग है ' (म. मा. बन. ३१२. ११५) ठीक है! परन्तु महाजन किए को कहना चाहिये ! उसका अर्थ 'वहा अथवा बहुतसा जनसमृह ' नहीं हो सकता। क्योंकि जिन साधारण लोगों के मन में धर्म-अधर्म की शंका भी उत्पन्न नहीं होती, उनके बतलाये मार्ग से जाना मानो फठोपनिषद में वर्णित 'अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः' – वाली नीति ही को चरितार्थ करना है। अब यदि महाजन का अर्थ 'बहे वडे सदाचारी पुरुष ' हिया जाय - और यही अर्थ उक्त श्लोक में अभिप्रेत है - तो उन महाजनी के आचरण में भी एकता कहाँ है ! निष्पाप श्रीरामचन्द्र ने अग्रिद्वारा ग्रद्ध हो जानेपर भी अपनी पत्नी का त्याग केवल लोकापवाद के लिए किया, और सुप्रीव को अपने पक्ष में मिलने के लिए उससे 'तुल्यारिमिन' - अर्थात् जो तेरा शतु वही मेरा शतु, और जो तेरा मित्र वही मेरा मित्र, इस प्रकार सन्धि करके वेचारे वाली का वध किया. यद्यपि उसने श्रीरामचन्द्रका कुछ अपराध नहीं किया था। परशुराम ने तो पिता की आज्ञा से प्रत्यक्ष अपनी माता का शिरच्छेट कर डाला । यटि पाण्टवो का आचरण टेखा नाय तो पाँचाँ की एक स्त्री थी। स्वर्ग के देवताओं को देखे तो कोई अहल्या का सतीत्व भ्रष्ट करने-वाला है, और कोई (ब्रह्मा) मृगरूप से अपनी ही कन्या का अभिलाप करने के कारण रुद्र के बाण से विद्व हो कर आकाश में पड़ा हुआ है (ऐ. ब्रा. २. २३)। इन्हीं वातों को मन में ला कर 'उत्तररामचरित' नाटक में भवभृति ने लव के मुख से कहलाया है. कि ' बदास्ते न विचारणीयचरिताः ' - इन बृद्धों के कृत्यों का बहुत विचार नहीं करना चाहिये। अंग्रेजी में शैतान का इतिहास लिखनेवाले एक ग्रन्थकार ने लिखा है, शैतान के साथियों और देवदतों के झगड़ों का हाल देखने से मादम होता है. कि कई बार देवताओं ने ही दैत्यों को कपटजाल में फॅसा लिया है। इस प्रकार कीपीतकी ब्राह्मणोपनिपद् (कीपी, ३.१ और ऐ, ब्रा. ७. २८ देखे) में इन्द्र प्रतर्दन से कहता है, कि 'मैंने बूब को ( यद्यपि वह ब्राह्मण था ) मार डाला; अर-न्मुख सन्यासियों के इकड़े इकड़े करके भेडियों को (खाने के लिए) दिये: और अपनी कई प्रतिज्ञाओं का भंग करके प्रवहाद के नातेदारों और गोत्रजों का तथा पौलीम और कालखंज नामक दैत्यों का वध किया। (इससे) मेरा एक वाल भी वाकों नहीं हुआ '-- 'तस्य में तत्र न लोम च मा मीयते!' यदि कोई कहे, 'कि तुम्हें इन महात्माओं के बुरे कमों की ओर ध्यान देने का कुछ भी कारण नहीं है; जैसा कि तैक्तिरीयोपनिपट् (१.११.२) में बतलाया है; उनके जो कर्म अच्छे हों, उन्हीं का अनुकरण करो; और सब छोड़ हो। उदाहरणार्थ, परशुराम के समान पिता की आशा पालन करो; परन्तु मातां की हत्या मत करो '; तो वही पहला प्रश्न फिर भी उठता है, कि बरा कर्म और मला कर्म समझने के लिए साधन है क्या ? इसलिए अपनी करनी का उक्त प्रकार से वर्णन कर इन्द्र प्रतर्दन से फिर कहता है. 'जो पूर्ण आत्म-शानी है, उसे मातृवध, पितृवध, भृणहत्या अथवा स्तेय (चोरी) इत्यादि किसी मी

कर्म का दोप नहीं लगता । इस बात को मली भाँति समझ है, कि आत्मा किसे कहते हैं - ऐसा करने से तेरे सारे संग्रयों की निवृत्ति हो जाएगी। ' इसके बाद इन्द्रने प्रतर्दन को आत्मविद्या का उपदेश दिया। सारांश यह है, कि ' महाजनो येन गतः स पन्थाः ' यह युक्ति यद्यपि सामान्य लोगों के लिए सरल है, तो भी सब बातोध्में इससे निर्वाह नहीं हो सकता; और अन्त में महाजनों के आचरण का सचा तत्वं कितना भी गढ़ हो, तो आत्मज्ञान में युस कर विचारवान् पुरुषों को उसे हूँढ़ निका-ल्ना ही पहता है। 'न देवचरितं चरेत् '- देवताओं के केवल बाहरी चरित्र के अनु--सार आचरण नहीं करना चाहिये - इस उपदेशका रहस्य भी यही है। इसके सिवा कर्म-अकर्म का निर्णय करने के लिए कुछ लोगों ने एक और सरल युक्ति बतलाई है। उनका कहना है, कि कोई भी सद्गुण हो, उसकी अधिकता न होने देने के लिए हमें हमेशा यत्न करते रहना चाहिये; क्योंकि इस अधिकता से ही अन्त में सद्गुण दुर्गुण वन बैठता है। जैसे, देना सचमुच सदुगुण है: परन्तु 'अतिदानाद्वलिर्वद्धः' - दान नी अधिकता होने से ही राजा वाले फंस गया। प्रसिद्ध यूनानी पण्डित ऑरिस्टॉटल ने अपने नीतिशास्त्र के प्रन्थ में कर्मअकर्म के निर्णय की यही युक्ति वतलाई है; और स्पष्टतया दिखलाया है, कि प्रत्येक सद्गुण की अधिकता होने पर दुर्दशा कैसे हो जाती है। कालिदास ने भी रधुवंश में वर्णन किया है, कि केवल शूरता व्यात्र सरीखे श्वापद का कृर काम है, और केवल नीति भी डरपोकपन है; इसलिए अतिथि राजा तलवार और राजनीति के योग्य मिश्रण से अपने राज्य का प्रवन्घ करता था ( रघु. १७.४७ ) । -मर्तहरि ने भी कुछ गुण-दोषों का वर्णन कर कहा है, कि यदि जाटा बोलना वाचा-रुता का रुक्षण है, और कम बोलना घुम्मापन है; जादा खर्च करें तो उडाऊ और कम करें तो कंज़स. आगे वहें तो द:साहसी और पीछे हटें तो दीला. अतिशय आग्रह करें तो निही और न करें तो चञ्चल, नादा खशामद करें तो नीच और ऐठ दिख-लावें तो घमण्डी है: परन्त इस प्रकार की स्थल कसीटी से अन्त तक निर्वाह नहीं हो चकता। क्योंकि, 'अति' किसे कहते हैं और 'नियमित' किसे कहते हैं - इसका मी तो कुछ निर्णय होना चाहिये नः तथा, यह निर्णय कौन किस प्रकार करे ? किसी एक को अथवा किसी एक मौके पर जो बात 'अति' होगी वही दूसरे को, अथवा दूसरे मौके पर कम हो जाएगी। हनुमानजी को पैटा होते ही सूर्य को पकड़ने के लिए उड़ान मारना कोई कठिन काम नहीं मालूम पडा (वा. रामा. ७.३५); परन्तु यही बात औरो के लिए कठिन क्या असंभव जान पड़ती है। इसलिए जब धर्म-अधर्म के विपय में सन्देह उत्पन्न हो, तब प्रत्येक मनुष्य को ठीक वैसा ही निर्णय करना पड़ता है, जैसा क्येन ने राजा शिवी से कहा है -

> मविरोधातु यो धर्मः स धर्मः सत्यविक्रम । विरोधिषु महीपाळ निश्चित्य गुरुळाघवम् । न वाधा विद्यते यत्र तं धर्मं ससुपाचरेत् ॥

अर्थात् परस्पर-विषद्ध धर्मों का तारतम्य अथवा लघुता और गुरुता देख कर ही. प्रत्येक मीके पर, अपनी बुद्धि के द्वारा उच्चे धर्म अथवा कर्म का निर्णय करना चाहिये (म. भा. बन. १३१. ११, १२ और मनु. ६. २९९ देखों )। परन्तु यह भी नहीं कहा जा सकता, कि इतने ही से धर्म-अधर्म के सार-असार का विचार करना ही शंका के समय, धर्म-निर्णय की एक सची कसीटी है। क्योंकि व्यवहार में अनेक बार देखा जाता है. कि अनेक पण्डित लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सार-असार का विचार भी मिल्र भिन्न प्रकार से किया करते हैं: और एक ही बात की नीतिमत्ता का निर्णय भी मिन्न रीति से किया करते है। यही अर्थ उपर्युक्त 'तकौं प्रपित्रधः' बचन में कहा गया है। इसलिए अब हमें यह जानना चाहिये, कि धर्म-अधर्म-संशय के इन पश्चों का अचक निर्णय करने के लिए अन्य कोई साधन या उपाय है या नहीं: यदि हैं तो कीन-से हैं: और यदि अनेक उपाय हों तो उनमें श्रेष्ट कीन है। बस. इस बात का निर्णय कर देना ही शास्त्र का काम है। शास्त्र का यही रूक्षण मी है. कि ' अनेक्संश्रयोच्छेटि परोक्षार्थस्य दर्शकम् ' – अर्थात् अनेक शंकाओं के उत्पन्न होने पर. सब से पहले उन बिपयों के मिश्रण को अलग कर है, जो समझ में नहीं आ सकते हैं: फिर उसके अर्थ को सगम और स्पष्ट कर दें: को बातें आँखों से दीख न पहती हों उनका, अथवा आगे होनेवाली बातों का भी यथार्थ ज्ञान करा दें। जब हम इस बात को सीचते है, कि ज्योतिपशास्त्रके सीखने से आगे होनेवाले ग्रहणों का भी सब हाल मालूम हो जाता है, तब उक्त लक्षण के 'परोक्षार्थस्य दर्शकम्' इस दसरे भाग की सार्थकता अच्छी तरह दीख पहती है। परन्त अनेक संशयों का समाधान करने के लिए पहले यह जानना चाहिये, कि वे कोन-सी शंकाएँ हैं। इसी लिए प्राचीन और अर्वाचीन प्रन्थकारों की यह रीति है, कि किसी भी शास्त्र का सिद्धान्तपक्ष वतलाने के पहले उस विषय में जितने पक्ष हो गये हों. उनका विचार करके उनके रोप और उनकी न्यूनताएँ दिखलाई जाती हैं। इसी रीति का स्वीकार गीता में कर्म-अकर्म-निर्णय के लिए प्रतिपाटन किया हुआ सिद्धान्त-पक्षीय योग अर्थात् युक्ति बतलाने के पहले, इसी काम के लिए जो अन्य युक्तियाँ पण्डित लोग वतलाया करते हैं, उनका भी अब हम विचार करेंगे। यह बात सच है, कि ये युक्तियाँ हमारे यहाँ पहले विशेष प्रचार में न थीं; विशेष करके पश्चिमी पण्डितों ने ही वर्तमान समय में उनका प्रचार किया है; परनत इतने ही से यह नहीं कहा जा सकता, कि उनकी चर्चा इस प्रन्थ में न की जाए। क्योंकि न केवल तुलना ही के लिए, किन्तु गीता के आध्यामिक कर्म-योग का महत्त्व ध्यान में आने के लिये इन यक्तियों को - संक्षेप में भी क्यों न हो -जान हेना अत्यन्त आवश्यक है।

### चौथा प्रकरण

## आधिमौतिक सुखवाद

दुःखादुद्विजते सर्वः सर्वस्य सुखमीप्सितम्। #

– महाभारत, श्रान्ति. १३९. ६१

🎞 नु आदि चींख्रिंकारों ने 'भहिंसा सत्यमस्तेयं' इत्यादि जो नियम बनाये हैं उनका । कारण क्या है, वे नित्य हैं कि अनित्य, उनकी व्याप्ति कितनी है, उनका मूल-तत्त्व क्या है, यदि इनमें से कोई दो परस्परविरोधी धर्म एक ही समयमें आ पड़े तो किस मार्ग का स्वीकार करना चाहिये, इत्यादि प्रश्नों का निर्णय ऐसी सामान्य युक्तियों से नहीं हो सकता, जो 'महाजनो येन गतः स पन्याः' या 'अति सर्वत्र वर्जयेत ' आदि वचनों से सुचित होती हैं। इसलिए अव यह देखना चाहिये, कि इन प्रश्नों का उचित निर्णय कैसे हो; और श्रेयस्कर मार्ग निश्चित करने के लिए निर्म्नान्त युक्ति क्या है; अर्थात् यह जानना चाहिये, कि परस्पर-विरुद्ध धर्मों की ल्खता और गुरुता - न्यूनाधिक महत्ता - किस दृष्टि से निश्चित की जाए। अन्यः शास्त्रीय प्रतिपाटनों के अनुसार कर्म-अकर्म विवेचनसंबन्धी प्रश्नों की भी चर्चा करने के तीन मार्ग हैं; जैसे आधिमौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक। इनके भेदों का वर्णन पिछले प्रकरण में कर चुके हैं - हमारे शास्त्रकारों के मतानुसार आध्या-रिमक मार्ग ही इन सत्र मार्गों में श्रेष्ठ है; परन्तु अच्यात्ममार्ग का महत्त्वपूर्ण रीति से ध्यान में बॅचने के लिए दूसरे दो मार्गी का भी विचार करना आवश्यक है; इसीलिए पहले इस प्रकरण में कर्म-अकर्म-परीक्षा के आधिमौतिक मुलतत्त्वों की चर्चा की गई है। जिन आधिमौतिक शास्त्रों की आजकल बहुत उन्नति हुई है, उनमें न्यक्त पदार्थों के वाह्य और दृश्य गुणों ही का विचार विशेषता में किया जाता है। इसलिए जिन लोगों ने आधिमौतिक शास्त्रों के अध्ययन. ही में अपनी उम्र विता दी है और जिनको इस शास्त्र की विचारपद्धित का अभिमान है, उन्हें बाह्य परिणामों के ही बिचार करने की आदत-सी पड जाती है। इसका परिणाम यह होता है. कि उनकी तत्त्वज्ञानदृष्टि थोडी-वहत संकुचित हो चाती है; और किसी भी बात का विचार करते समय वे होंग आध्यात्मिक, पारलैकिक, अव्यक्त या अदृश्य कारणों को विशेष महत्त्व नहीं देते। परन्तु यद्यपि वे लोग उक्त कारण से आध्यात्मिक और पारलीकिक दृष्टि को छोड दें, तथापि उन्हें यह मानना पहेगा, कि मनुष्य के सांसारिक व्यवहारों की

<sup>\* &#</sup>x27; दुःल से सभी छड़कते हैं और सुल की इच्छा सभी करते हैं।'

-सरलतापूर्वक चलाने और लोकसंग्रह करने के लिए नीति-नियमों की अत्यन्त आवश्यकता है। इसी लिय हम देखते हैं, कि उन पण्डितों को भी कर्मयोगशास्त्र बहुत महत्त्व का मालूम होता है. कि जो लोग पारलैकिक विपयों पर अनास्था रखते है. या जिन लोगों का अध्यक्त अध्यात्मज्ञान में (अर्थात् परमेश्वर में भी) विश्वास नहीं है। ऐसे पण्डितों ने पश्चिमी देशों में इस बात की बहुत चर्चा की है - और वह चर्चा अब तक बारी है - कि केवल आधिमौतिक शास्त्र की रीति से (अर्थात केवल सांसारिक दृश्य युक्तियार से ही ) कर्म-अकर्म-शास्त्र की उपपत्ति दिखलाई जा सकती है या नहीं। इस चर्चा से उन लोगों ने यह निश्चय किया है. कि नीति-शास्त्र का विवेचन करने में अध्यात्मशास्त्र की कुछ भी आवस्यकता नहीं है। किसी कर्म के मले या बारे होने का निर्णय उस कर्म के बाह्य परिणामों से - जो मत्यक्ष दीख पडते हैं - किया जाना चाहिये; और ऐसा ही किया भी जाता है। क्योंकि, मनुष्य जो जो कर्म करता है, वह उब मुख के लिए या दुःख-निवार-णार्थ ही किया करता है। और तो क्या 'सब मनुष्यो का सुख ' ही ऐहिक परमोदेश्य है: और यदि सब कमों का अन्तिम दृश्य फल इस प्रकार निश्चित है. तो नीति-निर्णय का सचा मार्ग यही होना चाहिये. कि सब कमों की नीतिमत्ता निश्चित की जाए। जब कि व्यवहार में किसी वस्तु का मला-बुरापन केवल बाहरी उग्योग ही से निश्चित किया जाता है, - जैसे, जो गाय छोटे सींगोवाली और सीधी हो कर भी अधिक दूध देती है, वही अच्छी समझी जाती है - तब इसी प्रकार जिस कर्म से सुख-प्राप्ति या दुःख-निवारणात्मक बाह्य फल अधिक हो, उसी को नीति की हिंस से भी श्रेयस्कर समझना चाहिये। जब हम लोगों को केवल बाह्य और दृश्य परिणामों की लयुता-गुरुता देख कर नीतिमत्ता के निर्णय करने की यह चरल और शास्त्रीय कसौटी प्राप्त हो गई हैं, तव उसके लिए आत्म अनात्म कं गहरे विचार-सागर में चकर खाते रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। 'अकें चेन्मध विन्देत फिर्मर्त पर्वतं व्रजेत ?क – पास ही में मधु मिल जाय तो मधुमक्खी के छत्ते की खोज के हिए जंगल में क्यों जाना चाहिये? किसी भी कर्म के केवल चाह्य फल को देख कर नीति और अनीति का निर्णय करनेवाले उक्त पक्ष को हमने 'आधिमौतिक सुखवाद' कहा है। क्यों कि नीतिमत्ता का निर्णय करने के लिए इस मत के अनुसार जिन सुख-दु:खीं का विचार किया जाता है, वे सब प्रत्यक्ष दिखलानेवाले, और केवल बाह्य अर्थात् बाह्य पदार्थी का इन्ट्रियों के साथ संयोग होने पर उत्पन्न होनेवाले. यानी आधिमीतिक है: और यह पथ भी सब

<sup>\*</sup> छुछ लोग इस श्लोक में 'अर्क' शब्दसे 'आक या मदार' के पेंट्र का भी अर्थ लेते हैं। परन्तु अल्लाह्म २. ४. २. के शाकरभाष्य की टीका में आनन्दगिरि ने 'अर्क' शब्द का अर्थ 'समीप' किया है। इस श्लोक का दूसरा चरण यह है – 'सिन्द्स्यार्थस्य संप्राप्तो को विद्वान्यत्नमाचरेतु'।

संसार का केवल आधिमीतिक दृष्टि से विचार करनेवाले पण्डितों से ही चलाया गया है। इसका विस्तृत वर्णन इस ग्रन्थ में करना असंमव है -- भिन्न भिन्न ग्रन्थकारों के मतों का सिर्फ सारांश देने के लिए ही स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखना पढेगा । इसलिए श्रीमतन भगवद्गीता के कर्मयोगशास्त्र का स्वरूप और महत्त्व पूरी तौर से ध्यान में आ जाने के लिए नीतिशास्त्र के इस आधिमौतिक पन्य का जितना स्पष्टीकरण अत्यावस्यक है, उतना ही संक्षित रीति से इस प्रकरण में एकलित किया गया है। इससे अधिक बाते जानने के लिए पाठकों को पश्चिमी विद्वानों के मूलप्रन्य ही पढ़ना चाहिये। ऊपर कहा गया है, कि परलोक के विषय में आधिमौतिकवादी उदासीन रहा करते हैं; परन्तु इसका यह मतल्ब नहीं है, कि इस पन्य के सब विद्वान लोग स्वार्थसाधक, अपस्वार्थी अथवा अनीतिमान हुआ करते हैं। यदि इन लोगों में पारलीकिक दृष्टि नहीं है तो न सही। ये मनुष्य के कर्तव्य के विषय में यहीं कहते हैं. कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी ऐहिक दृष्टि ही को - बितनी बन सके उतनी - व्यापक बना कर समुचे चगत के कल्याण के लिए प्रयत्न करना चाहिये। इस तरह अन्तःकरण से उत्साह के साथ उपटेश करनेवाले कोन्ट, मिल, स्पेन्सर आदि सास्विक वृत्ति के अनेक पण्डित इस पन्थ में है: और उनके ग्रन्थ अनेक प्रकार के उदात्त और प्रगल्म विचारों से मरे रहने के कारण सब लोगों के पढ़ने योग्य है। यदापि कर्मयोगशास्त्र के पन्थ भिन्न है, तथापि जन तक 'संसार का कल्याण ' यह बाहरी उद्देश्य छूट नहीं गया है तब तक भिन्न रीति से नीतिशास्त्र का प्रतिपादन करनेवाले किसी मार्गे या पन्थ का उपहास करना अच्छी बात नहीं है। अस्तु, आधिमौतिकवाटियों में इस निपय पर मतमेट है, कि नैतिफ कर्म-अकर्मका निर्णय करने के लिए जिस आधिमौतिक बाह्य सुख का विचार करना है वह किसका है ? स्वयं अपना है या दसरे का: एक ही व्यक्ति का है, या अनेक व्यक्तियों का ? अब संक्षेप में इस बात का विचार किया जाएगा, कि, नये और पुराने सभी आधिभौतिक-वादियों के मुख्यतः कितने वर्ग हो सकते है. और उनके ये पन्य कहाँ तक उचित अथवा निर्दोप है।

इनमें पहला वर्ग केवल स्वार्थ-सुलवादियों का है। उस प्रत्य का कहना है, कि परलेक और परोपकार सब भूट है। आध्यातिमक धर्मशालों को चालक लोगों ने अपना पेट भरने के लिए लिखा है। इस दुनिया में स्वार्थ ही सत्य है, और विस वपाय से स्वार्थ सिद्ध हो सके, अथवा निस्के द्वारा स्वयं अपने आधिमौतिक सुल की दृद्धि हो उसी को न्याय्य, प्रशस्त या श्रेयस्कर समझना चाहिये। हमारे हिंदुस्थान में बहुत पुराने समय में चार्वाक ने बड़े उत्साह से इस मत का प्रतिपादन किया या और रामायण में जाबालि ने अयोध्याकाण्ड के अन्त में श्रीरामचन्द्रजी को को कुटिल उपटेश दिया है वह तथा महाभारत में वर्णित काणकनीति (म. मा. आ. १४२) भी इसी मार्ग की है। चार्वाक का मत है कि जब पञ्चमहासूत एकत्र होते ह, तब उसके मिलाप से आत्मा नाम का एक गुण उत्सन्न हो जाता है; और देह

के चलने पर उसके साथ साथ वह भी जल जाता है। इसलिए विद्वानों की कर्तन्य है. कि आत्मविचार के झंझट में न पड़ कर जब तक यह शरीर जीवित अवस्था में है. त्तव तक 'ऋण ले कर भी त्योहार मनाव '- 'ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत् '- क्योंकि मरने पर कुछ नहीं है। चार्बाक हिन्दुस्थान में पैटा हुआ या, इसलिए उसने मृत ही से अपनी तृष्णा बुझा ली। नहीं तो उक्त सूत्र का रूपान्तर 'ऋणं कृत्वा सुरां पिनेत् ' हो गया होता। कहाँ का धर्म और कहाँ का परीपकार! इस संसार में जितने पटार्थ परमेश्वर ने, - जिन, शिन ! भूछ हो गई । परमेश्वर आया कहाँ से ? - इस संसार में जितने पटार्थ हैं, वे सब मेरे ही उपयोग के लिए हैं। उनका दसरा कोई भी उपयोग नहीं दिखाई पड़ता - अर्थात् है ही नहीं ! मै मरा कि दुनिया डूबी! इसलिए जब तंक मैं जीता हूँ, तव आज यह तो कल वह; इस प्रकार सव कुछ अपने अधीन करके अपनी सारी कामवासनाओं की तृप्त कर लूँगा। यदि में तप करूँगा, अथवा कुछ दान दूँगा तो वह सब मै अपने महत्त्व को बढाने ही के लिए करूँगा; और यदि मैं राजसूय या अश्वमेघ यज्ञ करूँगा, तो उसे में यही प्रकट करने के लिए करूँगा, कि मेरी सत्ता या अधिकार सर्वत्र अवाधित है। सारांश, इस जगत् का में ही केन्द्र हूँ; और केवल यही एव नीतिशालों का रहस्य है। वाकी एव झुठ है। ऐसी ही आसरी मताभिमानियों का वर्णन गीता के सोछहवे अध्याय मे किया गया है - ' ईश्वरोऽहमहं मोगी चिद्धोऽहं बल्बान् सुखी ' (गीता १६. १४) - मैं ही ईश्वर, मैं ही भोगनेवाला; और मैं ही विद बलवान् और सुली हूँ। यदि श्रीकृष्ण के बदले जावालि के समान इस पथवाला कोई आदमी अर्जुन को उपदेश करने के लिए होता, तो वह पहले अर्जुन के कान मल कर यह बतलाता, कि ' अरे तू मूर्ख तो नहीं है ! लड़ाई में सब को जीत कर अनेक प्रकार के राजभोग और विलासों के मोगने का यह बटिया मौका पाकर भी तू 'यह करूँ कि वह करूँ ?' इत्यादि व्यर्थ भ्रम में कुछ-ना-कुछ बक रहा है। यह मौका फिरसे मिलने का नहीं। कहाँ के आत्मा और कहाँ के क़द्धम्बयों के लिए बैठा है। उठ, तैयार हो: सब लोगों को ठोक-पीट कर सीधा कर है; और हस्तिनापुर के साम्राज्य का सुख से निप्कण्टक उपमोग कर ! इसी में तेरा परम कल्याण है । स्वयं अपने दृक्य तथा ऐहिक सुख के िषवा इस संसार में और रखा क्या है ? " परन्तु अर्जुन ने इस वृणित, स्वार्थ-साधक भौर आसरी उपदेश की प्रतीक्षा नहीं की - उसने पहले ही श्रीकृष्ण से कह दिया कि -

प्तान्न इन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूद्न । अपि त्रेंछोक्यराज्यस्य हेतोः किं तु महीकृते ॥

'पृथ्वी का ही क्या, परन्तु यदि तीनों लोकों का राज्य (इतना बड़ा विषय-सुख) भी (इस युद्ध के द्वारा) मुझे मिल जाय, तो भी मैं कीरवों को मारना नहीं चाहता। चाहे वे मेरी, भले ही गर्दन उड़ा हैं!' (गीता १. ३५)। अर्जुनने पहले ही से जिस स्वार्थपरायण और आधिमीतिक मुखवाद का इस तरह निषेघ किया है, उस आसुरी मत का केवल उन्हें ल करना ही उसका खण्डन करना कहा जा सकता है। दूसरों के हित-अनिहेत की कुछ मी परवाह न करके िर्फ अपने खुट के विषयोपभोगसुल को परम-पुरुषार्थ मान कर नीतिमत्ता और धर्म को गिरा टेनेवाले आधिमौतिकवाटियों की यह अत्यन्त किन्छ श्रेणी कर्मयोगशास्त्र के सब प्रन्थकारों के द्वारा और सामान्य लेगोंके द्वारा मी बहुत ही अनीति की, त्याच्य और गर्छ मानी गई है। अधिक क्या कहा जाय, यह पन्य नीतिशास्त्र अथवा नीतिविवेचन के नाम को भी पात्र नहीं है। इसिलए इसके बारे में अधिकं विचार न करके आधिमौतिक सुखवाटियों के दूसरे वर्ग की ओर घ्यान टेना चाहिये!

ख्छमख्छा या प्रकट स्वार्थ संसार में चल नहीं सकता। क्योंकि यह प्रत्यक्ष अनुभव की बात है, कि यद्यपि आधिमौतिक विषयसुख प्रत्येक की इप्ट होता है; तथापि जब हमारा सुख अन्य लोगों के सुखपमोग में बाघा डाएता है, तब वे लोग विना विम्न किये नहीं रहते। इसलिए दूसरे कई आधिभौतिक पण्डित प्रतिपाटन किया करते हैं, कि यद्यपि स्वयं अपना मुख या स्वार्थ-लाधन ही हमेद्या उद्देश्य है, तयापि सब खोगों को अपने ही समान रियायत दिये बिना सख का मिलन सम्मव नहीं है। इसलिए अपने सुख के लिए ही दूरदर्शिता के साथ अन्य लोगों के सख की ओर मी ध्यान देना चाहिये | इन आधिमौतिकवादियों की गणना हम दूसरे वर्ग में करते हैं। बर्क्ति यह कहना चाहिये, कि नीति की आधिभौतिक उपपत्ति का वयार्थ आरम्भ यहीं से होता है। क्योंकि इस वर्ग के खेग चार्वाक के मतानुसार यह नहीं कहते, कि समाज-धारण के लिए नीति के बन्धनों की कुछ आवस्यकता ही नहीं है। फिन्तु इन लोगों ने अपनी विचारदृष्टि से इस बात का कारण बतलाया है. कि सभी लोगों को नीति का पालन करना चाहिये। इनका कहना यह है, कि यदि इस बात का सूक्ष्म विचार किया जाय, कि संसार में अहिंसा-धर्म कैसे निकला और लोग उसका पालन क्यों करते हैं, तो यही मालूम होगा, कि ऐसे स्वार्यमूलक मय के सिवा उसका कुछ दूसरा आदिकरण नहीं है, जो इस वाक्य से प्रकट होता है - 'यदि में लोगों को मारूगा तो वे मुझे मी मार डालॅंगे; और फिर मुझे अपने सुखों से हाथ घोना पहेगा।' अहिंसा-धर्म के अनुसार ही अन्य सन वर्म भी इसी या ऐसे ही स्वार्थमृत्क कारणों से प्रचलित हुए हैं। हुमें दुःख हुआ, तो हम रोते हैं; और दसरों को हुआ, तो हमें दया आती है। क्यों ? इसी लिए न, कि हमारे मन यह डर पैटा होता है, कि कहीं भविष्य में हमारी मी ऐसी ही दुःखमय अवस्था न हो जाय । परोपकार, उदारता, दया, ममता, ऋतज्ञता, नम्रता, मित्रता इत्यादि को गुण होगों के सुख के लिए आवन्यक मालूम होते हैं. वे सन - यदि उनका मूलरवरूप देखा जाय तो - अपने ही दुःखनिवारणार्थ हैं। कोई किसी की सहायता करता है, या कोई किसी को दान देता है। क्यों ? इसी खिए न कि जब इस पर मी आ बितेगी. तब वे हमारी सहायता करेंगे। हम अन्य

होगों को इसिटए प्यार पर रखते हैं, कि वे भी हमपर प्यार करें। और कुछ नहीं तो हमारे मन में अच्छा कहलाने का स्वार्थमूलक हेतु अवस्य रहता है। परोपकार और परार्थ होनों शब्द केवल भ्रान्तिनूलक है। यदि कुछ सचा है तो स्वार्थ: और स्तार्थ कहते है अपने व्हिए सुख-प्राप्ति या अपने दुःखनिवारण को । माता दन्ने को द्घ पिटाती है; इसका कारण यह नहीं है, कि वह बच्चे पर प्रेम रखती हो; सचा कारण तो वहीं है, कि उसके सानों में दूध भर जाने से उसे जो दुःल होता है, उसे न्म करने के लिए - अथवा मविष्य में यही लडका मुझे प्यार करके सुख देगा इस न्वार्थ-सिद्धि के लिए ही - वह बच्चे को दूष पिलाती है। इस बात को दूसरे वर्ग के आधिमौतिकवाडी मार्नते है, कि त्वयं अपने ही सुख के लिए मी क्यों न हो, परन्त मविष्य पर दृष्टि रख कर ऐसे नीतिधर्म का पालन करना चाहिये, कि जिससे दूसरों को भी छुल हो। वस, यही इस मत में और चार्चाक के मत में भेट है। तथापि चार्वाक मत के अनुसार इस मत में भी यह माना जाता है, कि मनुष्य केवल विषय-वुकरप स्वार्य का दला हुआ एक पुतला है: इंग्लैंड में हॉन्स और फ्रान्स में हेल्वे-शियत ने इस बात का प्रतिपादन किया है। परन्तु इस मत के अनुयायी अब न तो इंग्लैंड में ही और न कहीं बाहर ही अधिक मिलेंगे। हॉक्स के नीतिधर्म की इस उपपत्ति के प्रविद्ध होने पर बटलर चरीखेंक विद्वानों ने उसका खण्डन करके विद्व किया, कि मनुष्य-स्वभाव केवल स्वायीं नहीं है; स्वार्थ के समान ही उसमें जन्म से ही भ्तडया, प्रेम, ऋतज्ञता आदि सद्गुण मी कुछ अंश में रहते है। इसलिए किसी का व्यवहार या कर्म का नैतिक दृष्टि से विचार करते समय केवल स्वार्थ या दूरदर्शी स्वार्थ की ओर ही घ्यान न हे कर मनुष्य-स्वभाव के हो स्वाभाविक गुणों (अर्थात् स्वार्य और पढार्थ ) की ओर नित्य ध्यान देना चाहिये । जब हम देखते हैं, कि स्याव चरीले कर जानवर भी अपने वचीं की रक्षा के लिए प्राण देने को तैयार हो जाते हैं, तव हम यह कमी नहीं कह सकते कि मनुष्य के हृदय में प्रेम और परीपकारबुद्धि हैंसे सद्गुण केवल स्वार्य ही से उत्पन्न हुए हैं। इससे सिद्ध होता है, कि घर्म-अधर्म नी परीक्षा केवल दूरदर्शी स्वार्थ से करना शास्त्र की दृष्टि से मी उचित नहीं है। यह वात हमारे प्राचीन पण्डितों को भी अच्छी तरह से माञ्चम थी, कि केवल संसार में लित रहने के कारण किस मनुष्य की बुद्धि शुद्ध नहीं रहती है, वह मनुष्य जो कुछ परोउनार के नाम से करता है, वह बहुधा अपने ही हित के लिए करता है । महाराष्ट्र में बुकाराम महाराव एक वड़े भारी नगवद्भक्त हो गये हैं। वे कहते हैं, कि वहू डिलड़ाने के लिए तो रोती है सास के हित के लिए; परन्तु हुट्य का मान कुछ

<sup>\*</sup>हाँक्स का मत उत्तके Leviathan नामक ग्रन्थ में तंत्रहीत है, तथा बटटर का मत उत्तके Sermon on Human Nature नामक निवन्ध में है। हेल्वेजियस का इत्तक का, साराश मोर्ले ने अपने Diderot विषयक ग्रन्थ (Vol. II, Chap. V) में दिया है।

भीर ही रहता है। ' बहुत से पण्डित तो हेल्बेशियस से भी आगे बढ़ गये हैं। उदाहरणार्थ, 'मनुष्य की स्वार्थप्रवृत्ति तथा परार्थप्रवृत्ति भी दोषमय होती है'-' प्रवर्तनालक्षणा दोषाः' इस गौतम-न्यायसूत्र (१.१.१८) के आधार पर ब्रह्मसूत्र भाष्य में श्रीशंकरा वार्य ने जो कुछ कहा है (वे. स. शां. मा. २. २. ३), उस पर टीका करते हुए आनन्दगिरि लिखते हैं, कि 'जब हमारे हृदय में कारुण्यवृत्ति जागत होती है. और हमको उससे दुःख होता है, तब उस दुःख को हटाने के हिए इस अन्य लोगों पर दया और परोपद्मार किया करते है। अनन्दिगिरि की यही युक्ति प्रायः हमारे सब संन्यासमार्गीय प्रन्थों में पाई जाती है; जिससे यह सिद्ध करने का प्रयत्न दीख पडता है, कि सत्र कर्म स्वार्थमूलक होने के कारण त्याज्य है। परन्तु बृहदारण्यकोपनिषद् (२.४;४.५) में याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्रेयी का जो संबंद दो स्थानों पर है, उसमें इसी युक्तिबाद का उपयोग एक दुसरी ही अद्भुत रीति से किया गया है। मैत्रेयी ने पूछा, 'हम अमर कैसे !' इस प्रश्न का उत्तर देते समय याजवल्क्य उससे कहते हैं, "हे मैत्रेयी। स्त्री अपने पति को पति ही के छिए नहीं चाहती: किन्त वह अपनी आत्मा के छिए उसे चाहती है। इसी तरह हम अपने पुत्र से उसके हितार्थ प्रेम नहीं करते: किन्त्र हम स्वयं अपने ही लिए उसपर प्रेम करते हैं। क द्रव्य, पशु और अन्य वस्तुओं के लिए मी यही न्याय उपयुक्त है। 'आत्मनस्तु कामाय सर्वे प्रियं भवति ' - अपने आत्मा के प्रीत्पर्थ ही सब पदार्थ हमें प्रिय लगते हैं। और यदि इस तरह सब प्रेम आत्म-मूलक है, तो क्या हमको सब से पहले यह जानने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये. कि आत्मा ( हम ) क्या है ? " यह कह कर अन्त में याज्ञवल्क्य ने यही उपदेश दिया है, 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतन्यो मन्तन्यो निदिच्यावितन्यः' - अर्थात 'सव से पहले यह देखों, कि आत्मा कीन है, फिर उसके विषय में सुनो और उदका मनन तथा ध्यान करो।' इस उपदेश के अनुसार एक बार आत्मा के सचे स्वरूप की पहुचान होने पर सब जगत् आत्ममय देख पडने लगता है: और स्वार्थ तथा परार्थ का मेट ही मनमें रहने नहीं पाता। याजवल्क्य का यह युक्तिबाद दिखनेमें तो हॉब्स के मतानुसार ही है: परन्त यह बात भी किसी से छिपी नहीं है, कि इन दोनों से निकाले गये अनुमान एक दूसरे के विरुद्ध है। हॉब्स स्वार्थ ही को प्रधान मानता है: और सब पटायों को दरदर्शी स्वार्थ का ही एक स्वरूप

सी. र. ६

<sup>\* &</sup>quot;What say you natural affection? Is that also species ef self-love? Yes; All is self-love. Your children are loved only because they are yours. Your friend for a like reason. And Your country engages you only so far as it has a connection with Yourself." हाम ने भी इसी युक्तिवाद का उद्धेल अपने Of the Dignity or Meaness of Human Nature नामक नियन्त्र में किया है। स्वियं हाम का मत इससे भिन्न है।

मान कर वह कहता है, कि इस संसार में स्वार्य के सिवा और कुछ नहीं। याज्ञवत्वय 'स्वार्य' शब्द के 'स्व' (अपना ) पर के आधार पर दिखलाते हैं, कि अध्यातमहिष्ट से अपने एक ही आत्मा का, अविरोध माव से समावेश कैसे होता है। यह दिखला करें उन्होंने स्वार्य और परार्य में दीखनेवाले द्वेत के झगढ़े की जह ही को काट हाला के हैं। याज्ञयत्वय के उक्त मत और संन्यासमार्गीय मत पर अधिक विचार आगे किया जिएगा। यहाँ पर याज्ञयत्वय आदिकों के मर्तोका उद्धेल यही दिखलाने के लिए किया गया है, कि 'सामान्य मनुष्यों की प्रश्नि स्वार्य-विषयक अर्थात् आत्मसुख-विषयक होती है'— इस एक ही वात को योडा-वहुत महत्त्व दे कर, अथवा हसी एक वात को सर्वेथा अपवाद-रहित मान कर, हमारे प्राचीन अन्यकारों ने उसी बात से हॉक्स के विषद दूसरे अनुमान कैसे निकाले हैं।

जब .यह वात सिद्ध हो चुकी, कि मनुष्य का स्वभाव केवल स्वार्थमूलक अर्थात् तमोगणी या राक्षसी नहीं है - जैसा कि अंग्रेज ग्रन्थकार हॉन्स और फ्रेंच पण्डित हेस्वेशियस कहते हैं - किन्तु मनुष्य-स्वभाव में स्वार्य के साथ ही परोपकारवादि की सारिवक मनोवृत्ति भी जन्म से पाई जाती है। अर्थात् जब यह सिद्ध हो जुका कि परोपकार केवल दरदर्शी स्वार्थ नहीं है, तब स्वार्थ अर्थात् स्वसुख और परार्थ अर्थात् दसरों का सुख, इन दोनों तत्त्वों पर समदृष्टि रख कर कार्य-अकार्य-न्यवस्थाशास्त्र की रचना करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। यही आधिभौतिकवादियों का तीसरा वर्ग है। इस पक्ष में भी यह आधिमौतिक मत मान्य है, कि स्वार्थ और परार्थ दोनों सासारिक सखवाचक हैं। सांसारिक सुख के परे कुछ भी नहीं है। मेर केवल इतना ही है, कि इन पन्थ के लोग स्वार्थबुद्धि के समान ही परार्थबुद्धि को भी स्वाभाविक मानते है। इसलिए वे कहते है, कि नीति का विचार करते समय स्वार्थ के समान परार्थ की ओर ध्यान देना चाहिये। सामान्यतः स्वार्थ और परार्थ में विरोध उत्पन्न नहीं होता: इसलिये मनुष्य जो कुछ करता है, वह सब प्रायः समाज के भी हित का होता है। यदि किसी ने घनसंचय किया, तो उससे समस्त समाज का भी हित होता है: क्योंकि, अनेक व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं; और यदि उस समाज की प्रत्येक व्यक्ति दूसरेकी हानि न कर अपना अपना लाम करने लो, ते। उससे कुल समाज का हित ही होगा। अतएव इस पन्य के छोगों ने निश्चित किया है, कि अपने मुख की ओर दर्लस करके यदि कोई मनुष्य लोकहित का ऊल काम कर सके, तो ऐसा करना उसका कर्तव्य होगा। परन्तु इस पक्ष के लोग पदार्थ की श्रेष्ठता की स्वीकार नहीं करते, किन्तु वे यही फहते हैं कि हर समय अपनी बुद्धि के अनुसार इस बात का विचार करते रहो. कि स्वार्थ श्रेष्ठ है या परार्थ। इसका परिणाम यह होता है कि जब स्वार्थ और परार्थ मे विरोध उत्पन्न होता है, तब इस प्रश्न का निर्णय करते समय बहुधा मनुष्य स्वार्थ ही की ओर अधिक शक जाया करता है, कि लेक-युख के लिए अपने कितने का त्याग करना चाहिये । उटाहरणार्थ, यदि खार्थ और परार्थ का एक समान

अबल मान लें, तो सत्य के लिए प्राण देने और राज्य खो देने की बात तो दूर ही रही; परन्तु इस पन्य के मत से यह भी निर्णय नहीं हो सकता, कि सत्य के लिए द्रव्य की हानि सहना चाहिये या नहीं । यदि कोई उदार मनुष्य परार्थ के लिए प्राण दे हें, तो इस पन्यवाले कदाचित् उसकी स्तुति कर देंगे; परन्तु जब यह मौका स्वयं अपने ही उत्तर आ जाएगा, तब स्वार्थ-परार्थ दोनों ही का आश्रय करनेवाले ये लोग स्वार्य की ओर ही अधिक सुकेंगे। ये लोग, हॉन्स के समान परार्थ को एक प्रकारका दूदवीं स्वार्थ नहीं मानते, किन्तु ये समझते हैं, कि हम स्वार्थ और परार्थ को तराजू में तोल कर उनके तारतम्य अर्थात् उनकी न्यूनाधिकता का विचार करके बड़ी चतुराई से अपने स्वार्थ का निर्णय किया करते हैं। अतएव ये लोग अपने मार्ग को 'उदाच' या 'उन्न' स्वार्थ (परन्तु है तो स्वार्थ ही) कह कर उसकी बड़ाई मारते फिरते हैं; परन्तु देखिये, मर्नुहरि ने क्या कहा है —

एते सत्पुरुपाः परार्थघटकाः स्वार्थान् परित्यज्य ये । सामान्यास्तु परार्थमुद्यमसृतः स्वार्थाऽविरोधेन ये ॥ तेऽमी मानवराक्षसाः परहितं स्वार्थाय निम्नन्ति ये । ये तु झन्ति निरयंकं परहितं ते के न जानीमहे ॥

'जो अपने लाभ को त्याग कर दूषरों का हित करते हैं वे ही सबे सत्पुरुष ह । स्वार्थ को न छोड़ कर जो लोग लोकहित के लिए प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष सामान्य है, भीर अपने लाम के लिए जो दूषरों का नुकसान करते हैं वे नीच मनुष्य नहीं हैं, उनको मनुष्याकृति राक्षस समझना चाहिये। परन्तु एक प्रकार के मनुष्य और भी है, जो लेकहित का निरर्थक नाश किया करते हैं – माल्म नहीं पड़ता कि ऐसे मनुष्यां को क्या नाम दिया जाय ' ( भर्तृ. नी. श. ७४ ) इसी तरह राजधर्म की उत्तम स्थिति का वर्णन करते समय कालिशस ने भी कहा है –

स्वसुखनिरमिलापः खिद्यसे लोकहेतोः। प्रतिदिनमथवा ते व्रत्तिरेवविधेव ॥

भर्यात् 'त् अपने मुख की परवाह न करके छोकहित के लिए प्रतिदिन कष्ट उठाया करता है! अथवा तेरी वृत्ति (पेटा) ही यही है ' (शाकुं, ५, ७) भृतृंहिर या कालिया यह जानना नहीं चाहते थे, कि कमयोगशास्त्र में स्वार्थ और परार्थ को स्वीकार करके उन दोनों तत्त्वां के तारतम्य-भाव से धर्म-अधर्म या कर्म-अकर्म का निर्णय कैसे करना चाहिये; तथापि परार्थ के लिए स्वार्थ छोड़ देनेवाले पुरुपों को उन्होंने जो मथम स्थान दिया है; वही नीति की दृष्टि से भी न्याय्य है! इस पर इस पन्य के लोगों का यह कहना है, कि " यद्यपि तास्विक दृष्टि से एरार्थ श्रेष्ट है.

<sup>\*</sup> अंग्रेजी में इसे enlightened self-interest कहते हैं। हमने enlightened का भागन्तर 'उदात्त' या 'उच्च' शब्दों से किया है।

तथा परम सीमा की शुद्ध नीति की ओर न देख कर हमें सिर्फ यही निश्चित करना है, कि साधारण व्यवहार में 'सामान्य' मनुष्यों को कैसे चलना चाहिये। भीर इसलिए हम 'उच स्थार्थ' को जो अग्रस्थान देते हैं, वही व्यावहारिक दृष्टि से उचित है। " परना हमारी समझ के अनुसार इस युक्तियार से कुछ लाम नहीं है। बाजार में जितने माप-तील नित्य उपयोग में लाये जाते है. उनमें थीटा बहुत पर्क रहता ही है; बस, यही कारण बतला कर यहि प्रमाणभूत सरकारी मापतील में भी कुछ न्यूनाधिकता रखी जाय तो क्या उनके खोटे-पन के लिए हम अधिकारियों को होय नहीं देगे ? इसी न्याय का उपयोग कर्मयोगभान्त्र में भी किया जा सकता है। नीति-धर्म के पूर्ण शुद्ध और नित्य स्वरूप का शास्त्रीय निर्णय करने के लिए ही नीतिशास्त की प्रकृति हुई है; और इस काम की यहि नीतिशास्त्र नहीं, करेगा, तो हम उसको निष्फल कह सकते हैं। सिन्विक का यह कथन सत्य है, कि ' उच स्वार्थ' सामान्य मनुष्यों का मार्ग है। मर्तृहरि का मत भी ऐसा े ही है। परन्त यदि इस बात की खोज की जाय, कि पराकाश की नीतिमत्ता के विषय में उक्त सामान्य लोगों का क्या मत है: तो यह मार्म होगा. कि सिव्विक ने उच स्वार्थ को जो महत्त्व दिया है, यह भूल है। क्योंफि साधारण लोग, मी यही कहते हैं, कि निष्कलंक नीति के तथा सत्पुरुपों के आचरण के लिए यह कामचलाऊ मार्ग श्रेयस्कर नहीं है। इसी वात का वर्णन मर्नहरि ने उक्त श्लेक में किया है।

आधमीतिक मुखवादियों के तीन वगों का अब तक वर्णन किया गया — (१) केवल स्थार्था (२) दूदर्शी स्वार्था और (३) उमयवादी अर्थात् उच स्वार्थी। इन तीन वगों के मुख्य दोप भी वतला दिये गये हैं; परन्तु इतने ही ने सब आधिमीतिक पन्य पूरा नहीं जो जाता। उसके आगे का — और सब आधिमीतिक पन्य पूरा नहीं जो जाता। उसके आगे का — और सब आधिमीतिक पण्डतों ' ने यह प्रतिपादन किया है, कि 'एक ही मनुष्य के मुख को न देख कर — किन्तु सब मनुष्यजाति के आधिमीतिक सुख-दुःख के तारतम्य को देख कर ही — नैतिक कार्य-अकार्य का निर्णय करना चाहिये।' एक ही इन्त्य से, एक ही समय में, समाज के या संवार के सब लोगों को मुख होना असंभव हैं। कोई एक बात किसी को सुखकारक माल्यम होती है, तो वही दूसरे को दुःखदायक हो जाती है। परन्तु

<sup>\*</sup> Sidgwick's Methods of Ethies, Book I, Chap. II. § 2. pp. 18-19; also, Book IV, Chap. IV. § 3p. 474. यह तीसरा पत्य द्रष्ट सिविवक का निकाला हुआ नहीं है, सामान्य हिगक्षित अंग्रेज लोक प्रायः हसी पत्थ के अनुयायी है। इसे Common-sense morality कहने हैं।

<sup>ं</sup> बेन्येम मिल आदि पण्डित इस पन्य के अग्रुआ है। Greatest good of the greatest number का हमने 'अधिकाश छोगों का अधिक सुख 'यह भाषान्तर किया है।

चैसे पुष्प को प्रकांश नापसन्द होने के कारण कोई प्रकाश ही को त्याच्य नहीं कहता. उसी तरह यदि किसी विशिष्ट संप्रदाय को कोई बात लामदायक मालुम न हो. तो कर्मयोगशास्त्र में भी यह नहीं कहा वा चकता, कि वह चभी लोगों को हितावह नहीं है। और, इसी टिए 'सब दोगों का सुख ' इन शब्दों का अर्थ मी ' अधिकांश होगों का अधिक सुख ' कहना पड़ता है। इन पन्य के मत का सारांश यह है, कि जिससे अधिकांश लोगों का अधिक सुख हो, उसी बात की नीति की हिष्टे से उचित और ग्राह्म मानना चाहिये, और उसी प्रकार का आचरण करना इस संसार में मन्प्य का सच्चा कर्तव्य है। अधिमौतिक सखवादियों का उक्त -तत्त्व आध्यात्मिक पन्थ को मंजूर है। यह यह कहा जाय तो भी कोई आपित्त नहीं कि आध्यात्मिकवादियों ने ही इस तत्त्व की अत्यन्त प्राचीन काल में दूँद निकाल था। और भेट इतना ही है, कि अब आधिमौतिकबादियों ने उसका एक विशिष्ट रीति से उपयोग किया है। तुकाराम महाराज ने कहा है, कि 'सन्तजनों की विभृतियाँ केवल जगत् के कल्याण के लिए है - वे लोग परीपकार करने में अपने शरीर को कप्ट दिया करते है। अर्थात् इस तत्त्व की सचाई और योग्यता के विषय में कुछ भी सन्देह नहीं है। स्वयं श्रीमद्भगवद्गीता में ही, पूर्णयोगयुक्त अर्थात् कर्मयोगयुक्त ज्ञानी पुरुषों के लक्षणों का वर्णन करते हुए, यह वात हो चार स्पष्ट कही गई है, कि वे लोग 'सर्वभृतहिते रताः' अर्थात् सत्र प्राणियों का कल्याण करने ही में निमम रहा करते हैं (गीता ५. २५; १२.४) इस बात का पवा दूसरे प्रकरण में दिये हुए महाभारत के 'यद्भृतहितमत्यन्तं तत् सत्यमिति घारणा वचन से स्पष्टतया चलता है, कि धर्म-अधर्म का निर्णय करने के लिए हमारे शास्त्रकार इस तत्त्व को हमेशा ध्यान में रखते थे। परन्तु हमारे शास्त्रकारों के कथनानुसार 'सर्वभृतहित' को ज्ञानी पुरुषों के आचरण का बाह्य छन्नण समझ कर धर्म-अधर्म का निर्णय करने के किसी विशेष प्रसंग पर स्थलमान से उस तत्त्व का उपयोग करना एक बात है। और उसी को नीतिमत्ता का सर्वस्व मान कर -दुसरी किसी बात पर विचार न करके - केवल इसी नींव पर नीतिशास्त्र का भंड्य भवन निर्माण करना दूसरी बात है। इन दोनों में बहुत भिन्नता है। आधिमीतिक पण्डित दूसरे मार्ग को स्वीकार करके प्रतिपादन करते हैं, कि नीतिशास्त्र का अध्यात्म-विद्या से कुछ भी संबन्ध नहीं है। इसलिए अब यह देखना चाहिये, कि उनका कहना कहाँ तक युक्तिसंगत है। 'सुख' और 'हित' दोनों शब्दों के अर्थ में बहुत मेर है। परन्तु यदि इस मेर पर भी घ्यान न दें, और 'सर्वभृत' का अर्थ ' अधिकांश लोगों का अधिक सुख ' मान लें, और कार्य-अकार्य-निर्णय के काम में केवल इसी तस्व का उपयोग करें; तो यह साफ दीख पड़ेगा कि वही वही अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। मान लीजिये, कि इस तत्त्व का कोई आधिभौतिक पण्डित अर्जुन को उपदेश देने लगता, तो वह अर्जुन से क्या कहता? यही न, कि यदि युद्ध में चय मिलने पर अधिकांश लोगों का अधिक सुख होना संमव है तो भीष्म पितामह को भी मार कर युद्ध करना तेरा कर्तन्य है। दीखने को तो यह **उपटेश वहुत सीधा और सहज दीखेँ पडता है; परन्तु कुछ विचार करने पर इसकी** अपूर्णता और अडचन समझ में आ जाती है। पहले यही सोचिये, कि अधिक यानी कितना ? पाण्डवों की सात अक्षोहिणियों थीं और कोरवा की ग्यारह । इसलिए यदि पाण्डवों की हार हुई होती तो कीरवों को सुख हुआ होता। क्या, उसी यक्तिवाद से पाण्डवों का पक्ष अन्याय्य कहा जा सकता है ? भारतीय युद्ध ही की बात कीन कहे; और भी अनेक अवसर ऐसे हैं कि जहाँ नीति का निर्णय केवल संख्या से कर वैठना वडी भारी भूल है। व्यवहार में सब लोग यही समझते हैं कि लाखों दुर्वनों को सुख होने की अपेक्षा एक ही सजन को जिससे सुख हो, वही सचा सत्कार्य है। इस समझ को सच बतलाने के लिए एक ही सजन के मुख को लाख दुर्जनों के सुख की अपेक्षा अधिक मृत्यवान् मानना पढेगा; और ऐसा करने पर 'अधिकांश छोगों का क्षिक बाह्य र सुखवाला ( जो कि नीतिमत्ता की परीक्षा का एकमात्र साधन माना गया है ) विद्धान्त उतना ही शिथिल हो जाएगा। इसलिए कहना पड़ता है, कि लोक-संख्या की न्यूनाधिकता का नीतिमत्ता के साथ कोई नित्य-संबन्ध नहीं हो सकता। यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है, कि कभी जो बात साधारण छोगों को सुखदायक माञ्स होती है, वहीं बात किसी दूरदर्शी पुरुप को परिणाम में सब के लिए हानिपद टील पहती है। उटाहरणार्थ, सांक्रेटीन और इसामधीह को ही लीजिये। दोनों अपने अपने मत को परिणाम में करवाणकारक समझ कर ही अपने देशवन्युओं को उसका उपदेश करते थे; परन्तु इनके देशवन्युओं ने इन्हें 'समाज के शत्र ' समझ कर मीत की सजा टी। इस विषय में 'अधिकांश लोगों का अधिक सुख ' इसी तत्त्व के अनुसार उस समय होगों ने और उनके नेताओं ने मिक कर आचरण किया था; परन्तु अब इस समय हम यह नहीं कह सकते, कि उन लोगों का वर्ताव न्याययुक्त था। सारांश, यदि ' अधिकांश होगो के अधिक सुख ' की ही धण भर के लिए नीति का महतत्त्व मान लें. तो भी उससे ये प्रश्न इल नहीं हो सकते, कि लाखों-करोड़ों मनुष्यों का सुख किसमें है। उसका निर्णय कीन कैसे कर ? साधारण अवसरों पर निर्णय करने का यह काम उन्हीं होगा की साप दिया जा सकता है, कि जिनके बारे में सुख-दुःख का प्रश्न उपस्थित हो। परन्तु साधारण अवसर में इतना प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। और बन्न विशेष कठिनाई का कोई समय आता है, तब साधारण मनुष्यों में यह जानने की दोपरहित शक्ति नहीं रहती, कि हमारा सुख किस वात में है। ऐसी अवस्था में यदि इन साधारण और अधिकारी होगों के हाथ-नीति यह अकेला तत्त्व 'अधिकांश छोगों का अधिक सुख ' लग जाय, तो वही भयानक परिणाम होगा; जो बैतान के हाय में मबाल देने से होता है। यह बात उक्त दोनों उदाहरणों (साकेटीज ओर क्राइस्ट) से

मंही मंति प्रकट हो जाती है। इस उत्तर में कुछ जान नहीं, कि 'नीतिधर्म का हमारा तत्त्व शृद्ध और सचा है; मूर्ज छोगों ने उसका दुक्पयोग किया तो हम क्या कर सकते हैं?' कारण यह है, कि यद्यिप तत्त्व शृद्ध और सचा हो, तथापि उसका उपयोग करने के अधिकारी कौन हैं, वे उनका उपयोग कन और कैसे करते हैं, इत्यादि बातों की मर्यादा मी, उसी तत्त्व के साथ देनी चाहिये। नहीं तो संमव है, कि हम अपने को साकेटीज के सहश्च नीति-निर्णय करने में समर्थ मान कर अर्थ का अनर्थ कर जैठें।

केतल संस्था की दृष्टि से नीति का उचित निर्णय नहीं हो सकता; और इस वात का निश्चय करने के लिए कोई भी वाहरी साधन नहीं कि अधिकाश लोगों का अधिक सुख किस में है। इन दो आक्षेपों के सिना इस पन्ध पर और भी बड़े बड़े आक्षेप किये वा सकते हैं। वैसे, विचार करने पर यह अपने आप ही मात्स हो जाएगा, कि किसी काम के केवल बाहरी परिणाम से ही उसको न्याय्य अथवा अन्याय्य कहना बहुधा असंभव हो जाता है। हम लोग किसी घड़ी को उसके ठीक ठीक समय वतलाने न वतलाने पर, अच्छी या खराव कहा करते हैं। परन्तु इसी नीति का उपयोग मनुष्य के कार्यों के संबन्ध में करने के पहले हमें यह बात अवय्य ध्यान में रखनी चाहिये, कि मनुष्य, बड़ी के समान कोई यन्त्र नहीं है। यह शत सच है, कि सब सत्पूरुप दरात के कल्याणार्थ प्रयत्न किया करते हैं। परन्त इससे यह उलटा अनुमान निश्चयपूर्वक नहीं किया जा सकता. जो भी देखना चाहिये, कि मनुष्यका अन्तः करण कैसा है। यंत्र और मनुष्य में यदि कुछ भेट है तो यही, कि एक हृदयहीन है, और दूसरा दृदययुक्त है; और इसी लिए अज्ञान से या भूल से किये गये अपराध को कायरे में खम्य मानते है। तात्पर्य, कोई काम अच्छा है या बुरा, घम्ये है या अधर्म, नीति का है अथवा अनीति का. इत्यादि वातो का सन्दा निर्णय उस काम के केवल बाहरी फल या परिणाम - अर्थात् वह अधिकांश लोगों को अधिक सुख देगा. कि नहीं इतने ही – से नहीं किया जा सकता। उसीके साथ साथ यह भी जानना चाहिये, कि उस काम को करनेवाले की बुद्धि, वासना या हेतु कैसा है। एक समय की बात है, कि अमेरिका के एक बड़े शहर में सब टोगों के सुख और उपयोग के लिए ट्रामवे की बहुत आवश्यकता थी। परन्तु सरकारी अधिकारियाँ की आजा पाये त्रिना ट्रामवे नहीं बनाई जा सकती थी। सरकारी मंजूरी मिल्ने में बहुत देरी हुई। तव ट्रामने के न्यवस्थापक ने अधिकारियों को रिश्वत दे कर जल्द ही मंजूरी छे छी। ट्रामवे वन गई और उससे शहर के सन कोगों की सुविधा और फायदा हुआ। कुछ दिनों के बाद रिश्वत की बात प्रकट हो गई; और उस व्यवस्थापक पर फीनटारी मुकदमा चलाया गया। पहली च्यूरी (पंचायत) का एकमत नहीं हुआ; इसलिए दूसरी च्यूरी चुनी गई। दूसरी च्यूरी ने व्यवस्थापक को दोषी ठहराया। अतएव उसे सजा दी गई। इस उदाहरण में

' अधिक लोगों के अधिक सुख 'बाले नीतितस्व से काम चलने का नहीं। क्योंकि यद्यपि ' घूस देने से ट्रामने बन गई ' यह बाहरी परिणाम अधिक सुखदायक था; तथापि इतने ही से घस देना न्याय्य हो नहीं सकता। क दान करने की अपना धर्म ( वातव्य ) समझ कर निष्काम-बुद्धि से वान करना, और कीर्ति के लिए तथा अन्य फल की आशा से दान करना, इन दो कृत्यों का बाहरी परिणाम यद्यपि एक सा हो. तथापि श्रीमद्भगवद्गीता में पहले दान को सारिवक और दसरे की राजस कहा है ( गीता १७. २०. २१ )। और यह भी कहा गया है. कि यदि वही दान कुपात्रों को टिया जाय. तो वह तामस अथवा गर्हा है। यदि किसी गरीव ने एक-आध धर्म-कार्य के लिए चार पैसे दिये और किसी अमीर ने उसी के लिए सी स्पये दिये, तो लोगों मे दोनों की नैतिक योग्यता एक ही समझी जाती। परन्तु यदि केवल 'अधिकांश लोगों का अधिक सुख ' किसमें है. इसी बाहरी साधनदारा विचार किया जाय, तो ये दोनों दान नैतिक दृष्टि से समान योग्यता के नहीं कहे जा सकते। ' अधिकांश लोगों का अधिक सख ' इस आधिमीतिक नीति-तत्त्व में जो बहुत बड़ा होव है, बहु यही है, कि इसमें कर्ता के मन के हेतु या भाव का कुछ भी विचार नहीं किया जाता। और यहि अन्तःस्य हेतु पर ध्यान हैं, तो इस प्रतिज्ञा से विरोध खड़ा हो जाता है, कि अधिकाश छोगों का अधिक मुख ही नीतिमत्ता की एकमात्र कसीटी है। कायदा-कानून बनानेवासी समा अनेक व्यक्तियों के समृह से बनी होती है। इसलिए उक्त मत के अनुसार इस सभा के बनाये हुए कायदों या नियमीं की योग्यता-अयोग्यता पर विचार करते समय यह जानने की कुछ आवश्यकता ही नहीं. कि समासदों के अन्तःकरणों में कैसा माव था-हम लोगों को अपना निर्णय केवल इस बाहरी विचार के आधार पर कर लेना चाहिये, कि इनके कायदा से अधिकों को अधिक सुख हो सकेगा या नहीं। परन्तु, उक्त उदाहरण से यह साफ साफ़ ध्यान में आ सकता है, कि सभी स्थाना में यह न्याय उपयुक्त हो नहीं सकता। हमारा यह कहना नहीं है, कि ' अधिकाश लोगों का अधिक सख या हित ' - वाला तत्त्व बिलकल ही निरूपयोगी है। केवल वाह्य परिणामी का विचार करने के लिए उससे वर कर दूसरा तत्त्व कहीं नहीं मिलेगा। परन्तु हमारा यह कथन है, कि जब नीति की दृष्टि से किसी बात को न्याय्य अथवा अन्याय्य कहना हो. तन केवल नाह्य परिणामों को देखने से काम नहीं चल सकता। उसके लिए और भी कई वातों पर विचार करना पड़ता है । अतएव नीतिमत्ता का निर्णय करने के लिए पूर्णतया इसी तत्त्व पर अवलवित नहीं रह सकते । इसलिए इससे भी अधिक निश्चित और निर्दोप तत्त्व को खोज निकालना आवश्यक है। गीता में जो यह कहा गया है, कि 'कर्म की अपेक्षा से बुद्धि श्रेष्ठ है। (गी. २. ४९) उसका भी यही अभिप्राय है। यदि क्षेत्रल बाह्य कर्मी पर ध्यान टें. तो वे बहुधा भ्रामक होते हैं। 'स्नान-संध्या,

<sup>\*</sup> यह उदाहरण डॉक्टर पॉल करस की The Ethical Problem ( pp. 58, 59, 2nd Ed. ) नामक पुस्तक से लिया है।

तिलक-माला ' इत्यादि बाह्य कमों के होते हुए भी 'पेट में की घान्नि ' का महकते रहना असंमव नहीं है, परन्तु यदि हृदय का भाव श्रद्ध हो, तो बाह्य कमें का कुछ भी महत्त्व नहीं रहता। 'सुद्रामा के मुट्टी भर चावल' सरीखे अत्यन्त अल्प बाह्य कर्म की धार्मिक और तैतिक योग्यता. अधिकांश लोगों को अधिक सख देनेवाले हजारी मन अनाज के बराबर ही समझी जाती है। इसी लिए प्रसिद्ध जर्मन तत्त्वज्ञानी काण्टनेक कर्म के बाह्य और हृश्य परिणामों के तारतम्य-विचार को गौण माना है। एवं नीतिशास्त्र के अपने विवेचन का प्रारंभ कर्ता की शुद्ध बुद्धि (शुद्ध भाव) ही से किया है। यह नहीं समझना चाहिये, कि आधिमीतिक सुखवाद की यह न्यूनता बड़े बड़े आधिमीतिक-वादियों के ध्यान में नहीं आई। हयुमने † स्पष्ट लिखा है – जब कि मनुष्य का धर्म (काम या कार्य) ही उसके शील का द्यातक है, और इसी लिए वह लोगों में वही नीतिमत्ता का दर्शक भी माना जाता है, तब केवल बाह्य परिणामा ही से उस कर्म की प्रशंसनीय या गर्हणीय मान लेना असंभव है। यह बात मिल साहब को भी मान्य है. कि ' किसी कर्म की नीतिमत्ता कर्ना के हेतुपर अर्थात् वह उसे जिस बुद्धि या भाव से करता है, उस पर पूर्णतया अवलंबित रहती है!' परन्तु अपने पक्षमण्डन के लिए मिल साहब ने यह युक्ति भिडाई है, कि ' बब तक बाह्य कमें। में कोई भेर नहीं होता तब तक कर्म की नीतिमत्ता में कुछ फर्क नहीं हो सकता । चाहे कर्ता के मन में उस काम को करने की वासना किसी भाव से हुई हो '। शिल की इस युक्ति में सांप्रदायिक आग्रह दीख पडता है: क्योंकि बुद्धि या माव में भिन्नता होने के कारण यद्यपि दो कर्म दीखने में एक ही से हों. तो भी वे तत्त्वतः एक योग्यता के कमी नहीं हो सकते। और इसी लिए मिल साहन की कही हुई ' जब तक ( बाह्य ) कमों में भेड़ नहीं होता, इत्यादि ' मर्यादा को ग्रीन साहब! निर्मल बतलाते है। गीता का भी यह अभिप्राय है। इसका कारण

<sup>\*</sup> Kant's Theory of Ethics, (trans, by Abbott) 6th Ed. p. 6.

<sup>† &</sup>quot;For as actions are objects of our moral sentiment, so far only as they are indications of the internal character, passions and affections, it is impossible that they can give rise either to praise or blame, where they proceed not from these principles, but are derived altogether from external objects." - Humes Inquiry concerning Human Understanding, Section VIII Part II (p. 368 of Hume's Essays - The World Library Edition).

<sup>§ &</sup>quot;Morality of the action depends entirely upon the intention, that is, upon what the agent wills to do. But the motive, that is, the feeling which makes him will so to do, when makes no difference in the act, makes none in the morality." Mill's Utilitarianism, p. 27.

<sup>‡</sup> Green's Proleyomena to Ethics § 292 note p. 348. 5th Cheaper Edition.

गीता में यह बतलाया गया है, कि यह एक ही धर्म-कार्य के लिए दो मनुष्य बराबर धनमदान करें, तो भी — अर्थात् दोनों के बाह्य धर्म एकसमान होने पर भी — दोनों की बुद्धि या मान की भिन्नता के कारण एक दान सास्विक और दूसरा राजस या तामस भी हो सकता है। इस विषय पर भी अधिक विचार प्रजी और पश्चिमी मतों की बुल्ना करते समय करेंगे। अभी केवल इतना ही देखना है, कि धर्म के केवल बाहरी परिणाम पर ही अवलंबित रहने के कारण, आधिमीतिक सुखवाद की श्रेष्ठ श्रेणी भी नीति-निर्णय के काम में कैवी अपूर्ण सिद्ध हो जाती है; और इसे सिद्ध करने के लिए हमारी समझ में मिल साहब की श्रुक्ति काफी है।

'अधिकाश लोगो का अधिक सख '-वाले आधिमीतिक पन्य में सब से मारी दोष यह है, कि उसमें कर्ता की बुद्धि या भाव का कुछ मी विचार नहीं किया जाता। मिल साहन के लेख ही से यह स्पष्टतया सिद्ध हो जाता है, कि उस (मिल) की युक्ति को सच मान कर भी इस तत्त्व का उपयोग सब स्थानों पर एक-समान नहीं किया जा सकता। क्योंकि वह क्षेवल बाह्य फल के अनुसार नीति का निर्णय करता है. अर्थात उसका उपयोग किसी विशेष मर्यादा के भीतर ही किया जा सकता है; या यों कहिये कि वह एकटेशीय है। इसके सिवा इस मत पर एक और भी आक्षेप किया जा सकता है, कि स्वार्थ की अपेक्षा परार्थ क्यों और कैसे श्रेष्ठ है ? – इस प्रश्न की कुछ भी उपपत्ति न बतला कर ये लोग इस तत्त्व को सच मान लिया करते हैं। फल यह होता है कि उच स्वार्थ की वेरोक वृद्धि होने लगती है। यदि स्वार्थ और परार्थ दोनों वार्ते मनप्य के जन्म से ही रहती हैं. अर्थात् स्वामाविक हैं; तो प्रश्न होता है, कि मैं स्वार्थ की अपेक्षा लोगों के सुख को अधिक महत्त्वपूर्ण क्यों समृद्धं ? यह उत्तर तो सन्तोपदायक हो ही नहीं सकता. कि तुम अधिकांश लोगों के अधिक सुख को देख कर ऐसा करो। क्योंकि मूल प्रश्न ही यह है, कि मैं अधिकांश लोगों के अधिक सुख के लिए यत्न क्यों करूँ ? यह बात सच है. कि अन्य लोगों के हित में अपना भी हित संमिलित रहता है। इसलिए यह प्रश्न इमेशा नहीं उठता, परनत आधिमीतिक पन्य के उक्त तीसरे वर्ग की अपेक्षा इस अन्तिम (चौथे) वर्ग में यही विशेषता है, कि इस आधिमीतिक पन्य के छोग यह मानते हैं, कि जब स्वार्थ और परार्थ में विरोध खड़ा हो जाय, तब उच स्वार्थ का त्याग करके परार्थ साधन ही के लिए यत्न करना चाहिये। इस पन्य की उक्त विशेपता की कुछ मी उपपत्ति नहीं दी गई है। इस अमाव की ओर एक विद्वान आधिभौतिक पण्डित का ध्यान आकर्षित हुआ। उसने छोटे कीडों से लेकर मनुष्य तक सब सजीव प्राणियों के व्यवहारों का खूब निरीक्षण किया; और अन्त में उसने यह िखान्त निकाला, कि कब कि छोटे कीडों से लेकर मनुष्यों तक में यही गुण अधिका-धिक बढता और प्रकट होता चला आ रहा है, कि वे स्वयं अपने ही समान अपनी सन्तानों और जातियों की रक्षा करते हैं: और किसी को दुःख न देते हुए अपने

बन्धुओं की यथाएंमव सहायता करते हैं; तब हम कह सकते हैं, कि सजीव सृष्टि के आचरण का यही - परस्पर-सहायता का गुण - प्रधान नियम है। सजीव सृष्टि में यह नियम पहले पहले सन्तानीत्पादक और सन्तान के लालन-पालन के बारे में दीख पडता है। ऐसे अत्यन्त सूच्म कीड़ों की सृष्टि को देखने से - कि जिसमें स्त्री-पुरुष का कुछ मेट नहीं है - ज्ञात होगा - कि एक कीड़े की देह बढ़ते बढते फुट बाती हैं: और उससे दो कीडे वन जाते हैं। अर्थात् यही कहना पड़ेगा, कि सन्तान के लिए - दसरे के लिए - यह कीडा अपने शरीर को भी त्याग देता है। इसी तरह सजीव सृष्टि में इस कीड़े से ऊपर के डर्ने के स्त्री-पुरुषातम प्राणी मी अपनी अपनी सन्तान के पालन-पोपण के लिए स्वार्थ-त्याग करने में आनन्दित हुआ करते हैं। यही गुण बढ़ते बढ़ते मनुष्य-जाति के असम्य और बंगली समान में भी इस रूप में पाया जाता है, कि लोग न केवल अपनी सन्तानों की रक्षा करने में - किन्तु अपने जाति-माइयों की सहायता करने में – मी सुख से प्रवृत्त हो जाते हैं। इसलिए मन्ष्य को – जो कि सबीव सृष्टि का शिरोमणि हैं ~ स्वार्थ के समान परार्थ में भी सुख मानते हुए, सृष्टि के उपर्युक्त नियम की उन्नति करने तथा स्वार्थ और परार्थ के वर्तमान विरोध को समूल नष्ट करने के उद्योग में लगे रहना चाहिये। वस इसी में उसकी इतिकर्तव्यता है। # यह युक्तिबाद बहुत ठीक है; परन्तु यह तस्य कुछ नया नहीं है, कि परीपकार करने का सद्गुण मूक सृष्टि में भी पाया जाता है। इसलिए उसे प्रमान्धि तक पहुँचाने के प्रयत्न में ज्ञानी मन्प्यों को सदेव छगे रहना चाहिये। इस तत्त्व में विशेषता सिर्फ यही है, कि आवकल आधिमौतिक शास्त्रों के ज्ञान की बहुत वृद्धि होने के कारण इस तत्त्व की आधिमौतिक उपपत्ति उत्तम रीति से वतलाई गई है। यद्यपि हमारे शास्त्रकारों की दृष्टि आध्यत्मिक है, तथापि हमारे प्राचीन ग्रन्थों में कहा है कि -

### अष्टादशपुराणानां सारं सारं समुद्धतम् । परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम् ॥

'परोपकार करना पुण्यकर्म है और दूसरों को पीडा देना पापकर्म है। वह यही अठारह पुराणों का सार है।' मर्नृहरि ने भी कहा है, कि 'स्वार्थों यस्य परार्थ एव स पुमान् एकः सतां अग्रणिः' – परार्थ ही को निस मनुष्य ने अपना स्वार्थ बना िस्या है, वही सब सत्पुचपों में श्रेष्ठ है। अच्छा, अब यदि छोटे की ड्रों से मनुष्य तक की सिष्ट की उत्तरीत्तर कमवाः बद्ती हुई श्रेणियों को देखें, तो एक और भी प्रश्न उठता है। वह यह है – क्या, मनुष्यों में केवल परोपकारवृद्धि ही का उत्कर्ष

<sup>\*</sup> यह उपपत्ति स्पेन्सर के Data of Ethics नामक ग्रन्थ में दी हुई है। स्पेन्सर ने मिल को एक पत्र लिख कर स्पष्ट कह दिया था, कि मेरे और आपके मत में क्या भेद हैं। उस पत्र के अवतरण उक्त ग्रन्थ में दिये गये हैं। pp. 57, 123. Also see Bain's Mental and Moral Science.pp. 721, 722 (Ed. 1875).

हुआ है, या उसी के साथ उनमें स्वार्थ-बुद्धि, दया, उदारता, दूरदृष्टि, तर्क, शूरता, भृति, क्षमा, इन्द्रियनिग्रह इत्यादि अनेक अन्य सास्विक सद्गुणा की भी दृद्धि हुई है। जब इस पर विचार किया जाता है, तब कहना पटता है, कि अन्य सब सबीव प्राणियों की अपेक्षा मनुष्यों में सभी सदगुणों का उत्कर्प हुआ है। इन सब सास्विक गणों के समह को 'मनुष्यत्व' नाम दीजिये। अब यह बात सिड हो चुकी, कि परोपकार की अपेक्षा मनुष्यत्व की हम श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसी अवस्था में किसी कर्म की योग्यता-अयोग्यता या नीतिमत्ता का निर्णय करने के लिए उस कर्म की परीक्षा केवल परोपकार ही की दृष्टि से नहीं की जा सकती – अब उस काम की परीक्षा मनुष्यत्व की दृष्टिसे - अर्थात् मनुष्यजाति में अन्य प्राणियों की अपेक्षा जिन जिन गुणों का उत्कर्प हुआ है, उन सब को ध्यान रख कर ही - की जानी चाहिये। अकेले परोपकार को ध्यान में रख कर कुछ-न-कुछ निर्णय कर छेने के बडले अब तो यही मानना पड़ेगा, कि जो कर्म सब मनुष्यों के 'मनुष्यत्व' या 'मनुष्यपन' को शोमा दे, या जिस कर्म से 'मनुष्यस्य' की दृद्धि हो, वही, सत्कर्म और वही नीति-धर्म है। यह एक बार इस व्यापक दृष्टि को स्वीकार कर लिया जाय, तो 'अधिकांश लोगों का अधिक सख ' उक्त दृष्टि का एक अत्यन्त छोटा भाग हो। जाएगा – दुस मत में कोई स्वतन्त्र महत्त्व नहीं रह जाएगा, कि सब कमों के धर्म-अधर्म या नीतिमत्ता का विचार केवल 'अधिकांश लोगों का अधिक सुख ' तत्त्व के अनुसार किया जाना चाहिये --और तब तो धर्म-अधर्म का निर्णय करने के लिए मनुष्यत्व ही का विचार करना अवस्य होगा। और जब हम इस बात का सुक्रम विचार करने लगेंगे, कि 'मनुष्यपन' या मनुष्यत्त्व का यथार्थ स्वरूप क्या है, तब हमारे मन में याजवरूक्य के अनुसार ' आत्मा वा अरे द्रएव्यः ' यह विपय आप-ही-आप उपस्थित हो नाएगा । नीतिशान्त्र का विवेचन करनेवाले एक अमेरिकन ग्रन्थकार ने इस समुज्ञायात्मक मनुष्य के धर्म की ही 'आत्मा' कहा है।

उपर्युक्त विवेचन से यह मालूम हो जाएगा, कि फेबल स्वार्थ या क्षपनी ही विषय-मुख की फिन्छ श्रेणी से बहुते बहुते आधिभीतिक मुखवादियों को भी परोपकार की श्रेणी तक और अन्त में मनुष्यत्व की श्रेणी तक कैसे आना पड़ता है। परन्छ मनुष्यत्व के विषय में भी आधिभीतिकवादियों के मन में प्रायः सब लोगों के बास विषय-मुख ही की कल्पना प्रधान होती है। अत्वप्य आधिभीतिकवादियों की यह अन्तिम श्रेणी भी — जिसमें अन्तःशुद्धि का कुछ विचार नहीं किया जाता — हमारे अध्यात्मवादी शास्त्रकारों के मतानुसार निर्देश नहीं है। यद्यपि इस बात को साधारण तथा मान भी ले, कि मनुष्य का सब प्रयत्न सुख-प्राप्ति, तथा दुःख-निवारण के ही लिए हुआ करता है; तथापि, जब तक पहले इस बात का निर्णय न हो जाय, कि सुख किसमें है — आधिभौतिक अर्थात् साखारिक विषयभोग ही में है, अथवा और किस में है — तब तक कोई भी आधिमीतिक पक्ष ग्राह्य नहीं समझा जा सकता। इस

. बात को आधिमौतिकसुखवाटी भी मानंते हैं, कि शारीरिक सुख से मानसिक सुख की योग्यता अधिक है। पशु को जितने सुख मिल सकते हैं, वे सब किसी मनुष्य को दे कर उससे पूछो कि 'क्या, तुम पशु होना चाहते हो १' तो वह कमी इस बात के लिए राजी न होगा । इसी तरह, ज्ञानी पुरुपों को यह वतलाने की आवश्यकता नहीं कि तत्त्वज्ञान के गहन विचारों से बुद्धि में जो एक प्रकार की शान्ति उत्पन्न होती है, उसकी योग्यता सांसारिक संपत्ति और बाह्योपयोग से हुनार गुनी बढ़ कर है। अच्छा यदि लोकमत को देखें, तो भी यही ज्ञात होगा, कि नीति का निर्णय करना केवल संख्या पर अवलंबित नहीं है। लोग जो कुछ किया करते है, वह सब केवल आधिमौतिक सुख के ही लिए नहीं किया करते - व आधिमौतिक सुख ही को अपना परम उद्देश्य नहीं मानते । वल्कि हम लोग यही कहा करते हैं. कि वाह्य सुखों की कौन कहे. विशेष प्रसंग आने पर अपनी जान की भी परवाह नहीं करनी चाहिये। क्योंकि ऐसे समय में आध्यत्मिक दृष्टि के अनुसार दिन सत्य आदि नीति-वर्मी की योग्यता अपनी जान से भी अधिक है, उनका पालन करने के लिए मनोनिग्रह करने में ही मनुष्य का मनुष्यत्व है। यही हार्ल अर्जुन का था। उसका भी प्रश्न यह नहीं या, कि लडाई करने पर किस को कितना सुख होगा। उसका श्रीकृष्ण से यही प्रश्न था. कि 'मेरा, अर्थात मेरे आत्मा का श्रेय किसमे है सो मुझे वतलाइये ' (गीता २. ७; ३. २)। आतमा का यह नित्य का श्रेय और सुख आतमा की जान्ति में है। इसी लिए बृहदारण्यकोपनिषद (२.४.२) में कहा गया है, कि 'अमृतत्वत्य तु नाशस्ति वित्तेन ' अर्थात् सांसारिक सुखसंपत्ति के यथेष्ट मिल जाने पर मी आत्मसुख और शान्ति नहीं मिल सकती। इसी तरह कठोपनिपट में लिखा है, कि वन मृत्यु ने निवकेता को पुत्र, पौत्र, पशु, धान्य, द्रव्य इत्याटि अनेक पकार की सांसारिक संपत्ति देना चाही, तो उसने साफ जवाव दिया, कि ' मुझे आत्मिनिद्या चाहिये, संपत्ति नहीं।' और 'प्रेय' अर्थात् इन्द्रियों को प्रिय लगनेवाले सांसारिक सुख में तथा 'श्रेय' अर्थात आत्मा के सचे कारण में मेट दिखलाते हरा (कद. १. २. २ में ) कहा है कि -

> श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः । श्रेयो हि धीरोऽभिन्नेयसो वृणीते त्रेयो मन्दो योगक्षेमाद् वृणीते ॥

'जन प्रेय (तात्नालिक बाह्य इन्द्रियसुख) और श्रेय (सचा चिरकालिक कत्याण) ये दोनों मनुष्य के सामने उपिश्वत होते हैं, तव बुद्धिमान् मनुष्य उन दोनों में किसी एक को चुन लेता है। जो मनुष्य यथार्थ में बुद्धिमान् होता है, वह प्रेय की अपेका श्रेय को अपिक पसन्द करता है; परन्तु जिसकी बुद्धि मन्द होती है, उसको आत्मकल्याण की अपेक्षा प्रेय अर्थात् वाह्य सुख ही अधिक अच्छा लगता है।' इस लिए यह मान लेना नहीं, कि संसार में इन्द्रियगम्य विषय-सुख ही मनुष्य का ऐहिक परम उद्देश्य है; तथा मनुष्य को कुछ करता है वह सब केवल बाह्य

अर्थात् आधिमौतिक सुख ही के लिए अथवा अपने दुःखों को दूर करने के लिए ही करता है।

इन्द्रियगम्य बाह्य सुर्खो की अपेक्षा बुद्धिगम्य अन्तःसुख की -अर्थात् आध्यात्मिक सुख की - योग्यता अधिक तो है ही; परन्तु इसके साथ एक बात यह भी है, कि विषय-मुख अनित्य है। वह दशा नीति-धर्म की नहीं है। इस वात को सनी मानते हैं, कि अहिंसा, सत्य आदि धर्म कुछ बाहरी उपाधियों अर्थात् सुखःदुखोंपर अवलंक्ति नहीं हैं; किन्तु ये सभी अवसरों के लिए और सब कामों में एकसमान उपयोगी हो सकते हैं। अतएव ये नित्य हैं। वाहा वातों पर अवलंगित न रहनेवाली, नीति-घमों की यह नित्यता उनमे कहाँ से और कैसे आई - अर्थात् इस नित्यता का कारण च्या है ! इस प्रश्न का आधिमीतिक-वाद से हरू होना असंभव है । कारण यह है. कि यदि बाह्यस्राप्टि के सुल-दुःखों के अवलोकन से युरू विद्वान्त निकाला जाय, तो सब सुख-दुःखो के स्वयावतः अनित्य होने के कारण, उनके अपूर्ण आधार पर बने हुए नीति-सिद्धान्त भी वैसे ही अनित्य होंगे। और, ऐसी अवस्था में मुख-दु:खां की कुछ भी परवाह न करके सत्य के लिए जान टे देने के सत्य-धर्म की जो त्रिकाला-नाधित नित्यता है, वह 'अधिकांग लोगों का अधिक मुख ' के तत्त्व से सिद्ध नहीं हो सकेगी। इस पर वह आक्षेप किया जाता है, कि जब सामान्य व्यवहारी में सत्य के लिए प्राण देनेका समय आ जाता है, तो अच्छे होग भी असत्य पक्ष प्रहण करने में संकोच नहीं करते; और उस समय हमारे शास्त्रकार भी जादा सख्ती नहीं करते: न्तव सत्य आदि धर्मों की नित्यता क्यों माननी चाहिये ! परन्तु यह आक्षेप या दलील ठीक नहीं है: क्योंकि जो लोग सत्य के लिए जान देने का साहस नहीं कर सकते, वे भी अपने मुँह से इस नीति-धर्म की सत्यता को माना ही करते हैं। इसी हिये महाभारत में अर्थ, काम आदि पुरुपार्थी की विद्धि करनेवाले वन न्यावहारिक धर्मी का विवेचन करके, अन्त में भारत-साधित्री में (और विदरनीति में भी) च्यासजी ने सब होगों को यही उपदेश किया है -

> न जातु कामात्र भयात्र छोभाद्धर्म खजेजीवितस्यापि हेतोः। धर्मो निष्यः सुखदुःखे त्वनित्ये जीवो निष्यो हेतुरस्य त्वनित्यः॥

अर्थात् ' मुख-दुःख अनित्य है; परन्तु (नीति) धर्म नित्य है। इसिल्ए मुख की इच्छा हे, मय हे, लोम हे अथवा प्राण-संकृट आने पर भी धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिये। यह बीव नित्य है; और मुखदुःख आदि विषय अनित्य है। ' इसी लिए व्यासजी उपरेश करते हैं, कि अनित्य मुखदुःखों का विचार न करके नित्य-बीव का संवन्ध नित्य धर्म हे ही जोड़ देना चाहिये ( म. मा. स्त. ५. ६; ट. ३६. १२, १२)। यह देखने के लिए, कि व्यासजी का उक्त उपदेश उचित है या नहीं, हमें अब इस बात का विचार करना चाहिये, कि मुख-दुःख का यथार्थ स्वरूप क्या है, और नित्य मुख किसे कहते हैं।

### पाँचवाँ मकरण

# सुखदु:खविवेक

सुखमात्यन्तिकं यतत् बुद्धियाद्यमतीन्द्रियम्।\*

- गीता ६. २१

हुमारे शास्त्रकारों को यह सिद्धान्त मान्य है, कि प्रत्येक मनुष्य सुख प्राप्ति के लिए, प्राप्त सुल की वृद्धि के लिए, दुःल को टालने या कम करने के लिए ही सदैव प्रयत्न किया करता है। भ्राजी भरद्वाज से शान्तिपर्व (म. भा. शां. १९०. ९) में कहते हैं, कि ' इह खड़ अमुमिश्र लोके वस्तुप्रकृक्तयः मुखार्थमभिधीयन्ते । न हातःपरं त्रिवर्गफले विशिष्टतरमस्ति।'-अर्थात् इस लोक तथा परलोक में सारी प्रवृत्ति केवल सुख के लिए है; और घर्म, अर्थ, काम का इसके अतिरिक्त कोई अन्य फल नहीं है। परन्तु शास्त्रकारों का कथन है, कि मनुष्य यह न समझ कर - कि सचा सुख किसमें है -मिय्या सुख ही को सत्य सुख मान बैठता है; और – इस आग्रा से, कि आज नहीं तो कल अवस्य मिलेगा - वह अपनी आयु के दिन न्यतित किया करता है। इतने में, एक दिन मृत्यु के झपेटे में पड़ कर वह इस संसार को छोड कर चल वसता है। परन्तु उसके उदाहरण से अन्य लोग सावधान होने के बदले उसी का अनुकरण करते है। इस प्रकार यह भव-चक चल रहा है, और कोई मनुष्य सचे और नित्य सुख का विचार नहीं करता। इस विषय मे पूरवी और पश्चिमी तत्त्वज्ञानियों में वहा ही मतमेर है, कि यह संसार केवल दुःखमय है, या सुखप्रधान अथवा दुःखप्रधान है। परन्त इन पछवाटों में से सभी को यह बात मान्य है, कि मनुष्य का कल्याण दुःख ना अत्यन्त निवारण करके अत्यन्त सुख-प्राप्ति करने ही में है। 'सुख' शब्द के बद्छे मायः 'हित', 'श्रेय' और 'कारण' शब्दों का अधिक उपयोग हुआ करता है। इनका भेट आगे वतलाया जाएगा। यदि यह मान लिया जाय, कि 'सुल' शब्द में ही सत्र प्रकार के मुख और कल्याण का समावेश हो जाता है, तो सामान्यतः कहा जा सकता है, कि प्रत्येक मनुष्य का प्रयत्न केवल सुख के लिए हुआ करता है। परन्तु इस सिद्धान्त के आधार पर सुख-दुःख का जो लक्षण महामारतान्तर्गत पराशरगीता ( म. मा. शां. २९५. २७ ) में दिया गया है, कि ' यदिष्टं तत्सुखं प्राहुः देप्यं दुःलिमहेप्यते '- जो कुछ हमें इष्ट है वही सुख है; और निसका हम देप करते हैं, अर्थात् जो इमें नहीं चाहिये, वही दु:ख है - उसे शास्त्र की दृष्टि से पूर्ण

<sup>\* &#</sup>x27;जो केवल बुद्धि से बाह्य हो और इन्द्रियोंसे परे हो, उसे आत्यन्तिक सुख कहते है!'

निर्दोप नहीं कह सकते। क्योंकि इस व्याख्या के अनुसार 'इए' शब्द का अर्थ इए वस्तु या पदार्थ भी हो सकता है; और इस अर्थ को मानने से इप पटार्थ को भी मुख कहना पड़ेगा। उदाहरणार्थ, प्यास लगने पर पानी इप्ट होता है; परन्तु इस बाह्य पदार्थ 'पानी' को 'मुख' नहीं कहते। यदि ऐसा होगा, तो नदी के पानी म इबनेवाले के बारे में कहना पड़ेगा, कि वह सुख में हुवा हुआ है। सच वात यह है, कि पानी पीने से जो इन्द्रियत्ति होती है, उसे सुख कहते है। इसमें सन्देह नहीं, कि मनुष्य इस इन्द्रियतृप्ति या सुख को चाहता है; परन्तु इससे यह व्यापक सिद्धान्त नहीं बताया जा सकता. कि जिसकी चाह होती है, वह सब सुख ही है। इसी लिए नैयायिकों ने सुखदुःख को वेदना कह कर उनकी व्याख्या इस तरह से की है ' अनुकुलवेदनीयं सखं ' – जो बेदना हमारे अनुकुल है, वह मुख है; और 'प्रतिकृत-वेदनीयं दुःख ' - जो वेदना हमारे प्रतिकृत है, वह दुःख है। ये वेदनाएँ जन्मिखंड अर्थात मूल ही की और अनुभवगम्य है। इसलिए नैयायिकों की उक्त व्याख्या से बढ कर सुख:दु:ख का अधिक उत्तम लक्षण बतलाया नहीं जा सकता। कोई यह कहे. कि ये वेदनारूप सुख-दुःख केवल मनुष्य के व्यापारों से ही उत्पन्न होते हैं. तो यह बात मी ठीक नहीं है। क्योंकि, कमी कभी देवताओं के कीप से मी बड़े बड़े रोग और दुःख उत्पन्न हुआ करते हैं, जिन्हें मनुष्य को अवस्य भोगना पटता है। इसी लिए वेदान्त-प्रन्थों में सामान्यतः इन मुख-दुःखा के तीन भेद - आधिरैविक, आधिमौतिक और आध्यात्मिक - किये गये हैं। देवताओं की फूपा या कोप से जो सुल-दुःख मिलते हैं उन्हें 'आधिदैविक' कहते हैं। बाह्यसृष्टि के – पृथ्वी आदि-पंचमहाभूतात्मक, पदार्थों का मनुष्य की इन्द्रियों से संयोग होने पर - शीतोष्ण आदि के कारण जो सुखदुःख हुआ करते है, उन्हें 'आधिर्मातिक' कहते हैं। और, ऐसे बाह्य संयोग के बिना ही होनेवाले अन्य सब सुखदु:खों को 'आध्यात्मिक' कहते है। यदि सुख-दुःख का यह वर्गीकरण स्वीकार किया जाय, तो शरीर ही के वात-पित्त आदि दोषों का परिणाम विगड़ जाने से उत्पन्न होनेवाले ज्वर आदि दुःखों को - तथा उन्हीं दोपों का परिणाम यथोचित रहने से अनुमव में आनेवाले, शारीरिक स्वास्थ्य को - आध्यात्मिक सुख-दुःख कहना पडता है। क्योंकि, यद्यपि ये सुख-दुःख पञ्चभृतात्मक शरीर से संबन्ध रखते हैं - अर्थात् ये शारीरिक है -तथापि हमेशा यह नहीं कहा जा सकता, कि ये शरीर से बाहर रहनेवाले पटायों के संयोग से पैदा हुआ है। और इसलिए आध्यातिमक सुख-दुःखो के, वेदान्त की दृष्टि से फिर भी दो मेद – शारीरिक और मानसिक – करने पड़ते है। परन्तु इस प्रकार सुख-दुःखों के 'शारीरिक' और 'मानसिक' हो मेर कर दे, तो फिर आधिरैनिक युख-दुःखों को मिन्न मानने की कोई आवस्यकता नहीं रह जाती। क्योंकि, यह तो स्पष्ट ही है, कि देवताओं की कृपा अथवा क्रोध से होनेवाले सुख-दु:सों को भी आखिर मनुष्य अपने ही शरीर या मन के द्वारा भोगता है। अतएव हमने इस प्रत्य में वेदान्त-प्रत्यों की परिमाण के अनुसार सुख-दुःखों का त्रिविध वर्गीकरण नहीं किया है। कियु उनके दो ही वर्ग (वाह्य या शारीरिक और आम्यन्तर या मानसिक ) किये हैं, और इसी वर्गीकरण के अनुसार, हमने इस प्रत्य में सब प्रकार के शारीरिक सुख-दुःखों को 'आध्यातिक' और सब प्रकार के मानसिक सुख-दुःखों को 'आध्यातिक' कहा है। वेदान्त-प्रत्यों में जैसा तीसरा वर्ग 'आधिदैनिक' दिया गया है, वैसा हमने नहीं किया है। क्योंकि, हमारे मतानुसार सुख-दुःखों का शास्त्रीय रीति से विवेचन करने के लिए यह द्विविध वर्गीकरण ही अधिक सुमीते का है। सुखदुःख का को बेवेचन नीचे किया गया है, उसे पदते समय यह बात अवस्य ध्यान में रखनी चाहिये, कि वेदान्त-प्रत्यों के और हमारे वर्गीकरण में भेद है।

सुख-दुःखों को चाहे आप द्विविध मानिये अथवा त्रिविध, इसमें सन्देह नहीं, कि दुःख की चाह किसी मनुष्य की नहीं होती। इसी लिए वेदान्त और सांख्य ग्रास्त्र (सां. का. १; गी. ६. २१, २२) में कहा गया है, कि सब प्रकार के दुःखों की अत्यन्त निवृत्ति करना और आन्यन्तिक तथा नित्य सुख की प्राप्ति करना ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ है। जब यह बात निश्चित हो चुकी, कि मनुष्य का परम साध्य या उद्देश्य आत्यन्तिक सुख ही है, तत्र ये प्रश्न मन में सहज ही उत्पन्न होते हैं, कि अत्यन्त सत्य और नित्य सुख किसको कहना चाहिये। उसकी प्राप्त होना संमव है या नहीं ? यदि संमव है तो कन और कैसे ? इत्यादि । और जन हम इन प्रश्नों पर विचार करने लगते हैं. तब सब से पहले यही प्रश्न उठता है. कि नैयायिकों के बतलाये हुए रुक्षण के अनुसार सुख और दुःख दोनों मिल मिल स्वतन्त्र वेटनाएँ, 'अनुमव या वस्तु है'. अथवा 'जो उजेला नहीं वह अँघेरा' इस न्याय के अनुसार इन दोनों वेदनाओं में से एक का अभाव होने पर दूसरी संज्ञा का उपयोग किया जाता है। मर्तृहरि ने कहा है, कि 'प्यास से जब मुँह सूख जाता है, तब हम उस दुःख का निवारण करने के लिए पानी पीते हैं। भूख से जब हम व्याकुल हो जाते हैं, तब मिष्टान्न खा कर उस व्यथा को हटाते है; और काम-वासना के प्रदीस होने पर उसकी स्त्रीसंग द्वारा तस करते हैं। ' इतना कह कर अन्त में कहा है कि -

### प्रतीकारो व्याधेः सुखमिति विपर्यस्यति जनः।

'किसी न्याधि अथवा दुःख के होने पर उसका जो निवारण या प्रतिकार किया जाता है, उसी को लोक भ्रमवश्च 'सुख' कहा करते हैं।' दुःखनिवारण के अतिरिक्त 'सुख' कोई मिन्न वस्तु नहीं है। यह नहीं समझना चाहिये, कि उक्त सिद्धान्त मनुष्यों के थिर्फ़ उन्हीं व्यवहारों के विषय में उपयुक्त होता है, जो स्वार्य ही के लिए किये जाते हैं। पिछले प्रकरण में आनन्दिगरि का यह मत वतल्या ही गया है, कि जन हम किसी पर कुछ उपकार करते हैं, तब उसका कारण यहीं होता है, कि उसके दुःख के देखने से हमारी कारण्यवृत्ति हमारे लिए असहा हो गी. र. ७

जाती है; और इस दुःसहत्व की व्यथा को दूर करने के लिए ही हम परोपकार किया करते हैं। इस पक्ष के स्वीकृत करने पर हमें महामारत के अनुसार यह मानना पड़ेगा कि —

## तृष्णार्तिप्रभवं दुःखं दुःखार्तिप्रभवं सुखम्।

' पहले जब कोई तृष्णा उरपन्न होती है, तब उसकी पीड़ा से दुःख होता है; और ं पहल जान कार है हैं हैं। जिस ग्रुख तरपन्न होता है '( शां. २५, २२; १७४. १९)। संक्षेप में इस पन्य का यह कहना है, कि मनुष्य के मन में पहले एक-आघ आशा, बासना या तृष्णा उत्पन्न होती है; और जन उससे दुःख होने लगे, तन उस दुःख का जो निवारण किया जावे, वही मुख कहचाता है। मुख कोई दूसरी मिन्न वस्तु नहीं है। अधिक क्या कहें, उस पन्य के छोगों ने यह भी अनुभव निकाला है, कि मनव्य की सब सासारिक प्रश्नियाँ केवल वासनात्मक और तृष्णात्मक ही हैं। जब तक सब साधारिक कमों का त्याग नहीं किया जाएगा, तब तक वासना या तृष्णा की जड़ उखड़ नहीं सकती; और जब तक तृष्णा या वासना की जड़ नप्ट नहीं है। जाती, तब तक सत्य और नित्य सुख का मिलना भी सम्भव नहीं है। बृहदारण्यक (व. ४.४. २२; वे. स. ३.४.१५) में विकल्प से और जावाल-संन्यास आहि उपनिपदों में प्रधानता से उसी का प्रतिपादन किया गया है; तथा अष्टावक-गीता (९.८; १०.३-८) एवं अवधूतगीता (३.४६) में उसी का अनुवाद है। इस पन्य का अन्तिम विद्धान्त यही हैं, कि जिस किसी को आत्यन्तिक सुख या मोक्ष आत करना है, उसे उचित है, कि वह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी संसार को छोड़ कर संन्यास छे छै। स्मृतिग्रन्थों में जिसका वर्णन किया गया है, और श्रीशंकराचार्य ने किछ्युग में जिसकी स्थापना की है, वह श्रीत-स्मार्त कर्म-संन्यास मार्ग इसी तत्त्व पर चलाया गया है। सच है; यदि सुख कोई स्वतंत्र बस्तु ही नहीं है, जो कुछ है, सो दुःख ही है; और वह मी तृष्णामूलक है, तो इन तृष्णा आदि विचारों को ही पहले समूल नष्ट कर देने पर फिर स्वार्थ और परार्थ की सारी झंझँट आप-ही-आप दूर हो नाएँगी; और तब मन की नो मूल-साम्याबस्या तथा ग्रान्ति है. वही रह जाएगी। इसी अभिमाय से महामारतान्वर्गत शान्तिपर्व के पिंगळगीता में, और मंकिगीता में भी, कहा गया है कि -

#### डच कामसुखं लोके यच दिन्यं महत् सुखम्। मृष्णाक्षयसुखस्यैते नाहतः पोढशीं कलाम्॥

' सांसारिक काम अर्थात् वासना की तृति होने से जो सुख होता है और जो सुख स्वर्ग में मिल्रता है, उन दोनों सुखों की योग्यता तृष्णा के क्षय से होनेवाले सुख के सोल्ड्दे हिस्से के बरावर भी नहीं है ' ( छां. १७४.४८; १७७.४९ )। वैहिक संन्यासमार्ग का ही आंगे चल कर जैन और बीद्धधर्म में अनुकरण किया गया है। इसी लिए इन दोनों धर्मों के प्रत्यों में तृष्णा के दुष्परिणामों का और उसकी त्याज्यता का वर्णन, उपर्युक्त वर्णन ही के समान — और कहीं कहीं तो उससे भी बढ़ा- वहा — किया गया है ( उदाहरणार्थ, 'धम्मपट' के 'तृष्णा-वर्ग' को देखिये )। तिब्बत के बौद्ध धर्मप्रत्यों में तो यहाँ तक कहा गया है, कि महामारत का उक्त स्रोक, बुद्धत्व पाप्त होने पर गौतम बुद्ध के मुख से निकला या।

तृष्णा के जो दुष्परिणाम ऊपर वतलाये गये हैं, वे श्रीमद्भगवद्गीता को मी मान्य हैं। परन्तु गीता का यह सिद्धान्त है, कि उन्हें दूर करने के लिए कर्म ही का त्याग नहीं कर बैठना चाहिये, अतएव यहाँ सुख-दुःख की उक्त उपपत्ति पर कुछ सूक्ष्म विचार करना आवश्यक है। संन्यासमार्ग के लोगों का यह कथन सर्वथा सत्य नहीं माना जा सकता, कि सब सुख तृष्णा आदि दुःखों के निवारण होने पर ही उत्पन्न होता है। एक बार अनुभव की हुई (देखी हुई, सुनी हुई इत्यादि) वस्तु कि जब फिर चाह होती है तब उसे काम, वासना या इच्छा कहते हैं। जब इच्छित बस्तु जल्टी नहीं मिलती, तब दुग्ल होता है; और जब वह इच्छा तीव होने रुगती है. अथवा जब इन्छित वस्त के मिलने पर भी परा सुख नहीं मिलता; भीर उसकी चाह अधिकाधिक बढने लगती है, तत्र उसी इच्छा को तृष्णा कहते हैं; परन्त इस प्रकार केवल इच्छा के तम्णा-स्वरूप में बदल आने के पहले ही, यदि यह इच्छा पूर्ण हो जाय, तो उत्तरे होनेवाले सुख के बारे में हम यह नहीं कह सकेंगे, कि वह तृष्णा-दुःख के क्षय होने से उत्पन्न होता है। उदाहरणार्थ, प्रतिदिन नियत समय पर भोजन मिलता है, उसके बारे में अनुभव यह नहीं है, कि भोजन करने के पहले हमें दुःख ही होता हो। जब नियत समय पर भोजन नहीं मिख्ता तमी हमारा जी भूख से न्याकुल हो जाया करता है - अन्यथा नहीं ! अच्छा, यदि हम मान हैं. कि तृष्णा और इच्छा एक ही अर्थ के द्योतक शब्द है: तो भी यह सिद्धान्त सच नहीं माना जा सकता, कि सब सुख तृष्णामूलक ही है। उराहरण के लिए, एक छोटे बच्चे के मुँह में अचानक एक मिश्री की डली डाल हो ! त्तो क्या यह कहा जा सकेगा, कि उस बच्चे को मिश्री खाने से जो सख हुआ वह पूर्वतृष्णा के क्षय से हुआ है ? नहीं । इसी तरह मान लो, कि राह चलते चलते हम किंंची रमणीय बाग में जा पहुँचे; और वहाँ किंंची पक्षी का मधुर गान एकाएक सुन पड़ा। अथवा किसी मन्दिर में भगवान की मनोहर छवी दीख पड़ी; तब ऐसी अवस्था में यह नहीं कहा जा सकता, कि उस गान के सुनने से, या उस छवि के दर्शन से होनेवाले सख की हम पहले ही से इच्छा किये बैठे थे। सब बात तो यही

<sup>\*</sup> Reckhill's Life of Buddha, p. 33. यह श्लोक 'उदान' नामक पाली प्रन्थ (२.२) में है। परन्तु उसमें ऐसा वर्णन नहीं है कि यह श्लोक ब्रुद्ध के मुल से, उसे 'ब्रद्धत्य' प्राप्त होने के समय निकल था इससे यह साफ़ मालूम हो जाता है, कि यह श्लोक पहले पहल ब्रद्ध के मुलन्ते नहीं निकला था।

है, कि सुख की इच्छा किये विना ही उस समय हमें सुख मिला। इन उदाहरणों पर ध्यान हेने से यह अवस्य ही मानना पड़ेगा, कि सन्यास-मार्गवालों की सुख की उक्त न्याख्या ठीक नहीं है; और यह भी मानना पड़ेमा, कि इन्द्रियों में भली बुरी वस्तुओं का उपयोग करने की स्वामाविक शक्ति होने के कारण जब वे अपना व्यापार करती रहती हैं; और जब कमी उन्हें अनुकूल या प्रतिकृल विषय की प्राप्ति हो जाती है. तब पहले तथ्या या इच्छा के न रहने पर भी हमें सुख-दुःख का अनुभव हुआ करता है। इसी बात पर ध्यान रख कर गीता (२.१४) में कहा गया है, कि 'मात्रासकी' से शीत-उष्ण आदि का अनुभव होने पर सुख-दुःख हुआ करता है। स्रष्टि के बाह्य-पटार्थों को 'मात्रा' कहते हैं। गीता के उक्त पटों का अर्थ यह है, कि जब उन नाह्य-पदार्थों का इन्द्रियों से स्पर्श अर्थात् संयोग होता है, तत्र सुख या दुःख की वेदना उत्पन्न होती है। यही कर्मयोगशास्त्र का भी सिद्धान्त है। कान को कडी आवाज अप्रिय क्यों मालूम होती है ? जिह्ना की मधुर रस प्रिय क्यों लगता है ? आँखों को पूर्ण चन्द्र का प्रकाश आल्हादकारक क्यों प्रतीत होता है ? इत्यादि वार्तों का कारण कोई मी नहीं बतला सकता। हम लोग केवल इतना ही जानते हैं, कि जीम को मधुर रस मिलने से वह सन्तुष्ट हो जाती है। इससे प्रकट होता है, कि भाषिमीतिक सुख का स्वरूप केवल इन्द्रियों के अधीन है: और इसलिए कभी कभी इन इन्द्रियों के न्यापारों को जारी रखने में ही सुख माळ्म होता है - चाहे इसका परिणाम मविष्य में कुछ भी हो। उदाहरणार्थ, कभी कभी ऐसा होता है, कि मन में कुछ विचार आने से उस विचार के सूचक शब्द आप-ही-आप मुँह से बाहर निकल पहते हैं! ये शब्द कुछ इस इरांदे से बाहर नहीं निकाले जाते. कि इनको कोई जान लें: विस्त कमी कमी तो इन स्वामाविक व्यापारों से हमारे मन की गुप्त बात भी प्रकट हो जाया करती है. जिससे हमको उस्टा नुकसान हो सकता है। छोटे बच्चे जब चलना सीखते हैं, तब वे दिनमर यहाँ वहाँ यो ही चलते फिरते रहते हैं। इसका कारण यह है, कि उन्हें चलते रहने की किया में ही उस समय आनन्द मालूम होता है। इसलिए सब सुखों को दु:खाभावरूप हीन कह कर यही कहा गया है, कि 'इन्द्रियस्येन्द्रिस्यार्थे रागद्देषी व्यवस्थिती ' (गीता ३. ३४) अर्थात् इन्द्रियां में और एसके शब्दरपर्श आदि विषयों में को राग (प्रेम) और द्वेप हैं, वे दोनों पहले ही से 'व्यवस्थित' अर्घात स्वतन्त्र-सिद्ध हैं। और अब हमें यही जानना है, कि इन्द्रियों के ये व्यापार आतमा के लिए कल्याणदायक कैसे होंगे या कर लिए जा सकेंगे। इसके लिए श्रीकृष्ण भगवान् का यही उपदेश है, इन्द्रियों और मन की वृत्तियों का नाश करने का प्रयत्न करने के बदले उनको अपने आत्मा के लिए लामदायक बनाने के अर्थ अपने अधीन रखना चाहिये – उन्हें स्वतन्त्र नहीं होने देना चाहिये। मगवान के इस उपदेश में, और तृष्णा तथा उसी के साथ सब मनोवृत्तियों को भी समूल नष्ट करने के लिए कहने में, जमीन-आसमान का अन्तर है। गीता का यह तालर्थ नहीं

है, कि संसार के सव कर्तृत्व और पराक्रम का विल्कुल नाश कर दिया नाय; बिल्क उसके अठारहवे अध्याय (१८.२६) में तो कहा है, कि कार्य-कर्ता में समबुद्धि के साथ पृति और उत्साह के गुणो का होना भी आवश्यक है। इस विषय पर विस्तृत विवेचन आगे किया जाएगा। यहाँ हमको केवल यही नानना है, कि 'सुल' और 'दुःल' दोनों भिन्न चृत्तियाँ हैं, या उनमें से एक दूसरी का अभाव मात्र ही है। इस विषय में गीता का मत उपयुक्त विवेचन से पाठकों के ध्यान में आ ही गया होगा। 'क्षेत्र' का अर्थ बतलाते समय 'सुल' और 'दुःल' की अलग अलग गणना की गई है (गीता १३.६); बल्कि यह भी कहा गया है, 'सुल' सत्त्वगुण का और 'तृष्णा' स्कोगुण का लक्षण हैं (गीता १४.६,७); और सत्त्वगुण तथा रजोगुण दोनों अलग हैं। इससे भी मगवद्गीता का यह मत साफ़ माल्यम हो जाता है, कि सुल और दुःल दोनों एक दूसरे के प्रतियोग है; और भिन्न भिन्न दो चृत्तियाँ है। अठारहवे अध्याय में राजन त्याग की जो न्यूनता दिखलाई है, कि 'कोई भी काम यदि दुःलकारक है, तो उसे छोड़ देने से त्यागफल नहीं मिल्ता; किन्तु ऐसा त्याग राजन कहलाता है' (गीता १८.८), वह भी इस सिद्धान्त के विरद्ध है, कि 'सत्त्व सुल तृंप्णा-क्षय मूलक ही है।'

अत्र यदि यह मान हें, कि सत्र सुख तृष्णा-श्रय-रूप अथवा दुःखामावरूप नहीं है; और यह भी मान ले, कि मुख-दु:ख दोनों खतंत्र वस्तु हैं; तो मी (इन दोनों वेदनाओं के परस्पर-विरोधी या प्रतियोगी होने के कारण ) यह दसरा प्रश्न उपस्थित होता है, कि जिस मनुष्य को दुःख का कुछ भी अनुभव नहीं है, उसे सुख का स्वाद मालूम हो सकता है या नहीं ? कुछ छोगों का तो यहाँ तक कहना है, कि दुःख का अनुमव हुए बिना सुख का स्वाद ही नहीं मालूम हो सकता। इसके विपरीत, स्वर्ग के देवताओं के नित्यमुख का उदाहरण दे कर कुछ पण्डित प्रतिपादन करते हैं, कि सुख का स्वाद मालूम होने के लिए दुःख के पूर्वानुमय की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस तरह किसी भी खंटे पटार्थ को पहले चले बिना ही शहर, गुड, शकर, आम, केला इत्यादि पदार्थों का भिन्न भिन्न मीठापन मालूम हो जाया करता है, उसी त्तरह सुख के भी अनेक प्रकार होने के कारण पूर्व-दुःखानुभव के विना ही भिन्न भिन्न प्रकार के सुखों ( जैसे रुईटार गदी पर से उठ कर परों की गदी पर बैठना इत्यादि ) का सरैव अनुमव करते रहना भी सर्वथा संभव है। परन्तु सांसारिक व्यवहारों को देखने से माल्स हो जाएगा, कि यह युक्ति ही निरर्थक है। पुराणों में देवताओं पर भी संकट पड़ने के कई उदाहरण है; और पुण्य का अंग्र घटते ही कुछ समय के बाद स्वर्ग-सुख का मी नाश हो जाया करता है। इसलिए स्वर्गीय सुख का उदाहरण -ठीक नहीं है। और, यदि ठीक भी हो, तो स्वर्गीय सुख का उदाहरण हमारे किस काम का ? यदि यह सत्य मान लें, कि 'नित्यमेन सुखं स्वर्गों,' तो इसी के आगे (म. मा. शां. १९०. १४) यह भी कहा है, कि 'सुखं दुःखमिहोमयम्'— अर्थात् इस संसार में सुख और दुःख दोनों मिश्रित हैं। इसी के अनुसार समर्थ श्रीरामदास् स्वामी ने मी कहा है, 'हे विचारवान् मनुष्य, इस वात को अच्छी तरह सोच कर देख के, कि इस संसार में पूर्ण सुखी कीन हैं?' इसके सिवा द्रीपटी ने सत्यमामा को यह उपदेश दिया है, कि —

# सुखं सुखेनेह न जातु छम्यं दुःखेन साप्वी रुभसे सुखानि।

अर्थात् ' मुख से कमी नहीं मिलता; साध्यी स्त्री को मुख-प्राप्ति के लिए दुःख या कष्ट सहना पड़ता है' ( म. मा. बत. २३३.४); इससे कहना पड़ेता, कि यह उपदेश इस संसार के अनुमव के अनुसार सत्य है। देखिये, यि जामुन किसी के होंठ पर घर दिया जाया, तो भी उसको खाने के लिए पहले मुँह खोलना पड़ता है; और यि मुँह में चला जाय, तो उसे खाने का कष्ट सहना ही पड़ता है। सारांश, यह बात सिद्ध है, कि दुःख के बाद सुख पानेवाले मनुष्य के सुखास्वादन में, और हमेशा विपयोपभोगों में ही निमन्न रहनेवाले मनुष्य के सुखास्वादन में बहुत मारी अन्तर है। इसका कारण यह है, कि हमेशा सुख का उपभोग करतें रहने से सुख का अनुमव करनेवाले इन्द्रियों भी शिथल होती जाती हैं। कहा भी है कि —

#### प्रायेण श्रीमतां लोके मोक्तुं शक्तिने विद्यते । काष्ट्रान्यपि हि जीर्यन्ते दरिद्वाणां च सर्वशः॥

अर्थात् 'श्रीमानों में युस्वादु अन को सेवन करने को भी शक्ति नहीं रहती; परन्तु गरीव लोग काठ को भी पचा जाते हैं ' (म. मा. शां. २८. २९)! अवएव जब कि हम को इस संसार के ही व्यवहारों का विचार करना है, तव कहना पड़ता है, कि इस प्रश्न को अधिक हल करते रहने में कोई लाम नहीं, कि विना दुःख पाय हमेशा सुख का अनुभव किया जा सकता है या नहीं! इस संसार में यही क्रम सदा से सुन पड़ रहा है, कि 'सुखस्यानन्तर्र दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम्' (चन. २६०. ४९; शां. २५. २३) अर्थात् सुख के बाद दुःख और दुःख के बाद सुख मिला ही करता है। और महाकवि कालिदास ने भी मेघदूत (मे. १. १४) में वर्णन

#### कस्यैकान्तं सुखसुपनतं दुःखमेकान्ततो वा। नीचैर्गच्छसुपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण॥

'किसी की भी स्थिति हमेशा सुखमय या हमेशा दुःखमय नहीं होती। सुख-दुःख की दशा पहिये के समान ऊपर और नीचे की ओर हमेशा वरस्ती रहती है।' अव जाहे यह दुःख हमारे सुख के मिटास को अधिक बढ़ाने के स्टिए उत्पन्न हुआ हो और इस मक्कित के संवार में उसकों और मी कुछ उपयोग होता हो; उक्त असुमव-सिद्ध कम के बारे में मतमेद हो नहीं सकता। हों, यह बात कराचित्

असम्मन न होगी, कि कोई मनुष्य हमेशा ही विषय-सुख का उपमोग किया करे और उससे उसका बी भी न ऊने। परन्तु इस कर्मभूमि (मृत्युटोक या संसार) में यह बात अवश्य असम्भव है, कि दुःख का बिल्कुल नाश हो बाय और हमेशा सुख-ही-सुख का अनुभव मिलता रहे।

यदि यह बात सिद्ध है, कि संसार केवल सुखमय नहीं है, किन्तु वह सुख-दःखात्मक है. तो अब तीसरा प्रश्न आप-ही-आप मन में पैटा होता है, कि संसार में सुल अधिक है या दुःल ? जो पश्चिमी पण्डित आधिमौतिक सुख को ही परम साच्य मानते हैं. उनमें से बहतेरों का कहना है, कि यदि संसार में सुख से दुःख ही अधिक होता, तो (सन नहीं तो) अधिकांत्रा छोग अवन्य ही आत्महत्या कर डाल्ते। क्योंकि जब उन्हें मालूम हो जाता, कि छंगार दुःखमय है, तो वे फिर उसमें रहने की शंसर में क्यों पडते ! बहुधा देखा जाता है. कि मनुष्य अपनी आय अर्थात् जीवन से नहीं ऊन्नता: इसलिये निश्चयपूर्वक यही अनुमान किया जा सकता है, कि इस संसार में मनुष्य को दुःख की अपेक्षा सुख ही अधिक मिलता है: और इसीलिए धर्म-अधर्म का निर्णय भी, सुख को ही सब लोगों का परम साध्य समझ कर. किया जाना चाहिये। अत्र यदि उपर्युक्त मत की अच्छी तरह जॉच की जाय तो माद्रम हो जाएगा. कि यहाँ आत्महत्या का जो संबन्ध सांसारिक सख के साथ जोड दिया गया है, वह वस्तुत: सत्य नहीं है। हाँ, यह वात सच है, कि कमी कमी कोई मनुष्य संसार से त्रस्त हो कर आत्महत्या कर डाल्ता है: परन्तु सब लोग उसकी गणना 'अपवाद' में अर्थात पागलों में किया करते हैं। इससे यही बोध होता है, कि सर्व-राधारण लोग भी 'आत्महत्या करने या न करने ' का संबन्ध सांसारिक सख के साय नहीं बोहते किन्तु उसे (अर्थात् आत्महत्या करने या न करने को ) एक खतन्त्र बात समझते हैं। यदि असम्य और जंगली मनुष्यों के उस 'संसार' या जीवन का विचार किया जाएँ, जो सुघरे हुए और सम्य मनुष्यों की दृष्टि से अत्यन्त कष्टवायक और दुःखमय प्रतीत होता है: तो भी वही अनुमान निष्पन्न होगा, बिसका उल्लेख ऊपर के वाक्य में किया गया है। प्रसिद्ध सृष्टिशास्त्रज्ञ चार्ल्स डार्विन ने अपने प्रवास-ग्रन्थ में कुछ ऐसे जंगली लोगों का वर्णन किया है. जिन्हें उसने दक्षिण-अमेरिका के अत्यन्त दक्षिण प्रान्तों में देखा था। उस वर्णन में हिखा है, कि वे असम्य लोग – स्त्री, पुरुष सत्र – कठिन जाड़े के दिनों में भी नंगे घूमते रहते है; इनके पास अनाज का कुछ भी संग्रह न रहने से इन्हें कभी कभी भूखों मरना पड़ता है; तयापि इनकी संख्या दिनोंदिन बदती ही जाती है। क देखिये, जंगही मनुष्य मी अपनी जान नहीं देते; परन्तु क्या इससे यह अनुमान किया जा सकता है, कि उनका संसार या जीवन सुखमय है ? कटापि नहीं ! यह बात सच है, कि

<sup>\*</sup> Darwin's Naturalist's Voyage Round the World - Chap. X.

वे आत्महत्या नहीं करते; परन्तु इसक कारण का यि त्यूरम विचार किया जाए, ता माल्म होगा, कि हर एक मनुष्य को — चाहे वह सम्य हो या असम्य — केवल इसी वात में अत्यन्त आनन्द माल्म होता है, कि 'मैं पग्न नहीं हूं।' और अन्य सब प्रखां की अपेक्षा मनुष्य होने के सुख को वह इतना अधिक महत्त्वपूर्ण समझता है, कि यह संसार कितना भी कष्टमय क्यों न हो; तथापि वह उनकी ओर प्यान नहीं देता; और न वह अपने इस मनुष्यत्व के दुर्छम सुख को खो देने के लिए कमी तैयार रहता है। मनुष्य की वात तो दूर रही, पग्न-पक्षी मी आत्महत्या नहीं करते। तो क्या इससे हम कह सकते है, कि उनका भी संसार या जीवन सुखमय है? तात्वर्य यह है, कि 'मनुष्य या पग्न-पक्षी आत्महत्या नहीं करते' इस वात से यह आमक अनुमान नहीं करता चाहिये, कि उनका जीवन सुखमय है। सचा अनुमान यही हो सकता है, कि संसार कैसा मी हो, उनकी सुख अपेक्षा नहीं; सिर्फ अचेतन अर्थात् जड़ अवस्था से सचेतन यानी सजीव अवस्था में आने ही से अनुपम आनन्द मिलता है; और उसमें भी मनुष्यत्व का आनन्द तो सबसे श्रेष्ठ है। हमारे शास्त्रकारों ने भी कहा है —

भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः । बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणाः स्पृताः ॥ ब्राह्मणेषु च विद्वांसः विद्वत्सु कृतबुद्धयः । कृतबुद्धिषु कर्तरः कर्षुषु ब्रह्मवादिनः ॥

अर्थात् 'अचेतन पदार्थों की अपेक्षा सचेतन प्राणी श्रेष्ठ हैं। सचेतन प्राणियों में हिदियान्, हिद्यानों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, ब्राह्मणों में विद्यान, विद्यानों में कृतवुद्धि (वे मनुष्य किनकी बुद्धि सुसंस्कृत हो), कृतवुद्धियों में कर्ता (काम करनेवाले), और कर्ताओं में ब्रह्मवादी श्रेष्ठ हैं।' इस प्रकार शास्त्रों (मनु. १. ९६, ९७; म. मा. उद्यो. ५. १ और २) में एक से दूसरी बढ़ीं हुई श्रेणियों का जो वर्णन है, उसका मी रहस्य वही है, जिसका उत्क्षेत्र कपर किया गया है। और उसी न्याय से माधा-प्रत्यों में मी कहा गया है, कि चौरासी लाख योनियों में नरदेह श्रेष्ठ है, नरों में मुमुश्च श्रेष्ठ है और मुमुश्चओं में सिद्ध श्रेष्ठ है। संसर में जो कहावत प्रचल्ति है, कि 'सव को अपनी ज्ञान अधिक प्यारी होती है।' उसका मी कारण वही है, जो कपर लिखा गया है। और इसी लिए संसार के दुःख मय होने पर मी जब कोई मनुष्य आत्महत्या करता है, तो उसको लोग पागल कहते हैं; और धर्मशास्त्र के अनुसार वह पापी समझा जाता है (म. मा. कर्ण. ७०. २८)। तया आत्महत्या का प्रयत्न भी कान्न के अनुसार जुमें माना जाता है। संक्षेप में यह सिद्ध हो गया, कि 'मनुष्य आत्महत्या नहीं करता'— इस बात से संसार के सुखमय होने का अनुमान करना उचित नहीं है। ऐसी अवस्था में हम को, 'यह संसार के सुखमय होने का अनुमान करना उचित नहीं है। ऐसी अवस्था में हम को, 'यह संसार

- खुलमय है या दुःखमय १ ' इस प्रश्न का निर्णय करने के लिए, पूर्वकर्मानुसार नरदेह-प्राप्ति-लग अपने नैसिंगिक माग्य की बात को छोड़ कर, केवल इसके पश्चात् अर्थात् इस संसार ही की बातों का विचार करना चाहिये। ' मनुष्य आत्महत्या नहीं करता; बिस्क वह जीने की इच्छा करता रहता है ' — तो सिर्फ़ संसार की प्रवृत्ति का कारण है। आधिमौतिक पण्डितों के कथनानुसार संसार के सुखमय होने का यह कोई सबूत या प्रमाण नहीं है। यह बात इस प्रकार कही जा सकती है कि, आत्महत्या न करने की बुद्धि स्वामाविक है; वह कुछ संसार के सुखदुःखों के तारतम्य से उत्पन्न नहीं हुई 'है; और, इसी लिए इससे यह सिद्ध हो नहीं सकता कि संसार सुखमय है।

केवल मनुष्यजन्म पाने से सौमाग्य को और (उसके बाद के) मनुष्य के सांसारिक व्यवहार या 'जीवन' को भ्रमवश एक ही नहीं समझ लेना चाहिये। केवल मनुष्यत्व, और मनुष्य के नित्य व्यवहार अथवा सांसारिक जीवन, ये डोनो भिन्न मिन्न वार्ते हैं। इस मेट की ध्यान में रख कर यह निश्चय करना है, कि इस संसार में श्रेष्ठ नरदेह-चारी प्राणी के लिए सुख अधिक है अथवा दुःख ? इस प्रश्न का यथार्थ निर्णय करने के लिए केवल यहीं सोचना एकमात्र साधन या उपाय है, कि प्रत्येक मनुष्य के 'वर्तमान समय की ' वासनाओं में से कितनी वासनाएँ सफल हुई और कितनी निष्फल। 'वर्तमान समय की 'कहने का कारण यह है, कि बो बार्ते सभ्य या सुघरी हुई दशा के सभी लोगों को प्राप्त हो जाया करती हैं. उनका नित्य व्यवहार में उपयोग होने लगता है; और उनसे जो मुख हमें मिलता है, उसे हम लोग भूल जाया करते हैं। एवं जिन वस्तुओं को पान की नई इच्छा उत्पन्न होती है, उनमें से जितना हमें प्राप्त हो सकती हैं, सिर्फ उन्ही के आधार पर हम इस संसार के सुख-दुःखों का निर्णय किया करते हैं। इस वात की तुल्ना करना, कि हमें वर्तमान काल में कितने सुख साधन उपलेंक्य हैं और सी वर्ष पहले इनमें से कितने सुख-साघन प्राप्त हो गये थे; और इस बात का विचार करना, आज के दिन में में सुखी हूँ या नहीं; ये दोनों बात अत्यंत मिन्न है। इन बातों को समझने के लिए उदाहरण छीजिये। इसमें संदेह नहीं, कि सौ वर्प पहले की वैलगाड़ी की यात्रा से वर्तमान समय की रेलगाड़ी की यात्रा अधिक सुखकारक है। परन्तु अब इस रेल्याडी से मिलनेवाले सुख के 'सुखत्व' को हम भूल गये हैं। और इसका परिणाम यह टीख पहता है, कि किसी दिन डाक देर से आती है; और हमारी चिट्टी हमें समय पर नहीं मिलती, तो हमे अच्छा नहीं ल्गता - कुछ दुःख ही सा होता है । अतएव मनुष्य के वर्तमान समय के सुख-दुःखों का विचार, उन मुख-साधनों के आधार पर नहीं किया जाता कि जो उपलब्ध हैं; किन्तु यह विचार मनुष्य की 'वर्तमान' आवश्यकताओं ( इच्छाओं या वासनाओं ) के आधार पर ही किया जाता है। और, जब हम इन आवश्यकताओं, इच्छाओं या नासनाओं का विचार करने लगते हैं, तब मालूम हो जाता है, कि उनका तो कुछ अन्त ही नहीं - वे अनन्त और अमर्यादित है। यदि हमारी एक इच्छा आज सफल

हो जाय, तो कल दूसरी नई इच्छा उत्पन्न हो जाती है; और मन में यह भाव उत्पन्न होता है, कि वह इच्छा भी सफल हो ! ज्यों ज्यों मनुष्य की इच्छा या वासना सफल होती जाती है, त्यों त्यों उसकी दौड़ एक कदम आगे ही बदती चली जाती है; और. जबिक यह बात अनुमविद्ध है, कि इन सब इच्छाओं या वासनाओं का सफल होना सम्भव नहीं, तब इसमें सन्देह नहीं, कि मनुष्य दुःखी हुए विना रह नहीं सकता। यहाँ निम्न दो बातों के भेद पर अच्छी तरह ध्यान देना चाहिये : (१) सब सुख केवल तृष्णा-क्षय-रूप ही है; और (२) मनुष्य को कितना ही सुख मिले. तो भी वह असंतष्ट ही रहता है। यह कहना एक बात है, कि प्रत्येक सुख-दुःखामावरूप नहीं है। किन्तु मुख और दुःख इन्द्रियों की दो स्वतन्त वेटनाएँ हैं; और यह कहना उसमे बिलकुल ही भिन्न है, कि मनुष्य किसी एक समय पाये हुए सुख को भूल कर मी अधिकाधिक सुख पाने के लिए असंतुष्ट बना रहता है। इनमें से पहली बात सुख के बास्तविक स्वरूप के विषय में है; और दूसरी बात यह है, कि पाये हुए मुख से मनुष्य की पूरी तृप्ति होती है या नहीं ! विषय-वासना हमेशा अधिकाधिक वदती ही जाती है, इसलिए जब प्रतिदिन नये नये सुख नहीं मिल सकते, तब यही माल्म होता है, कि पूर्वप्राप्त सुखों को ही बार बार भोगते रहना चाहिये - और इसी से मन की इच्छा का दमन नहीं होता। विटेलियस नामक एक रोमन वादशाह था। कहते हैं. कि वह जिहा का सुख हमेशा पाने के लिए, भोजन करने पर किसी औपिध के द्वारा के कर डाल्ता था: और प्रतिदिन अनेक बार मोजन किया करता था। परन्त, अन्त में पछतानेवाले ययाति राजा की कया इससे भी अधिक शिक्षादायक है। यह राजा गुकाचार्य के शाप से, बुढ़ा हो गया था; परन्तु उन्हीं की कृपा से इसको यह सह-लियत मी हो गई थी, कि अपना बुदापा किसी को दे कर इसके पलटे में उसकी जवानी छे हैं। तब इसने पुर नामक वेटे की तरुणावस्था माँग ही और सी दो सौ नहीं, पूरे एक हजार वर्ष तक सब प्रकार के बिपय-सुखों का उपमोग किया। अन्त में उसे यही अनुमव हुआ, कि इस दुनिया के सारे पटार्थ एक मनुष्य की भी सुख-वासना को तूस करने के छिए पर्याप्त नहीं हैं। तब उसके मख से यही उद्गार निकल पदा कि -

#### न जातु कामः कामानां उपमोगेन शाम्याते । इविषा कृष्णवरर्मेव भूय प्वाभिवर्धते ॥

अर्थात् ' सुखों के उपभोग से विषय-वासना की तृप्ति तो होती ही नहीं; िकन्त विषय-वासना दिनोंदिन उसी प्रकार बदती जाती है, जैसे अग्नि की ब्वाला हवनपदार्थों से बदती जाती है ' (म. भा. आ. ७५. ४९ )। यही श्लोक मनुस्पृति में भी पाया जाता है (मनु. २. ९४ )। तात्पर्य यह है, िक सुख के साधन चाहे जितने उपलब्ध हों, तो भी इन्द्रियों की इच्छा उत्तरोत्तर बदती ही जाती है। इसिएए केवल सुखीय-मोग से सुख की इच्छा कभी तृप्त नहीं हो सकती; उनको रोकने या दबने के लिए कुछ अन्य उपाय अवश्य ही करना पड़ता है। यह तत्व हमारे सभी धर्म-प्रन्यकारों को पूर्णतया मान्य है; और इसिंछए उनका प्रथम उपदेश यह है, कि प्रत्येक मनुष्य को अपने कामोपमोग की मर्योदा वान्य छेनी चाहिये। वो छोग कहा करते हैं, कि इस संसार में परमसाच्य केवल विषयोपमोग ही है, वे यदि उक्त अनुभूत सिद्धान्त पर थोड़ा भी ध्यान दें, तो उन्हें अगने मन की निस्सारता तुरन्त ही माल्यम हो बाएगी। वैदिक धर्म का यह सिद्धान्त वीद्धधर्म में भी पाया बाता है; और, ययाति राजा के सहश्च, मान्याता नामक पौराणिक राजा ने मी मरते समय कहा है —

## न कहापणवस्सेन तिति कामेसु विज्ञति। अपि दिञ्जेसु कामेसु रति सो नाधिगच्छति॥

'कार्पार्पण नामक महामूल्यवान सिक्के की यदि वर्षा होने ल्यो, तो मी कामवासना की तित्ति अर्थात् तृति नहीं होती; और स्वर्ग का मी सुख मिल्जे पर कामी पुचर की कामेच्छा पूरी नहीं होती।' यह वर्णन घम्मपद (१८६,१८७) नामक बौद्ध प्रन्य में है। इससे कहा वा सकता है, कि विषयोपमोगस्पी सुख की पूर्ति कमी हो नहीं सर्वती; और इसी लिए हरएक मनुष्य को हमेद्या ऐसा माल्य होता है कि, 'में दुःखी हूँ!'मनुष्यों की इस स्थिति को विचारने से वही सिद्धान्त स्थिर करना पड़ता है, को महामारत (शां, २०५, ६; ३३०. १६) में कहा गया है:—

# सुखाद्रहुतरं दुःखं जीविते नास्ति संशयः।

अर्थात् 'इस जीवन में यानी संसार में सुख की अपेक्षा दुःख ही अधिक है।' यही िखदान्त साधु तुकाराम ने इस प्रकार कहा है - 'सुख देखों तो राई बरावर है और दुःख पर्वत के समान है। ' उपनिषत्कारों का भी सिद्धान्त ऐसा ही ( मैत्र्यु. १. २–४) [ गीता (८.१५ और ९.३३) में भी कहा गया है, कि मनुष्य का जन्म अग्राश्वत और 'दुःखों का घर' है, तथा यह संवार अनित्य और 'सुलरहित' है। जर्मन पण्डित शोपेनहर का ऐसा ही मत है, बिसे सिद्ध करने के लिए उस ने एक विचित्र दृशन्त दिया है। वह कहता है, कि मनुष्य की समस्त सुखेच्छाओं में से जितनी सुखे-च्छाऍ सफल होती हैं, उसी परिमाण से हम उन्हें सुखी समझते हैं; और बब सुखे-च्छाओं की अपेक्षा सुखोपमोग कम हो जाता है, तब कहा जाता है, कि वह मनुष्य उस परिमाण से दुःखी है। इस परिमाण को गणितरीति से समझाना हो तो सुखोप-मोग को सुखेच्छा से माग देना चाहिये और अपूर्णीक के रूप में सुखोपमोग ऐसा ल्खिना चाहिये। परन्तु यह अपूर्णोक है भी विल्क्षण; क्योंकि इसका हर (अर्थात् सुखेच्छा ), अंश ( अर्थात् सुखोपभोग ) की अपेक्षा, हमेशा अधिकाधिक बढ़ता ही रहता है। यदि यह अपूर्णाक पहले 🤰 हो, और यदि आगे – उसका अंग्र १ से ३ हो बाय, तो उसका हर २ से १० हो बाएगा - अर्थात् वही अपूर्णाक रहे हो बाता है। तात्पर्य यह है, यदि अंग्र तिगुना बढ़ता है, तो हर पँचगुना बढ़ जाता है; जिसका

फल यह होता है, कि वह अपूर्णीक पूर्णता की ओर न का कर अधिकाधिक अपूर्णता की ओर चला जाता है। इसका मतल्य यही है, कि कोई मनुष्य कितना ही मुखोपमीग करे, उसकी सुखेच्छा दिनोंदिन बदती ही जाती है; जिससे यह आशा करना न्यर्थ है, कि मनुष्य पूर्ण सुखी हो सकता है। प्राचीन काल में कितना सुख था. इसका विचार करते समय हम लोग इस अपूर्णीक के अंश का तो पूर्ण ध्यान रखते हैं; परन्तु इस बात को मूल जाते हैं, कि अंग्र की अपेक्षा हर कितना बढ़ गया है। किन्तु जब हमें सुख-दुःख की मात्रा का ही निर्णय करना है, तो हमें किसी काल का विचार न करके सिर्फ यही देखना चाहिय, कि उक्त अपूर्णीक के अंश और हर में कैसा संबन्ध है। फिर हमें आप-ही-आप माल्स हो बाएगा, कि इस अपूर्णीक का पूर्ण होना असंमव है। 'न जातु कामः कामानां' इस मनुबचन का (२.९४) भी यही अर्थ है। संमव है, कि बहतेरों को मुख-दुःख नापने की गणित की यह रीति पसन्द न हो; क्योंकि यह उष्णतामापक यन्त्र के समान कोई निश्चित साधन नहीं है। परन्तु इस युक्तिवाद से प्रकट हो जाता है, कि इस बात को सिद्ध न करने के लिए भी कोई निश्चित साधन नहीं, कि 'संसार में सुख ही अधिक है । ' यह आपंत्ति दोनों पक्षों के लिए समान ही है। इसलिए उक्त प्रतिपादन के साधारण सिद्धान्त में -अर्थात् उस सिद्धान्त में जो सुखोपभोग की अपेक्षा सुखेच्छा की अमर्यादित वृद्धिसः निपन होती है - यह आपत्ति कुछ बाधा नहीं डाल सकती। धर्म-ग्रन्यों में तथा संसार के इतिहास में इस सिद्धान्त के पोपक अनेक उदाहरण मिलते है। किसी जमाने स्पेन देश में मुसल्मानों का राज्य था। वहाँ तीसरा अन्दुल रहमानक नामक एक बहुत ही न्यायी और पराक्रमी बादशहा हो गया था। उसने यह देखने के लिए कि मेरे दिन कैसे कटते हैं - एक रोजनामचा बनाया था; जिस देखके अन्त में उसे यह ज्ञात हुआ, कि पचाल वर्ष के शासन-काल में उसके केवल चौदह दिन मुखपूर्वक चीते। किसी ने हिसाब करके बतलाया है, कि संसारमर के - विशेषतः यूरोप के -प्राचीन और अर्बाचीन सभी तत्वज्ञानियों के मतो को देखा; तो यही माल्स होगा, कि उनमें से प्रायः आधे लोग संसार को दुःखमय कहते हैं; और प्रायः आधे उसे चुलमय कहते हैं। अर्थात् संसार की सुलमय तथा दुःखमय कहनेवालें की संख्या प्रायः बरावर है। † यदि इस तुल्य संख्या में हिंदु तत्त्वज्ञों के मर्ती की जीड़ दें, तो कहना नहीं होगा, कि संसार को दुःखमय माननेवार्लों की संख्या ही अधिक हो जाएगी।

संसार के सुख-दुःखों के उक्त विवेचन की सुन कर कोई संन्यासमार्गीय पुरुष कह सकता है, कि यद्यपि तुम इस सिद्धान्त की नहीं मानते, कि 'सुख कोई सचा पदार्य नहीं है; फल्तः सब तृष्णान्मक कर्मों की छोड़े बिना शान्ति नहीं मिल सकती।'

<sup>\*</sup> Moors in Spain, p. 128 (Srory of the Nations Series).

<sup>†</sup> Macmillan's Promotion of Happiness, p. 26.

तयापि तुम्हारे ही कथनानुसार यह बात सिद्ध है, कि तृष्णा से असन्तोष और असन्तोष से दुःख उत्पन्न होता है। तब ऐसी व्यवस्था में यह कह देने मे क्या हर्ज है कि इस असंताप को दर करने के लिए मनुष्य को अपनी तृष्णाओं का और उन्हीं के साथ सव सांसारिक कर्मों का भी त्याग करके सदा सन्तुष्ट ही रहना चाहिये - फिर तुम्हें इस वात का विचार नहीं करना चाहिये, कि उन कमों को तुम परोपकार के लिए करना चाहते हो या स्वार्थ के लिए। महाभारत (बन. २१५, २२) में कहा है, कि ' असन्तोपस्य नास्यन्तस्तुष्टिस्तु परमं सुखम् ' अर्थात् असन्तोष का अन्त नहीं है और संताप ही परम सख है। जैन और बौद्ध धर्मों की नींव भी इसी तत्त्व पर डाली गई है; तथा पश्चिमी देशों में शोपेनहरने अर्वाचीन काल में इसी मत का प्रतिपादन किया है: परन्त इसके विरुद्ध यह प्रश्न भी किया जा सकता है, कि जिह्ना से कभी कभी गालियाँ वगैरह अपराव्यों की उचारण करना पडता है, तो क्या चीभ को ही समूल काट कर फेंक देना चाहिये ? अग्नि से कभी कभी मकान जल जाते हैं, तो क्या लोगों ने अपि का सर्वथा त्याग ही कर दिया है ? या उन्हों ने मोजन बनाना ही छोड़ दिया हैं ? अग्नि की बात कौन कहे; बन यह विद्युत शक्ति को मी मर्याटा में रख कर उसकी नित्यव्यवहार के उपयोग में लाते हैं, उसी तरह तृष्णा और असन्तोप की भी सुन्यवस्थित मर्यादा वॉधना कुछ असम्मव नहीं है। हों, यदि असन्तोप सर्वाश में और सभी समय हानिकारक होगा, तो बात दूसरी थी; परन्तु विचार करने से माल्म होगा कि सचमुच बात ऐसी नहीं है। असन्तोप का यह अर्थ विलङ्ख नहीं, कि किसी चीज को पाने के लिए रात-दिन हाय हाय करते रहें, रोते रहें, या न मिल्ने पर सिर्फ़ शिकायत ही किया करें। ऐसे असन्तोष को शास्त्रकारों ने भी निव माना है। परन्तु उस इच्छा का मूलभूत असन्तोष कभी निन्दनीय नहीं कहा जा सकता। बो यह कहे. कि तम अपनी वर्तमान स्थिति में ही पढ़े पड़े सड़ते मत रहो: किन्तु उसमें यथाशक्ति शान्त और समचित्त से अधिकाधिक सुधार करते जाओ: तथा शक्ति के अनुसार उसे उत्तम अवस्था में हे जाने का प्रयत्न करो। जो समाज चार वर्णों में विमक्त है, उसमें ब्राह्मणों ने ज्ञान की, क्षत्रियों ने ऐश्वर्य की और वैक्यों ने घन-घान्य की उक्त प्रकार की इच्छा या वासना छोड टी, तो कहना नहीं होगा, कि बह समाज शीव्र ही अघोगति में पहुँच जाएगा। उसी अभिप्राय को मन में रख कर ब्यासबी ने ( ज्ञां. २३. ९ ) युधिष्ठिर से कहा है, कि ' यज्ञो विद्या समुख्यानमसन्तीयः श्रिय प्रति ' – अर्थात् यज्ञ, विद्या, उद्योग और ऐश्वर्य के विषय में असन्तोष (रखना) क्षतिय के गुण हैं। उसी तरह विदुला ने भी अपने पुत्र को उपदेश करते समय (म. मा. उ. १३२-३३ ) कहा है. कि ' सन्तोषों वै श्रियं हन्ति ' - अर्थात् सन्तोष से ऐश्वर्य

<sup>\*</sup> Schopenhauer's World as Will and Representation. Vol. II, Chap, 46. संसार के बुन्तमयत्व का, शोपेनहरकृत वर्णन अत्यन्त ही सरस है। सूळ्यन्य जर्मन भाषा में है और उसका भाषान्तर अंग्रेजी में भी हो चुका है।

का नाश होता है; और किसी अन्य अवसर पर एक वाक्य (म. मा. समा. ५५. ११) में यह भी कहा गया है, कि ' असन्तोषः श्रियो मूलम् ' अर्थात् असन्तोष ही ऐश्वर्य का मूछ है। अ ब्राह्मणधर्म में सन्तोप एक गुण बतलाया गया है सही; परन्तु उसका अर्थ केवल यही है, कि वह चातुर्वर्ण्य-धर्मानुसार द्रव्य और ऐहिक ऐश्वर्य के विषय में सन्तोष रखे। यदि कोई ब्राह्मण कहने लगे, कि मुझे जितना ज्ञान प्राप्त हो जुका है. उसी से मुझे सन्तोष है. तो वह स्वयं अपना नाश कर बैठेगा। इसी तरह यहि कोई वैश्य या शूद्र, अपने अपने धर्म के अनुसार जितना मिला है उतना पा कर ही, सरा सन्तृष्ट बना रहे तो उसकी भी वही दशा होगी। सारांश यह है. कि असन्तोष सब भावी उत्कर्ष का, प्रयत्न का, ऐश्वर्य का और मोक्ष का वीज है। हमें इस बात का चटैव ध्यान रखना चाहिये. कि यदि हम असन्तीष का पूर्णतया नाश कर खालेंगे, तो इस लोक और परलोक में भी हमारी दुर्गति होगी। श्रीकृष्ण का उपदेश सनते समय जत्र अर्जुन ने कहा, कि 'भूयः कथय तृप्तिर्हि ग्रुण्वतो नास्तिमेऽमृतम्' (गी.१०,१८) अर्थात आप के अमृततुल्य मापण को सुन कर मेरी तृप्ति होती ही नहीं। इसलिए आप फिर मी अपनी विभूतियों का वर्णन की जिये - तब भगवान ने फिरसे अपनी विभृतियों का वर्णन आरम्भ किया। उन्हों ने ऐसा नहीं कहा, कि तू अपनी इच्छा को वश में कर । असन्तोष या अनुप्ति अच्छी बात नहीं है । इससे सिद्ध होता है, कि चोग्य और कल्याणकारक बातों में उचित असन्तोष का होना भगवान को भी इष्ट है। मर्तृहरि का भी इसी आशय का एक श्लोक है। यथा - 'यशसि चामिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ ' अर्थात् रुचि या इच्छा अवस्य होनी चाहिये, परन्तु वह यश के लिए ही । और च्यसन भी होना चाहिये, परन्तु वह विद्या का हो, अन्य वातों का नहीं। काम-क्रोध सादि विकारों के समान ही असन्तोष को भी अनिवार्य नहीं होने देना चाहिये। यदि वह अनिवार्य हो जाएगा, तो निस्सन्देह हमारे सर्वस्व का नावा कर डालेगा। इसी हेतु से केवल विषयमोग की प्रीति के लिए तृष्णा लाद कर और एक आशा के बाद दूसरी आशा रख कर सांसारिक मुखों के पीछे हमेशा मटकनेवाले पुरुषों की संपत्ति को गीता के चोलहवे अध्याय में 'आसुरी संपत्ति' कहा है। ऐसी रात-दिन की हाय हाय करते रहने से मनुष्य के मन की सास्विक द्वतियों का नाश हो जाता है। उसकी अधोगति होती है; और तृष्णा की पूरी तृप्ति होन। असम्मव होने के कारण कामोपमोग-वाचना नित्य अधिकाधिक बढ़ती जाती है; तथा वह मनुष्य अन्त में उसी दशा में मर जाता है। परन्तु विपरीत पक्ष में तृष्णा और असन्तोष के इस दुष्परिणाम से बचने के लिए सब प्रकार के तृष्णाओं के साथ सब कार्यों की एंक्ट्रम छोड़ देना भी सास्त्रिक मार्ग नहीं है। उक्त कथनानुसार नृष्णा या असन्तोष भावी उत्कर्ष का बीज है। इसलिए चोर के डर से साह को ही मार डालने का प्रयत्न कमी

<sup>\*</sup> Cf. "Unhappiness is the cause of progress." Dr. Paul Carus', The Ethical Problem, P. 251 (2nd Ed.).

नहीं करना चाहिये। उचित मार्ग तो यही है, कि हम इस बात का मली मॉित बिचार किया करें, कि किस तृष्णा या किस असन्तोप से हमें दुःख होगा; और जो विशिष्ट आशा तृष्णा या असन्तोप दुःखकारक हो उसे छोड़ हैं। उनके लिए समस्त कमों को छोड़ टेना उचित नहीं। केवल दुःखकारी आशाओं को ही छोड़ने और स्वधर्मानुसार कमें करने की इस युक्ति या कौशस्य को ही योग अथवा कमेंयोग कहते है (गी. २. ५०); और यहीं गीता का मुख्यतः प्रतिपाद विषय है। इसलिए यहाँ योड़ा-सा इस बात का और विचार कर लेना चाहिये, कि गीता में किस प्रकार की आशा को दःखकारी कहा है।

मनुष्य कान से सुनता है, त्वचा से स्पर्श करता है, ऑखों से देखता है, जिहा से स्वाट लेता है तथा नाक से सुँघता है। इन्द्रियों के ये व्यापार जिस परिणाम से इन्द्रियों! की शृत्तियों के अनुकुल या प्रतिकृल होते हैं उसी परिणाम से मनुष्य को मुख अथवा दुःख हुआ करता है। सुख-दुःख के वस्तुस्वरूप के लक्षण का यह वर्णन पहले हो चुका है; परन्तु सुख-दुःखों का विचार केवल इसी व्याख्या से पूरा नहीं हो बाता । आधिमीतिक सुख-दुःखों के उत्पन्न होने के लिए नाह्य परार्थों का संयोग इन्द्रियों के साय होना यद्यपि प्रथमतः आवश्यक है, तथापि इसका विचार करने पर - िक आगे इन सुख-दु:खों का अनुभव मनुष्य को रीति से होता है - यह माछ्म होगा, कि इन्द्रियों के स्वाभाविक न्यापार से उत्पन्न होनेवाले इन सुख दु:खों को जानने का ( अर्थात् इन्हें अपने लिए स्वीकार या अस्वीकार करने का ) काम हरएक मनुष्य अपने मन के अनुसार ही किया करता है। महाभारत में कहा है कि 'चझः पस्यति रूपाणि मनसा न तु चझपा' (म. मा. ग्रां. ३११, १७) — अर्थात् देखने का काम केवल आँखां से ही नहीं होता; किन्तु उस में मन की मी महायता होती है। और यदि मन न्याकुल रहता है, तो ऑखों से देखने पर भी अनदेखा-सा हो जाता है। बृहदारण्यकोपनिपद् (१.५.३) में भी यह वर्णन पाया जाता है; यथा (अन्यत्रमना अभूव नाटर्शम्) 'मेरा मन दूसरी ओर लगा था; इसिटए मुझे नहीं दीख पड़ा ' और ( अन्यत्रमना अमूब नाश्रीपम् ) ' मेरा मन दूसरी ही ओर या; इसलिए में सून नहीं सका ' - इससे यह स्पष्टतया सिद्ध हो जाता है. कि आधिभौतिक मुखदुःखों का अनुमव होने के लिए इन्द्रियों के साथ मन की भी यहायता होनी चाहिये; और आध्यात्मिक मुख-दुःख तो मानसिक होते ही हैं। सारांश यह है, कि सब प्रकार के सुख-दुःखों का अनुमव अन्त में हमारे मन पर ही अवलंबित रहता है; और यदि यह बात सच है, तो यह भी आप-ही-आप िषद हो जाता है, कि मनोनिग्रह से सख-दःखों के अन्तमव का भी निग्रह अर्थात दमन करना कुछ असंभव नहीं है। इसी बात पर ध्यान रखते हुए मनुजी ने धुल-दुःली का लक्षण नैयायिकों के लक्षण से भिन्न प्रकार का बतलाया है। उनका कथन है कि -

## सर्वं परवशं दुःखं सर्वमारंमवशं सुखम् । एतद्विद्यात्समासेन रुक्षणं सुखदुःखयोः ॥

अर्थात् 'जो दूसरों की (बाह्य वस्तुओं की) अधीनता में है, वह सब दु:ख है; और जो अपने (मन के) अधिकार में है, वह सुख है। यही सुख-दु:ख का संक्षित छक्षण है ' (मनु. ४. १६०) नेयायिकों के बतलाये हुए लक्षण के 'वेदना शब्द में शारीरिक और मानसिक दोनों वेदनाओं का समावेश होता है; और उससे सुख-दु:ख का बाह्य वस्तुस्वरूप भी माल्यम हो जाता है; और मनु का विशेप ध्यान सुख-दु:खों के केवल आन्तरिक अनुभव पर है। वस, इस को बात ध्यान में रखने से सुख-दु:खों के उक्त दोनों लक्षणों में कुछ विरोध नहीं पढ़ेगा। इस प्रकार जब सुख-दु:खों के लिए इन्द्रियों का अवलम्ब अनावश्यक हो गया, तब तो यही कहना चाहिये कि—

#### भैषज्यमेतद् दुःखस्य यदेतन्नानुचिन्तयेत्।

'मन से दुःखों के विन्तन न करना ही दुःखनिवारण की अचूक औषघि हैं (म. मा. शा. २०५.२); और इसी तरह मन को दबा कर सत्य तथा घर्म के लिए सुखपूर्वक अग्नि में चलकर भरम हो जानेवालों के अनेक उदाहरण इतिहास में भी मिलते हैं। इसलिए गीता का कथन है, कि हमें जो कुछ करना है उसे निग्रह के साथ और उसकी फलाशा को छोड़कर तथा सुख-दुःखों में सममाव रख कर करना चाहिये। ऐसा करने से न तो हमें कर्माचरण का त्याग करना पढेगा और न हमें उसके दुःख की वाधा ही होगी। फलाशा-स्याग का यह अर्थ नहीं है, कि हमें जो फल मिले उसे छोड़ दें; अथवा ऐसी इच्छा रखें, कि वह फल किसी को मी न मिले। इसी तरह फलाशा में - और कर्म करने की केवल इच्छा, आशाः, हेतु या फल के लिए किसी बात की योजना करने में - भी बहुत अन्तर है। केवल हायपैर हिलाने की इच्छा होने में और अमुक मनुष्य को पकड़ने के लिए या किसी मनुष्य को लात मारने के लिए हाय-पैर हिलाने की इच्छा में बहुत मेद है। पहली इच्छा केवल कर्म करने की ही है। उसमें कोई दूसरा हेतु नहीं है; और यदि यह इच्छा छोड़ दी जाय, तो कर्म का करना ही रुक जाएगा। इस इच्छा के अतिरिक्त प्रत्येक मनुष्य को इस बात का ज्ञान भी होना चाहिये, कि हरएक कर्म का कुछ-न-कुछ फल अयना परिणाम अवस्य ही होगा । बल्की ऐसे ज्ञान के साथ साथ उसे इस बात की इच्छा मी अवस्य होनी चाहिये, कि मैं अमुक फल्प्राप्ति के लिए अमुक प्रकार की योजना करके ही अगुक कर्म करना चाहता हूं। नहीं तो उसके सभी कार्य पागलों के से निरर्थक हुआ करेंगे। ये सब इच्छाएँ, हेतु, योजनाएँ, परिणाम में दुःखकारक नहीं होती; और, गीता का यह कथन भी नहीं है, कि कोई उनको छोड़ दें। परन्तु स्तरण रहे, कि स्थिति से बहुत आगे बढ़ कर जब मनुष्य के मन में यह भाव होता है, कि 'मैं नो कम करता हूं, मेरे उस कर्म का अमुक फल मुझे अवस्य ही मिलना चाहिये '- अर्थात् जब कर्मफल के विषय में, कर्ता की बुद्धि में ममत्व की यह आसक्ति, अभिमान, अभिनिनेश, आग्रह या इच्छा उत्पन्न हो नाती है और मन उसी से ग्रस्त हो जाता है – और जब इच्छानुसार फल मिलने में ग्राधा होने लगती है, तभी दुःख-परम्परा का प्रारंम हुआ करता है। यदि यह वाधा अनिवार्य अथवा दैवकृत हो, तो केवल निराशामात्र होती है; परन्तु वही कहीं मनप्यकृत हुई तो फिर कोध और देप भी उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे कुकर्म होने पर मर मिटना पडता है। कर्म के परिणाम के विपय में जो यह ममत्वयक्त आवक्ति होती है, उसी को 'फलाशा', 'संग', और 'अहंकारबुद्धि' कहते हैं; और यह बतलाने के लिए, कि संसार की दुः खपरंपरा यहीं से शुरू होती है, गीता के दूसरे अध्याय में कहा गया है, कि विषय-संग से काम, काम से क्रोध, क्रोध से मोह और अन्त में मनुष्य का नादा भी होता है (गीता २.६२,६३)। अत्र यह बात सिद्ध हो गई. कि जड सृष्टि के अचेतन कर्म स्वयं दुःख के मूल कारण नहीं है, किन्तु मनुष्य उनमें जो फलाशा, संग, काम या इच्छा लगाये रहता है, वही यथार्थ में दुःख का मूल है। ऐसे दुःखों से बचे रहने का सहज उपाय यही है, कि सिर्फ विषय की फलाया, संग, काम या आसक्ति को मनोनियहद्वारा छोड देना चाहिये। संन्यासमार्गियों के कथनानुसार सब विषयों और कमों ही को, अथवा सब प्रकार की इच्छाओं ही को, छोड़ देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी लिए गीता (२.६४) में कहा है, कि जो मनुष्य फलाशा को छोड़ कर यथाप्राप्त विपयों का निष्काम और निस्संगनुदि से सेवन करता है, वही सचा स्थितप्रज्ञ है। संसार के कर्म-व्यवहार कमी रुक नहीं सकते ! मनुष्य चाहे इस संसार में रहे या न रहे: परन्त मक्कति अपने गुणधर्मानुसार सदैव अपना व्यापार करती ही रहेगी। जड़ प्रकृति को न तो इसमें कुछ सुख है. और न दुःख। मनुष्य व्यर्थ अपनी महत्ता समझ कर प्रकृति के न्यवहारी में आयक्त हो जाता है। इसी लिए वह सुख-दुःख का भागी हुआ करता है। यदि वह इस आसक्त-बुद्धि को छोड दे और अपने सत्र व्यवहार इस मावना से करने लगे, कि 'गुणा गुणेषु वर्तन्ते ' (गीता ३.२८) — प्रकृति के गुणधर्मानुसार ही सब न्यापार हो रहे हैं, तो असन्तोषजन्य कोई भी दुःख उसको हों ही नहीं सकता। इस लिए यह समझ कर, कि प्रकृति तो अपना न्यापार करती ही रहती है; उसके लिए संसार को दुःखप्रधान मान कर रोते नहीं रहन। चाहिये: और न उसको त्यागने ही का प्रयत्न करना चाहिये। महामारत ( शां. २५. २६ ) में व्यासनी ने सुधिष्ठिर को यह उपदेश दिया है कि -

> सुखं वा यदि वा दुःखं प्रियं वा यदि वाऽप्रियम्। प्राप्तं प्राप्तमुपासीत हृदयेनापराजितः॥

'चाहे सुख हो या दुःख, प्रिय हो अयवा अग्निय, चो जिस समय वैसा प्राप्त हो चह उस समय वैसा ही, मन को निराय न करते हुए (अर्थात् निखट्ट वनकर अपने कर्तव्य को न छोड़ते हुए) सेवन करते रहो!' इस उपदेश का महत्त्व पूर्णत्या तभी जात हो सकता है, जब कि हम इस बात को ध्यान में रखें, कि संसार में क्षेत्रेक कर्तव्य ऐसे हैं, जिन्हें दुःख सह कर भी करना पड़ता है। भगवद्गीता में स्थितप्रज्ञ का यह लक्षण बतलाया है, कि 'यः सर्वत्रानिमक्षेह्रस्तत्त्रप्राप्य ग्रुमाग्रुमम्' (२.५७) — अर्थात् ग्रुम अथवा अग्रुम जो कुछ आ पड़े उस के बारे में जो स्था निष्काम या निस्कंग रहता है, आंर जो उसका अमिनन्दन या द्वेष्ट कुछ भी नहीं करता, वही स्थितपज्ञ है। किर गाँचवे अध्याय (गीता ५.२०) में कहा है, कि 'न प्रहिज्येरिपर्य प्राप्य नोहिनेत्रप्राप्य चाप्रियम्' — मुख पा कर फूछ न जाना चाहिये और दुःख में कातर भी न होना चाहिये। एवं दृसरे अध्याय (२.१४,१५) में इन सुख-दुःखों को निष्काम-बुद्धि से मोगने का उपदेश किया है। भगवान् श्रीकृष्ण ने उसी उपदेश को यार बार दुहराया है (गीता ५.९; १३.९)। वेशन्तशाम्त्र की परिमापा में उसी को 'सब कर्मों का ब्रह्मार्पण करना ' कहते हैं। और मिक्तमार्ग में 'प्रह्मार्पण' के बदले 'श्रीकृष्णार्पण' शब्द की योजना की जाती है। वस यही गीतार्थ का सराश है।

कर्म चाहे किसी भी प्रकार का हो, परन्तु कर्म करने की इच्छा और उद्योग को बिना छोड़े, तथा फल-प्राप्ति की आएकि न एख कर (अर्थात् निस्छंगबुढि से) उसे करते रहना चाहिये: और साथ हमें भविष्य में परिणाम-स्वरूप में मिलनेवाले सुख-दु:खों को भी एक ही समान भोगने के लिए तैयार रहना चाहिये। ऐसा करने से अमर्यादित तृष्णादि और असन्तोपजनित दुष्परिणामों से तो हम बचेंगे ही: परन दुसरा लाम यह होगा, कि तृष्णा या असन्तोष के साथ साथ कर्म को भी त्याग देने चे जीवन के ही नए हो जाने का जो प्रसंग आ सकता है, वह भी नहीं आ सकेगा; और हमारी मनोन्नचियाँ युद्ध हो कर प्राणिमात्र के लिए हितपद हो जायेगी । इसम सन्देह नहीं, कि इस तरह फलाशा छोड़ने के लिए भी इन्द्रियों का और मन का वैराग्य से पूरा दमन करना पड़ता है; परन्तु स्मरण रहे, कि इन्द्रियों के स्वाधीन करफे स्वार्य के बरले वैराग्य से तथापि निप्काम बुद्धि से लोकसंग्रह के लिए उन्हें अपने अपने व्यापार करने देना कुछ और बात है: और संन्यास-मार्गानुसार तृष्णा को मारने के छिए इन्द्रियों के समी व्यापारों को अर्थात् कमों को आग्रहपूर्वक समूल नप्ट कर डालना बिल्नुल ही मिन्न बात है। इन दोनों में कुमीन-आसमान का अन्तर है। गीता में निष वैराग्य का और जिस इन्द्रियनिग्रह का उपदेश किया गया है, वह पहले प्रकार का है; दूसरे प्रकार का नहीं; और उसी तरह अनुगीता (महा. अध. ३२.१७-२३) में जनक-ब्राह्मण-संबाद में राजा जनक ब्राह्मणंरूपधारी धर्म से कहते हैं कि -

शृणु बुद्धि च यां ज्ञात्वा सर्वत्र विषयो मम। नाहमत्मोर्थेमिच्छामि गन्धान् घाणगतानपि॥

... ... ... ... नाहमात्मार्थमिच्छामि मनो नित्यं मनोन्तरे । मनो मे निर्जितं तस्मात् बद्दो तिष्ठति सर्वदा ॥

- अर्थात् "जिस (वैराग्य) बुद्धि को मन में घारण करके मैं सब विपयों का सेवन करता हूँ, उसका हाल सुनो। नाक से मैं 'अपने लिए' वास नहीं लेता ·( ऑखो से में 'अपने लिए ' नहीं देखता, इत्यादि ), और मन का भी उपयोग मैं आत्मा के लिए, अर्थात् अपने लाम के लिए नहीं करता। अतएव मेरी नाक (ऑख इत्यादि) और मन मेरे वश में हैं, अर्थात् मैंने उन्हें बीत लिया है।" गीता के वचन (गीता ३.६,७) का भी यही तात्पर्य है, कि जो मनुष्य केवल इन्द्रियों की चित्त को तो रोक देता है, और मन से विषयों का चिन्तन करता रहता है, वह पूरा दोंगी है; और जो मनुष्य मनोनिग्रहपूर्वक काम्य-बुद्धि को जीत कर, सब -मनोइत्तियों को लोकतंत्रह के लिए अपना अपना काम करने देता है, वहीं श्रेष्ठ है। वाह्य-जगत् या इन्द्रियों के व्यापार हमारे उत्पन्न किये हुए नहीं है, वे स्वमाविषद हैं। हम देखते हैं, जब कोई संन्यासी बहुत भूखा होता है तब उसकी -चाहे वह कितन। ही नियही हो - भीक मॉगने के लिए कहीं बाहर जाना ही पड़ता है (गी. ३. ३३); और, बहुत देर तक एक ही जगह बैठे रहने से ऊन कर वह उठ खड़ा हो जाता है। तात्पर्य यह है, कि निग्रह चाहे जितना हो; परन्तु इन्द्रियों के जो स्वमाविद्ध व्यापार हैं वे कभी नहीं छटते। और यदि यह वात सच है, तो इन्द्रियों की वृत्ति तथा सब कर्में को और सब प्रकार की इच्छा या असन्तोष को नष्ट करने के दूराग्रह में न पड़ना (गी. २.४७; १८.५९), एवं मनोनिग्रहपूर्वक फलाशा छोड़ कर सुल-दु:ल को एक-बराबर समझना (गी. २. ३८), तथा निष्काम-बुद्धि से लोकहित के लिए कमों का शास्त्रोक्त रीति से करते रहना ही. श्रेष्ठ तया आदर्श -मार्ग है । इसी लिए -

## कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्मूमों ते संगोऽस्त्वकर्माण॥

इस स्रोक में (गीता २.४७) श्रीमगवान् अर्जुन को पहले यह बतलाते हैं, कि तू इस कर्मभूमि में पैदा हुआ है। इसलिए 'तुझे कर्म करने का ही अधिकार है;' परन्तु इस बात को मी ध्यान में रख, कि तेरा यह अधिकार केवल (कर्तब्य) कर्म करने का ही है। इस 'एव' पद का अर्थ है 'केवल'; जिससे यह सहज विदित होता है, कि मनुष्य का अधिकार कर्म के सिवा अन्य बातों में — अर्थात् कर्मफल के विषय में — नहीं है। यह महत्त्वपूर्ण बात केवल अनुमान पर ही अवलंबित नहीं रख दी है;

क्योंकि दूसरे चरण में भगवान् ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, कि 'तेरा अधिकार कर्मफल के विषय में कुछ भी नहीं है। ' अर्थात् किसी कर्म का फल मिलना – न मिलना तेरे अधिकार की बात नहीं है। वह सृष्टि के कर्मविपाक पर या ईश्वर पर अवलंबित है। फिर जिस बात में हमारा अधिकार ही नहीं है उसके विपय में आशा करना - कि वह अमुक प्रकार हो - केवल मूर्वता का लक्षण है: परन्त यह तीसरी बात भी अनुमान पर अवलंबित नहीं है। तीसरे चरण में कहा गया है. कि 'इसलिए तुकर्म-फल की आशा रख कर किसी भी काम को मत कर।' क्योंकि, कर्मविपाक के अनुसार तेरे कमों का जो फल होता होगा वह अवश्य होगा ही। तेरी इच्छा से उसमें कुछ न्यूनाधिकता नहीं हो सकती; और उसके देरी से या जल्दी से हो जाने ही की संभावना है। परन्तु यदि तू ऐसी आशा रखेगा या भाग्रह करेगा, तो तुझे केवल व्यर्थ दुःख ही मिलेगा। अब यहाँ कोई कोई - विशेपतः • संन्यासमार्गी पुरुष - प्रथ करेंगे, कि कर्म करके फलाशा छोडने के झगड़े में पड़ने की अपेक्षा कर्माचरण को ही छोड़ देना क्या अच्छा नहीं होगा ! इसलिए भगवान ने अन्त में अपना निश्चित मत भी वतला दिया है, कि 'कर्म न करने का (अक्र्मणि) त हठ मत कर। तेरा जो अधिकार है उसके अनुसार - परन्तु फलाजा छोड कर -कर्म करता जा। ' कर्मयोग की दृष्टि से ये सब सिद्धान्त इतने महत्त्वपूर्ण है, कि उक्त श्लोकों के चारों चरणों को यदि हम कर्मयोगशास्त्र या गीताधर्म के चतःसत्र भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

या माल्स हो गया, कि इस संसार में सुखदुःख हमेशा ऋम से मिला करते हैं; और यहाँ सुख की अंग्रेक्षा दुःख की मात्रा अधिक है। ऐसी अवस्था में भी जब यह चिद्धान्त वतलाया जाता है, कि चारारिक कमों को छोड़ नहीं देना चाहिये; तत्र कुछ छोगों की यह समझ हो सकती है, कि दुःख की आत्यन्तिक निकृति करने - और अत्यन्त सुख प्राप्त करने - के सब मानवी प्रयत्न व्यर्थ हैं। और, केवल आधिमीतिक अर्थात् इन्द्रियगम्य बाह्य विषयोपभोगंरूपी सुखों को ही देखें, तो यह नहीं कहा जा सकता, कि उनकी यह समझ ठीक नहीं है। सच है; यदि कोई बालक पूर्णचन्द्र को पकड़ने के लिए हाथ फैला दे. तो जैसे आकाश का चन्द्रमा उस के हाथ में कभी नहीं आता: उसी तरह आत्यन्तिक सुख की आशा रख कर केवल अधिमौतिक सुख के पीछे लगे रहने से आत्यन्तिक सुख की प्राप्ति कमी नहीं होगी। परन्तु रमरण रहे, आधिमौतिक मुख ही समस्त प्रकार के मुखीं का माण्डार नहीं है।,इसलिए उपर्युक्त कठिनाई में भी आत्यन्तिक और नित्य सुख-प्राप्ति का मार्ग हुँद लिया जा सकता है। यह ऊपर वतलाया जा चुका है, कि सुखों के दो मेद हैं – एक शारीरिक और दूसरा मानिस्क। शरीर अथवा इन्द्रियों के न्यापारों की अपेक्षा मन को ही अन्त में अधिक महत्त्व देना पढ़ता है। ज्ञानी पुरुष को यह सिद्धान्त नतलाते हैं, कि ज्ञारीरिक (अर्थात् आर्घन मौतिक) सुख की अपेक्षा मानसिक सुख की योग्यता अधिक है, उसे वे कुछ अपने ज्ञान की घमण्ड से नहीं वतलाते। प्रसिद्ध आधिमौतिकवादी मिल ने मी अपने उपयक्तताबादविषयक अन्य में साफ साफ मंजूर किया है, कि उक्त सिद्धान्त में ही श्रेष्ट मनुष्यजन्म की सची सार्थकता और महत्ता है। कुत्ते, शकर और बैल इत्यादि को भी इन्द्रियसुख का आनन्द मनुष्यों के समान ही होता है: और मनुष्य की यदि समझ होती, कि संसार में सच्चा सुख विषयोपमाग ही है: तो मनुष्य पशु बनने पर भी राजी हो गया होता। परन्तु पशुओं के सब विषय-सुखों के नित्य मिलने का अवसर आने पर भी कोई मनुष्य पश होने को राजी नहीं होता। इससे यही विदित होता है. कि मनुष्य और पशु में कुछ-न-कुछ विशेषता अवश्य है। इस विशेषता को समझने के लिए. उस आतमा के स्वरूप का विचार करना पड़ता है, जिसे मन और बुद्धि-द्वारा स्वयं अपना और बाह्यसृष्टि का ज्ञान होता है; और, ज्योंही यह विचार े किया जाएगा, त्योंही स्पष्ट मालूम हो जाएगा, कि पशु और मनुष्य के लिए विषयोपभोग-संख तो एक ही सा है: परन्त इसकी अपेक्षा मन और बुद्धि मनुष्य के अत्यन्त उदात्त व्यापार में तथा गुद्धावस्था में जो सख है, वही मनुष्य का श्रेष्ठ भीर आत्यन्तिक सुख है। यह सुख आत्मवश है, इसकी प्राप्ति किसी बाह्यवस्तु पर अवलंबित नहीं है; इसकी प्राप्ति के लिए दूसरों के सुख को न्यून करने की मी कुछ आवश्यकता नहीं है। यह सख अपने ही प्रयत्न से हमी को मिलता है। और च्यों ज्यों हमारी उन्नति होती जाती है. त्यों त्यों इस सुख का स्वरूप मी अधिका-धिक शुद्ध और निर्मल होता चला जाता है। मर्तहरि ने सच कहा है, कि 'मनिस च परितृष्टे कोऽर्थवान् को दरिद्रः '-मन के प्रसन्न होने पर क्या दरिद्रता और क्या अमीरी, टोनों समान ही है। प्लेटो नामक प्रतिद्ध यूनानी तत्त्ववेत्ता ने भी यह प्रतिपादन किया है, कि शारीरिक (अर्थात् बाह्य आधिमीतिक) सुख की अपेक्षा मन का सल श्रेष्ट है. और मन के सुर्खों रे मी बुद्धिग्राह्य (अर्थात् परम आध्यामिक) सुखं अत्यन्त श्रेष्ठ है। 🕆 इसलिए यदि हम अभी मोक्ष के विचार को छोड़ हैं, तो भी यही सिद्ध होता है, कि जो बुद्धि आत्मविचार में निमन्न हो, उसे ही परम सुख भिल सकता है। इसी कारण भगवद्गीता में सुख के (सास्विक, राजस और तामस ) तीन भेड़ किये गये हैं: और इनका लक्षण भी वतलाया गया है।

<sup>\* &</sup>quot;It is better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied; better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied. And if the fool, or the pig, is of a different opinion, it is because they only know their own side of the question." Utilitarianism, p. 14 (Longmans 1907).

<sup>†</sup> Republic Book IX

यया - आत्मनिष्ठ बुद्धि ( अर्थात् सव भृतों में एक ही आत्मा को जान कर, आत्मा के उसी सके स्वरूप में रत होनेवाली बुद्धि ) की प्रसन्नता से जो आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है, वही श्रेष्ठ और सात्त्विक सुख है – 'तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तं आत्म-बुद्धि-प्रसादनम् ' (गी. १८. ३७); नो आधिमीतिक सुख इन्द्रियों से भीर इन्द्रियों के विपयों से होता हैं, वे सात्विक सुखों से कम टर्ज के होते हैं, और राजस कहलाते हैं (गी. १८. १८)। और जिस सुल से चित्त को मोह होता है. तथा नो सुख, निद्रा या आलस्य से उत्पन्न होता है, उसकी योग्यता तामस अर्थात कनिष्ट श्रेणी की है। इस प्रकरण के आरम्म में गीता का जो श्लोक दिया है, उसका यही तात्पर्य है। और गीता (६. २२) में कहा है, कि इस परम सुख का अनुमन मनुष्य को यदि एक बार भी हो जाता है, तो फिर उसकी यह सुखमय स्थिति कभी नहीं डिगने पाती। कितने ही भारी दुःख के जनरदस्त धके क्यों न रुगते रहें; यह आत्यन्तिक सुख स्वर्ग के भी विपयोपमोगसुख में नहीं मिल सकता। इसे पाने के लिए पहले अपनी बुद्धि प्रसन्न होनी चाहिये। जो मनुष्य बुद्धि को पसन्न करने की युक्ति को विना सोचे-समझे केवल विपयोपमोग में ही निमन्न हो जाता है. उसका सुख अनित्य और अणिक होता है। इसका कारण यह है, कि जो इन्ट्रिय-सुख आब है, वह कल नहीं रहता। इतना ही नहीं; किन्तु बो बात हमारी इन्द्रियों को आज सुलकारक प्रतीत होती है, वही किसी कारण से दूसरे दिन दु:खमय हो जाती है। उदाहरणार्थ, ग्रीप्म ऋतु में जो ठण्डा पानी हमें अच्छा स्प्राता है, वही शीतकाल में अप्रिय हो जाता है। अस्तु, इतना करने पर भी उससे सुखेन्छा की पर्ण ठित होने ही नहीं पाती। इसिटए, सुख शब्द का न्यापक अर्थ छे कर यदि हम उस शब्द का उपयोग सभी प्रकार के सुखों के लिए करें, तो हमें सुख-सुख में भी मेद करना पड़ेगा। नित्य ध्यवहार में सुख का अर्थ मुख्यतः इन्द्रियसुख ही होता है। परन्तु जो इन्द्रियातीत है, अर्थात् जो केवल आत्मनिष्ठ बुद्धि को ही प्राप्त हो सकता है, उसमें और विषयोपभोग-रूपी सुख में बन भिन्नता प्रकट करनी हो, तन आत्मवृद्धि-प्रसाद से उत्पन्न होनेवाले सुख को - अर्थात् आध्यत्मिक सुख को - श्रेय, कल्याण, हित, आनन्द अथवा शान्ति कहते हैं; और विपयोपमोग से होनेवाले आधिमौतिक पुख को केवल पुख या प्रेय कहते हैं। पिछले प्रकरण के अन्त में दिये हुए कठोपनिपद के वाक्य में, प्रेय और श्रेय में निवकेता ने जो मेट वतलाया है. उसका मी अभिप्राय यही है। मृत्यु ने उसे अग्नि का रहस्य पहले ही वतला दिया या । परन्तु इस सख के मिलने पर भी बन उसने आत्मज्ञान-प्राप्ति का वर माँगा, तब मृत्यु ने उसके बरले में उसे अनेक सांसारिक सुखों का लालच दिखलाया। परन्तु नचिकेता इन अनित्य आधिमौतिक सुखों को कल्याणकारक नहीं समझता था। क्योंकि ये (प्रेय) सुख बाहरी दृष्टि से अच्छे है. पर आत्मा के श्रेय के लिए नहीं। इसी लिए उसने उन सुखों की ओर घ्यान नहीं दिया। किन्तु उस आस्मविद्या की

प्राप्ति के लिए ही हठ किया; जिसका परिणाम आत्मा के लिए श्रेयस्कर या कल्याण-कारक है, और उसे अन्त में पाकर ही छोड़ा। सारांश यह है, कि आत्मलुदि-प्रसाद से होनेवाले केवल बुद्धिगम्य सुख को – अर्थात् आध्यात्मिक सुख को – ही हमारे शास्त्रकार श्रेष्ठ सुख मानते हैं। और उनका कथन है, कि यह नित्य आत्मवश्च है, इसल्लिए सभी को प्राप्त हो सकता है; तथा स्वा लोगों को चाहिये, कि वे इनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें। पशु-धर्म से होनेवाले सुख में, और मानवी सुख में बो कुछ विशेषता या विलक्षणता है, वह यही है; और यह आत्मानन्ट केवल बाह्म उपाधियोंपर कभी निर्मर न होने के कारण सत्र सुखों में नित्य, स्वतन्त्र और श्रेष्ठ है! इसी को गीता में निर्वाण, अर्थात् परम शान्ति कहा है (गीता २.१५), और यही स्थितप्रश्रं की ब्राह्मी अवस्था की परमावधि का सुख है (गीता २.७१; ६.२८; १२.१२; १८.६२ हेशो)।

अब इस बात का निर्णय हो चुका, कि आत्मा की शान्ति या सुख ही अत्यन्त श्रेष्ठ है; और वह आत्मवश होने के कारण सब छोगों को प्राप्य भी है। परन्तु यह प्रकट है, कि यद्यपि सब घातुओं में सोना अधिक मूल्यवान् है, तथापि केवल सोने से ही – होहा इत्याटि अन्य घातुओं के विना – जैसे संसार का काम नहीं चल सकता, अथवा जैसे केवल शक्त से ही - बिना नमक के काम नहीं चल सकता, उसी तरह आत्मसुख या शान्ति को भी समझना चाहिये। इसमें सन्देह नहीं, कि इस शान्ति के साथ – ग्ररीर-घारण के लिए सही कुछ सांसारिक वस्तुओं की आवश्यकता है; और इसी अभिप्राय से आशीर्वाद के संकल्प में केवल 'शान्तिरस्तु' न कह कर ' शान्तिः पुष्टिस्तुप्रिश्चास्तु ' – कि शान्तिके साथ पुष्टि और तुष्टि मी चाहिये, कहने की रीति है। यदि शास्त्रकारों की यह समझ होती, कि केवल शान्ति से ही तृष्टि हो जा सकती है, तो इस संकल्प में 'पुष्टि' शब्द की व्यर्थ घुसेड़ देने की कीई आवस्यकता नहीं थी। इसका यह मतल्य नहीं है, कि पुष्टि - अर्थात् ऐहिक सुर्खों की इदि के लिए रात-दिन हाय हाय करते रहो। उक्त संकल्प का भावार्थ यही है, कि तुम्हें शान्ति, पुष्टि और तुष्टि (चन्तोप) तीनों उचित परिणाम से मिले; और इनकी प्राप्ति के लिए तुम्हें यत्न भी करना चाहिये। कठोपनिपद का भी यही तात्पर्य है। निविकेता जब मृत्यु के अर्थात् यम के लोक में गया तब यम ने उससे कहा, कि तुम कोई भी तीन वर मॉग लो; उस समय निवेकता ने एकदम यह वर नहीं मॉगा, कि मुझे ब्रह्मज्ञान का उपदेश करो । किन्तु उसने कहा, कि 'मेरे पिता मुझपर अप्रसन्न है, इसलिए प्रथम वर आप मुझे यही ढीजिये, कि वे मुझपर प्रसन्न हो जाएँ। ' अनन्तर उसने दूसरा नर मॉगा कि ' अग्नि के – अर्थात् ऐहिक समृद्धि प्राप्त करा देनेबाले यज्ञ आदि कर्मों के - ज्ञान का उपदेश करो । ' इन दोनों वरों की प्राप्त करके अन्त में उसने तीसरा वर यह, माँगा, कि 'सुझे आत्मविद्या का उपदेश करो। ' परन्तु जब यमराज कहने लगे ' कि इस तीसरे बर के बढ़ले में में तुझे और भी अधिक संपत्ति देता हूँ:

तव - अर्थात् प्रेय (सुख) की प्राप्ति के लिए आवश्यक यज्ञ आदि कमों का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर उसी की अधिक आधा न करके - निचकेता ने इस वात का आग्रह किया, कि ' अब मुझे श्रेय ( आत्यन्तिक सुख ) की प्राप्ति करा देनेवाले ब्रह्मज्ञान का ही उपदेश करो । ' सारांश यह है, कि इस उपनिपद के अन्तिम मन्त्र में जो वर्णन है, उसके अनुसार 'ब्रह्मविद्या' और 'योगविधि' (अर्थात् यज्ञ-याग आदि कर्म) दोनों को प्राप्त करके निवेकता मुक्त हो गया है (कठ. ६. १८)। इससे ज्ञान और कर्म का समज्ञय ही इस उपनिपद का तात्पर्य माछम होता है। इसी विपय पर इन्द्र की भी एक कथा है। कीपीतकी उपनिपद में कहा गया है, कि इन्द्र तो स्वयं ब्रह्मज्ञानी था ही. परन्त उसने प्रतर्दन को भी ब्रह्मज्ञान का उपदेश किया था। तथापि जब इन्द्र का राज छिन लिया गया और प्रल्हाद को त्रैलोक्य का आधिपत्य मिला, तव उसने देवगुरु वृहस्पति से पूछा, कि 'मुझे वतलाइये कि श्रेय किए में है।' तव वहस्पति ने राज्यभ्रष्ट इन्द्र की ब्रह्मविद्या अर्थात् आत्मकान का उपदेश करके कहा, कि 'श्रेय इसी में है'- एतावच्छ्रेय इति - परन्तु इससे इन्द्र का समाधान नहीं हुआ। उसने फिर प्रश्न किया, 'क्या और भी कुछ अधिक है ?'-को विशेषा भवत ? - तब बृहस्पति ने उसे शुकाचार्य के पास भेजा ! वहाँ भी वहीं हाल हुआ; और शुकाचार्य ने कहा, कि 'प्रव्हाद को वह विशेषता मालम है।' तव अन्त में इन्द्र ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रस्हाद का शिष्य बन कर सेवा करने लगा। एक दिन प्रस्ताद ने उससे कहा, कि शील (सत्य तथा धर्म से चलने का स्वभाव) ही त्रैलोक्य का राज्य पाने की र्क़जी है और यही श्रेय है। अनन्तर, जब प्रस्टाद ने कहा, कि 'में तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, तू वर माँग, ' तब ब्राह्मण-वेपधारी इन्द्र ने यही वर माँगा, कि 'आप अपना बील मुझे दीजिये।' प्रवहाद के 'तथास्तु' कहते ही उसके 'शील' के साथ घर्म, सत्य, वृत्त, श्री अथवा ऐश्वर्य आदि देवता उसके शरीर से निकल कर इन्द्र-शरीर में प्रविष्ट हो गये। फलतः इन्द्र अपना राज्य पा गया। यह प्राचीन कथा भीष्म ने युधिष्ठिर से महा-भारत के शान्तिपर्व (शां. १२४) में कही है। इस सुन्दर कथा से हमें यह बात साफ माल्म हो जाती है, कि केवल ऐश्वर्य की अपेक्षा केवल आत्मज्ञान की योग्यता भले अधिक हो जाती है, परन्तु जिसे इस संसार में रहना है, उसको अन्य लोगीं के समान भी अपने छिए तथा अपने देश के छिए, ऐहिक समृद्धि पात कर छेने की आवश्यकता और नैतिक हुक भी है। इसलिए जब यह प्रश्न उठे, कि इस संसार में मनुष्य का सर्वोत्तम ध्येय परम उद्देश्य क्या है, तो हमारे कर्मयोगशास्त्र में अन्तिम उत्तर यही मिलता है कि शान्ति और पुष्टि, प्रेय और श्रेय अथवा शान और ऐश्वर्य दोनों को एक साथ प्राप्त करो ! सोचने की बात है, कि जिन भगवान से बढ़ कर संसार में कोई श्रेष्ठ नहीं और जिनके दिखलाए हुए मार्ग में अन्य सभी लोग चलते हैं ( गीता २, २२ ); उन भगवान ने क्या ऐश्वर्य और संपत्ति को छोड़ दिया है ?

#### ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः। ज्ञानवैराग्ययोश्चेव पण्णां भग इसीरणा॥

अर्थात् ' समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश संपत्ति, ज्ञान, और वैराग्य इन छः वातों को 'भग' कहते हैं। ' भग शब्द की ऐसी व्याख्या पुराणों में है (विष्णु. ६. ५. ७४)। कुछ स्रोग इस स्रोक के 'ऐश्वर्य' शब्द का अर्थ 'योगैश्वर्य' किया करते है। क्योंकि 'श्री' अर्थात सम्पत्तिसूचक शब्द आगे आया है। परन्तु व्यवहार में ऐश्वर्य शब्द में सत्ता, यश और सम्पत्ति का, तथा ज्ञान में वैराग्य और धर्म का समावेश हुआ करता है। इसमें हम बिना किसी बाधा के कह सकते हैं, कि लेकिक दृष्टि से उक्त रहीक का सब अर्थ ज्ञान और ऐश्वर्य इन्हीं दो शब्दों से व्यक्त हो जाता है। और जब कि स्वयं भगवान ने ही ज्ञान और ऐश्वर्य को अंगीकार किया है, तब हमें भी अवश्य करना चाहिये (गीता ३. २१; म. मा. शां. ३४१. २५)। कर्मयोगमार्ग का विद्वान्त यह कडापि नहीं, कि कोरा आत्मजान ही इस संसार में परम साध्य वस्तु है। यह तो संन्यासमार्ग का सिद्धान्त है; जो कहता है, कि संसार दु:खमय है; इसलिए उसको एकडम छोड़ ही देना चाहिये। भिन्न भिन्न मार्गो के इन सिद्धान्तों को एकत करके गीता के अर्थ का अनर्थ करना उचित नहीं है । स्मरण रहे, गीता का कयन है, कि शन के बिना केवल ऐश्वर्य सिवा आसुरी सम्पत् के और कुछ नहीं है। इसलिए चही छिद्ध होता है, कि ऐश्वर्य के साथ ज्ञान, और ज्ञान के साथ ऐश्वर्य, अयवा शान्ति के साथ पुष्टि हमेशा होनी चाहिये। ऐसा कहने पर, कि ज्ञान के साथ ऐश्वर्य होना अत्यावस्यक है: कर्म करने की आवस्यकता आप-ही-आप उत्पन्न होती है। क्योंकि मनु का कथन है 'कर्माण्यारभमाणं हि पुरुषं श्रीनिपेवते ' ( मनु, ९, ३०० ) - कर्म करनेवाले पुरुष को ही इस जगत में श्री अथवा ऐश्वर्य मिलता है, और प्रत्यक्ष अनुभव से भी यही बात सिद्ध होती हैं: एवं गीता में जो उपदेश अर्जुन को दिया गया है, वह भी ऐसा ही है ( गीता ३,८ )। इस पर कुछ लोगो का कहना है, कि मोक्ष की दृष्टि से कर्म की आवस्यकता न होने के कारण अन्त में - अर्थात ज्ञानोत्तर अवत्था में - सब कमों को छोड देना ही चाहिये। परन्तु यहाँ तो केवल सुल-दुःख का विचार करना है। और अब तक मोक्ष तथा कर्म के स्वरूप की परीक्षा भी नहीं की गई है; इसलिए उक्त आक्षेप का उत्तर यहीं नहीं दिया जा सकता। आगे नौवे तथा दसवे प्रकरण में अध्यातम और कर्मविपाक का स्पष्ट विवेचन कर के ग्यारहवे प्रकरण में बतला दिया जाएगा, कि यह आक्षेप भी बेच्छार-पैर का है।

सुख और दुःख दो भिन्न तथा स्वतन्त्र वेदनाएँ हैं। सुखेच्या केवल सुखोपमोग चे ही तृप्त नहीं हो सकती। इसलिए संवार में बहुवा दुःख का ही अधिक अनुभव होता है। परन्तु इस दुःख को टालने के लिए तृष्णा या असन्तोप और सब कर्मों का भी समूल नाश करना उचित नहीं। उचित यही है, कि फलाशा छोड़ कर सब कर्मों

को करते रहना ध्वाहिये। केवल विपयोपमोग-सुख कमी पूर्ण होनेवाला नहीं। वह भित्य पशुधर्म है। अतएव इस ससार में बुद्धिमान मनुष्य का सचा ध्येय इस अनित्य प्रापम से ऊंचे दर्जे का होना चाहिए । आत्मबुद्धि-प्रसाद से प्राप्त होनेवाला शान्ति-सुख ही वह सच्चा ध्येय है; परन्तु आध्यात्मिक सुख ही यद्यपि इस प्रकार कंचे दर्जे का हो, तथापि उसके साथ इस सांसारिक जीवन में प्रेहिक वस्तुओं की भी जिंवत आवश्यकता है: और इसलिए सटा निप्नाम-बुढि से प्रयस्न अर्थात कर्म करते ही रहना चाहिये। - इतनी सब वातें जब कर्मयोगशास्त्र के अनुसार विद्व हो चकी. तो अब सुख की दृष्टि से भी विन्वार करने पर यह वतलाने की कोई आवश्यकता नहीं रह बाती, कि आधिमौतिक सुलो को ही परम साध्य मान कर कर्मी के केवल सव-दुःखात्मक बाह्यपरिणामों के तारतभ्य से ही नीतिमचा का निर्णय करना अनुचिन है। कारण यह है, कि जो वस्तु कमी पूर्णावस्था को पहुँच ही नहीं मनती, उसे परम साध्य कहना मानो 'परम' शब्द को दुरुपयोग करके मृगजल के स्थान में जल की खोज करना है ! जब हमारा परम साध्य ही अनित्य तथा अपूर्ण है, तब उसकी आजा में बैठे रहने से हमें अनित्य-वस्त को छोड़ कर और मिलेगा ही क्या ? 'धर्मा नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये ' इस वचन का मर्म भी यही है । ' अधिकाश लोगों का अधिक मुख ' इस शन्द्रसमूह के 'सुख' जवद के अर्थ के विषय में आधिमीतिकवादिया में भी बहत मतमेर हैं । उनमें से बहुतेरों का कहना है, कि बहुवा मनुष्य सब विषय-सुखा को लात मार कर केवल सत्य अथवा धर्म के लिए जान देने को तैयार हो जाता है। इससे यह मानना अनुचित है. कि मनुष्य की इच्छा सदैव आधिमीतिक सख-प्राप्ति की ही रहती है। इसिएए उन पण्डितों ने यह सूचना की है, कि सुख शब्द के बढ़ले में हित अथवा कल्याण राज्य की योजना करके 'अधिकांश लोगों का अधिक सुख ' इस सूत्र का रूपान्तर 'अधिकाश लोगों का अधिक हित या कल्याण 'कर देना चाहिये। परन्तु, इतना करने पर भी इस मत में यह दोप बना ही रहता है, कि कर्ता की बुद्धि का कुछ भी विचार नहीं किया जाता । अच्छा; यदि यह कहें, कि विषय-सुलों के साथ मानसिक सुखों का मी विचार करना चाहिये; तो उसके आधिभीतिक पक्ष की इस पहली ही प्रतिशा का बिरोध हो जाता है. कि किसी भी कर्म की नीतिमत्ता का निर्णय केवल उसकें बाह्य-परिणामा से ही करना चाहिये; और तत्र तो किसी-न-किसी अंग्र मे अध्यातम-पक्ष को स्वीकार करना ही पड़ता है, तो उसे अधूरा या अंदातः स्वीकार करने से क्या लाम होगा ! इसी लिए हमारे कर्मयोग-शास्त्र में यह अन्तिम सिद्धान्त निश्चित किया गया है, कि सर्वभूतहित – अधिकांश छोगा का अधिक सुख – और मनुष्यत्व का प्ररम उत्कर्प इत्यादि नीतिनिर्णय के सब बाह्यसाधनों को अथवा आधिमौतिक मार्ग को गौण या अप्रधान समझना चाहिये; और आत्मप्रसाट-रूपी आत्यन्तिक सुख तथा उसी के साथ रहनेवाली कर्ता की गुद्ध-वृद्धि को ही आध्यातिक कसौटी जान कर उसी से कर्म-अकर्म की परीक्षा करनी चाहिये। उन लोगों की जात

छोड़ हो, जिन्होंने यह कराम खा ली हो, कि हम हत्य सृष्टि के परे तत्त्वज्ञान में प्रवेश-ही न करेंगे | जिन लोगों ने ऐसी करम खाई नहीं है, उन्हें युक्ति से यह मालूम हो जाएगा, कि मन और बुद्धि के भी परे जा कर नित्य आतमा के नित्य कल्याण को ही कर्मयोग-शास्त्र में प्रधान मानना चाहिये। कोई कोई मूल से समझ बैठते हैं, कि वहाँ एक वेटान्त में बुसे, कि वस, फिर सभी कुछ ब्रह्ममय हो जाता है; और वहाँ व्यव-हार ही उपपत्ति का ऋछ पता ही नहीं चलता । आजकल जितने चेटान्त विपयक प्रन्थ पढे बाते है. वे प्रायः संन्यास-मार्ग के अनुयायियों के ही लिखे हुए है; और संन्यास-मार्गवाले इस तृष्णारूपी संसार के सब व्यवहारों को निःसार समझते हैं. इसलिए उनके प्रत्यों में कमयोग की ठीक ठीक उपपत्ति सचमच नहीं मिलती। अधिक क्या कहें; इन प्रसंप्रदाय असहिष्णु प्रन्थकारों ने संन्यासमार्गीय कोटिकम या युक्तिवाद को कर्मयोग में संमिलित कर के ऐसा भी प्रयत्न किया है, जिससे लोग समझने लगे हैं, कि कर्मयोग और संन्यास दो स्वतन्त्र मार्ग नहीं है; किन्तु संन्यास ही अकेला शास्त्रोक्त मोक्षमार्ग है। परन्तु यह समझ ठीक नहीं है। संन्यास-मार्ग के समान कर्मयोग-मार्ग भी वैदिक धर्म में अनादि काल से खतन्त्रतापूर्वक चला आ रहा है, और इस मार्ग के संचाटकों ने वेदान्ततत्त्वों को न छोडते हुए कर्म-शास्त्र की ठीक ठीक उपपत्ति मी दिखलाई है। मगवद्गीता बन्य इसी पन्य का है। यदि गीता को छोड़ दे, तो भी जान पड़ेगा. कि अध्यात्म-दृष्टि से कार्य-अकार्य-शास्त्र का विवेचन करने की पदाति ग्रीन सरीखे प्रनथकार द्वारा खुद इंग्लैंड में ही शुरू कर दी गई है: क्ष्मीर जर्मनी में तो उससे भी पहले यह पद्धति प्रचलित थी। दृश्यसृष्टि का कितना ही विचार करो: परन्तु जब तक यह बात ठीक माल्म नहीं हो जाती, कि इस विषयसृष्टि से इस विषय का मी विचार पुरा हो नहीं सकता. कि इस संसार में मनुष्य का पुरम साध्य, श्रेष्ट कर्तन्य या अन्तिम ध्येय क्या है। इसी लिए याज्ञवल्क्य का यह उपदेश है, कि 'आत्मा वा अरे दृष्टन्यः श्रोतन्यो मन्तन्यो निदिच्यासितन्यः।' प्रस्तुत विपय में मी अक्षरग्रः उपयुक्त होता है। हुज्य जगत् की परीक्षा करने से यहि परीपकार सरीखे तन्त ही अन्त में निप्पन्न होते हैं, तो इससे आत्मवित्रा का महत्त्व कम तो होता नहीं; किन्तु उल्टा उससे सब प्राणियों में एक ही आत्मा के होने का एक और सबृत मिल नाता है। इस बात के लिए तो कुछ उपाय ही नहीं है, कि आधिमौतिकवाडी अपनी बनाई हुई मर्यादा से स्वयं बाहर नहीं जा सकते । परन्तु हमारे शास्त्रकारों की दृष्टि इस **एंकुचित मर्यादा के परे पहुँच गई है; और इसलिए उन्हों ने आध्यात्मिक दृष्टि से ही** क्मियोगशास्त्र की पूरी उपपत्ति दी है। इस उपपत्ति की चर्चा करने के पहले कर्म-अकर्म-परीक्षा के एक और पूर्वपक्ष का भी कुछ विचार कर लेना आवस्यक है। इसलिए अव इसी पन्य का विवेचन किया जाएगा।

<sup>\*</sup> Prolegomena to Ethics, Book I; and Kant's Metaphysics of Morals (Trans. by Abbot in Kant's Theory of Ethics).

## छठवाँ प्रकरण

# आधिदेवतपक्ष और क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार

सत्यपूर्तां वदेहाचं मनःपूर्तं समाचरेत् ।\*
- मनु. ६. ४६

सर्म-अकर्म की परीक्षा करने का - आधिमौतिक मार्ग के अतिरिक्त - दूसरा पन्य आधिदैवतवादियों का है। इस पन्य के लोगों का यह कथन है, कि जब कोई मनध्य कर्म-अकर्म का या कार्य-अकार्य का निर्णय करता है, तब वह इस झगड़े में नहीं पड़ता, कि किस कर्म से कितना सुख अथवा दु:ख होगा; अथवा उनमें से सुख का जोड़ अधिक होगा या दुःख का। वह आत्म-अनात्म-विचार के इंशट में भी नहीं पड़ता; और ये क्षगढ़े बहुतेरों की तो समझ में भी नहीं भाते। यह भी नहीं कहा जा सकता, कि प्रत्येक प्राणी प्रत्येक कर्म को केवल अपने सुख के लिए ही करता है। आधिमौतिकवाटी कुछ भी कहे; परन्तु यदि इस बात का थोड़ासा विचार किया नाय, कि धर्म-अधर्म का निर्णय करते समय मनुष्य के मन की स्थिति कैसी होती है, तो यह ध्यान में आ जाएगा, कि मन की स्वामाविक और उदात्त मनोइतियाँ -करुणा, ट्या, परोपकार आदि – ही किसी काम को करने के लिए मनुष्य को एकाएक प्रवृत्त किया करती है। उटाहरणार्थ, जब कोई मिखारी दीख पढ़ता है; तब मन में यह विचार आने के पहले ही - कि ' रान करने से जगत् का अथवा अपनी आत्मा का कितना हित होगा '- मनुष्य के हृदय में करणावृत्ति जागृत हो जाती है; और वह अपनी शक्ति के अनुसार उस याचक को कुछ दान कर देसा है। इसी प्रकार जन नाटक रोता है, तन माता उसे दूध पिलाते समय इस नात का कुछ मी विचार नहीं करती, कि वालक को पिलाते समय इस वात का कितना हित होगा। अर्थात ये उरात्त मनोवृत्तियाँ ही कर्मयोगशास्त्र की यथार्थ नीव हैं। इमें किसी ने ये मना-वृत्तियाँ दी नहीं हैं; किन्त ये निषर्गसिद्ध अर्थात् स्वामाविक अथवा स्वयंभू देवता ही है। जब न्यायाधीश न्यायासन पर वैठता है, तब उत्तकी बुद्धि में न्यायदेवता की प्रेरणा हुआ करती है; और वह उसी प्रेरणा के अनुसार न्याय किया करता है। परन्तु जब कोई न्यायाधीश इस प्रेरणा का अनादर करता है, तभी उससे अन्याय हुआ करते हैं। न्यायदेवता के सहज ही करणा, दया, परोपकार, कृतशता, कर्तव्य-प्रेम, धेर्य आदि सद्गुणों की जो स्वामाविक मनोवृत्तियाँ हैं, वे भी देवता हैं। प्रत्येक मनुष्य स्वभावतः इन देवताओं के शुद्ध स्वरूप से परिचित रहता है। परन्तु यदि

<sup>\* &#</sup>x27;वहीं बोलना चाहियें जो सत्यप्रत अर्थात् शुद्ध किया गया है, और वहीं आवरण करना चाहिये जो मन को शुद्ध मालूम हो।'

लोम, द्रेष, मत्सर आदि कारणों से वह इन देवताओं की परेवाह न करे, तो अहै देवता क्या करें ? यह बात सच है, कि कई बार देवताओं में भी विरोध उत्पन्न ही जाता है। और तब कोई कार्य करते समय हमें इस का स्टेड्ड की निर्माय सुन्ते में लिए न्याय, करणा आदि देवताओं के अतिरिक्त किसी देसी के समुद्ध हुना आवश्यक जान पहता है। परन्तु ऐसे अवसर पर अध्यात्मविचार अथवा सुख-दु:ख की न्यूनाधिकता के झगड़े में न पड़ कर यदि हम अपने मनोदेव की गवाही हैं. तो वह एकदम इस बात का निर्णय कर देता है, कि इन दोनों में से कीन-सा मार्ग श्रेयस्कर है। यही कारण है, कि उक्त सब देवताओं में मनोदेव श्रेष्ठ है। 'मनोदेवता' शब्द में इच्छा, क्रोध, लोम सभी मनोविकारों को शामिल नहीं करना चाहिये। किन्तु इस शब्द से मन की वह ईश्वरदत्त और स्वामाविक शक्ति ही अमीष्ट है. कि जिसकी सहायता से मले-बुरे का निर्णय किया जाता है। इसी शक्ति का एक बड़ा मारी नाम 'सदसदिवेक-बुद्धि'≉ है। यदि किसी सन्देह-प्रस्त अवसर पर मनुष्य स्वस्य अन्तःकरण से और शान्ति के साथ विचार करे, तो यह सटसिंदेक-बुद्धि कमी उसको घोखा नहीं देगी । इतना ही नहीं, किन्तु ऐसे मोकों पर हम दूसरों से यही कहा करते हैं, 'किन्तु अपने मन से पृछ।' इस वडे देवता के पास एक सूची हमेशा मौजूद रहती है। उसमें यह लिखा होता है, कि किस सद्गुण को किस समय कितना महत्त्व दिया जाना चाहिये। यह मनोदेवता समय समय पर इसी सूची के अनुसार अपना निर्णय प्रकट किया करता है। 'मान लीजिये, किसी समय आत्मरक्षा. और अहिसा में विरोध उत्पन्न हुआ; और यह शंका उपस्थित हुई, कि दुर्भिन्न के समय अमस्य मक्षण करना चाहिये या नहीं ? तब इस संदाय को दूर करने के लिए यदि हम शान्त चित्त से इस मनोदेवता की मिन्नत करें, तो उसका यही निर्णय प्रकट होगा, कि 'अभध्य भक्षण करो।' इसी प्रकार यदि कभी स्वार्थ और परार्थ अथवा परोपकार के बीच बिरोध हो जाय, तो उसका निर्णय भी इस मनोदेवता को मना करना चाहिये। मनोदेवता के घर की - धर्म-अधर्म के न्यूनाधिक माव की - यह सूची एक प्रनथकार को शान्तिपूर्वक विचार करनेसे उपलब्ध हुई है, जिसे उसने अपने अन्य में प्रकाशित किया है। 🕆 इस सूची में नम्रतायुक्त पूज्यभाव की पहला अर्थात् अत्युच स्थान दिया गया है; और उसके वाट करुणा, कृतज्ञता, उदारता, वात्सरय आदि भावों को क्रमशः नीचे के श्रेणियों में शामिल किया है। इस प्रत्यकार

<sup>\*</sup> इस सदसिहिनेक-बुद्धि को ही अन्येजी में Conscience कहते है और आर्थिदैनतपक्ष Intutionist School कहलाता है।

<sup>ं</sup> इस बन्धकार का नाम James Martineau (जेन्स मार्टिनो) है। इसने यह चूची अपने Types of Etlucal Theory (Vol. II, p. 266. 3rd Ed.) नामक बन्ध में दी है। मार्टिनो अपने पन्ध को Idio-psychological कहता है। परन्तु हम उसे आधिदैवतपक्ष ही में शामिल करते हैं।

का मत है, कि जब ऊपर और नीचे की श्रेणियों के सद्गुणों में विरोध उत्पन्न हो, तव ऊपर श्रेणियों के सद्गुणों को ही अधिक आदर रखना चाहिये। उसके मत के अनुसार कार्य-अकार्य का अथवा धर्म-अधर्म का निर्णय करने के लिए इसकी अपेक्षा और कोई उंचित मार्ग नहीं है। इसका कारण यह है. कि यद्यपि हम अत्यन्त द्रदृष्टि से यह निश्चित कर लें, कि 'अधिकांश लोगों का अधिक मुख' किसमें है। तथापि इस न्यूनाधिक भाव में यह कहने की सत्ता या अधिकार नहीं है. कि 'बिस बात में अधिकांश लोगों का सुख हो वही तू कर।' इस लिए अन्त में इस प्रश्न का निर्णय ही नहीं होता, कि ' जिसमें अधिकांश लोगों का हित है. वह वात में क्यों करूँ ?' और सारा झगडा स्यों का त्यों बना रहता है। राजा से विना अधिकार प्राप्त किये ही जब कोई न्यायाधीश न्याय करता है, तब उसके निर्णय की नो दशा होती है, ठीक वही दशा उस कार्य-अकार्य के निर्णय की भी होती है. जो द्रहिएर्वक सुलदु:स्रों का विचार करके किया जाता है। केवल द्रहिट यह बात किसी से नहीं कह सकती कि 'तू यह कर, दुझे यह करना ही चाहिये।' इसका कारण यही है, कि कितनी भी दूरहिं हो तो भी वह मनुष्यकृत ही है, और इसी कारण वह अपना प्रमान मनुष्या पर नहीं जमा चकती। ऐसे समय पर आश करनेवाले हम से श्रेष्ठ कोई अधिकारी अवन्य होना चाहिये। और यह काम ईश्वरवत्त सदसदिवेकतुदि ही कर सकती है। क्योंकि वह मनुष्य की व्यपेक्षा श्रेष्ठ , अतएव मनुष्य पर अपना अधिकार जमाने में समर्थ है। यह सदसदिवेकबुद्धि या 'ढेवता' स्वयंभू है। इसी कारण व्यवहार में वह कहने की रीति पड़ गइ है, कि मेरा 'मनोटेव' अमुक प्रकार की गवाही नहीं देता | जब कोई मनुष्य एक-आध बुरा काम कर वैठता है. तब पश्चाचाप से वही स्वयं लिवत हो जाता है; ऑर उसका मन उसे हमेशा टोकता रहता है। यह मी उपर्युक्त देवता के शासन का ही फल है। इस वात से स्वतंत्र मनोदेवता का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। कारण कि आर्थिदैवत पन्य के मतानुसार यदि उपर्युक्त सिद्धान्त न माना जाय, तो दूस प्रश्न की उपपत्ति नहीं हो सकती, कि हमारा मन हमें क्यों टोका करता है।

उत्तर दिया हुआ चत्तान्त पश्चिमी आधिदैवत पन्य के मत का है। पश्चिमी देशों में इस पन्य का प्रचार विशेषतः ईसाई धर्मापदेशकों ने किया है। उनके मत के अनुसार धर्म-अधर्म का निर्णय करने के लिए केवल आधिमौतिक साधनों की अपेक्षा यह ईश्वरत्त्व साधन सुलम, श्रेष्ठ एवं आहा है। यद्यपि हमारे देश में प्राचीन काल में कर्मयोगशास्त्र का ऐसा कोई स्वन्तत्र पन्य नहीं था, तथापि उपर्युक्त मत हमारे प्राचीन अन्यों में कई जगह पाया जाता है। महामारत में अनेक स्थानॉपर, मन की मिन मिन द्यांचों को देवताओं का स्वरूप दिया गया है। पिछले प्रकरण में यह बतलाया भी गया है, कि धर्म, सत्य, दृत्त, श्रीस, श्री आदि देवताओं ने प्रत्हाद के द्यारीर को छोड़ कर इन्द्र के शरीर में कैसे प्रवेश किया। कार्य-अकार्य का अथवा

धर्म-क्षधर्म का निर्णय करनेवाले देवता का नाम मी 'धर्म' ही है। ऐसे वर्णन पाये जाते हैं, कि शिवि राजा के सच्च की परीक्षा करने के लिए स्थेन का रूप घर कर, और युधिष्ठर की परीक्षा लेने के लिए प्रथम यक्षरूप से तथा दूवरी वार कुत्ता वन कर, धर्मराव प्रकट हुए थे। स्वयं मगवद्गीता (१०.३४) में भी कीर्ति, श्री, वाक्, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मन के धर्म है। मन भी एक देवता है; और परब्रह्म का प्रतीक मान कर, उपनिषदों में उसकी उपासना भी वतलाई गई है (तै. ३.४; छां. ३.४८)। जब मनुजी कहते हैं, कि 'मनःपूतं समाचरेत्' (६.४६) – मन को जो पिवत्र माल्म हो, वही करना चाहिये – तब यही बोध होता है, कि उन्हें 'मन' शब्द से मनोदेवता ही अभिभ्रेत है। साधारण व्यवहार में हम यही कहा करते है, कि जो मन को अच्छा माल्म हो, वही करना चाहिए।' मनुजी ने मनुसंहिता के चौये अध्याय (४.१६१) में यह बात विशेष स्थर कर दी है कि –

यत्कर्म कुर्वतोऽस्य स्यात् परिपोऽन्तरात्मनः । तव्ययत्नेन कुर्वात विपरीतं तु वर्जयेत् ॥

'वह कर्म प्रयत्नपूर्वक करना चाहिये, जिसके करनेसे हमारा अन्तरात्मा सन्तुष्ट हो और जो कर्म इसके विपरीत हो, उसे छोड़ देना चाहिये।' इसी प्रकार चार्त्वर्ण्यः; घर्म आहि व्यावहारिक नीति के मृत्वतत्त्वों का उक्लेख करते समय मनु, याज्ञवल्क्य आहि स्मृति-ग्रन्थकार मी कहते हैं —

> वेदः स्मृतिः सदाचारः स्यस्य च प्रियमात्मनः। गृतचतुर्विघं प्राहुः साक्षाद्धमंस्य रुक्षणम्॥

'वेट, स्मृति, शिष्टाचार और अपने आत्मा को प्रिय माल्म होना — ये धर्म के चार मृल्तत्व हैं ' (मनु. २. १२)। 'अपने आत्मा को जो प्रिय माल्म हो ' — इच का अर्थ यही है कि मन को गुद्ध माल्म हो। इससे स्पष्ट होता है, कि श्रुति, स्मृति और सग्नचार से किसी कार्य की धर्मता या अधर्मता का निर्णय नहीं हो सकता था, तव निर्णय करने का चौथा साधन 'मनःपूतता' समझी जाती थी। पिछले प्रकरण में कही गई प्रवहाट और इन्द्र की कथा चतला चुकने पर 'शील' के लक्षण के विषय में, धृतराष्ट्र ने महाभारत में यह कहा है —

यदन्येपां हितं न स्यात् आत्मनः कर्म पौरुपम्। अपत्रपेत वा थेन न तत्कुर्यात् कथञ्चन ॥

अर्थात् 'हमारे जिस कर्म से लोगों का हित नहीं हो सकता अथवा जिसके करने में स्वयं अपने ही को लजा मालूम होती है, वह कभी नहीं करना चाहिये ' (म. भा. शां. १२४. ६६ )। इससे पाटकों के ध्यान में यह बात आ जाएगी, कि 'लोगों का हित हो नहीं हो सकता ': 'और लजा मालूम होती है ' इन दो पदीं से 'अधिकांश लोगों का भिषक हित ' और 'मनोटेयता' इन दोनों पक्षों का इस स्टोक में एक साथ कैसा उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति ( १२.३५,३७) में भी कहा गया है, कि जिल कर्म करने में रूजा माल्म नहीं होती — एवं अन्तरात्मा सन्तुष्ट होता है — वह सान्त्रिक है। ध्रमपद नामक वौद्धग्रन्थ (६७ और ६८) में भी इसी प्रकार के विचार पाये जाते हैं। कालिटास भी यही कहते हैं कि जब कर्म-अकर्म का निर्णय करने में कुछ सन्देह हो तव —

#### सतां हि सन्देहपदेपु वस्तुपु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः।

'सरपस्य स्रोग अपने अन्तःकरण ही की गवाही को प्रमाण मानते हैं ' ( शाकुं, १. २०)। पातंजल योग इसी बात की शिक्षा देता है, कि चित्तवृत्तियों का विरोध करके मन को किसी एक ही विषय पर कैसे स्थिर करना चाहिये; ओर यह योग-शास्त्र हमारे यहाँ बहुत प्राचीन समय से प्रचलित है। अतएव जब कमी धर्मअधर्म के विपय में कुछ सन्देह उत्पन्न हो तब हम लोगों को किसी से यह न सिखाये जाने की आवश्यकता है, कि ' अन्तःकरण को स्वस्थ और शान्त करने से को उचित मान्म हो, वही करना चाहिये।' सब स्मृति-प्रन्था के आरंभ में इस प्रकार के वर्णन मिलते हैं, कि स्मृतिकार ऋषि अपने मन को एकाग्र करके ही धर्म-अधर्म वतलाया करते थे (मनु. १.१)। यों ही देखने से तो, 'फिसी काम में मन की गवाही हेना ' यह मार्ग अत्यन्त सुलभ प्रतीत होता है। परन्तु जब हम तत्त्वज्ञान की दृष्टि से इस बात का सूक्ष्म विचार करने रूगते है, कि 'शुद्ध मन ' किसे कहना चाहिये; तव यह सरल पन्थ अन्त तक काम नहीं दे सकता। और यही कारण है, कि हमारे शास्त्रकारों ने कर्मयोगशास्त्र की इमारत इस कर्मी नींव पर खड़ी नहीं की है। अब इस बात का विचार करना चाहिये, कि यह तत्त्वज्ञान कीन-सा है। परन्तु इसका विषेचन करने के पहले यहाँ पर इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है, कि पश्चिमी आधिभौतिकवादियों ने इस आधिदैवतपक्ष का किस प्रकार खण्डन किया है। कारण यह है. कि यद्यपि इस विपय में आध्यातिक और आधिमातिक पन्था के कारण मिल भिन्न हैं; तथापि उन दोनों का अन्तिम निर्णय एक ही सा है। अतएव, पहले आधिमीतिक कारणों का उछेख कर देने से आध्यात्मिक कारणों की महत्ता और सयक्तता पाठकों के ध्यान में शीघ आ जाएगी।

कपर कह आये हैं, कि आधिटैविक पन्य में ग्रुड मन की ही अग्रस्थान दिया गया है। इससे यह प्रकट होता है, कि 'अधिकांश लेगों का अधिक सुख ' – वाले आधिमौतिक नीतिपन्य में कर्ता की बुद्धि या हेतु के कुछ मी विचार न किये जाने का वो दोष पहले बतलाया गया है, वह इस आधिटैवतपक्ष में नहीं है। परन्तु जब हम इस बात का स्क्ष्म विचार करने लगते हैं, कि सदसद्विवेकरूपी ग्रुड मनोदेवता किसे कहना चाहिये; तव इस पन्य में भी दूसरी अनेक अपरिदार्य बाधाएँ उपस्पित

हो जाती है। कोई भी बात लीजिये: कहने की आवश्यकता नहीं है. कि उसके बारे में भर्ली मॉति विचार करना - वह बाह्य है अथवा अबाह्य है, करने के योग्य है या नहीं. उससे लाम अथवा सुख होगा या नहीं: इत्यादि वार्ती को निश्चित करना -नाक अथवा ऑख का काम नहीं है। किन्तु वह काम उस स्वतन्त्र इन्द्रिय का है, जिसे मन कहते हैं। अर्थात, कार्य-अकार्य अथवा धर्म-अधर्म का निर्णय मन ही करता है। चाहे आप उसे इन्द्रिय कहें या देवता। यदि आधिदैविक पन्थ का सिर्फ यही कहना हो. तो कोई आपत्ति नहीं। परन्तु पश्चिमी आधिवैवत पक्ष इससे एक पग और भी आगे बढ़ा हुआ है। उसका यह कथन है, भला अथवा बुरा (सत् अथवा असत्) न्याय अथवा अन्याय, धर्म अथवा अधर्म का निर्णय करना एक बात है; और इस बात का निर्णय करना दूसरी बात है, कि अमुक पढार्थ मारी है या हल्का है, गौरा है या काला, अथवा गणित का कोई उदाहरण सही है या गलत। ये दोना बार्ते अत्यन्त भिन्न हैं। इनमें से दूसरे प्रकार की बार्तो का निर्णय न्याय-शास्त्र का आधार ले कर मन कर सकता है: परन्त पहले प्रकार की वार्तों का निर्णय करने के लिए केवल मन असमर्थ है । अतएव यह काम सरसिद्धिवेक-शक्तिरूप देवता ही किया करता है, जो कि हमारे मन में रहता है। इसका कारण वे यह बतलाते हैं, कि जब हम किसी गणित के उदाहरण की जॉन्च करके निश्चय करते हैं, कि वह सही है या गलत। तब हम पहले उसके गुणा, जोड आदि की जॉच कर लेते हैं, और फिर अपना निश्चय स्थिर करते हैं। अर्थात् इस निश्चय के स्थिर होने के पहले मन को अन्य किया या व्यापार करना पहला है: परन्तु भले-बुरे का निर्णय इस प्रकार नहीं किया जाता। जब हम यह सुनते हैं, कि किसी एक आदमी ने किसी दूसरे को नान से मार डाला, तत्र हमारे मुँह से एकाएक यह उद्गार निकल पड़ते है, 'राम राम! उसने बहुत बुरा काम किया!' और इस विषय में हमें कुछ मी विचार नहीं करना पड़ता, अतएव, यह नहीं कहा जा सकता, कि कुछ भी विचार न करके आप-ही-आप जो निर्णय हो जाता है, और जो निर्णय विचार-पूर्वक किया जाता है, वे दोनों एक ही मनोवृत्ति के व्यापार है। इसलिए यह मानना चाहिये, कि सदसदिवेचनशक्ति मी एक स्वतन्त्र मानसिक देवता है। सत्र मनुष्यों के अन्तःकरण में यह टेनता या राक्ति एक ही सी जागृत रहती है। इसलिए हत्या करना सभी लोगों को दोप प्रतीत होता है: और उसके विषय में किसी को कुछ सिखलाना मी नहीं पड़ता। इस आधिरैविक युक्तिवाद पर आधिमीतिक पन्थ के लोगों का उत्तर है, कि सिर्फ़ 'हम एक-आध वात का निर्णय एकदम कर सकते हैं '; इतने ही से यह नहीं माना चा सकता, कि जिस बात का निर्णय विचार-पूर्वक किया जाता है वह उससे भिन्न है। किसी काम को जलद अथवा धीरे करना अभ्यास पर अवलंत्रित है। उदाहरणार्थ, गणित का विषय छीजिये। व्यापारी लोग मन के माव से सेर-छटाक के दाम एकदम सुखाप्र गणित की रीति से बतलाया करते हैं। इस कारण यह नहीं कहा जा सकता, गी. र. ९

कि गुणाकार करने की उनकी शक्ति या देवता किसी अच्छे गणितज्ञ से भिन्न है। कोई काम अम्यास के कारण इतना अच्छी तरह सघ जाता है, कि बिना विचार किये ही कोई मनुष्य उसको शीघ और सरखतापूर्वक कर लेता है। उत्तम छश्यमेदी मनुष्य उड़ते हुए पश्चियों के वन्द्रक से सहज मार गिराता हैं; इससे कोई भी यह नहीं कहता, कि लक्ष्यमेड एक स्वतन्त्र देवता है। इतना ही नहीं; किन्तु निशाना मारना. उड़ते हुए पक्षियों की गति को जानना, इत्यादि शास्त्रीय वार्तों को भी निर्रथक और त्याज्य नहीं कह सकता । नेपोलियन के विषय में यह प्रसिद्ध है. कि जब वह समरागण में खड़ा हो कर चारों ओर सूश्म दृष्टि से देखता था, तब उसके ध्यान में यह बात एकटम आ जाया करती थी, कि शत्रु किस स्थान पर कमजोर है। इतने ही से किसी ने यह सिद्धान्त नहीं निकाला है, कि युद्धकला एक स्वतन्त्र देवता है, और उसका अन्य मानसिक शक्तियों से कुछ भी संबन्ध नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि किसी एक काम में किसी कि बुद्धि स्वमावतः अधिक काम देती है; और किसी की कम परन्तु सिर्फ इस असमानता के आधार पर ही हम यह नहीं कहते, कि दोनों की बुद्धि वस्तुतः भिन्न है। इसके अतिरिक्त यह बात भी सत्य नहीं, कि कार्य-अकार्य का अथवा धर्म-अधर्म का निर्णय एकाएक हो जाता है। यदि ऐसा ही होता, तो यह प्रश्न ही कभी उपस्थित न होता कि 'अमुक काम करना चाहिये अथवा नहीं करना चाहिये। यह बात प्रकट है, कि इस प्रकार का प्रश्न प्रसंगानुसार अर्जुन की तरह सभी लोगों के सामने उपस्थित हुआ करता है; और कार्य-अकार्य-निर्णय के कुछ विषयों में, भिन्न भिन्न लोगों के अभिप्राय भी भिन्न भिन्न हुआ करते है। यदि सदसदिवेचनरूप स्वयम् देवता एक ही है, तो फिर यह मिन्नता क्यों है! इससे यही कहना पड़ता है, कि मनुष्य की बुद्धि नितनी धुशिक्षित अथवा सुसंस्कृत होगी, उतनी ही योग्यतापूर्वक वह किसी बात का निर्णय करेगा। बहुतेरे बंगली लोग ऐसे भी हैं, कि जो मनुष्य का वध करना अपराध तो मानते ही नहीं; किन्तु वे मारे हुए मनुष्य का मांच भी सहर्प खा जाते हैं। जंगळी छोगों की बात जाने दीजिये। सम्य देशों में मी यह देखा जाता है, कि देश के अनुसार किसी एक देश में जो बात गर्छ समझी जाती है, वही किसी दूसरे देश में सर्वमान्य समझी जाती है। उदाहर-णार्थ, एक स्त्री के रहते हुए दूसरी स्त्री के साथ विवाह करना विलायत में दोष समझा जाता है; परन्तु हिन्दुस्थान में यह बात विशेष दूपणीय नहीं मानी जाती। भरी समा में सिर की पगड़ी उतारना हिन्दु छोगों के छिए छजा या अमर्यादा की बात है; परन्तु अंग्रेज लोग सिर की टोपी उतारना ही सम्यता का लक्षण मानते हैं। यदि, यह बात सच है, कि ईश्वरदत्त या स्वामाविक सटसद्विवेचन-शक्ति के कारण ही दुरे कर्म करने में लजा मालूम होती है, तो क्या छव लोगों को एक ही कृत्य करने में एक ही समान लजा माल्म होनी चाहिये ? वह वहे छुटेरे और डाकू लोग भी -एक बार जिसका नमक खा छेते हैं, उस पर हथियार उठाना निन्य मानते हैं; किन्तु

चंडे बंडे सम्य पश्चिमी राष्ट्र भी अपने पड़ोसी राष्ट्र का वध करना स्वटेशमक्ति का रूक्षण समझते हैं। यदि सदसद्विवेचन-शक्तिरूप देवता एक ही है तो यह भेद क्यों हैं ! और यदि यह कहा जाय, कि शिक्षा के अनुसार अथवा देश के चलन के अनुसार सर्सद्विचनशक्ति में भी भेद हो जाया करते है, तो उसकी स्वयंभू नित्यता में बाधा आती है। मनुष्य च्यों च्यो अपनी असम्य दशा को छोड कर सम्य बनता जाता है, त्यों त्यों उसके मन और बुद्धि का विकास होता जाता है। और इस तरह बुद्धि का विकास होने पर जिन वातों का विचार वह अपनी पहली असम्य दशा में देरसे करता भी अत्र शीवता से करने लग जाता है। अथवा यह कहना चाहिये. कि इस बुद्धि का विकसित होना ही सभ्यता का रुक्षण है। यह सभ्य अथवा सुशिक्षित मनुष्य के इन्द्रियनिग्रह का परिणाम है, कि वह औरों की वस्तु को हे हेने या माँगने की इच्छा नहीं करता। इसी प्रकार मन की वह शक्ति भी - निससे नरे-भले का निर्णय किया जाता है – धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और अब तो कुछ बातों में बह इतनी परिपक्क होती ही है, कि किसी विषय में कुछ विचार किये विना ही हम लोग अपना नैतिक निर्णय प्रकट कर दिया करते हैं। जब हमें ऑखों से कोई दूर यी पास की वस्त देखनी होती है, तब आँखों की नसों को उचित परिणाम से खींचना पडता है; और चह किया इतनी शीघता से होती है, कि हमें उसका कुछ बीध भी नहीं होता। परन्तु क्या इतने ही से किसी ने इस बात की उपपत्ति को निरुपयोगी मान रखा है ! -सारांश यह है, कि मनुष्य की बाढ़ि या मन सत्र समय और सत्र कामों में एक ही है। यह बात यथार्थ नहीं, कि कालेगोरे का निर्णय एक प्रकार की बुद्धि करती है और ब्रेर-भन्ने का निर्णय किसी अन्य प्रकार की बुद्धि से किया जाता है। केवल अन्तर इतना ही है, कि किसी में बुद्धि कम रहती है और किसी की अग्निक्षित अथवा अपरिपक्ष रहती है। उक्त भेट की ओर, तथा इस अनुभव की ओर भी उचित ध्यान टे कर, कि किसी काम की शीव्रतापूर्वक कर सकना केवल आदत या अम्यास का फल है, पश्चिमी आधिमौतिकवाटियों ने यह निश्चय किया है, कि मन की स्वामाविक शक्तियों से परे सदसद्विचारशक्ति नामक कोई मिन्न, स्वतन्त्र और विलक्षण शक्ति के मानने की आवश्यकता नहीं है।

इस विपय में हमारे प्राचीन शास्त्रकारों का अन्तिम निर्णय भी पश्चिमी आधिमीतिकवादियों के सहश ही है। वे इस बात को मानते हैं, कि स्वस्थ और शान्त अन्तःकरण से किसी भी बात का विचार करना चाहिये। परन्तु उन्हें यह बात मान्य नहीं, कि धर्म-अधर्म का निर्णय करनेवाटी बुद्धि अलग है और काला-गोरा पहचान ने की बुद्धि अलग है। उन्हों ने यह भी प्रतिपादन किया है, कि मन जितना सुशिक्षित होगा, उतना ही वह मला या बुरा निर्णय कर सकेगा। अत्यय मन को सुशिक्षित करने का प्रयत्न प्रत्येक को हदता से करना चाहिये। परन्तु वे इस चात को नहीं मानते, कि सदसदिवेचन-शक्ति सामान्य बुद्धि से कोई भिन्न वस्तु या

इंश्वरीय प्रसाद है। प्राचीन समय में इस बात का निरीक्षण स्म रीति से फिया गया है, कि मनुष्य को ज्ञान किस प्रकार प्राप्त होता है; और उसके मन का या सुदि का त्यापार किस तरह हुआ करता है। इसी निरीक्षण को 'क्षेत्रक्षेत्रज्ञ-विचार' कहते हैं। क्षेत्र का अर्थ 'शरीर' और खेत्रज्ञ का अर्थ 'आत्मा' है। यह क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार अध्यात्मविद्या की जड़ है। इस क्षेत्र-खेत्रज्ञ-विचा का टीफ टीक ज्ञान हो ज्ञान पर, सरसहिवेक-शक्ति ही का कौन कहे, किसी भी मनोटेक्त का अस्तित्व आत्मा के परे या स्वतन्त्र नहीं माना जा सकता। ऐसी अवस्था में आधिदैवत पद्य आप-ही-आप कमजोर हो जाता है। अतएव, अत्र यहाँ इस क्षेत्र-खेत्रज्ञ-विच्या ही का विचार संक्षेप में किया जाएगा। इस विवेचन से मगवदीता के बहुतेरे सिद्धान्तों का सत्यार्थ भी पारकों के च्यान में अच्छी तरह आ जाएगा।

यह कहा जा सकता है, कि मनुष्य का शरीर (पिण्ड, श्रेत्र या देह) एक बहुत बड़ा कारखाना ही है। जैसे किसी कारखाने में पहुले बाहर का माल मीतर लिया जाता है: फिर टर माल का जुनाव या व्यवस्था करके इस वात का निश्चय किया जाता है. कि कारखाने के लिए उपयोगी और निरुपयोगी पढार्य कीन-से हैं! और तब बाहर से लाये गये करें माल से नई चीजें बनाते और उन्हें बाहर मेहते हैं। वैसे ही मनप्य की देह में भी प्रतिक्षण अनेक त्यापार हुआ करते है। इस सिंह के पाँच मौतिक पडार्थों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य की इन्द्रियों ही प्रथम साधन हैं। इन इन्द्रियों के द्वारा स्तृष्टि के पदार्थों का यथार्थ अथवा नलस्वरूप नहीं जाना जा सकता। आधिमौतिकवाडियों का यह मत है, कि पटार्थों का यथार्थ स्वरूप वैसा ही है, जैसा कि वह हमारी इन्द्रियों को प्रतीत होता है। परन्त यदि कल किसी को कोई नृतन इन्द्रिय प्राप्त हो जाय, तो उसकी दृष्टि से स्टि के परायों का गुण-वर्म जैसा आज है, वैसा ही नहीं रहेगा। मनुष्य सी इन्द्रियों में भी दो भेद है - एक कर्मेन्द्रियों और दूसरी ज्ञानेन्द्रियों । हाथ, पैर, वाणी. गुढ़ और उपस्य ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं। हम जो कुछ व्यवहार अपने द्यरीर से करते हैं. वे सब इन्हीं क्रमेंन्द्रियों के द्वारा होते हैं। नाक, ऑखें, कान जीम और त्वचा ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। ऑखां से रूप, जिह्नासे रस, कानों से शब्द, नाक से गन्य, और त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है। किसी भी बाह्य-पडार्थ का चो हमें ज्ञान होता है, वह उस पदार्थ के रूप-रस-गन्ध-स्पर्श के सिवा और कुछ नहीं है। उदाहरणार्थ, एक सोने का दुकड़ा छीजिये। वह पील देख पड़ता हैं. त्वचा को कटोरें माद्म होता है, पीटने से छम्बा हो जाता है इत्यादि जो गुण हमारी इन्द्रियों को गोन्बर होते हैं उन्हीं को हम चोना कहते हैं; और जब ये गुण बार बार एक ही पदार्थ में, एक ही से हग्गोचर होने ट्यांते हैं, तब हमारी दृष्टि से सोना एक ही पदार्थ वन जाता है। जिस प्रकार बाहर का माछ भीतर लाने के लिए और भीतर का माल बाहर मेजने के लिए किसी कारखाने में दरवाने

होते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के देह में बाहर के माल को भीतर छेने के लिए ज्ञानेन्द्रिय-रूपी द्वार हैं. और मीतर का माल वाहर मेजने के लिए क्मेंन्द्रिय-रूपी द्वार हैं। सर्व की किरणें किसी पढार्थ पर गिर कर जब छौटती हैं. और हमारे नैत्रों में प्रवेश करती हैं तब हमारी आत्मा को उस पदार्थ के रूप का ज्ञान होता है। किसी पटार्थ से आनेवाली गन्ध के सूक्ष्म परमाणु जब हमारी नाक के मजातन्त्रमों से टकराते हैं, तब हमें उस पदार्थ की बास आती है। अन्य ज्ञानेन्द्रियों के न्यापार भी इसी प्रकार हुआ करते हैं। जब शानेन्द्रियाँ इस प्रकार अपना च्यापार करने लगती हैं. तब हमें उनके द्वारा बाह्य-सृष्टि के पटार्थी का ज्ञान होने लगता है। परन्त ज्ञानेन्द्रियों जो कुछ न्यापार करती हैं. उसका ज्ञान स्वयं उनको नहीं होता: उसी लिए ज्ञानेन्द्रियों को 'ज्ञाता' नहीं कहते: किन्तु उन्हें सिर्फ बाहर के माल को भीतर ले जानेवाले 'द्वार' ही कहते हैं। इन टरवार्जी -से माल भीतर आ जाने पर उसकी न्यवस्था करना मन का काम है। उदाहरणार्थ. बारह बजे जब घड़ी में घण्टे वजने लगते हैं, तब एकडम हमारे कानों को यह नहीं रामझ पडता. कि कितने बने हैं: किन्तु ज्यों ज्यों घडी में 'टन् टन्' की एक एक आवाब होती जाती है, त्यों त्यों हवा की लहरें हमारे कानों पर आकर टकर मारती हैं; और अन्त मजातन्त्र के द्वारा प्रत्येक आवाज का हमारे मन पर पहले अलग अलग संस्कार होते हैं और अन्त में इन सबों का बोड़ कर हम निश्चित किया करते है, कि इतने बने हैं। पशुओं में भी ज्ञानेन्द्रियाँ होती हैं। जब घड़ी की 'टन टन्' सावाज होती है। तब प्रत्येक ध्वनि का संस्कार उनके कानों के द्वारा मन तक पहुँच जाता है। परन्तु उनका मन इतना विकसित नहीं रहता, कि वे उन सब संस्कारों को एकत्र करके यह निश्चित कर लें कि वारह वजे हैं। यही अर्थ शास्त्रीय परिमापा में इस अकार कहा जाता है कि यद्यपि अनेक संस्कारों का पृथक् पृथक् ज्ञान पशुओं की हो जाता है, तथापि उस अनेकता की एकता का नोघ उन्हें नहीं होता। मगवद्गीता (३.४२) में कहा है – ' इन्द्रियाणि पराण्याहः इन्द्रियेम्यः परं मनः ' अर्थात् इन्द्रियौं ( बाह्य ) पदार्थों से श्रेष्ठ हैं: और मन इन्द्रियों से भी श्रेष्ठ है। इसका भावार्थ भी वहीं है, जो कपर लिखा गया है। पहले कह आये हैं, कि यदि मन स्थिर न हो, तो ऑखें म्बुली होने पर भी कुछ टील नहीं पड़ता; और कान खुले होने पर मी कुछ सुन नहीं पड़ता। तात्पर्य यह है, कि इस टेहरूपी कारखाने में 'मन' एक मुंशी ( क्षकें ) है; निषके पास बाहर का सब माल जानेन्द्रियों के द्वारा मेना जाता है। और यही मुंगी (मन) माल की बॉच किया करता है। अब इन बातों का विचार करना चाहिये कि यह जॉच किस प्रकार की जाती है; और जिसे हमं अवतक सामान्यतः र्मन' कहते आये हैं, उसके मी और फौन-कौन-से भेद किये जा सकते हैं अथवा एक ही मन को मिन्न मिन्न अधिकार के अनुसार कौन-कौन-से भिन्न भिन्न नाम आप हो जाते हैं।

ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा मन पर जो संस्कार होते हैं, उन्हें प्रथम एकत्र करके भीर उनकी परस्पर तुख्ना करके इस बात का निर्णय करना पड़ता है, कि उनमें से अच्छे क़ौन-से और बुरे क़ौन-से हैं, ग्राह्म अथवा त्याज्य कान-से और लामदायक तथा हानिकारक, कौन-से हैं। यह निर्णय हो बाने पर उनमें से बो बात अच्छी, आहा लामटायक, उचित अथवा करने योग्य होती है, उसे करने में हम प्रवृत हुआ करते हैं। यहीं सामान्य मानसिक व्यवहार है। उदाहरणार्थ, जब हम किसी वराचि में जाते हैं, तब ऑल और नाक के द्वारा बाग वृक्षों और फूछों के संस्कार हमारे मन पर होते हैं। परन्तु जब तक हमारी आत्मा को यह ज्ञान नहीं होता. कि इन फूलों में से किसकी सुगन्ध अच्छी और किसकी बुरी हैं; तत्र तक किसी फूट को प्राप्त कर छेने की इच्छा मन में उत्पन्न नहीं होती; और न हम उसे तोड़ने का प्रयत्न ही करते हैं। अतएव सब मनोव्यापारींके तीन स्थूल माग हो सकते हैं - (१) जानेन्द्रियों के द्वारा बाह्य-पटार्थी का ज्ञान प्राप्त करके उन संस्कार को तुलना के लिए स्थवस्थापूर्वक रखना; (२) ऐसी व्यवस्था हो जाने पर उसके अच्छेपन या बुरेपन का सार-असार विचार करके यह निश्चय करना, कि कीन-सी बात ग्राह्य है और कीन-सी त्याज्य; और (३) निश्चय हो चुकने पर, ग्राह्म-वस्तु को प्राप्त कर हेने की, और अग्राह्म को त्यागने की इच्छा उत्पन्न हो कर फिर उसके अनुसार प्रवृत्ति का होना । परन्तु यह आवश्यक नहीं, कि ये तीनों व्यापार त्रिना रुकावट के लगातार एक के बाट एक होते ही रहें। समय है, कि पहले किसी समय भी टेखी हुई वस्तु की इच्छा आज हो जाय। किन्तु इतने ही से यह नहीं कह सकते. कि उक्त तीना कियाओं में से किसी मी किया की आवस्यकता नहीं है। यद्यपि न्याय करने की कवहरी एक ही होती है, तथापि उसमें काम का विभाग इस प्रकार किया जाता है – पहले वारी और प्रतिवारी अथवा उनके वकील अपनी गवाहियाँ और सवृत न्यायाधीश के सामने पेश करते हैं। इसके बाद न्यायाधीश टोनों पक्षों के सवृत देख कर निर्णय स्थिर करता है, और अन्त में न्यायाधीश के निर्णय के अनुसार नार्जिर कारबाई करता है। ठीक इसी प्रकार जिस संशी को अभी तक हम सामान्यतः ,मन' कहते आये है, उसके व्यापारों के भी विमाग हुआ करते हैं। इनमें से सामने उपस्थित बातों का सार-असार-विचार करके यह निश्चय करने का काम (अर्थात् केवल न्यायाधीश का काम ) 'बुद्धि' नामक इन्द्रिय का है, कि कोई इक बात अमुक प्रकार ही की (एकमेव) है, दूसरे प्रकार की नहीं (नांऽन्यथा)। ऊपर कहें गये सब मनो न्यापारों में से इस सार-असार-विवेकशक्ति को अलग कर देने पर सिर्फ वचे हुए व्यापार ही जिस इन्द्रिय के द्वारा हुआ करते हैं, उसी को सांख्य और वेदान्तशास्त्र में 'मन' कहते हैं (सां. का. २३ और २७ देखों)। यही मन वकीट के सहश, कोई वात ऐसी है (संकल्प), अथवा उसके विरुद्ध वैसी है (विकल्प); इत्यादि कल्पनाओं को बुद्धि के सामने निर्णय करने के लिए पेश किया करता है। इसी लिए इसे 'संकल्प-विकल्पात्मक' अर्थात् विना निश्चय किये केवल कल्पना करनेवाली इन्द्रिय कहा गया है। कभी कभी 'संकल्प' शब्द में 'निश्रय' का भी अर्थ शामिल कर दिया जाता है (छांदोग्य ७.४.१ देखों)। परन्तु यहाँ पर 'संकल्प' शब्द का उपयोग – निश्चय की अपेक्षा न रखते हुए – वात अमुक प्रकार की माद्रम होना, मानना, कल्पना करना, समझना, अथवा कुछ योजना करना, इच्छा करना चिन्तन करना, मन में लाना आदि व्यापारों के लिए ही किया गया है। परन्तु, इस प्रकार वकील के सददा अपनी कल्पनाओं को बुद्धि के सामने निर्णयार्थ सिर्फ उपस्थित कर देने ही से मन का काम पूरा नहीं हो जाता। बुढि के द्वारा मले-बुरे का निर्णय हो जाने पर, जिस बात को बुद्धि ने आहा माना है, उसका कर्मेन्द्रियों से आचरण करना, अर्थात् बुढि की आज्ञा को कार्य में परिणत करना - यह नाजिर का काम मी मन ही को करना पडता है। इसी कारण मन की न्याख्या दूसरी तरह भी की जा सकती है। यह कहने में कोई आपित्त नहीं, कि बुद्धि के निर्णय की कारवाई पर जो विचार किया जाता है, वह भी एक प्रकार से संकल्प-विकल्पात्मक ही है। परन्त -इसके लिए संस्कृत में 'व्याकरण-विचार करना' यह स्वतन्त्र नाम दिया गया है। इसके अतिरिक्त शेप सब कार्य बुद्धि के हैं। यहाँ तक कि मन स्वयं अपनी ही कल्पनाओं के सार-असार का विचार नहीं करता। सार-असार-विचार करके किसी भी वस्तु का यथार्थ ज्ञान आत्मा को करा देना, अथवा चुनाव करके यह निश्चय करना कि अमुक वस्तु अमुक प्रकार की है, या तर्क से कार्य-कारण-संबन्ध को देख कर निश्चित अनुमान करना, अथवा कार्य-अकार्य का निर्णय करना, इत्यादि सक व्यापार बुद्धि के हैं। संस्कृत में इन व्यापारों को 'व्यवसाय' या 'अध्यवसाय' कहते हैं। अतएव दो शब्दों का उपयोग करके, 'बुद्धि' और 'मन' का भेट वतलाने के लिए, महाभारत ( शां. २५१. ११ ) में यह व्याख्या दी गई है -

# व्यवसायात्मिका बुद्धिः मनो व्याकरणात्मकम्।

'बुद्धि (इन्द्रिय) व्यवसाय करती है; अर्थात् सार-असार-विचार करके कुछ निश्चय करती है; और मन व्याकरण अथवा विस्तार है। वह अगली अवस्था करनेवाली प्रवर्तक इन्द्रिय है — अर्थात् बुद्धि व्यवसायारिमका है और मन व्याकरणात्मक है। 'भगवद्गीता में भी 'व्यवसायारिमका बुद्धिः' शब्द पाये जाते हैं (गीता २.४४); और वहाँ मी बुद्धि का अर्थ 'सार-असार-विचार करके निश्चय करनेवाली इन्द्रिय' ही है। यथार्थ में बुद्धि केवल एक तलवार है। जो कुछ उसके सामने आता है या लाया जाता है, उसमें दूसरा कोई मी गुण अथवा धर्म नहीं है (म. मा. वन. १८१. २६)। संकरण, वासना, इच्छा, स्पृति, धृति, अद्धा, उत्साह, कृषणा, प्रेम, दया, सहानुसूति, कृतज्ञता, काम, स्जा, अनानन्द, मय, राग, संग, हेप, लोम, मइ, मत्सर, कोध इत्यादि सब मन ही के गुण

अथवा धर्म हैं (वृ. १. ५. ३; भैन्यु. ६. ३०)। जैसी जैसी ये मनोवृत्तियाँ जागत होती जाती हैं, वैसे ही कर्म करने की ओर मनुष्य की प्रवृत्ति हुआ करती है। उदाहरणार्थ, मनुष्य चाहे नितना बुद्धिमान् हो और चाहे वह गरीब छोगों की दर्दशा का हाल मली भाति जानता हो; तथापि यटि उसके हृदय में करुणावृत्ति जागृत न हो, तो गरिनों की सहायता करने की इच्छा कभी होगी ही नहीं। अथवा, यदि धैर्य का अमाव हो, तो युद्ध करने की इच्छा होने पर भी वह नहीं लड़ेगा। तात्पर्य यह है, कि बुद्धि सिर्फ यही बतलाया करती है, कि जिस बात को करने की हम इच्छा करते हैं, उसका परिणाम क्या होगा। इच्छा अथवा धैर्य आदि गुण बुढि के धर्म नहीं है। इसलिए घुद्धि स्वयं (अर्थात् विना मन की सहायता लिए ही) कमी इन्द्रियों को प्रेरित नहीं कर सकती। इसके विरुद्ध कोध आदि वृत्तियों के वश में होकर स्वयं मन चाहे इन्द्रियों को प्रेरित भी कर सके; तथापि यह नहीं कहा चा सकता, कि बुद्धि के सार-असार-विचार के बिना केवल मनोवृत्तियों की प्ररणा से किया गया काम नीति की दृष्टि से शुद्ध ही होगा। उदाहरणार्थ, यदि वृद्धि का उपयोग न कर केवल करणात्रति से कुछ दान किया जाता है, तो संभव है, कि वह किसी अपात्र को दिया नाएँ; और उसका परिणाम भी बुरा हो। सारांश यह है, कि बुद्धि की सहायता के बिना केवल मनोवृत्तियाँ अन्धी है, अतएव मनुष्य का कोई काम गुद तभी हो सकता है, जब कि बुद्धि शुद्ध है। अर्थात् वह मले-बुरे का अचूक निर्णय कर सके; मन बुद्धि के अनुरोध से आचरण करें; और इन्द्रियाँ मन के आधीन रहें। मन और बुद्धि के सिवा 'अन्तःकरण' और 'चित्त' ये दो शुब्द भी प्रचित्त हैं। इनमें से 'अन्तः करण' शब्द का धात्वर्थ ' मीतरी करण अर्थात् इन्द्रिय ' है । इसलिए उसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि सभी का सामान्यतः समावेश किया जाता है और जब 'मन' पहले पहल बाह्य-विषयों का ग्रहण अर्थात् चिन्तन करने लगता है, तब वही 'चित्त' हो जाता है ( म. मा. शां. २७४. १७ )। परन्तु सामान्य व्यवहार में इन सब शब्दों का अर्थ एक ही सा माना जाता है। इस कारण समझ में नहीं आता, कि किस स्थान पर कौन-सा अर्थ विवक्षित है। इस गडनडी को दूर करने के लिए ही, उक्त अनेक शब्दों में से मन और बुद्धि इन्हीं हो शब्दों का उपयोग शास्त्रीय परिभापा में ऊपर कहे गये निश्चित अर्थ में किया जाता है। जब इस तरह मन और बुद्धि का भेट एक बार निश्चित कर दिया गया, तब (न्यायाधीश के समान) बुद्धि को मन से श्रेष्ठ मानना पहता है; और मन उस न्यायाधीश ( बुद्धि ) का मुन्ही बन बाता है। 'मनसस्तु परा बुद्धिः' - इस गीता-वाक्य का मावार्थ भी यही है, कि मन भी अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ एवं उसके परे है (गीता ३,४२) तथापि, जैसा कि ऊपर कह आये हैं, उस मुन्शी को भी दो प्रकार के काम करने पहते हैं - (१) ज्ञानेन्द्रियों द्वारा अथवा बाहर से आये हुए संस्कारों की व्यवस्था करके उनको बुद्धि के सामने निर्णय के लिए उपस्थित करना; भीर (२) बुद्धि का निर्णय हो जाने पर उसकी

आज्ञा अथवा डाक कर्मेंन्ट्रियो के पास भेज कर बुद्धि का हेतु एफल करने के लिए आवश्यक बाह्य-किया करवाना। जिस तरह दूकान के लिए माल खरीदने का काम और दूकान में बैठ कर बेचने का काम भी कहीं कहीं उस दूकान के एक ही नौकर को करना पड़ता है। मान लो, के हमें एक मित्र टीख पड़ा; और उसे पुकारने की इच्छा से हमने उसे 'अरे' कहा। अब देखना चाहिये, कि उतने समय में अन्तःकरण में कितने व्यापार होते हैं। यहले ऑखों ने अथवा ज्ञानेन्द्रियों ने यह संस्कार मन के द्वारा बुद्धि को भेजा, कि हमारा मित्र पास ही है; और बुद्धि के द्वारा उस संस्कार का ज्ञान आत्मा को हुआ। यह हुई ज्ञान होने की किया। वज आत्मा बुद्धि के द्वारा यह निश्चय करता है, कि मित्र को पुकारना चाहिये; और बुद्धि के इस हेतु के अनुसार कार्रवाई करने के लिए मन में बोलने की इच्छा उत्पन्न होती है; और मन हमारी जिह्वा (कर्मेन्द्रिय) से 'अरे!' शब्द का उच्चारण करवाता है। पाणिनी के शिक्षा-प्रन्य में शब्दोचारण-किया का वर्णन इसी बात को ध्यान में रख कर किया गया है:—

कारमा बुद्ध्या समेल्याऽर्थान् मनो युंक्ते विवक्षया। मनः कायाग्निमाहन्ति स वेरयति मारुतम्। मारुतस्तुरसि चरन् मन्द्रं जनयति स्वरम्॥

सर्थात् 'पहले आत्मा बुद्धि के द्वारा सव वातों का आकल्म करके मन में चोलने की इच्छा उत्पन्न करती है; भीर जब मन कायािष्म को उसकता है, तब कायािम वायु को प्रेरित करती है। तदनन्तर यह वायु छाती में प्रवेश करके मन्द स्वर उत्पन्न करती है। यही स्वर आगे कण्ड-तालू आदि के वर्ण-मेद-रूप से मुख के वाहर आता है। उक्त स्लोक के अन्तिम दो चरण मैन्युपनिषद् में भी मिलते हैं' (मैन्यु, ७, ११) और, इससे प्रतीत होता है, कि ये स्लोक पाणिनि से भी प्राचीन हैं अधुनिक शारीरशास्त्रों में कायािम को मज्जातन्तु कहते हैं। परन्तु पश्चिमी शारीरशास्त्रों का कथन है, कि मन भी दो हैं। क्यों वाहर के पदार्थों का ज्ञान मीतर लोनवाल और मन के द्वारा बुद्धि की आज्ञा कर्मेन्द्रियों को वतलानेवाल मज्जातन्तु शरीर में भिन्न भिन्न हैं। हमारे शास्त्रकार टो मन नहीं मानते; उन्हों ने मन और बुद्धि को भिन्न बतला कर विफ्रं यह कहा है, कि मन उमयात्मक है। अर्थोत् वह कर्मेन्द्रियों के साथ क्रमेन्द्रियों के समान और श्रीसिद्रयों के साथ ज्ञोनेन्द्रयों के समान काम करता है। दोनों का तात्पर्य एक ही है। दोनों की दृष्टि से यही प्रकट है, कि बुद्धि निश्चयकर्ता न्यायाघीश है;

<sup>\*</sup> भैक्समूछर साहब ने लिखा है, कि भैज्ज्युपनिषद् पाणिनि की अपेक्षा, प्राचीन होना चाहिये। Sacred Books of the East Series, Vol. XV. pp. xlvii-li. इस पर परिजिष्ट अकरण में आधिक किचार किया गया है।

और मन पहले कानेन्द्रियों के साथ संकल्प-विकरपात्मक हो जाया करता है; तथा फिर कर्मेन्द्रियों के साथ स्याकरणात्मक या कारवाई करनेवाला अर्थात् कर्मेन्द्रियों का साधात् प्रकर्तक हो जाता है। जिसी बात का 'स्याकरण' करते समय क्यी क्यी मन यह संस्कप-विकल्प मी किया करता है, कि बुद्धि की आज्ञा का पालन किस प्रकार किया जाय। इसी कारण मन की व्याख्या करते समय सामान्यतः सिर्फ यही कहा जाता है, कि 'संकल्प-विकल्पात्मकम्'। परन्तु, स्थान रहे, कि उस समय भी इस स्याख्या में मन के दोनों स्थापारों का सभीचेश किया जाता है।

'बुद्धि' का जो अर्थ ऊपर किया गया है, कि यह निर्णय करनेवाली इन्ट्रिय है; वह अर्थ केवल शास्त्रीय और सूध्म-विवेचन के लिए उपयोगी है। परन्त इस शास्त्रीय अधीं का निर्णय हमेशा पीछे से किया जाता है। अतएय यहाँ 'बुद्धि' शब्द के उन व्यावहारिक अथों का भी विचार करना आवश्यक है, जो इस शब्द के संबन्ध में, शास्त्रीय अर्थ निश्चित होने के पहले ही, प्रचलित हो गये हैं। जब तक व्यवसायात्मक बृद्धि किसी बात का पहले निर्णय नहीं करती, तब तक हमें उसका शान नहीं होता; और बन तक शान नहीं हुआ है, तन तक उसके प्राप्त करने की इच्छा या वासना भी नहीं हो सकती। अतएव, जिस प्रकार व्ययहार में आम पेड़ और फल के लिए एक ही 'आम' शब्द का प्रयोग किया जाता है. उसी प्रकार व्यवशायात्मक युद्धि के लिए और उस युद्धि के वासना आहि फला के लिए भी एक ही शब्द 'बुढि' का उपयोग व्यवहार में कई बार किया जाता है। वदाहरणार्थ, जब हम फहते हैं, कि अमुक मनुष्य की बुढ़ि खोटी है, तब हमारे बोलने का यह अर्थ होता है, कि उसकी 'वासना' खोटी है। शास्त्र के अनुसार इच्छा या वासना मन के धर्म होने के कारण उन्हें शब्द से संवेधित करना युक्त नहीं है। परन्तु बुद्धि शब्द की शास्त्रीय जाँच होने के पहले ही से सर्वसाधारण लोगों के न्यवहार में 'बुद्धि' शब्द का उपयोग इन दोनों भर्यों में होता चला आया है - (१) निर्णय करनेवाली इन्द्रिय; और (२) उस इन्द्रिय के न्यापार से मनुष्य के मन में उत्पन्न होनेवाली वासना या इच्छा। अतएव, आम के भेट वतलाने के समय जिस प्रकार 'पेंड़' और 'फल' इन शब्दों का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार बब बुद्धि के उक्त दोनों अथों की भिन्नता व्यक्त करनी होती है, सब निर्णय करनेवाली अर्थात् शास्त्रीय बुद्धि को 'न्यवसायात्मिक' विशेषण जोड् दिया जाता है; और वासना को केवल 'बुद्धि' अथवा 'वासनात्मक' बुद्धि फहते हैं। गीता (२.४१, ४४, ४९; और ३, ४२) में 'बुद्धि' शब्द का उपयोग उपर्युक्त होनों अयो में किया गया है। कर्मयोग के विवेचन को ठीक ठीक समझ छेने के लिए 'झाद्धि' शब्द के उपर्युक्त दोनों अर्थे। पर हमेशा ध्यान रखना चाहिये। बन मनुष्य कुछ काम करने लगता है, तब उसके मनोव्यापार का कम इस प्रकार है – पहले वह 'व्यवसायारिमक' बुद्धीन्द्रिय से विचार करता है, कि यह कार्य अच्छा है या बुरा; करने के योग्य है

या नहीं: और फिर उस कर्म के करने की इच्छा या वासना (अर्थात् वासनात्मक विद्व ) उत्पन्न होती है; और तब वह उक्त काम करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। कार्य-अकार्य का निर्णय करना जिस (व्यवसायात्मिक) बुद्धीन्द्रिय का व्यापार है. वह खरथ और शान्त हो. तो मन में निरर्थक अन्य वासनाएँ (बुद्धि ) उत्पन्न नहीं होने पाती और मन भी त्रिगड़ने नहीं पाता। अतएव गीता (२.४१) में कर्मयोग-शास का प्रथम सिद्धान्त यह है, कि पहले व्यवसायात्मिक बुद्धि को शुद्ध और स्थिर एखना चाहिये। केवल गीता ही मं नहीं, किन्तु कान्टनेश भी बुद्धि के इसी प्रकार दो मेर किये हैं; और शुद्ध अर्थात् व्यवसायात्मिक बुद्धि के एवं व्यावहारिक अर्थात वासनात्मक बुद्धि के व्यापारों का विवेचन हो स्वतन्त्र अन्यों में किया है। वस्तुतः देखने से तो यही प्रतीत होता है, कि न्यवसायात्मिक बुद्धि को स्थिर करना पातंत्रल योगशास्त्र ही का विषय है; कर्मयोगशास्त्र का नहीं। किन्तु गीता का . विद्वान्त है. कि कर्म का विचार करते समय उसके परिणाम की ओर ध्यान टे कर पहले ििर्फ़ यही देखना चाहिये, कि कर्म करनेवाले की वासना अर्थात वासनात्मक वुद्धि कैसी है (गी. २.४९)। और इस प्रकार जब वासना के विषय में विचार किया बाता है, तब प्रतीत होता है, कि जिसकी ब्यवसायारिमक बुद्धि स्थिर और शुद्ध नहीं रहती, उसके मन में वासनाओं की भिन्न भिन्न तरंग उत्पन्न हुआ करती है। और इसी कारण कहा नहीं जा सकता. कि वे वासनाएँ ही सदैव गुद्ध और पवित्र ही होंगी (गी. २.४१)। जब कि वासनाएँ ही शुद्ध नहीं हैं. तब आगे कर्म मी शुद्ध कैसे हो सकता है ? इसी टिए कर्मयोग में भी - व्यवसायारिमक बुद्धि को गुद्ध करने के हिए – साधनों अथवा उपायों का विस्तारपूर्वक विचार करने की आवश्यकता होती है; और इसी कारण मगवद्गीता के छठे अध्याय में बुद्धि को ग्रुद्ध करने के लिए एक साधन के तौर पर पातंजल्योग का विवेचन किया गया है। परन्तु इस संबन्ध पर ध्यान न दे कर कुछ सांप्रदायिक टीकाकारों ने गीता का यह तात्पर्य निकाला है, कि गीता में केवल पातंजलयोग का ही प्रतिपादन किया गया है। अब पाठकों के ध्यान में: यह बात आ बाएगी, कि गीताशास्त्र में 'बुद्धि' शब्द के उपर्श्वक दोनों अर्थों पर और उन अयों के परस्पर संबन्ध पर ध्यान रखना कितने महत्त्व का है।

इस नात का वर्णन हो चुका, कि मनुष्य के अन्तः करण के व्यापार किस प्रकार हुआ करते हैं; तथा उन व्यापारों को देखते हुए मन और बुद्धि के कार्य कीन कीनसे हैं; तथा बुद्धि शब्द के कितने अर्थ होते हैं। अन मन और व्यवसायां मिक बुद्धि को इस प्रकार पृथक् कर देने पर देखना चाहिये, कि सदसदिवेक-देवता का यथार्थ रूप क्या है ? इस देवता का काम सिर्फ भले-बुरे का चुनाव करना है। अतएव इसका

<sup>\*</sup> कान्ट ने व्यवसायात्मक हुद्धि को Pure Reason और वास्तवात्मक हुद्धि को। Practical Reason कहा है।

समावेश 'मन' में नहीं किया जा सकता: और किसी भी बात का विचार करके निर्णय करनेवाली व्यवसायात्मिक बुद्धि केवल एक ही है; इसलिए सरसद्वियेक-रूप 'देवता' के लिए कोई स्वतन्त्र स्थान नहीं रह जाता। हाँ, इसमें सन्देह नहीं, कि जिन त्रातों का या विषयों का सार-असार-विसार करके निर्णय करना पड़ता है, वे अनेक और भिन्न भिन्न देवता हो सकते हैं। देखे व्यापार, छड़ाई, फीज़दारी या दीवानी मुख़दमे, साहुकारी, कृषि आदि अनेक व्यवसायों में हर मीके पर सार-असार-विवेक करना पहता है। परन्तु इतने ही से यह नहीं कहा जा सकता, कि व्यवसायानिक बुढियाँ भी भिन्न भिन्न अथवा कई प्रकार की होती हैं। सार-असार विवेक नाम की किया सर्वत्र एक ही सी है; और इसी कारण विवेक अथवा निर्णय करनेवाली बुद्धि भी एक होनी चाहिये। परन्तु मन के सदश बुद्धि भी शरीर का धर्म है। अतएव पूर्वकर्म के अनुसार - पूर्वपरंपरागत या आनुपंगिक संस्कारों के कारण, अथवा शिक्षा आहि अन्य कारणों से - यह बुढ़ि कम या अधिक सास्विकी, राजसी या वामसी हो सकती है। यही कारण है, कि जो बात किसी एक की बुद्धि में ब्राह्म प्रतीत होती है, वही दसरे की बढि में अग्राह्म जैंचती है। इतने ही से यह नहीं समझ देना चाहिये, कि बंदि नाम की इन्द्रिय ही प्रत्येक समय मित्र मित्र रहती है। ऑस ही का उदा-हरण लीजिये। किसी की ऑख़ें तिरही रहती हैं, तो किसी की मदी और किसी की कानी; किसी की दृष्टि मन्द और किसी की साफ रहती है। इससे हम यह कभी नहीं कहते, कि नेत्रेन्द्रिय एक नहीं, अनेक हैं। यही न्याय बुद्धि के विषय में भी उपयुक्त होना चाहिये। बिस बुढि से चावल अयवा गेहूँ बाने बाते हैं; बिस बुढि से परयर भीर हीरे का मेर जाना जाता है; जिस युद्धि से काले-गोरे वा मीटे-कडवे का जान होता है: वही इन सब बातों के तारतम्य का विचार करके अन्तिम निर्णय भी किया करती हैं, कि मय फिलमें हैं, और फिलमें नहीं; धर्म अथवा अधर्म और कार्य अथवा अकार्य में क्या मेद हैं, इत्यादि। साधारण व्यवहार में 'मनोटेवता' कह कर उसका चाहे जितना गीरव फिया बाय, तथापि तत्त्वज्ञान की दृष्टि से वह एक ही न्यवसायात्मिक वृद्धि है। इसी अभिप्राय की ओर ध्यान टे कर गीता के अठारहवे अध्याय में एक ही बुढि के तीन भेट (सास्विक, राजस और तामस) करके मगवान् ने अर्जुन को पहले यह वतलाया है कि ~

> प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयामये। वन्धं मोक्षं च या वेति वृद्धिः मा पार्यं साचिकी॥

अर्थात् 'सात्त्रिक बुद्धि वह है, कि जिसे इन वातों का यथार्थ आन हं - कीन-सा काम करना चाहिये और कीन-सा नहीं, कीन-सा काम करने योग्य है और कीन-सा अयोग्य, किस वात से इरना चाहिये और किस बात से नहीं, किसमें बन्धन है और किसमें मोक्ष ' (गीता १८.३०)। इसके बाद यह बतलाया है कि - यया धर्मसधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च। सयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी॥

अर्थात् 'धर्म सीर अधर्म, अथवा कार्य और अकार्य का यथार्थ निर्णय जो बुद्धि नहीं कर सकती, यानी जो बुद्धि हमेशा भूल किया करती है, वह राजसी है रिंगीता १८. ३१)। और अन्त में कहा है कि —

कधर्मे धर्ममिति या मन्यते तमसावृता। सर्वार्थोन्विपरीतांश्च बुद्धिः मा पार्थे तामसी॥

वर्यात् ' अधर्म को ही धर्म माननेवाली, अथवा सब वातों का विपरीत या उल्टा निर्णय करनेवाली बुद्धि तामधी कहलाती है ' (गीता १८. ३२)। इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है, कि केवल मले-बरे का निर्णय करनेवाली, अर्थात सब्सिहिवेक बुद्धिरूप स्ततन्त्र और मिन्न देवता गीता को समत नहीं है। उसका अर्थ यह नहीं है. कि सदैव ठीक ठीक निर्णय करनेवाली बुद्धि हो ही नहीं सकती। उपर्युक्त स्रोकों का मानार्थ यही है, कि बुद्धि एक ही है; और ठीक ठीक निर्णय करने का साचिक गुण इसी एक बुद्धि में पूर्वसंस्कारों के कारण शिक्षा से तथा इन्द्रियानेग्रह अथवा आहार आदि के कारण उत्पन्न हो जाता है; और इन पूर्वसंकार-प्रमृति कारणों के अभाव से ही - वह बुद्धि जैसे कार्य-अकार्य-निर्णय के विषय में वैसे ही अन्य दूसरी वातों में भी - राजसी अथवा तामसी हो सकती है। इस सिद्धान्त की सहायता से भली भाँति मालूम हो जाता है. कि चोर और साह की बुद्धि में. तया भिन्न भिन्न देशों के मनुष्यों की बुद्धि में भिन्नता क्यों हुआ करती है। परन्तु जब हम सदसद्विवेचन-शक्ति को स्वतन्त्र देवता मानते हैं, तत्र उक्त विषय की उपपत्ति ठीक ठीक सिद्ध नहीं होती। प्रत्येक मनुष्य का कर्तन्य है. कि वह अपनी बुद्धि को सास्विक बनावे। यह काम इन्द्रियनिग्रह के बिना हो नहीं सकता। जब तक व्यवसायात्मिक बुद्धि यह जानने में समर्थ नहीं है, कि मनुष्य का हित किस वात में है; और जब तक वह उस बात का निर्णय या परीक्षा किये विना ही इन्द्रियों की इच्छानुसार आचरण करती रहती है, तत्र तक वह बुद्धि 'शुद्ध' नहीं कही जा सकती। अतएव बुद्धि को मन और इन्द्रियों के अधीन नहीं होने देना चाहिये। किन्तु ऐसा उपाय करना चाहिये, कि जिससे मन और इन्द्रिया बुद्धि के अधीन रहें। मगवद्गीता ( २. ६७, ६८; ३. ७, ४१; ६. २४-२६ ) में यही विद्वान्त अनेक स्थानों में बतलाया गया है; और यही कारण है, कि कठोपनिषद् में शरीर को रय की उपमा दी गई है; तथा यह रूपक बॉघा गया है, कि उस शरीररूपी रथ में जुते हुए इन्द्रियॉरूपी घोड़ों को विपयोपमोग के मार्ग में अच्छी तरह चलाने के लिए (व्यवसायात्मिक) बुद्धिरूपी सारथी को मनोमय लगाम घीरता से खींचे रहना चाहिये ( कठ. ३, ३-९ )। महाभारत ( वन. २१०. २५; स्त्री. ७. १३; अश्व.

'५१.५) में भी वही रूपक दो-तीन स्थानों में कुछ हेरफेर के साथ छिया गया है। इन्द्रियनिग्रह के इस कार्य का वर्णन करने के लिए उक्त दृष्टान्त इतना अन्छा है, कि श्रीस के प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता देटो ने भी इन्ट्रियनिग्रह का वर्णन करते समय इसी क्तपक का उपयोग अपने अन्य में किया है (फिड्स. २४६)। मगवद्गीता में, यह दृष्टान्त प्रत्यक्ष रूप से नहीं पाया जाता। तथापि इस विषय के सन्दर्भ की ओर जो ध्यान देगा, उसे यह बात अवस्य मालम हो आएगी, कि गीता के उपर्युक्त कीकी में इन्द्रियनिग्रह का वर्णन इस दृष्टान्त की लभ्य करके ही दिया गया है। मामा-न्यतः अर्थात् जत्र शास्त्रीय एइम भेर करने की आवस्यकता नहीं होती तव, उसी की मनोनिग्रह भी फहते हैं। परन्त बच 'मन' और 'बढि' में - कैसा कि ऊपर कह आये हैं - मेर किया जाता है, तब निग्रह करने का कार्य मन को नहीं, किन्तु व्यवसायात्मिक बुढि को ही करना पडता है। इस व्यवसायात्मिक बुढि को -शुढ़ करने लिए - पातंजलयोग की समाधि से, मक्ति में, ज्ञान से अथवा ध्यान से परमेश्वर के यथार्थ स्वरूप को पहचान कर - यह तत्त्व पूर्णतया शृद्धि में मिट जाना चाहिये कि, 'सब प्राणियों में एक ही आत्मा है'। इसी को आत्मनिष्ट वादि कहते हैं। इस प्रकार जब व्यवसायात्मिक वुद्धि आन्मनिष्ट हो जाती है और मनोनिग्रह की सहायता से मन और इन्ट्रियाँ उसकी अधीनता में रह कर भाजानसार आचरण करना सीख जाती है, तब इच्छा, वासना आदि मनोधर्म ( अर्थान् वासना-त्मक सुद्धि ) आप-ही-आप ग्रुढ और पवित्र हो जाते हैं; और शुद्ध सास्विक कमें। की और देहेन्द्रियों की सहज ही प्रवृत्ति होने लगती है। अध्यारम दृष्टि से यही सव सदाचरणों की जड़ अर्थात् कर्मयोगशास्त्र वा रहस्य है।

जगर किये गये विवेचन से पाटक समझ आएँगे, कि हमारे आक्रकारों ने मन ओर बुढि की स्वामाविक दृष्टियों के अतिरिक्त सरसिवेक-शक्तिरूप स्वतन्त्र देवना का अखिल्व क्यों नहीं माना है। उनके मतानुसार भी मन या बुढि का गीरव करने के लिए उन्हें 'देवता' कहने में कोई हुई नहीं है; परन्तु ताल्विक दृष्टि से विचार करके उन्होंने निश्चित सिद्धान्त किया है, कि जिसे हम मन या बुढि कहते हैं, उससे पिल और स्वयंभ् 'सरसिवेचक' नामक किसी तीसरे देवता का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। 'सता हि सन्देहपरेपुठ' वचन के 'सता' पर की उपयुक्तता और महत्ता भी अब मली माति प्रकट हो बाती है। जिनके मन शुढ और आत्मिनिष्ट हैं, वे योर अपने अन्तःकरण की गवाही छं, तो कोई अनुचित बात न होगी; अयवा यह मी कहा जा सकता है, कि किसी काम को करने के पहले उनके लिए यही उचित है, कि वे अपने मन को अच्छी तरह शुढ करके उसी की गवाही लिया करें। परन्तु यि कोई चोर कहने लेगे, कि भी इसी प्रकार आचरण करता हूँ 'तो यह करापि उचित न होगा। क्योंकि, दोनों की सरसिवेचन-शिक एक ही सी नहीं होती। सरसुद्धों की बुढि साचिक और चोरों की तामसी होती है। सरांश्च, आधिरेवत

पक्षवाले का 'घरषद्विवेक-टेवता' तत्त्वज्ञान की दृष्टि से स्वतन्त्र देवता सिद्ध नहीं होता; किन्तु हमारे शास्त्रकारों का सिद्धान्त है, कि वह तो व्यवसायात्मिक बुद्धि के स्वरूपों ही में से एक आत्मनिष्ठ अर्थात् सास्विक स्वरूप है। और जब यह सिद्धान्त स्थिर हो जाता है, तब आधिटैवत पक्ष अपने आप ही कमज़ोर हो जाता है।

जर सिद्ध हो गया, कि आधिमौतिक-पक्ष एकटेशीय तथा अपूर्ण है: और आधिदैवत पक्ष की सहल यक्ति भी किसी काम की नहीं, तब यह जानना आवश्यक है, कि कर्मयोगशास्त्र की उपपत्ति ढूंढने के लिए कोई अन्य मार्ग है या नहीं। और उत्तर भी यह मिलता है, कि हॉ, मार्ग है; और उसी को आध्यात्मिक कहते हैं। इसका कारण यह है, कि यदापि बाह्य-कमों की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, तथापि जब सदर्गद्विवेक-वृद्धि नामक स्वतन्त्र और स्वयंभू देवता का अस्तित्व विद्ध नहीं हो सकता, तत्र कर्मयोगशास्त्र में भी इन प्रश्नों का विचार करना आवश्यक हो जाता है, कि शुद्ध कर्म करने के लिए बुद्धि को किस प्रकार शुद्ध रखना चाहिये; शुद्ध बुद्धि किसे कहते है: अथवा बुद्धि किस प्रकार शुद्ध की जा सकती है। और यह विचार केवल वाह्य-सृष्टि का विचार करनेवाले आधिमौतिकशास्त्रों को छोडे विना, तथा अप्यात्मज्ञान में प्रवेश किये बिना पूर्ण नहीं हो सकता । इस विपय में हमारे शास्त्राकारों का अन्तिम सिद्धान्त यही है, कि जिस बुद्धि को आत्मा का अथवा परमेश्वर के सर्व-न्यापी यथार्थ स्वरूप का पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है, वह बुद्धि गुद्ध नहीं है। गीता में अध्यात्मशास्त्र का निरूपण यही बतलाने के लिए किया गया है, कि आत्मनिष्ट बुद्धि किसे कहना चाहिये। परन्तु इस पूर्वापर-संबन्ध की ओर ध्यान न दे कर, गीता के कुछ साम्प्रदायिक टीकाकारों ने यह निश्चय किया है, कि गीता में मुख्य प्रतिपाद्य वेदान्त ही है। आगे चल कर यह बात विस्तारपूर्वक वतलाई जाएगी, कि गीता में प्रतिपादन किये गये विषय के संवन्ध में उक्त टीकाकारों का किया हुआ निर्णय टीक नहीं है। यहाँ पर सिर्फ यही बतलाया है. कि बुद्धि को शुद्ध रखने के लिए आत्मा का भी अवस्य विचार करना पड़ता है। आतमा के विषय में यह विचार दो प्रकार किया जाता है – (१) खयं अपने पिण्ड, क्षेत्र अयंबा शरीर के और मन के व्यापारीं का निरीक्षण करके यह विचार करना, कि उस निरीक्षण से खेतरूपी आत्मा कैसे उत्पन्न होता है (गी. अ. १३)। इसी को शारीरिक अथवा क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार कहते है; और इसी · कारण वेशन्तसूत्रों को शारीरक (शरीर का विचार करनेवाले) सूत्र कहते हैं। स्वयं अपने अपने शरीर और मन का इस प्रकार विचार होने पर, (२) जानना चाहिए, कि .उस विचार से निष्पन्न होनेवाला तत्त्व – और हमारे चारों ओर की दृश्य-सृष्टि अर्थात् ब्रह्माण्ड के निरीक्षण से निष्पन्न होनेर्वाला तत्त्व – दोनों एक ही हैं अथवा मिन्न मिन्न हैं। इस प्रकार किये गये दृष्टि के निरीक्षण को क्षर-अक्षर-विचार अथवा व्यक्त-अव्यक्त विचार कहते हैं। सृष्टि के सब नाशवान् पटायों को 'क्षर' या 'ब्यक्त' कहते हैं; और सृष्टि के उन नाशवान् पदार्थों में जो सारभूत नित्यतत्त्व है, उसे 'अक्षर' या 'अव्यक्त'

कहते हैं (गी. ८. २१; १५. १६); क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार और क्षर-अक्षर-विचार से प्राप्तः होनेवाले इन टोनों तत्त्वों का फिर से विचार करने पर प्रकट होता है, कि ये दोनो तत्त्वः जिससे निष्पन्न हुए हैं और इन दोनों के पर जो सब का मूलभूत एकतत्त्व है, उसी को 'परमारमा', अथवा 'पुरुपोत्तम' कहते हैं (गीता ८. २०)। इन बातों का विचार भगवद्गीता में किया गया है; और अन्त में कर्मयोगशास्त्र की उपपत्ति बतलाने के लिए यह दिखलाया गया है, कि मूलभूत परमात्मारूपी तत्त्व के ज्ञान से बुद्धि किस प्रकार शुद्ध हो जाती है। अतएव उस उपपत्ति को अच्छी तरह समझ लेने के लिए हमें भी उन्हीं मागों का अनुकरण करना चाहिये। इन मागों में से ब्रह्माण्ड-ज्ञान अथवा क्षर-अक्षर-विचार का विवेचन अगले प्रकरण में किया जाएगा। इस प्रकरण में, सदसदिवेक-देवता के यथार्थ रवरूप का निर्णय करने के लिए, पिण्ड-ज्ञान अथवा क्षेत्रक्षेत्रज्ञ का जो विवेचन आरंम किया गया वह अधूरा ही रह गया है। इस लिए अब उसे पूरा कर लेना चाहिये!

पाँच भौतिक स्यूल देह, पाँच कर्मेन्द्रियां, पाँच शानेन्द्रियां, इन शानेन्द्रियां के श्चन्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्धात्मक पाँच विषय, संकल्प-विकल्पात्मक मन और व्यवसाया-त्मिक बुद्धि – इन सब विषयों का विवेचन हो चुका। परन्तु, इतने ही से शरीरसंबन्धी विचार की पूर्णता हो नहीं जाती। मन और बुद्धि केवल विचार के साधन अथवा इन्द्रियाँ हैं । यदि उस जड़ शरीर में इनके अतिरिक्त प्राणरूपी चेतना अर्थात् हरूचरू न हो, तो मन और बुद्धि का होना न होना बराबर ही - अर्थात् किसी काम क नहीं - समझा जाएगा। अर्थात, शरीर में, उपर्युक्त वार्तों के अतिरिक्त चेतना नामक एक और तत्त्व का भी समावेश होना चाहिये। कभी कभी 'चेतना' शब्द का अर्थ 'चैतन्य' नहीं माना गया है; वरन् ' जड़ देह में दृग्गोचर होनेवाली प्राणों की हलचल, चेष्टा या जीवितावस्था का व्यवहार ' सिर्फ़ यही अर्थ विवक्षित है। जिसका हित-शक्ति के द्वारा जड पदार्थों में भी हलचल अथवा व्यापार उत्पन्न हुआ करता है, उसको चैतन्य कहते हैं; और अब इसी शक्ति के विषय में विचार करना है। शरीर में हम्मोचर होनेवाले संजीवता के व्यापार अथवा चेतना के अतिरिक्त जिसके कारण 'मेरा-तेरा' यह मेट उत्पन्न होता है, वह भी एक मिन्न गुण है। उसका कारण यह है, कि उपर्युक्त विवेचन के अनुसार बुद्धि सार असार विचार कर के केवल निर्णय करनेवाली एक इन्द्रिय है; अतएव 'मेरा-तेरा' इस भेद-मान के मूल को अर्थात् अहंकार को उस बुद्धि से पृथक् ही मानना पड़ता है। इच्छा-द्वेप, सुख-दुःख आदि द्वन्द्व मन ही के गुण हैं। परन्तु नैयायिक इन्हें आत्मा के गुण समझते हैं। इसी लिए इस भ्रम को हटाने के अर्थ वेदान्तशास्त्र ने इसका समावेश मन ही में किया है। इसी प्रकार जिन मूलतत्त्वों से पंचमहाभूत उत्पन्न हुए हं, उन प्रकृतिरूप तत्त्वों का भी समावेश शरीर ही में किया जाता है (गी. १३.५,६)। जिस शक्ति के द्वारा ये तत्त्व स्थिर रहते हैं, वह भी इन सब से न्यारी है। उसे भृति कहते हैं (गी. १८. ३३)। इन सब वार्तों को एकत्र करने से जो समुख्य-रूपी पदार्थ बनता है,

उसे शास्त्रों में सनिकार शरीर अथना क्षेत्र कहा है; और न्यवहार में इसी चलता-फिरता ( सविकार ) मनुष्य शारीर अथवा पिण्ड कहते हैं । क्षेत्र शब्द की यह व्याख्या गीता के आधार पर की गई है: परन्तु इच्छा-द्वेप आदि गुणों की गणना करते समय • कमी इस न्याख्या में कुछ हेरफेर भी कर दिया जाता है। उदाहरणार्थ, शान्ति-पर्व के जनक-सुलमा-संवाद ( शां. ३२० ) में शरीर की न्याख्या करते समय पंचकमेंन्द्रियाँ के बढ़ले काल, सदसद्भाव, विधि, शुक्र और बल का समावेश किया गया है। इस गणना के अनुसार पंचकर्मेन्द्रियों को पंचमहाभूतों ही में शामिल करना पड़ता है; और यह मानना पड़ता है. कि गीता की गणना के अनुसार काल का अन्तर्माव आकाश में और विधि-त्रल आदिकों का अन्तर्माव अन्य महाभूतों में किया गया है। कुछ भी हो; इसमें सन्देह नहीं, कि क्षेत्र शब्द से सब लोगों को एक ही अर्थ अभिप्रेत है। अर्थात्, मानिषक और शारीरिक सब द्रव्यों और गुणो का प्राणरूपी विशिष्ट चेतनायुक्त जो समुदाय है, उसी को क्षेत्र कहते है। शरीर शब्द का उपयोग मृत देह के लिए भी किया जाता है। अतएव उस विपय का विचार करते समय 'क्षेत्र' राज्य ही का अधिक उपयोग किया जाता है। क्योंकि वह रारीर राज्य से भिन्न है। 'क्षेत्र' का मूल अर्थ खेत है; परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में ' सविकार और सजीव मनुष्य-डेह ' के अर्थ में उसका लाक्षणिक उपयोग किया गया है। पहले जिसे हमने 'वड़ा कारखाना ' कहा है, वह यही ' सविकार और सजीव मनुष्य देह ' है । वाहर का माल भीतर हेने के लिए और कारखाने के भीतर का माल वाहर भेजने के लिए. ज्ञानेन्द्रियों उस कारखाने के यथाकम द्वार हैं; और मन, बुद्धि अहंकार एवं चेतना उस कारखाने में काम करनेवाले नौकर है। ये नौकर जो कुछ व्यवहार कराते है या करते हैं, उन्हें इस क्षेत्र के व्यापार, विकार अथवा कर्म कहते है।

हस प्रकार 'क्षेत्र' शब्द का अर्थ निश्चित हो जाने पर यह प्रश्न सहज ही उठता है, कि यह क्षेत्र अथवा खेत है किसका ! कारखाने का कोई स्वामी भी है या नहीं ! आत्मा शब्द का उपयोग बहुषा मन, अन्तःकरण तथा स्वयं अपने लिए भी किया जाता है। परन्तु उसका प्रधान अर्थ 'क्षेत्रक्त' अथवा 'श्रारेत का स्वामी 'ही है। मनुष्य के जितने व्यापार हुआ करते हैं — चाहे वे मानिक हों या शारीरिक — वे सब उसकी बुद्धि आदि अन्तरिन्द्रियों, चश्च आदि शानिन्द्रियों, तथा हस्त-पाद आदि कर्मेन्द्रियों ही किया करती हैं। इन्द्रियों के इस संमृह में बुद्धि और मन सब से श्रेष्ठ है। परन्तु, यद्यपि वे श्रेष्ठ हैं, तथापि अन्य इन्द्रियों के समान वे भी अन्त में जड़ देह वा प्रकृति के विकार हैं (अगला प्रकरण देखों) अतएव, यद्यपि मन और बुद्धि समश्रष्ठ है, तथापि उन्हें अपने अपने विशिष्ट व्यापार के अतिरिक्त और कुछ करते घरते नहीं बनता; और न कर सकना संमव ही है। यही सच है, कि मन चिन्तन करता है और बुद्धि निश्चित करती है। परन्तु इससे यह निश्चित नहीं होता, कि इन कार्मों को बुद्धि और मन किन के लिए करते हैं; अथवा मिन्न मिन्न समय पर मन और बुद्धि के गी. र. १०

पृथक् पृथक् न्यापार हुआ करते हैं, इनका एकत्र ज्ञान होने के लिए जो एकता करनी पड़ती है, वह एकता या एकीकरण कीन करता है; तथा उसी के अनुसार आगे सव इन्द्रियों को अपना अपना व्यापार तदनुकुल करने की दिशा कौन दिखाता है। यह नहीं कहा जा सकता, कि यह सब काम मनुष्य का जड शरीर ही किया करता है। उसका कारण यह है. कि जब शरीर की चेतना अथवा सब हल्चल करने के व्यापार नए हो जाते हैं. तब जह शरीर बने रहने पर भी वह इन कामों को नहीं कर सकता: और जह शरीर घटकावयव जैसे मांस, स्नायु इत्यादि तो अन्न के परिणाम हैं: तथा वे हमेशा जीर्ण हो कर नये हो जाया करते हैं। इसलिए, 'कल जो मैने अमुक एक बात देखी थी, वहीं में आज दूसरी देख रहा हूं ' इस प्रकार की एकत्व-बद्धि के विषय में यह नहीं कहा जा सकता, कि वह नित्य बदलनेवाले जड़ शरीर का ही धर्म है। अच्छा: अब जब देह छोड कर चेतना को ही स्वामी माने. तो यह आपत्ति दीख पड़ती है, कि गाढ निद्रा में प्राणादि वायु के श्वासोच्छवास प्रमृति व्यापार अथवा रुधिराभिसरण आदि व्यापार - अर्थात् चेतना - के रहते हुए भी, 'मैं' का ज्ञान नहीं रहता (वृ. २. १. १५-१८) अतएव यह सिद्ध होता है, कि चेतना -अथवा प्राण प्रभृति का व्यापार - भी जड पदार्थ में उत्पन्न होनेवाला एक प्रकार का विशिष्ट गुण है। वह इन्द्रिकों के सब न्यापारों की एकता करनेवाली मूलशक्ति या स्वामी नहीं है (कट, ५.५)। 'मेरा' और 'तेरा' इन सवन्धकारक शब्दों से केवल अहंकाररूपी गुण का बोध होता है; परन्तु इस बात का निर्णय नहीं होता. कि 'अहं' अर्थात् 'मैं' कौन हूँ। यदि इस 'मैं' या 'अहं' को केवल भ्रम मान लें, तो प्रत्येक की प्रतीति अथवा अनुभव वैद्या नहीं है: और इस अनुभव को छोड कर किसी अन्य चात की करपना करना मानों श्रीसमर्थ रामदास स्वामी के निम्न वचनों की सार्थकता डी कर दिखाना है - ' प्रतीति के त्रिना कोई भी कथन अच्छा नहीं लगता। वह कथन ऐसा होता है, जैसे क़त्ता मुँह फैला कर रो रहा हो ! ' ( दा. ९. ५. १५ ) । अनुभव के विपरीत इस बात को मान। छेने पर भी इन्द्रियों के व्यापारों की एकता की उपपत्ति का कुछ भी पता नहीं लगता। कुछ लोगों की राय है कि 'मैं' कोई भिन्न पटार्थ नहीं है, 'क्षेत्र' शब्द में जिन – मन, बुद्धि, चेतना, जड़ देह आदि – तत्त्वों का समावेश किया जाता है, उन सब के संघात या सम्बय को ही 'मैं' कहना चाहिये। अब यह चात हम प्रत्यक्ष देखा करते हैं, कि लकडी पर छकडी रख देने से ही सन्दक नहीं वन जाती; अथवा किसी घड़ी के सब कील-पूजों को एक स्थान में रख देने से ही उसमें गति उत्पन्न नहीं हो जाती। अतएव यह नहीं कहा जा सकता, कि केवल संघात या समुचय से ही कर्तृत्व उत्पन्न होता है। कहने की आवश्यकता नहीं, कि क्षेत्र के सब व्यापार सीड़ी सरीखे नहीं होते। किन्तु उनमें कोई विशिष्ट दिशा, उद्देश्य या हेतु रहता है। तो फिर क्षेत्ररूपी कारखाने में काम करनेवाले मन, ख़िंद आदि सब नौकरों की इस बिशिष्ट दिशा या उद्देश्य की ओर कीन प्रवृत्त

करता है ? संघात का अर्थ केवल समूह है । कुछ पदार्थों को एकत्र करके उनका एक समह बन जाने पर भी विलग न होने के लिए उनमें घागा डालना पड़ता है। नहीं नो वे फिर कमी-न-कमी अलग अलग हो जाएँगे। अव हमें सोचना चाहिये. कि यह धागा कौनसा है ? यह बात नहीं है, कि गीता को संघात मान्य न हो; परन्त उसकी गणना क्षेत्र ही में की जाती है (गीता १३.६)। संघात से इस बात का निर्णय नहीं होता. कि क्षेत्र का स्वामी अर्थात क्षेत्रज्ञ कीन है। कुछ लोग समझते हैं, कि समुचय में कोई नया गुण उत्पन्न हो जाता है। परन्तु पहले तो यह मत ही सत्य नहीं; क्योंकि तत्त्वज्ञों ने पूर्ण विचार करके सिद्धान्त कर दिया है. कि जो पहले किसी भी रूप से अस्तित्व में नहीं था, वह इस जगत् में नया उत्पन्न नहीं होता (गीता २. १६)। यदि हम इस सिद्धान्त को क्षण भर के लिए एक और घर दें, तो भी यह प्रश्न सहन ही उपस्थित हो नाता है, कि संघात में उत्पन्न होनेवाला यह नया गुण ही क्षेत्र का स्वामी क्यों न माना जाय। इस पर कई अर्वाचीन आधिभौतिकशास्त्रज्ञों का कथन है, कि द्रव्य और उसके गुण मिन्न भिन्न नहीं रह सकते; गुण के लिए किसी-न-किसी अधिष्ठान की आवश्यकता होती है। इसी कारण समुचयोत्पन्न गुण के बदले लोग समुचय ही को उस क्षेत का स्वामी मानते हैं। ठीक है; परन्तु व्यवहार में भी 'अमि' शब्द के बढ़ले रुकड़ी, 'विद्युत्' के बदले मेघ, अथवा पृथ्वी की 'आकर्षण-शक्ति' के बदले पृथ्वी ही क्यों नहीं कहा जाता ? यटि यह बात निर्विवाद सिद्ध है, कि क्षेत्र के सब न्यापार न्यवस्थापूर्वक उचित रीति से मिल-जुल कर चलते रहने के लिए - मन और बुद्धि के िवा - किसी भिन्न शक्ति का अस्तित्व अत्यन्त आवश्यक है। और न्यदि यह बात सच हो, कि उस शक्ति का अधिष्ठान अब तक हमारे लिए अगम्य है; अथवा उस शक्ति या अधिष्ठान का पूर्ण-स्वरूप ठीक ठीक नहीं वतलाया जा सकता है; तो यह कहना न्यायोचित कैसे हो सकता है, कि वह शक्ति है ही नहीं! जैसे कोई भी मनुष्य अपने ही कन्धे पर बैठ नहीं सकता, बैसे ही यह भी नहीं कहा ना सकता, कि संघातसंबन्धी ज्ञान स्वयं संघात ही प्राप्त कर छेता है। अतएव तर्क की दृष्टि से भी यही दृद अनुमान किया जाता है, कि देहेन्द्रिय आदि संघात के न्यापार निसके उपमोग के लिए अथवा लाम के लिए हैं, वह संघात से भिन्न ही है। यह तत्त्व - जो कि संघात से भिन्न है - स्वयं सब वार्तों को जानता है। इसलिए यह बात सच है, कि सृष्टि के अन्य पदार्थों के सहश यह स्वयं अपने ही किए 'जेय' अर्थात् गोचर हो नहीं सकता। परन्तु इसके अस्तित्व में कुछ वाधा नहीं पड़ सकती। क्योंकि यह नियम नहीं है, कि सब पदार्थों को एक ही श्रेणी या वर्ग (जैसे ज्ञेय) में शामिल कर देना चाहिये। सब पटार्थों के वर्ग या विभाग होते हैं; जैसे जाता और ज्ञेय - अर्थात् जाननेवाल और जानने की वस्तु। भीर जब कोई वस्तु दूसरे वर्ग ( त्रेय ) में शामिल नहीं होती, तब उसका समावेश

पहले वर्ग ( जाता ) में हो जाता है । एवं उसका अस्तित्व भी जेय वस्तु के समान ही पूर्णतया सिद्ध होता है। इतना नहीं; किन्तु यह भी कहा जा सहता है, कि संघात में परे जो आत्मतत्त्व है, वह स्वयं ज्ञाता है। इसलिए उसको होनेवाले ज्ञान का यदि वह स्वयं विषय न हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसी अभिपाय से वृहदारण्यकोपनिपद् में याज्ञवल्कय ने कहा है, 'ओरे! जो सब वातों को जानता है, उसको जाननेवाला दूसरा कहाँ से आ सकता है ! ' – विज्ञातारमरे केन विजानीयात् (वृ. २. ४. १४)। अतएव, अन्त में यही सिद्धान्त कहना पढता है. कि इस चेतनाविशिष्ट सजीव शरीर (क्षेत्र) में 'एक ऐसी शक्ति रहती है, जो हाथ-पैर आदि इन्द्रियों से लेकर प्राण, चेतना, मन और बुद्धि जैसे परतन्त्र एवं एकदेशीय नौकरों के भी परे है. जो उन सब के व्यापारों की एकता करती है. और उनके कायों की दिशा वतलाती है; अथवा जो उनके कर्मों की नित्य साक्षी रह कर उनमें भिन्न. अधिक न्यापक और समर्थ है। साख्य और वेदान्तशास्त्री को यह सिद्धान्त मान्य है: और अर्वाचीन समय में जर्मन सत्त्वज्ञ कान्ट ने भी कहा है, कि बुद्धि के न्यापारों का सक्ष्म निरीक्षण करने से यही तत्त्व निष्पन्न होता है। मन, बुद्धि, अहंकार और चेतना, ये सब शरीर के अर्थात क्षेत्र के गुण अथवा अवयव हैं। इनका प्रवर्तक इससे मिन्न, स्वतन्त्र और उनके परे हैं — यो बुद्धेः परतस्तु सः ' (गीता ३.४२)। सांख्यशास्त्र में इसी का नाम पुरुष है। वेदान्ती इसी को क्षेत्रज्ञ अर्थात् क्षेत्र को जाननेवाला आत्मा कहते हैं। 'में हूं 'यह प्रत्येक मनुष्य को होनेवाली प्रतीति ही आत्मा के अस्तित्व का सर्वोत्तम प्रमाण है (वे. स. जां. भा. र. र. ५२, ५४)। किसी की यह नहीं माल्य होता, कि में नहीं हूं!' इतना ही नहीं; किन्तु मुख से 'मैं नहीं हूँ ' शब्दों का उचारण करते समय भी 'नहीं हूँ' इस कियापद के कर्ता का - अर्थात् 'मैं' का - अथवा आत्मा का वा 'अपना' का अस्तित्व वह प्रत्यक्ष रीति से माना ही करता है। इस प्रकार 'मैं' इस अहंकारयुक्त सगुण रूप से शरीर में, स्वयं अपने ही को व्यक्त होनेवाला आत्मतत्त्व के अर्थात् क्षेत्रज्ञ के असली, ग्रुढ और गुणविरहित स्वरूप का यथाशक्ति निर्णय करने के लिए वेटान्तशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। (गीता १३.४)। तथापि यह निर्णय केंबल शरीर अर्थात् क्षेत्र का ही विचार कर के नहीं किया जाता। पहले कहा जा चुका है, कि क्षेत्र-क्षेत्रत्र के विचार के अतिरिक्त यह भी सोचना पड़ता है, कि वाह्यसृष्टि (ब्रह्माण्ड) का विचार करने से कौन-सा तस्व निष्पन्न होता है। ब्रह्माण्ड के इस विचार का ही नाम 'सर-अक्षर-विचार' है। क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार से इस वात का निर्णय होता है, कि क्षेत्र में (अर्थात् शरीर या पिण्ड में) कौन-सा मूलतत्व (क्षेत्रज्ञ या आतमा) है; और क्षर-अक्षर से वाह्य-सृष्टि के अर्थात् ब्रह्माण्ड के मूखतत्त्व का शान होता है। जब इस प्रकार पिण्ड और ब्रह्माण्ड के मूख-तत्त्वां का पहले पृथक् पृथक् निर्णय हो जाता है, तव वेदान्त में अन्तिम सिद्धान्त

किया जाता है के, कि ये दोनों तत्त्व का एकरूप अर्थात् एक ही हैं — यानी ' जो पिण्ड में है, वही ब्रह्माण्ड में है। यही चराचर सृष्टि में अन्तिम सत्य है।' पश्चिमी देशों में भी इन बातों की चर्चों की गई है; और कान्ट जैसे कुछ पश्चिमी तत्त्वज्ञों के सिद्धान्त हमारे वेदान्तशास्त्र के सिद्धान्तों से बहुत कुछ मिलते जुलते मी हैं। जब हम इस बात पर प्यान देते हैं, और जब हम यह भी देखते हैं, कि वर्तमान समय की नाई प्राचीन काल में आधिमौतिक शास्त्र की उन्नति नहीं हुई थी; तब ऐसी अवस्था में जिन लोगों ने वेदान्त के अपूर्व सिद्धान्तों को दूंद निकाल, उनके अलैकिक जुद्धिवैभव के बारें में आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता। और न केवल आश्चर्य ही होना चाहिये, किन्तु उसके बारे में उचित अभिमान मी होना चाहिये।

<sup>\*</sup> हमारे शाखों के क्षर-अक्षर-विचार और क्षेत्र-क्षेत्रश्च-विचार के वर्गीकरणः से ग्रीन साहन परिवित्त न थे। तथापि. उन्हों ने अपने Prolegomena to Ethics ग्रन्थ के आरम्भ में अध्यातमका जो विवेचन किया है, उसमें पहले Spiritual Principle in Nature और Spiritual Principle in Man इन दोनों तत्त्वों का विचार किया है और किर उनकी एकता दिखाई गई है। क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार में Psychology आदि मानस-कार्तों का और क्षर-अक्षर-विचार में Physics Metaphysics आदि शाक्षों का समावेश होता है। इन बात को पश्चिमी पण्डित भी मानते है, कि उक सब शावों का विचार कर लेने पर ही आत्मस्वरूप का निर्णय करना पहता है।

## सातवाँ प्रकरण

## कापिलसांख्यशास्त्र अथवा क्षराक्षरविचार

प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धचनादी उमावपि। 🕸

- गीता १३.१९

चिछले प्रकरण में यह बात बतला टी गई है, कि शरीर और शरीर के स्वामी या अधिष्ठाता – क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ – के विचार के साथ ही साथ दृष्यसृष्टि और उसके मृलतत्त्व - क्षर और अक्षर - का भी विचार करने के पश्चात् फिर आत्मा के स्वरूप का निर्णय करना पहला है। इस धर-अधर सृष्टि का योग्य रीति से वर्णन करनेवाले तीन शास्त्र है। पहला न्यायशास्त्र और दूसरा फापिलमांख्यशास्त्र। परन्तु इन दोनों शास्त्रों के विद्धान्तों को अपूर्ण टहरा कर वेटान्तशास्त्र ने प्रधान्तरूप का निर्णय एक तीसरी ही रीति से किया है। इस कारण वेटान्तप्रतिपाटित उपपत्ति का विचार करने के पहले हमें न्याय और सांख्यशास्त्रों के सिद्धान्तीं पर विचार फरना चाहिये। बादरायणाचार्य के वेदान्तसूत्रों में इसी पढ़ित से काम हिया गया है: और न्याय तथा सांख्य के मतों का दूसरे अध्याय में खण्डन किया गया है। यदापि इस विषय का यहाँ पर विस्तृत वर्णन नहीं कर सकते, तथापि हमने उन वातों का उछिल इस प्रकरण में और अगले प्रकरण में स्पष्ट कर दिया है, कि जिनकी मगवद्गीता का रहस्य समझने में आवश्यकता है। नैयायिकों के सिद्धान्तों की अपेक्षा सांख्यवादियों के सिद्धान्त अधिक महत्त्व के हैं। इसका कारण यह है, कि कणार के न्यायमतों को किसी भी प्रमुख वेदान्ती ने स्वीकार नहीं किया है, परन्तु कापिलशंख्यशास्त्र के बहुत से सिदान्तों का उड़ेख मनु आदि के स्मृतिग्रन्यों में तथा गीता में भी पाया जाता है। वही वात वादरायणाचार्य ने भी (वे. स्. २. १. १२ और २. २. १७) कही है। इस कारण पाठकों को सांख्य के सिद्धान्तों का परिचय प्रथम ही होना चाहिये। इस में सन्देह नहीं, कि वैदान्त में सांख्यशास्त्र के बहुत से सिद्धान्त पाये जाते हैं; परन्तु स्मरण रहे, कि चांख्य और वेटान्त के अन्तिम छिद्धान्त एक दूसरे से बहुत मिल हैं। यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है, कि वेदान्त और साख्य के जो सिढान्त आपस में मिलते जुलते हैं उन्हें पहले किसने निकास था। बेटान्तियों ने या सांख्य-वादियों ने १ परन्तु इस प्रन्य में इतने गहन विचार में प्रवेश करने की आवस्यकता नहीं। इस प्रश्न का उत्तर तीन प्रकार से दिया जा सकता है। पहला यह, कि शायद-उपनिपद (वैदान्त ) और सांख्य दोनों की बृद्धि, दो संगे माइयों के समान, साथ ही

<sup>\* &#</sup>x27;शङ्कृति और पूरुप, टोनों को अनाडि जानों।

सांय हुई हो; और उपनिषदों में जो सिद्धान्त सांख्यों के मतो के समान दीख पढ़ते हैं, उन्हें उपनिषत्कारों ने स्वतन्त्र रीति से खोज़ निकाला हो। दूसरा यह, कि कदाचित् कुछ सिद्धान्त सांख्यशास्त्र से लेकर वेद्यान्तियों ने उन्हें वेद्यान्त के अनुकृल स्वरूप दे दिया हो। तीसरा यह कि प्राचीन वेद्यान्त के सिद्धान्तों में ही किपलाचार्य ने अपने मत के अनुसार कुछ परिवर्तन और सुधार करके सांख्यशास्त्र की उपपित कर दी हो। इन तीनों में से तीसरी बात ही अधिक विश्वसनीय ज्ञात होती है; क्योंकि, यद्यपि वेद्यान्त और सांख्य दोनों बहुत प्राचीन हैं, तथापि उनमें वेद्यान्त या उपनिपद् सांख्य से मी अधिक प्राचीन (श्रोत) है। अस्तुः यदि पहले हम न्याय और सांख्य के सिद्धान्तों को अच्छी तरह समझ ले तो फिर वेद्यान्त के — विश्वेषतः गीता-प्रतिपादित वेद्यान्त के — तत्त्व जस्दी समझ आ जाएँगे। इसल्ए पहले हमें इस बात का विचार करना चाहिये, कि इन दो स्पार्त श्रास्त्रों का, अर-अक्षर-सृष्टि की रचना के विषय में क्या मत है।

बहतेरे लोग न्यायशास्त्र का यही उपयोग समझते हैं, कि किसी विवक्षित अथवा गृहीत वात से तर्क के द्वारा कुछ अनुमान कैसे निकाले बाए; और इन अनुमानों में से यह निर्णय कैसे किया जाएँ, कि कीन-से सही है और कीन-से गलत हैं। परन्त यह भूल है। अनुमानादि प्रमाणखण्ड न्यायशास्त्र का एक माग है सही: परन्त यही कुछ उसका प्रधान विषय नहीं है। प्रमाणों के अतिरिक्त स्रष्टि की अनेक वस्तुओं का यानी प्रमेय पदार्थों का वर्गीकरण करके नीचे के वर्ग से ऊपर के वर्ग की ओर चढ़ते जाने से सृष्टि के सब पटार्थी के मूलवर्ग कितने हैं, उनके गुण-धर्म क्या है. उनसे अन्य पदार्थों की उत्पत्ति कैसी होती है. और ये वार्ते किस प्रकार सिद्ध हो सकती है, इत्यादि अनेक प्रश्नों का भी विचार न्याय-शास्त्र में किया गया है। यही कहना उचित होगा, कि यह शास्त्र केवल अनुमान-खण्ड का विचार करने के लिए नहीं; वरन् उक्त प्रश्नों का विचार करने ही के लिए निर्माण किया गया है। कणाद के न्यायसूत्रों का आरंभ और आगे की रचना भी इसी प्रकार की है। कणाद के अनुयायियों को काणाद कहते हैं। इन दोनों का कहना है, कि जगत का मूलकारण परमाण ही है। परमाण के विषय में कणाद की और पश्चिमी साधिमीतिक शास्त्रहों की व्याख्या एक ही समान है। किसी मी पदार्थ का विभाग करते करते अन्त में जब विभाग नहीं हो सकता, तव उसे परमाणु (परम + अणु) कहना चाहिये। जैसे जैसे ये परमाणु एकत्र होते जाते हैं, वैसे वैसे संयोग के कारण उनमें नये नये गुण उत्पन्न होते हैं; और भिन्न मित्र पदार्थ बनते जाते हैं। मन और आत्मा के भी परमाण होते हैं; और जब वे एक प्रहोते हैं तब चैतन्य की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी, जल, तेज, और वायु के परमाणु रवभाव ही से पृथक पृथक है। पृथ्वी के मुलपरमाण में चार गुण (रूप. रस, गन्ध, स्पर्ध) हैं; पानी के परमाणु में तीन गुण हैं, तेज के परमाणु में दो गुण हैं, ऑर वांयु के परमाणु में एक ही गुण है। इस प्रकार सब जगत् पहले से ही स्मा और नित्य परमाणुओं से भरा हुआ है। परमाणुओं के सिवा संसार का मृत्कारण और कुछ मी नहीं है। जब स्क्रम और नित्य परमाणुओं के परस्पर संयोग का 'आरंभ' होता है, तब सृष्टि के ज्यक्त पटार्थ बनने लगते हैं। नैयायिकों हारा प्रतिपादित सृष्टि की उत्पत्ति के संकच्च की कल्पना को 'आरंम-वाद' कहते हैं। कुछ नैयायिक इसके आगे कभी नहीं बद्दे । एक नैयायिक के बारे में कहा जाता है, कि मृत्यु के समय जब उससे ईश्वर का नाम लेने की कहा गया, तब बहु 'पीलवः! पीलवः! 'पिलवः!' —परमाणु! परमाणु! — चिल्ला उटा। कुछ दूसरे नैयायिक यह मानते हैं, कि परमाणुओं के संयोग का निमित्तकारण ईश्वर है! इस प्रकार वे सृष्टि की कारण-परम्परा की ग्रंखला को पूर्ण कर लेते हैं। ऐसे नैयायिकों को सेश्वर कहते हैं। वेदान्तस्त्र के, दुसरे अध्याय के दूसरे पाद में इस परमाणुवाट का (२.२.११–१७) और इसके साथ ही साथ 'ईश्वर केवल निमित्तकारण है 'इस मत का भी (२.२.३७–३९) खण्डन किया गया है।

उहिडिखित परमाणुवाट का वर्णन पद कर अंग्रेजी पदे-सिखे पाठकों को अर्वाचीन रसायनशास्त्रज्ञ डास्टन के परमाणुवाट का अवन्य ही स्मरण होगा। परन्तु पश्चिमी देशों में प्रसिद्ध सृष्टिशास्त्रज्ञ डार्विन के उत्क्रान्तिवार ने जिस प्रकार हाल्टन के परमाणुवाद की जह ही उखाड़ टी है, उसी प्रकार हमारे देश में भी प्राचीन समय में सांख्य-मत ने कणाद के मत की बुनिवाद हिला ढाली थी। कणार के अनुयायी यह नहीं बतला सकते, कि मूल परमाणु को गति कैसे मिली! इसके अतिरिक्त वे लोग इस बात का भी यथोचित निर्णय नहीं कर सकते कि वृक्ष, पग्न, मनुष्य इत्यादि सचैतन प्राणियों की क्रमशः बढती हुई श्रेणियाँ केसे वनी; और अचेतन को सचेतनता कैसे प्राप्त हुई। यह निर्णय पश्चिमी देशों में उन्नीसवी सदी में लामार्क और ढार्विन ने. तथा हमारे यहाँ प्राचीन समय में कपिलमुनि ने किया है। दोनों मतों का यही तारपर्य है, कि एक ही मूलपदार्थ के गुणों का विकास हुआ: और फिर धीरे धीरे सब सृष्टि की रचना होती गई। इस कारण पहले हिन्दुस्थान में, और सब पश्चिमी देशों में भी, परमाणुवाद पर विश्वास नहीं रहा है। अब तो आधिनक पदार्थशास्त्रज्ञों ने यह भी सिद्ध कर दिखाया है, कि परमाणु अविभाज्य नहीं है। आजकल बैसे सृष्टि के अनेक पदार्थी का पृथकरण और परीक्षण करके अनेक सृष्टिशास्त्रों के आधार पर परमाणुवाद या उत्क्रान्तिबाद को सिद कर दे सकते हैं, वैसे प्राचीन समय में नहीं कर सकते थे। सृष्टि के पटायों पर नये नये और भिन्न भिन्न प्रयोग करना, अथवा अनेक प्रकार से उनका पृथकरण करके उनके गुण-धर्म निश्चित करना, या सजीव सृष्टि के नये-पुराने अनेक प्राणियों के शारीरिक अवयवों की एकत्र मुख्ना करना इत्यादि आधिमीतिक शास्त्रों की अर्वाचीन यक्तियाँ कणाद या कपिल को मालम नहीं थी। उस समय उनकी व्हिष्ट के सामने जितनी सामग्री थी, उसी के आघार पर उन्हों ने अपने सिद्धान्त डॅट निकाले हैं। तथापि, यह आश्चर्य की बात है, कि सृष्टि की बृद्धि और उसकी घटना के विषय में सांख्यशास्त्रकारों के तात्विक सिद्धान्त में और अर्वाचीन आधि-भौतिक शास्त्रकारों के वात्त्विक सिद्धान्त में, बहुत-सा भेट नहीं है। इसमें सन्देह नहीं, कि सार्रिशास्त्र के जान की वृद्धि के कारण वर्तमान समय में इस मत की आधिमौतिक उपपत्ति का वर्णन अधिक नियमबद्ध प्रणाली से किया जा सकता है: और आधि-भौतिक ज्ञान की वृद्धि के कारण हमें व्यवहार की दृष्टि से भी वहत लाभ हुआ है। परन्त आधिमौतिक शास्त्रकार भी 'एकही अन्यक्त प्रकृति से अनेक प्रकार की न्यक्त सृष्टि कैसे हुई ? इस विषय में कपिल की अपेक्षा कुछ अधिक नहीं वतला सकते। इस बात को मली माँति समझा देने के लिए ही हमने आगे चल कर. बीच म कपिल के 'सिद्धान्तों के साथ, हेकेल के सिद्धान्तों का भी, तुल्ना के लिए संक्षिप्त वर्णन किया है। हेकेल ने अपने प्रन्य में साफ साफ लिख दिया है, कि मैंने ये सिद्धान्त ऊछ नये सिरे से नहीं खोजे है; बरन्, डार्विन, स्पेन्सर, इत्यादि पिछले आधिमौतिक पण्डितों के अन्यों के आधार से ही मैं अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता हूँ। तथापि पहले पहल उंसी ने इन सब सिद्धान्तों को ठीक ठीक नियमानुसार लिख कर सरलता-पूर्वक इनका एकत्र वर्णन 'विश्व की पहेली 'श नामक ग्रन्थ में किया है। इस कारण, सुमीते के लिए, हमने उसे ही सब आधिमीतिक तत्त्वज्ञों का मुखिया माना है; और उसी के मतों का इस प्रकरण में तथा अगले प्रकरण में विशेष उल्लेख किया है। कहने की आवश्यकता नहीं, कि यह उल्लेख बहुत ही संक्षिप्त है; परन्तु इससे अधिक इन सिद्धान्तों का विवेचन इस ग्रन्थ में नहीं किया जा सकता। जिन्हें इस विषय का विस्तृत वर्णन पदना हो उन्हें स्पेन्सर, डार्विन, हेकेल आदि पण्डितों के मुलग्रन्थों को अवलोकन करना चाहिये।

कापिल के साख्यशास्त्र का विचार करके पहले यह कह देना उचित होगा, कि 'संख्य' शब्द के दो भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। पहला अर्थ कपिलाचार्य द्वारा प्रतिपादित 'सांख्यशास्त्र' है। उसी का उद्धेख इस प्रकरण में, तथा एक बार भगवद्गीता (१८,१३) में भी किया गया है। परन्तु, इस विशिष्ट अर्थ के सिवा सब प्रकार के तत्त्वज्ञान को भी सामान्यतः 'सांख्य' ही कहने की परिपाटी है; और इसी 'सांख्य' शब्द में वेदान्तशास्त्र का भी समावश्च किया है। 'सांख्यनिष्ठा' अथवा 'सांख्ययोग' शब्दों में 'सांख्य' का यही सामान्य अर्थ अभिष्ट है। इस निष्ठा के ज्ञानी पुरुषों को भी भगवद्गीता में बहाँ (गीता २,३९; ३,३; ५,४,५; और १३,२४) 'सांख्य' कहा है, वहाँ सांख्य का अर्थ केवल कापिल सांख्यमागी ही नहीं है; वरन् उसमें, आत्म अनात्म-विचार से सब कमीं का सन्यास

<sup>\*</sup> The Riddle of the Universe, by Ernst Haeckel इस अन्य की R. P. A. Cheap reprint आञ्चति का ही हमने सर्वत्र उपयोग किया है।

करके ब्रह्मज्ञान में निमग्न रहनेवाले वेटान्तियों का भी समावेश किया गया है। शब्द-शास्त्रज्ञों का कथन है, कि 'सांख्य' शब्द 'संख्या' घातु से बना है। इसलिए इसका पहला अर्थ 'गिननेवाला' है. और कपिलगाल के मूलतत्त्व 'नेगिने' विर्फ पचीय ही हैं। इसलिए उसे 'गिननेवाले' के अर्थ में यह विशिष्ट 'सांख्य' नाम दिया गया। अनन्तर फिर 'संख्य' शब्द का अर्थ बहुत व्यापक हो गया; और उसमें सब प्रकार के तस्वज्ञान का समावेश होने लगा। यहीं कारण है, कि जब पहले पहले कापिल-मिझुओं की 'सांख्य' कहने की परिपाठी प्रचलित हो गई. तब वेटान्ती संन्यासियों को मी यही नाम दिया जाने लगा होगा। कुछ भी हो: इस प्रकरण का हमने जान-वृक्षकर यह रूमा-चौडा 'कापिलसाख्यशास्त्र' नाम इसलिए रखा है, कि सांख्य शब्द के उक्त अर्थ-मेट के कारण कुछ गडुवड़ी न हो। कापिल्सांख्यशास्त्र में भी कणाद के न्यायशास्त्र के समान सुत्र हैं। परन्तु गौडपादाचार्य या शारीर-भाष्यकार श्रीशंकराचार्य ने इन सूत्रों का आधार अपने ग्रन्थों में नहीं लिया है। इसलिए बहतेरे विद्वान समझते हैं, कि ये सूत्र कराचित् प्राचीन न हों। ईश्वरकृष्ण की 'सांख्यकारिका' उक्त सत्रों से प्राचीन मानी जाती है: और उस पर शंकराचार्य के टाइागुरु गीडपाट ने माप्य लिखा है। शांकर-माप्य में भी इसी कारिका के कुछ अवतरण लिये हैं। सन् ५७० ईसवी से पहले इस प्रनथ का जो अनुवाद चीनी मापा में हुआ था वह इस समय उपलब्ध है। \* ईश्वरकृष्ण ने अपनी 'कारिका' के अन्त में कहा है, कि 'पष्टितन्त्र' नामक साठ प्रकरणों के एक प्राचीन और विस्तृत श्रन्थ भावार्थ (कुछ प्रकरणों को छोड़) सत्तर आर्या-पर्धों में इस प्रन्य में दिया गया है। यह परितन्त्र प्रन्य अव उपलब्ध नहीं है। इसी लिए इन कारिकाओं के आधार पर ही कापिल्सांख्यशास्त्र के मूलिंग्डान्तों का विवेचन हमने यहाँ किया है। महाभारत में सांख्य-मत का निर्णय कई अध्यायों में किया गया है। परन्तु उनमें वेदान्त-मतों का मी मिश्रण हो गया है; इसिटए कपिल के शुद्ध सांख्य-मत को जानने के लिए दूसरे प्रन्यों को मी देखने की आवश्यकता होती है। इस काम के लिए उक्त सांख्यकारिका की

<sup>\*</sup> अन बौद यन्यों से ईमरकुण का बहुत कुछ हाल जाना जा सकता है। बौद पण्टत बहुवन्यु का ग्रुठ ईमरकुण का समकालीन प्रतिपती था। वसुवन्यु का जो जीवन चित्त, परमार्थ ने (सन है. १९९-५६९ में) चीनी भाषा में लिखा था, यह अन प्रकाणित हुआ है। इससे हॉक्टर टकक्य ने यह अनुमान किया है, कि ईमरकुण का समय सन १५.० ई. के लगभग है। Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britan & Ireland, 1905, pp. 33-53. परन्तु डॉक्टर विन्सेट रिमथ की राय है। कि स्वर्थ वसुबन्यु का समय ही चीधी सदी में (लगभग २८०-२६०) होना चाहिये। क्योंकि उसके प्रन्थों का अनुदाव सन १०१ ईमर्वी में चीनी भाषा में हुआ है। वसुबन्यु का समय इस प्रकार जब पीछ हट जाता है, तम उसी प्रकार ईमरकुण का समय मी करीब २०० वर्ष पीछ हटाना पहता है; अर्थाद सन २४० ईसवी के लगभग ईमरकुण का समय आ पहुँचता है। Vincent Smith's Early History of India, 3rd., p. 328.

अपेक्षा कोई मी अधिक प्राचीन प्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं है। भगवान् ने भगवद्गीता में कहा, 'खिद्धानां किपलो मुनिः' (गीता १०. २६) - खिद्धों में कपिलमूनि मैं हूँ; - इस से कपिल की योग्यता भली भाँति सिद्ध होती है। तथापि यह बात मालूम नहीं, कि कपिल ऋपि कहाँ और कब हुए। शान्तिपर्व (३४०.६७) में एक बगह लिखा है. कि सनत्क्रमार सनक, सनन्दन, सन, सनत्स्वात, सनातन और कपिल ये सातों ब्रह्मदेव के मानसपुत्र है। इन्हें जन्म से ही ज्ञान हो गया था। दसरे तथान ( शां. २१८ ) में फपिल के शिष्य आसरि के चेले पंचशिख ने जनक को सांख्यचित्र का जो उपटेश दिया था उसका उल्लेख है। इसी प्रकार शान्तिपर्व (३०१.१०८.१०९) मे भीष्म ने कहा है, कि सांख्यों ने सृष्टि-रचना इत्यादि के बारे में एक बार जो ज्ञान प्रचलित कर दिया है, वहाँ 'पुराण, इतिहास, अर्थशास्त्र ' आदि सत्र में पाया जाता है। वहीं क्यों: यहाँ तक कहा गया है, कि ' ज्ञानं च लोके यदिहास्ति किञ्चित सांख्यागतं तच महन्महात्मन् '- अर्थात् इस जगत् का सन ज्ञान सांख्यों से ही प्राप्त हुआ है (म. भा. ज्ञां. ३०१. १०९) यदि इस वात पर ध्यान दिया जाय. कि वर्तमान समय में पश्चिमी प्रत्थकार उत्कान्तिवाद का उपयोग सब जगह कैसा किया करते हैं; तो यह बात आश्चर्यजनक नहीं मालूम होगी. कि इस देश के निवासियों ने भी उन्नान्तिवाट की बराबरी के सांख्यशास्त्र का सर्वत्र कुछ अंश में स्वीकार किया है। 'गुरुत्वाकर्षण' सृष्टिरचना के 'उक्रान्तितत्त्व' या 'ब्रह्मात्मैक्य' के समान उटात्त विचार सेकड़ों वरसों में ही किसी महात्मा के ध्यान में आया करते हैं। इसिटए यह बात सामान्यतः सभी देशों के ग्रन्यों में पाई जाती। है, कि बिस समय बो सामान्य सिद्धान्त या न्यापक तत्त्व समाज में प्रचलित रहता है, उस के आघार पर ही किसी ग्रन्थ के विषय का प्रतिपादन किया जाता है।

आत्मक मापिलसांख्यशास्त्र का अम्यास प्रायः द्वत हो गया है। इसी लिए यह प्रस्तावना करनी पड़ी। अन हम यह देखेंगे, कि इस शास्त्र के मुख्य सिद्धान्त म्हीन-से हैं। सांख्यशास्त्र का पहला सिद्धान्त यह है, कि इस संसार में नई वस्तु कोई भी उत्पन्न नहीं होती। स्पॉकि, शून्य से, — अर्यात् जो पहले या ही नहीं उससे — शून्य को छोड़ और कुछ भी प्राप्त हो नहीं सकता। इसलिए यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए, कि उत्पन्न हुई वस्तु में — अर्यात् कार्य में — जो गुण दीख पड़ते हैं, वे गुण विससे यह वस्तु उत्पन्न हुई है, उसमें (अर्यात् कारण में) सूक्ष्म रीति से तो अवस्य होने ही चाहिये (सां. का. ९) बौद्ध और काणाद यह

<sup>\*</sup> Evolution Theory के अर्थ में 'उत्म्नान्ति-तत्त्व्य' का उपयोग आजकल किया जाता है। इसलिए इमने भी यहाँ उसी शब्द का प्रयोग किया है। परन्तु संकृत में 'उत्म्नान्ति' शब्द का अर्थ मृत्यु है। इस कारण 'उत्म्नान्ति' के बदले गुणविकास, गुणोत्कर्ष, या गुणपरिणाम आदि चांख्यवादियों के शब्दों का उपयोग करना इमारी समझ में अधिक योग्य होगा।

मानते हैं, कि पटार्थ का नाद्य हो कर उससे दूसरा नया पटार्थ बनता है । उटाहरणार्थ. बीज का नाश होने के बाद उससे अंकुर और अंकुर का नाश होने के बाद उससे पेट्ट होता है। परन्तु सांख्यशास्त्रियों 'और वेटान्तियों को यह मत पसंट नहीं है। वे कहते हैं, कि वृक्ष के बीच में जो 'द्रव्य' हैं उनका नाश नहीं होता; किन्तु वे ही द्रव्य वमीन से और वायु से दूसरे द्रव्यों को खींच लिया करते हैं: और इसी कारण से तीज को अंकर का नया स्वरूप या अवस्था प्राप्त हो जाती है (वे. सू. शं. मा. २. १. १८)। इसी प्रकार जब लकडी जलती है: तब उसके ही राख या धुओं नामफ कोई नया पटार्य उत्पन्न नहीं होता। छांदोग्योपनिपद (६.२.२) में कहा है 'कथमसतः सनायेत'-जो है ही नहीं – उससे जो है – वह कैसे प्राप्त हो सकता है। जगत् के मृलकारण के लिए 'असत्' शब्द का उपयोग कमी कमी उपनिपरों में किया गया है (छां. २. १९. १; तै. २. ७. १); परन्तु यहाँ 'असत्' का अर्थ 'अमाव – नहीं ' नहीं है; किन्तु वेडान्त-सूत्रों ( २. १. १६, १७ ) में यह निश्चय गया किया है, कि 'असत्' शब्द से केवल नामरूपात्मक व्यक्त स्वरूप या अवस्था का अभाव ही विवक्षित है। दूध से ही उही बनता है, पानी से नहीं; तिल से ही तेल निकलता है, बाल, से नहीं; इत्यादि प्रत्यक्ष देखे हुए अनुभवों से भी यही सिद्धान्त प्रकट होता है। यदि हम यह मान छ कि 'कारण' में जो गण नहीं है. वे 'कार्य' में स्वतन्त्र रीति से उत्पन्न होते हैं; तो फिर हम इसका कारण नहीं वतला सकते, कि पानी से दही क्यों न वन सकता ! सारांश यह है, कि जो मूल में है ही नहीं, उससे अभी जो अस्तित्व में है, वह उत्पन्न नहीं हो सकता । उसलिए सांख्यवादियों ने यह सिद्धान्त निकाला है, कि किसी कार्य के वर्त-मान द्रव्यांश और गुण मूलकारण में मी किसी न किसी रूपसे रहते हैं। इसी सिदान्त को 'सत्कार्यवाद' कहते हैं। अवीचीन पदार्थ-विज्ञान के ज्ञाताओं ने भी यही विदान्त हुँदु निकाला है, कि पदार्थों के जह द्रव्य और कर्मशक्ति दोनों सर्वदा मौजूद रहते हैं। किसी पदार्थ के चाहिये जितने रूपान्तर हो जायें; तो भी अन्त में सृष्टि के कुछ द्रन्यांश का और कर्म-शक्ति का जोड़ हमेशा एक-सा वना रहता है । उटाहरणार्थ, जब हम दीपक को जलता देखते है, तब तेल भी धीरे कम होता जाता है; और अन्त में वह नप्ट हुआ-सा दील पड़ता है। यद्यपि यह सब तेल बल बाता है, तथापि उसके परमाणुओं का विलकुल ही नाश नहीं हो जाता। उन परमाणुओं का अस्तित्व धुएँ या कानल या अन्य स्ट्रम द्रन्यों के रूप में बना रहता है। यदि हम इन सूब्म द्रन्यों की एकत्र करके तीलें तो माल्म होगा, कि उनका तील या बज़न तेल और तेल के बलते समय उसमें मिले हुए वायु के पदार्थों के बरावर होता है। अब तो यह मी सिद्ध हो चुका है, कि उक्त नियम कर्म-शक्ति के विषय में भी लगाया जा सकता है। यह बात याट रखनी चाहिये. कि यद्यपि आधुनिक पटार्थविज्ञानज्ञास्त्र का और सांख्यशास्त्र का सिद्धान्त केवल एक पटार्थ से दूसरे पदार्थ की उत्पत्ति के की विषय में - अर्थात् सिर्फ -कार्य-कारण-भाव ही के संबन्ध में – उपयुक्त होता है । परन्तु, अर्वाचीन पटार्यविज्ञान-

शास्त्र का सिद्धान्त इससे अधिक न्यापक है। 'कार्य' का कोई भी गुण 'कारण' के वाहर के गुणों से उत्पन्न नहीं हो सकता। इतना ही नहीं; किन्तु जब कारण को कार्य का स्करूप प्राप्त होता है, तब उस कार्य में रहनेवाले द्रव्यांश और कर्म-शक्ति का ऋछ भी नाश नहीं होता। पदार्थ की भिन्न भिन्न अवस्थाओं के द्रव्यांश और कर्मशक्ति के जोड़ का वज़न मी उदैव एक ही सा रहता है। न तो वह घटता है और न बढ़ता है। यह बात प्रत्यक्ष प्रयोग से गणित के द्वारा सिद्ध कर दी गई है। यही उक्त दोनों चिद्धान्तों में महत्त्व की विशेषता है। इस प्रकार जब हम विचार करते हैं, तो हमें जान पड़ता है, कि मगवद्गीता के 'नासतो विद्यते मावः ' – जो है ही नहीं, उसका कभी भी अस्तित्व हो नहीं सकता - इत्यादि सिद्धान्त जो दूसरे अध्याय के आरंभ में दिये हैं (गी. २. १६), वे यद्यपि देखने में सत्कार्यनाट के समान दीख पड़े. तो मी उनकी समता केवल कार्यकारणात्मक सत्कार्यवाद की अपेक्षा अर्वाचीन पदार्थ-विज्ञान-शास्त्र के रिद्धान्तों के साथ अधिक है। छादोग्योपनिषद् के उपर्युक्त वचन का भी यही भावार्थ है। सारांश, सत्कार्यवाद का सिद्धान्त वेदान्तियों को मान्य है; परन्त अद्वैत वेदान्तशास्त्र का मत है, कि इस सिद्धान्त का उपयोग सगुण सृष्टि के परे कुछ भी नहीं किया ना सकता । और निर्गुण से सगुण की उत्पत्ति कैसे दीख पड़ती है इस नात की उपपत्ति और ही प्रकार से लगानी चाहिये। इस वेदान्त-मत का विचार आगे चल कर अध्यातम-प्रकरण में विस्तृत रीति से किया जाएगा। इस समय तो हमें सिर्फ यही विचार करना है, कि सांख्यवादियों की पहुँच कहाँ तक है। इसलिए अब हम इस बात का विचार करेंगे, कि सत्कार्यवाद का सिद्धान्त मान कर संख्यों ने क्षर-अक्षर-शास्त्र में उसका उपयोग कैसे किया है।

सांख्यमतानुसार जन सक्तार्यनाद सिंद्ध हो जाता है, तन यह मत आप-ही आप गिर जाता है, कि हक्यसृष्टि की उत्पत्ति सृन्य से हुई है। क्योंकि, सृन्य से अर्थात् जो कुछ भी नहीं है, उससे 'अित्तव में है' वह उत्पन्न नहीं हो सकता। इस नात से यह साफ़ सिंद्ध होता है, कि सृष्टि किसी-न-किसी पदार्थ से उत्पन्न हुई है, इस समय सृष्टि में जो गुण हमें टीख पड़ते हैं, व ही इस मूलपदार्थ में भी होने चाहिये। अब यदि हम सृष्टि की ओर देखें, तो हमें हुझ, पशु, मनुष्य, पत्थर, सोना, चॉदी, हीरा, जल, नायु इत्यादि अनेक पदार्थ दीख पड़ते हैं; और इन सब के रूप तथा गुण भी भिन्न भिन्न हैं। संख्यनादियों का सिद्धान्त है, कि यह भिन्नता या नानात्व आदि में —अर्थात् मूलपदार्थ में — नहीं हैं; किन्तु मूल में सब वस्तुओं का द्रत्य एक ही है। अर्वाचीन रसायनशास्त्रों ने भिन्न भिन्न द्रत्यों का प्रयक्तण करके पहले हर मूलतत्त्व द्वंद निकाले थे; परन्तु अब पश्चिम विज्ञानवैत्ताओं ने भी यह निक्षय कर लिया है, कि ये ६२ मूलतत्त्व स्वतन्त्र या स्वयंतिद्ध नहीं हैं। किन्तु इन सब की जढ़ में कोई-न-कोई एक ही पदार्थ है; और उस पदार्थ से ही सूर्य, चन्न, तारागण, पृथ्वी इत्यादि सारी स्विध उत्पन्न हुई है। इसलिए अब उक्त विद्वान्त

का अधिक विवेचन आवस्यक नहीं है। जगत् के सब पटायों का जो यह मूल्द्रन्य है, उसे ही सांख्यशास्त्र में 'प्रकृति' कहते हैं। प्रकृति का अर्थ ' मूल का ' है। इस प्रकृति से आगे जो पदार्थ बनते हैं, उन्हें 'विकृति' अर्थात् मूल्द्रस्य के विकार कहते हैं।

परन्त यद्यपि सब पटार्थों में मूल्डब्य एक ही है, तथापि यदि इस मूल्डब्य में गुण भी एक ही हो, तो सत्कार्यवादानुसार इस एक ही गुण से अनेक गुणों का उत्पन्न होना संगव नहीं है। और, इघर तो जब हम इस जगत् के पत्थर, मिटी, पानी, सोना इत्यादि भिन्न भिन्न पटार्थी की ओर देखते हैं, तत्र उनमें भिन्न भिन्न अनेक गुण पाये जाते हैं। इसलिए पहले सब पदार्थों के गुणों का निरीक्षण करके सांख्यवादियों ने इन् गुणों का सत्त्व, रज और तम ये तीन मेद या वर्ग कर दिये हैं। इसका कारण यही है, कि जब हम किसी भी पदार्थ को देखते हैं, तब स्वमावतः उसकी दो मिन्न मिन्न अवस्थाएँ दीख पहती हैं; - पहली ग्रुद्ध, निर्मेल या पूर्णावस्या और दूसरी उसके विरुद्ध निकृष्टावरथा। परन्तु साथ ही साथ निकृष्टावस्या से पूर्णावस्या की और बढ़ने की उस पदार्थ की प्रश्नित मी दृष्टिगोचर हुआ करती है; यही तीसरी अवस्था है। इन तीनों अवस्थाओं में से शुद्धावस्था या पूर्णावस्था को सात्विक, निक्रप्रावस्था को तामिषक और प्रवर्तकावस्था को राजिसक कहते हैं। इस प्रकार चांख्यवादी कहते हैं, कि सत्त्व, रज और तम तीनों गुण सब पदायों के मुख्द्रव्य में अर्थात प्रकृति में आरंभ से ही रहा करते हैं। यद यह कहा जाय, कि इन तीन गुणों ही को प्रकृति कहते हैं, तो अनुचित नहीं होगा। इन तीनों गुणों से प्रत्येक -गुण का जोर आरंम में समान या बरावर रहता है, इसी लिए पहले पहले यह प्रकृति साम्यावस्था में रहती है। यह साम्यावस्था जगत् के आरंभ में थी; और जगत् का लय हो जाने पर वैसी ही फिर हो जायगी। साम्यावस्था में कुछ भी हरूचरू नहीं होती, कब कुछ स्तब्ध रहता है। परन्तु जब उक्त तीनों न्यूनाधिक होने ठगते हैं, तन प्रवृत्यात्मक रजोगुण के कारण मूलप्रकृति से मिन्न भिन्न पदार्थ होने स्पाते हैं: और रिष्ट का आरम्भ होने लगता है। अब यहाँ यह प्रश्न रठ सकता है, कि यदि पहले सत्त, रज और तम ये तीनों गुण साम्यानस्था में थे, तो इनमें न्यूनाधिकता कैसे हुई हैं ? इस प्रश्न का सांख्यवादी यही उत्तर देते हैं, कि यह प्रकृति का मूलमूत ही है ( सां. का. ६१ )। यद्यीप प्रकृति जड़ है, तथापि यह आप-ही-आप व्यवहार करती रहती है। इन तीनों गुणों में से सत्त्वगुण का लक्षण ज्ञान अर्थात् जानना और तमागुण का लक्षण अज्ञानता है। रजागुण नुरे या मले कार्य का प्रवर्तक है। ये तीना गुण कमी अलग अलग नहीं रह सकते। सब पटायों में सत्त्व, रच और तम तीनों का मिश्रण रहता ही है; और यह मिश्रण हमेशा इन तीनों की परस्पर न्यूनाधिकता से हुआ करता है। इसलिए यद्यीप मूलद्रव्य एक ही है, तो मी गुण-मेद के कारण एक मूलद्रव्य के ही सोना, मिट्टी, जल, आकाश, मनुष्य का शरीर इत्यादि मिन्न मिन्न अनेक विकार हो जाते हैं । जिसे हम सास्विक गुण का पदार्थ कहते

हैं उसमें रज और तम की अपेक्षा, सत्त्वगुण का जोर या परिणाम अधिक रहता है, इस कारण उस पदार्थ में हमेशा रहनेवाले रज और तम दोनों गुण दब जाते है और वे हमें दील नहीं पड़ते। वस्तुतः सत्त्व, रज और तम तीनों गुण अन्य पटार्थों के समान. सास्विक पदार्थ में भी विद्यमान रहते हैं। केवल सत्त्वगुण का, केवल रजोगुण का, या केवल तमोगुण का कोई पदार्थ ही नहीं है। प्रत्येक पदार्थ में तीनों का रगडा-झगडा चला ही करता है; और, इस झगड़े में जो गुण प्रवल हो जाता है, उसी के अनुसार हम प्रत्येक पटार्थ को सारिवक, राजस या तामस कहा करते है ( सां. का. १२: म. भा. अध. - अनुगीता - ३६, और शां. ३०५) । उटाहरणार्थ, अपने शरीर में जब रज और तम गुणों पर सत्त्व का प्रभाव जम जाता है, तब अपने अन्तःकरण में ज्ञान उत्पन्न होता है, सत्य का परिचय होने लगता है, और चित्तवृत्ति शान्त हो जाती है। उस समय यह नहीं समझना चाहिये, कि अपने शरीर में रजीगुण और तमोगुण विलक्क है ही नहीं; बल्कि वे सत्त्वगुण के प्रमाव से टब बाते हैं। इसलिए उनका कुछ अधिकार चलने नहीं पाता (गीता १४.१०) । यदि सत्त्व के बदले रजोगुण प्रवल हो जाय, तो अन्तः करणमें लोभ बाएत हो जाता है. इच्छा वढने लगती है. और वह हमें अनेक कामों में प्रवत्त करती है। इसी प्रकार जब सत्त्व और रज की अपेक्षा तमोमण प्रवल हो जाता है, तब निद्रा, आलस्य, स्मृतिभ्रंश इत्यादि दोप शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। तात्पर्य यह है, कि इस जगत् के पदार्थी में सोना, लोहा, पारा इत्यादि जो अनेकता या भिन्नता टील पढ़ती है, वह प्रकृति के सच्च, रज और तम इन तीनों गुणों की ही परस्पर-न्युनाधिकता का फल है। मुलप्रकृति यद्यपि एक ही है, तो भी जानना चाहिये. कि यह अनेकता या भिन्नता कैसे उत्पन्न हो जाती है। वस, इसी विचार को 'विज्ञान' कहते हैं । इसी में सब, आधिमौतिक शास्त्रों का भी समावेश हो जाता है । उदाहरणार्थ, रसायनशास्त्र, विद्युन्छास्त्, पदार्थविज्ञानशास्त्र, सब विविध-ज्ञान या विज्ञान ही हैं।

साग्यावस्था में रहनेवाली प्रकृति को संस्वशास्त्र में 'अन्वयक्त' अर्थात् इन्द्रियों को गोचर न होनेवाली कहा है। इस प्रकृति के सच्व, रज और तम इन तीनों गुणों की परस्पर-न्यूनाधिकता के कारण जो अनेक पटार्थ हमारी इन्द्रियों को गोचर होते हैं, अर्थात् जिन्हें हम देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, सुनते हैं, या स्पर्श करते हैं, उन्हें सांस्यशास्त्र में 'व्यक्त' कहा है। स्मरण रहे, कि जो पदार्थ हमारी इन्द्रियों को स्पष्ट रीति से गोचर हो सकते हैं, व सव 'व्यक्त' कहलाते हैं। चाहे किर वे पदार्थ अपनी आकृति के कारण, रूप के कारण, गन्ध के कारण, या किसी अन्य गुण के कारण व्यक्त होते हों। व्यक्त पटार्थ अनेक हैं। उनमें से कुछ, जैसे पत्थर, पेड़, पशु इत्यादि स्यूल कहलाते हैं; और कुछ जैसे मन, बुद्धि, आकाश इत्यादि (यद्यपि ये इन्द्रिय-गोचर अर्थात् व्यक्त हैं, तथापि ) सूक्ष्म कहलाते हैं। यहाँ 'स्क्ष्म' से छोटे का मतल्य नहीं है। क्योंकि आकाश यद्यपि सूक्ष्म है, तथापि वह सारे जगत् में सर्वत्र व्यास है। इसलिए, सूक्ष्म शब्द से 'स्यूल के विरद्ध 'या वासु से मी अधिक

महीन, यही अर्थ लेना चाहिये। 'स्थूल' और 'स्ट्रम' शब्दों से किसी वस्तु की शरीर-रचना का ज्ञान होता है; और 'व्यक्त' एवं 'अव्यक्त' शब्दों से हमें यह नोघ होता है, कि उस वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान हमें हो सकता है या नहीं। अतएव भिन्न मिन्न पदार्थों में से ( चाहे वे दोनों सूरम हों तो भी ) एक न्यक्त और दूसरा अन्यक्त हो चकता है। उदाहरणार्थ, यद्यपि हवा स्हम है, तथापि हमारी स्पर्वेन्द्रिय को उसका शान होता है। इसलिए उसे व्यक्त कहते हैं। और सब पदार्थों की मूलप्रकृति (या मुलद्रन्य ) बायु से भी अत्यन्त सूक्ष्म है और उसका ज्ञान हमारी किसी इन्द्रिय को नहीं होता; इसलिए उसे अन्यक्त कहते हैं। अब यहाँ प्रश्न हो सकता है कि यदि इस प्रकृति का ज्ञान किसी भी इन्द्रिय को नहीं होता. तो उसका अस्तित्व सिद्ध करने के लिए क्या प्रमाण है ! इस प्रश्न का उत्तर साख्यवादी इस प्रकार देते हैं. कि अनेक ध्यक्त पदार्थों के अवलोकन से सत्कार्यवाद के अनुसार यही अनुमान सिद्ध होता है. कि इन सब पटार्थों का मुलल्प (प्रकृति ) यद्यपि इन्द्रियों को प्रत्यक्ष गोचर न हो. तथापि उसका अस्तित्व सूध्म रूप से अवश्य होना ही चाहिये (सां. का. ८)। वेटान्तियों ने भी ब्रह्म का अस्तित्व सिद्ध करने के छिए इसी युक्ति को स्वीकार किया है (कठ, ६, १२, १३ पर शांकरभाष्य देखों )। यदि हम प्रकृति को इस प्रकार अत्यंत सूक्ष्म और अध्यक्त मान हें, तो नैयायिकों के परमाणुवाद की जह ही उखड़ बाती है। क्योंकि परमाण यद्यपि अन्यक्त और असंख्य हो सकते हैं, तथापि प्रत्येक परमाण के स्वतन्त्र व्यक्ति या अवयव हो जाने के कारण यह प्रश्न फिर भी शेप रह जाता है, कि दो परमाणुओं के बीच में कौन-सा पदार्थ। है ? इसी कारण साख्यशास्त्र का सिद्धान्त है, कि प्रकृति में परमाणरूप अवयव भेट नहीं है। किन्त वह सदैव एक से एक लगी हुई - वीच में थोड़ा भी अन्तर न छोड़ती हुई - एक ही समान हैं; अथवा यों कहिये कि वह अव्यक्त (अर्थात् इन्द्रियों को गोचर होनेवाले) और निरवयवरूप से निरन्तर और सर्वत्र है। परब्रह्म का वर्णन करते हुए दासत्रोध (२०,२,३) में श्रीसमर्थ रामदासस्वामी कहते हैं: 'बिघर देखिये उधर ही वह अपार है, उसका किसी ओर पार नहीं है। वह एक ही प्रकार का और स्वतंत्र है, उसमे देत ( या और कुछ ) नहीं है। '# सांख्यवादियों की 'प्रकृति' विषय में भी यही वर्णन उपयुक्त हो सकता है। त्रिगुणात्मक प्रकृति अन्यक्त, स्वयम्भू और एक ही प्रकार की है; और चारों ओर निरन्तर व्यास है। आकाश, वायु आदि भेद पीछे से हुए; और यद्यपि वे सूक्ष्म हैं; तथापि व्यक्त है, और इन सब की मूल-प्रकृति एक ही सी तथा सर्वव्यापी और अव्यक्त है। स्मरण रहे, कि वेदान्तियों के 'परव्रक्त' में और सांख्य-वादियों की 'प्रकृति' में आकाश-पाताल का अन्तर है। उसका कारण यह है, कि परव्रहा चैतन्यरूप और निर्गुण है; परन्तु प्रकृति जड़रूप और सन्वरज-तमोमयी अर्थात् सगुण है। इस विषय पर अधिक विचार आगे किया जाएगा।

<sup>\*</sup> हिन्दी दासबोध, पृष्ठ ४८१ (चित्रशाला, धूना)।

यहाँ ि धर्फ़ यही विचार है, कि सांस्यवादियों का मत क्या है। जब हम इस प्रकार 'स्ह्म' और 'स्यूल', 'ब्यक्त' और 'अल्यक्त' द्राव्टों का अर्थ समझने ल्यो, तब कहना पड़ेगा कि सृष्टि के आर्म में प्रत्येक पदार्थ स्क्ष्म और अल्यक्त प्रकृति के रूप से रहता है। फिर वह (चाहे स्क्ष्म हो या स्यूल हो) व्यक्त अर्थात् इन्द्रियगोचर होता है, और जब प्रत्यक्तल में इस व्यक्त स्वरूप का नाश होता है, तब फिर वह पदार्थ अल्यक्त प्रकृति में मिलकर अल्यक्त हो जाता है। गीता में भी यही मत दीख पड़ता है (गी. २. २८ और ८. १८)। सांख्यशाल्य में इस अल्यक्त प्रकृति ही को 'अक्षर' भी कहते हैं; और प्रकृति से होनेवाले सब पदार्थों को 'क्षर' कहते हैं। यहाँ 'क्षर' शब्द का अर्थ, संपूर्ण नाश नहीं है; किन्तु सिर्फ़ व्यक्त स्वरूप का नाश ही अपेक्षित है। प्रकृति के और भी अनेक नाम हैं। जैसे प्रधान, गुण-क्षोभिणी, बहुधानक, प्रसब-धर्मिणी इत्यादि। सृष्टि के सब पदार्थों का मुख्य मूल होने के कारण उसे (प्रकृति को) प्रधान कहते हैं। तीनों गुणों की साम्यावस्था का मंग स्वयं आप ही करती है, इसलिए उसे गुण-क्षोभिणी कहते हैं। गुणअयरूपी पदार्थ- मेद के बीज प्रकृति में हैं; इसलिए उसे मुख्य क्यों कहते हैं। और प्रकृति से ही सब पदार्थ उत्पन्न होते हैं, इसलिए उसे प्रस्वधर्मिणी कहते हैं। इस प्रकृति ही को वेदान्तशास्त्र में 'माया' अर्थात् मायिक विखाना कहते हैं।

सृष्टि के सब पटार्थों को 'न्यक्त' और 'अन्यक्त' या 'क्षर' और 'अक्षर' इन दो विभागों में बॉटने के बाद, अब यह सोचना चाहिये कि क्षेत्र-क्षेत्रफ्र-विचार में वतलाए गये आत्मा, मन, बुद्धि, अहंकार और इन्द्रियों को सांख्यमत के अनुसार. किस विमाग या वर्ग में रखना चाहिये। क्षेत्र और इन्द्रियां तो जड़ ही है; इस कारण उनका समावेश व्यक्त पदार्थों में हो सकता है। परन्तु मन, अहंकार, बुद्धि और विशेष करके आत्मा के विषय में क्या कहा जा सकता है ? यूरोप के वर्तमान समय के प्रसिद्ध सृष्टिशास्त्रज्ञ हेकेल ने अपने ग्रन्य में लिखा है, कि मन, वृद्धि, अहंकार और आतमा ये सब शरीर के घर्म ही हैं । उदाहरणार्थ, हम देखते हैं, कि जब मनुष्य का मस्तिष्क बिगड़ जाता है, तब उसकी समरण-शक्ति नष्ट हो जाती है; और वह पागल भी हो जाता है। इसी प्रकार सिर पर चोट लगने से जब भस्तिप्क का कोई भाग त्रिगड़ जाता है, तत्र भी इस भाग की मानसिक शक्ति नष्ट हो जाती है। सारांश यह है कि मनोधर्म भी बड़ मस्तिप्क के ही गुण है; अतएव ये बड़ बस्तु से कभी अलग नहीं किये जा सकते; और इसी लिए मस्तिष्क के साथ साथ मनोधर्म और भारमा को 'ब्यक्त' पढार्थों के वर्ग में शामिल करना चाहिये। यदि यह जड़वाट मान लिया जाय, तो अन्त में देवल अन्यक्त और जड़ प्रकृति ही शेप रह जाती है। क्योंकि सब व्यक्ते पदार्थ इस मूल-अव्यक्त-प्रकृति से ही बने हैं। ऐसी अवस्था में प्रकृति के सिवा जगत् का कर्ता या उत्पादक दूसरा कोई भी नहीं हो सकता। तब तो यहीं कहना होगा, कि मूलप्रकृति की शक्ति घीरे घीरे बदती गई, और अन्त में गी. र. ११

उसी को चैतन्य या आत्मा का स्वरूप प्राप्त हो गया। सत्कार्यवाट के समान, इस मूलप्रकृति के कुछ कायदे या नियम वने हुए हैं। और उन्हों नियमों के अनुसार सव बगत् और साथ ही साथ मनुष्य भी कैदी के समान बर्ताव किया करता है। जह प्रकृति के सिवा आत्मा कोई मिल्न वस्तु है ही नहीं; तब कहना नहीं होगा, कि आत्मा न तो अविनाशी है; और न स्वतन्त । तब मोस या मुक्ति की आवश्यकता ही क्या है ! प्रत्येक मनुष्य को मालूम होता है, कि में अपनी इच्छा के अनुसार अमुक काम कर लूँगा; परन्तु वह सब केवल भ्रम है। प्रकृति जिस ओर खींचेगी, उसी ओर मनुष्य को श्वकना पड़ेगा। अथवा किसी कवि के अर्थांतुसार कहना चाहिये कि 'यह सारा विश्व एक बहुत बड़ा कारागार है, प्राणमात्र केदी हैं; और पदायों के गुण-धर्म बेड़ियाँ हैं। इन बेड़ियाँ को कोई तोड़ नहीं सकता।' वस यही हेकेल के मत का सारांश है। उसके मतानुसार सारी स्ति का मूलकारण एक बड़ और अव्यक्त प्रकृति ही है। इसिल्य उसने अपने सिद्धान्त को सिर्फ़ क 'अद्देत' कहा है। परन्तु यह अद्देत बढ़मूलक है, अर्थात् अकेली जड़ प्रकृति में ही सब वातों का समावेश करता है; इस कारण हम इसे बढ़ाहैत या आधिमीतिक शास्त्राहैत कहेंगे।

हमारे सांख्यशास्त्रकार इस जड़ाद्वैत को नहीं मानते। वे कहते हैं, कि मन, बुद्धि और अहंकार पञ्चमहाभृतात्मक वह प्रकृति ही के घर्म हैं; और सांख्यशास्त्र में भी यही लिला है, कि अन्यक्त प्रकृति से ही बुद्धि, अहंकार इत्यादि गुण क्रम से उत्पन्न होते जाते हैं। परन्तु उनका कथन है, कि जह प्रकृति से चैतन्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इतना ही नहीं; वरन् जिस प्रकार कोई मनुष्य अपने ही कन्घों पर बैठ नहीं सकता, उसी प्रकार प्रकृति को जाननेवाला या देखनेवाला जब तक प्रकृति से मिन्न न हो, तब तक वह 'मैं यह जानता हूँ - वह जानता हूँ ' इत्यादि माषा-व्यवहार का उपयोग कर ही नहीं सकता । और इस जगत् के व्यवहारों की ओर देखने से तो सब लोगों का यही अनुमब जान पढ़ता है, कि 'मैं जो कुछ देखता हूँ, या जानता हूँ, वह मुझ से भिन्न है। ' इसिलए सांख्यशास्त्रवालीं ने कहा है, कि ज्ञाता और भ्रेंप, देखनेवाला और देखने की वस्तु या प्रकृति को देखनेवाला और जड़ प्रकृति, इन दोनों बातों को मूल से ही पृथक् पृथक् मानना चाहिये (सं. का. १७)। पिछले प्रकरण में जिसे क्षेत्रज्ञ या आत्मा कहा है, वही यह देखनेवाला, जाता या उपमोग करनेवाला है; और इसे ही साख्यशास्त्र में 'पुरुप' या 'त्र' ( जाता ) कहते हैं। यह जाता प्रकृति से भिन्न हैं। इस कारण निसर्ग से ही प्रकृति के तीनों (सन्त, रज और तम ) गुणों के परे रहता है। अर्थात् यह निर्विकार और निर्गुण है, और नानने या देखने ििवा कुछ मी नहीं करता। इससे यह भी मालूम हो जाता है. कि जगत् में जो घटनाएँ होती रहती हैं. वे सब प्रकृति ही के खेल हैं। सारांश यह

<sup>\*</sup> हेकेल का मूल शब्द monism है और इस विषय पर उसने स्वतन्त्र प्रन्थ भी लिखा है।

है, कि प्रकृति अचेतन या जड़ है; और पुरुष सचेतन है। प्रकृति सब काम किया करती है: और पुरुष उदाधीन या अकर्ता है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है; और पुरुष निर्गुण है। प्रकृति अन्धी है; और पुरुष साक्षी है। इस प्रकार इस सृष्टि में यही दो भिन्न भिन्न तत्त्व अनादिविद्ध, स्वतन्त्र और स्वयंभू हैं। यही सांख्यशास्त्र का सिद्धान्त है। इस बात को ध्यान में रख करके ही मगवद्गीता में पहले कहा गया है, कि 'प्रकृति पुरुषं चैव विदयनादी उमाविप' - प्रकृति और पुरुप दोनों अनादि हैं (गीता १३, १९)। इसके बाद उनका वर्णन इस प्रकार किया है। कार्यकारणकर्तत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ' अर्थात् देह और इन्द्रियों का न्यापार प्रकृति करती है: और ' पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ' – अर्थात् पुरुष सुखदुःखींका उपभोग करने के लिए, कारण है। यद्यपि गीता में भी प्रकृति और पुरुष अनादि माने गये हैं, तथापि यह बात ध्यान में रखनी चाहिये, कि संख्यवादियों के समान, गीता में ये दोनों तत्त्व स्वतन्त्र या स्वयंसू नहीं माने गये हैं। कारण यह है, कि गीता में मगवान श्रीकृष्ण ने प्रकृति को अपनी 'माया' कहा है ( गीता ७. १४: १४. ३ ), और पुरुष के विषय में भी कहा है, कि 'ममैवांशो जीवलोके' (गीता १५.७) अर्थात वह भी मेरा अंश है । इससे मालूम हो जाता है, कि गीता सांख्यशास्त्र से भी आगे वद गई है। परन्त अभी इस बात की ओर ध्यान न दे कर हम देखेंगे कि -सांख्यशास्त्र क्या कहता है I

संख्यशास्त्र के अनुसार सृष्टि के सब पदार्थों के तीन वर्ग होते हैं। पहला अल्पक्त (प्रकृति मूल), दूसरा व्यक्त (प्रकृति के विकार) और तीसरा पुरुष अर्थात् हा। परन्तु इनमें से प्रलयकाल के समय व्यक्त पदार्थों का स्वरूप नष्ट हो जाता है। इसलिए अन मूल में केवल प्रकृति और पुरुष दो ही तस्त्व शेष रह जाते हैं। ये दोनों मूलतत्त्व, सांख्यवादियों के मतानुसार अनादि और स्वयंभू है। इसलिए सांख्यों को दितादी (दो मूलतत्त्व माननेवाले) कहते हैं। वे लोग प्रकृति और पुरुष के पर ईश्वर, काल, स्वमाव या अन्य किसी भी मूलतस्व को नहीं मानते। अ

कारणभीश्वरमेके बुवते कार्ल परे स्वमावं वा। प्रजाः कथं निर्गुणतो व्यक्तः कालः स्वमावश्च॥

<sup>\*</sup> ईश्वरकुष्ण कट्टर निरीश्वरवादीथा। उसने अपनी साख्यकारिका की अन्तिम उपसंहारात्मक तीन आयों में कहा है, कि मूळ विषयपर ७० आयों हैं थी। परन्तु कोळ्डरिक और विल्सन के अञ्जवाद के साथ बन्बई में श्रीष्ठत तुकाराम तात्या ने जो पुस्तक मुदित की है, उसमें मूळ विषय पर केवळ ६९ आयों हैं। इसिळए विल्सन साहब ने अपने अञ्जवाद में यह सन्देह प्रकट किया है, कि ७० वी आर्या कौन-सी है। परन्तु वह आर्या उनको नहीं मिळी; और उनकी अंका का समाधान नहीं हुआ। इमारी मत है, कि यह वर्तमान ६९ वी आर्या के आगे होगी। कारण यह है, कि ६१ वी आर्या पर गोडपादाचार्य का जो भान्य है, वह हुळ एक ही आर्या पर नहीं है; किन्तु दो आर्याओं पर है और यदि इस मान्य के प्रतीक पदों को छेकर आर्या वनाई जाय तो वह इस प्रकार होगी —

इसका कारण यह है कि सगुण ईश्वर, काल और स्वयाव, ये सब व्यक्त होने के कारण प्रकृति से उत्पन्न, होनेवाले व्यक्त पदार्थों में ही शामिल हैं। और, यदि ईश्वर को निर्गुण मार्ने, तो सत्कार्यवादानुसार निर्गुण मृख्यत्त्व से त्रिगुणात्मक प्रकृति कमी उत्पन्न नहीं हो सकती। इसलिए, उन्होंने यह निश्चित सिदान्त किया है, कि प्रकृति और पुरुष को छोड़ कर इस सृष्टि का और कोई तीसरा मुख्कारण नहीं है। इस प्रकार जब उर्न लोगों ने दो ही मृख्यत्त्व निश्चित कर खिए, तब उन्हों ने अपने मत के अनुसार इस बात की भी सिद्ध कर दिया है, कि इन दोनों मल-तत्त्वों से सृष्टि कैसे उत्पन्न दुई है। वें कहते हैं, कि यद्यपि निर्गुण पुरुष ऋछ मी कर नहीं सकता, तथापि बन प्रकृति के साथ उसका संयोग होता है, तन बिस प्रकृत गाय अपने बछड़े के लिए द्व देती हैं, या लोहचंकर पास होने से लोहें में आकर्षण शक्ति आ जाती है, उसी प्रकार मृह अन्यक्त प्रकृति अपने गुणा ( स्ट्रम आर स्थूह ) का स्यक्त फैछाव पुरुष के सामने फैलाने स्मती है, (सा. का. ५७)। यद्यपि पुरुष सचेतन और ज्ञाता है. तथापि केवल अर्थात निर्मण होने के कारण स्वयं कर्न करने के कोई साधन उसके पास नहीं है: और प्रकृति यद्यपि काम करनेवाली है. तथापि जड या अचेतन होने के कारण वह नहीं जानती, कि क्या करना चाहिये। इस प्रकार लंगड़े और अन्धे की वह बोड़ी है। वैसे अन्धे के कन्धे पर लँगड़ा बेटे, और वे दोनों एक दसरे की सहायता से मार्ग चलने लगें; वैसी ही अचेतन प्रकृति और चचेतन पुरुष का संयोग हो बाने पर सुष्टि के सब कार्य आरंभ हो बाते हैं ( सं... का. २१)। और जिस प्रकार नाटक की रंगभिम पर प्रेक्षकों के मनोरंद्यनार्थ एक ही नटी कमी एक तो कमी दुसरा ही स्वॉंग बना कर नाचती रहती है, उसी प्रकार पुरुप के लाम के लिए (पुरुपार्थ के लिए) यद्यपि पुरुप कुछ भी पारितो।पिक नहीं देता; तो मी यह प्रकृति चत्त्व-रज-तम गुणों की न्यूनाधिकता से अनेक रूप घारण करके उसके सामने लगातार नाचती रहती है (सां. का. ४९)। प्रकृति के इस नाच

यह आयों पिछले और अगले सन्दर्भ (अर्थ या मान ) से ट्रांक मिलती भी है। इस आयों में निराश्वरमंत का प्रतिपादन है। इसलिए जान पढ़ना है, कि किनी ने इसे पीछते निद्राल हाला होगा। परन्तु इस आयों का शांवन करनेवाला महत्य इसका मान्य भी निद्राल हाला मुरु गया। इसलिए अन हम इस आयों का ट्रांक टिक पता लगा नकते हैं, और इनी ने ट्रन महत्य को चन्यवाद ही देना चाहिये। श्रेताश्वतगेपनिषद के छट्टे अध्याय के पहले मन्त्र में प्रकट होता है, कि प्राचीन समय में कुछ लोग स्वमाद और काल को न और वदान्ती नो ट्रांक भी आये वद कर ईश्वर को न जगत का मृलकारण मानते थे। यह मन्त्र यह है न

स्वभावमेके कवयो वदान्ति कालं तथान्ये परिमुखमानाः। देवस्येपा महिमा तु लोके येनेदं आम्यते ब्रह्मचक्रम्॥

परन्तु ईश्वरक्रण ने उपर्युक्त आर्था को वर्तमान ६? वी आर्था के बाद सिर्फ वह बनलाने के लिए रखा है, कि ये तीनों मृत्रकारण (अर्थातं स्वमाव, काल और देशर ) साख्यावादिनों को मान्य नहीं हैं।

को देख कर - मोह से भूल जाने के कारण, या वृथाभिमान के कारण - जब तक पुंठप इस प्रकृति के कर्तृत्व को स्वयं अपना ही कर्तृत्व मानता रहता है; और बन तक वह सुखदु:ख के काल में स्वयं अपने की फॅसा रखता है, तब तक उसे मोक्ष या सुक्ति की प्राप्ति कमी नहीं हो सकती (गी. ३. २७)। परन्तु जिस समय पुरुष को यह ज्ञान हो जाय. कि त्रिगुणात्मक प्रकृति भिन्न है और मैं भिन्न हूँ; उस समय वह मुक्त ही है (गी. १३.२९,३०;१४.२०)। क्योंकि, यथार्थ में पुरुष न तो कर्ता है और न वॅथा ही है – वह सब प्रकृति ही का खेळ है। यहाँ तक कि मन और बुद्धि भी प्रकृति के ही विकार हैं। इसिलए बुद्धि को जो होता है, वह भी प्रकृति के कार्य का फल है। यह ज्ञान तीन प्रकार का होता है। जैसे – सात्त्विक, राजस और तामस (गीता १८. २०-२२)। जब बुद्धि का सास्विक ज्ञान प्राप्त होता है. तब प्ररूप को यह मालूम होने लगता है, कि मैं प्रकृति से मिन्न हूँ। सन्त-रज-तमोगुण प्रकृति के ही धर्म हैं; पुरुष के नहीं। पुरुष निर्शुण है; और त्रिगुणात्मक प्रकृति उसका दर्पण है (म. भा. शां. २०४.८) बन यह वर्णन स्वच्छ या निर्मल हो बाता है अर्थात जब अपनी यह बुद्धि – जो प्रकृति का विकार है – सारिवक हो जाती है, तब इस निर्मल वर्णन में पुरुष को अपना सास्विक स्वरूप दीखने त्याता है; और उसे यह बोध हो जाता है, कि मैं प्रकृति से भिन्न हूँ। उस समय यह प्रकृति लजित हो कर उस पुरुष के सामने नाचना, खेलना या जाल फैलाना वन्द कर देती हैं। दन यह अवस्था प्राप्त हो जाती है, तब पुरुष सब पाशों या जालों से मुक्त हो कर अपने स्वामाविक कैवल्य-पद को पहुँच जाता है। 'कैवल्य' शब्द का अर्थ है केवलता, अकेलापन, या प्रकृति के साथ संयोग न होना । पुरुष के इस नैसर्गिक या स्वामाविक स्थिति को ही सांस्य-शास्त्र में मोक्ष (मुक्ति या छुटकारा) कहते हैं। इस अवस्या के विषय में सांख्य-चारियों ने एक वहत ही नाज़र्क प्रश्न का विचार उपरियत किया है । उनका प्रश्न है. कि पुरूप पञ्चति को छोड़ देता है, या प्रकृति पुरूप को छोड़ देती है ? कुछ लोगों की चमझ में यह प्रश्न वैसा ही निरर्थक प्रतीत होगा, जैसा यह प्रश्न कि दुलहे के लिए दुलहिन ऊँची है या दुलहिन के लिए दुलहा ठिंगना है। क्योंकि अंत्र दो बस्तुओं का एक दूसरे से नियोग होता है, तब हम देखते हैं, कि दोनों एक दूसरे की छोंड़ देती हैं। इसलिए ऐसे प्रश्न का विचार करने से कुछ लाम नहीं है, कि किसने किसको छोड़ दिया। परन्तु कुछ अधिक सोचने पर मालूम हो जाएगा, कि सांख्यवादियों का उक्त मश्र उनकी दृष्टि से अयोग्य नहीं है। सांख्यशास्त्र के अनुसार 'पुरुष' निर्गुण, अकर्ता और उदासीन है। इसलिए तस्वदृष्टि से 'छोडना' या पकडना कियाओं का कर्ता पुरुष नहीं हो सकता (गीता १३. ३१, ३२)। इसलिए सांख्यवादी कहते हैं, कि मकृति ही 'पुरुष' को छोड़ दिया करती हैं। अर्थात् बही 'पुरुप' से अपना छुट-कारा या मुक्ति कर लेती हैं। क्योंकि कर्तृत्वधर्म 'प्रकृति' ही का है ('सां. का. ६२ भीर गी. १३. ३४)। वारांश यह है, कि मुक्ति नाम की ऐसी कोई निराली अवस्था नहीं है, जो 'पुरुष' को कहीं वाहर से प्राप्त हो जाती हो। अथवा यह किहेये, कि वह 'पुरुष' की मूल और स्वामाविक रिथित से कोई भिन्न रिथित मी नहीं है। प्रकृति और पुरुष में वैसा ही संवन्घ है, जैसा कि बास के बाहरी छिल्के और अन्दर के गृहे में रहता है; या जैसा पानी और उसमें रहनेवाली मछली में। सामान्य पुरुष प्रकृति के गुणों से मोहित हो जाते हैं; और अपनी यह स्वामाविक मिन्नता पहचान नहीं सकते। इसी कारण वे संसार-चन्न में फूँसे रहते हैं। परन्तु जो इस भिन्नता को पहचान लेता है, वह मुक्त ही है। महाभारत (शां. १९४. ५८; २४८. ११; और ३०६-३०८) में लिखा है, कि ऐसे ही पुरुष को 'शाता' या 'खुद्ध' और 'इतकुत्य' कहते हैं। गीता के वचन ' एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् ' (गी. १५. २०) में बुद्धिमान् शब्द का भी यही अर्थ है। अध्यात्मशास्त्र की दृष्टि से मोक्ष का सच्चा स्वरूप भी यही है (वे. स्. शां. मा. १.१.४)। परन्तु सांस्यवादियों की अपेषा अद्धेत वेदान्तियों का विशेष कथन यह है, कि आत्मा ही में परब्रह्मस्वरूप है; और जब वह अपने मूलस्वरूप को अर्थात् परब्रह्म को पहचान लेता है; तब बही उसकी मुक्ति है। वे लोग वह कारण नहीं वतलाते, कि पुरुष निसर्गतः 'केवल' है। सांस्य और वेदान्त का यह मेद अगले प्रकरण में स्पष्ट रीति से बतलाया जाएगा।

यदापि अद्वैत वेदान्तियों को सांख्यवादियों की यह बात मान्य है, पुरुष (आत्मा) निर्मुण, उदाधीन और अकर्ता है; तथापि वे लोग सांख्यशास्त्र की 'पुरुप'-संबन्धी इस दूसरी कल्पना को नहीं मानते, कि एक ही प्रकृति को देखने-वाले (साक्षी) स्वतन्त्र पुरुष मूल में ही असंख्य हैं (गी. ८.४; १३. २०-२२; म. मा. शां. ३५१; और वे. स्. शां. मा. २.१.१ देखो) | वेदान्तियों का कहना है, कि उपाधिमेद के कारण सब जीव भिन्न भिन्न मालूम होते हैं, परन्तु वस्तुतः सब ब्रह्म ही है। संख्यवादियों का मत है, कि जब हम देखते हैं, कि प्रत्येक मनुष्य का जन्म: मृत्य और जीवन अलग अलग हैं; और जब इस जगत् में हम यह भेद पाते हैं, कि कोई सुखी है तो कोई दुःखी है; तब मानना पड़ता है, कि प्रत्येक आत्मा या पुरुष मूल से ही मित्र है, और उनकी संख्या मी अनन्त है (सां. का. १८)। केवल प्रकृति और पुरुप ही सब सृष्टि के मूलतत्त्व है सही; परन्तु उनमें से पुरुष शब्द में सांख्यवादियों के मतातुसार 'असंख्य पुरुषों के समुदाय 'का समावेश होता है । इन असंख्य पुरुषों के और त्रिगुणात्मक प्रकृति के संयोग से सृष्टि का सब व्यवहार हो रहा है। प्रत्येक पुरुप और प्रकृति का जब संयोग होता है, तब प्रकृति अपने गुणों का जाला उस पुरुप के सामने फैलाती है; और पुरुप उसका उपमोग करता रहता है। ऐसा होते होते जिस पुरुष के चारों ओर की प्रकृति के खेल सारिवक हो जाते हैं, उस पुरुप को ही (सब पुरुषों को नहीं) सचा ज्ञान प्राप्त होता है; और उस पुरुष के लिए ही प्रकृति के सब खेल बन्द हो जाते हैं; एवं वह अपने मल तथा कैवल्यपद को पहुँच जाता है। परन्तु यद्यपि उस पुरुप को मोक्ष मिल गया,

तो भी शेष सब पुरुषों को संसार में फेंसे ही रहना पडता है। कराचित कोई यह समझे. कि ज्योंही पुरुष इस प्रकार कैवल्यपट की पहुँच जाता है, त्योंही वह एकटम प्रकृति के जाले से छूट जाता होगा। परन्तु सांख्यमत के अनुसार यह समझ गलत है। देह और इन्द्रियरूपी प्रकृति के विकार उस मनुष्य की मृत्यु तक उसे नहीं छोडते। सांख्यवाटी इसका यह कारण बतलाते हैं, कि 'बिस प्रसार कुम्हार का पहिया - घडा बन कर निकाल लिया जाने पर भी - पूर्व संस्कार के कारण कुछ टेर तक घूमता ही रहता है, उसी प्रकार कैवल्यपट की प्राप्ति हो जाने पर भी इस मनुष्य का शरीर कुछ समय तक शेप रहता है ' (सां. का. ६७)। तथापि उस शरीर से, कैवल्यपट पर आरुट होनेवाले पुरुष को कुछ भी अडचण या सुखदुःख की वाघा नहीं होती। क्योंकि, यह शरीर जड प्रकृति का विकार होने के कारण स्वयं जड़ ही है। इसलिए इसे सुखदुःख दोनों समान ही हैं: और यदि यह कहा जाय. कि पुरुष को सुखदुःख की बाधा होती है, तो यह भी ठीक नहीं। क्यों कि उसे मालूम है, कि में प्रकृति से भिन्न हूँ, सब कर्तृत्व प्रकृति का है, मेरा नहीं। ऐसी अवस्था में प्रकृति के मनमाने खेल हुआ करते हैं। परन्तु उसे सुर्वीदुःख नहीं होता; और वह सदा उराधीन रहता है। जो पुरुष प्रकृति के तीनों गुणों से छूट कर यह ज्ञान प्राप्त नहीं कर हेता, वह जन्म-मरण से छुट्टी नहीं पा सकता। चाहे वह सस्वगुण के उत्कर्ष के कारण देवयोनि में जन्म हे, था रजोगुण के कारण मानवयोनि में जन्म हे, या तमोगुण की प्रवलता के कारण पशु-कोटि में जन्म ले (सां. का. ४४, ५४) जन्ममरणरूपी चक्र के ये फल प्रत्येक मनुष्य को उसके चारों ओर की प्रकृति अर्थात् उसकी बुद्धि के चन्त-रज-तम गुणों के उत्कर्ध-अपकर्ष के कारण प्राप्त हुआ करते हैं। गीता में भी कहा है. कि ' ऊर्ध्वगच्छन्ति सत्त्वस्थाः' सात्त्विक वृत्ति के पुरुष स्वर्ग को जाते हैं: और तामस परुपों को अधोगति प्राप्त होती है (गीता १४.१८)। परन्तु स्वर्गीद फल अनित्य हैं। जिसे जन्म-मरण से छुटी पाना है, या सांख्यों की परिमाषा के अनुसार निसे प्रकृति से अपना भिन्नता अर्थात् कैवल्य चिरस्थायी रखना है, वसे त्रिगुणातीत हो कर विरक्त (संन्यस्त) होने के सिवा दूसरा मार्ग नहीं है। कपिलाचार्य को यह वैराग्य और ज्ञान जन्म से ही प्राप्त हुआ था; परन्तु यह स्थिति **एक लोगों को जन्म ही से प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए तत्त्व-विवेक रूप साधन से** मकति और पुरुष की भिन्नता को पहचान कर प्रत्येक पुरुष को अपनी बुद्धि शुद्ध कर लेने का यत्न करना चाहिये। ऐसे प्रयत्नों से जब बुद्धि सास्विक हो जाती है, तो फिर उसमें ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य आदि गुण उत्पन्न होते है; और मनुष्य को अन्त में कैनस्यपट प्राप्त हो जाता है। जिस वस्तु को पाने की मनुष्य इच्छा करता है, उसे प्राप्त कर लेने के योग्य सामर्थ्य को ही यहाँ ऐश्वर्य कहा है। सांख्यमत के अनुसार धर्म की गणना सात्विक गुण में ही की जाती है। परन्तु किपलाचार्य ने अन्त में यह भेद किया है, कि केवल धर्म से स्वर्गप्राप्त ही होता है; और ज्ञान तथा वैराग्य (संन्यास) से मोक्ष या केवल्यपर प्राप्त होता है; तथा पुरुष के दुःखों की भात्यन्तिक निवृत्ति हो जाती है।

वन देहेन्द्रियों और बुद्धि में पहले सत्त्वगुण का उत्कर्प होता है; और नव धीरे धीरे उन्नति होते होते अन्त में पुरुष को यह ज्ञान हो जाता है. कि मैं त्रिगुणात्मक प्रकृति से मिन्न हूँ तब उसे सांख्यवाडी 'त्रिगुणातीत' अर्थात् सन्त-रक्ष-तम गुणों के परे पहुँचा हुआ कहते हैं। इस त्रिगुणातीत अवस्था में सन्व-रव-तम · में से कोई भी गुण शेष नहीं रहता। कुछ सुरुप विचार करने से मानना पहता हैं, कि वह लिगुणातीत अवस्या सान्विक, राजस और तामस इन तीनों अवस्थाओं से भिन्न है। इसी अभिप्राय से भागवत में भाक्ति के तामस, राजस और साविक भेट करने के पश्चात एक और चौथा भेट किया गया है। तीनों गुणों के पार हो जानेवाला पुरुप निहेंतुक कहलाता है; और अभेदमाव से बो भक्ति की जाती है, उसे ' निर्गुण मक्ति ' कहते हैं ( माग. ३. २९. ७-१४ )। परन्तु स्रात्विक, राइस सीर तामस इन तीनों वर्गों की अपेक्षा वर्गीकरण के तत्त्वों को व्यर्थ अधिक बटाना उचित नहीं है। इसलिए सांख्यंबादी कहते हैं, सत्त्वगूण के अत्यन्त उत्कर्प से ही अन्त में त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त हुआ करती है; और इसल्ए वे इस अवस्था की गणना सास्विक वर्ग में ही करते हैं। गीता में मी यह मत स्वीकार किया गया है। उटाहरणार्थ, वहाँ कहा है कि 'निष अभेदात्मक ज्ञान से यह मालूम हो, कि सब कुछ एक ही है, उसी को सात्विक ज्ञान कहते हैं ' (गीता १८. २०)। इसके िषवा सत्त्वगुण के वर्णन के बाद ही, गीता में १४ वे अध्याय के अन्त में, त्रिगुणातीत अवस्था का वर्णन है। परन्तु भगवड़ीता को यह प्रकृति और पुरुपवाल हैत मान्य नहीं है। इसल्टिए ध्यान रखना चाहिये, कि गीता में 'प्रकृति', 'पुरुप', 'त्रिगुणातीत' इत्यादि सांख्यवादियाँ के पारिमापिक शब्दों का उपयोग कुछ मिन्न अर्थ में किया गया है; अथवा यह कहिये, कि गीता में सांख्यवाटियों के देत पर अद्वैत परव्रद्य की 'छाप' सर्वत्र ट्यी हुई है। उदाहरणार्थ, सांख्यवाटियों के प्रकृति-पुरुप भेद का ही गीता के १३ वे अध्याय में वर्णन है (गीता १३, १९-३४)। परन्तु वहाँ 'प्रकृति' और 'पुरुष' शब्दों का उपयोग क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के क्षर्य में हुआ है। इसी प्रकार १४ वें अच्याय में त्रिगुणातीत अवस्था का वर्णन (गी. १४, २२-२७) मी उस सिंह पुरुष के विषय में किया गया है; जो त्रिगुणात्मक माया के फन्डे से छ्टकर उस परमात्मा को पहचानता है, कि वो प्रकृति और पुरुप के मी परे हैं। यह वर्णन सांख्यवादियों के उस भिद्धान्त के अनुसार नहीं है; निसके द्वारा वे यह प्रतिपादन करते हैं, कि 'प्रकृति' और 'पुरुप' दोनों पृथक् पृथक् तस्व हैं; और पुरुप का 'कैवल्य' ही त्रिगुणातीत अवस्था है । यह मेद आगे अध्यात्म-प्रकरण में अच्छी तरह समक्षा दिया गया है। परन्तु, गीता में यद्यपि अध्यास्म पक्ष ही प्रतिपादित किया गया है, तयापि आध्यात्मिक तत्त्वों का वर्णन करते समय भगवान् श्रीकृष्ण

सांख्यपिरामा का और युक्तिवाद का हर जगह उपयोग किया है। इसिछए संमव है कि, गीता पढ़ते समय कोई यह समझ बैठें, कि गीता को सांख्यवादियों के ही रिद्धान्त ग्राह्म हैं। इस भ्रम को हटाने के लिए ही सांख्यशास्त्र और गीता के तत्त्वहच रिद्धान्तों का मेद फिर से यहाँ बतलाया गया है। वेदान्तस्त्रों के भाष्य मे श्रीशंकराचार्य ने कहा है, कि उपनिपदों के इस अदैत रिद्धान्त को न छोड़ कर – कि 'प्रकृति' और 'पुरुप' के पर इस जगत् का परत्रहारूपी एक ही मूलभूत तत्त्व हैं; और उसी से प्रकृति-पुरुप आदि सब स्तृष्टि की उत्पत्ति हुई है – ' सांख्यशास्त्र के श्रेष रिद्धान्त हम अग्रह्म नहीं है (वे. स्. श्रां मा. २. १. ३)। यही बात गीता के उपपादन के 'विषय में भी चरितार्य होती है।

## आठवाँ पकरण

## विश्व की रचना और संहार

गुणा गुणेषु जायन्ते तत्रैव निविशन्ति च। # — महामारत, शांतिः २०५. २३

ट्टुच बात का विवेचन हो चुका, कि कापिलसाख्य के अनुसार संसार में को हो स्वतन्त्र मूलतत्त्व - प्रकृति और पुरुष - हैं 'उनका स्वरूप क्या है, और जब इम दोनों का संयोग ही निमित्त कारण हो जाता है, तब पुरुष के सामने प्रकृति अपने गुणों का जाला कैसे फैलाया करती है; और उस जाले से हम को अपना छुटकारा किस प्रकार कर लेना चाहिये। परन्तु अब तक इस का स्पष्टीकरण नहीं किया गया, कि प्रकृति अपने जाले को (अथवा खेल, संहार या शानेश्वर महाराज के शब्दों में 'प्रकृति की टकसाल ' को ) फिस कम से पुरुप के सामने फैलाया करती है; और उसका लय फिस प्रकार हुआ करता है। प्रकृति के इस व्यापार ही की 'विश्व की रचना और संहार' कहते हैं; और इसी विषय का विवेचन प्रस्तुत प्रकरण में किया जाएगा। सांख्यमत के अनुसार प्रकृति ने इस जगत् या सृष्टि को असंख्य पुरुषों के लाम के लिए ही निर्माण किया है। 'टासबोध' में श्रीसमर्थ रामदास स्वामी ने भी प्रकृति से सारे ब्रह्माण्ड के निर्माण होने का बहुत अच्छा वर्णन किया है। उसी वर्णन से 'विश्व की रचना और संहार ' शब्द इस प्रकरण में लिए गये हैं | इसी प्रकार, मगवदीता के सातवे और आठवे अध्यायों में मुख्यतः इसी विषय का प्रतिपादन किया गया है। और, ग्यारहवे अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने श्रीकृष्ण से जो यह प्रार्थना की है, कि ' मबाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तारशो मया ' ( गीता ११.२) – भूतों की उत्पत्ति और प्रस्य ( जो आपने ) विस्तारपूर्वक ( बतलाया, उसको ) मैंने सुना। अब मुझे अपना विश्वरूप प्रत्यक्ष दिखलाकर कृतार्थ कीजिये – उससे यह वात स्पष्ट हो जाती है, कि विश्व की रचना और संहार क्षर-अक्षर-विचार ही का एक मुख्य माग है। 'ज्ञान' वह है. जिससे यह बात माळ्म हो जाती है, कि सृष्टि के अनेक (नाना) व्यक्त पदायों में एक ही अव्यक्त मूलद्रव्य है ( गीता १८. २० ); और 'विज्ञान' उसे कहते हैं, जिससे यह माल्म हो, कि एक ही मूलभूत अव्यक्त द्रव्य से भिन्न भिन्न भनेक पदार्थ किस प्रकार अलग अलग निर्मित हुए (गीता १३.३०); और इस में न केवल क्षर-अक्षर-विचार ही का समावेश होता है, किन्तु क्षेत्र-क्षेत्रक-ज्ञान और अध्यात्म-विषयों का भी समावेश हो बाता है।

<sup>\* &#</sup>x27; गुणों से ही गुणों की उत्पत्ति होती है और उन्हीं में उनका रूप हो जाता है । '

भगवद्गीता के मतानुसार प्रकृति अपना खेल करने या सृष्टि का कार्य चलाने के लिए स्वतन्त्र नहीं है; किन्तु उसे यह काम ईश्वर की इच्छा के अनुसार करना पडता है (गीतों ९. १०)। परन्तु, पहले बतलाया ना जुका है, कि कपिलाचार्य ने प्रकृति को स्वतन्त्र माना है। सांस्यशास्त्र के अनुसार, प्रकृति का संसार आरंभ होने के लिए 'पुरुष का संयोग 'ही निमित्त-कारण वस हो जाता है। इस विषय में प्रकृति और किसी की अपेक्षा नहीं करती ! सांख्यों का यह कथन है, कि ज्योंही पुरुष और प्रकृति का संयोग होता है, त्योंही उसकी टकसाल जारी हो जाती है। जिस प्रकार वसन्त-ऋतु में नये पत्ते दीख पड़ते हैं; और क्रमशः फुल और फल लगते हैं ( म. मा. ग्रां. २३१, ७३; मनु. १, ३०), उसी प्रकार प्रकृति की मूल साम्यावस्था नष्ट हो जाती है; और उसके गुणों का विस्तार होने लगता है। इसके विरुद्ध वेटसंहिता, उपनिषद् और स्मृति-ग्रन्थों में प्रकृति को मूल न मान कर परब्रह्म को मूल माना है; क्षीर परब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति होने के विषय में भिन्न भिन्न वर्णन किये गये हैं; - 'हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भृतस्य जातः पतिरेक आसीत्' - पहले हिरण्यगर्भ ( इ. १०. १२१. १ ) और इस हिरण्यगर्म से अथवा सत्य से सब सृष्टि उत्पन्न हुई (म. १०, ७२; १०. १९०); अथवा पहले पानी उत्पन्न हुआ (म. १०. ८२, ६: तै. ब्रा. १. १. २. ७; ऐ. ड. १. १. २ ), भीर फिर उससे सृष्टि हुई। इस पानी में एक अण्डा उत्पन्न हुआ और उससे ब्रह्मा उत्पन्न हुआ; ब्रह्मा से अयवा उस नूल अण्डे से ही सारा बगत् उत्पन्न हुआ ( मनु. १. ८-१३; छां. ३. १९ ); अथवा वही ब्रह्मा (पुरुप) आषे हिस्ते से स्त्री हो गया (वृ. १. ४, ३; मनु. १. ३२ ); अथवा पानी उत्पन्न होने के पहले ही पुरुष था ( कड. ४. ६ ) अथवा परब्रह्म से तेज, पानी और पृथ्वी (अन्न) यही तीन तस्व उत्पन्न हुए, और पश्चात् उनके मिश्रण से सब पदार्थ बने (छा. ६. २-६)। यद्यपि उक्त वर्णनों में बहुत भिन्नता है; तथापि बेटान्तस्त्री (२.३.१-१५) में अन्तिम निर्णय यह किया गया है, कि आत्मरूपी मुख्बहा से ही आकाश आदि पंचमहाभूत क्रमशः उत्पन्न हुए हैं ( ते. उ. २. १ )। प्रकृति, महत् आडि तत्त्वों का भी उल्लेख कड. (३.११), मैत्रायणी (६.१०), श्वेताश्वतर (४. १०; ६, १६ ), आदि उपनिपदों में स्पष्ट रीति से किया गया है। इससे दीख पड़ेगा, कि यद्यपि वेटान्तमतवाले प्रकृति को स्वतन्त्र न मानते हो, तथापि जन एक नार गुद्ध ब्रह्म ही में मायात्मक प्रकृतिरूप विकार हमोचर होने लगता है तब, आगे सृष्टि के उत्पत्तिकम के संबन्ध में उनका और सांख्यमतवालों का अन्त में मेल हो गया; और इसी कारण महामारत में कहा है, 'इतिहास, पुराण, अर्थशास्त्र आदि में बो कुछ ज्ञन भरा है, वह सब सांख्यों से प्राप्त हुआ है ' (शां. ३०१. १०८, १०९) उसका यह मतलब नहीं है, कि वेदान्तियों ने अथना पौराणिकों ने यह ज्ञान कपिल से मात किया है, किन्तु यहाँ पर केवल इतना ही अर्थ अमिप्रेत है, कि सृष्टि के उत्पत्तिकम का ज्ञान सर्वत्र एक-सा टीख पडता है। इतना ही नहीं: किन्तु यह मी

कह जा सकता है, कि यहाँ पर सांख्य शब्द का प्रयोग 'शान' के व्यापक अर्थ ही में किया गया है। क्षित्राचार्य ने सृष्टि के उत्पत्तिकम का वर्णन शास्त्रीय दृष्टि से विशेष पद्धतिपूर्वक किया है; और भगवद्गीता में भी विशेष करके इसी सांख्यकम का स्वीकार किया गया है। इस कारण उसी का विवेचन इस प्रकरण में किया जाएगा।

सांख्यों का सिद्धान्त है, कि इन्द्रियों की अगोचर अर्थात् अन्यक्त, एश्म और चारां ओर अख़िष्टत भरे हुए एक ही निरवयव मूळद्रव्य से सारी व्यक्त सृष्टि उत्पन्न हुई है | यह सिद्धान्त पश्चिमी देशों के अर्वाचीन आधिमीतिक शास्त्रशें की प्राह्म है । ग्राह्म ही क्यों, अब तो उन्हों ने यह भी निश्चित फिया है, कि इसी मूल द्रव्य की शक्ति का क्रमशः विकास होता भाया है: और इस पूर्वापार क्रम को छोड अचानक या निरर्थक कुछ भी निर्माण नहीं हुआ है। इसी मत की उत्कान्तिवाद या विकास-रिदान्त कहते हैं। जब यह रिदान्त पश्चिमी राष्ट्रों में, गत शताब्दी में, पहले पहले हॅट निकाला गया. तब वहाँ वही खलबली मच गई थी। ईसाई धर्म-पुस्तकों में वर्णन है, कि ईश्वर ने पचमहाभूतों को और जंगमवर्ग के प्रत्येक प्राणी की जाति को भिन्न भिन्न समय पर पृथक् पृथक् और स्वतन्त्र निर्माण किया है; और इसी मत को उत्क्रान्ति-चाट के पहले सब ईसाई लोग सत्य मानते थे। अत्तएव, जब ईसाई धर्म का उक्त **चिद्धान्त** उत्क्रान्तिवाद से 'असत्य उहराया जाने लगा, तब उत्क्रान्तिवादियों पर खूव जोर से आक्रमण और कटाक्ष होने लगे। ये कटाक्ष आजकल भी न्यूनाधिक होते ही रहते हैं। तथापि, शास्त्रीय सत्य में अधिक शक्ति होने के कारण सप्रथस्पत्ति के संबन्ध में सब विद्वानों को उत्कान्तिमत ही आजकल अधिक ग्राह्म होने लगा है। इस मत का साराश यह है - सूर्यमाला में पहले कुछ एक ही सूक्ष्मद्रव्य था। उसकी गति अथवा उष्णता का परिणाम घटता गया | तब द्रव्य का अधिकाधिक संकोच होने लगा; और पृथ्वीसमवेत सब ग्रह क्रमशः उत्पन्न हुए । अन्त में जो शेप अंश बचा, वही सूर्य है । पृथ्वी का मी सूर्य के सहश पहले एक उप्ण गोला या । परन्तु ज्यों ज्यो उसकी उप्णता कम होती गई, त्या त्या मूलद्रव्यों में से कुछ द्रव्य पतले और कुछ घने हो गये। इस प्रकार पृथ्वी के ऊपर की हवा और पानी तथा उसके नीचे का पृथ्वी का जह गोला -ये तीन पदार्थ वने; और इसके वाद, इन तीनों के मिश्रण अथवा संयोग से सब सजीव तथा निर्जीव सृष्टि उत्पन्न हुई है। डार्विन प्रभृति पण्डितों ने तो यह प्रतिपादन किया है, कि इसी तरह मनुष्य भी छोटें कीड़े से बढ़ते बढ़ते अपनी वर्तमान अवस्था में आ पहुँचा है। परन्तु अब तक आधिमौतिकवादियों में और अध्यत्मवादियों में इस बात पर बहुत मतमेद हैं, कि सारी सृष्टि के मूल में आत्मा जैसे किसी मिल और स्वतन्त्र तत्त्व को मानना चाहिये या नहीं । हेकेन के सहश कुछ पण्डित यह मान कर, कि बड़ परायों से ही बढ़ते आत्मा और चैतन्य की उत्पत्ति हुई, बड़ाद्दैत का प्रतिपादन करते हैं; भौर इसके विरुद्ध कान्ट उरीले अध्यात्मज्ञानियों का यह कथन है, कि हम सृष्टि का को ज्ञान होता है, वह इमारी आत्मा के एकीकरण-व्यापार का फल है: इसलिए

आत्मा को एक स्वतन्त्र तत्त्व मानना ही पड़ता है। क्योंकि यह कहना - कि जो भारमा बाह्यसृष्टि का जाता है वह उसी सृष्टि का एक भाग है अथवा उस सृष्टि ही से वह उत्पन हुआ है - तर्कटिए से ठीक वैसा ही असमंबस या भ्रामफ प्रतीत होगा. बैसे यह उक्ति कि हम स्वयं अपने ही कन्चे पर बैठ सकते है। यही कारण है, कि सांख्यशास्त्र में प्रकृति और पुरुष ये दो स्वतन्त्र तत्त्व माने गये हैं। सारांश यह है. कि आधिमौतिक सृष्टिज्ञान चाहे जितना वढ गया हो: तथापि अव तक पश्चिमी देशों में बहुतेरे बड़े बड़े पण्डित यही प्रतिपाटन किया करते हैं, कि सृष्टि के मूल्तत्त्व के स्वरूप का विवेचन भिन्न पद्धति ही से किया जाना चाहिये। परन्त, यह केवल इतना ही विचार किया जाय. कि एक बड प्रकृति से आगे सब व्यक्त पदार्थ किस क्रम से बने हैं, तो पाठकों को मारूम हो जाएगा, कि पश्चिमी उत्कान्ति-मत में और सांख्यशास्त्र में वर्णित प्रकृति के कार्य-संबन्धी तत्त्वों में कोई विशेष अन्तर नहीं है। क्योंकि इस मुख्य िददान्त से दोनो सहमत है, कि अन्यक्त, सूक्ष्म और एक ही मूलप्रकृति से क्रमशः ( सूरम् और स्थल ) विविध तथा व्यक्त सृष्टि निर्मित हुई है। परन्तु अब आधिमौतिक शास्त्रों के ज्ञान की खुत बृद्धि हो जाने के कारण, सांख्यवादियों के 'सन्त, रज, तम ' इन तीनों गुणों के बदले, आधुनिक सृष्टिशास्त्रश्चों ने गति, उप्णता और आकर्पणशक्ति को प्रधान गुण मान रखा है। यह बात एच है, कि ' एच, रज, तम ' गुणों की न्यूनाधिकता के परिमाणों की अपेक्षा, उष्णता अथवा आकर्षणशक्ति की न्यूनाधिकता की बात आधिमौतिकशास्त्र की दृष्टि से सरलतापूर्वक समझ में आ जाती है। तथापि गुणों के विकास अथवा गुणोत्कर्प का जो यह तत्व है, कि 'गुणा गुणेषु वर्तन्ते ' ( गीता ३. २८ ), यह दोनों ओर समान ही है । सांख्य-शास्त्रज्ञों का कथन है, कि बिस तरह मोड़दार पंखे को धीरे धीरे खोलते है, उसी तरह सन्त-रज-तम की सम्यावस्था में रहनेवाली प्रकृति की तह जब धीरे धीरे खुलने लगती है. तव सब व्यक्त सृष्टि निर्मित होती – इस कथन में और उत्क्रान्तिबाद में बल्तुतः कुछ मेद नहीं है। तथापि, यह मेद तात्विक धर्मदृष्टि से ध्यान में रखने योग्य है कि ईसाई घर्म के समान गुणोत्कर्षतत्त्व का अनाटर न करते हुए, गीता में और अंशतः उपनिषद् आदि वैटिक प्रन्यों में मी, अद्वेत वेटान्त के साथ ही साथ, त्रिना किसी विरोध के गुणोत्कर्षवाद स्वीकार किया गया है।

अब देखना चाहिये कि प्रकृति के विकास के विषय में सांख्यशास्त्रकारों का क्या कथन है। इस कम ही को गुणोत्कर्प अथवा गुणपरिणामवाद कहते हैं। यह बतलाने की आवश्यकता नहीं, कि कोई काम आरंभ करने के पहले मनुष्य उसे अपनी सुद्धि नेश्चित कर लेता है, अथवा पहले काम करने की सुद्धि या इच्छा उसमें उत्पन्न हुआ करती है। उपनिषदों में भी इस प्रकार का वर्णन है, कि आरंभ में मूल परमात्मा को यह चुद्धि या इच्छा हुई, कि हमें अनेक होना चाहिये — 'बहु स्यां प्रजायेय' — और इसके बाद सुष्टि उत्पन्न हुई (छा ६.२.३; तै २.६.)।

इसी न्याय के अनुसार अव्यक्त प्रकृति भी अपनी साम्यावस्था को भंग करके व्यक्त सृष्टि के निर्माण करने का निश्चय पहले कर लिया करती है। अतएय. गांख्यों ने यह निश्चित किया है, प्रकृति में 'व्यवसायात्मिक बुद्धि ' का गुण पहले उत्पन्न हुआ करता है। सारांश यह है. कि जिस प्रकार मनुष्य को पहले बुळ काम करने की इच्छा या बुद्धि हुआ करती है, उसी प्रकार प्रकृति को भी अपना विस्तार करने या पसारा पसारने की बुद्धि पहले हुआ करती है। परन्तु इन दोनों में बड़ा भारी अन्तर यह है, कि मनुष्य-प्राणी सचेतन होने के कारण - अर्थात् उसमें प्रकृति की बाँद के साथ अचेतन पुरुष का ( आत्मा का ) संयोग होने के कारण - वह खबं अपनी व्यव-सायीत्मक बुद्धि को जान सकता है: और प्रशृति स्वयं अचेतन अर्थात् जड़ है: एसलिए उसको अपनी बुद्धि का कुछ ज्ञान नहीं रहता। यह अन्तर पुरुप के संयोग से प्रकृति में उत्पन्न होनेवाले चैतन्य के कारण हुआ करता है; यह केवल जड़ या अचेतन प्रकृति का गुण नहीं है। अर्वाचीन आधिमीतिक सुष्टिशास्त्रर भी अब कहने रूगे हैं, कि यदि यह न माना जाय, कि मानवी इच्छा की बराबरी करनेवारी किन्तु अख्यवेच शक्ति जह पदायों में भी रहती है. तो गुरुत्वाक्र्यण क्षयवा रखायन-क्रिया का और लोइलंबक का आकर्षण तथा अपसारण प्रभृति कवल जड़ सृष्टि में ही हग्गोचर होनेवाले गुणीं पा मूल कारण ठीक ठीक वतलाया नहीं जा सकता lo आधुनिक सृष्टिशानकों के उक्त मत पर ध्यान देने से सांख्यों का यह सिद्धान्त आध्यर्यकारक नहीं प्रतीत होता, कि प्रकृति में पहले बुद्धि-गुण का प्राहुर्माव होता है। प्रकृति में प्रथम उत्पन्न होनेवाले इस गुण को यहि आप चाहे, अचेतन अथवा अखबंदेश अर्थात अपने आप को जात न होनेवाली बुद्धि कह सकते हैं। परन्तु, उसे चाहे जो कहें; एउमें सन्देह नहीं, कि मनुष्य को होनेवाली तुद्धि और प्रकृति को होनेवाली तुद्धि दोनों मल में एक ही श्रेणी की हैं; और इसी कारण रोनों स्थानों पर उनकी व्याख्याएँ भी एक ही-सी की गई है। उस बुढ़ि के ही 'महत्, जान, मति, आसुरी, प्रजा, क्यांति' आहे अन्य

<sup>&</sup>quot;Without the assumption of an atomic soul the commonest and the most general phenomena of Chemistry are inexplicable. Pleasure and pain, desire and aversion, attraction and repulsion must be common to all atoms of an aggregate; for the movements of atoms which must take place in the formation and dissolution of a chemical compound can be explained only by attributing to them Sensation and Will." – Hacckel in the Perigenesis of the Plastidule—cited in Martineau's Types of Ethical Theory, Vol. II, p. 399, 3rd Ed. Hacckel himself explains this statement as follows:—"I explicitly stated that I conceived the elementary psychic qualities of sensation and will which may be attributed to atoms, to be unconscious—just as the unconscious as the elementary memory, which I, in common with the distinguished psychologist Ewald Hering, consider to be a common function of all organised matter, or more correctly the living substances."—The Riddle of the Universe, Chap. IX. p. 63 (R. P. A. Cheap Ed.).

नाम भी है। मालूम होता है, कि इनमें से 'महत्' (पुहिंग कर्ता का एकवचन महान - वडा ) नाम इस गुण की श्रेष्ठता के कारण दिया गया होगा; अथवा इसलिए दिया गया होगा, कि अन प्रकृति बढ़ने लगती है। प्रकृति में पहले उत्पन्न होनेवाला महान् अथवा बुद्धि-गुण 'सत्त्व-रज-तम' के मिश्रण ही का परिणाम है । इसल्य प्रकृति की यह बद्धि यद्यपि देखने में एक ही प्रतीत होती हो, तथापि यह आगे कई प्रकार की हो सकती है। क्योंकि ये गुण - सत्त्व, रज, और तम - प्रथम दृष्टि से यद्यपि तीन है, तथापि विचार-दृष्टि से प्रकट हो जाता है, कि इनके मिश्रण में प्रत्येक गुण का परिणाम अनन्त रीति से भिन्न भिन्न हुआ करता है; और, इसी लिए इन तीनों में से एक प्रत्येक गुण के अनन्त भिन्न परिणाम से उत्पन्न होनेवाली बुद्धि के प्रकार मी त्रिवात अनन्त हो सकते हैं। अन्यक्त प्रकृति से निर्मित होनेवाली यह बुद्धि भी प्रकृति के ही सहस होती है। परन्तु पिछले प्रकरण में 'व्यक्त' और 'अव्यक्त' तथा 'सूरुम' का जो अर्थ बतलाया गया है, उसके अनुसार यह बुद्धि प्रकृति के समान सूक्ष्म होने पर भी उसके समान अन्यक्त नहीं है - मनुष्य की इसका ज्ञान हो सकता है। अतएव, अब यह सिद्ध हो चुका, कि इस बुद्धि का समावेश व्यक्त में (अर्थात् मनुष्य को गोचर होनेवाले पदार्थों में ) होता है; और सांख्यशास्त्र में, न केवल बुद्धि किन्तु बुद्धि के आगे प्रकृति के सब विकार भी व्यक्त ही माने जाते हैं। एक मूछ प्रकृति के सिवा कोई मी अन्य तत्त्व अन्यक्त नहीं है।

इन प्रकार, यद्यपि अन्यक्त प्रकृति में व्यक्त न्यवसायात्मिक बुद्धि उत्पन्न हो वाती है, तथापि प्रकृति अब तक एक एक ही बनी रहती है। इस एकता का मंग होना और बहुचा-पन या विविधत्व का उत्पन्न होना ही पृथक्त्व कहुछाता है। उदा-हरणार्थ, पारे का बमीन पर गिरना और उसकी अलग अलग छोटी छोटी गोलियाँ वन जाना। बुद्धि के बाट जब तक यह पृथक्ता या विविधता उत्पन्न न हो, तब तक प्रकृति के अनेक पदार्थ हो जाना संभव नहीं । बुद्धि से आगे उत्पन्न होनेवाली पृथक्ता के गुण को ही 'अहंकार' कहते हैं। क्योंकि पृथका 'मै-तू' शब्दों से ही प्रथम व्यक्त की जाती है; और 'मै-तू' का अर्थ ही अहं-कार, अथवा अहं-अहं (मै-मै) करना है। प्रकृति में उत्पन्न होनेवाले अहंकार के इस गुण को यदि आप चाहें, तो अखयंवेद अर्थात् अपने आप को ज्ञात न होनेवाले अहंकार कह सकते है। परन्तु स्मरण रहे, कि मनुष्य में प्रकट होनेवाला अहंकार, और वह अहंकार कि जिसके कारण पेड़, पत्थर, पानी अथवा भिन्न भिन्न मूल परमाणु एक ही प्रकृति से उत्पन्न होते है, - ये रोनों एक ही जाति के हैं। भेद केवल इतना ही है, कि पत्थर में चैतन्य न होने के कारण उसे 'अहं' का ज्ञान नहीं होता; और मुँह न होने के कारण 'मै-तू' कह कर स्वाभिमानपूर्वक वह अपनी पृथक्ता किसी पर प्रकट नहीं कर सकता। सारांश यह है, कि दूसरों से पृथक् रहने का – अर्थात् अभिमान या अहंकार का – तत्त्व सव जगह समान ही है। इस अहंकार ही को तैजस. अभिमान, भूतादि और घातु मी

कहते हैं। अहंकार बुद्धि ही का एक भाग है। इसलिए पहले जब तक बुद्धि न होगी-तब तक अहंकार उत्पन्न हो ही नहीं सकता। अतएव सांख्यों ने यह निश्चित किया है, कि अहंकार' यह दूसरा — अर्थात् बुद्धि के बाद का — गुण है। अब यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि सान्विक, राजस और तामस मेहों से बुद्धि के समान के अहंकार भी अनन्त प्रकार हो जाते हैं। इसी तरह उनके बाद के गुणों के भी प्रत्येक के विधात अनन्त मेद हैं। अथवा यह कहिये, कि व्यक्त खुष्टि में वस्तु के इसी प्रकार अनन्त सान्विक, राजस और तामस मेद हुआ करते हैं; और इसी सिद्धान्त को छस्य करके गीता में गुणत्रय-विभाग और श्रद्धात्रय-विभाग बतलाये गये हैं (गीता अ. १४ और १७)।

व्यवसायात्मिक बुद्धि और अहंकार, दोनों व्यक्त गुण जत्र मूल साग्यावस्था की प्रकृति में उत्पन्न हो जाते हैं, तब प्रकृति की एकता भंग हो जाती है; और उससे अनेक पदार्थ वनने लगते हैं। तथापि उसकी सक्ष्मता अब तक कायम रहती है। अर्थात्, यह फहना अयुक्त न होगा, कि अव नेयायिकों के सूक्ष्म परमाणओं का आरंभ होता है। क्योंकि अहंकार उत्पन्न होने के पहले प्रकृति अखण्डित और निरवयव थी। वस्तुतः देखने से तो प्रतीत होता है, कि निरी बुद्धि और निरा अहंकार केंबल गुण हैं। अतएव, उपर्युक्त सिद्धान्तों से यह मतल्य नहीं लेना चाहिये, कि वे (बुद्धि और अहंकार) प्रकृति के द्रव्य से पृथक् रहते हैं। वास्तव में बात यह है. कि जब मूल और अवयवरहित एक ही प्रकृति में इन गुणां का आदुर्माव हो बाता है, तब उसी को विविध और अवयवसहित द्रव्यात्मक व्यक्त रूप प्राप्त हो बाता है। इस प्रकार बब अहंकार से मूलप्रकृति में निज भिन्न पदार्थ वनने की शक्ति आ जाती है, तब आगे उसकी दृढि की दो शाखाएँ हो जाती हैं। एक, - पेड़, मनुष्य आदि सेन्द्रिय प्राणियों की सृष्टि; और दूसरी. - निरिन्द्रिय परार्थों की सृष्टि । यहाँ इन्द्रिय शब्द से केवल 'इन्द्रियवान् प्राणियों की इन्द्रियों की शक्ति ' इतना ही अर्थ लेना चाहिये। इसका कारण यह है, कि सेन्द्रिय प्राणियों के जड़ देह का समावेश जड़ यानी निरिन्द्रिय सृष्टि में होता है: और इन प्राणियों की आत्मा 'पुरुप' नामक अन्य वर्ग में श्रामिल किया जाता है। इसी लिए सांख्यशास्त्र में सेन्द्रिय सिष्ट का विचार करते समय, देह और आत्मा को छोड केवल इन्द्रियों का ही विचार किया गया है। इस जगत में सेन्द्रिय और निरिन्द्रिय पदार्थों के अतिरिक्त किसी तीसरे पदार्थ का होना संभव नहीं। इसलिए कहने की आवश्यकता नहीं, कि अहंकार से दो से अधिक शाखाएँ निकल ही नहीं सकती। इनमें निरिन्द्रिय पदार्थों की अपेक्षा इन्द्रियशक्ति श्रेष्ठ है। इस लिए इन्द्रिय सृष्टि को सात्त्विक ( अर्थात् सत्त्वगुण के उत्कर्ष से होनेवाली ) कहते हैं; और निरिन्द्रिय सृष्टि को तामस ( अर्थात् तमोगुण के उत्कर्ष से होनेवाली ) कहते हैं । सारांश्च यह ै. कि जब अहंकार अपनी शक्ति के भिन्न भिन्न पदार्थ उत्पन्न करने लगता है, तब उसी में एक बार तमोगुण का उत्कर्ष है। कर एक ओर पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच क्मेंद्रिन्याँ और मन मिल कर इन्द्रिय-सृष्टि की मूलभूत ग्यारह इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं; और दूबरी ओर, तमोगुण का उत्कर्ष हो कर उससे निरिन्द्रिय-सृष्टि के मूलभूत पाँच तन्मानद्रन्य उत्पन्न होते हैं। परन्तु मक्कृति की स्क्ष्मता अब तक कायम रही है: इसलिए अईकार से उत्पन्न होनेवाले ये सोलह तन्त्व मी स्क्ष्म ही रहते हैं।

गन्ध. स्पर्श. रूप और रस की तन्मात्राएँ - अर्थात् विना मिश्रण हुएँ प्रत्येक गुण के मिन्न भिन्न अति सूक्ष्म मूळत्वरूप - निरिन्द्रिय-एष्टि के मूळतत्त्व हैं: और मन-सहित ग्यारह इन्द्रियाँ सेन्द्रिय-सृष्टि की बीज हैं। इस विषय की सौख्यशास्त्र की उपपत्ति विचार क्रने योग्य है, कि निरिन्द्रिय-सृष्टि के मूलतत्त्व (तन्मात्र) पॉच ही क्यों और सेन्द्रिय-सृष्टि के मूलतत्त्व न्यारह ही क्यों माने जाते हैं। अर्वाचीन सृष्टिशालकोंने सृष्टि के पदार्थों के तीन मेद - घन, द्रव और वायुरूपी - क्रिये हैं; परन्तु सांख्यशासकारों का वर्गीकरण इससे मित्र है। उनका कथन है कि मनुष्य को सृष्टि के सब पडायों का शन केवल पाँच शनेन्द्रियों से हुआ करता है; और इन शनेन्द्रियों की रचना कुछ ऐसी विलक्षण है, कि एक इन्द्रिय को सिर्फ एक ही गुण का ज्ञान हुआ करता है। थाँखों से सगन्य नहीं माखूम होती और न कान से दीखता ही है: त्वचा से मीठा-क्डवा नहीं समझ पहता और न जिह्ना से शब्दशान ही होता है; नाक से सफेट और काले रंग का भेद भी नहीं मालूम होता। वब इस प्रकार पाँच शानेन्द्रियां और उनके पाँच विषय – शब्द, त्यर्श, रूप, रस और गन्ध – निश्चित हैं; तब यह प्रकट है, कि एप्टि के सब गुण भी पाँच से अधिक नहीं माने जा सकते। क्योंकि यदि हम क्ल्पना से यह मान मी हैं कि पाँच से अधिक हैं; तो कहना नहीं होगा, कि उनकी जानने के किए हमारे पास कोई साधन या उपाय नहीं है। इन पाँच गुणों में से प्रत्येक के अनेक मेर हो सकते हैं। उदाहरणार्य, यदापि 'शब्द'-गुण एक ही है, तयापि उनके छोटा, मोटा, कर्कश, मद्दा, फटा हुआ, कोमल, अथवा गायनशास्त्र के अनुसार निषाद, गान्धार, षड्ब आदि; और ध्याकरणशास्त्र के अनुसार कण्ट्य, तालव्य, ओश्य आदि अनेक हुआ करते हैं। इसी तरह यद्यपि 'रूप' एक ही गुण है, तथापि उनके भी अनेक मेद हुआ करते हैं; जैसे स्पेट, काला, नीला, पीला, हरा, आदि । इसी तरह यद्यपि 'रस' या 'रुचि' एक ही गुण है, तथापि उसके खट्टा, मीठा, तीला, कड़वा, खारा, आदि अनेक भेट हो बाते हैं। और, 'मिठाच' यद्यपि एक विशिष्ट

<sup>\*</sup> नेक्षेप में यहीं क्षर्य क्षेत्रेजी मात्रा में इस प्रकार कहा जा सकता है -

The Primeval matter (Prakriti) was at first homogeneous, It resovled (Buddhi) to unfold itself, and by the principle of differentation (Ahamkara) became heterogeneous. It then branched off into Two Sections — one organic (Sendriya) and the other inorganic (Nirindriya). There are eleven elements of the organic and five of the inorganic creation. Purusha or the observer is different from all these and falls under none of the above categories.

चिच है, तथापि हम देखते है, कि गन्ने का मिठास, वृष का मिठास, गुड़ का मिठास और शकर का मिठास भिन्न भिन्न होता है; तथा इस प्रकार उम एक ही 'मिठास के अनेक भेट हो जाते हैं। यिट भिन्न भिन्न गुणों के भिन्न भिन्न मिश्रणों पर विचार किया जाय, तो यह गुणवेचिच्य अनन्त प्रकार से अनन्त हो सकता है। परन्तु चाहे जो हो; पदार्थों के मूलगुण पाँच से कभी अधिक हो नहीं सकते। वयांकि इन्द्रियाँ केवल पाँच हैं, और प्रत्येक को एक ही एक गुण का बोध हुआ करता है। इसिल्प सांख्यों ने यह निश्चित किया है, कि यदापि केवल राज्यगुण के अथवा केवल स्पर्शगुण के प्रथक् प्रयक् यानी दूसरे गुणों के मिश्रणरिहेत पदार्थ हमें टील न पहते हों, तथापि इसमें सन्देह नहीं, की मूलप्रकृति में निरा शब्द, निरा स्पर्श, निरा स्पर्, निरा स्व और निरा गन्ध है। अर्थोत् शब्दतन्मात्र, स्पर्शतन्मात्र, स्पर्तन्मात्र, रसतन्मात्र और गन्धतन्मात्र ही है। अर्थोत् शब्दतन्मात्र, स्पर्शतन्मात्र, स्पर्शन तन्मात्रविकार अथवा द्रव्य निःसन्देह है। आगे इस वात का विचार किया गया है, कि पञ्चतन्मात्राओं अथवा जनसे उत्पन्न होनेवाले पञ्चमहाभूतों के संबन्ध में उपनिपत्कारों का कथन चया है।

इस प्रकार निरिन्द्रिय-सृष्टि का विचार करके यह निश्चित किया गया है, कि उसमें पाँच ही मूलतत्व है। और जब हम सेन्द्रिय सृष्टि पर दृष्टि दालते हें, तब भी यही प्रतीत होता है, कि पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, और मन, इन ग्यारह इन्द्रियाँ की अपेक्षा अधिक इन्द्रियाँ किसी के भी नहीं हैं। स्थूल देह में हाथरेर आदि इन्द्रियाँ यद्यि स्थूल प्रतीत होती है, तथापि इनमें से प्रत्येक की जड़ में किसी मूल-सूक्ष्म-तत्त्व का अस्तित्व माने तिना इन्द्रियों की भिजता का यथोचित कारण माल्यम नहीं होता। वे कहते हैं, कि मूल के अत्यन्त छोटे और गोलाकार जन्तुओं में सिर्फ़ 'त्वचा' ही एक इन्द्रिय होती हैं; और इस त्वचा से अन्य इन्द्रियाँ कमशः उत्पन्न होती हैं। उदाहरणार्थ, मूलजन्तु की त्वचा से प्रकाश का संयोग होने पर ऑख उत्पन्न हुई, इत्यादि। आधिमौतिकवादियों यह तत्त्व — कि प्रकाश आदि के संयोग से स्थूल इन्द्रियों का प्रादुर्भाव होता है — संस्थों को भी प्राह्म है। महाभारत ( ज्ञां. २१३.१६ ) मे, साल्यप्रित्या के अनुसार इन्द्रियों के प्रादुर्भाव का वर्णन इस प्रकार पाया जाता है —

शब्दरागात् श्रोत्रमस्य जायते भावितात्मनः । रूपरागात् तथा चक्षुः व्राणं गन्वजिष्टक्षया ॥

स्वर्यात् 'प्राणियों के आत्मा को जब सुनने की भावना हुई, तब कान उत्पन्न हुझा; रूप पहचानने की इच्छा से ऑख; सॅघने की इच्छा से नाक उत्पन्न हुई।' परन्तु सांख्यों का यह कथन है, कि यद्यपि त्वचा का प्रादुर्भाव पहले होता हो, तथापि मूल्पकृति में ही यदि भिन्न मिन्न इन्द्रियों के उत्पन्न होने की शक्ति न हो, तो सजीव-सृष्टि के अत्यन्त छोटे कीडों की त्वचा पर सर्यप्रकाश का चाहे जितना

आधात संयोग होता रहे, तो भी उन्हें ऑर्खे - और वे भी शरीर के एक विशिष्ट माग ही में - कैसे प्राप्त हो सकती है ? डार्विन का सिद्धान्त सिर्फ यह आशय प्रकट करता है. कि दो प्राणियों - एक चक्षवाला और दूसरा चक्षुरहित - के निर्मित होने पर, इस सृष्टि के कलह में चक्षवाला और अधिक समय तक टिक सकता है: और दुसरा शीर्घ ही नष्ट हो जाता है। परन्तु पश्चिमी आधिमौतिक सृष्टिशास्त्रज्ञ इस बात का मूलकारण नहीं बतला सकते, कि नेत्र आदि भिन्न भिन्न इन्द्रियों की उत्पत्ति पहले हुई ही क्यों। सांख्यों का मत यह है, कि ये सब इन्द्रियों किसी एक ही मूल इन्द्रिय से क्रमशः उत्पन्न नहीं होतीं: किन्तु जब अहंकार के कारण प्रकृति में विविधता आरंभ होने छगती है, तब पहले उस अहंकार से पाँच सूक्ष्म कर्मेन्द्रियाँ, पॉच सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रियाँ और मन, इन सब को मिला कर ) ग्यारह भिन्न भिन्न गुण ( शक्ति ) सन के सन एक साथ ( युगपत् ) स्वतन्त्र हो कर मूलप्रकृति में ही उत्पन्न होते हैं; और फिर इसके आगे स्थूल-सेन्द्रिय सृष्टि उत्पन्न हुआ करती है। इन ग्यारह इन्द्रियों में से मन के बारे में पहले ही छटवें प्रकरण में बतला दिया गया है, कि वह ज्ञानेन्द्रियों के साथ संकल्प-विकल्पात्मक होता है; अर्थात् ज्ञानेन्द्रियों से अहण किये गये संस्कारों की व्यवस्था करके कह उन्हें बुद्धि के सामने निर्णयार्थक उपस्थित करता है: और कर्मेन्द्रियों के साथ वह व्याकरणात्मक होता है। अर्थात् उसे चुद्धि के निर्णय को कर्मेन्द्रियों के द्वारा अमल में लाना पडता है। इस प्रकार वह उभयविध, अर्थात् इन्द्रियभेट के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के काम करनेवाले होता है। उपनिपदों में इन्द्रियों को ही 'प्राण' कहा है; और सांख्यों के मतानुसार उपनिपत्कारों का भी यही मत है, कि ये प्राण पश्चमहाभूतात्मक नहीं है; किन्तु परमात्मा से पृथक् उत्पन्न हुए है ( मुंड. २. १. ३ ) इन प्राणों की - अर्थात् इन्द्रियाँ की - संख्या उपनिपटा में कहीं सात, कहीं दस, ग्यारह, बारह और कहीं कहीं तेरह चतलाई गई। परन्तु वेदान्तसूत्रों के आधार से श्रीशंकराचार्य ने निश्चित किया है, कि उपनिपरों के सत्र वाक्यों की एकरूपता करने पर इन्द्रियों की संख्या ग्यारह ही सिद्ध होती है (वे. सू. शां. मा. २.४.५.६)। और, गीता में तो इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, 'इन्द्रियाणि दशैक च' (गीता १३.५) - अर्थात् इन्द्रियाँ <sup>4</sup> दस और एक ' अर्थात ग्यारह हैं। अब इस विषय पर सांख्य और वेदान्त दोनों में कोई मतमेट नहीं रहा।

सांख्यों के निश्चित किये हुए मत का सारांश यह है – सान्विक अहंकार से सेन्द्रिय-एि की मूलभूत ग्यारह इन्द्रियशक्तियाँ (गुण) उत्पन्न होती है; और तामस अहंकार से निरिन्द्रिय स्पृष्टि के मूलभूत पाँच तन्मात्रद्रव्य निर्मित होते हैं। इसके बाद पञ्चतन्मात्रद्रव्यों से कमशः स्थूल पञ्चमहाभूत (जिन्हें 'विशेष' मी कहते हैं) और स्थूल निरिन्द्रिय पदार्थ वनने लगते है; तथा, यथासंमव इन पदार्थों का संयोग ग्यारह इन्द्रियों के साथ हो जाने पर सेन्द्रिय-सृष्टि बन जाती है।

सांख्यमतानुसारं प्रकृति से प्रादुर्भूत होनेवाले तत्त्वों का क्रम, जिसका वर्णन अब तक किया गया है, निम्न लिखित वंशवृक्ष से अधिक स्पष्ट हो जायगा —

#### महांड का वंशवृक्ष

पुरुष → (दोनों स्वयंभू और अनादि) ← प्रकृति (अन्यक्त और स्ट्स्म) (निर्गुण; पर्यायशब्द – ज्ञ, द्रष्टा इ.)। (सत्त्व-रज तमोगुणी; पर्यायशब्द – प्रधान, अन्यक्त, माया, प्रसव-धार्मिणी आदि)

स्थूल पञ्चमहाभूत और पुरुष को मिला कर कुल तत्त्वों की संख्या पनीस है। इनमें से महान् अथवा बुद्धि के बाद के तेईस गुण मूलप्रकृति के विकार हैं। किन्तु उनमें भी यह मेद है, कि स्कातन्मात्राएँ और पाँच स्थूल महाभूत द्रव्यात्मक विकार हें और बुद्धि, अहंकार तथा इन्द्रियाँ केवल शक्ति या गुण हैं। ये तेईस तत्त्व व्यक्त हैं और मूलप्रकृति अव्यक्त है। सांख्यों ने इन तेईस तत्त्वों में से आकाशतत्त्व ही में विकार काल को भी समिलित कर दिया है। वे प्राण' को भिन्न तत्त्व नहीं मानते। किन्तु जब सब इन्द्रियों के व्यापार आग्म होने लगते हैं, तब उसी को बे प्राण कहते हैं (सा. का. २९)। परन्तु वेदान्तियों को यह मत मान्य नहीं है। उन्हों ने प्राण को स्वतन्त्र तत्त्व माना है (वे. सू. २. ४. ९)। यह पहले ही वतलाया जा जुका है, कि वेदान्ती लोग प्रकृति और पुरुष को स्वयंमू और स्वतन्त्र नहीं मानते, कैसा कि साख्यमतानुयायी मानते हैं; किन्तु उसका कथन है, कि दोनों (प्रकृति और पुरुष ) एक ही परमेश्वर की विभृतियाँ हैं। सांख्य और वेदान्त के उक्त भेगें को छोड़ कर शेण मृष्टबुत्पिकम वोनों पक्षों को ग्राह्म है। उदाहरणार्थ, महाभारत में अनुगीता में 'ब्रह्मवृक्ष' अथवा 'ब्रह्मवृण' का जो दो बार वर्णन किया गया है (म. मा. अश्व-३५, २०-२३ और ४७, १२-१५) यह सांख्यतत्त्वों के अनुसार ही है -

भन्यक्तवीजश्रभवो बुद्धिस्कबन्धमयो महान्। महाहंकारविटपः इन्द्रियान्तरकोटरः॥ महाभूतविशास्त्र्य विशेषप्रतिशास्त्र्यात् । सदापणंः सदापुप्पः शुभाशुभफ्तलोदयः ॥ भाजीन्यः सर्वभूतानां श्रह्मदृक्षः सनातनः । एनं क्रित्वा च भित्त्वा च तत्त्वज्ञानासिना बुधः ॥ हित्त्वा सङ्गमयान् पाशान् मृत्युजन्मजरोद्यान् । निर्ममो निरहंकारो मुच्यते नात्र संशयः ॥

स्पर्गत् 'अन्यक्त (प्रकृति ) निसका बीज है, बुद्धि (महान् ) निसका तना या पींड है. अहंकार जिसका प्रधान पछव है. मन और दस इन्द्रियाँ जिसकी अन्तर्गत स्रोत्तरी या खोंड्र हैं, (सूक्ष्म) महाभूत (पञ्चतन्मात्राएँ) नितकी बड़ी बड़ी शाखाएँ हैं, और विशेष अर्थात् स्यूल महाभूत जिसकी छोटी छोटी टहनियाँ हैं, इसी प्रकार सदा पत्र, पुष्प, और ग्रामाग्राम फल घारण करनेवाला, समस्त प्राणिमात्र के लिए आघारमत यह सनातन बृहद ब्रह्मबृक्ष है । ज्ञानी पुरुष की चाहिये कि वह उसे तत्त्व-ज्ञानरूपी तल्वार से काट कर टूक टूक कर डाले; जन्म, जरा और मृत्यु उत्पन्न करनेवाले संगमय पार्शों को नष्ट करें और ममत्वबृद्धि तथा अहंकार को त्याग कर दे; वह नि:संशय मुक्त होता है। ' संक्षेप में, यही ब्रह्मक्ष प्रकृति अथवा माया का 'खेल', 'बाला' या 'पसारा' है। अत्यन्त प्राचीन काल ही से – ऋषेदकाल ही से – इसे 'बृक्ष' कहने की रीति पड़ गई है; और उपनिषदों में भी उसको 'सनातन अश्वत्यवृक्ष ' कहा है (कड. ६.१)। परन्तु वेढों में इसका सिर्फ यही वर्णन किया गया है, कि उस चुस का मूल (परव्रस) ऊपर है; और शाखाएँ (दृश्य-सृष्टि का फैलाव) नीचे हैं। इस वैदिक वर्णन को और सांख्यों के तत्त्वों को मिला कर गीता में अश्वत्य व्रक्ष का वर्णन किया गया है। इसका स्पष्टीकरण हमने गीता के १५. १-२ श्लोकों की अपनी रीका में कर दिया है।

कपर क्तलाये गये पचीस तत्वों का वर्गीकरण सांख्य और वेदान्ती भिन्न भिन्न रीति से किया करते हैं। अतएव यहाँ पर उस वर्गीकरण के विषय में कुछ लिखना चाहिये। सांख्यों का यह कथन है, कि इन पचीस तत्वों के चार वर्ग होते हैं — अर्थीत मूल्प्रकृति, प्रकृति-विकृति, विकृति और न-प्रकृति। (१) प्रकृति-तत्त्व किसी सूसरे से उत्पन्न नहीं हुआ है; अतएव उसे 'मूल्प्रकृति' कहते हैं। (२) मूल्प्रकृति से आंग बड़ने पर बन्न इम दूसरी सीढ़ी पर आंते हैं, तन 'महान्' तत्त्व का पता व्याता है। यह महान् तत्त्व प्रकृति से उत्पन्न हुआ है; इसल्प्र वह 'प्रकृति की विकृति या विकार 'है। और इसके बाद महान् तत्त्व से अहंकार निकला है; अतएव 'महान्' अहंकार की प्रकृति अथवा मूल है। इस प्रकृत महान् अथवा बुद्धि एक ओरसे अहंकार की प्रकृति या मूल है और दूसरी ओर से वह मूल्प्रकृति की विकृति अथवा विकार है। इसील्प्रिं सोहंकार की प्रकृति की विकृति अथवा विकार है। इसील्प्र सांख्यों ने उसे 'प्रकृति-विकृति' नामक वर्ग में रखा;

और इसी न्याय के अनुसार अहंकार तथा पञ्चतन्मात्राओं का समावेश भी 'प्रकृति-विकृति' वर्ग ही में किया जाता है। जो तत्व अथवा गुण स्वयं दूसरे से उत्पन्न (विकृति) हो, और आणे वही स्वयं अन्य तत्त्वों का मूलभूत (प्रकृति) हो जावें, उसे 'प्रकृति-विकृति' कहते हैं। इस वर्ग के सात तत्त्व ये हैं — महान्, अहंकार और पञ्चतन्मात्राएँ। (३) परन्तु पाँच जोनेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, मन और स्थूल पञ्चमहाभूत, इन सोलह तत्त्वों से आणे किन्हीं अन्य तत्त्वों को उत्पत्ति नहीं होती। इसके उल्टा, ये स्वयं दूसरे तत्त्वों से पातुर्भृत हुए हैं। अतएव इन सोलह तत्त्वों को 'प्रकृति-विकृति' न कह कर केवल 'विकृति' अथवा विकार कहते हैं। (४) 'पुरुप' न प्रकृति है; और न विकृति। वह स्थतन्त्र और उदासीन द्रष्टा है। ईश्वरकृष्ण ने इस प्रकृत वर्गिकरण करके फिर उसका स्पष्टीकरण यों किया है —

मूळप्रकृतिरविकृतिः महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सस् । पोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः ॥

अर्थात् 'यह मूळप्रकृति अविकृति है - अर्थात् किसी का भी विकार नहीं है: महदादि सात ( अर्थात् महत्, अहंकार और पञ्चतन्मात्राएँ ) तस्व प्रकृति-विकृति है: और मनसहित ग्यारह इन्द्रियाँ तथा स्थल पञ्चमहाभूत मिलकर सोल्ह तन्वों का केवल विकृति अथवा विकार कहते हैं। पुरुष न प्रकृति है न विकृति ' ( सां. का. ३ )। आगे इन्हीं पचीस तत्त्वों के और तीन भेद किये गये हैं - अत्यक्त, व्यक्त और है! इनमें से केवल एक मूलप्रकृति ही अन्यक्त है; प्रकृति से उत्पन्न हुए तेईस तत्त्व व्यक्त हैं, और पुरुष 'त्र' है। ये हुए सांख्यों के वर्गाकरण के भेट। पुराण, स्पृति, महाभारत आदि वैदिकमार्गीय प्रन्थों में प्रायः इन्हीं पचीस तत्त्वों का उछिए पाया जाता है ( मैन्यु ६. १०; मनु. १. १४, १५ देखो )। परन्तु, उपनिपदा में वर्णन किया गया है, कि ये सब तत्त्व परव्रह्म से उत्पन्न हुए हैं; और वहीं इनका विशेष विवेचन या वर्गीकरण भी नहीं किया गया है। उपनिपदों के बाद जो ग्रन्थ हुए हैं, उनमें इनका वर्गीकरण किया हुआ दीख पड़ता है; परन्तु वह उपर्श्वक्त सांख्यों के वर्गीकरण से भिन्न है। कुछ तत्त्व पचीस हैं। इनमें से सोल्ह तत्त्व तो सांस्यमत के अनुसार ही विकार, अर्थात् दूसरे तत्त्वों से उत्पन्न हुए हैं। इस कारण उन्हें प्रकृति में अथवा मूलभूत पदार्थों के वर्ग में संमिष्टित नहीं कर सकते। अब ये नी तत्त्व शेष रहे – १ पुरुष, २ प्रकृति, ३–९ महत्, और पाँच तन्माताएँ । इनमें से पुरुष और प्रकृति को छोड़ सात तच्चों को सांख्यों ने प्रकृति-विकृति कहा है। परन्तु वेदान्तग्रास्त्र में प्रकृति को स्वतन्त्र न मान कर यह िसदान्त निश्चित किया है, कि पुरुप और प्रकृति दोनों एक ही परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं। इस सिद्धान्त को मान हैंने से, सांख्यों के 'मूळप्रकृति' और 'प्रकृति-विकृति' मेदों के लिए स्थान ही नहीं रह जाता। क्योंकि प्रकृति भी परमेश्वर से उत्पन्न होने के कारण मूल नहीं कही जा

सकती: किन्तु वह प्रकृति-विकृति के ही वर्ग में शामिल हो जाती है। अतएव. सप्रयत्पत्ति का वर्णन करते समय वेटान्ती कहा करते है; कि परमेश्वर ही से एक ओर जीव निर्माण हुआ: दूसरी ओर (महदारि सात प्रकृति-विकृतिसहित) अष्ट्रधा अर्थात आठ प्रकार की प्रकृति निर्मित हुई ( म. मा. शां. २०६, २९ और ३१०. १० देखों )। अर्थात, वेदान्तियों के मत से पचीस तत्त्वों में से सीलह तत्त्वों को छोड़ शेप नौ तत्त्वों के केवल हो ही वर्ग किये जाते हैं – एक 'जीव' और दुसरी ' अप्रधा प्रकृति । भगवद्गीता में वेदान्तियों का यह वर्गीकरण स्वीकृत किया गया है। परन्त इसमें भी अन्त में थोडा-सा फर्क हो गया है। सांख्यवादी जिसे पुरुप कहते है, उसे ही गीता में जीव कहा है; और यह बतलाया है, कि वह (जीव) ईश्वर की 'परा प्रकृति ' अर्थात् श्रेष्ठ स्वरूप है; और साख्यवादी जिसे मुख्यकृति कहते हैं, उसे ही गीता में परमेश्वर का 'अपर' अर्थात् कनिष्ठ स्वरूप कहा गया है (गी. ७. ४-५) इस प्रकार पहले वो बड़े बड़े वर्ग कर लेने पर उनमें से दूसरे वर्ग के अर्थात् कनिष्ठ खरूप के जब और भी भेट या प्रकार बतलाने पड़ते हैं, तब इस कनिष्ठ स्वरूप के आंतिरिक्त उससे उपने हुए शेप तत्त्वों को भी बतलाना आवश्यक होता है। क्योंकि यह कनिष्ठ स्वरूप ( अर्थात् साख्यो की मूळप्रकृति ) स्वयं अपना ही एक प्रकार या भेट हो नहीं सकता। उदाहरणार्थ, जब यह वतलाना पड़ता है. कि बाप के लड़के कितने हैं: तव उन लड़कों में ही बाप की गणना नहीं की जा सकती। अतएव परमेश्वर के कनिष्ट स्वरूप के अन्य भेदों को बतलाते समय कहना पड़ता है, कि वेदान्तियों की अष्टघा प्रकृति में से मूलप्रकृति को छोड़ शेष सात तत्त्व ही ( अर्थात् महान्, अहंकार और पञ्चतन्मात्राऍ) उस मूलप्रकृति के भेद या प्रकार है। परन्तु ऐसा करने से कहना पड़ेगा, कि परभेश्वर का कनिष्ठ स्वरूप ( अर्थात् मूलप्रकृति ) सात प्रकार का है और कपर कह आये है कि वेदान्ती तो प्रकृति अष्टधा अर्थात् आठ प्रकार की मानते हैं। अब इस स्थान पर यह विरोध दीख पड़ता है, जिस प्रकृति को वेदान्ती अष्टधा या आड प्रकार की कहें, उधी को गीता सप्तधा या सात प्रकार की कहें। परन्तु गीताकार को अभीष्ट था, कि उक्त विरोध दूर हो जावें; और 'अष्टधा प्रकृति' का वर्णन वना रहे। इसीलिए महान, अहंकार और पञ्चतन्मात्राएँ, इन सातों में ही भाठवे मनतत्त्व को संमिलित कर के गीता में वर्णन किया गया है, कि परमेश्वर का क्षीनेष्ठ स्वरूप अर्थात् मूलप्रकृति अप्टधा है (गी. ७. ५)। इनमें से केवल मन ही में दस इन्द्रियों और पञ्चतन्मात्राओं में पञ्चमहाभूतों का समावेश किया गया है। अत्र यह प्रतीत हो जाएगा, कि गीता में किया गया वर्गीकरण साख्या और वेदान्तियों के वर्गीकरण से यदाप कुछ भिन्न है, तथापि इससे कुछ तत्त्वों की संख्या में कुछ न्यूना-धिकता नहीं हो जाती। सब जगह तत्त्व पचीस ही माने गये है। परन्तु वर्गाकरण की उक्त भिन्नता के कारण किसी के मन में कुछ भ्रम न हो जाय, इसलिए ये तीनो वर्गीकरण कोष्टक के रूप में एकत्र करके आगे दिये गये है। गीता के तेरहवे अध्याय

(१३.५) में वर्गाकरण के झगड़े में न पड़ कर, सांख्यों के पचीस तत्वों का वर्णन ज्यों-का-त्यों पृथक् पृथक् किया गया है; भीर इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है, कि चाहे वर्गीकरण में कुछ भिज्ञता हो; तथापि तत्वों की संख्या टोनों स्थानों पर बराबर ही है। पचीस मळतत्वों का वर्गीकरण

|                                  |                                                                   | 4,                                                                                              |                                                                            |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| साख्यों का वर्गीकरण              | तत्त्व                                                            | वेटान्तियां का वर्गीकरण                                                                         | गीता का वर्गीकरण                                                           |
| न-प्रकृति न-विकृति<br>मूलप्रकृति | १ पुरुप<br>१ प्रकृति                                              | परव्रहा का श्रेष्ठ स्वरूप                                                                       | परा मञ्जति<br>भपरा मञ्जति                                                  |
| ७ प्रकृति-विकृति                 | १ महान्<br>१ अहंकार<br>५ तन्मात्राएँ<br>१ मन<br>५ बुद्धीन्द्रियाँ | े परव्रदा का किन्छ<br>स्वरूप<br>) (आड प्रकार या )<br>] विकार होनेके कारण<br>  इन सीलह तस्वीं की | अपरा प्रकृति के<br>आड प्रकार<br>विकार होने के कारण,<br>गीता में इन पन्ट्रह |
| j                                | ५ कमेन्द्रियाँ<br>५ महाभृत<br>२५                                  |                                                                                                 | तिचों की गणना मूल<br>तिचों में नहीं की गई है।                              |

यहाँ तक इस बात का विवेचन हो चुका, कि पहले मृलसाम्यावस्था में रहनेवाली एक ही अवयवराहित जड़ प्रकृतिमें न्यक्तस्रष्टि उत्पन्न करने की अस्वयंवेग 'बुद्धि' कैसे प्रकट हुई: फिर उसमें 'अहंकार' से अवयवसहित विविधता कैसे उपजी: और इसके बाद 'गुणों से गुण ' इस गुणपरिणामबाद के अनुसार एक ओर सास्विक (अर्थात सेन्द्रिय) सृष्टि की मूलमूत ग्यारह इन्द्रियाँ, तथा दूसरी और तामस ( अर्थात् निरिन्द्रिय ) सृष्टि की मृलभूत पांच सुरुमतन्मात्राएँ कैसे निर्मित हुई । अय इसके बाद की सृष्टि ( अर्थात् स्थल पञ्चमहाभूतों या उनसे उत्पन्न होनेवाले अन्य जड़ पटार्थों ) की उत्पत्ति के क्रम का वर्णन किया जाएगा। सांख्यशास्त्र में सिर्फ यही कहा है, कि स्थानतन्मात्राओं में 'स्थूल पञ्चमहाभृत ' अथवा 'विशेष', गुणपरिणाम के कारण, उत्पन्न हुए हैं। परन्त वैदान्तशास्त्र के ग्रन्थों में इस विषय का अधिक विवेचन किया गया है: इस्लिए प्रसंगानसार उसका भी संक्षित वर्णन - इस सूचना के साथ कि यह वेदान्तशास्त्र का मत है, सांख्यों का नहीं - कर देना आवश्यक जान पहता है। 'स्थूल पृथ्वी, पानी, तेज, वायु, और आकाश ' को पद्ममहाभृत अथवा विशेष कहते हैं। इनका उत्पत्तिकम तैचिरीयोपनिषद में इस प्रकार है - अत्मनः आकाशः संमृतः । आकाशाद्वायुः । वायोरग्निः । अग्नेरापः । अटम्यः पृथिवी । पृथिव्या ओपधयः । इ. ' (तै. उ. २. १) - अर्थात् पहले परमात्मा से (जह-मूल-प्रकृति से नहीं; नैसा कि संख्यवादियों का कथन है ) आकारा, आकारा से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से पानी और फिर पानी से पृथ्वी उत्पन्न हुई है। तैतिरीयोपनिपद् में यह नहीं नतलाया गया, कि इस ऋम का कारण क्या है। परन्तु प्रतीत होता है. कि उत्तर-वेदान्तग्रन्थीं में पञ्चमहाभूतों के उत्पत्तिकम के कारणों का विचार सांख्यशास्त्रोक्त गुणपरिणाम के तत्व पर ही किया गया है। इन उत्तर-वंदान्तियों का यह कयन है, कि ' गुणा गुणेषु वर्तन्ते ' इस न्याय से पहले एक ही गुण का पदार्थ उत्पन्न हुआ। उससे दो गुणों के और फिर तीन गुणों के पदार्थ उत्पन्न हुए । इसी प्रकार चृद्धि होती गई । पञ्चमहाभूतों में से आकाश का मुख्य एक गुण केवल शब्द ही है। इसलिए पहले आकाश उत्पन्न हुआ। इसके बाद वायु की उत्पत्ति हुई। क्योंकि उसमें शब्द और स्पर्श दो गुण हैं। जन नायु जोर से चलती है, तन उसकी आवाज सन पडती है: और हमारी स्पर्शेन्द्रिय को भी उसका ज्ञान होता है। ब्राय के बाद अग्नि की उत्पत्ति होती है। क्योंकि शब्द और स्पर्श के अतिरिक्त उसमें तीसरा गुण (रूप) भी है। इन तीनों गुणों के साथ ही-साथ पानी में चौथा गुण ( रुचि या रस ) होता है। इसिछए उसका प्रादुमीब अप्रि के बाद ही होना चाहिये। और अन्त में इन चारों गुणों की अपेक्षा पृथ्वी में 'गन्घ' गण विशेष होने से यह सिद्ध किया गया है, कि पानी के बाद ही पृथ्वी उत्पन्न हुई है। यास्काचार्य का यही सिद्धान्त है (निरुक्त १४.४)। तैसिरी-योपनिषद् में आगे चल कर किया गया है, कि उक्त कम से स्यूल पञ्चमहाभूतों की उत्पत्ति हो चुकने पर फिर - ' पृथिन्या औषघयः । औषधिम्योऽन्म । अन्नात्पुरुषः । ' पृथ्वी से वनस्पति, वनस्पति से अन्न और अन्न से पुरुष उत्पन्न हुआ (तै. २.१)। यह सृष्टि पञ्चमहामृतों के मिश्रण से बनती है । इसलिए इस मिश्रणिकया को वेदान्त-अन्यों में 'पञ्चीकरण' कहते हैं। पञ्चीकरण का अर्थ 'पञ्चमहामृतों में से प्रत्येक का न्युनाधिक भाग छे कर सब के मिश्रण से किसी नये पटार्थ का वनना है। यह पञ्चीकरण, स्वभावतः अनेक प्रकार का हो सकता है। श्रीसमर्थ रामदासस्वामी ने अपने 'दासबोध' में जो वर्णन किया है, वह भी इसी बात को सिद्ध करता है। देखिये — 'काला और सफ़ेंद्र मिलाने से नीला बनता है, और काला और पीला मिलाने से हरा बनता है (टा. ९.६.४०)। पृथ्वी में अनन्त कोटि बीजों की जातियाँ होती हैं। प्रथ्वी और पानी का मेल होने पर उन बीजों से अंकर निकलते हैं। अनेक प्रकार की बेलें होती हैं, पत्र-पुष्प होते हैं, और अनेक प्रकार के स्वादिष्ट फल होते हैं।... अण्डज, जरायुज, स्वेदज, उद्मिज, सब का बीज पृथ्वी और पानी है। यही सृष्टिरचना का अद्भुत चमत्कार है। इस प्रकार खानी, चार वाणी, चौरासी लाखक जीवयोनि, तीन लोक, पिण्ड, ब्रह्माण्ड सत्र निर्मित

<sup>\*</sup> यह बात स्पष्ट है, कि चौरासी लाख योनियों की कल्पना पौराणिक है, और वह अन्दाज़ से की गई है। तथापि, वह निर्रा निराधार भी नहीं है। उत्क्रान्तितन्त्र के अनुसार पश्चिमी आधिभौतिकशास्त्री यह मानते है, कि सृष्टि के आरंभ में उपस्थित एक छोटे-से सर्जीव चृक्ष्म गोल जन्तु से मनुष्य प्राणी उत्पन्न हुआ। इस कल्पना से यह बात स्पष्ट है, कि स्टम गोल जन्तु का स्थूल गोल जन्तु बनने में, स्थूल जन्तु का पुनश्च छोटा र्नीड़ा होने में, छोटे कींड़े के बाद उसका अन्य प्राणी होने में पृथक् योनि अर्थात् जात

होते हैं '( दा. १३. ३. १०-१५) । परन्तु पञ्जीकरण से केवल जड़ पटार्थ अथवा जड शरीर ही उत्पन्न होते हैं । ध्यान रहे, कि जब इस जड़ देह का संयोग प्रथम सुक्ष्म इन्द्रियों से और फिर आत्मा से अर्थात् पुरुप से होता है, तभी इस जड़ देह से सचेतन प्राणी हो सकता है ।

यहाँ यह भी वतला देना चाहिये, कि उत्तर-वेदान्त-अन्थों में वर्णित यह पञ्चीकरण प्राचीन उपनिपदों में नहीं है। छान्दोग्योपनिपद में पांच तन्मात्राएँ या पाँच महाभूत नहीं माने गये हैं, किन्तु कहा है, कि 'तेज, आप (पानी) और अब (पृथ्वी)' इन्हीं तीन एश्म मूलतन्त्यों के मिश्रण के अर्थात् 'त्रिनृत्ररण' के सब विविध सृष्टि बनी है। और, बेता बतरोपनिपद में कहा है कि, 'अजामेका लोहित-शुक्रकृष्णा वहीं: प्रजाः स्वमाना सरूपाः' (श्वेता. ४.५) अर्थात लाल (तेवोल्प), स्पेद (जलरूप) और काले (पृथ्वील्प) रंगो की (अर्थात् तीन तन्त्यों की) एक अजा (वकरी) के नामरूपास्मक प्रजा (सृष्टि) उत्पन्न हुई। छांद्रोग्योपनिपद के छटवे अध्याय में श्वेतकेतु और उसके पिता का संवाद है। संवाद के आरंभ में श्वेतकेतु के पिता ने स्पष्ट कह दिया है, कि "ओर इस जात् के आरंभ में 'एकमेवादितीयं सत्' के अतिरिक्त — अर्थात् जहाँ तहाँ सब एक ही और नित्य परव्रह्म के अतिरिक्त — और कुछ भी नहीं था। जो असत् (अर्थात् नहीं है) उसके सत् कैसे उत्पन्न हो सकता है शितएप, आदि में सर्वत्र सत् ही व्याप्त था। इसके बाद उसे अनेक अर्थात् विविध होने की इच्छा हुई और उससे कमवार स्थान वेज (अप्रि), आप (पानी) और अन्न (पृथ्वी) की उत्पत्ति हुई। प्रधात् इन तीन तन्त्यों में ही लीवरूप से परव्रह्म

की अनेक पीढ़िया बीत गई होगी। इससे एक आग्ल जीवशाखड़ा ने गणित द्वारा सिद्ध किया है, कि पानी में रहनेवाली छोटी छोटी मछलियों के गणधमाँ का विकास होते होते उन्हीं को मनुत्यस्वरूप प्राप्त होने मे, भिन्न भिन्न जातियों की लगभग ५३ लाख ७५ हजार पीटियाँ बीत चकी है. और सभव है, कि इन पीटियों की संख्या कड़ाचित इससे दस गुणी भी हो। ये हुई पानी में रहनेवाले जलचरों से ले कर भव-य तक की योनियां। अब यहि इनमें ही छोटे जलचरों से पहले के सूरम जन्तुओं का समावेग कर दिया जाय तो न माल्लम कितने टाग पीटियों की क्लपना करनी होगी। इससे मालम हो जाएगा, कि हमार पराणों मे वर्णित चौरासी लास ग्रोनियों की करवना की अवेक्षा आधिमौतिक शान्तजों के प्राणों में वर्णित पीटियों की करपना कही अधिक बटी-चटी है। करपनासवन्धी यह न्याय काल (समय) को भी उपयुक्त हो सकता है। भूगर्भगतजीव-शासज्ञों का कथन है, कि इस बात का स्यूलदृष्टि से निश्चय नहीं किया जा सकता, कि सर्जावसृष्टि के सूक्ष्म जन्त इस प्रथ्वी पर कब उत्पन्न हुए। और सूक्ष्म जलचरों की उत्पत्ति तो कई करोड़ वर्षों के पहले हुई है। इस विषय का विवेचन The Last Link by Ernts Haeckel with notes, etc. by Dr. H. Gadow (1898) नामक प्रस्तुक में किया गया है। हाक्टर गेहों ने इस प्रस्तुक मे जो दोन-तान उपयोगी परिशिष्ट जोड़े हैं. उनसे ही उपर्शक बातें ही गई है। हमारे प्राणों में चीरासी गोनियों की गिनती इस प्रकार की गई है - ९ लास जलचर, १० लास पक्षी, ११ लास कृमि, २० लास प्रा, ३० लास स्थावर और ४ लास मनुन्य (दासबोध २०.६ देखों )।

का प्रवेश होने पर उनके त्रिवृत्करण से जगत् की अनेक नामरूपात्मक वस्तुएँ निर्मितः हुई। स्थूल अग्नि, सूर्य, या विगुलता की ज्योति मे, जो लाल (लोहित) रंग है. वह रूप तेजोरूपी मुलतत्त्व का परिणाम है, जो सफेट (गुक्र) रग है, वह सूक्ष्म आप-तत्त्व का परिणाम है; और जो कृष्णकाला रंग है, वह मृथ्म पृथ्वी तत्त्व का परिणाम है । इसी प्रकार मनुष्य जिस अन्न का सेवन करता है, उसमे भी स्थम तेज, स्म आप और स्म अन (पृथ्वी), - ए ही तीन तत्त्व होते है। जैसे उही को मथने से मक्खन ऊपर आ जाता है, बसे ही उक्त तीन स्थम तत्त्वों से बना हुआ अन्न जब पेट में जाता है, तब उसमें से तेजतत्त्व के कारण मनुष्य के शरीर में स्थल. मध्यम और सुध्म परिणाम - जिन्हे क्रमशः अस्थि, मजा और वाणी कहते हैं -उत्पन्न हुआ करते है। इसी प्रकार आप अर्थात् जलतन्त्र से मृत्र, रक्त और प्राण: तथा अन्न अर्थात् पृथ्वीतन्त्व से चरीप, मॉस और मन ये तीन द्रव्य निर्मित होते है " (छां. ६. २-६) । छान्दोग्योपनिपद् की यही पढित वेदान्त-स्त्रों (२. ४. २०) मे मी कही गई है, कि मूल महाभूतों की संख्या पाँच नहीं, केवल तीन ही है; और उनके त्रिज्ञकरण से सब दृश्य पदार्था की उत्पत्ति भी मात्रम की जा सकती है। बादरायणा-चार्य तो पञ्चीकरण का नाम तक नहीं लेते । तथापि तैत्तिरीय (२.१), प्रश्न (४.८), बृहदारप्यक (४.४.५) आदि अन्य उपनिपदी में, और विशेषतः श्रेताश्वतर (२. १२), वेदान्तसूत्र (२. ३. १-१४) तथा गीता (७. ४; १३. ५) मे भी तीन के बढ़ले पाँच महाभूतो का वर्णन है। गर्भोपनिपद के आरंभ ही में कहा है कि मनुष्य देह 'पजात्मक' है; और महाभारत तथा पुराणों में तो पञ्चीकरण का स्पष्ट वर्णन ही किया गया है ( म. भा. द्यां. १८४-१८६ )। इससे यही सिद्ध होता है, कि यद्यपि त्रिवृत्करण प्राचीन है, तथापि जब महाभृतों की संख्या तीन के बदले पाँच मानी जाने ल्मी, तब त्रिवृत्करण के उदाहरण ही से पञ्चीकरण की कटपना का पादुर्भाव हुआ; त्रिष्टकरण पीछे रह गया। एव अन्त म पञ्जीकरण की करपना सब वेटान्तिया को माह्य हो गई। आंग चल कर इसी पञ्चीकरण शब्द के अर्थ में यह बात भी शामिल हो गई, कि मनुष्य का शरीर केवल पञ्चमहाभूतों से ही बना नहीं है: किन्तु उन पञ्चमहाभूतो में से हर एक पाँच प्रकार से शरीर में विमाजित भी हो गया है। उदाहरणार्थ, त्वकु, मॉस, अस्थि, मजा और स्नायु ये पॉच विमाग अन्नमय पृथ्वी-तत्त्व के हैं, इत्यादि (म. भा. यां १८४. २०-२५; और दासबोध १७. ८ देखों )। मतीत होता है, कि यह कल्पना भी उपर्युक्त छान्दोग्योपनिपद के त्रिवृत्करण के वर्णन से सझ पड़ी है। क्योंकि वहाँ भी अन्तिम वर्णन यही है, कि 'तेज, आप और पृथ्वी ' इन तीनों में से प्रत्येक, तीन तीन प्रकार से मनुष्य के टेह में पाया जाता है।

इस बात का विवेचन हो चुका, कि मूल अव्यक्त प्रकृति से अथवा वेदान्त-रिद्धान्त के अनुसार परब्रह्म से अनेक नाम और रूप घारण करनेवाले सृष्टि के अचेतन अर्थात् निर्जीव या जड पटार्थ केंस्रे बने हैं। अब इसका विचार करना

चाहिये, कि सृष्टि के चचेतन अर्थात् सजीव प्राणियों की उत्पत्ति के संबन्ध में सांख्यशास्त्र का विशेष कथन क्या है: और फिर वह देखना चाहिये, कि वेदान्त-शास्त्र के सिद्धान्तों से उसका कहाँ तक मेल है। जब मूलप्रकृति से प्रादुर्भृत पृथ्वी आदि स्थूल पञ्चमहामृतों का संयोग स्क्ष्म इन्द्रियों के साथ होता है. तन उससे सजीव प्राणियों का शरीर बनता है। परन्तु यद्यपि यह शरीर सेन्द्रिय हो, तथापि वह बड़ ही रहता है। इन इन्द्रियों को प्रेरित करनेवाला तत्त्व जड़ प्रकृति से मिन्न होता है, जिसे 'पुरुष' कहते हैं। सांख्यों के इन सिद्धान्तों का वर्णन पिछले प्रकरण में किये जा जुका है, कि यद्यपि मूल में 'पुरुष' अकर्ता है, तथापि प्रकृति के साथ उसका संयोग होने पर सजीव स्तृष्टि का आरंभ होता है; और 'में प्रकृति से भिन्न हूँ ' यह ज्ञान हो जाने पर पुरुष का प्रकृति से संयोग छूट जाता है; तया वह मुक्त हो जाता है। यदि ऐसा नहीं होता, तो जन्म-मरण के चकर में उसे धूमना पडता है - परन्तु इस चात का विवेचन नहीं किया गया, कि जिस 'पुरुप' की प्रकृति और 'पुरुष' की भिन्नता का बान हुए बिना ही हो जाती है, उसको नये बन्म कैसे प्राप्त होते हैं। अतएव यहीं विषय का कुछ अधिक विवेचन करना आवश्यक जान पड़ता है। यह स्पष्ट है, कि जो मनुष्य बिना ज्ञान प्राप्त किये ही मर जाता है, उसका आत्मा प्रकृति के चक्र वे सदा के लिए छूट नहीं सकता। क्योंकि यदि ऐसा हो, तो ज्ञान अथवा पाप-पुण्य का कुछ भी महत्त्व नहीं रह जाएगा। और फिर चार्वाक के मतानुसार यह कहना पड़ेगा, कि मृत्यु के बाट हर एक मनुष्य प्रकृति के फन्टे से छूट जाता है - अर्थात् वह मोक्ष पा जाता है। अच्छा; यदि यह कहें, कि मृत्यु के बाद केवल आतमा अर्थात् पुरुप वच जाता है; और वही स्वयं नये नये जन्म लिया करता है तो यह मूलभूत सिद्धान्त – कि पुरुष अकर्ता और उदासीन है, और सद कर्तृत्व प्रकृति ही का है - मिथ्या प्रतीत होने लगता है। इसके विवा जब हम यह मानते हैं, कि आत्मा स्वयं ही नये नये जन्म लिया करती है. तब वह उसका गुण या धर्म हो नाता है। और तब तो ऐसी अनवस्था प्राप्त हो नावी है, कि वह जन्म-मरण के आवागमन से कभी छूट ही नहीं सकता। इसलिए यह सिद्ध होता है, कि यटि बिना ज्ञान प्राप्त किये कोई मनुष्य मर जाय तो भी आगे नया जन्म प्राप्त करा देने के लिए उसकी आत्मा से प्रकृति का संबन्ध अवस्य रहना ही चाहिये। मृत्यु के बाद स्थूल देह का नाश हो जाया करता है। इसलिए यह प्रकट है, कि अब उक्त संबन्ध स्यूल महामूतात्मक प्रकृति के साथ नहीं रह सकता। परन्तु यह नहीं कहा जा सकता, कि प्रकृति केवल स्थूल पञ्चमहाभूतों ही से बनी है। प्रकृति से कुल तेईस तत्त्व उत्पन्न होते हं; और स्थूल पञ्चमहाभूत उन तेईल में से अन्तिम पाँच हैं। इन अन्तिम पाँच तत्वों (स्थूल पञ्चमहामुतों) को तेर्हम तत्त्वों में से अलग करने पर १८ तत्त्व चोष रहते हैं। अतएव अब यह कहना चाहिये, कि बो पुरुप विना ज्ञान प्राप्त किये ही मर जाता है; वह यद्यपि पचमहाभूतात्मक स्यूल-शरीर से - अर्थात् अन्तिम पाँच

तत्त्वों से – छूट जाता है, तथापि इस प्रकार की मृत्यु से प्रकृति के अन्य १८ तत्त्वों के साथ उसका संबन्ध कमी छूट नहीं सकता। वे अठारह तत्त्व ये हैं – महान् (बुद्धि), अहंकार, मन, दस इन्द्रियों और पाँच तन्मात्राएँ (इस प्रकरण में दिया गया ब्रह्मण्ड का वंशकृक्ष, पृष्ठ १८० देखिये )। ये सब तत्त्व सूध्म है। अतएव इन तत्त्वों के साथ पुरुष का संयोग स्थिर हो कर जो शरीर वनता है, उसे स्थूल्शरीर के विरुद्ध सक्ष्म अथवा ल्यिगशरीर कहते हैं (सां. का. ४०)। जब कोई मनुष्य विना ज्ञान प्राप्त किये ही मर जाता है, तब मृत्यु के समय उसकी आत्मा के साथ ही प्रकृति के उक्त १८ तत्त्वों से बना हुआ यह लिंगग्रारीर भी स्थल देह से वाहर हो जाता है। और जब तक उस पुरुष को ज्ञान की प्राप्ति हो नहीं जाती, तब तक लिंगशरीर ही के कारण उसको नये नये जन्म लेने पडते हैं। इस पर कुछ लोगों का यह प्रश्न है, कि मनुष्य की मृत्य के बाद जीव के साथ साथ इस जड देह में बुद्धि, अहंकार, मन और दम्र इन्द्रियों के न्यापार भी, नष्ट होते हुए हमें प्रत्यक्ष में दीख पड़ते है। इस कारण लिंगशरीर में इन तेरह तत्त्वों का समावेश किया जाना तो सचित है: परन्त इन तेरह तत्त्वों के साथ पाँच सध्म तन्मात्राओं का भी समावेश लिगशरीर में क्यों किया जाना चाहिये ? इस पर सांख्यों का उत्तर यह है, कि ये तेरह तत्त्व -निरी बुद्धि, निरा अहंकार, मन और दस इन्द्रियाँ - प्रकृति के केवल गुण है। और, जिस तरह छाया को किसी-न-किसी पटार्थ का - तथा चित्र को दीवार, कागुज आदि, का - आश्रय आवश्यक है; उसी तरह इन गुणात्मक तेरह तत्त्वों को भी एकत्र रहने के लिए किसी द्रव्य के आश्रय की आवश्यकता होती है। अब आत्मा (पुरुष) स्वयं निर्गुण और अकर्ता है; इसलिए वह स्वयं किसी भी गुण का आश्रय हो नहीं सकता । मनुष्य की जीवितावस्था में उसके शरीर के स्थूल पञ्चमहाभूत ही इन तैरह तच्चों के आश्रयस्थान हुआ करते हैं। परन्तु, मृत्यु के बाद अर्थात् स्थूल शरीर के नष्ट हो जाने पर स्थूल पञ्चमहामूतों का यह आधार छूट जाता है। तत्र उस अवस्था में इन तेरह गुणात्मेक तत्त्वों के लिए किसी अन्य द्रव्यात्मक आश्रय की आवश्यकता होती है। यदि मूलप्रकृति ही को आश्रय मान लें. तो वह अन्यक्त और अधिकृत अवस्या को - अर्थात् अनन्त और सर्वन्यापी होने के कारण - एक छोटे-से लिंगशरीर के अहंकार, बुद्धि आदि गुणों का आधार नहीं हो सकती। अतएव मूलप्रकृति के ही द्रव्यात्मक विकारों में से, स्थूल-पञ्चमहाभूता के बढले उसके मृलभूत पाँच सूक्ष्म तन्मात्र-द्रव्यों का समावेश उपर्युक्त तेरह गुणों के साथ-ही-साथ उनके आश्रयस्थान की दृष्टि से लिंगशरीर में करना पड़ता है (सां. का. ४१)। बहुतेरे सांख्य ब्रन्थकार, स्थिन-शरीर और स्यूल-शरीर के बीच एक ओर तीखरे शरीर (पञ्चतन्मात्राओं से बने हुए) की करपना करके प्रतिपादन करते है, कि यह तीसरा शरीर लिंग-शरीर का आधार है। परन्तु हमारा मत यह है, कि यह सांख्यकारिका की इकतालीसवीं आर्या का यथार्थ भाव वैसा नहीं है। टीकाकारों ने भ्रम से तीसरे शरीर की कल्पना की है। हमारे

भतानुसार उस आयों का स्टेक्य सिर्फ़ इस बात का कारण वतलाना ही है, कि बुद्धि आदि तेरह तत्कों के साथ पञ्चतन्मात्राओं का भी समावेश लिंगशरीर में क्यों किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य कोई हेतु नहीं है। क

कुछ विचार करने से प्रंतीत हो जाएगा, कि सक्ष्म अठारह तन्वों के संख्योक्त लिंगशरीर में और उपनिषदों में वर्णित लिंगशरीर में विशेष भेद नहीं है। बृहदारण्य-कोपनिपद में कहा है, कि - ' जिस प्रकार जोंक ( जलायुका ) घास के तिनके छोर तक पहुँचने पर इसरे तिनके पर (सामने के पैरों से) अपने शरीर का अग्रभाग रखती है: और फिर पहले तिनके पर से अपने शरीर के अन्तिम माग को खींच लेती है: उसी प्रकार आत्मा एक शरीर छोड कर दसरे शरीर में जाता है ' (बू. ४. ४. ३)। परन्तु केवल इस दृष्टान्त से ये दोनों अनुमान सिद्ध नहीं होते. कि निरा आत्मा ही दूसरे शरीर में जाता है और वह भी एक शरीर से छूटते ही चला जाता है। क्योंकि वृहदारण्यकोपनिषद् (४.४.५) में आगे चल कर यह वर्णन किया गया है। कि आत्मा के साथ साथ पोंच (सूदम) भूत, मन, इन्द्रियाँ, प्राण और धर्माधर्म मी शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और यह मी कहा है, कि आत्मा को अपने धर्म के अनुसार मित्र भिन्न लोक प्राप्त होते हैं। एवं वहाँ उसे कुछ कालपर्येत निवास करना पढ़ता है (बृ. ६. २. १४ और १५)। इसी प्रकार, छान्टोग्योपनिषद् मे भी आप (पानी) मूळतत्त्व के साथ जीव की जिस गति का वर्णन किया है (छां. ५. ३. ३; '५. ९. १) उससे और वेदान्तसूत्रों में उनके अर्थ का जो निर्णय किया गया है (व. स. ३. १. १-७) इससे यह स्पष्ट हो जाता है, कि लिंगशरीर मे - पानी, तेज और अन्न - इन तीनों मूलनत्त्वों का समावेश किया जाना छान्दोग्योपनिपद को भी अभिप्रेत है। सारांश, यही दीख पड़ता है, कि महदादि अठारह सूक्ष्मतत्त्वों से को हुए सांख्यों के 'लिंगशरीर' में ही प्राण और धर्माधर्म अर्थात कर्म की भी शामिल कर देने से वेदान्तमतानुसार लिंगशरीर हो जाता है। परन्त सांख्यशास्त्र के अनुसार प्राण का समावेश ग्वारह इन्द्रियों की वृत्तियों में ही, और धर्म-अधर्म का समावेश बुद्धीन्द्रियों के न्यापार में ही हुआ करता है। अतएव उक्त मेद के विषय में यह

अन्तराभवदेहो हि नेप्यते विन्ध्यवासिना। तदस्तित्वे प्रमाणं हि न किंचिद्वगम्यते।

<sup>\*</sup> मष्ट क्रमारिल कृत 'मीमासाक्षोकवार्तिक' यन्थ के एक स (आत्मवाद, श्लोक ६२) देख पढ़ेगा, कि उन्होंने इस आर्या का अर्थ हमारें अनुसार ही किया है। वह स्रोक यह है —

<sup>&#</sup>x27; अन्तरामव अर्थात् लिगशरीर और स्थूलशरीर के बीचवाले शरीर से विध्यवासी सहमत नहीं है यह मानने के लिए कोई प्रमाण नहीं है, कि उक्त प्रकार का कोई शरीर है। 'ईश्वरकुष्ण विन्ध्याचल पर्वत पर रहता था; इसलिए उसको विन्ध्यवासी कहा है। अन्तराभवशरीर 'गन्धवे' भी कहते हैं – अमरकोश ३, ३. १३२ और उसपर श्री. कृष्णाजी गोविन्द ओकद्वारा प्रकाशित सीरस्वामी की टीका तथा उस ग्रन्थ की प्रस्तावना पृष्ट ८ देखो।

कहा जा सकता है, कि वह केवल शाब्तिक है - वस्तुतः लिंग-शरीर के घटकावयव के संबन्ध में बेटान्त और सांख्यमतों में कुछ भी भेट नहीं है। इसी लिए मैन्युपनिपद (६.१०) में 'महदादि नृष्मपर्यत 'यह सांख्योक्त लिंगशरीर का लक्षण 'महदाद्य-विशेपान्तं<sup>?</sup> इस पर्याय से ज्यों-का-त्यों रख दिया है। क मगवद्गीता (१५.७) में पहले यह बतला कर, कि 'मनःपष्टानीन्द्रियाणि' - मन और पॉच ज्ञानेन्द्रियों ही का स्ट्रम शरीर होता है। आगे ऐसा वर्णन किया है, 'वायुर्गन्धानिवाश्यात्' (१५.८) - जिस प्रकार हवा फूलों की सुगन्ध को हर लेती है, उसी प्रकार जीव स्थूल-शरीर का त्याग करते समय इस लिंग-शरीर को अपने साथ ले जाता है। तथापि, गीता में जो अध्यातम-ज्ञान है, वह उपनिपटो ही में से लिया गया है। इसलिए कहा जा सकत है, कि 'मनसहित छः इन्टियाँ ' इन शब्दों में ही पाँच कर्मेन्टियाँ, पञ्चतन्मात्राएँ, प्राण और पाप-पुण्य का संग्रह भगवान् को अभिप्रेत हैं । मनुस्मृति ( १२. १६, १७ ) में भी यह वर्णन किया गया है, कि मरने पर मनुष्य को, इस जन्म में किये हुए पाप-पुण्य का फल भोगने के लिए, पञ्चतन्मात्रात्मक मृथ्मश्चरीर प्राप्त होता है। गीता के 'वायुर्गन्यानिवाशयात्' इस दृष्टान्त से केवल इतना ही सिद्ध होता है, कि यह शरीर स्थम है। परन्तु उससे यह नहीं माल्म होता, कि उसका आकार कितना वड़ा है। महाभारत के सावित्री-उपाख्यान में यह वर्णन पाया जाता है, कि सत्यवान् के (स्थूल) शरीर में से ऑगूटे के बराबर एक पुरुप को यमराज ने बाहर निकाला -' अंगुष्टमात्रं पुरुषं निश्चकर्ष यमो बलात् ' ( म. मा. वन. २९७. १६ ) । इससे प्रतीत होता है, कि दृष्टान्त के लिए ही क्यों न हो लिंगशरीर ऑगुडे के आकार का माना जाता था I

इस वात का विवेचन हो चुका, कि यद्यपि लिंगशरीर हमारे नेत्रों को गोचर नहीं है, तथापि उसका अस्तित्व किन अनुमानों से सिद्ध हो सकता है, और उस शरीर के वटकावयव कौन से हैं। परन्तु केवल यह कह देना ही यथेए प्रतीत नहीं होता, कि प्रकृति और पाँच स्थूल-महाभूतों के अतिरिक्त अठारह तच्चों के

<sup>ें</sup> आनन्दाश्रम, इना, से प्रकाशित द्वात्रिगदुपनिषदों की पोधी मैन्द्रुपनिषद् में उपर्युक्त मन्त्र का 'महदायं विशेषान्तं 'पाठ है; और उसी को टीकाकार ने भी माना है। यदि यह पाठ लिया जाय. तो लिगशरीर में आरंभ के महत्तत्त्व का समावेश करके विशेषान्त पद से सचित विशेष अर्थात् एक्समहाभतों को छोड़ देना पड़ता है। वानी, यह अर्थ करना पड़ता है, कि महदाय में से महत् को ले लेना और विशेषान्तं में से विशेष को छोड़ देना चाहिये। परन्तु जहाँ आयन्त का उपयोग किया जाता है, वहाँ उन दोनों को छोड़ना ग्रुक्त होता है। अतएव प्रो- होंगसेन का कथन है, कि महदायं पद के अन्तिम अक्षर का अनुस्तार निकालकर 'महदाय-विशेषान्तम' (महदादि + अविशेषान्तम् ) पाठ कर देना चाहिये। ऐसा करने पर अविशेष पव चन जाने से, महत ओर अविशेष अर्थात् आदि और अन्त दोनों को भी एक ही न्याय पर्याप्त होगा; और लिंगशरीर में दोनों का ही समावेश किया जा सकेगा। यही इस पाठ का विशेष ग्रुण है। परन्तु स्मरण रहे, कि पाठ कोई भी लिया जाय, अर्थ में मेद नहीं पहता।

समुचय से लिंग-वारीर निर्माण होता है। इसमें कोई सन्देह नहीं, कि वहाँ वहाँ हिंगा-शरीर रहेगा. वहाँ वहाँ इन अटारह तत्त्वीं का समुख्य अपने अपने गुण-धर्म के अनुसार माता-पिता के स्थूल-शरीर में से तथा आगे स्थूल-सृष्टि के अन रे, हस्तपाट आहि स्थूल अवयव या स्थूल-इन्द्रियाँ उत्पन्न करेगा; अथवा उनका पोपण करेगा। परन्तु अत्र यह त्रतलाना चाहिये, कि अठारह तस्वों के समुख्य से वना हुआ लिंग-शरीर पशु, पक्षी, मनुष्य आदि भिन्न भिन्न देह क्यों उत्पन्न करता है। सजीव सृष्टि के सचेतन तत्त्व की साख्यवारी 'पुरुष' कहते हैं; और सांख्यमता-नुसार ये पुरुष चाहे असंख्य भी हों: तथापि प्रत्येक पुरुष स्वभावतः उटासीन तथा अकर्ता है। इसिक्ष्य पशु-पक्षी आदि प्राणियों के मित्र मित्र शरीर उत्पन्न करने का कर्त्त्व पुरुष के हिस्से में नहीं आ सकता। वेदान्तशास्त्र में कहा है, कि पाप-पुण्य आदि कमों के परिणाम से ये भेद उत्पन्न हुआ करते हैं। इस कर्म-विपाक का विवेचन आगे चल कर किया जाएगा। सांख्यशास्त्र के अनुसार कर्म को (पुरुप और प्रकृति से भिन्न) तीसरा तत्त्व नहीं मान सकते; और जन कि पुरुप उदासीन ही है, तन कहना पड़ता है, कि कर्म मकृति के सत्त्व-रज-तमोगुणों का ही विकार है। लिंग-शरीर में जिन अठारह तत्त्वों का समुख्य है, उनमें से बुद्धितत्त्व प्रधान है। इसका कारण यह है, कि बुद्धि ही से आगे अहंकार आदि सत्रह तत्त्व उत्पन्न होते हैं। अर्थात . जिसे वेदान्त में कर्म कहते हैं. उसी को साख्यशास्त्र में सत्त्व-रजतम गुणों के न्यूनाधिक परिणाम से उत्पन्न होनेवाला बुद्धि व्यापार-धर्म या विकार कहते है इस धर्म का नाम 'माव' है। सत्त्व-रज-तम गुणा के तारतम्य से ये 'माव' कई प्रकार के हो जाते हैं। जिस प्रकार फूल में सुगन्य तथा कपड़े में रंग लिपटा रहता है, उसी प्रकार लिंग-शरीर में ये मान भी लिपटे रहते हैं। (सां. का. ४०)। इन मार्वों के अनुसार. अथवा वेदान्त-परिमापा से कर्म के अनुसार, स्थि-शरीर नये नये जन्म लिया करता है; और जरम लेते समय, माता-पिताओं के शरीरों में से जिन द्रव्यों को वह आकर्षित किया करता है, उन द्रव्यों में भी दूसरे माव आ जाया करते हैं। 'देवयोनि, मनुष्ययोनि, पशुयोनि तथा चक्षयोनि' ये सब भेट इन भावों की समुच्चयता के ही परिणाम हैं। (सां. का. ४३-५५)। इन सब भावों में सात्त्विक गुण का उत्कर्प होने से जब मनुष्य को ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है, और उसके कारण प्रकृति और पुरुप की मिन्नता समझ में आने छगती है, तव मनुष्य अपने मूलस्वरूप अर्थात् कैवल्यपट को पहुँच जाता है; और तत्र तक लिंग-शरीर छूट जाता है। एवं मनुष्य के दुःखों का पूर्णतया निवारण हो जाता है। परन्तु प्रकृति और पुरुष की भिन्नता का ज्ञान न होते हुए, यदि केवल सात्विक गुण ही का उत्कर्ष हो. तो लिंग-शारीर देवयोनि में अर्थात् स्वर्ग में जन्म लेता है; रबोगुण की प्रचलता हो, तो मनुष्ययोगि में अर्थात पृथ्वी पर पैदा होता है; और तमोगुण की अधिकता हो जाने से उस तिर्यग्योनि में प्रवेश करना पडता है (गीता १४, १८)

' गुणा गुणेषु जायन्ते ' इस तस्त्र के ही आधार पर सांस्व्यशास्त्र में वर्णन किया गया है, कि मानवयोनि में जन्म होने के बाद रेत-विन्दु में कमानुसार कल्ल, बुद्वद, मांस, पेशी और भिन्न भिन्न स्थूल इन्द्रियों कैसे बनती जाती हैं (सं. का. ४२; म. मा. शां ३२०)। गर्मोपनिषद् का वर्णन प्रायः सांस्व्यशास्त्र के उक्त वर्णन के समान ही है। उपर्युक्त विवेचन से यह बात मात्म हो जाएगी, कि सास्व्यशास्त्र में 'भाव' शब्द का जो पारिमाषिक अर्थ वतलाया गया है, वह यद्यपि वेदान्तप्रन्यों में विविद्यत नहीं है; तथापि भगवद्गीता में (१०. ४, ५; ७. १२) ' बुद्धिज्ञानर्मसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः ' इत्यादि गुणों को ( इसके आगे के स्ठोक में) जो 'माव' नाम दिया है, वह प्रायः सास्व्यशास्त्र की परिमापा को सोच कर ही दिया गया होगा।

इस प्रकार सांख्यशास्त्र के अनुसार मूल-अन्यक्त-प्रकृति से अथवा बेदान्त के अनुसार मूल सहूपी परब्रह्म से सृष्टि के सब सजीव और निर्जीव व्यक्त पटार्थ क्रमशः उत्पन्न हुए। और जब सृष्टि के संहार का समय आ पहुँचता है, तब सृष्टि-रचना का जो गणपरिणामकम ऊपर वतलाया गया है, ठीक इसके विरुद्ध कम से सब व्यक्त पदार्थ अव्यक्त प्रकृति में अयवा मूल ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। यह विद्धान्त सांख्य और वेदान्त दोनों शास्त्रों को मान्य है (वे. सू. २. ३. १४; म. मा. शां. २६२)। उदाहरणार्थ, पञ्चमहाभूतों में से पृथ्वी का लय पानी में, पानी का अग्नि में, अग्नि का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का तन्मात्राओं में, तन्मात्राओं का अहंकार में, अहंकार का बुद्धि में, और बुद्धि या महान् का लय प्रकृति में हो जाता है; तया वेदान्त के अनुसार प्रकृति का लय मूल ब्रह्म में हो जाता है। सांस्य-कारिका में किसी स्थान पर यह नहीं बतलाया गया है, कि सृष्टि की उत्पत्ति या रचना हो जाने पर उसका छय तथा संहार होने तक बीच में कितना समय छग जाता है। तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि मनुसंहिता (१,६६-७३), भगवद्गीता (८. १७) तथा महाभारत (शां. २३१) में वर्णित काल्याणना सांख्यों को भी मान्य है। हमारा उत्तरायण देवताओं का दिन है और हमारा दक्षिणायन उनकी रात है। क्योंकि. स्मृतिग्रन्थों में और ज्योतिषशास्त्र की संहिता ( सूर्यसिद्धान्त १. १३; १२. ३५, ६७ ) में भी यही वर्णन है, कि देवता मेरपर्वत पर अर्थात उत्तरध्रव में रहते हैं। अर्थात दो अयनों का हमारा एक वर्ष देवताओं के एक दिनरात के बराबर है; और हमारे ३६० वर्ष देवताओं के ३६० दिनरात अथवा एक वर्ष के वरावर है। इत. त्रेता, द्वापर और कलि हमारे चार युग हैं। युगों की कालगणना इस प्रकार है -कृतयुग में चार हजार वर्ष, त्रेतायुग में तीन हजार, द्वापर में हो हजार और किल में एक हजार वर्ष । परन्तु एक युग समाप्त होते ही दूसरा युग एकदम आरंम नहीं हो जाता। बीच में दो युगों के सन्धिकाल में कुछ वर्ष बीत जाते हैं। इस प्रकार कृतयुग आदि और अन्त में से प्रत्येक ओर चार सी वर्ष का. त्रेतायग के आगे और पीछे प्रत्येक गी. र. १३

ओर तीन सौ वर्ष का, द्वापर के पहले और बाद प्रत्येक और दो सौ वर्ष का, कलियुग के पूर्व तथा अनन्तर प्रत्येक ओर सी वर्ष का सन्धिकाल होता है। सब मिला कर चारों युगों का आदि-अन्त-सन्धिकाल दे। हजार वर्ष का होता है। ये हो हजार वर्ष और पहले बतलाये हुए सांख्यमतानुसार चारों सुगों के दस हजार वर्ष मिला कर कुछ वारह हज़ार वर्ष होते है। ए वारह हज़ार वर्ष मनुष्यों के है या देवताओं के ? यदि मनुष्यों के माने जायें, तो कल्यिय का आरंभ हुए पाँच हजार वर्ष बीत चक्केन के कारण यह कहना पड़ेगा, कि हज़ार मानवी वर्षों का कल्यिया पूरा हो चका। उसके बाद फिर से आनेवाला कृतयुग भी समाप्त हो गया: और हमने अब त्रेतायुग में प्रवेश किया है! यह विरोध मिटाने के लिए पुराणों में निश्चित किया है. कि ये बारह हजार वर्ष देवताओं के हैं। देवताओं के बारह हजार वर्ष, मनुष्यों के ३६० × १२००० = ४३२०,००० (तैतालीस लाख वीस हजार) वर्ष होते हैं। वर्तमान पंचागों का युग-परिणाम इसी पद्धति से निश्चित किया जाता है। (देवताओं के) बारह हजार वर्ष मिल कर मनुष्यों का एक महायुग या देवताओं का युग होता है। देवताओं के इकइसर युगों को मन्वन्तर कहते हैं; और ऐसे मन्वन्तर चौदह है। परन्तु पहुछे मन्वन्तर के आरंग तथा अन्त में, और आगे चलकर प्रत्येक मन्वन्तर के अखिर में दोनों ओर कृतयुग की बराबरी के एक एक ऐसे १५ सन्धिकाल होते हैं। ये पन्द्रह सन्धिकाल और चौदह मन्धन्तर मिल कर देवताओं के एक हजार युग अथवा ब्रह्मदेव का एक दिन होता है ( सूर्यिखदान्त १. १५-२०); और मनुस्मृति तथा महाभारत में लिखा है. कि ऐसे ही हजार युग मिल कर ब्रह्मदेव की रात होती है (मनु. १. ६९-७३ और ७९; म. मा. शां. २३१. १८-३१ और यास्त का निवक्त १४. ९ देखें। ) | इस गणना के अनुसार ब्रह्मदेव का एक दिन मनुष्यों के चार अब्ज बत्तीस करोड वर्ष के बराबर होता है; और इसी का नाम है करूप 🗫 मगवद्गीता (८.१८ और ९.७.) में कहा है कि जन ब्रह्मदेव के इस दिन अर्थात करण का . आरंभ होता है तब —

#### सन्यक्ताट्न्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । राष्ट्रागमें प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥

'अन्यक्त से छि के सब पटार्थ उत्पन्न होने लगते हैं; और जब ब्रह्मदेव की रात्रि आरंभ होती है, तब सब न्यक्त पटार्थ पुनश्च अन्यक्त में लीन हो जाते हैं।' स्मृतिग्रन्थ और महाभारत में भी यही बतलाया है। इसके अतिरिक्त पुराणों में अन्य प्रलयों का भी वर्णन है; परन्तु इन प्रलयों में सूर्थ-चन्द्र आहि सारी सृष्टि का

<sup>\*</sup> ज्योति सास्न के आधार पर धुसादिगणना का विचार स्वर्गीय अंकर बाळकृष्ण दीक्षित ने अपने 'भारतीय ज्योति-शास्त्र'नामक मराठी ) ग्रंथ में किया है, इ. १०६-१०५; ९९३ इ. देखी।

नाश नहीं हो बाता; इसिल्ए ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति और संहार का विवेचन करते समय इनका विचार नहीं किया बाता। कत्य ब्रह्मदेव का एक दिन अयवा रात्रि है; भीर ऐसे ३६० दिन तया ३६० रात्रियों मिल कर ब्रह्मदेव का एक वर्ष होता है। इसी से पुराणाटिकों (विष्णुपुराण १.३) में यह वर्णन पाया बाता है, कि ब्रह्मदेव की आयु उनके सो वर्ष की है। उसमें से आधी बीत गई। शेष आयु के अर्थात् इक्यावनवें वर्ष के पहले दिन का अथवा श्वेतवाराह नामक करण का अब आरंम हुआ है; और इस करण के चौदह मन्वन्तरों में से छः मन्वन्तर वीत चुके, तथा सातवे (अर्थात् वैवस्वत) मन्वन्तर के ७१ महायुगों में से २७ महायुगों पूरे हो गये। एवं अब २८ वें महायुग के किल्युग का प्रथम अर्थात् चतुर्थ माग जारी है। संवत् १९५६ (शक् १८२१) में इस किल्युग के डीक ५००० वर्ष बीत चुके। इस प्रकार गणित करने से मालूम होगा, कि इस किल्युग का प्रल्य होने के लिए संवत् १९५६ में मनुष्य के ३ लाख ९१ हज़ार वर्ष शेष थे; फिर वर्तमान मन्वन्तर के अन्त में अथवा वर्तमान करण के अन्त में होनेवाले महाप्रल्य की बात ही क्या। मानवी चार अब्ब वत्तीस करोड़ वर्ष का बो ब्रह्मदेव का दिन इस समय बारी है, उसका पूरा मध्याह भी नहीं हुआ। अर्थात् सात मन्वन्तर भी अब तक नहीं बीते है।

सृष्टि की रचना और संहार का हो अब तक विवेचन किया गया. वह वेदान्त के -- और परव्रहा को छोड़ देने से सांख्यशास्त्र के तत्वशान के आधार पर किया गया है। इसलिए सिष्ट के उत्पत्तिकम की इसी परंपरा की हमारे शास्त्रकार सदैव अमाण मानते हैं: और यही कम मगवद्गीता में भी दिया हुआ है। इस प्रकरण के आरंम ही में बतला दिया गया है, कि सुष्ट्युत्पिकम के बारे में कुछ भिन्न भिन्न विचार पाये जाते हैं | जैसे श्रुतिस्मृतिपुराणों में कहीं कहीं कहा है, कि प्रथम ब्रह्मदेव या हिरण्यगर्म उत्पन्न हुआ: अथवा पहले पानी उत्पन्न हुआ और उसमें परमेश्वर के बीज से एक सुवर्णमय अण्डा निर्मित हुआ। परन्तु इन सब विचारों को गीण तथा उपलक्षणात्मक समझ कर जब उनकी उपपत्ति बतलाने का समय आता है तब यहीं कहा जाता है, कि हिरण्यगर्भ अथवा ब्रह्मदेव ही प्रकृति है। मगवद्गीता (१४.३) में त्रिगुणात्मक प्रकृति ही को ब्रह्म कहा है - 'मम योनिर्महत् ब्रह्म।' और मगवान् ने यह भी कहा है, कि हमारे बीज से इस प्रकृति में त्रिगुणों के द्वारा अनेक मूर्तियाँ उत्पन्न होती हैं। अन्य स्थानों में ऐसा वर्णन है. कि ब्रह्मदेव से आरंभ में दक्षप्रभृति सात मानसपुत्र अथवा मनु उत्पन्न हुए; और उन्होंने आगे सब चरअचर सृष्टि को निर्माण किया (म. मा. आ. ६५-६७; म. मा. হাা. २० ७; मनु. १. ३४–६३ ); और इसी का गीता में भी एक बार उछेख किया नाया है (गी. १०. ६)। परन्त वेटान्तग्रन्थ यह प्रतिपादन करते हैं, कि इन सव भिन्न भिन्न वर्णनों में ब्रह्मदेव को ही प्रकृति मान होने से उपर्युक्त तात्विक सुष्ट्युत्पत्ति-कम से मेल हो जाता है; और यही न्याय अन्य स्थानों में भी उपयोगी हो सकता

हैं। उदाहरणार्य, शैव तथा पाशुपत दर्शनों में शिव को निमित्तकारण मान कर यह कहते हैं, कि उसी से कार्यकारणाडि पॉच पटार्थ उत्पन्न हुए । और नारायणीय या भागवतंधर्म में वासदेव की प्रधान मान कर यह वह वर्णन किया है. कि पहले वासदेव से संकर्पण (जीव) हुआ, संकर्पण से प्रयुक्त (मन), और प्रयुक्त से अनिरुद्ध (अहंकार) उत्पन्न हुआ। परन्त वेदान्तशास्त्र के अनुसार जीव प्रत्येक समय नये सिरे से उत्पन्न नहीं होता। वह नित्य और सनातन परमेश्वर का नित्य - अतएव अनादि - अंश है। इसलिए वेदान्तसूत्र के दूसरे अध्याय के दूसरे पाद (वे. सू. २. २. ४२-४५ ) में, मागवतधर्म में वर्णित जीव के उत्पत्तिविषयक उपर्यक्त मत का खंडन फरफे कहा है. कि वह मत वेटविरुद्ध अतएव त्याच्य है। गीता (१३.४: १५.७) में बेदान्तसूत्रों के इसी सिद्धान्त का अनुवाद किया गया है। इसी प्रकार सांख्यवादी प्रकृति और पुरुप दोनों को स्वतंत्र तत्त्व मानते हैं; परन्तु इस हैत की स्वीकार न कर वेदान्तियों ने यह छिद्धान्त किया है, कि प्रकृति और पुरुप दोनों तत्त्व एक ही नित्य और निर्गुण परमात्मा की विभृतियाँ है । यही विद्वान्त मगवद्गीता को भी ग्राह्म है (गी. ९. १०)। परन्तु इस का विस्तारपूर्वक विवेचन अगले प्रकरण में किया जाएगा। यहाँ पर केवल इतना ही वतलाया हैं, कि मागवत या नारायणीय धर्म में वर्णित वासुदेवमक्ति का और प्रकृतिप्रधान धर्म का तत्त्व यद्यपि भगवद्गीता को मान्य है, तथापि गीता मागवतधर्म की इस करपना से सहमत नहीं है, कि पहले वासुदेव से संकर्षण या जीव उत्पन्न हुआ: और उससे आगे प्रशुम्न (मन) तथा प्रदास से अनिरुद्ध (अहंकार) का प्रादुर्भाव हुआ | संकर्षण, प्रदाग्न या अनिरुद्ध का नाम तक गीता में नहीं पाया जाता । पाञ्चरात्र में बतलाये हुए मागवतधर्म में तथा गीता-प्रतिपादित भागवतधर्म में यही तो महत्त्व का भेट है। इस बात का उल्लेख यहाँ जान-वृहा कर किया गया है। क्योंकि फेवल इतने ही से - कि 'भगवद्गीता में भागवतधर्म वतलाया गया है '- कोई यह न समझ लें, कि सप्टयुत्पत्ति-क्रम-विपयक अथवा जीव-परमेश्वर-स्वरूप-विपयक भागवत आदि मक्तिसंप्रदाय के मत भी गीता को मान्य हैं। अत्र इस वात का विचार किया जाएगा, कि सांख्यशास्त्रोक्त प्रकृति और पुरुप के भी परे सब व्यक्ताव्यक्त तथा क्षराक्षर जगत के मूल में कोई तत्त्व है या नहीं। इसी को अध्यातम या वेदान्त कहते हैं।

# नौवाँ प्रकरण

### अध्यातम

परस्तरमानु मावोऽन्योऽन्यक्तोऽन्यकात् सनातनः। यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति॥ \*
-- गीता ८. २०

📆 छले दो प्रकरणों का सारांश यही है, कि क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार में निसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं, उसी को सांख्यशास्त्र में पुरुष कहते हैं। सब क्षर-अक्षर या चर-अचर सृष्टि के संहार और उत्पत्ति का विचार करने पर सांख्यमत के अनुसार अन्त में केवल प्रकृति और पुरुष ये ही दो स्वतन्त्र तथा अनादि मुलतत्त्व रह जाते हैं; और पुरुष को अपने केशों की निवृत्ति कर छेने तथा मोक्षानन्द प्राप्त कर छेने के लिए प्रकृति से अपना मिन्नत्व अर्थात् कैवल्य जान कर त्रिगुणातीत होना चाहिये। प्रकृति और पुरुष का संयोग होने पर प्रकृति अपना खेल पुरुष के सामने किस प्रकार खेला करती है. इस विषय का क्रम अर्वाचीन सृष्टिशास्त्रवेत्ताओं ने सांख्यशास्त्र से कुछ निराला वतलाया है; और संमव है, कि आधिमौतिक शास्त्रों की ज्यों ज्यों उन्नति होगी, त्यों त्यों इस क्रम में और भी सुधार होते जाएँगे। जो हो; इस मूलसिद्धान्त में कमी कोई फूर्क नहीं पढ़ सकता, कि केवल एक अन्यक्त प्रकृति से ही सारे न्यक्त पढार्थ गुणोत्कर्ष के अनुसार कम कम से निर्मित होते गये हैं। परन्तु वेदान्तकेसरी इस विषय को अपना नहीं समझता – यह अन्य शास्त्रों का विषय है; इसलिए वह इस विषय पर वादविवाद भी नहीं करता। वह इन सन शास्त्रों से आगे वढ़ कर यह बतलानें के लिए प्रवृत्त हुआ है, कि पिण्ड ब्रह्माण्ड की भी बड़ में कौन सा श्रेष्ठ तत्त्व है; और मनुष्य उस श्रेष्ठ तत्त्व -में कैसे मिला जा सकता है – अर्थात् तद्रप कैसे हो सकता है । वेदान्तकेसरी अपने इस विषयप्रवेश में और किसी शास्त्र की गर्जना नहीं होने देता ! सिंह के आगे गीदड़ की मॉति बेदान्त के सामने सारे शास्त्र चुप हो जाते हैं। अतएय किसी पुराने सुमाधितकार ने वेटान्त का यथार्थ वर्णन यों किया है -

> तावत् गर्जैन्ति शास्त्राणि जम्बुका विपिने यथा । न गर्जेति महाशक्तिः याबद्वेदान्तकेसरी ॥

सांख्यशास्त्र का कथन है, कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विचार करने पर निष्पन्न होने-वार्ख 'द्रष्टा' अर्थात् पुरुष या आत्मा, और क्षर-अक्षर-सृष्टि का विचार करने पर

<sup>\*&#</sup>x27;जो दूसरा अञ्चक पदार्थ (साख्य) अञ्चक से भी श्रेष्ठ तथा सनातन है; शीर प्राणियों का नाश होजाने पर भी जिसका नाश नहीं होता, वही अन्तिम गति है।'

निष्पन्न होनेवाले सत्त्व-रज-तम-गुणमयी अध्यक्त प्रकृति, ये दोनों स्वतन्त्र हैं; और इस प्रकार जगत के मूलतत्त्व को द्विधा मानना आवश्यक है। परन्तु बेटान्त इसके आगे जा कर यों कहता है, कि सांख्य के 'पुरुष' निर्मुण मले ही हों; तो भी वे असंख्य हैं। इसलिए वह मान लेना उचित नहीं, कि इन असंख्य पुरुषों का लाम जित बात में हो, उसे जान कर प्रत्येक पुरुष के साथ तदनुसार वर्ताव करने का सामर्थ्य प्रकृति में है। ऐसा मानने की अपेक्षा सास्विक तत्वज्ञान की दृष्टि से तो यही अधिक युक्तिसंगत होगा, कि उस एकीकरण की ज्ञान-क्रिया का अन्त तक निरपवाट उपयोग किया जावे; और प्रकृति तथा असंख्य पुरुषों का एक ही परमतन्व में अविमक्तरूप से समावेश किया जावे; जो ' अविभक्तं विभक्तेषु ' के अनुसार नीचे से ऊपर तक की श्रेणियों में दीख पहती है: और जिसकी सहायता से ही सृष्टि के अनेक न्यक्त पदायों का एक अन्यक्त प्रकृति में समावेश किया जाता है (गी. १८. २०-२२)। मिन्नता का भास होना अहंकार का परिणाम है; और पुरुष यदि निर्गुण है, तो असंख्य पुरुषों के अलग अलग रहने का गुण उसमें रह नहीं सकता। अथवा यह कहना पहता है. कि वस्तुतः पुरुष असंख्य नहीं है। केवल प्रकृति की अहंकाररूपी उपाधि से उनमें अनेकता दीख पड़ती है। दूसरा एक प्रश्न यह उठता है, कि खतन्त्र प्रकृति का खतन्त्र पुरुष के साथ जो संयोग हुआ है, वह सत्य है या मिथ्या ? यदि सत्य माने, तो वह संयोग कमी भी छूट नहीं सकता। अतएव सांख्यमतानुसार आत्मा की मुक्ति कमी प्राप्त नहीं हो सकती। यदि मिथ्या माने, तो यह सिद्धान्त ही निर्मूल या निराधार हो जाता है, कि पुरुष के संयोग से प्रकृति अपना खेल उसके आगे खेला करती है। और यह दृष्टान्त भी ठीक नहीं, कि जिस प्रकार गाय अपने बळडे के लिए दूध देती है, उसी प्रकार पुरुष के लाभ के प्रकृति सदा कार्यतत्पर रहती है | क्योंकि, बळहा गाय के पेट से ही पैदा होता है। इल्लिए उस पर पुत्रवात्सल्य के प्रेम का उदाहरण जैसा संगठित होता है, वैसा प्रकृति और पुरुष के विषय में नहीं कहा जा सकता (वे. सू. शां. मा. २. २. ३ । सांख्यमत के अनुसार प्रकृति और पुरुप दोनों तत्त्व अत्यन्त मिल हैं - एक जह है, दूसरा सचेतन। अच्छा; जब ये दोनों पदार्थ सृष्टि के उत्पत्ति-काल से ही एक दूसरे से अत्यन्त भिन्न और स्वतन्त्र हैं, तो फिर एक की प्रवृत्ति दूसरे के फायदे ही के लिए क्यों होनी चाहिये ? यह तो कोई समाधानकारक उत्तर नहीं कि उनका स्वभाव ही बैसा है। स्वमाव ही मानना हो, तो फिर हेकेल का जड़ाद्वैतवाद क्यों बुरा है ? हेकेल का भी सिद्धान्त यही है न, कि मूलप्रकृति के गुणों की बुद्धि होते होते उसी प्रकृति में अपने को देखने की और स्वयं अपने विषय में विचार करने की जैतन्यशक्ति उत्पन्न हो जाती है - अर्थात् यह प्रकृति का स्वमाव ही है। परन्तु इस मत को स्वीकार न कर सांख्यशास्त्र ने यह भेर किया है, कि 'द्रष्टा' अल्या है; और दृश्यस्ति अलग है। अब यह प्रश्न उपस्थित होता है, कि संख्यवादी जिस न्याय का अवलम्बन कर 'द्रष्टा पुरुष ' और 'द्रश्य सृष्टि ' में भेद बतलाते हैं, उसी।

न्याय का उपयोग करते हुए और आगे क्यों न चलें ? हत्र्य छप्टि की कोई कितनी ही सूक्ष्मता से परीक्षा करें; और यह जान हैं, कि जिन नेत्रों से हम पदायों को देखते-परखते है, उनके मजातन्तुओं में असुक असुक गुण-घर्म हैं। तथापि इन सद वार्तों को जाननेवाला या 'द्रष्टा' भिन्न रह ही जाता है। क्या इस 'द्रष्टा' के विषय में - जों ' हृदय सृष्टि ' भिन्न है – विचार करने के लिए कोई साधन या उपाय नहीं है ? और यह जानने के लिए भी कोई मार्ग है या नहीं, कि इस दश्य सृष्टि का सचा स्वरूप बैसा हम अपनी इन्द्रियों से देखते हैं वैसा ही है: या उससे भिन्न है ! सांख्यवादी कहते है, कि इन प्रश्नों का निर्णय होना असंभव है। अतएव यह मान लेना पड़ता है, कि प्रकृति और पुरुष दोनों तत्त्व मूल ही में स्वतन्त्र और भिन्न हैं। यदि केवल आधिभौतिक शास्त्रों की प्रणाली से विचार कर देखें. तो सांख्यवादियों का मत अनुचित नहीं कहा जा सकता। कारण यह है, कि सृष्टि के अन्य पटार्यों को जैसे हम अपनी इन्द्रियों से देखमाल करें उनके गुणधर्मों का विचार करते है, वैसे यह 'द्रप्टा पुरुष ' या देखनेवाला - अर्थात् जिसे वेदान्त में 'आत्मा' कहा है, वह - द्रष्टाकी (अर्थात् अपनी ही ) इन्द्रियों को भिन्न रूप में कभी गोचर नहीं हो सकता। और जिस पटार्थ का इस प्रकार इन्द्रियगोचर होना असंमव है, यानी वो वस्त इन्द्रियातीत है उसकी परीक्षा मानवी इन्द्रियों से कैसे हो सकती है ! उस आत्मा का वर्णन भगवान ने गीता (२,२३) में इस प्रकार किया है -

## नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहाति पावकः। न चैनं छेदयन्त्यापो न शोपयति मारुतः॥

अर्थात्, आत्मा ऐसा कोई पटार्थ नहीं, िक यदि हम सृष्टि के अन्य पटार्थों के समान उस पर तेजाव आदि द्रव पदार्थ डाल तो उसका द्रवरूप हो जाय, अथवा प्रयोगशाल के पेने शक्षों से कांट-छांट कर उसका आन्तरिक स्वरूप देख लें, या आग पर घर देने से उसका धुआं हो जाय, अथवा हवा में रखने से वह सूख जाय ! सारांश, सृष्टि के पदार्थों की परीक्षा करने के आधिमौतिक शास्त्रवेत्ताओं ने जितने कूछ उपाय हूँ हैं वे सब यहाँ सफल हो कैसे ! प्रश्न है तो विकट, पर विचार करने से कुछ किटनाई दीख नहीं पड़ती । मला, सांख्यवादियों ने भी 'पुरुष' को निर्मुण और स्वतन्त्र कैसे जाना ! केवल अपने अन्तःकरण के अनुभव से ही जाना है न ! फिर उसी रीति का उपयोग प्रकृति और पुरुष के सच्चे स्वरूप का निर्णय करने के लिए क्यों न किया जावें ! आधिमौतिकशास्त्र और अध्यात्मशास्त्र में जो बड़ा भारी मेद है, वह यही है। आधिमौतिकशास्त्र और अध्यात्मशास्त्र होते हैं; और अध्यात्मशास्त्र का विषय इन्द्रियातित अर्थात् केवल स्वसंवेद्य है; यानी अपने आप ही जानने योग्य है। कोई यह कहें, कि यदि 'आत्मा' स्वसंवेद्य है, तो प्रत्येक मंनुष्य को उसके विषय में जैसा होने वे; फिर अध्यात्मशास्त्र होते हैं सा होने वे; फिर अध्यात्मशास्त्र होते हैं से हम हमें उसके विषय में जैसा होने वे; फिर अध्यात्मशास्त्र हमें जिस मंनुष्य को उसके विषय में जैसा होने, वैसा होने वे; फिर अध्यात्मशास्त्र हमें

की आवश्यता ही क्या है ? हाँ: यदि प्रत्येक मनुष्य का मत या अन्तःकरण समान रूप से शुद्ध हो. तो फिर वह प्रश्न टीक होगा । परन्तु जब कि अपना यह प्रत्यक्ष अनुमव है, कि सब लोगों के मन या अन्तःकरण की शुद्धि और शक्ति एक-सी नहीं होती. तब जिन लोगों के मन अत्यन्त शुद्ध, पवित्र और विशाल हो गये है: उन्हीं की प्रतीति इस विषय में हमारे लिए प्रमाणभूत होनी चाहिये। यों ही ' मुझे ऐसा माल्म होता है ' और ' तुझे ऐसा मालम होता है ' कह कर निरर्थक बार करने से कोई लाभ न होगा। वेदान्तशास्त्र तुम्हे युक्तियों का उपयोग करने से बिलक्षल नहीं रोकता। वह सिर्फ यही कहता है. कि इस विषय में निरी यक्तियाँ वहीं तक मानी जाएँगी वहाँ तक कि इस यक्तियों से अत्यन्त विशाल, पवित्र और निर्मल अन्तः करणवाले महात्माओं के विषयसंबन्धी साक्षात अनुभव का विरोध न होता हो । क्योंकि अध्यातमशास्त्र का विषय स्यसंवेद है - अर्थात केवल आधिभीतिक यक्तियां से उसका निर्णय नहीं हो सकता । जिस प्रकार आधिमौतिकशास्त्रां में वे अनुमव त्याच्य माने जाते है, कि जो प्रत्यक्ष के विरुद्ध हाँ उसी प्रकार वेदान्तशास्त्र में युक्तियों की अपेक्षा उपर्युक्त स्वानुमव की (अर्यात् आत्मव्रतीति) की योग्यता ही अधिक मानी जाती है। जो युक्ति इस अनुभव के अनुकुल हो, उसे वेशन्ती अवज्य मानते है। श्रीमान शकराचार्य ने अपने वेटान्तराशों के भाष्य में यही सिद्धान्त दिया है। अध्यात्मशास्त्र का अभ्यास करनेवालों को इंस पर हमेशा घ्यान रखना चाहिये -

> अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तर्केण साधयेत्। प्रकृतिम्यः परं यत् तद्धिनत्यस्य रुक्षणम् ॥

' जो पटार्थ इन्द्रियातीत है। और इसी लिए जिनका चिन्तन नहीं किया जा सकता, उनका निर्णय केवल तर्क या अनुमान से नहीं कर लेना चाहिये। सारी खिए की मूल प्रकृति से भी परे जो पदार्य है, वह इस प्रकार अचिन्त्य है'—यह एक पुराना स्त्रोक है, जो महाभारत (भीष्म. ५. १२) में पाया जाता है और जो श्रीशंकराचार्य के वेडान्तभाष्य में भी 'साध्यत्' के स्थान पर 'योजयेत्' के पाटमेद से पाया जाता है (वे. सू. शां. भा. २. १. २७)। मुंडक और कठोपनिपद में भी लिखा है, कि आत्मज्ञान केवल तर्क ही से नहीं मात हो सफता (मुं. ३. २, ३; कठ. २. ८, ९ ओर २२)। अध्यात्मश्राम्त्र में उपनिपद्-प्रत्यों का विशेष महत्त्व भी इसी लिए है। मन को एकाम करने के उपायों के विषय में प्राचीन काल में हमारे हिन्दुस्थान में बहुत चर्चा हो खुकी है; और अन्त में इस विषय पर (पातज्ञल) योगशास्त्र में अत्यन्त प्रवीण थे, तथा जिनके मन स्वमाव ही से अत्यन्त पवित्र और विशाल ये, उन महात्माओं ने मन को अन्तर्मुख करके आत्मा के सकर और विशाल ये, उन महात्माओं ने मन को अन्तर्मुख करके आत्मा के सकर और विषय में जो अनुमव प्राप्त किया —

अथवा आत्मा के स्वरूप के विषय में इनकी ग्रुद्ध और शान्त बुद्धि में जो स्फूर्ति हुई उसी का वर्णन उन्होंने उपनिषद्-प्रन्थों में किया है। इसलिए किसी मी अध्यातम तत्त्व का निर्णय करने में, इस श्रुतिग्रन्थों में कहे गये अनुभविक ज्ञान का सहारा लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है (कट. ४.१)। मनुष्य केवल अपनी बुद्धि की तीव्रता से उक्त आत्मप्रतीति की पोषक मिन्न मिन्न युक्तियाँ वतला सकेगा; परन्तु इससे उस मूल प्रतीति की प्रामाणिकता में रची भर मी न्यूनाधिकता नहीं हो सकती। मगवद्गीता की गणना स्मृतिग्रन्थों में की जाती है सही; परन्तु पहले प्रकरण के आरंभ ही में हम कह चुके हैं, कि इस विषय में गीता की योग्यता उपनिषदों की बराबरी की मानी जाती है। अतएव इस प्रकरण में अब आगे चल कर सिर्फ़ यह वतलाया जाएगा, कि प्रकृति के परे जो अचिन्त्य पदार्थ है, उसके विषय में गीता और उपनिषदों में कीन कीन-से सिद्धान्त किये गये हैं; और उनके कारणों का (अर्थात् शास्त्ररीति से उनकी उपपत्ति का) विचार पीछे किया जाएगा।

सांख्यवादियों का दैत — प्रकृति और पुरुष — मगवद्गीता को मान्य नहीं है । मगवद्गीता के अध्यात्मज्ञान का और वेदान्तशास्त्र का भी पहला सिद्धान्त यह है, कि प्रकृति और पुरुष से भी परे एक सर्वन्यापक, अन्यक्त और अमृत तत्त्व है, वो चर-अचर सृष्टि का मूल है । सांख्यों की प्रकृति यद्यपि अन्यक्त है, तथापि वह त्रिगुणात्मक अर्थात् सगुण है । परन्तु प्रकृति और पुरुष का विचार करते समय भगवद्गीता के आठवें अध्याय के वीसवें श्लींक में (इस प्रकरण के आरंग में ही यह श्लोक दिया गया है) कहा है, कि सगुण है वह नाशवान है; इसिए इस अन्यक्त और सगुण प्रकृति का मी नाश हो जाने पर अन्त में जो कुछ अन्यक्त शेष रह जाता है, वही सारी सृष्टि का सन्धा और नित्य तत्त्व है । और आगे पन्द्रहवें अध्याय (१५.१७) में क्षर और अक्षर — न्यक्त और अन्यक्त — इस मांति सांख्यशास्त्र के अनुसार दो तत्त्व बतला कर यह वर्णन किया है —

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। यो लोकत्रयमाविस्य विभर्त्यक्यय ईश्वरः॥

अर्थात, जो इन दोनों से भी भिन्न है, वही उत्तम पुरुष है; उसी को परमात्मा कहते हैं; वही अव्यय और सर्वशक्तिमान है; और वही तीनों लेगों में व्याप्त हो कर उनकी रक्षा करता है। यह पुरुष क्षर और अक्षर (अर्थात् व्यक्त और अव्यक्त) इन दोनों से भी परे है। इसलिए इसे 'पुरुषोत्तम' कहा है (गी. १५. १८)। महामारत में भी भृगु ऋषि ने भरद्वाज से 'परमात्मा' शब्द की व्याख्या बतलाते हुए कहा है:—

आत्मा क्षेत्रज्ञ इत्युक्तः संयुक्तः प्राकृतेर्गुणैः । तैरेव तु विनिर्मुक्तः परमासेत्युदाहृतः ॥ सर्थात् ' बन आत्मा प्रकृति में या शरीर में बद रहती है, तन उसे क्षेत्रज्ञ या जीवातमा कहते हैं; और वही प्राकृत गुणों से यानी प्रकृति या शरीर के गुणों से मुक्त होने पर 'परमात्मा' कहलाता है ' (म. मा. शां. १८७. २४)। संसव है, कि 'परमात्मा' की उपर्युक्त हो त्याख्याँ मिन्न मिन्न नहीं हैं। क्षर-अक्षर-सृष्टि और जीव (अथवा सांख्यशास्त्र के अनुसार सम्बन्ध प्रकृति और पुरुप) इन होनों से भी परे एक ही परमात्मा है। इसिल्ए मी कहा जाता है, कि वह क्षर-अक्षर के परे हैं; और कभी कहा है, कि वह बीव के या जीवातमा के (पुरुप के) परे हैं–एवं एक ही परमात्मा की ऐसी हिविध त्याख्याएँ कहने में वस्तुतः कोई मिन्नता नहीं हो जाती। इसी अभिप्राय को मन में एक कर कालियास ने भी कुमारसंभव में परमेश्वर का वर्णन इस प्रकार किया हैं– 'पुरुप के लाम के लिए उद्युक्त होनेवाली प्रकृति भी तृ ही हैं; और स्वयं उद्युत्ति रह कर उस प्रकृति का प्रष्टा भी तृ ही हैं ' (कुमा. २. १३)। इसी मौति गीता में भगवान कहते हैं, कि ' मम योनिर्महर्वह्म ' – यह प्रकृति मेरी योनि या मेरा एक न्वरूप है (१४.३) और जीव या आत्मा भी मेरा ही अंश है (१५.७)। सातवं अध्याय में मी कहा गया है –

## भृमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । अहंकार हतीयं में भिन्ना प्रकृतिरप्टघा ॥

भर्थात् 'पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार – इस तरह आट प्रकार की मेरी प्रकृति है; और इसके सिवा (अपरेयमितस्त्वन्यां) सारे संसार का धारण जिसने किया है, वह जीव भी मेरी ही दूसरी प्रकृति है ' (गी. ७. ४, ५) । महामारत के शान्तिपर्व में सांख्यों के पचीस तत्त्वों का कई स्थलों पर विवेचन है; परन्तु वहीं यह भी कह दिया गया है, कि पचीस तत्त्वों के परे एक छञ्जीसवाँ (पड्विंश) परमतत्त्व है; जिसे पहचाने जिना मनुष्य 'बुद्ध' नहीं हो सकता (शां. २०८)। सृष्टि के पटायों का जो ज्ञान हमें अपनी ज्ञानेन्द्रियों से होता है, वही हमारी सारी सृष्टि है। अतएव प्रकृति या सृष्टि ही को कई स्थानों पर 'जान' कहा है; और इसी स्पृष्टि से पुरुष 'ज्ञाता' कहा जाता है (शां. ३०६. ३५-४१)। परन्तु जो सचा छेय है (गी. १३. १२) वह प्रकृति और पुरुप – जान और शाता – से मी परे है । इस्टिए मगवद्गीता में उसे परमपुख्य कहा है । तीनों लोकों को न्यात कर उन्हें सटैव धारण करनेवाला वो यह परमुपुरुप या परपुरुप है, उसे पहचानो । वह एक है, अन्यक्त है, नित्य है, अक्षर है । यह बात केवल भगवद्गीता ही नहीं. किन्त वेदान्तशास्त्र के सारे प्रन्थ एक स्वर से कह रहे हैं । सांस्यशास्त्र में 'अक्षर' और 'अव्यक्त' शब्दों या विशेषणों का प्रयोग प्रकृति के रिए किया जाता है। क्योंकि सांख्यों का सिद्धान्त है, कि प्रकृति की अपेक्षा अधिक सुक्ष्म और कोई

मी मुलकारण इस नगत् का नहीं है (सां. का. ६१)। परन्तु यदि वेदान्त की दृष्टि से देखें. तो परव्रहा ही एक अक्षर है। यानी उसका कमी नाश नहीं होता; और वहीं अन्यक्त है - अर्थात इन्द्रियगोचर नहीं है । अतएव, इस मेट पर पाठक सदा ध्यान रखें. कि मगवद्गीता में 'अक्षर' और 'अन्यक्त' शब्दों का प्रकृति से परे के परव्रझ-स्वरूप को दिखलाने के लिए मी किया गया है (गी. ८. २०: ११, ३७: १५, १६. १७)। जब इस प्रकार बेदान्त की दृष्टि का स्वीकार किया गया तब इसमें सन्देह नहीं. कि प्रकृति को 'अक्षर' कहना उचित नहीं है - चाहे वह प्रकृति अव्यक्त मले ही हो। सृष्टि के उत्पत्तिकम के विषय में सांख्यों के सिद्धान्त गीता को भी मान्य हैं। इसलिए उनकी निश्चित परिमाषा में कुछ अदलबदल न कर उन्हीं के शब्दों में क्षर-अक्षर या ब्यक्त-अब्यक्त-सृष्टि का वर्णन गीता में किया गया है। परन्त स्मरण रहे. कि इस वर्णन से प्रकृति और पुरुष के परे जो तीसरा उत्तम पुरुष है, उसके सर्वश्चक्तित्व में कुछ भी बाघा नहीं होने पाती । इसका परिणाम यह हुआ है, कि जहाँ भगवद्गीता में परब्रहा के स्वरूप का वर्णन किया गया है, वहाँ सांख्य और वेटान्त के मतान्तर का सन्देह मिटाने के लिए (साख्य) अन्यक्त के भी परे का अन्यक्त और (सांख्य) अक्षर - से भी परे का अक्षर, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना पढ़ा है ! उटाहरणार्थ, इस प्रकरण के आरंभ में जो कोक दिया गया है, उसे देखी। सारांश, गीता पढ़ते समय इस बात का सदा प्यान रखना चाहिये, कि 'अन्यक्त' और 'अक्षर' ये दोनों शब्द कभी साख्यों की प्रकृति के लिए और कभी वेदान्तियों के परव्रहा के लिए - अर्थात् दो भिन्न प्रकार से - गीता में प्रयुक्त हुए हैं। जगत् का मूल वेटान्त की दृष्टि से चांख्यों की अन्यक्त प्रकृति के भी परे दुसरा अन्यक्त तत्त्व है। जगत् के आदितत्त्व के विषय में साख्य और वेदान्त में यह उपर्युक्त मेद है। आगे इस विषय का विवरण किया जाएगा, कि इसी मेट से अध्यात्मशास्त्रप्रतिपाटित मोक्षस्वरूप और सांख्यों के मोक्षस्वरूप में भी भेद कैसा हो गया।

सांख्यों के द्वेत — प्रकृति और पुरुष — को न मान कर जब यह मान लिया गया, कि इस जगत् की जड़ में परमेश्वररूपी अथवा पुरुषोत्तमरूपी एक तीसरा ही नित्य तरव है; और प्रकृति तथा पुरुष दोनों उसकी विभूतियाँ हैं; तब सहस्र ही यह प्रश्न होता है, कि उस तीसरे मूलभूत तरव का स्वरूप क्या है; प्रकृति तथा पुरुष से इसका कौन-सा संबन्ध है ! प्रकृति, पुरुष और परमेश्वर इसी जयी को अध्यात्मशास्त्र में कम से बगत्, जीव और परव्रक्ष कहते हैं, और इन तीनों वस्तुओं के स्वरूप तथा इनके पारस्परिक संबन्ध का निर्णय करना ही देशन्तशास्त्र का प्रधान कार्य है । एवं उपनिषदों में भी यही चर्चों की गई है । परन्तु सब वेदान्तियों का मत उस जयी के विषय में एक नहीं है । कोई कहते हैं, कि ये तीनों पदार्थ आदि में एक ही हैं, और कोई यह मानते हैं कि जीव और जगत् परमेश्वर से आदि ही में थोड़े या अत्यन्त भिन्न है । इसी से वेदान्तियों में अद्देती, विशिष्टाद्वैती और द्वैती मेद

उत्पन्न हो गये है । यह सिद्धान्त सब लोगों को एक सा प्राह्म है, कि नीव और नगत् के सार व्यवहार परमेश्वर की इच्छा से होते हैं। परन्तु कुछ लोग तो मानते हैं, कि जीव, जगत और परब्रह्म, इन तीनों का मूलस्वरूप आकाश के समान एक ही और अखिण्डित है, तथा दूसरे वेदान्ती कहते हैं, कि जड़ और चैतन्य का एक होना संभव नहीं। अतारव अनार या दाहिम के फल में यद्यपि अनेक दाने होते हैं, तो भी इससे जैसे फल की एकता नप्ट नहीं होती, वैसे ही जीव और जगत् यद्यपि परमेश्वर में मरे हुए हैं, तथापि ये मूल में उससे मित्र हैं, और उपनिषदों में जब ऐसा वर्णन आता है. कि तीनों 'एक' हैं: तब उसका अर्थ ' दाड़िम के फल के समान एक ' जानना चाहिये। जब जीव के स्वरूप के विषय में यह मतान्तर उपस्थित हो गया, तब भिन्न भिन्न साप्रदायिक टीकाकार अपने अपने मत के अनुसार उपनिषदों और गीता का यथार्थ स्वरूप – उसमें प्रतिपादित सचा कर्मयोग विषय – तो एक और रह गया. और अनेक साम्प्रदायिक टीकाकारों के मत में गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विपय यही हो गया. कि गीताप्रतिपादित वेदान्त द्वैतमत का है या अद्वैतमत का! अस्तु, इसके बारे में अधिक विचार करने के पहले यह देखना चाहिये, कि जगत् ( प्रकृति ), जीव ( आत्मा अथवा पुरुष ), और परव्रहा (परमात्मा अथवा पुरुषोत्तम ) के परस्पर-संबन्ध के विषय में स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ही गीता में क्या कहते हैं। आगे चल कर पाठकों को विदित होगा कि इस विषय में गीता और उपनिषदों का एक ही मत है, और गीता में कहे गये सब विचार उपनिषदों में पहले ही आ चुके हैं।

प्रकृति और पुरुप के भी परे जो पुरुषोत्तम, परपुरुष, परमात्मा या परवहा है, उसका वर्णन करते समय भगवद्गीता में पहले उसके वे स्वरूप वतलाये गये हैं, यथा स्यक्त ओर अस्यक्त (ऑलों से दिखनेवाला और ऑलों से दिखनेवाला और ऑलों से दिखनेवाला) । अब इसमें सन्देह नहीं, कि त्यक्त स्वरूप अर्थात् इन्द्रियगोत्तर रूप सगुण ही होना चाहिये । और अस्यक्त रूप पद्यपि इन्द्रियों को अगोत्तर है, तो भी इतने ही से यह नहीं कहा जा सकता, कि वह निर्गुण ही हो । क्योंकि, यद्यपि वह हमारी ऑलों से न दीख 'पंडे तो भी उसमें सब प्रकार के गुण सूक्ष्म रूप से रह सकते हैं । इसलिए अत्यक्त के भी तीन भेद किये गये है, जेसे सगुण, सगुणनिर्गुण और निर्गुण । यहाँ 'गुण' शब्द में उन सब गुणों का समावेश किया गया है, कि जिनका श्वान ममुख्य को केवल उसकी बाह्योन्द्रियों से ही नहीं होता, किन्तु मन से भी होता है । परमेश्वर के मूर्तिमान अवतार भगवान् श्रीकृष्ण स्वयंसाक्षात् अर्जुन के सामने खड़े हो कर उपदेश कर रहे थे । इसलिए गीता में जगह-जगह पर उन्हों ने अपने विषय में प्रथम पुरुप का निर्देश इस प्रकार किया है – जैसे, 'प्रकृति मेरा स्वरूप है ' (१०८), 'जीव मेरा अंश है ' (१५८७), 'सव मूर्तों का अंतर्यांनी आत्मा में हूँ ' (१०.२०), 'संसार में जितनी श्रीमान् या विसूतिमान् मूर्तियाँ है, वे सब मेरे अंश से उत्पत्न दुई हैं ' (१०.४१), 'मुहार्से मन लगा कर मेरा एक हो ' (९०३०), 'तो द

मुझमें मिल जाएगा , 'तू मेरा प्रिय भक्त है, इसलिए में तुझे यह प्रीतिपूर्वक वत-लाता हूं ' (१८.६५)। और जब अपने विश्वरूपदर्शन से अर्जुन की यह प्रत्यक्षः अनुमव करा दिया, कि सारी चराचर सृष्टि मेरे त्यक्त रूप में ही साक्षात् मरी हुई है, तब मगवान् ने उसको यही उपदेश किया है, कि अत्यक्त रूप से त्यक्त रूप की उपासना करना अधिक सहन है। 'इसलिए तू मुझे में ही अपना मक्तिभाव रख ' (१२.८), 'मैं ही ब्रह्म का, अत्यक्त मोक्ष का, शाश्वत धर्म का, और अनंत सुख का मूलस्थान हूं ' (गी. १४.२७)। इससे विदित होगा, कि गीता में आदि से अन्त तक अधिकांश में परमात्मा के व्यक्त स्वरूप का ही वर्णन किया गया है।

इतने ही से केवल मक्ति के अभिमानी कुछ पण्डितों और टीकाकारों ने यह मत प्रकट किया है, कि गीता में परमात्मा का व्यक्त रूप ही अन्तिम साध्य माना गया है । परन्तु यह मत सच नहीं कहा जा सकता । क्योंकि उक्त वर्णन के साथ ही मगवान् ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, कि मेरा व्यक्त स्वरूप मायिक है, और उसके परे का जो अव्यक्त रूप — अर्थात् जो इन्द्रियों को अगोचर — है, वही मेरा सच्चा स्वरूप है। उदाहरणार्थ, सातवें अध्याय (गी. ७. २४) में कहा है, कि —

अन्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः। परं भावमजानन्तो समान्ययमनुत्तसम्॥

'यद्यपि मैं अन्यक्त अर्थात् इन्द्रियों को अगोचर हूँ तो मूर्ख लोग मुझे व्यक्त समझते हैं, और व्यक्त से भी परे के मेरे श्रेष्ठ तथा अव्यक्त रूप को नहीं पहचानते।' और इसके अगले श्लोक में मगवान् कहते हैं, कि 'मैं अपनी योगमाया से आच्छादित हूं, इसलिए मूर्ख लोग मुझे नहीं पहुचानते ' (७.२५)। फिर चौथे अध्याय में उन्होंने अपने चेंयक्त रूप की उपपत्ति इस प्रकार बतलाई है. 'मैं यद्यपि जन्मरहित और अव्यक्त हूँ, तथापि अपनी ही प्रकृति में अधिष्ठित हो कर मै अपनी माया से (स्वात्ममाया से) जन्म लिया करता हूँ - अर्थात् व्यक्त हुआ करता हूँ ' ( ४. ६ ) । वे आगे सातवें अध्याय में कहते हैं, 'यह त्रिगुणात्मक प्रकृति मेरी देवी माया है। इस माया को जो पार कर जाते है, वे मुझे पाते हैं; और इस माया से जिन का ज्ञान नष्ट हो जाता है, वे मूढ नराघम मुझे नहीं पा सकते ' ( ७. १५ )। अन्त में अठारहवें (१८.६१) अध्याय में मगवान् ने उपदेश किया है, 'हे अर्जुन! सव प्राणियों के हृदय में जीवरूप परमात्मा ही का निवास है; और वह अपनी माया से यन्त्र की माँति प्राणियों को घुमाता है '। मगवान् ने अर्जुन को जो विश्वरूप दिखाया है. वही नारद को भी दिखलाया था। इसका वर्णन महाभारत के चान्तिपर्वान्तर्गत नारायणीय प्रकरण (शां. ३३९) में है; और हम पहले ही प्रकरण में वतला चुके है, कि नारायणीय यानी भागवतंघर्म ही गीता मे प्रतिपादित किया-गया है। नारद को हजारों नेत्रीं, रंगों, तथा अन्य दृदय गुणों का विश्वरूप दिखकाः कर मगवान ने कहा -

# भाया होपा भया सृष्टा यन्मां परयसि नारद । सर्वभृतगुणैर्युक्तं नैव व्वं ज्ञातुमहैसि ॥

" तुम मेरा जो रूप देख रहे हो, वह मेरी उत्पन्न की हुई माया है। इससे तुम यह न समझो, कि में सर्वभूतों के गुणा से युक्त हूं। ' और फिर यह भी कहा है, कि मरा सचा स्वरूप सर्वन्यापी, अन्यक्त और नित्य है। उसे सिद्ध पुरुप पहचानते े हैं " ( बां. ३३९. ४४. ४८ ) । इससे महना पड़ता है, कि गीता में वर्णित मगवान का अर्जुन के। दिखलाया हुआ विश्वरूप-मी मायिक था। सारांश, उपर्युक्त विवेचन से इस विषय में कुछ भी सन्देह नहीं रह जाता, कि गीता का यही सिदान्त होना चाहिये. कि यदाप केवल उपासना के लिए व्यक्त स्वरूप की प्रशंसा गीता में भगवान ने की हैं: तयापि परमेश्वर का श्रेष्ठ स्वरूप अन्यक्त अर्थात् इन्द्रिय को अगोचर ही है; और अन्यक्त से न्यक होना ही उसकी माया है । और इस माया से पार ही कर जब तक मनुष्य को परमात्मा के शुद्ध तथा अव्यक्त रूप का शान न हो, तब तक उसे मोक्ष नहीं मिल सकता। अब इसका अधिक विचार आगे करेंगे. कि माया क्या वस्तु है। जपर दिये गये वचनों से इतनी बात स्पष्ट है, कि यह मायाबाद श्रीशंकरा-चार्य ने नये सिरे से नहीं उपस्थित किया है; किन्तु उनके पहले ही भगवद्गीता, महामारत और मागवतधर्म में भी वह ब्राह्म माना गया या । श्वेताश्वेतरोपिनिपद् में मी सृष्टि की उत्पत्ति इस प्रकार कही गई है - 'मायां त प्रकृति विद्यानमायिने त महेश्वरम् ' (श्वेता. ४. १०, ) - अर्थात् माया ही (सांख्यां की) प्रकृति है और परमेश्वर उस माया का अधिपति है, और वही अपनी माया से विश्व निर्माण करता है।

भव इतनी वात यद्याप रपष्ट हो चुकी, कि परमेश्वर का श्रेष्ठ स्वरूप व्यक्त नहीं, अध्यक्त है; तथापि योड़ा-सा यह विचार होना भी आवश्यक है, कि परमात्मा का न्यह श्रेष्ठ अन्यक्त स्वरूप सगुण है या निर्गुण! जब कि सगुण-अध्यक्त का हमारे सामने यह एक उदाहरण है कि सांख्यद्यास्त्र की प्रकृति अन्यक्त (अर्यात् इन्द्रियों को अगोचर) होने पर भी सगुण अर्थात् सन्त-रज-तमं-गुणमय है; तव कुछ लेग पह कहते हैं, कि परमेश्वर का अन्यक्त और श्रेष्ठ रूप भी उसी प्रकार सगुण माना जाएँ। अपनी माया ही से न हो; परन्तु जब कि वही अन्यक्त परमेश्वर व्यक्त सृष्टि निर्माण करता है (गी. ९.८); और सब लोगों के हृद्यमें रहकर उनसे सारे व्यापार करता है (१८.६१) जब कि वह सब यज्ञों का मोक्ता और प्रमु है (९.२४); जब कि प्राणियों के सुखःदुख आदि सब भाव' उसी से उत्पन्न होते हैं (१०.६); और जब कि प्राणियों के सुखःदुख आदि सब भाव' उसी से उत्पन्न होते हैं (१०.६); और जब कि प्राणियों के हृद्य में श्रद्धा उत्पन्न करनेवाला मी वही है; एवं ' समेत च ततः कामान मयैव विद्वितान् हि तान्' (७.२२)—प्राणियों की वासना का 'फल देनेवाला मी वही है तव तो यही वात सिद्ध होती है कि वह अन्यक्त अर्थात् इन्द्रियों को अगोचर मले ही हो; तयािष वह दया, कर्तृत्व आदि गुणों से युक्त अर्थात् इन्द्रियों को अगोचर मले ही हो; तयािष वह दया, कर्तृत्व आदि गुणों से युक्त अर्थात्

२०७

'सगुण' अवस्य ही होना चाहिये। परन्तु इसके विरुद्ध भगवान ऐसा भी कहते हैं. कि 'न मां कर्माण लिम्पन्ति '- मुझे कर्मों का अर्थात् गुणों का भी कभी स्पर्श नहीं होता (४, १४), प्रकृति के गुणों से मोहित हो कर मूर्ख आत्मा ही की कर्ता मानते हैं (३.२७, १४.१९) अथवा, यह अन्यक्त और अकर्ता परमेश्वर ही प्राणियों के हृदय में जीवरूप से निवास करता है (१३, ३१), और इसी लिए, यद्यपि वह प्राणियों के कर्तत्व और कर्म से वस्तुतः अलिप्त है, तथापि अज्ञान में फॅंडे हुए लोग मोहित हो दाया करते हैं (५.१४,१५)। इस प्रकार अन्यक अर्थात इन्द्रियों को अगे।चर परमेश्वर के रूप - सगुण और निर्गुण - दो तरह के ही नहीं है फिन्त इसके अतिरिक्त कहीं कहीं इन दोनों रूपों को एकत्र मिला कर भी अन्यक्त परमेश्वर का वर्णन किया गया है। उदाहरणार्थ, 'भूतभृत न च भूतस्यों ' (९.५) 'में भूतों का आधार हो कर भी उनमें नहीं हूं, 'परब्रहा न तो सत् है और न असत् ' (१३.१२), 'सर्वेन्द्रियवान् होने का विसमें भास हो परन्तु जो सर्वेन्द्रियरहित है और निर्गुण हो कर गुणों का उपमोग करनेवाला है ' ( १३. १४ ), 'दर है और समीप भी है' ( १३. १५ ), 'अविभक्त है और विभक्त भी दीख पड़ता है '(१३. १६) - इस प्रकार परमेश्वर के स्वरूप का सगुण-निर्गुण-मिश्रित अर्थात परस्पर-विरोधी वर्णन भी किया गया है। तथापि आरंभ में दूसरे ही अध्याय में कहा गया है, कि 'यह आत्मा अन्यक्त, अचिन्त्य और अविकार्य है ' (२.२५), और फिर तेरहवें अध्याय में - 'यह परमात्मा अनादि, निर्गुण और अन्यक्त है । इस्रिट्स शरीर में रह कर भी न तो यह कुछ¦करता है और न किसी में दिस होता है " ( १३. ३१ ) – इस प्रकार परमात्मा के ग्रुद्ध, निर्गुण, निरवयव निर्विकार, अचित्रय अनादि और अव्यक्त रूप की श्रेष्ठता का वर्णन गीता में किया गया है ।

भगवद्गीता की मॉलि उपनिपटों में भी अन्यक्त परमातमा का स्वरूप तीन प्रकार का पाया जाता है — अर्थात कभी उमयिषध यानी सगुण-निर्गुण-मिश्रित और केवल निर्गुण | इस बात की कोई आवश्यकता नहीं, कि उपासना के लिए सदा प्रत्यक्ष मूर्ति ही नेत्रों के सामने रहें | ऐसे स्वरूप की भी उपासना हो सकती है, कि वो निराकार अर्थात चक्ष आदि कानेन्द्रियों को गोचर मले ही न हो; तो भी मन को गोचर हुए विना उसकी उपासना होना संभव नहीं है | उपासना कहते हैं चिन्तन, मनन, या स्थान को | यदि चिन्तित वस्तु का कोई रूप न हो, तो न सही; परन्तु वब तक उसका अन्य कोई मी गुण मन को माल्म न हो जाय, तब तक वह चिन्तन करेगा ही किसका ! अत्यव्य उपनिपटों में वहाँ जहाँ अन्यक्त अर्थात् नेत्रों से न दिखाई देनेवाले परमात्मा की (चिन्तन, मनन, स्थान) उपासना वतलाई गई है, वहाँ वहाँ अन्यक परमेश्वर सगुण ही करियत किया गया है | परमात्मा में करियत किये गुण उपासक के अधिकारानुसार न्यूनाधिक व्यापक या साल्विक होते है; और जिसकी वैसी निष्ठा हो, उसको वैसा ही फल भी मिलता है | छांडोग्योपनिपद (३.१४.१) में कहा है, कि

' पुरुप ऋतुमय है। बिसका जैसा ऋतु (निश्चय) हो, उसे मृत्यु के पश्चात् वैसा ही फल भी मिलता है। ' और मगवद्गीता भी कहती है - 'देवताओं की भक्ति करनेवाले देवताओं में और पितरों की मिक करनेवाले पितरों में जा मिलते हैं '(गी. ९. २५), अथवा 'यो यच्छ्रदः स एव सः' – जिसकी जैसी श्रद्धा हो, उसे वैसी सिद्धि प्राप्त होती है (१७,३)। तात्पर्य यह है, कि उपासक के अधिकारभेट के अनुसार उपास्य अन्यक्त परमातमा के गुण भी उपनिपदों में भिन्न भिन्न कहे गये हैं । उपनिपदों के इस प्रकरण को 'विद्या' कहते हैं | विद्या ईश्वरप्राप्ति का (उपासनारूप) मार्ग है; और यह मार्ग जिस प्रकरण में बतलाया गया है, उसे भी 'विद्या' ही नाम अन्त में रिया जाता है। शाण्डिस्यिवद्या ( छा. ३.१४ ), पुरुपविद्या ( छां. ३.१६, १७.), पर्येकविद्या (कीषी. १), प्राणोपासना (कीषी. २) इत्यादि अनेक प्रकार की उपा-सनाओं का वर्णन उपनिषदों में किया गया है: और इन सब का विवेचन वेटान्तस्त्रों के ततीयाच्याय के तीसरे पाट में किया गया है। इस प्रकरण में अन्यक्त परमात्मा का सराण वर्णन इस प्रकार है, कि वह मनोमय, प्राणशरीर, भारूप, सत्यसंफल्प, आकाशात्मा, सर्वकर्मा, सर्वकाम, सर्वगन्ध और सर्वरस है (छां. ३.१४.२)। तैत्तिरीय उपनिषद् में तो अन्न, प्राण, मन, ज्ञान या आनन्द – इन रूपों में भी परमातमा की बढ़ती हुई उपासना बतलाई गई है (तै. २. १–५; ३. २–६) । बृह-दारण्यक (२.१) में गार्ग्य बालाकी ने अजातवात्रु को पहले पहले आदित्य, चन्द्र, विद्युत्, आकाश, वायु, अभि, जल या दिशाओं में रहनेवाले पुरुषों की ब्रहारूप से उपासना बतलाई है; परन्तु आगे अजातशत्रु ने उससे यह कहा, कि सचा ब्रह्म इनके भी परे हैं; और अन्त में प्राणोपासना ही को मुख्य ठहराया है। इतने ही से यह परंपरा कुछ पूरी नहीं हो बाती । उपर्युक्त सब ब्रह्मरूपों को प्रतीक, अर्थात् इन सब को उपासना के लिए कल्पित गीण ब्रह्मस्वरूप अथवा ब्रह्मनिदर्शक चिन्ह कहते हैं; और जब यही गीणरूप किसी मूर्ति के रूप में नेत्रों के सामने रखा जाता है, तब उसी को 'प्रतिमा' कहते हैं। परन्तु स्मरण रहे, कि सत्र उपनिपदों का सिद्धान्त यही है, कि सचा ब्रह्मरूप इससे मित्र है (केन. १, २-८)। इस ब्रह्म के लक्षण का वर्णन करते समय कहीं तो 'सत्यं शानमनन्तं ब्रह्म' (तैत्ति. २.१) या 'विशानमानन्टं ब्रह्म' (वृ. ३.९.२८) कहा है। अर्थात् ब्रह्म सत्य (सत्), शान (चित्) और आनन्दरूप है - अर्थात् सम्बदानन्दस्वरूप है - इस प्रकार सब गुणों का तीन ही गुणों में समावेश करके वर्णन किया गया है। और अन्य खानों में मगवद्गीता के समान ही, परस्परिबरुद गुणों को एकत्र कर के ब्रह्म का वर्णन इस प्रकार किया गया है, कि ' ब्रह्म सत् भी नहीं और असत् भी नहीं ' ( ऋ. १०. १२९. १ ) अथवा ' अणोरणी यान्महतो महीयान् ' अर्थात् अणु से भी छोटा और बंदे से भी बहा है (कठ. २.२०), ' तदेवति तन्नैवति तन् दूरे तद्वन्तिक अर्थात् वह हिल्ता है और हिल्ता मी नहीं; वह दर है और समीप भी है ( ईश. ५: मं. ३, १. ७ ): अथवा 'सर्वेन्द्रियगुणामास'

हो कर भी 'सर्वेन्द्रियविवर्जित' है (श्वेता. ३. १७)। तृत्यु ने निचकेता को यह उपदेश किया है, कि अन्त में उपर्युक्त सब लक्षणों को छोड़ हो और जो धर्म और अघर्म के, कृत और अकृत के, अथवा भूत और मन्य के भी परे है, उसे ही ब्रह्म जानो (कड. २. १४)। इसी प्रकार महामारत के नारायणीय धर्म में ब्रह्मा कह से (म. मा. शां. ३५१. ११), और मोधधर्म में नारद शुक से कहते हैं (६३१.४४)। वृहदारण्यकोपनिपद् (२.३.२) में भी पृथ्वी, जल और अग्रि – इन तीनों को ब्रह्म का मूर्त रूप कहा है। फिर वायु तथा आकाश को अमूर्त रूप कह कर दिखाया है, कि इन अमृतों के सारमृत पुरुपों के रूप या रंग वटल जाते हैं; और अन्त में यह उपटेश किया है, कि 'नेति', 'नेति' अर्थात् अन तक जो कहा गया है, वह नहीं है; वह ब्रह्म नहीं है - इन सब नामरूपातमक मूर्त या अमूर्त पटायों के परे को 'अगृह्य' या 'अवर्णनीय' है, उसे ही परब्रहा समझो ( बृह. २. ३. ६ और वे. सू. ३. २. २२ )। अधिक क्या कहें, जिन जिन पदायों को कुछ नाम दिया जा सकता है, उन सब से मी परे जो है, वही ब्रह्म है; और उस ब्रह्म को अन्यक्त तथा निर्गुण स्वरूप दिखलाने के लिए 'नेति' 'नेति' एक छोटा सा निर्देश, आदेश या स्व ही हो गया है; और वहदारण्यक उपनिषद में ही उसका चार वार प्रयोग हुआ है (वृह. ३. ९. २६: ४. २. ४; ४. ४. २२; ४. ५. १५)। इसी प्रकार दूसरे उपनिपदों में भी परव्रहा के निर्मण और अचिन्त्य रूप मा वर्णन पाया जाता है। जैसे 'यता वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ' ( तैति. २. ९ ); 'अद्रेज्यं ( अदृश्य ), अग्राह्यं ' ( मुं. १. १. ६), 'न चझ्घा गृह्यते नाऽपि वाचा ) ( मुं. ३. १. ८ ); अथवा –

> अज्ञान्दमस्पर्शमरूपमन्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच यत् । अनाव्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निचाय्य तन्मृत्युमुखास्रमुच्यते ॥

अर्थात् वह परव्रहा पञ्चमहाभूतो के शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गत्य – इन पाँच गुणों से रहित, अनाटि, अनन्त और अब्यक्त है (कट. ३. १५; वे. स. ३. २. २ – ३० देखों)। महाभारतान्तर्गत शान्तिपर्व में नारायणीय या भागवतधर्म के वर्णन में मी भगवान् ने नारद को अपना सन्धा स्वरूप अहरय, अव्रेय, अस्पृस्य, निर्गुण, निष्कळ (निरवयव), अन्न, नित्य, शाश्वत और निष्क्रिय वतला कर कहा है, कि वही सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय करनेवाला त्रिगुणातीत परमेश्वर है; और इसी को 'वाहुदेव परमात्मा कहते हैं (म. मा. शां. ३३९. २१–२८)।

उपर्युक्त वचनों से यह प्रकट होगा, कि न केवल भगवद्गीवा में ही, वरन महाभारतान्तर्गत नारायणीय या भागवतथम में और उपनिपटों में भी परमात्मा का अन्यक्त स्वरूप ही व्यक्त स्वरूप से श्रेष्ट माना गया है; और यही अन्यक्त श्रेष्ट स्वरूप वहाँ तीन प्रकार से वीणत है; अर्थात् सगुण, सगुण-निर्मुण और अन्त में केवल निर्मुण। प्रश्न यह है, कि अन्यक्त और श्रेष्ट स्वरूप के उक्त तीन परस्परविरोधी गी. र. १४

रूपों का मेल किस तरह मिलाया जाएँ ? यह कहा जा सकता है, कि इन तीनों में से जो सगुण-निर्गुण अर्थात् उभयात्मक रूप है, वह सगुण से निर्गुण में (अथवा अज़ेय में ) जाने की सीढी या साधना है । क्योंकि (पहले सगुण रूप का ज्ञान होने पर ही ) धीरे धीरे एक एक गुण का त्याग करने से निर्गुण स्वरूप का अनुभव हो सकता है; और इसी रीति से ब्रह्मप्रतीक की बढ़ती हुई उपासना उपनिपदों में बतलाई गई है। उदाहरणार्थ, तैस्तिरीय उपनिपद की भगुबली में वरुण ने भगु को पहले यही उपदेश किया है, कि अन्न ही ब्रह्म है; फिर कम कम से प्राण, मन, विज्ञान और आनन्द - इन ब्रह्मरूपों का ज्ञान उसे करा दिया है ( तैसि. ३. २-६ )। अथवा ऐसा मी कहा जा सकता है, कि गुणशोधक विशेषणों से निर्गुण रूप का वर्णन करना असंभव हैं। अतएव परस्परिवरोधी विशेषणों से ही उसका वर्णन करना पडता है। इस का कारण यह है, कि जब हम किसी वस्तु के संबन्ध में 'दूर' वा 'सत्' शब्दों का उपयोग करते हैं, तब हमें किसी अन्य बस्तु के 'समीप' या 'असत्' होने का भी अप्रत्यक्ष रूप से बोघ हो जाया करता है। परन्त यदि एक ही ब्रह्म सर्वन्यापी है, तो परमेश्वर को 'दूर' या 'छत्' कह कर 'समीप' या 'असत्' किसे कहूं ? ऐसी अवस्था में ' दूर नहीं, समीप नहीं, असत् नहीं '— इस प्रकार की भाषा उपयोग करने से दूर और समीप, सत् और असत् इत्यादि परस्परसाक्षेप गुणों की चोड़ियाँ भी लगा दी जाती हैं। और यह बोध होने के लिए परस्परविरुद्ध विशेषणों की मापा का ही व्यवहार में उपयोग करना पड़ता है, कि जो कुछ निर्गुण, सर्वव्यापी, सर्वडा निरपेक्ष और स्वतन्त्र बचा है, वही सचा ब्रह्म है (गी. १३. १२)। जो कुछ है बह सब ब्रह्म ही है। इसलिए दूर वहीं, समीप भी वहीं, सत् भी वहीं और असत् भी वहीं है। अतएव दूसरी हिंध से उसी ब्रह्म का एक ही समय परस्परिवरोधी विशेषणों के द्वारा वर्णन किया जा सकता है (गी. ११. ३७; १३. १५)। अव यद्यपि उमयविघ सगुण-निर्गुण वर्णन की उपपत्ति इस प्रकार वतला चुके; तथापि इस बात का स्पष्टीकरण रह ही जाता है, कि एक ही परमेश्वर के परस्परविरोधी हो स्वरूप – सगुण और निर्गुण – कैसे हो सकते हैं ? माना कि बन अव्यक्त परमेश्वर व्यक्त रूप अर्थात् इन्द्रियगोचर रूप घारण करता है, तब वह उसकी माया कहलाती है; परन्तु जत्र वह व्यक्त – यानी इन्द्रियगोचर – न होते हुए अव्यक्त रूप में ही निरीण का सराण हो जाता है, तब उसे क्या कहें ! उदाहरणार्थ, एक ही निराकार परमेश्वर को कोई 'नेति नेति ' कह कर निर्मुण मानते हैं; और कोई उसे सच्चगुण-संपन्न, सर्वकर्मा तथा दयाछ मानते हैं। इसका रहस्य क्या है ? उक्त दोनों में श्रेष्ठ पक्ष कौन-सा है ? इस निर्गुण और अन्यक्त ब्रह्म से सारी न्यक्त सृष्टि और बीव की उत्पत्ति कैसे हुई ? - इत्यादि वातों का खुलासा हो जाना आवश्यक है। यह कहना माने। अध्यात्मशास्त्र ही को काटना है, कि सब संकर्तों का दाता अव्यक्त परमेश्वर ता यथार्थ में सगुण है; और उपनिपरों में या गीता में निर्गुण स्वरूप का जो वर्णन

किया गया है, वह केवल अतिशयोक्ति या प्रशंखा है। जिन बड़े बड़े महात्माओं और ऋषियों ने एकाग्र मन करके सूक्ष्म तथा शान्त विचारों से यह सिद्धान्त हुँद निकाला कि 'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह' (तै. २. ९) - मन को भी जो दुर्गम है और वाणी भी जिसका वर्णन कर नहीं सकती, वही अन्तिम अहास्वरूप है - उनके आत्मानुमव को अविश्वयोक्ति कैसे कहें ! केवल एक साधारणें मन्ष्य अपने शह मन में यदि अनन्त निर्मुण ब्रह्म की ग्रहण नहीं कर सकता; इसलिए यह कहना, कि सचा ब्रह्म सगुण ही है। मानों सूर्य की अपेक्षा अपने छोटे-से टीपक को श्रेष्ठ वतलाना है। हाँ: यदि निर्गुण रूप की उपपत्ति उपनिषदों में और गीता में न दी गई होती तो बात ही दूसरी थी; परन्तु यथार्थ में बैसा नहीं, है। देखिये न! मगबद्गीता में तो ही कहा है, कि परमेश्वर का सचा श्रेष्ठ स्वरूप अन्यक्त है; और व्यक्त सृष्टि का धारण करना तो उसकी माया है (गी. ४.६)। परन्तु भगवान् ने यह भी कहा है, कि प्रकृति के गुणों से 'मोह में फॅस कर मूर्ख छोग (अब्यक्त और निर्गुण) आत्मा को ही कर्ता मानते हैं ' (गी. ३. २७-२९); किन्तु ईश्वर तो कुछ नहीं करता। लोग केवल अज्ञान से भोखा खाते हैं (गी. ५. १५)। अर्थात् मगवान् ने स्पष्ट श्चान्यों में यह उपदेश किया है, कि यद्यपि अन्यक्त आत्मा या परमेश्वर वस्तुतः निर्गुण है (गी. १३. ३१), तो भी लोग उस पर 'मोह' या 'अज्ञान' से कर्तृत्व आदि गुणी का अध्यारोप करते हैं; और उसे अव्यक्त सगुण बना देते हैं (गी. ७, २४) उक्त विवेचन से परमेश्वर के स्वरूप के 'विषय' में गीता के ये ही सिद्धान्त मालूम होते हैं : (१) गीता में परमेश्वर के न्यक्त स्वरूप का यद्यीप बहुत-सा वर्णन है. तथापि परमेश्वर का मूल और श्रेष्ठ स्वरूप निर्शुण तथा अन्यक्त ही है; और मनुप्य मोह या अज्ञान से उसे सगुण मानते हैं; (२) सांख्यों की प्रकृति या उसका व्यक्त फैलाव - यानी अखिल संसार - उस परमेश्वर की माया है; और (३) सांख्यों का पुरुप यानी जीवात्मा यथार्थ में परमेश्वररूपी, परमेश्वर के समान ही निर्मुण और अकर्ता है. परन्तु अज्ञान के कारण छोग उसे कर्ता मानते हैं। वेदान्तशास्त्र के सिद्धान्त भी ऐसे ही हैं: परन्त उत्तर-वेदान्त-ग्रन्थों में इन विद्धान्तों को वतलाते समय माया और अविद्या में कुछ भेद किया जाता है। उदाहरणार्थ, पञ्चदशी में पहले यह बतलाया गया है, कि आत्मा और परब्रह्म दोनों में एक ही यानी ब्रह्मस्वरूप है। और यह चित्स्वरूंपी ब्रह्म जब माया में प्रतिविधित होता है, तब सन्तरजतमगुणमयी ( सांख्यों की मूल) प्रकृति का निर्माण होता है। परन्त आगे चल कर इस माया के ही दो मेद - 'माया' और 'अविद्या' - किये गये हैं। और यह बतलाया गया है, कि जब माया के तीन गुणों में से 'शुद्ध' सत्त्वगुण का उत्कर्प होता है, तब उसे केवल माया कहते हैं; और इस माया में प्रतिविंतित होनेवाले ब्रह्म को सगुण यानी व्यक्त ईश्वर (हिरण्यगर्म) कहते हैं। और यदि यही सत्त्व गुण 'अग्रुद्ध' हो, तो उसे 'अविद्या' कहते हैं; तथा उस अविद्या में प्रतिविभित ब्रह्म को 'जीव' कहते हैं (पद्म, १.

१५-१७)। इस दृष्टि से, यानी उत्तरकालीन वैदान्त की दृष्टि से देखें, तो एक ही माया के स्वरूपत: दो मेद करने पहले हैं - अर्थात परव्रद्ध से 'न्यक्त ईश्वर के निर्माण होने का कारण माया और 'जीव' के निर्माण होने का कारण अविद्या मानना पहला है। परन्त गीला में इस प्रकार का भेट नहीं किया गया है। गीला कहती है. कि जिस माया से स्वयं भगवान व्यक्त रूप यानी सगुण रूप धारण करते हैं ( ७. २५ ). अथवा जिस माया के द्वारा अष्टचा प्रकृति अर्थात् सृष्टि की सारी विभृतियाँ उनसे उत्पन्न होती हैं (४.६), उसी माया के अज्ञान से जीव मोहित होता है (७. ४-१५)। 'अविद्या' शब्द गीता में कहीं भी नहीं आया है; और श्वेताश्वतरोपनिषद में जहाँ वह शब्द आया है, वहाँ इसका स्पष्टीकरण भी इस प्रकार किया है, कि माया के प्रपञ्च को ही 'अविद्या' कहते हैं ( श्वेता. ५.१ )। अतएव उत्तरकालीन वेदान्तग्रन्थों में केवल निरूपण की सरलता के लिए - जीव और ईश्वर की दृष्टि से --किये गये सहस भेद - अर्थात् माया और अविद्या - को स्वीकार न कर हम 'माया'. 'अविद्या' और 'अञ्चन' शब्दों को समानार्थक ही मानते हैं। और अब शास्त्रीय रीतिः से संक्षेप में इस विषय का विवेचन करते हैं, कि त्रिगुणात्मक माया, अविद्या या अज्ञान और मोह का सामान्यतः तात्विक स्वरूप क्या है, और उन्नकी सहायता से गीता तथा उपनिषदों के सिद्धान्तों की उपपत्ति कैसे लग सकती है !

निर्गुण और सगुण शब्द देखने में छोटे हैं; परन्तु जब इनका विचार करने छों. कि इन शब्दों में किन किन वार्तों का समावेश होता है: तब सचमच सारा ब्रह्माण्ड दृष्टि के सामने खड़ा हो जाता है। जैसे, इस संसार का मूल जब वही अनादि परव्रहाः है, जो एक, निष्क्रिय और उदाधीन है; तव उसी में मनुष्य की इन्द्रियों को गोचर होनेवाले अनेक प्रकार के व्यापार और गुण कैसे उत्पन्न हुए ? तथा इस प्रकार उसकी अखण्डता भंग कैसे हो गई ! अथना जो मूल में एक ही है, उसी के बहुविध भिन्न भिन्न पदार्थ कैसे दिखाई देते हैं ? जो परब्रह्म निर्विकार है, और जिसमें खट्टा-मिठा-कडुवा या गादा-पतला अथवा शीत-उष्ण आदि भेर नहीं हैं, उसी में नाना प्रकार की चि न्यूनाधिक गादा-पतलापन या शीत और उष्ण, सुख और दुःख, प्रकाश और ॲधेरा, मृत्यु और अमरता इत्यादि अनेक प्रकार के द्वन्द्व कैसे उत्पन्न हुए ? जो परब्रहा शान्त और निर्वात है, उसी में नाना प्रकार की ध्वनि और शब्द फैसे निर्माण होते हैं? जिस परब्रहा में मीतर-बाहर या दूर समीप का कोई मेद नहीं है, उसी में आगे या पीछे, दूर या समीप, अथवा पूर्व-पश्चिम इत्यादि दिक्कृत या स्यलकृत मेद कैसे हो गये ? जो परव्रहा अविकारी, त्रिकालाबाधित, नित्य और अमृत है, उसी के न्यूनाधिक कालमान से नाद्यवान् पदार्थ कैसे वने ? अथवा जिसे कार्यकारणभाव का रपर्श भी नहीं होता. उसी परव्रहा के कार्यकारणरूप - कैसे मिडी और घडा - क्यों दिखाते देते हैं १ ऐसे ही और भी अनेक विषयों का उक्त छोटे से दो शब्दों में समावेश हुआ है। अथवा संक्षेप में कहा जाय, तो अब इस जात का विचार करना है, कि

एक ही में अनेकता, निर्देन्द्र में नाना प्रकार की द्वन्द्रता, अहैत में देत और निःसंग में संग कैसे हो गया। सांख्यों ने तो उस झगड़े से वचने के लिए यह द्वेत कहिएत कर लिया है, कि निर्मुण और नित्यपुरुष के साथ त्रिमुणात्मक यानी समुण प्रकृति मी नित्य और स्वतन्त्र है। परन्तु जगत् के मूलतत्त्व को दूँढ़ निकालने की जो स्वामाविक भवृत्ति है, उसका समाधान इस हैत से नहीं होता। इतना ही नहीं; किन्तु यह हैत -युक्तिवाट के भी सामने ठहर नहीं पाता। इसलिए प्रकृति और पुरुप के भी परे जा कर उपनिपदकारों ने यह सिद्धान्त स्थापित किया, कि सिद्धानन्द ब्रह्म से श्रेष्ठ श्रेणी का 'निर्गुण' ब्रह्म ही जगत् का मूल है। परन्तु अब इसकी उपपत्ति देना चाहिये. कि . निर्गुण से सगुण कैसे हुआ। क्योंकि सांख्य के समान वेदान्त का भी यह सिद्धान्त है. कि जो वस्तु नहीं है, वह हो ही नहीं सकती; और उससे, 'जो वस्तु है ' उसकी कमी उत्पत्ति नहीं हो सकती। इस सिद्धान्त के अनुसार निर्मुण (अर्थात् जिस में गुण नहीं उस ) ब्रह्म से सगुण सृष्टि के पटार्थ (कि जिन में गुण हैं ) उत्पन्न हो नहीं सकते। तो फिर सगुण आया कहाँ से ? यदि कहें कि सगुण कुछ नहीं है, तो वह प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर है। और यदि निर्गुण के समान सगुण को भी सत्य मार्ने; तो हम देखते हैं, कि इन्द्रियगोचर होनेवाले शब्द, स्पर्श, रूप, रस आदि सब गुणों के स्वरूप आज एक हैं, तो कल दूसरे ही - अर्थात् वे नित्य परिवर्तनशील होने के कारण नाशवान्, विकारी और अशाक्वत हैं। तब तो (ऐसी कल्पना करके, कि परमेश्वर र्विमाज्य हैं ) यही कहना होगा, कि ऐसा सगुण परमेश्वर भी परिवर्तनशील एवं नाशवान् है। परन्तु जो विमाज्य और नाशवान् होकर सृष्टि के नियमों की पकड़ में नित्य परतन्त्र रहता है, उसे परमेश्वर ही कैसे कहें ? सारांश, चाहे यह मानो, कि इन्द्रियगोचर सारे सगुण पदार्थ पञ्चमहाभूतों से निर्मित हुए हैं; अथवा सांख्यानुसार या आधिमौतिक दृष्टि से यह अनुमान कर हो, कि सार पटार्थी का निर्माण एक ही अन्यक्त संगुण मूलप्रकृति से हुआ है। किसी भी पक्ष की स्वीकार करो; यह बात निर्विवाद छिंड है, कि जब तक नाशवान् गुण इस मूलप्रकृति से भी छूट नहीं गये है, तत्र तक पञ्चमहाभृतों को या प्रकृतिरूप इस सराण मूल पदार्थ की जगत् का अविनाशी, स्वतन्त्र और अमृत तत्त्व कह सकते। अतएव विसे प्रकृतिबाद का स्वीकार करना है, उसे अचित है, कि वह या तो यह कहना छोड दे, कि परमेश्वर नित्य, स्वतन्त्र और अमृतरूप है; या इस बात की खोज़ करे, कि पञ्चमहाभूतों के परे अथवा सगुण प्रकृति के भी परे और कौनसा तत्त्व है। इसके सिवा अन्य कोई मार्ग नहीं है। जिस प्रकार मृगजल से प्यास नहीं बुझती, या बालू से तेल नहीं निकलता, उसी प्रकार प्रत्यक्ष नाशवान वस्तु से अमृतत्व की प्राप्ति की आशा करना भी व्यर्थ है। और इसीलिए याज्ञवल्क्य ने अपनी स्त्री मैत्रेयी को स्पष्ट उपदेश किया है, कि चाहे जितनी संपत्ति क्यों न प्राप्त हो जावे; पर उससे अमृतत्व की आशा करना व्यर्थ है - 'अमृतत्वस्य त नाशास्ति वित्तेन ' (बृह. २. ४. २)। अच्छा; अव

यदि अमृतत्व को मिथ्या कहें; तो मनुष्यों की यह खमाविक इच्छा दीख पड़ती है. कि वे किसी राजा से मिल्नेवाले पुरस्कार या पारितोधिक का उपमोग न केवल अपने लिए वरन् अपने पुत्रपौत्रादि के लिए मी - अर्थात् चिरकाल के लिए - करना चाहते हैं। अथवा यह भी देखा जाता है, कि चिरकाल रहनेगली या शाश्वत कीर्ति का जब अवसर आता है, तब मनुष्य अपने जीवन की भी परवाह नहीं करता। ऋषेट के समान अत्यन्त प्राचीन प्रन्यों में भी पूर्व-ऋषियों की प्रार्थना है, कि "हे इन्द्र ! त् हमें 'अक्षित अव' अर्थात् अक्षय कीर्ति या धन दे" (ऋ १.९.७); अथवा 'हे सोम! तू मुझे वैवस्वत (यम) लोक में अमर कर दें ( ऋ. ९. ११३. ८)। और, अर्वाचीन समय में इसी दृष्टि को स्वीकार कर के स्पेन्सर, कोन्ट प्रभृति केवल आधिमौतिक पण्डित भी यही कहते हैं, कि 'इस संसार में मनुष्यमात्र का नैतिक परम कर्तव्य यही है, कि वह किसी प्रकार के धणिक सुख में न फँस कर वर्तमान भौर भावी मनुष्यजाति के चिरकारिक सुख के लिए उद्योग फरे। ' अपने जीवन के पश्चात् के चिरकालिक कल्याण की अर्थात् अमृतत्व की यह कल्पना आई कहाँ से ? यदि कहें. कि यह स्वमावसिद्ध है: तो मानना पडेगा. कि इस नाशवान देह के सिवा और कोई अमृत बस्तु अवस्य है। और यदि कहें, कि ऐसी अमृत बस्तु कोई नहीं है; तो इमें जिस मनोवृत्ति की साक्षात् प्रतीति होती है, उसका अन्य कोई कारण मी नहीं बतलाते बन पहता! ऐसी फठिनाई आ पडने पर कुछ आधिमीतिक पण्डित यह उपदेश करते हैं, कि इन प्रश्नों का कभी समाधानकारक उत्तर नहीं मिल सकता। अतएव इनका विचार न करके दृश्यस्ति के पदार्थों के गुणधर्म के पर अपने मन की दौड़ कभी न जाने दो। यह उपदेश है तो सरल; परन्तु मनुष्य के मत में तत्त्वज्ञान की जो स्वामाविक लाल्सा होती है. उसका प्रतिरोध कौन और फिस प्रकार से कर सकता है ? और इस दुर्घर जिज्ञासा का यदि नाश कर डालें. तो फिर ज्ञान की चृदि हो कैसे ! जब से मनुष्य इस पृथ्वीतल पर उत्पन्न हुआ है, तभी से वह इस प्रश्न का विचार करता चला आया है, कि 'सारी दृश्य और नाशवान सृष्टि का मूलमूत अमृततत्व क्या है ? और वह मुझे कैसे प्राप्त होगा ? ' आधिमीतिक शास्त्रों की चाहे जैसी उन्नति हो; तथापि मनुष्य की अमृततत्त्वसंबन्धी ज्ञान की रवामाविक प्रवृत्ति कभी कम होने की नहीं। आधिमौतिक शास्त्रों की चाहे जैसी वृद्धि हो तो भी सारे आधिमौतिक सृष्टिविज्ञान को बगल में दबा कर आध्यात्मिक तत्त्वज्ञान सदा उसके भागे ही दौड़ता रहेगा! दो-चार हज़ार वर्ष के पहले यही दशा थी; और अब पश्चिमी देशों में भी वहीं वात दीख पड़ती है। और तो क्या; मनुष्य की बुद्धि की शानलालमा जिस दिन छूटेगी, उस दिन उसके विषय में यही कहना होगा, कि 'स वै मक्तोऽथवा पद्यः । '

दिकाल से अमर्यादित, अमृत, अनादि, स्वतन्त्र, एक, निरन्तर, सर्वव्यापी और निर्गुण तत्त्व के अस्तित्व के विषय में, अथवा उस निर्गुण तत्त्व से सगुण स्रष्टि

की उत्पत्ति के विषय में जैसा न्याख्यान हमारे प्राचीन उपनिषदों में किया गया है. उससे अधिक स्यक्तिक व्याख्यान अन्य देशों के तत्त्वशों ने अब तक नहीं किया है। अर्वाचीन जर्मन तत्त्ववेत्ता कान्ट ने इस बात का सूक्ष्म विचार किया है. कि मनुष्य को बाह्यसृष्टि की विविधता या मिन्नता का ज्ञान एकता से क्यों और कैसे होता है ? और फिर उक्त उपपत्ति को ही उसने अर्चाचीन शास्त्र की रीति से अधिक स्पष्ट कर दिया है। और हेकेल यद्यपि अपने विचार में कान्ट से कुछ आगे वदा है, तथापि उसके भी सिद्धान्त वेदान्त के आगे बढे हैं। शोपेनहर का भी यही हाल है। लैटिन माषा में उपनिषदों के अनुवाद का अध्ययन उसने किया था -और उसने यह बात भी लिख रखी है, कि 'संसार के साहित्य में अत्युत्तम' इन ग्रन्यों से कुछ विचार मैंने अपने ग्रन्थों में लिए हैं। इस छोटे-से ग्रन्थ में इन सब बातों का विस्तारपूर्वक निरूपण करना संभव नहीं, कि उक्त गम्भीर विचारों और उनकें साधक-नाधक प्रमाणों में, अथवा वेदान्त के सिद्धान्तों और कान्ट प्रमृति पश्चिमी तत्त्वज्ञों के सिद्धान्तों में समानता कितनी है और अन्तर कितना है। इसी प्रकार इस बात की मी विस्तार से चर्चा नहीं कर सकते, कि उपनिषद् और वेटान्त-सूत्र जैसे प्राचीन प्रन्थों के वेदान्त में और तदुत्तरकाछीन प्रन्थों के छोटे-मोटे भेद कौन-कौनसे है। अतएव मगवद्गीता के अध्यात्म-सिद्धान्तों की सत्यता. महत्त्व और उपपत्ति समझा देने के लिए जिन जिन वातों की आवश्यकता है, सिर्फ उन्ही वातों का कहाँ दिग्दर्शन किया गया है; और इस चर्चा के लिए उपनिषद, बेदान्त-सूत्र और उसके शाङ्करभाष्य का आधार प्रधान रूपसे लिया गया है। प्रकृति-पुरुपरूपी सांख्योक्त द्वेत के पर क्या है - इसका निर्णय करने के लिए केवल द्रष्टा और दृश्य सृष्टि के द्वैतमेंद्र पर ही उहर जाना उचित नहीं । किन्तु इस बात का भी सूड्म विचार करना चाहिये, कि द्रष्टा पुरुष को बाह्य सुष्टि का जो ज्ञान होता है, उसका स्वरूप क्या है ? वह ज्ञान किससे होता है ? बाह्य सृष्टि के पदार्थ मनुष्य को नेत्रो से जैसे दिखाई देते हैं, वैसे तो वे गुण पशुओंको भी दिखाई देते है। परन्तु मनुष्य में यह विशेषता है, कि ऑख, कान इत्यादि जानेन्द्रियों से उसके मन पर जो संस्कार हुआ करते हैं, उनका एकीकरण करने की शक्ति उसमें है, और इसी लिए बाह्य सृष्टि के पटार्थमात्र का ज्ञान उसकी हुआ करता है। पहले क्षेत्र क्षेत्रज्ञविचार में बतला चुके हैं, कि जिस एकीकरणशक्ति का फल उपर्युक्त विशेषता है. वह शक्ति मन और बुद्धि के भी परे है - अर्थात् वह आत्मा कि शक्ति है। यह वात नहीं, कि किसी एक ही पदार्थ का ज्ञान उक्त रीति से होता हो; किन्तु सृष्टि के भिन्न मित्र पदार्थों में कार्यकारणभाव आदि जो अनेक संबन्ध हैं – जिन्हें हम सृष्टि के नियम कहते हैं - उनका ज्ञान भी इसी प्रकार हुआ करता है। इसका कारण यह है, कि यद्यपि इम भिन्न भिन्नपदार्थों को दृष्टि से देखते हैं, तथापि उनका कार्यकारणसंबन्ध प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं होता; किन्तु इम अपने मानसिक व्यापारों से निश्चित किया करते है। उदाहरणार्य, अब कोई एक पटार्थ हमारे नेत्रों के सामने आता है, तव

उसका रूप और उसकी गति देख कर हम निश्चय करते हैं, कि यह एक 'फीजी सिपाही ' है; और यही संस्कार मन में बना रहता है। इसके बाद जब कोई दूसरा पदार्थ उसी रूप और गति में दृष्टि के सामने भाता है. तब वही मानसिक किया फिर शुरू हो जाती है; और हमारी बुद्धि का निश्चय हो जाता है. कि वह मी एक फीजी िपाही है। इस प्रकार भिन्न भिन्न समय में ( एक के बाद इसरे ) जो अनेक संस्कार हमारे मन पर होते रहते हैं, उन्हें हम अपनी स्मरणशक्ति से याद कर एकत्र रखते हैं; और जब वह पदार्थसमूह हमारी दृष्टि के सामने भा जाता है. तब उन सब भिन्न भिन्न संस्कारों का ज्ञान एकता के रूप में होकर हम कहने लगते हैं. कि हमारे सामने से 'फीज' जा रही है। इस सेना के पीछे जानेवाले पदार्थ का रूप देख कर हम निश्चय करते हैं, कि वह 'राज' है। और 'फौज'-संबन्धी पहले संस्कार को तथा 'राजा' संबन्धी इस नृतन संस्कार को एकत्र कर हम कह सकते हैं, कि यह 'राजा की सवारी जा रही है'। इसलिए कहना पढता है, कि सृष्टिशान केवल इन्द्रियों से प्रत्यक्ष दिखाई देनेबाला जह पटार्थ नहीं है: किन्त्र इन्द्रियों के द्वारा मन पर होनेवाले अनेक संस्कारों या परिणामों का जो 'एकीकरण' 'द्रष्टा आत्मा' किया करता है, उसी एकीकरण का फल ज्ञान है। इसीलिए भगवदीता में भी ज्ञान का लक्षण इस प्रकार कहा है - 'अविमक्तं विभक्तेषु ' अर्थात् ज्ञान वही है, कि जिससे विभक्त या निराहेपन में अविभक्तता या एकता का बोध हो । (गी. १८. २०)। परन्तु इस विषय का यदि सक्स विचार किया जाएँ, कि इन्द्रियों के द्वारा मन पर जी नान पड़ेगा कि यद्यपि आँख, कान, नाक इत्यादि इन्द्रियों से पदार्थ के रूप, शब्द, गन्ध आदि गुणों का ज्ञान हमें होता है। तयापि जिस पदार्थ में ये बाह्मगुण हैं। उसके आन्तरिक स्वरूप के विषय में हमारी इन्द्रियाँ हमें कुछ भी नहीं बतला सकतीं। हम यह देखते हैं सही, कि 'गीली मिट्टी 'का घड़ा बनता है; परन्तु यह नहीं जान चकते, कि जिसे हम 'गीली मिट्टी ' कहते है उस पदार्थ का यथार्थ तास्विक स्वरूप क्या है। चिकनाई, गीलापन, मैला रंग या गोलाकार (रूप) इत्यादि गुण जन इन्द्रियों के द्वारा मन को पृथक पृथक मालूम हो जाते हैं, तब उन संस्कारों का एकीकरण करके 'द्रप्टा' आत्मा कहता है कि 'यह गीली मिट्टी है ': और आगे इसी द्रष्टा की ( क्योंकि यह मानने के लिए कोई कारण नहीं, कि द्रव्य का तास्विक रूप बदल गया ) गोल तथा पोली आकृति या रूप, उन उन आवाब और सूखापान इत्यादि गुण जन इन्द्रियों के द्वारा मन की मालूम हो बाते है. तब आतमा उनका एकीकरण करके उचे 'बड़ा' कहता है। सारांश, सारा भेद 'रूप या आकार' में ही होता रहता है। और जब इन्हीं गुणों के संस्कारों को (जो मन पर हुआ करते हैं) 'द्रष्टा' आत्मा

<sup>\*</sup> Cf. "Knowledge is first produced by the synthesis of what is manifold." Kant's Critique of pure Reason, p. 64, Max-Muller's translation. 2nd Ed.

एकत्र कर लेता है, तत्र एक ही तारिवक पदार्थ को अनेक नाम प्राप्त हो बाते हैं। इसका -सब से सरल उदाहरण समद्र और तरंग का या सोना और अलंकार का है। क्योंकि इन दोनों उदाहरणों में रङ्ग, गाढापन-पतलापन, बजन आदि गुण एक ही से रहते हैं, और केवल रूप ( आकार ) तथा नाम ये ही दो गुण बदलते रहते हैं। इसी लिए वेदान्त में ये सरल उदाहरण हमेशा पाये जाते हैं। सोना तो एक पदार्थ है; परन्तु भिन्न भिन्न समय पर वदल्जेवाले उसके आकारों के जो संस्कार इन्द्रियों के द्वारा मन पर होते हैं, उन्हें एकत्र करके 'द्रष्टा' उस सोने को ही - कि जो तात्विक दृष्टि से ही मूल पदार्थ है - कमी 'कड़ा', कमी 'ॲग्रठी' या कमी 'पॅचलड़ी', 'पहुंची' और 'कड़न' इत्यादि भिन्न भिन्न नाम दिया करता है। भिन्न भिन्न समय पर पदार्थों को जो इस प्रकार नाम टिये जाते हैं, उन नामों को (तथा पटार्थों की जिन मिन्न मिन्न आकृतियों के कारण वे नाम बदलते रहते हैं, उन आकृतियों को ) उपनिपटों में 'नामरूप' कहते हैं; और इन्हीं में अन्य सब गुणों का भी समावेश कर दिया जाता है (छां. ६. ३ और ४; बू. १. ४. ७)। और इस प्रकार समावेश होना ठीक भी है। क्योंकि कोई भी गुण लीजिये; उसका कुछ न कुछ नाम या रूप अवस्य होगा। यद्यि इन नामरूपों में प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहें, तथापि कहना पड़ता है, कि -इन नामरूपों के मूल में आधारभूत कोई तत्त्व या द्रव्य है, जो इन नामरूपों से भिन्न है; पर कभी बदलता नहीं - बिस प्रकार पानी पर तरङ्गें होती हैं, उसी प्रकार ये सब नामरूप किसी एक मूलद्रव्य पर तरङ्गों के समान है। यह अच है, कि हमारी इन्द्रियाँ नामरूप के अतिरिक्त और कुछ भी पहचान नहीं सकतीं। अतएव इन इन्द्रियों को उस मुलद्रन्य का ज्ञान होना संभव नहीं, कि जो नामरूप से भिन्न हो, परन्तु . उसका आधारमृत है | परन्तु सारे संसार का आधारभृत यह तत्त्व मले ही अन्यक्त हो; अर्थात् इन्द्रियों से न जाना जा संके; तथापि हमको अपनी वृद्धि से यही निश्चित अनुमान करना पड़ता है, कि वह सत् है - अर्थात् वह सचमुच सर्व काल सब नाम-रूपों के मूल में तथा नामरूपों में भी निवास करता है: और उसका कभी नाग नहीं होता । क्योंकि यदि इन्द्रियगोचर नामरूपों के अतिरिक्त मुख्तत्व को कुछ मानें ही नहीं, तो फिर 'कडा', 'कड़न' आदि भिन्न मिन्न पदार्थ हो जाएँगे । एवं इस समय हमें जो यह ज्ञान हुआ करता है, कि 'वे सब एक ही घातु के (सोने के) बने हैं ', उस ज्ञान के लिए कुछ भी आधार नहीं रह जायेगा । ऐसी अवस्था में केवल इतना ही कहते बनेगा, कि 'कडा' है; यह 'कड़न' है। यह कटापि न कह सकेंगे, कि कड़ा सोने का है; और कड़न भी सोने का है। अतएव न्यायतः यह सिद्ध होता है, कि 'कड़ा सोने का है', 'कड़न सोने का है', इत्यादि वाक्यों में 'है' शब्द से जिस सोने के साथ नामरूपात्मक 'कडे' और 'कड़न' का संबन्ध जोड़ा गया है, वह सोना केवल शराश्रंगवत् अभावरूप नहीं है । किन्तु वह उस द्रव्यांश का ही वोषक है, कि जो सारे आमूपणों का आधार है। इसी का उपयोग सृष्टि के सारे पदार्थों में करें, तो

यह सिद्धान्त निकछता है, कि पत्थर, मिट्टी, 'चाँदी, लोहा, छकड़ी इत्यादि अनेक नामरूपात्मक पदार्थ, जो नज़र आते हैं, चब किसी एक ही द्रव्य पर मिन्न भिन्न नामरूपों का मुख्यमा या गिलट कर उत्पन्न हुए हैं; अर्थात् सारा मेट केवल नामरूपों का है, मूलद्रव्य का नहीं। मिन्न मिन्न नामरूपों की जड़ में एक ही द्रव्य नित्य निवास करता है। 'सब पदार्थों में इस प्रकार से नित्य रूप से सदैव रहना' - संस्कृत में 'सचासाम्यास्य' कहलाता है।

वेदान्तशास्त्र के उक्त सिद्धान्त का ही कान्ट आदि अर्वाचीन पश्चिमी तत्त्वज्ञानियों ने भी स्वीकार किया है। नामरूपात्मक जगत् की जड़ में नामरूपों से मिन्न, जो कुछ अदृश्य नित्य द्रव्य है, उसे कान्ट ने अपने ग्रन्थ में 'वस्तुतस्व' कहा है; और नेत्र आदि इन्द्रियों को गोचर होनेवाले नामरूप को 'बाहरी हश्य' कहा है। 🕸 परन्त वेटान्तशास्त्र में नित्य वटलनेवाले नामरूपात्मक दृश्य जगत् को 'मिथ्या' या 'नाशवान्' और मूलद्रन्य को 'सत्य' या 'अमृत' कहते हैं । सामान्य लोग सत्य की न्याख्या यों करते हैं, कि 'चक्षुर्व सत्यं' अर्थात् जो ऑखों से दीख पड़े वही सत्य है; और व्यवहार में भी देखते हैं, कि किसी ने स्वप्न में लाख रुपया पा लिया अथवा लाख रुपया मिल्ने की बात कान से सुन ली, तो इस स्वप्न की बात में और सचमुच लाल रुपये की रकम के मिल जाने में वहा मारी अन्तर रहता है। इस कारण एक दूसरे से सनी हुई और ऑखों से प्रत्यक्ष देखी हुई - इन दोनों वातों में किस पर अधिक विश्वास करें ? आँखों पर या कानों पर ? इसी दुविधा को मेटने के लिए बहुदारण्यक उपनिषद् (५. १४. ४) में यह 'चक्षुवें सत्यं ' वाक्य आया है । किन्तु निस शास्त्र में रुपये खोटे होने का निश्चय 'रुपये' की गोलमोल सरत और उसके प्रचलित नाम से करना है, वहाँ सत्य की इस सापेक्ष व्याख्या का क्या उपयोग होगा ? हम व्यवहार में देखते हैं. कि यदि किसी की बातचीत का दिकाना नहीं है: और यदि घण्टे घण्टे में अपनी बात बदलने लगा, तो छोरा उसे झुड़ा कहते हैं । फिर इसी न्याय से 'रुपये' के नामरूप को ( भीवरी द्रव्य को नहीं ) खोटा अथवा झुटा कहने में क्या हानि है ? क्योंकि रुपये का जो नामरूप आज इस घड़ी है, उसे दूर करके, उसके बदले 'करघनी' या 'कटोरे' का नामरूप उसे दूसरे ही दिन दिया जा सकता है: अर्थात हम अपनी ऑखों से देखते हैं, कि यह नामरूप हमेशा बदलता रहता है - नित्यता कहाँ है ! अब यदि कहें, कि जो आँखों से दीख पड़ता है, उसके सिवा अन्य कुछ सत्य नहीं है: तो एकीकरण की जिस मानसिक किया में रुष्टिज्ञान होता है. वह मी

<sup>\*</sup> कान्ट ने अपने Critique of Pure Reason नामक प्रन्थ में यह विचार किया है। नामरूपात्मक संसार की जड़ में जो दन्य है, उसे उसने 'हिंग आन् झिक्ट्' (Ding an sich-Thing in itself) कहा है, और हमने उसी का भाषान्तर वस्तुतत्त्व किया है। नामरूपों के बाहरी दृश्य को कान्ट ने 'एरआयजुंग' (Erscheinung-appeancear), कहा है। कान्ट कहता है, कि वस्तुतत्त्व अझेंय है।

तो ऑखों से नहीं दीख पड़ती। अतएव उसे मी झूठ कहना पड़ेगा। इस कारण हमें जो कुछ ज्ञान होता है, उसे भी असत्य, झूठ कहना पड़ेगा। इन पर (और ऐसी ही दूसरी किटनाइयों पर) ध्यान दे कर 'चक्षुर्व सत्यं' जैसे सत्य के छौकिक और सापेक्ष टक्षण को ठीक नहीं माना है। किन्तु सवींपनिषद् में सत्य की यही स्याख्या की है, कि सत्य वहीं है जिसका अन्य वातों के नाश हो जाने पर भी कभी नाश नहीं होता। और इसी प्रकार महाभारत में भी सत्य का यही सक्षण वतलाया गया है —

## सत्यं नामाऽन्ययं नित्यमाविकारि तथैव च ।#

अर्थात ' सत्य वहीं है कि जो अव्यय है अर्थात् जिसका कभी नाश नहीं होता; जो नित्य है अर्थात् सदासर्वदा बना रहता है; और अविकारी है अर्थात् जिसका स्वरूप कमी वदलता नहीं ' (म. मा. जां. १६२. १०)। अभी कुछ और योड़ी देर में कुछ करनेवाले मनुष्य को झुठा कहने का कारण यही है कि वह अपनी बात पर स्थिर नहीं रहता - इघर उघर डगमगता रहता है, सत्य के इस निरपेक्ष लक्षण को स्वीकार कर लेने पर कहना पड़ता है की ऑखों से दीख पड़नेवाला, पर हरघड़ी में बरलनेवाला नामरूप मिथ्या है। उस नामरूप से दंका हुआ और उसी के मूल में स्टैब एक ही सा स्थित रहनेवाला अमृत बस्तुतत्त्व ही - वह ऑखों से मले ही न दीख पड़े – ठीक ठीक सत्य है। मगवद्गीता में ब्रह्म का वर्णन इसी नीति से किया गया है, ' यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ' (गीता ८. २०; १३. २७) - अक्षर ब्रह्म वहीं है, कि जो सब पदार्थ अर्थात् सभी पदार्थी के नामरूपात्मक शरीर न रहनेपर भी नष्ट नहीं होता । महाभारत में नारायणीय अथवा भागवतधर्म के निरूपण में यही श्लोक पाठमेद से फिर 'यः स सर्वेप भतेप 'के स्थान में 'भूतप्रामशरीरेपु' होकर आया है (म. भा- शां- ३३९ २३)। ऐसे ही गीता के दुसरे अध्याय के सोलहवें और सत्रहवें स्त्रोकों का तात्पर्य मी वही है। वेदान्त मे जब आभूपण को 'मिथ्या' और सुवर्ण को 'सत्य' कहते है, तब उसका यह मतलब नहीं है, कि वह जेवर निरुपयोगी या विलक्तल खोटा है – अर्थात् आँखों से दिखाई नहीं पड़ता, या मिट्टी पर पन्नी चिपका कर बनाया गया है -अर्थात वह अस्तित्व में है ही नहीं। यहाँ 'मिथ्या' शब्द का प्रयोग पटार्थ के रंग, रूप आदि गुणों के लिए और आकृति के लिए अर्थात् कपरी दृश्य के लिए किया गया है। भीतरी द्रध्य से उसका प्रयोजन नहीं है | स्मरण रहे, कि तात्त्विक द्रव्य तो सदैव 'सत्य' है | वेदान्ती यही देखता है, कि पदार्थमात्र के नामरूपात्मक आच्छादन के नीचे मूल कौन-सा

<sup>\*</sup> त्रीन ने real (सत् ्या सत्य) की ब्याख्या बतलाते समय "Whatever anything is really it is unalterably "कहा है (Prolegomena to Ethic § 25)। यनि की यह व्याख्या लीर महाभारत की उक्त व्याख्या दानों तत्त्वत एक ही है।

तत्त्व है; और तत्त्वज्ञान का सन्चा विषय है भी यही । व्यवहार में यह प्रत्यक्ष देखा बाता है, कि गहना गद्वाने में चाहे जितना मेहनताना देना पढ़ा हो; पर आपित के समय जब उसे बेचने के लिए सराफ की दुकान पर ले जाते हैं, वह साफ साफ कह देता है, कि 'में नहीं जानना चाहता, कि गहना गढ़वाने में तीले पीछे क्या उज्रत देनी पड़ी है, यदि सोने के चलत् मान में बेचना चाहो, सो हम ले हों। ' वेदान्त की परिमाणा में इसी विचार को इस हँग से व्यक्त करेंगे – सराफ को गहना मिय्या और उनका सोना भर सत्य दीख पड़ता है। इसी प्रकार यदि किसी नये मकान की बेचें, तो उसकी सुन्दर बनावट (रूप) और गुंजरा की जगह (आकृति) बनाने में जो खर्च लगा होगा, उसकी और खरीटटार जरा मी ध्यान नहीं देता। वह कहता है, कि ईट-चुना, लकड़ी-परथर और मनदूरी की लागत में यदि वेचना चाहो, तो वेच डाले। इन दृष्टान्तों से वेदान्तियों के इस कथन की पाटक मली मॉति समझ नाएँगे, कि नामरूपात्मक नगत् मिथ्या है; और ब्रह्म सत्य है। 'दृष्य जात् मिथ्या है' इसका अर्थ यह नहीं, कि वह ऑखों से दीख ही ·नहीं पहुता । किन्तु इसका टीक टीक अर्थ यही है, कि वह आँखों से तो टीख पडता है: पर एक ही द्रन्य के नामरूप-मेट के कारण जगत् के बहुतेरे जो स्थल्कृत अयवा कालकृत दृश्य हैं, वे नाशवान हैं; और इसी से मिथ्या हैं। इन सब नाम-रूपात्मक दृश्यों के आच्छादन में छिपा हुआ सदैव वर्तमान, जो अविनाधी और अविकारी द्रव्य है, वही नित्य और सत्य है। सराफ को कड़े, कंगन, गुंब और अँगृटियाँ खोटी जैचती हैं। उसे सिर्फ उनका सोना सचा जैचता है। परन्तु सृष्टि चुनार के कारखाने में मूल में ऐसा एक द्रव्य है, कि जिसके मिन्न मिन्न नामरूप दे कर सोना, चाँडी, खोहा, पत्यर, छकड़ी, हवा-पानी आदि सारे गहने गहवाये जाते है। इसलिए सराफ़ की अपेक्षा वेदान्ती कुछ और आग बद्कर सोना, चाँटी या पत्थर प्रभृति नामरूपों के जेवर के ही समान मिथ्या समझ कर विद्वान्त करता है, कि इन सब पढार्यों के मूल में जो द्रव्य अर्थात् 'वस्तुतत्त्व मीजूट है, वही बचा अर्थात् अविकारी मत्य है। इस वस्तृतन्त्व में नामरूप आदि कोई भी गुण नहीं हैं। इस कारण इसे नेत्र आदि इंद्रियों कमी नहीं जान सकतीं। परन्तु ऑखीं से न दीख पड़ने, नाक से न सूत्रे जाने अथवा हाथ से न टटोले जाने पर मी बुद्धि से निश्चय-पूर्वक अनुमान किया जाता है, कि अन्यक्त रूप से वह होगा अवस्य ही। न केवल इतना ही; बल्कि यह भी निश्चय करना पड़ता है, कि इस जगत् में कभी मी न वरलनेवाले, 'वो कुछ 'हे, वह यही सत्य वस्तुतस्त्र है। जगत् का मूल सत्य इसी को कहते हैं। परन्तु नो नासमझ – विदेशी और कुछ स्वदेशी पण्डित-मन्य भी ( सत्य और मिथ्या शब्दों के वेदान्तशास्त्रवाले पारिभाषिक अर्थ को न तो सोचते-समझते हैं; और न यह देखने का ही कप्ट उठाते हैं, कि सत्य शब्द का जो अर्थ हमें एकता है, उसकी अपेक्षा इसका अर्थ कुछ और भी हो सकेगा या नहीं, वे )

यह कह कर अद्वेत वेदान्त का उपहास किया करते हैं, कि 'हमें जो जगत् ऑखों से प्रत्यक्ष दीख पड़ता है, उसे भी देदान्ती लोग मिथ्या कहते हैं। मला यह कोई वान है ? ' परन्तु यास्त्र के शब्दों में कह सकते हैं, कि यदि अन्धे को खंमी नहीं समझता, तो इसका दोपी कुछ खम्मा नहीं है! छान्टोग्य (६.१; और ७.१), वृहदारण्य (१.६.३.), मुण्डक (३.२.८) और प्रश्न (६.५) आहि उपनिपटों में बारवार बतलाया गया है, कि नित्य बदलते रहनेवाले अर्थात् नाशवान् नामरूप सत्य नहीं है। जिसे सत्य अर्थात् नित्य स्थिर तत्त्व देखना हो, उसे अपनी दृष्टि को इन नामरूपों से बहुत आगे पहुँचना चाहिये। इसी नामरूप को कठ (२.५) और मुण्डक (१.२.९) आदि उपनिषदों में 'अविद्या' तथा श्वेताश्वतर उपनिषद (४.१०) मैं माया कहा है। भगवद्गीता में 'माया', 'मोह' और 'अज्ञान' शब्दों से वहीं अर्थ विवक्षित है। जगत के आरंम में कुछ था। वह विना नामरूप का था - अर्थात् निर्गुण और अन्यक्त था। फिर आगे चल कर नामरूप मिल जाने से वही व्यक्त और सगुण वन जाता है ( वृ. १. ४. ७; छां. ६. १. २. ३. )। अतएव विकारवान् अथवा नाशवान नामरूप को ही 'माया' नाम दे कर कहते है, कि यह सगुण अथवा इच्य-सिष्ट एक मुलद्रन्य अर्थात् ईश्वर की माया का खेल या लीला है। अथ इस दृष्टि से देखें तो संख्यों की प्रकृति अन्यक्त मली बनी रहे: पर वह सत्त्वरजतम-गुणमयी है, अतः नामरूप से युक्त माया ही है। इस प्रकृति से विश्व की जो उत्पत्ति या फैलाव होता है ( जिसका वर्णन आडवें प्रकरण में किया है ), वह भी तो उस माया का सगुण नामरूपात्मक विकार है। क्योंकि कोई भी गुण हो; वह इन्द्रियों को गोचर होनेवाला और इसी से नामरूपात्मक ही रहेगा। सारे आधिमौतिक शास्त्र भी इसी-प्रकार माया के वर्ग में आ जाते हैं । इतिहास, भूगर्भशास्त्र विद्युच्छास्त्र, रसायनशास्त्र, पटार्थविज्ञान आदि कोई भी शास्त्र लीनिये: उसमें सब नामरूप का ही तो विवेचन रहता है - अर्थात् यही वर्णन होता है, कि किसी पदार्थ का नामरूप चला जा कर उसे दूसरा नामरूप कैसे मिलता है । उदाहरणार्थ, नामरूप के भेद का ही विचार इस शास्त्र में इस प्रकार रहता है - जैसे पानी जिसका नाम है, उसको भाफ नाम कत्र और कैसे मिलता है, अथवा काले-क्ट्रंटे तारकोल से लाल-इरे, नीले-पीले रंगने के रङ्ग (रूप) क्योंकर वनते हैं, इत्यादि। अतएव नामरूप में ही उलझे हुए इन शास्त्रों के अभ्यास से उस सत्य वस्तु का बोध नहीं हो सकता, कि जो नामरूप से परे हैं। प्रकट है, कि जिसे सच्चे ब्रह्मस्वरूप का पता लगाना हो, उसको अपनी दृष्टि इन एव आधिमौतिक अर्थात् नामरूपात्मक ग्रास्त्रों से पहुँचानी चाहिये। और यही अर्थ छान्टोग्य उपनिषद् में सात्वें अध्याम के आरंम की कथा में व्यक्त किया गया है। कथा का आरंभ इस प्रकार है:- नारद ऋषि सनत्कुमार अर्थात् स्कृत के यहाँ जा कर कहने छो, कि 'मुझे आत्मज्ञान बतलाओ ' तब सनत्कुमार बोले, कि 'पहले बतलाओ, तमने क्या धीखा है, फिर मै बतलाता हूं।' इस पर

नारद ने कहा, 'कि ' मैंने हतिहाल-पुराणरूपी पाँचवें वेदसहित ऋषेट प्रभृति समप्र चेद, न्याकरण, गणित, तर्कशास्त्र, कालशास्त्र, समी वदांग, धर्मशास्त्र, भूतिवदा, क्षेत्र-विद्या, नक्षत्रविद्या, और सर्पदेवननिव्या-प्रभृति सब कुछ पढ़ा है। परन्तु नव इससे आत्मज्ञान नहीं हुआ, तब अब तुम्हारे यहाँ आया हूँ।' इसको सनत्कुमार ने यह उत्तर दिया, कि तूने को कुछ सीखा है, वह तो सारा नामरूपात्मक है। सचा ब्रह्म हस नामब्रह्म से बहुत आगे है;' और फिर नारद को क्षमशः इस प्रकार पहचान करा दी, कि इस नामरूप के अर्थान् संख्यों की अन्यक्त प्रकृति से अथवा वाणी, आशा, संकल्प, मन, बुद्धि (ज्ञान) और प्राण से भी परे एवं उनसे बद्र-चद् कर वो है, वही परमात्मारूपी अमृततत्व्य है।

यहाँ तक जो विवेचन किया गया, उसका तात्पर्य यह है कि यसि मनुष्य की इन्द्रियों को नामरूप के अतिरिक्त और फिरी का मी प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है. तो भी इस भीनत्य नामरूप के आच्छादन से देंका हुआ लेकिन आँखों से न दीख पड़नेवाला अर्थात् कुछ-न-कुछ अन्यक्त नित्य द्रव्य रहना ही चाहिये; और इसी कारण वारी सृष्टि का ज्ञान हों एकता से होता रहता है। जो कुछ ज्ञान होता है, सो आत्मा का ही होता है। इस लिए आत्मा ही श्राता यानी जाननेवाला हुआ। और इस ज्ञाता को नामरूपात्मक सृष्टि का ही ज्ञान होता है। अतः नामरूपात्मक नाहासप्टि श्रात हुई (म. मा. शां. ३०६. ४०) और इस नामरूपात्मक सृष्टि के मूछ में बो कुछ वस्तुतत्त्व है, वही शेय है। इसी वर्गीकरण को मान कर भगवद्गीता ने जाता को क्षेत्रज्ञ आत्मा और ज्ञेय को इन्द्रियातीत नित्य परव्रहा कहा है ( गी. १३. १२–१७ )। और फिर आगे ज्ञान के तीन भेद करके कहा है, कि मिन्नता या नानात्व से जो सृष्टि-ज्ञान होता है, तथा इस नानात्व का जो ज्ञान एकत्वरूप से होता है, वह सास्विक ज्ञान है (गी. १८, २०-२१)। इस पर कुछ लोग कहते हैं, कि इस प्रकार ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का तीलरा मेद करना ठीक नहीं है। एवं यह मानने के लिए हमारे पाष कुछ भी प्रमाण नहीं है, कि हमें बो कुछ ज्ञान होता है, उसकी अपेक्षा जगत् में और भी कुछ है। गाय, घोड़े प्रभृति जो बाह्य वस्तुएँ हमें दीख पड़ती हैं, वह तो शान ही है; जो कि हमें होता है। और यद्यपि यह ज्ञान सत्य है, तो भी यह बतलाने के लिए (कि वह जान है कोहे का) हमारे पाल जान को छोड और कोई मार्ग ही नहीं रह जाता । अतएव यह नहीं कहा जा सकता, कि इस जान के अतिरिक्त बाह्य पदार्थ के नाते कुछ स्वतन्त्र वस्तुएँ हैं; अथवा इन वाह्य वस्तुओं के मूल में और कोई स्वतन्त्र है। क्योंकि जब जाता ही न रहा, तब जगत कहाँ से रहे ? इस दृष्टि से विचार करने पर उक्त तीसरें वर्गीकरण में - अर्थात् ज्ञाता, ज्ञान भीर हेय में - हेय नहीं रह पाता | ज्ञाता और उसको होनेवाला ज्ञान, यही वे बच जाते हैं; और इसी युक्ति को और बरा-सा आगे छे चलें, तो 'ज्ञाता' या 'द्रष्टा' भी तो एक प्रकार का ज्ञान ही है। इसलिए अन्त में ज्ञान के रिवा दूसरी

वस्त ही नहीं रहती। इसी को 'विज्ञानवाट' कहते हैं; और योगाचार पन्य के, बौदों ने इसे ही प्रमाण माना है। इस पन्य के विद्वानों ने प्रतिपादन किया है, कि शाता के शान के अतिरिक्त इस जगत् में और कुछ मी स्वतन्त्र नहीं है। और तो क्या ? दुनिया ही नहीं है । जो कुछ है, मनुष्य का ज्ञान ही ज्ञान है । अंग्रेज ग्रन्थकारों में भी हाम जैसे पण्डित इस ढँग के मत के पुरस्कर्ता है। परन्त वेद्यन्तियों को यह मत मान्य नहीं है। वेदान्तसूत्रों (२.२.२८–३२) में भाचार्य बाटरायण ने और इन्हीं सूत्रों के भाष्य में श्रीमच्छंकराचार्य ने इस मत का खण्डन किया है। यह कुछ बुट नहीं, कि मनुष्य के मन पर दो संस्कार होते है, अन्त में वे ही उसे विदित रहते हैं; और इसी को हम ज्ञान कहते हैं। परन्तु अब प्रश्न होता है, कि यदि इस ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं; तो 'गाय'-संबन्धी ज्ञान जुड़ा है, 'घोडा'-संबन्धी ज्ञान जुड़ा है, और 'मैं'-विपयक ज्ञान जुरा है - इस प्रकार ज्ञान-जान में ही को भिन्नता हमारी बुद्धि को क्विती है. उसका कारण क्या है ? माना कि. ज्ञान होने की मानितक किया सर्वत्र एक ही है। परन्त यि कहा जाय, कि इसके सिवा और दुछ है ही नहीं; तो गाय, घोड़ा, इत्यादि मिन्न भिन्न भेर आ गये कहाँ से ? यदि कोई कहे, कि स्वप्न की सृष्टि के समान मन आप ही अपनी मर्जी से ज्ञान के ये मेर बनाया करता है; तो स्वप्न की सृष्टि के पृथक नागत अवस्था के ज्ञान में नो एक प्रकार का ठीक ठीक सिल्सिला मिलता है, उसका कारण वतलाते नहीं बनता (वे. सू. छां. भा. २. २. २९; ३. २. ४)। अच्छा; यदि कहें कि ज्ञान को छोड़ दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है; और 'द्रष्टा' का मन ही सारे भिन्न भिन्न पटायों को निर्मित करता है; तो प्रत्येक द्रष्टा को 'अहंपूर्वक' यह सारा ज्ञान होना चाहिये, कि 'मेरा मन यानी में ही खम्मा हूँ;' अथवा 'में ही गाय हूँ '। परन्तु ऐसा होता कहाँ है ! इसी से शंकराचार्य ने सिद्धान्त किया है, कि जब सभी को यह प्रतीति होती है, कि मैं अलग हूँ; और मुझ से खम्मा ओर गाय प्रभृति पदार्थ मी अलग है: तब द्रष्टा के मन में समूचा ज्ञान होने के लिए इस आधारमूत बाह्य सृष्टि में कुछ-न-कुछ स्वतन्त्र वस्तुऍ अवस्य होनी चाहिये (वे. सू. चां. मा. २. २. २८) । कान्ट का मत भी इसी प्रकार का है । उसने स्पष्ट कह दिया है, कि सृष्टि का ज्ञान होने के लिए यद्यपि मनुष्य की बुद्धि का एकीकरण आवश्यक है, तथापि बुद्धि इस ज्ञान को सर्वथा अपनी ही गाँठ से - अर्थात निराघार या विल्कुल नया नहीं उत्पन्न कर देती। उसे सृष्टि की वाह्य वस्तुओं की सदैव अपेक्षा रहती है। यहाँ कोई प्रश्न करे, कि 'क्योंजी! शंकराचार्य एक बार बाह्यसृष्टि को मिय्या कहते हैं; ओर फिर दूर्यरी बार बौदों का खण्डन करने में उसी बाह्यपृष्टि के अस्तित्व को 'द्रप्टा' के अस्तित्व समान ही सत्य प्रतिपाटन करते हैं। इन वे-मेल यातों का मिलान होगा कैसे ? ' पर इस प्रश्न का उत्तर पहले ही बतला चुके हैं । आचार्य जन बाह्मसृष्टि को भिष्या या असल्य कहते हैं, तब उसका इतना ही अर्थ

समझना चाहिये, कि वाह्यस्थि का द्रस्य नामरूप असत्य अर्थात् विनाह्यवान् है। नामरूपात्मक वाह्य द्रस्य मिथ्या बना रहे; पर उससे इस सिद्धान्त में रची मर भी ऑच नहीं लगती, कि उस बाह्यस्थि के मूल में कुछ-न-कुछ इन्द्रियातीत सत्य बखु है। क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार में जिस प्रकार यह सिद्धान्त किया है; कि देहेन्द्रिय आदि विनाह्यवान् नामरूपों के मूल में कोई नित्य आत्मतत्त्व है; उसी प्रकार कहना पड़ता है, कि नामस्वरूपात्मक बाह्यस्थि के मूल में भी कुछ-न-कुछ नित्य आत्मतत्त्व है। अत्यय बेदान्तह्यास्त्र ने निश्चित किया है, कि देहेन्द्रियों और बाह्यस्थि के निश्चित्र वदलनेवाले अर्थात् मिथ्या दृश्यों के मूल में — दोनों ही ओर — कोई नित्य अर्थात् सत्य द्रव्य छिपा हुआ है। इसके आगे अब प्रश्न होता है, कि दोनों ओर जो ये नित्य तत्त्व हैं, वे अलग अलग हैं या एकरूपी हैं र परन्तु इसका विचार फिर करेंगे। इस मत पर मौके-वेमौके इसकी अर्वाचीनता के संबन्ध में जो आक्षेप हुआ करता है, उसीका थोड़ा-सा विचार करते हैं।

कुछ लोग कहते हैं, कि बौद्धों का विज्ञानवाद यदि वेदान्तशास्त्र को संमत नहीं है, तो श्रीशंकराचार्य के मायावाद का भी प्राचीन उपनिपदों में वर्णन नहीं है; इसलिए उसे भी वेदान्तशास्त्र का मूलभाग नहीं मान सकते। श्रीशंकराचार्य का मत - विसे मायाबाद कहते हैं - यह है, कि बाह्मसृष्टि का आखों से टीख पड्नेवाला नामरूपात्मक स्वरूप मिथ्या है। उसके मूल में जो अन्यय और नित्यद्रव्य है, वही सत्य है। परन्त उपनिषदों का मन लगा कर अध्ययन करने से कोई भी सहज ही जान जाएगा, कि यह आक्षेप निराधार है। यह पहले ही बतला चुके हैं, कि 'सत्य' शब्द का उपयोग साधारण व्यवहार में आँखों से प्रत्यक्ष दीख पडनेवासी वस्तु के स्टिए किया जाता है। अतः 'सत्य' शब्द के इसी प्रचलित अर्थ को से कर उपनिपदों में कुछ स्थाना पर आँखों से दीख पड़नेवाले नामरूपातमक बाह्य पदार्थी को 'सत्य' और इन नामरूपा से भाच्छादित द्रव्य को 'भमृत' नाम दिया गया है। उदाहरण छीजिये। बृहदारण्यक चपनिषद् (१.-६. ३) में 'तदेवदमृतं सत्येन च्छनं'- वह अमृत सत्य से आच्छादित है - कह कर फिर अमृत और सत्य शब्दों की यह व्याख्या की है. कि 'प्राणी वा अमृतं नामरूपे सत्यं ताम्यामयं प्रच्छन्नः ' अर्थात् प्राण अमृत है: और नामरूप सत्य है। एवं इस नामरूप सत्य से प्राण दंका हुआ है। यहाँ प्राण का अर्थ प्राणस्वरूपी परब्रह्म है। इससे प्रकट है, कि आगे के उपनिषटों में जिसे 'मिथ्या' और 'सत्य' कहा है, पहले उसी के नाम क्रम से 'सत्य' और 'अमृत' थे। अनेक स्थानों पर इसी अमृत को 'सत्यस्य सत्यं' - भाँखों से दीख पडनेवाछे सत्य के भीतर का अन्तिम सत्य ( वृ. २. ३.६ ) – कहा है । किन्तु उक्त आक्षेप इतने ही से सिद्ध नहीं हो नाता, कि उपनिषदों में कुछ स्थानों पर ऑखों से दीख पड़नेवाली सृष्टि को ही सत्य कहा है। क्योंकि वृहदारण्यक में ही अन्त में यह सिद्धान्त किया है, कि आत्मरूप परव्रहा को छोड और सब 'आर्तम' अर्थात विनाशवान है (वृ. ३.

७. २३ )। जत्र पहले पहले जगत् के मृलतत्त्व की खोज होने लगी, तत्र शोधक लोग ऑखों से दीख पड़नेवाले जगत को पहले से ही सत्य मान कर हुँदने लगे. कि उसके पेट में और कौन-सा सूक्ष्म सत्य छिपा हुआ है। किन्तु फिर ज्ञात हुआ, कि जिस दृश्य सृष्टि के रूप को हम सत्य मानते हैं, वह तो असल में विनाशवान है: और उसके मीतर कोई अविनाशी या अमृततत्त्व मौजूट है। दोनों के बीच के इस भेट को जैसे जैसे अधिक व्यक्त करने की आवश्यकता होने लगी, वैसे वैसे 'सत्य' और 'अमृत' शब्दों के स्थान में 'अविद्या' और 'विद्या' एवं अन्त में ' माया और सत्य ' अयवा 'मिथ्या और सत्य ' इन पारिमापिक शब्दों का प्रचार होता गया। क्योंकि 'सत्य' का धात्वर्थ 'सडैव रहनेवाला' है । इस कारण नित्य वडल्डनेवाले और नारावान् नामरूप को सत्य कहना उत्तरीचर और भी अनुचित जँचने छगा। परन्त इस रीति से 'माया अथवा मिथ्या' बर्ब्डों का प्रचार पीछे भले ही हुआ हो; तो मी ये विचार बहुत पुराने जुमाने से चले भा रहे हैं, कि जगत की वस्तुओं का वह दृश्य, जो नजर से दील पहता है, विनाशी और असत्य है । एवं उसका आघारभृत ' तास्विक द्रव्य ' ही सत् या सत्य है । प्रत्यक्ष ऋषेद में भी कहा कि ' एकं सदिया बहुवा बदन्ति ' (१. १६४. ४६. ५६ और १०. ११४. ५) – मूल में बो एक और नित्य (सत्) है, उसी को विप्र ( ज्ञाता ) भिन्न भिन्न नाम देते हैं – अर्थात् एक ही सत्य वस्तु नामरूप से भिन्न भिन्न दीख पढ़ती है। 'एक रूप अनेक रूप टिखलाने 'के अर्थ में, यह 'माया' शब्द ऋषेद में भी प्रयुक्त है; और वहाँ यह वर्णन है, कि 'इन्द्रो मायामिः पुरुष्पः ईयते '-इन्द्र अपनी माया से अनेक रूप धारण करता है (ऋ.६.४७.१८)। वैचिरीय संहिता (३.१.११) में एक स्थान पर 'माया' शब्द का इसी अर्थ में प्रयोग किया गया है; और श्वेदाश्वतर उपनिषद् में इस 'माया' शब्द का नामरुप के िए उपयोग हुआ है जो हो, नामरूप के लिए 'माया' शब्द के प्रयोग किये जाने भी रीति श्वेताश्वतर उपनिषद् के समय में मछे ही चल निकली हो: पर इतना तो निर्विवाद है, कि नामरूप के अनित्य अथवा अंखत्य होने की करपना इससे पहले की है। 'माया' शब्द का विपरीत अर्थ करके श्रीशंकराचार्य ने यह करपना नई नहीं चल दी है। नामरूपात्मक सृष्टि के स्वरूप को जो श्रीशंकराचार्य के समान बेधडक 'मिय्या' कह देने की हिंमत न कर सकें; अथवा जैसा गीता में मगवान ने उसी अर्थ में 'माया' शब्द का उपयोग किया है; वैसा करने से जो हिचकते हों; वे चाहें तो खुशी से बृहदारण्यक उपनिपद् के 'सत्य' और 'अमृत्' शब्दों का उपयोग करें । कुछ भी क्यों न कहा बाएँ; पर इस सिद्धान्त में ज़रा-सी चोट भी नहीं लगती, कि नामरूप 'विनाशवान्' है; और जो तत्त्व उससे आच्छाटित है, वह 'अमृत' या 'अविनाशी' ह । एवं यह मेट प्राचीन वैटिक काल से चला आ रहा है।

अपने आत्मा को नामरूपात्मक बाह्य छि के सारे पटार्थों का ज्ञान होने के लिए 'कुछ-न-कुछ' एक ऐसा नित्य मूळ द्रव्य होना चाहिये, कि जो आत्मा का गी. र. १५

आधारभत हो; और उसीके मेल का हो। एवं बाह्य सृष्टि के नाना पदार्थों की वह में वर्तमान रहता हो: नहीं तो यह जान ही न होगा। किन्तु इतना ही निश्चय कर देने से अध्यात्मशास्त्र का काम समाप्त नहीं हो जाता। बाह्य सृष्टि के मूल में वर्तमान इस नित्य द्रव्य को ही वेदान्ती लोग 'ब्रह्म' कहते हैं; और अब हो सके तो इस ब्रह्म के स्वरूप का निर्णय करना भी आवश्यक है। सारे नामरूपारमक पदार्थों के मूल में चर्तमान यह नित्य तत्त्व है अन्यक्त । इसलिए प्रकट ही है, कि इसका स्वरूप नामरूपा-स्मक पटार्थों के समान व्यक्त और स्थूल (कड़) नहीं रह सकता। परन्तु यह व्यक्त और स्थूल पदायों को छोड़ दें, तो मन, स्मृति, वासना, प्राण और ज्ञान प्रमृति बहुत से अध्यक्त पदार्थ हैं; कि जो स्थूल नहीं हैं। एवं यह असंभव नहीं, कि परवहा इनमें से किसी भी एक आध के स्वरूप का हो। कुछ लोग कहते है. कि प्राण का और परव्रहा का स्वरूप एक ही है। जर्मन पण्डित शोपेनहर ने परव्रहा को चासनात्मक निश्चित किया है; और वासना मन का धर्म है । अतः इस मत के अनुसार ब्रह्म मनोमन ही कहा जाएगा (तै. ३.८)। परन्तु, अब तक जो विवेचन हुआ है, उससे तो यही कहा जाएगा कि - ' प्रशानं ब्रहा' (ऐ. ३.३) अथवा 'विज्ञानं ब्रह्म' (तै. ३. ५) - जडसृष्टि के नानात्व का जो ज्ञान एकस्वरूप से हमें ज्ञात होता है, वही अझ का स्वरूप होगा। हेकेल का विदान्त इसी दंग का है। परन्त उपनिपदों में चिद्वपी ज्ञान के साथ सत् ( अर्थात् जगत् की सारी वस्तुओं के अस्तिस्व के सामान्य धर्म या सत्तासमानता ) का और आनन्द का भी ब्रह्मस्वरूप में ही अन्तर्भाव करके ब्रह्म को सिचदानन्दरूपी माना है । इसके अतिरिक्त दूसरा ब्रह्मस्वरूप कहना हो, तो वह ॐकार है। इसकी उपपत्ति इस प्रकार है - पहले समस्त अनादि उँकार से उपने हैं; और वेदों के निकल चुकने पर उनके नित्य शब्दों से ही चल कर ब्रह्मा ने जब सारी सिष्ट का निर्माण किया है (गी. १७. २३. म. मा. शां. २३१. ५६-५८), तब मूल आरंभ में ॐकार की छोड़ और कुछ न था। इससे सिद होता है, कि ॐकार ही सञ्चा ब्रह्मस्वरूप है (माण्ड्रक्य, १; तैत्ति, १.८)। परन्त केवल अध्यातमशास्त्र की दृष्टि से विचार किया जाय, तो परव्रह्म के ये सभी स्वरूप थोडेबहुत नामरूपात्मक ही हैं। क्योंकि इन समी स्वरूपों को मनुष्य अपनी इन्द्रियों से जान सकता है; और मनुष्य को इस रीति से जो कुछ ज्ञात हुआ करता है. वह नामरूप की ही श्रेणी में है। फिर इस नामरूप के मूल में जो अनादि, मीतरबाहर सर्वत्र एक सा मरा हुआ, एक ही नित्य और अमृत तस्व है (गी. १३. १२-१७), उसके वास्तविक स्वरूप का निर्णय ही तो क्योंकर हो ? कितने ही अध्यात्मशास्त्री पण्डित कहते हैं, कि कुछ भी हो; यह तत्त्व हमारी इन्द्रियों को अन्नेय ही रहेगा: और कान्ट ने तो इस प्रश्न पर विचार करना ही छोड़ दिया है। इसी प्रकार उपनिषदों में भी परब्रह्म के अज्ञेय स्वरूप का वर्णन इस प्रकार है - 'नेति नेति ' अर्थात वह नहीं है, कि जिसके विषय में कुछ कहा जा सकता है: ब्रह्म इससे परे हैं:

वह ऑखों से दीख नहीं पडता: वह वाणी को और मन को भी अगोचर है --'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह।' फिर मी अध्यात्मशास्त्र ने निश्चय किया है, कि इन अगम्य स्थिति में भी मनुष्य अपनी बुद्धि से ब्रह्म के स्वरूप का एक प्रकार से निर्णय कर सकता है। ऊपर जो बासना, स्पृति, धृति, आशा, प्राण और ज्ञान प्रभृति अन्यक्त पदार्थ बतलाये गये हैं, उनमें से जो सब से अतिशय व्यापक अथवा सत्र से श्रेष्ठ निर्णित हो, उसी को परब्रह्म का स्वरूप मानना चाहिये। क्योंकि यह तो निर्विवाद ही है, कि सब अन्यक्त पदार्थी में परब्रहा श्रेष्ठ है। अब इस दृष्टि से आशा, स्मृति, वासना और भृति आदि का विचार करें, तो ये सब मन के धर्म है। अतएव इनकी अपेक्षा मन श्रेष्ठ हुआ। मन से ज्ञान श्रेष्ठ है; और ज्ञान है बुद्धि का घर्म। अतः ज्ञान से बुद्धि श्रेष्ठ हुई। और अन्त में यह बुद्धि मी जिसकी नौकर है, वह आत्मा ही सब से श्रेष्ठ हैं (गी. ३. ४२)। 'क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-प्रकरण' में इसका विचार किया गया है। अब वासना और मन आदि अव्यक्त पदार्थों से यदि आत्मा श्रेष्ठ है, तो आप ही सिद्ध हो गया, कि परब्रह्म का स्वरूप मी वही आत्मा होगा। छान्टोग्य उपनिषद् के सातवें अध्याय में इसी युक्ति से काम लिया गया है। और सनत्क्रमार ने नारद से कहा है, कि वाणी की अपेक्षा मन अधिक योग्यता का (भूयस्) है। मन से ज्ञान, ज्ञान से वल और इसी प्रकार चढते चढते जब कि आतमा सब से श्रेष्ठ (भूमन्) है, तब आतमा ही को परब्रह्म का सच्चा स्वरूप कहना चाहिये। अंग्रेज ग्रन्थकारों में ग्रीन ने इसी सिद्धान्त को माना है: किन्तु उसकी -युक्तियाँ कुछ कुछ भिन्न हैं। इसलिए यहाँ उन्हें संक्षेप से वेदान्त की परिभाषा में चतलाते हैं। ग्रीन का कथन है, कि हमारे मन पर इन्द्रियों के द्वारा वाह्य नामरूप के जो संस्कार हुआ करते हैं. उनके एकीकरण से आत्मा को ज्ञान होता है । उस ज्ञान के मेल के लिए बाह्यसृष्टि के मिन्न मिन्न नामरूपों के मूल में भी एकता से रहनेवाली कोई न नोई बस्तु होनी चाहिये । नहीं तो आत्मा के एकीकरण से जो ज्ञान उत्पन्न होता है. वह स्वक्पोटकरिपत और निराधार हो कर विज्ञानवादके समान असत्य प्रामाणिक हो जाएगा। इस ' कोई न कोई ' वस्तु को हम ब्रह्म कहते हैं । मेट इतना ही है, कि कान्ट की परिभाषा को मान कर ग्रीन उसको वस्तुतत्त्व कहता है। कुछ मी कहो; अन्त में वस्तुतत्त्व (ब्रह्म) और आत्मा ये ही दो पदार्थ रह जाते हैं. कि जो परस्पर के मेल के हैं। इन में से 'आतमा' मन और बुद्धि से परे अर्थात इन्द्रियातीत है। त्तथापि अपने विश्वास के प्रमाण पर हम माना करते हैं. कि आत्मा जह नहीं है । वह या तो चिद्रपी है या चैतन्यरूपी है। इस प्रकार आत्मा के स्वरूप का निश्चय क्रिके देखना है, कि बाह्यसृष्टि के ब्रह्म का स्वरूप क्या है। इस विषय में यहाँ दो ही पक्ष हो सकते हैं; यह ब्रह्म या वस्तुतत्त्व (१) आत्मा के स्वरूप का होगा या (२) आत्मा से भिन्न स्वरूप का ? क्योंकि, ब्रह्म और आत्मा के सिवा अन तीसरी वस्त ही नहीं रह जाती। परन्तुं सभी का अनुमव यह है, कि यदि कोई मी दो पदार्थ स्वरूप से मिन्न हों, तो उनके परिणाम अथवा कार्य मी मिन्न मिन्न होने चाहिये। अतएव हम लोग पदायों के मित्र अथवा एकरूप होने का निर्णय उन पटार्थों के परिणामों से ही किसी भी शास्त्र में किया करते हैं। एक उडाहरण लीजिये; दो वृक्षों के फल, फल, पत्ते, छिलके और जड़ की देख कर हम निश्चय करते हैं. कि वे दोनों अलग अलग हैं या एक ही है। यदि इसी रीति का अवलंबन करके यहाँ विचार करें. तो टीख पहता है, कि आत्मा और ब्रह्म एक ही स्वरूप के होंगे। क्योंकि उत्पर कहा जा चका है. कि स्टिंट के भिन्न भिन्न पदायों के जो संस्कार मन पर होते हैं. उनका आत्मा की फिया से एकीकरण होता है। इस एकीकरण के साथ उस एकीकरण का मेल होना चाहिये. कि जिसे मित्र भिन्न वाह्य पटायों के मख में रहनेवाला वस्ततस्य अर्थात् ब्रह्म इन पटार्थों की अनेकता को मेट कर निष्पन करता है। यदि इस प्रकार इन दोनों में मेल न होगा, तो समचा जान निराधार और असस्य हो जाएगा। एक ही नमृते के और विलक्कल एक दूसरे को जोड के एकीकरण करनेवाले ये तस्व हो स्थानों पर मले ही हों; परन्तु वे परस्पर मिन्न मिन्न नहीं रह सकते। अतएव यह आप ही विद्ध होता है. कि इनमें से आत्मा का नी रूप होगा, वही रूप ग्रहा का भी होना चाहिये । सारांश, किसी भी रीति से विचार क्यों न किया जाय; सिद्ध यही होगा, कि बाह्यसृष्टि के नाम और रूप से आच्छादित ब्रह्मतत्त्व, नामरूपात्मक प्रकृति के समान चड़ तो है ही नहीं; किन्तु वासनात्मक ब्रह्म, मनोमय ब्रह्म, श्रानमय ब्रह्म, प्राणब्रह्म क्षयवा ॐकाररूपी शब्दब्रह्म – ये ब्रह्म के रूप भी निम्न श्रेणी के हैं; और ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप इनसे परे हैं; एवं इनसे अधिक योग्यता का अर्थात श्रद्ध आत्मस्वरूपी है। और इस विपय का गीता में अनेक स्थानों पर जो उद्घेख है, उससे स्पष्ट होता है, कि गीता का सिद्धान्त भी यही है (देखों गी. २. २०; ७. ५; ८. ४; १३. ३१; १५. ७, ८)। फिर भी यह न समझ लेना चाहिये, कि ब्रह्म और आत्मा के एकत्वरूप रहने के सिद्धान्त की हमारे ऋषियों ने ऐसी युक्ति प्रयुक्तियों से ही पहले खोजा था। इसका कारण इसी प्रकरण के आरंभ में बतला खेके हैं. कि अध्यातमञास्त्र में अकेली बुद्धि की ही सहायता से कोई भी एक ही अनुमान निश्चित नहीं किया नाता है। उसे सड़ेव आतमप्रतीति का सहारा चाहिये। उसके अतिरिक्त सर्वटा देखा जाता है, कि आधि-भौतिक शास्त्र में मी अनुमव पहले होता है: और उसकी उपपत्ति या तो पीछे से माल्म हो जाती है, या दृंद ली जाती है। इसी न्याय से उक्त ब्रह्मात्मैक्य की बुद्धिगम्य उपपत्ति निकलने के सैकड़ों वर्ष पहले हमारे प्राचीन ऋषियों ने निर्णय कर दिया था, कि 'नेह नानाऽस्ति किंचन' (वृ. ४.४.१९; कठ.४.११)-सिप्ट में दीख पड़नेवाली अनेकता सच नहीं है। उसके मूल में चारों ओर एक ही

<sup>\*</sup> Green's Proleaomena to Ethics, pp. 26-36.

अमृत, अन्यय और नित्य तत्त्व है (गी. १८. २०)। और फिर उन्होंने अपनी अन्तर्दृष्टि से यह सिद्धान्त ढूँढ़ निकाला, कि नाह्य सृष्टि के नामरूप से आच्छादित अविनाशी तत्त्व और अपने शरीर का वह अत्मतत्त्व - कि जो ब्राह्म से परे है - ये दोनों एक ही अमर और अन्यय है; अथवा जो तत्त्व ब्रह्माण्ड में है, वही पिण्ड में यानी मनुष्य की देह में वास करता है। एवं वृहदारण्यक उपनिषद् में याज्ञवल्क्य ने मैतेयी को गार्गी-वारुणि प्रभृति को और जनक को (वृ. ३. ५-८; ४. २-४) पूरे चेदान्त का यही रहस्य वतलाया है। इसी उपनिषद् में पहले कहा गया है, कि जिसने जान लिया, कि अहं ब्रह्मारिम ' – मैं ही परब्रह्म हूँ – उसने सब कुछ जान लिया ( वृ. १. ४. १० ); और छान्टोग्य उपनिषद् के छटे अध्याय में श्वेतकेतु को उसके पिता ने अद्वेत वेदान्त का यही तत्त्व अनेक रीतियों से समझा दिया है। जब अध्याय के आरंभ में श्वेतकेतु ने अपने पिता से पूछा, कि 'जिस प्रकार मिट्टी के एक लींदे का भेट जान लेने से मिट्टी के नामरूपात्मक सभी विकार जाने जाते हैं. उसी प्रकार जिस एक ही वस्तु का ज्ञान हो जाने से सब कुछ समझ में आ जाने। वही एक वस्तु मुझे वतलाओ, मुझे उसका ज्ञान नहीं।' उन पिता ने नदी, समुद्र, पानी और नमक प्रमृति अनेक दृष्टान्त दे कर समझाया, कि बाह्य सृष्टि के मूल में जो द्रन्य है, वह (तत्) और तू (त्वम्) अर्थात् तेरी देह की आत्मा दोनों एक ही हैं।-'तत्त्वमित'; एवं ज्योंही तूने अपने आत्मा को पहचाना, त्योंही तुझे आप ही मालूम हो जाएगा कि समस्त जगत् के मूल में क्या है। इस प्रकार पिता ने श्वेतकेत की भिन्न भिन्न नी दृष्टान्तों से .उपदेश किया है; और प्रति बार 'तत्त्वमसि' - वही त् है - इस सूत्र की पुनारावृत्ति की है (छां. ६.८-१६)। यह 'तत्त्वमित' अद्वैत वेदान्त के महावाक्यों में मुख्य वाक्य है।

इस प्रकार निर्णय हो गया, कि ब्रह्म आत्मस्वरूपी है। परन्तु आत्मा चिद्रूपी है। इसिल्ए संमव है, कि कुछ लोग ब्रह्म को भी चिद्रूपी समझें। अतएव यहाँ ब्रह्म के और उसके साथ ही साथ आत्मा के सबे स्वरूप साथ खेडासा खुलासा कर देना आवश्यक है। आत्मा के सानिस्य से जड़ात्मक बुद्धि में उत्पन्न होनेवाले घर्म को चित् अर्थात् ज्ञान कहते हैं। परन्तु जब कि बुद्धि के इस धर्म को आत्मा पर लावना उचित नहीं है, तब तास्विक दृष्टि से आत्मा के मूलस्वरूप को भी निर्मुण और अग्नेय ही मानना चाहिये। अतएव कई-एकों का मत है, कि यदि ब्रह्म आत्मास्वरूपी है, तो इन दोनों को या इनमें से किसी भी एक को चिद्रूपी कहना कुछ अंशों में गौण ही है। यह आक्षेप अकेले चिद्रूपी पर ही नहीं है। किन्तु यह आप-ही-आप सिद्ध होता है, कि परब्रह्म के लिए 'सत्' विशेषण का प्रयोग करना उचित नहीं है। क्योंकि सत् और असत् ये दोनों धर्म परस्परविषद्ध और सटैव परस्पर-साक्षेप हैं। अर्थात् भिन्न भिन्न दो वस्तुओंका निर्देश करने के लिए कहे जाते हैं। रिनस्त किसी उनेला ने देखा हो, वह अंभेरे की करपना नहीं कर सकता। यही नहीं।

किन्तु 'उनेला' और अँधेरा इन शब्दों की यह जोड़ी ही उसको सूझ न पड़ेगी। सत् और असत् शब्दों की जोड़ी (दन्द्र) के लिए यही न्याय उपयोगी है। जब हम देखते हैं, कि कुछ वस्तुओं का नाश होता है, तब हम सब वस्तुओं के असत् (नाश होनेवाली) और सत् (नाश न होनेवाली), ये दो भेद करने लगते हैं: अथवा सत् और असत् शब्द सहा पड़ने के लिए मनुष्य की दृष्टि के आगे दो प्रकार के विरुद्ध धर्मों की आवश्यकता होती है। अच्छा; यदि आरंभ में एक ही वस्त थी. तो दैत के उत्पन्न होने पर दो बस्तुओं के उद्देश्य से जिन सापेक्ष सत् और असत शन्दों का प्रचार हुआ है, उनका प्रयोग इस मूलवस्तु के लिए कैसे किया जाएगा ? क्योंकि, यदि इसे सत् कहते हैं, तो शंका होती है, कि क्या उस समय उसकी बोड का कुछ असत् भी था ? यही कारण है, जो ऋषेद के नासदीय सक्त (१०. १२९) में परब्रहा कोई भी विशेषण न दे कर सृष्टि के मूलमूत का वर्णन इस प्रकार किया है, कि 'जगत के आरंभ में न तो सत् था; और न असत् ही था। को कुछ था वह एक ही था। ' इन सत् और असत् शब्दों की जोड़ियाँ (अथवा दन्द्र) तो पीछे से निकाली हैं; और गीता (७. २८; २.४५) में कहा है, कि सत् और असत्, शीत और उष्ण इन्हों से जितकी बुद्धि मुक्त हो जाय, वह इन सब इन्हों से परे अर्थात् निर्द्धन्द्व ब्रह्मपद् को पहुँच जाता है। इससे दीख पड़ेगा, कि अध्यात्मशास्त्र के विचार कितने गहन और सहम हैं। केवल तर्कहृष्टि से विचार करें, तो परब्रह्म का अथवा आत्मा का भी अज्ञेयत्व स्वीकार किये बिना गति ही नहीं रहती। परन्त ब्रह्म इस प्रकार अज्ञेय और निर्गुण अतएव इन्द्रियातीत हो; तो भी यह प्रतीति हो सकती है. कि परब्रह्म का भी वही खरूप है; जो कि हमारे निर्गुण तथा अनिर्वाच्य आत्मा का है; और निसे हम साक्षात्कार से पहचानते हैं। इसका कारण यह है, कि प्रत्येक मनुष्य को अपने आत्मा की साक्षात् प्रतीति होती ही है। अतएव अव यह सिद्धान्त निरर्थक नहीं हो सकता. कि ब्रह्म और आत्मा एकस्वरूपी है। इस दृष्टि से देखें, तो ब्रह्मस्वरूप विषय में इसकी अपेक्षा कुछ अधिक नहीं कहा जा सकता, कि ब्रह्म आत्मस्वरूपी है। शेष वातों के संबन्ध में अपने अनुमब को ही पूरा प्रमाण मानना पड़ता है । किन्तु बुद्धिगम्य शास्त्रीय प्रतिपादन में नितना शन्दों से हो सकता है. उतना खुलासा कर देना आवश्यक है। इसिंहए यद्यपि ब्रह्म सर्वत्र एक-सा न्यास, अज्ञेय और अनिर्वाच्य है, तो भी जड़ सृष्टि का और आत्मस्वरूपी ब्रह्मतस्व का मेद व्यक्त करने के लिए, आत्मा के सामिष्य से जड़ प्रकृति में चैतन्यरूपी जो गुण हमें हगोचर होता है, उसी को आत्मा का प्रधान रुक्षण मान कर अध्यात्मशास्त्र में आतमा और बहा दोनों को चिहुपी या चैतन्यरूपी कहते हैं । क्योंकि यदि ऐसा न करें, तो आत्मा और ब्रह्म दोनों ही निर्गुण, निरंबन एवं अनिर्वाच्य होने के कारण उनके रूप का वर्णन करने में या तो खुष्पी साध जाना पड़ता है या शब्दों में किसी ने कुछ वर्णन किया, तो 'नहीं नहीं 'का यह मन्त्र रटना पड़ता है, कि 'नेति नेति

एतस्मादन्यस्परमस्ति ।' – यह नहीं है, यह (ब्रह्म) नहीं है (यह तो नामरूप हो गया)। सचा ब्रह्म इससे परे और ही है। इस नकारात्मक पाठ का आवर्तन करने के श्रांतिरिक्त और दूसरा मार्ग ही नहीं रह जाता (बृ. २. ३. ६.)। यही कारण है, जो सामान्य रीति से ब्रह्म के स्वरूप के रुक्षण चित् (ज्ञान), सत् (सत्तामात्रस्व अयवा अस्तित्व) और आनन्द वतलाये जाते है। इसमें कोई सन्देह नहीं, कि ये रुक्षण अन्य सभी रुक्षणों की अमेक्षा अष्ट है। किर भी समरण रहे, कि शब्वों से ब्रह्मस्तरूप की जितनी पहचान हो सकती है, उतनी करा देने के लिए ये रुक्षण भी कहे गये हैं। वास्तविक ब्रह्मस्तरूप निर्मुण ही है। उसका ज्ञान होने के लिए उसका अपरोक्षानुभव ही होना चाहिये। यह अनुभव कैसे हो सकता है? – इन्द्रियातीत होने के कारण अनिर्वाच्य ब्रह्म के स्वरूप का अनुभव ब्रह्मनिष्ठ पुरुष को कब और कैसे होता है? – इस विषय में इमारे शास्त्रकारों ने जो विवेचन किया है, उसे यहाँ संक्षेप में वतलाये हैं।

ब्रह्म और आत्मा की एकता के उक्त समीकरण को सरल भाषा में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, कि ' जो पिण्ड में है, वही ब्रह्माण्ड में है '। जब इस प्रकार ब्रह्मा-त्मैक्य का अनुभव हो जाए, तब यह भेदमाव नहीं रह सकता, कि जाता अर्थात् द्रष्टा भिन्न वस्तु है; और ज़ेय अर्थात् देखने की वस्तु अलग है। किन्तु इस विषय में शंका हो सकती है, कि मनुष्य जब तक जीवित है, तब तक उसकी नेत्र आदि इन्द्रियाँ यदि छूट नहीं जाती हैं; तो इन्द्रियाँ पृथक् हुई और उनको गोचर होनेवाछे विषय पृथक हुए - यह भेट छुटेगा तो कैसे ? और यहि यह भेट नहीं छुटता, तो ब्रहात्मेक्य का अनुभव कैसे होगा ? तव यदि इन्द्रियहिष्ट से ही विचार करें, तो यह शंका एकाएक अनुचित भी नहीं बान पड़ती। परन्तु हॉ, गंमीर विचार करने छंगे, तो बान पड़ेगा, कि इन्द्रियों बाह्य विपयों को देखने का काम खुद मुख्तारी से - अपनी ही मर्की से -नहीं किया करती हैं। पहले बतला दिया है, कि 'चक्षः पव्यति रूपाणि मनसा न तु चक्षुपा ' (म. भा. ज्ञां. ३११. १७ ) - किसी मी वस्तु को देखने के लिए (और सुनने आहि के लिए भी ) नेत्रों की ( ऐसे ही कान प्रभृति की भी ) मन की सहायता आवस्यक है। यदि मन ग्रून्य हो, किसी और विचार में ड्रवा हो, तो ऑखों के आगे घरी हुई वस्तु भी नहीं सूझती! व्यवहार में होनेवाले इस अनुभव पर ध्यान देने से सहज ही अनुमान होता है, कि नेत्र आदि इन्द्रियों के अक्षणण रहते हुए भी मन को यदि उनमें से निकाल लें. तो इन्द्रियों के इन्द्र बाह्यस्पृष्टि में वर्तमान होने पर मी अपने छिए न होने के समान रहेंगे। फिर परिणाम यह होगा, कि मन केवल आत्मा में अर्थात् आत्मरवरूपी ब्रह्म में ही रत रहेगा। इससे हमें ब्रह्मात्मेक्य का साक्षात्कार होने लगेगा। ध्यान से, समाधि से, एकान्त उपासना से अथवा अत्यन्त बसविचार करने से, अन्त में यह मानसिक रिथति जिसको प्राप्त हो जाती है, फिर उसकी नज़र के आगे हदय सृष्टि के द्वन्द्व या भेद नाचते मले रहा करें: पर वह उनसे

लापरवाह है - उसे वे दीख ही नहीं पड़ते; और उसकी अद्वेत ब्रह्मस्वरूप का अ ही-आप पूर्ण साक्षास्कार होता जाता है। पूर्ण ब्रह्मश्चन से अन्त में परमावधि की जो यह स्थिति प्राप्त होती है, उसमें जाता, श्रेय और ज्ञान का तीसरा भेद अर्थात त्रिपटी नहीं रहती: अथवा उपास्य और उपासक का दैतमान भी नहीं बचने पाता । अतएव यह अवस्था और किसी दूसरे को बतलाई नहीं जा सकती। क्योंकि ज्योंहि 'दूसरे' शब्द का उचारण किया, त्योंही अवस्था विगड़ी; और फिर प्रकट ही है. कि मनुष्य अद्वेत से द्वेत में आ जाता है। और तो क्या? यह कहना भी मुश्किल है, कि मुझे इस अवस्था का ज्ञान हो गया। क्योंकि 'मैं' कहते ही औरों से भिन्न होने की भावना मन में आ जाती है; और ब्रह्मात्मैक्य होने में यह भावना परी वाधक है। इसी कारण से याज्ञवल्वय ने बृहदारण्यक (४.५.१५.४.३.२७) में इस प्रमावधि की स्थिति का वर्णन यों किया है - 'यत्र हि द्वैतमिव मवित तदितर इतरं पश्यति ... जिन्नति ... शृणौति ... विजानाति । ... यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत् तत्केन के पश्येत् ... बिघेत् ... राणुयात् ... विवानीयात् । ... विज्ञातारमरे केन विजानीयात् । एतावदरे खल अमृतत्विमिति । इसका भावार्थ यह है, कि 'टेखने वाले (द्रष्टा) और देखने का पदार्थ जब तक बना हुआ या, तब तक एक दूसरे की देखता था, सूँबता था, सुनता था और जानता था। परन्त जब सभी शात्ममेव हो गया (अर्थात अपना और पराया मेट ही न रहा ) तब कीन किसकी दे देगा, सूँचेगा, सुनेगा और बानेगा ? अरे 1 जो स्वयं शता अर्थात् जाननेवाला है, उसी की जाननेवाला और दूसरा कहाँ से लाओंगे ?' इस प्रकार सभी आत्मभूत या ब्रह्मभूत हो जाने पर वहाँ भीति, शोक अथवा सुखदुःख आदि दन्द्र मी रह कहाँ सकते हैं (इश. ७)? क्योंकि, जिससे हरना है या जिसका शोक करना है, वह तो अपने से - हम से - खुदा होना चाहिये; और ब्रह्मात्मैक्य का अनुमव हो जाने पर इस प्रकार की किसी भी भिन्नता को अवकाश ही नहीं मिलता। इसी दुःखशोकविरहित अवस्था को 'आनन्द्रमय' नाम दे कर तैचिरीय उपनिषद् (२.८; ३.६) में कहा है, कि यह आनन्द ही ब्रह्म है। किन्तु यह वर्णन भी गौण ही है | क्योंकि आनन्द का अनुभव करनेवाला अव रह ही कहाँ जाता है ? अतएव बृहदारण्यक उपनिषद (४. ३. ३२) में कहा है, कि लौकिक आनन्द की अपेक्षा आत्मानन्द कुछ विलक्षण होता है । ब्रह्म के वर्णन में 'आनन्द' शब्द आया करता है । उसकी गौणता पर ध्यान दे कर अन्य स्थानों में ब्रह्मवेत्ता पुरुष का अन्तिम वर्णन ('आनन्ट' शब्द को बाहर निकालकर) इतना ही किया जाता है, 'ब्रह्म मवित य एवं वेद ' (वृ. ४. ४. २५) । अथवा 'ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति ' (सुं. ३. २. ९) -जिसने ब्रह्म को जान लिया, वह ब्रह्म ही हो गया। उपनिषदों (वृ. २.४.१२; छा. ६. १३) में इस स्थिति के लिए यह दृष्टान्त दिया गया है, कि नमक की डली जब पानी में घुल जाती है, तब जिस प्रकार यह भेट नहीं रहता कि इतना भाग खारे यानी का है और इतना भाग भामूली पानी का है – उसी प्रकार ब्रह्मास्मैक्य का ज्ञान हो जाने पर सब ब्रह्ममय हो जाता है। किन्तु उन श्री तुकाराम महाराज ने (कि ' जिनकी कहै नित्य वेदान्त वाणी ') इस खारे पानी के दृष्टान्त के बदले गुड़ का यह मीठा दृष्टान्त दे कर अपने अनुभव का वर्णन किया है –

> ' गूंगे का गुंह ' है भगवान्, बाहर भीतर एक समान । किसका ध्यान करूँ सविवेक ? जल-तरंग से हैं हम एक ॥

इसी लिए कहा जाता है, कि परब्रह्म इन्द्रियों को अगोचर और मन को भी अगम्य होने पर भी खानुभवगम्य है, अर्थात् अपने अपने अनुभव से बाना बाता है। परव्रहा की जिस अजेयता का वर्णन किया जाता है, वह ' जाता और जेय '-वाछी दैती स्थिति की है: और 'अद्वेत-साक्षात्कार'-वाली स्थिति नहीं। जब तक यह बुद्धि वनी है. कि मै अला हूं और दुनिया अलग है, तब तक कुछ मी क्यों न किया जाय, ब्रह्मात्मेक्य का पूरा ज्ञान होना संभव नहीं । किन्तु नदी यदि समुद्र को निगल नहीं सकती -उसको अपने में छीन नहीं कर सकती – तो जिस प्रकार समुद्र में गिर कर नदी तद्रप हो जाती है, उसी प्रकार परव्रहा में निमग्न होने से मनुष्य को उसका अनुमव हो जाया करता है: और उसकी परब्रह्म रियति हो जाती है, कि 'सर्वभूतस्थमात्मानं चर्वमृतानि चात्मनि ' (गी. ६. २९) - सब प्राणी मुझमें हैं; और मैं सब में हूं। केन. उपनिषद् में बड़ी खुवी के साथ परब्रह्म के स्वरूप का विरोधामासात्मक वर्णन इस मर्थ को त्यक्त करने के लिए किया गया है, कि पूर्ण परब्रह्म का श्रान केवल अपने अनुमव पर ही निर्मर है। वह वर्णन इस प्रकार है - ' अविज्ञातं विज्ञानतां विज्ञानम-विचानताम् ' (केन. २. ३) - जो कहत है, कि हमें परब्रह्म का शान हो गया उन्हें उसका ज्ञान नहीं हुआ है: और जिन्हें जान ही नहीं पडता कि हमने उसको जान िल्या; उन्हें ही वह ज्ञान हुआ है। क्योंकि जब कोई कहता है, कि मैने परमेश्वर को जान लिया, तब उसके मन में वह द्वैतवृद्धि उत्पन्न हो जाती है, कि मै (ज्ञाता) जुदा हूँ; और मैंने जान लिया, वह (ज्ञेय) ब्रह्म अलग है। अतएव उसका ब्रह्मात्मैक्यरूपी अद्वेती अनुभव उस समय उतना ही कचा और अपूर्ण होता है। फलतः उसी के मुँह से ऐसी माषा का निकलना ही संभव नहीं रहता, कि 'मैने उसे ( अर्थात् अपने से मिन्न और कुछ ) जान लिया '। अतएव इस स्थिति में, अर्थात् जब कोई कोई ज्ञानी पुरुष यह बतलाने में अधमर्थ होता है, कि मैं ब्रह्म को जान गया; तत्र कहना पड़ता है, कि उसे बहा का ज्ञान हो गया । इस प्रकार द्वेत का बिल-कुल लोप हो कर परव्रहा में जाता का सर्वथा रँग जाना, लय पा लेना, विलकुल युल जाना, अथवा एकजी हो जाना सामान्य रूप में दीख तो दुष्कर पडता है: परन्त इमारे शास्त्रकारों ने अनुभव से निश्चय किया है, कि एकाएक दुर्घट प्रतीत होनेवाली 'निर्वाण' रियति अम्यास और वैराग्य से अन्त में मनुष्य को साध्य हो सकती है।

'भें'-पनतारूपी द्वेतमाव इस रिथति में इब बाता है, नष्ट हो बाता है। अतएब कुछ लोग शंका किया करते हैं, कि यह तो फिर आत्मनाथ का ही एक तरीका है। किन्तु च्योंही समझ में आया, कि यदापि इस स्थिति का अनुभव करते समय इसका वर्णन करते नहीं बनता है, परन्तु पीछे उसका स्मरण हो सकता है, त्यांही उक्त शंका निर्मृष्ट हो जाती है। क इसकी अपेक्षा और भी अधिक प्रवल प्रमाण साधुसन्तों का अनुभव है। बहुत प्राचीन सिद्ध पुरुषों के अनुमव की बातें पुरानी हैं। उन्हें बाने दीजिये। विलक्षल अभी के प्रसिद्ध भगवद्भक्त तुकाराम महाराज ने भी इस परमावधि की रियति का वर्णन आलंकारिक भाषा में वडी खड़ी से धन्यतापूर्वक इस प्रकार किया है. कि 'हमने अपनी मृत्यु अपनी ऑखों से देख ही; यह मी एक उत्सव हो गया।' व्यक्त अथवा अव्यक्त संगुण ब्रह्म की उपासना से ध्यान के द्वारा चीरे धीरे बढता हुआ उपासक अन्त में 'अहं ब्रह्मास्मि' (वृ. १. ४. १०) - में ही ब्रह्म हूँ - की स्थिति में जा पहुँचता है; और ब्रह्मात्मैक्यस्थिति का उसे साक्षात्कार होने लगता है। फिर उसमें इतना मम हो जाता है, कि इस बात की ओर उसका ध्यान भी नहीं जाता, कि मैं किस स्थिति में हूं; अथवा किसका अनुमव कर रहा हूं। इसमें जागति बनी रहती है। अतः इस अवस्था को न तो स्वप्न कह सकते हैं: और न सप्रित । यदि जागत कहें तो इसमें वे सब व्यवहार रक जाते हैं, कि जो जागत अवस्था में सामान्य रीति से हुआ करते हैं। इसलिए स्वप्न, सुपुति (नीन्ट) अथवा जागृति – इन तीनों न्यादहारिक अवस्थाओं से विलकुल भिन्न इसे चौथी अथवा तरीय अवस्था शास्त्रों ने कही है। इस स्थिति की प्राप्त करने के लिए पातञ्चलयोग की दृष्टि से मुख्य साधन निर्विकल्प समाधियोग लगाना है, कि विसम द्वेत का ज्रा-सा भी लबलेश नहीं रहता। और यही कारण है जो गीता (६,२०-२३) में कहा है. कि इस निर्विकल्प समाधियोग को अम्यास से प्राप्त कर छेने में मनुष्य को उकताना नहीं चाहिये । यही ब्रह्मात्मैक्य स्थिति ज्ञान की पूर्णावस्था है । क्योंकि ज्ञ संपूर्ण जगत् ब्रह्मरूप अर्थात् एक ही हो चुका, तव गीता के ज्ञानिकयाबाले इस लक्षण की पूर्णता हो जाती है, कि 'अविमक्तं विमक्तेपु' अनेकत्व की एकता करनी चाहिये - और फिर इसके आगे किसी को भी अधिक ज्ञान हो नहीं सकता। इसी प्रकार नामरूप से परे इस अमृतत्व का जहाँ मृतुष्य को अनुमव हुआ, कि जन्ममरण

<sup>\*</sup> ध्यान से और समाधि से प्राप्त होनेवाली अद्भेत की अधवा अभेवमाव की यह अवस्था nitrous-oxide gas नामक एक प्रकार की रासायनिक वासु को वैंचने ने प्राप्त हो जाया करती है। इसी वासु को 'लाफिंग गेस ' मी कहते हैं। Will to Believe and Other Essays on Popular Philosophy, by William James, pp 294-298. परन्तु यह नकली अवस्था है। समाधि से जो अवस्था प्राप्त होती है, वह मच्ची असली-है। यही इन दोनों में महत्त्व का भेद है। फिर भी यहाँ उसका उद्देश हमने उसलिए किया है, कि इस कुत्रिम अवस्था के अस्तित्व के विषय में कुछ भी बाद नहीं रह जाता

का चक्कर भी आप ही से छूट जाता है। क्योंकि जन्ममरण तो नामरूप में ही है: और यह मनुष्य पहुँच जाता है उन नामरूपों से परे (गी. ८. २१)। इसी से महात्माओं ने इस स्थिति का नाम 'मरण का मरण' एक छोडा है। और इसी कारण से याज्ञवल्क्य इस स्थिति को अमृतत्व की सीमा या पराकाष्ठा कहते हैं। यही जीवन्मक्तावस्था है। पातखलयोगसूत्र और अन्य स्थानों में भी वर्णन है, कि इस अवस्था में आकारागमन आदि की कुछ अपूर्व अलैकिक सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं (पातझलसूत्र ३.१६-५५); और इन्हीं को पाने के लिए कितने ही मनुष्य योगाम्यास की धुन में लग जाते हैं। परन्तु योगवासिष्ठप्रणेता कहते हैं, कि आकाश-गमन प्रभृति सिद्धियों न तो ब्रह्मनिष्ठस्थितिका साध्य है और न उसका कोई भाग ही। अतः जीवन्युक्तं पुरुष इन विद्धियों को पा छेने का उद्योग नहीं करता: और वहुंघा उसमें ये देखी भी नहीं जातीं (देखो यो. ५. ८९)। इसी कारण इन सिद्धियों का उल्लेख न तो योगवासिष्ठ में ही और न गीता में ही कहीं है। वसिष्ठ ने राम से रपष्ट कह दिया है, कि ये चमत्कार तो माया के खेल है: कुछ ब्रह्मविद्या नहीं है। कडाचित् ये सचे हों। हम यह नहीं कहते, कि ये होंगे ही नहीं। जो हो; हतना तो निर्विवाद है, कि यह ब्रह्मविद्या का विषय नहीं है। अतएव (ये सिद्धियाँ मिर्छे तो और न मिलें तो ) इनकी परवाह न करनी चाहिये। ब्रह्मविद्याशास्त्र का कथन है. कि इनकी इच्छा अथवा आशा भी न करके मनुष्य को वही प्रयत्न करते रहना चाहिये. कि जिससे प्राणिमात्र में 'एक आत्मा '-वाली परमावधि की ब्रह्मनिष्ट स्थिति प्राप्त हो नाए । ब्रह्मज्ञान आत्मा की गुद्ध अवस्था है । वह कुछ नादू, करामत या तिलस्माती लटका नहीं है। इस कारण इन विद्धियों से - इन चमत्कारों से - ब्रह्मज्ञान के गौरव का बढ़ना तो दूर, किन्तु उसके गौरव के – उसकी महत्ता के – ये चमत्कार प्रमाण मी नहीं हो सकते । पक्षी तो पहले मी उड़ते थे; पर अब विमानोंवाले लोग भी आकाश में उड़ने लगे हैं। किन्तु सिर्फ इसी गुण के होने से कोई इनकी गिनती ब्रह्मवेत्ताओं में नहीं करता। और तो क्या; जिन पुरुषों को ये आकाशगमन आदि सिद्धियाँ प्राप्त हो बाती हैं, वे 'मालती-माधव' नाटकवाले अधोरधण्ट के समान कर और घातकी मी हो सकते हैं।

ब्रह्मासिक्यरूप आनन्त्रमय स्थिति का अनिर्वाच्य अनुमव और किसी दूसरे को पूर्णतया वतलाया नहीं जा सकता। क्योंकि जब उसे दूसरे को वतलाने लगेंगे, तव 'मैं-त्'-वाली द्वेत की ही माघा से काम लेना पड़ेगा; और इस द्वेती मापा में अदित का समस्त अनुभव क्यक्त करते नहीं बनता। अत्तएव उपनिषदों में इस परमाविष्ठ की स्थिति के जो वर्णन हैं; उन्हें भी अधूरे गौण समझना चाहिये। और जब ये वर्णन गौण हैं, तव सृष्टि की उत्पत्ति एवं रचना समझने के लिए अनेक स्थानों पर उपनिपत्तों में जो निरे द्वेती वर्णन पाये जाते हैं, उन्हें भी गौण ही मानना चाहिये। उदाहरण लीजिए; उपनिषदों में इश्य सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में ऐसे वर्णन हैं, कि

आत्मस्वरूपी, गुड, नित्य, सर्वव्यापी और अविकारी ब्रह्म ही से आगे चल कर हिरण्यगर्भ नामक संगुण पुरुष या आप (पानी) प्रशृति सृष्टि के व्यक्त पदार्थ क्रमग्रः निर्मित हुए: अथवा परमेश्वर ने इन नामरूपों की रचना करके फिर जीवरूप से उनमें प्रवेश किया (तै. २. ६; छां. ६. २, ३; वृ. १. ४. ७), ऐसे सत्र द्वैतपूर्ण वर्णन अद्वैतसृष्टि से यथार्थ नहीं हो सकते। क्योंकि ज्ञानगम्य, निर्गुण परमेश्वर ही सन चारों ओर भरा हुआ है, तब तारिवक दृष्टि से यह कहना ही निर्मूछ हो जाता है. कि एक ने दूसरे को पैटा किया। परन्तु साधारण मनुष्यों को सृष्टि की रचना समझा देने के लिए च्यावहारिक अर्थात् हैत की मापा ही तो एक साधन है। इस कारण व्यक्तसृष्टि की अर्थात नामरूप की उत्पत्ति के वर्णन उपनिपरों में उसी देंग के मिलते हैं, जैसा कि ऊपर एक उधाहरण दिया गया है। तो भी उसमें अड़ेत का तत्त्व बना ही है; और अनेक स्थानों में कह दिया है, कि इस प्रकार द्वेती व्यावहारिक भाषा वर्तने पर भी मूल में अद्वेत ही है। देखिये, अब निश्चय हो चुका है, कि सूर्य घुमता नहीं है, स्थिर है, फिर बोल्चाल में सिंस प्रकार यही कहा जाता है, कि मूर्य निकल भाषा अथवा हुव गया। उसी प्रकार यद्यपि एक ही आत्मस्तरूपी परब्रह्म चारों ओर अखण्ड मरा हुआ है; और वह अविकार्य है; न्तथापि उपनिपटों में भी ऐसी ही भाषा के प्रयोग मिलते हैं, कि 'परब्रह्म से व्यक्त जगत की उत्पत्ति होती है। ' इसी प्रकार गीता में भी यद्यपि यह कहा गया है, कि 'मेरा सबा स्वरूप अव्यक्त और अब है' (गी. ७. २५): तथापि भगवान ने कहा है, कि 'मैं सारे जगत् को उत्पन्न करता हूँ' (४.६)। परन्तु इन वर्णना के मर्म को विना समझे-बुझे कुछ पण्डित लोग इनको शब्दशः सचा मान छेते हैं: और फिर इन्हें ही मुख्य समझ कर यह सिद्धान्त किया करते हैं, कि देत क्षयवा विशिष्टाहैत मत का उपनिपर्दों में प्रतिपादन है। वे कहते हैं: कि यदि यह मान िल्या बाय, कि एक ही निर्शुण ब्रह्म सर्वत्र व्यास हो रहा है; तो फिर इसकी उपपत्ति नहीं लगती, कि इस अधिकारी ब्रह्म से विकाररहित नाशवान् सगुण पदार्थ कैंसे निर्मित हो गये । क्योंकि नामरूपात्मक सृष्टि की यदि 'माया' कहें तो निर्गुण ब्रह्म से सगुणमाया का उत्पन्न होना ही तर्कदृष्ट्या शक्य नहीं है। इससे अद्वेतवाट लॅगड़ा हो नाता है। इससे तो कहीं अच्छा यह होगा नहीं, कि चांख्यशास्त्र के मतानुसार प्रकृति के सदश नामरूपात्मक व्यक्तसृष्टि के किसी सगुंग परन्तु व्यक्त रूप को नित्य मान लिया जाए; और उस व्यक्त रूप के अम्यन्तर में परब्रह्म कोई दुसरा नित्यतत्त्व ऐसा ओतप्रोत मरा हुआ रखा नाएँ, जैसा कि ऐंच की नली में माफ रहती है (चृ. ३.७)। एवं उन दोनों में वैसी ही एकता मानी जाए, जैही कि टाड़िम या अनार के फल मीतरी दोनों के साथ रहती है। परन्तु हमारे मत में उपनिपटों के तात्पर्य का ऐसा विचार करना योग्य नहीं है । 'उपनिपटों में कहीं कहीं हैती और कहीं कहीं अदैती वर्णन पाये

जाते हैं। सो इन टोनों की कुछ-न-कुछ एकवाक्यता करना तो ठीक है; परन्त अद्वैतवाट को मुख्य समझने और यह मान छेने से, कि जब निर्गुण ब्रह्म सगुण होने लगता है. तब उतने ही समय के लिए मायिक देत की श्यित प्रात ही हो जाती है। सब वचनों की जैसी व्यवस्था लगती है. वैसी व्यवस्था हैत पक्ष को प्रधान मानने से लगती नहीं है। उदाहरण लीजिये: इस 'तत त्वमसि 'वाक्य के पर का अन्वय हैती मतानुसार कमी भी ठीक नहीं लगता। तो क्या इस अडचन को द्वैतमतवालों ने समझ ही नहीं पाया ? नहीं, समझा जरूर है। तभी तो वे इस महावाक्य का जैसा-तैसा अर्थ लगा कर अपने मन को समझा लेते हैं। 'तत्त्वमिंध' को दैतवाले इस प्रकार उलझाते हैं - तत्त्वम = तस्य त्वम - अर्थात उसका त है. कि जो कोई तुमसे मिन्न है; तू वहीं नहीं है। परन्त जिसको संस्कृत का थोडा सा मी ज्ञान है: और जिसकी बुद्धि आग्रह में बंध नहीं गई है वह तरन्त ताड लेगा. कि यह खींचातानी को अर्थ ठीक नहीं है। कैवल्य उपनिषद् (१.१६) में तो 'स स्वमेव त्वमेव तत् ' इस प्रकार 'तत्' और 'त्वम्' को उलट-पालट कर उक्त महावाक्य के अद्वैतप्रधान होने का ही सिद्धान्त दर्शाया है। अब और क्या वतलावे ! समस्त उपनिषदों का बहुतसा माग निकाल डाले विना अथवा जान-बूझ कर उस पर दुर्लश किये बिना, उपनिपच्छास्त में अद्वैत को छोड़ और कोई दूसरा रहस्य बतला देना संमव ही नहीं है। परन्तु ये बाट तो ऐसे है, कि जिनका कोई ओर-छोर ही नहीं; तो फिर यहाँ हम इनकी विशेष चर्चा क्यों करें ? जिन्हें अद्वैत के अतिरिक्त अन्य मत रुचते हों. वे खशी से उन्हें स्वीकार कर लें। उन्हें रोकता कौन है। जिन उडार महात्माओं ने उपनिषदों में अपना यह स्पष्ट विश्वास नतलाया है, 'नेह नानास्ति किञ्चन ' (वृ. ४. ४. १९; कड. ४. ११) - इस सृष्टि में किसी प्रकार की अने-कता नहीं है, जो जो कुछ है, वह मूल में सब 'एकमेवादितीयम्' (छा. ६. २. २.) है; और जिन्होंने आगे यह वर्णन किया है, कि 'मृत्योः स मृत्युमाप्रोति य इह नानेव पश्यति '- जिसे इस जगत् में नानात्व दीख पड़ता है, वह जन्ममरण के चकर में फॅसता है - इम नहीं समझते. कि उन महात्माओं का आशय अहैत की छोड़ और भी किसी प्रकार हो सकेगा । परन्तु अनेक वैदिक शाखाओं के अनेक उपानिषद् होने के कारण जैसे इस शंका को थोडी-सी गुंजाइश मिल जाती है, कि कुल उपनिषदों का तात्पर्य क्या एक ही है ? वैसा हाल गीता का नहीं है । जब गीता एक ही प्रनथ है, तब प्रकट ही है, कि उसमें एक ही प्रकार के वेदान्त का प्रतिपादन होना चाहिये। और जो विचार करने लगे, कि वह कौन-सा वेदान्त है ! तो यह अद्रैत प्रधान सिद्धान्त करना पहता है, कि 'सर्व भूतो का नाश हो जाने पर भी जो एक ही स्थिर रहता है' (गी. ८. २०) वही यथार्थ में सत्य है। एवं देह और विश्व में मिल कर सर्वत्र वही व्याप्त ही रहा है (गीता १३.३१)। और तो क्या? आत्मीपम्यवादि का जो नीतितत्त्व गीता में वतलाया गया है, उसकी पूरी पूरी

उपपत्ति मी अद्वैत को छोड़ और दूसरे प्रकार की वेटान्तसृष्टि से नहीं लगती है। इससे कोई हमारा यह आशय न समझ हैं, कि श्रीशंकराचार्य के समय में अथवा उनके पश्चात् अद्वैतमत को पोपण करनेवाली जितनी युक्तियाँ निकली हैं: अयवा प्रमाण निकले हैं, वे सभी यच्चयावत् गीता में प्रतिपादित है। यह तो हम भी मानते है. कि दैत. अद्वेत और विशिष्टादैत प्रसृति संप्रदायों की उत्पत्ति होने से पहले ही गीता वन चुकी है; और इसी कारण से गीता में किसी भी विशेष संप्रदाय की युक्तियों का समावेश होना संभव नहीं है। किन्तु इस संमति से यह कहने में कोई भी बाधा नहीं आती, कि गीता का वेटान्त मामली तौर पर शांकरसंप्रदाय के ज्ञाना-नुसार अदैती है - दैती नहीं । इस प्रकार गीता और शांकरसंप्रदाय में तत्त्वज्ञान की दृष्टि से सामान्य मेल है सही; पर हमारा मत है, कि आचारदृष्टि से गीता कर्मसंन्यास की अपेक्षा कर्मयोग को अधिक महत्त्व देती है। इस कारण गीताधर्म शांकरसंप्रदाय से भिन्न हो गया है। इसका विचार आगे किया जाएगा। प्रस्तुत विषय तत्त्वज्ञान-संबन्धी है। इसलिए यहाँ इतना ही कहना है, कि गीता और शांकरसंप्रवाय में -दोनों में - यह तत्त्वज्ञान एक ही प्रकार का है, अर्थात् अद्वेती है। अन्य सांप्रदायिक भाष्यों की अपेक्षा गीता के शांकरमाध्य को जो अधिक महत्त्व हो गया है उसका कारण भी यही है।

ज्ञानदृष्टि से सारे नामरूपों का एक ओर निकाल देने पर एक ही अधिकारी और निर्गुण तत्त्व स्थिर रह जाता है। अतएव पूर्ण और सूक्ष्म विचार करने पर अद्वैत सिद्धान्त को ही स्वीकार करना पड़ता है। जब इतना सिद्ध हो चुका तब अद्वैत चेदान्त की दृष्टि से यह विवेचन करना आवश्यक है, कि इस एक निर्गुण अन्यक्त द्रन्य से नाना प्रकार की न्यक्त सगुण सृष्टि क्योंकर उपजी ? पहले बतला आये हैं, कि सांख्यों ने तो निर्मुण पुरुप के साथ ही लिगुणात्मक अर्थात् सगुण प्रकृति को अनादि और स्वतन्त मान कर, इस प्रश्न को हल कर लिया है। किन्तु यदि इस प्रकार सगुण प्रकृति को स्वतन्त्र मान लें, तो जगत् के मूलतत्त्व दो हुए जाते हैं। और ऐसा करने से उस अद्वेत मत में बाधा आती है, कि जिसका ऊपर अनेक कारणों के द्वारा पूर्णतया निश्चय कर लिया गया है। यदि संगुण प्रकृति को स्वतन्त्र नहीं मानते हैं, तो यह चतलाते नहीं बनता, कि एक मूल निर्गुण द्रन्य से नानाविध सगुण सृष्टि कैसे उत्पन्न हो गई। क्योंकि सत्कार्यवाद का विद्धान्त यह है, कि निर्गुण से सगुण - नो कुछ मी नहीं है, उससे और कुछ - का उपजना शक्य नहीं है; और यह सिद्धान्त अद्वैत-वादियों को भी मान्य हो चुका है। इसलिए दोनों ही ओर अहचन है। फिर यह उलझन सुरुहे कैसे ? बिना अद्वैत को छोड़े ही, निर्शुण से सगुण की उत्पत्ति होने का मार्ग बतलाना है; और सरकार्यवाद की दृष्टि से वह तो कका हुआ-सा ही है। सचा पेंच है - ऐसीवेसी उलझन नहीं है। और तो क्या ! कुछ होगों की समझ में अदैत । विद्धान्त के मानने में यही ऐसी अडचन है, जो सब मुख्य, पेचीदा और कठिन है।

इसी अडचन से छड़क कर ने दैत को अंगीकार कर लिया करते है। किन्त अद्वैती भण्डितों ने अपनी बुद्धि के द्वारा इस विकट अड़चन के फन्दे से छूटनेके लिए भी एक युक्तिसंगत बेजोड मार्ग हुँढ लिया है। वे कहते है, कि सत्कार्यवार अथवा गणपरिणामवाद के रिद्धान्त का उपयोग तब होता है, जब कार्य और कारण, दोनों एक ही श्रेणी के अथवा एक ही वर्ग के होते हैं; और इस कारण अद्वैती वैदान्ती भी इसे स्वीकार कर लेंगे. कि सत्य और निर्मण ब्रह्म से सत्य और समुण माया का उत्पन्न होना शक्य नहीं है। परन्त यह स्वीकृति उस समय की है, जब कि दोनों पढार्थ सत्य हों. जहाँ एक पढार्थ सत्य है; पर दूसरा उसका सिर्फ़ दृश्य है, वहाँ सत्कार्यवाट का उपयोग नहीं होता । साख्यमतवाले 'पुरुप के समान ही प्रकृति 'को स्वतन्त्र और सत्य पटार्थ मानते हैं । यहीं कारण है, जो वे निर्गुण पुरुप से सगुण प्रकृति की उत्पत्ति का विवेचन सत्कार्यवाट के अनुसार कर नहीं सकते । किन्तु अद्वैत वेडान्त का विद्धान्त यह है, कि माया अनादि वनी रहे; फिर भी वह वत्य और स्वतन्त्र नहीं है। वह तो गीता के कथनानुसार 'मोह', 'अज्ञान' अथवा ' इन्द्रियों को दिलाई देनेवाले दृश्य ' है । इसलिए सत्कार्यवाद से जो आक्षेप निष्पन्न हुआ था. उसका उपयोग अद्वेत सिद्धान्त के लिए किया ही नहीं जा सकता। वाप से लड़का पैटा हो, तो कहेंगे, कि वह इसके गुणपरिणाम से हुआ है। परन्तु पिता एक व्यक्ति है; और जब कभी वह बच्चे का, कभी जवान का और कभी बहुदे का स्वॉग बनाये हुए टीख पड़ता है, तब हम सटैव देखा करते हैं, कि इस व्यक्ति में और इसके अनेक स्वाँगों में गुणपरिणामरूपी कार्यकारणभाव नहीं रहता। ऐसे ही जब निश्चित हो जाता है, कि सूर्य एक ही है; तब पानी में ऑखों को दिखाई देनेवाले उसके प्रतिबिंग को हम भ्रम कह देते हैं, और उसे गुणपरिणाम से उपना हुआ दूसरा सूर्य नहीं मानते । इसी प्रकार दरबीन से किसी यह के यथार्थ स्वरूप का निश्चय हो जाने पर ज्योतिःशास्त्र स्पष्ट कह देता है, कि उस ग्रह का जो स्वरूप निरी ऑखों से दीख पड़ता है, वह दृष्टि की कमजोरी और उसके अत्यन्त दूरी पर रहने के कारण निरा दृश्य उत्पन्न हो गया है। इससे प्रकट हो गया, कि कोई भी बात नेत्र आदि इन्द्रियों को प्रत्यक्ष गोचर हो जाने से ही स्वतन्त्र और सत्य वस्तु मानी नहीं जा सकती। फिर इसी न्याय का अध्यातमञास्त्र में उपयोग करके यदि यह कोंह तो क्या हानि है. कि ज्ञानचक्षुरूप दूरवीन से जिसका निश्चय कर लिया गया है, वह निर्गुण परव्रहा सरा है। और ज्ञानहीन चर्मचक्षओं को जो नामरूप गोचर होता है, वह इस परब्रह्म का कार्य नहीं है - वह तो इन्द्रियों की दुईलता से उपजा हुआ निरा भ्रम अर्थीत् मोहात्मक दृश्य है। यहाँ पर यह आक्षेप ही नहीं फबता, कि निर्गुण से सगुण उत्पन्न नहीं हो सकता। क्योंकि टोनें। वस्तुएँ एक ही श्रेणी की नहीं हैं। इनमें एक तो सत्य है; और दूसरी है सिर्फ दृश्य। एवं अनुभव यह है, कि मूल में एक ही वस्तु रहने पर भी देखनेवाले पुरुष के दृष्टिमेद से अज्ञान से अथवा नज्यकटी

से उस एक ही वस्तु के दृश्य वद्वते रहते हैं। उदाहरणार्थ, कानों को सुनाई देनेवाले शब्द और ऑखों से दिखाई देनेवाले रंग - इन्हीं दो गुणों को लीजिये। इनमें से कानों को जो शब्द या आवाज सनाई देती है. उनकी सूध्मता से जॉन्स करके आधिमीतिकशास्त्रियों ने पूर्णतया सिद्ध कर दिया है, कि 'शब्द' या तो वायु की लहर है या गति। और अब सूक्ष्म शोध करने से निश्चय हो गया है, कि ऑखों से दीख पड़नेवाले लाल, हरे, पीछे, आदि रंग भी मूल में एक ही स्वीयकाश के विकार हैं: और सर्वप्रकाश स्वयं एक प्रकार की गति ही है। जब कि 'गति' मूल में एक ही है, पर कान उसे शब्द और आँखें उसे रंग वतलाती हैं, तब यदि इसी न्याय का उपयोग कुछ अधिक न्यापक रीति से सारी इन्डियों के लिए किया बाएँ, तो सभी नामरूपों की उत्पत्ति के सबन्ध में सत्कार्यवाद की सहायता के विना ठीक उपपत्ति इस प्रकार लगाई जा सकती है, कि किसी मी एक अविकार्य वस्तु पर मनुष्य की भिन्न भिन्न इन्द्रियाँ अपनी अपनी ओर से शब्दरूप आदि अनेक नाम रूपातमक गणीं का 'अध्यारोप' करके नाना प्रकार के दृश्य उपजाया करती है। परन्त कोई आवश्यकता नहीं है. कि मल की एक ही वस्तु में ये दृश्य. ये गुण अथवा ये नामरूप होवें ही । और इसी अर्थ को सिद्ध करने के लिए रस्सी में सर्प का अथवा सीप में चाँटी का भ्रम होना, या आँख में उँगली डालने से एक के दो पटार्थ टीख पड़ना आदि अनेक रंगों के चच्चे लगाने पर एक पदार्थ का रंग-विरंग दीख पड़ना आदि अनेक दृष्टान्त वेदान्तशास्त्र में दिये जाते हैं । मनुष्य की इन्द्रियाँ उससे कमी छूट नहीं जाती हैं। इस कारण जगत् के नामरूप अथवा गुण उससे नयनपथ में गोचर तो अवश्य होंगे; परन्तु यह नहीं कहा जा सकता, कि इन्द्रियवान् मनुष्य की दृष्टि से जगत का जो साक्षेप स्वरूप दीख पढता है. वही इस जगत के मूल का अर्थात निरपेक्ष और नित्य स्वरूप है। मनुष्य की वर्तमान इन्द्रियों की अपेक्षा यह उसे न्यून्याधिक इन्द्रियाँ प्राप्त हो बाएँ, तो यह सृष्टि उसे बैसी आबकाल दीख पड़ती है, वैसी ही न दीखती रहेगी। और यदि यह ठीक है, तो जब कोई पूछे, कि द्रष्टा की -देखनेवाले मनुष्य की - इन्द्रियों की अपेक्षा न करके बतलाओ. कि सृष्टि के मूल में जो र्तस्य है. उसका नित्य और सत्य स्वरूप क्या है ? तव यही उत्तर देना पड़ता है, कि वह मूळतत्त्व है तो निर्गुण; परन्तु मनुष्य को सगुण दिखलाई देता है - यह मनुष्य की इन्द्रियों का धर्म है; न कि मूलवस्तु का गुण। आधिभौतिकशास्त्र में उन्हीं वातों की बाँच होती है, कि बो इन्द्रियों को गोचर हुआ करती हैं; और यही कारण, है, कि वहाँ इस ढॅग के प्रश्न होते ही नहीं । परन्तु मनुष्य और उसकी इन्टियों के नप्रपाय हो जाने से यह नहीं कह सकते, की ईश्वर भी सफाया हो जाता है; अथवा मनुष्य को वह असुक प्रकार का दीख पड़ता है। इसलिए उसका त्रिकालावाधित, नित्य और निरपेक्ष स्वरूप भी वही होना चाहिये । अतएव जिस अध्यात्मशास्त्र में यह विचार करना होता है, कि जगत के मूल में वर्तमान सत्य का मूलस्वरूप क्या है।

उसमें मानवी इन्द्रियों की सापेक्षदृष्टि छोड देनी पडती है: और जितना हो सके. उतना बुद्धि से ही अन्तिम विचार करना पड़ता है। ऐसा करने से इन्द्रियों को गोचर होनेवाले सभी गुण आप ही आप छूट जाते हैं। और यह सिद्ध हो जाता है, कि ब्रह्म का नित्य स्वरूप इन्द्रियातीत अर्थात् निर्गुण एवं सव में श्रेष्ठ है। परन्त अत्र प्रश्न होता है, कि जो निर्गुण है, उसका वर्णन करेगा ही कौन ? और किस प्रकार करेगा ? इसीलिए अद्वेत वेदान्त में यह विद्धान्त किया गया है, कि परव्रहा का अन्तिम अर्थात् निरंपेक्ष और नित्य स्वरूप निर्गुण तो ही, पर अनिर्वाच्य भी है; और इसी निर्गुण स्वरूप में मनुष्य को अपनी इन्द्रियों के योग सगुण दृश्य की झलक दीख पढ़ती है। अब यहाँ प्रश्न होता है, कि निर्गुण को सगुण करने की यह शक्ति इन्द्रियों ने पा कहाँ से की ? इस पर अद्वेतवेदान्तशास्त्र का यह उत्तर है कि मानवी ज्ञान की गति यहीं तक है। इसके आगे उसकी गुज़र नहीं। इसलिए यह इन्द्रियों का अज्ञान है: और निर्गुण परब्रह्म में सगुण जगत का दृश्य देखना यह उसी अज्ञान का परिणाम है। अथवा यहाँ इतना ही निश्चित अनुमान करके निश्चित हो जाना पड़ता है, कि इन्द्रियाँ भी परमेश्वर की सृष्टि की ही हैं। इस कारण यह सगुण सृष्टि ( प्रकृति ) निर्गुण परमेश्वर की ही एक 'देवी माया 'है (गी. ७. १४)। पाठकों की समझ में अब गीता के इस वर्णन का तत्त्व आ जाएगा, कि केवल इन्द्रियों से देखनेवाले अप्रवुद्ध लोगों को परमेश्वर व्यक्त और सगुण दीख पढ़े सही; पर उसका सच्चा और श्रेष्ट स्वरूप निर्गुण है। उसको ज्ञानदृष्टि से देखने में ही ज्ञान की परमावधि है (गी. ७. १४. २४. २५)। इस प्रकार निर्णय तो कर दिया, कि परमेश्वर मूल में निर्गुण है, और मनुष्य की इन्द्रियों को उसी में सगुण सृष्टि का विविध दृज्य दीख पड़ता है। फिर भी इस बात का थोडा-सा खुलासा कर देना आवश्यक है, कि उक्त थिद्धान्त में निर्गुण शब्द का अर्थ क्या समझा जावे। यह सन्व है, कि हवा की छहरों पर शब्दरूप आदि गणों का अथवा सीप पर चोंदी का जब हमारी इन्द्रियों अध्यारोप करती हैं. तब हवा की ल्हरों में शब्द-रूप आदि के अथवा सीप में चोंदी के गुण नहीं होते। परन्तु यद्यपि उनमें अध्यारोपित गुण न हों; तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि उनसे भिन्न गुण. मूल पदार्थों में होंगे ही नहीं। क्योंकि हम प्रत्यक्ष देखते हैं, कि यद्यपि सीप में चॉटी के गुण नहीं है। तो भी चाँडी के गुणों के अतिरिक्त और दूसरे गुण उसमें रहते ही हैं। इसी से अब यहाँ एक और शंका होती है-यदि कहें. कि इन्द्रियों ने अपने अज्ञान से मुख्त्रहा पर जिन गुणों का अध्यारीप किया था, वे गुण ब्रह्म में नहीं हैं. तो क्या और दूसरे गुण परब्रह्म में न होंगे ? यदि मान लो, कि है, तो फिर वह निर्गुण कहाँ रहा ? किन्तु कुछ और अधिक सूक्ष्म विचार करने से ज्ञात होगा, कि यदि मल-ब्रह्म में इन्द्रियों के द्वारा अध्यारोपित किये गये गुणों के अतिरिक्त और दूसरे गुण हो भी; तो हम उन्हें माद्रम ही कैसे कर सकेंगे ! क्योंकि गुणों को मनुष्य अपनी इन्द्रियो से ही तो जानता है; और जो गुण इन्द्रियों को अगोचर हैं, वे जाने नहीं जाते। गी. र. १६

साराश, इन्द्रियों के द्वारा अध्यारीपित गुणों के अविरिक्त परव्रह्म में यदि और कुछ दूबरे गुण हों, तो उनको बान लेना हमारे सामर्थ्य के बाहर है; और बिन गुणों को बान लेना हमारे सामर्थ्य के बाहर है; और बिन गुणों को बान लेना हमारे सामर्थ्य के बाहर है; और बिन गुणों को बान लेना हमारे काबू में नहीं, उनको परव्रह्म में मानना भी न्यायशास्त्र की दृष्टि से योग्य नहीं है। अतएव गुण शब्द का 'मनुष्य को शात होनेबाले गण ' अर्थ करके वेदान्ती लेग सिद्धान्त किया करते हैं, कि ब्रह्म 'निर्मुण' है। न तो अद्वैत वेदान्त ही यह कहता है; और न कोई दूसरा भी कह सकता, कि मूल परव्रह्मस्वरूप में ऐसा गुण या ऐसी शक्ति मरी होगों, कि जो मनुष्य के लिए अतक्ये हैं। किंबहुना, यह तो पहले ही बतला दिया है, कि वेदान्ती लोग भी इन्द्रियों के उक्त अशान अथवा माया को उसी मूल परव्रह्म की एक अतक्ये शक्ति कहा करते हैं।

त्रिगणात्मक माया अथवा प्रकृति कोई दूसरी स्वतन्त्र वस्तु नहीं है, किन्तु एक ही निर्मण ब्रह्म पर मनुष्य की इन्द्रियाँ अज्ञान से सगुण दश्यों का अध्यारीप किया करती हैं । इसी मत को 'विवर्तवाद' कहते हैं । अद्वैत वेदान्त के अनुसार यह उपपत्ति इस बात की हुई, कि जब निर्शुण ब्रह्म एक मुख्तत्त्व है, तब नाना प्रकार का का सगुण जगत् पहले दिखाई कैसे देने लगा ? कणादपणीत न्यायशास्त्र में असंख्य परमाण जगत के मुलकारण माने गये हैं. और नैयायिक इन परमाणुओं को सत्य मानते हैं। इसलिए उन्होंने निश्चय किया है, कि नहाँ इन असंख्य परमाणुओं का संयोग होने लगा, वहाँ सृष्टि के अनेक पदार्थ बनने लगते हैं। परमाणुओं के संयोग का आरंभ होने पर इस मत से सृष्टि का निर्माण होता है। इसलिए इसको 'आरंमवाद' कहते हैं। परन्तु नैयायिकों के असंख्य परमाणुओं के मत को सांख्यमार्गवाले नहीं मानते। वे कहते हैं, कि जडस्रि का मुख्कारण 'एक, सत्य त्रिगुणात्मक प्रकृति 'ही है। एवं इस त्रिगुणात्मक प्रकृति के गुणों के विकास से अथवा परिणाम से व्यक्त सृष्टि बनती है। इस मत को 'गुणपरिणामवाद' कहते हैं। क्योंकि इसमें यह प्रतिपादन किया जाता है. कि एक मूल सगुण प्रकृति के गुणविकास से ही सारी व्यक्त सृष्टि पैदा हुई है। किन्तु इन दोनों वादों को अद्वैती वेदान्ती स्वीकार नहीं करते। परमाणु असंख्य हैं; इसिट्र अद्वेत मत के अनुसार वे जगत् का मूल हो नहीं सकते; और रह गई प्रकृति। सो यद्यपि वह एक हो, तो भी उसके पुरुष से भिन्न और खतन्त्र होने के कारण अद्वैत सिद्धान्त से यह द्वेत भी विरुद्ध है। परन्तु इस प्रकार इन टोनों वाटो को त्याग टेने से और कोई न कोई उपपत्ति इस बात की देनी होगी, कि एक निर्गुण से सगुण ब्रह्म से सगुण सृष्टि कैसे उपनी है। क्योंकि, सत्कार्यवाद के अनुसार निर्मुण से सगुण हो नहीं सकता। इस पर वेटान्ती कहते हैं, कि सत्कार्यवाद के इस सिद्धान्त का उपयोग वहीं होता है। जहाँ कार्य और कारण दोनों वस्तुएँ सत्य हों, परन्तु जहाँ मूलवस्तु एक ही है, और वहाँ उसके भिन्न भिन्न दृश्य ही पलटते हैं. वहाँ इस न्याय का उपयोग नहीं होता। क्योंकि हम सदैव देखते हैं, कि एक ही वस्तु के मिन्न मिन्न हत्यों का दीख पड़ना उस वस्तु का धर्म नहीं: किन्तु द्रष्टा - देखनेवाले पुरुष - के दृष्टिभेद के कारण ये मिल

भिन्न हृदय उत्पन्न हो सकते हैं। श्र हस न्याय का उपयोग निर्गुण ब्रह्म और सगुण कात् के लिए करने पर कहेंगे, कि ब्रह्म तो निर्गुण है; पर मनुष्य के इन्द्रियधर्म के कारण उसी में सगुणत्व की झलक उत्पन्न हो जाती है। यह विवर्तवाद है। विवर्तवाद में यह मानते हैं, कि एक ही मूल सत्य द्रव्य पर अनेक असत्य अर्थात् सदा वदस्ते तहनेवाले हृदयों का अध्यारोप होता है; और गुणपरिणामवाद में पहले से ही दो सत्य द्रव्य मान लिए जाते हैं, बिनमें से एक एक में गुणों का विकास हो कर जात् की नाता गुणयुक्त अन्यात्य वस्तुष्ट उपजवी रहती है। रस्ती में सर्प का मास होना विवर्त है; और दूष से दही बन जाना गुणपरिणाम है। इसी कारण विदान्तसार नामक ग्रन्थ की एक प्रति में इन होनों वादों के लक्षण इस प्रकार वतलाये गये है —

यस्तात्त्विकोऽन्ययामावः परिणाम उदीरितः। श्रतात्त्विकोऽन्ययामावो विवर्तः स उदीरितः॥

<sup>4</sup> किसी मुख्यस्तु से जब तास्विक अर्थात् सचमुच ही दूसरे प्रकार की वस्तु बनती है, तत्र उसको ( गुण ) परिणाम कहते हैं। और जब ऐसा न हो कर मूलबस्तु ही कुछ-की-कुछ (अतात्विक) मासने लगती है. तब उसे विवर्त कहते हैं ' (वे. सा. २१)। आरंभवाद नैयायिकों का है, गुणपरिणामवाद साख्यों का है, और विवर्त-चाद अद्वेती वेदान्तियों का है। अद्वेती वेदान्ती परमाण या प्रकृति इन दोनों सगुण वस्तओं को निर्गण ब्रह्म से मिन्न और स्वतन्त्र नहीं मानते, परन्तु फिर यह आक्षेप होता है, कि सत्कार्यवाद के अनुसार निर्गुण से सगुण की उत्पत्ति होना असंमव है। इसे दूर करने के लिए ही विवर्तवाद निकला है। परन्तु इसी से कुछ लोग जो यह समझ बैठे हैं, कि वेदान्ती लोग गुणपरिणामवाद को कमी कमी स्वीकार नहीं करते हैं: अथवा आगे कमी न करेंगे. वह उनकी भूछ है। अद्वैतमत पर सांख्यमतवार्टो का अथवा अन्यान्य द्वैतमतवालों का भी जो यह मुख्य आक्षेप रहता है, कि निर्गुण ब्रह्म से सगुण प्रकृति का अर्थात् माया का उद्गम हो नहीं सकता; सो वह आक्षेप कुछ अपरिहार्य नहीं है। विवर्तवाद का मुख्य उद्देश्य इतना ही दिखला देना है, कि एक ही निर्मुण ब्रह्म में माया के दृश्यों का हमारी इन्द्रियों को दीख पड़ना संमव है। वह उद्देश्य सफल हो जाने पर - अर्थात् जहाँ विवर्तवाद से यह सिद्ध हुआ, कि एक निर्मुण परब्रह्म में ही त्रिगुणात्मक सगुण प्रकृति के दृश्य का दीख पडना श्चानय है। वहाँ - वेदान्तशास्त्र को यह स्वीकार करने में कोई भी हानि नहीं, कि इस प्रकृति का अगला विस्तार गुणपरिणाम से हुआ है। अद्वैत वेदान्त का मुख्य कथन यही है. कि स्वयं मूळप्रकृति एक दृश्य है - सस्य नहीं है।

<sup>\*</sup> अन्त्रेजी में इसी अर्थ को व्यक्त करना हो, तो यों कहेंगे :- appearances. are the results of subjective conditions, viz. the senses of the observer and not of the thing itself.

जहाँ प्रकृति का दृश्य एक बार दिखाई देने लगा, वहाँ फिर इन दृश्यों से आहे. चलकर निकलनेवाले दसरे हरयों को स्वतन्त्र न मान कर अद्वैत बेदान्त को यह मान लेने में कुछ भी आपत्ति नहीं है कि एक दृज्य के गुणों से दूसरे दृज्य के एक और दसरे से तीसरे आदि के इस प्रकार नानागुणात्मक दृष्य उत्पन्न होते हैं। अतएक यद्यपि गीता में भगवान ने वतलाया है, कि 'यह प्रकृति मेरी ही माया है' (गी. ३, १४; ४, ६), फिर भी गीता में ही यह कह दिया है, कि ईश्वर के द्वारा अधिष्ठित (गी. ९. १०) इस प्रकृति का अगला विस्तार इस 'गुणा गुणेपु वर्तन्ते ' (गी. ३. २८: १४. २३) के न्याय से ही होता रहता है। इससे जात होता है. कि विवर्तवाद के अनुसार मूलनिर्गुणपरब्रह्म में एक शर माया का दृश्य उत्पन्न हो चुकने पर इस माथिक दृश्य की अर्थात् प्रकृति के अगले विस्तार की – उपपत्ति के लिए गणोत्कर्पकातत्त्व गीताको मी मान्य हो चुका है। जब समूचे दब्य जगत्को ही एक बार मायात्मक दृश्य कह दिया, तब यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है. कि इन इक्यों के अन्यान्य रूपों के लिए गुणोलर्प के ऐसे कुछ नियम होने ही चाहिये। वेदान्तियों को यह अस्वीकार नहीं है. कि मायारमक दृश्य का विस्तार भी नियमबद्ध ही रहता है। उनका तो इतना ही कहना है, कि मृत्यमृहति के समान ये नियम भी मायिक ही हैं; और परमेश्वर इन सब मायिक नियमों का अधिपति है। वह इनसे परे है: और उसकी सत्ता से ही इन नियमों को नियमत्व अर्थात नित्यत प्राप्त हो गई है। दृश्यरूपी सगुण अतएव विनाशी विकृति में नैते नियम बना देने का सामर्थ्य नहीं रह सकता, कि जो त्रिकाल में भी अवाधित रहे।

यहाँ तक को विवेचन किया गया है, उससे ज्ञात होगा, कि जगत, बीव और परमेश्वर — अथवा अध्यात्मशास्त्र की परिभाषा के अनुसार माथा ( अर्थात् माया से उत्पन्न किया हुआ जगत्), आत्मा और परव्रहा — का स्वरूप क्या है १ एवं इनका परस्पर क्या संबन्ध है ? अध्यात्महिं से जगत की सभी वस्तुओं के दें। वर्ग होते हैं । 'नामरूप' और नामरूप से आच्छादित 'नित्य तच्च ' इनमें से नामरूपों को ही सगुण माया अथवा प्रकृति कहते हैं । परन्तु नामरूपों को निकाल डाल्ने पर को 'नित्य द्रव्य ' क्च रहता है, वह निर्मुण ही रहना चाहिये। क्योंकि कोई भी गुण बिना नामरूप के रह नहीं सकता। यह नित्य और अन्यक्त तच्च ही परव्रह्म है; और मनुष्य की दुर्वेल इन्द्रयों को इस निर्मुण परव्रह्म में ही सगुण माया उपबी हुई टील पड़वी है । यह माया सत्य पटार्थ नहीं है । परव्रह्म ही सत्य अर्थात् त्रिकाल में भी अवाधित और कभी भी न पल्टनेवाली वस्तु है । हश्यमृष्टि के नामरूप और उनसे आच्छादित परव्रह्म के स्वरूपसंवन्धी ये सिद्धान्त हुए: अब इसी न्याय से मनुष्य का विचार करें, तो सिद्ध होता है, कि मनुष्य की देह और इन्द्रियों हश्यमृष्टि के अन्यान्य पटार्थों के समान नामरूपात्मक अर्थात् अनित्य माया के वर्ग में हैं; और इन देहन्द्रयों से दंका हुआ आत्मा नित्यस्वरूपी परव्रह्म की श्रेणी का में हैं; और इन देहन्द्रयों से दंका हुआ आत्मा नित्यस्वरूपी परव्रह्म की श्रेणी का

है: अथवा ब्रह्म और आत्मा एक ही हैं। ऐसे अर्थ से बाह्म को स्वतन्त्र, सत्य पदार्थ न माननेवाले अद्वैतिसिद्धान्त का और वौद्धिसद्धान्त का मेर अब पाठकों के ध्यान में भा ही गया होगा। विज्ञानवादी बौद कहते है, कि बाह्यस्रष्टि नहीं है। वे अकेले ज्ञान को ही सत्य मानते हैं । और वेदान्तशास्त्री वाह्यसृष्टि के नित्य बदलते रहनेवाले नामरूप को ही असत्य मान कर यह सिद्धान्त करते है कि इस नामरूप के मूल में और मनुष्य की देह में - दोनों में - एक ही आत्मरूपी, नित्य द्रव्य भरा हुआ है। एवं यह एक आत्मतत्त्व ही अन्तिम सत्य है। सांख्यमतवालों ने 'अविमक्तं विमत्तेप ' के न्याय से सृष्ट पटायों की अनेकता के एकीकरण को जड प्रकृति भर के लिए ही स्वीकार कर लिया है। परन्तु वेदान्तियों ने सत्कार्यवाद की वाघा को दूर क्सके निश्चय किया है, कि जो 'पिण्ड में है वही ब्रह्माण्ड में है।' इस कारण अव सांख्यों के असंख्य पुरुषों का और प्रकृति का एक ही परमात्मा में अद्वैत से या अविभाग से समावेश हो गया है। शुद्ध आधिमौतिक पण्डित हेकेल अद्वैती है सही-पर वह अकेली जड़ प्रकृति में ही चैतन्य का भी संग्रह करता है। और वेदान्त, जड़ को प्रधानता न दे कर यह विद्वान्त श्थिर करता है, कि दिकालों से अमर्यादित. अमृत और स्वतन्त्र चिट्टपी परवहा ही सारी सृष्टि का मल है। हैकेल के बड अहैत में और अध्यात्मशास्त्र के अद्वेत में यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भेट है। अद्वेत वेटान्त का यहीं सिद्धान्त गीता में हैं; और एक प्राने कवि ने समग्र अहैत बेटान्त के सार का वर्णन यों किया है -

## श्लोकार्धेन प्रवस्थामि यटुक्तं प्रन्थकोटिभिः। श्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो श्रह्मैव नापरः॥

करोड़ो प्रन्यों का सार आंध क्लोक में वतलाता हूँ: (१) प्रद्वा स्त्य है, (२) क्लात् अर्थात् नगत् के सभी नामरूप मिथ्या अयवा नाशवान् हैं; और (३) मनुष्य ही आत्मा एवं प्रद्वा मूल में एक ही है — हो नहीं। उस क्लोक का 'मिथ्या' शब्द यहि किसी के कानों में चुझता हो, तो वह बृहदारण्यक उपनिपद् के अनुसार इसके तीसरे चरण का 'श्रहामृतं नगत्सत्यम्' पाटान्तर खुशी से कर लें; परन्तु पहले ही बतला चुके हैं, कि इसमें मावार्थ नहीं बरलता है। फिर कुछ वेदान्ती इस वात को लेकर फिजूल झगड़ते रहते हैं, कि समूचे हस्य नगत् के अहस्य किन्तु नित्य परप्रसहक्षी मूलतत्त्व को सत् (सत्य) कहें या असत् (असत्य अनुत)। अतएव इसका यहाँ थोड़ा-सा खुलासा किये देते हैं; कि इस बात का ठीक ठीक बीज क्या है। इस एक ही सत् या सत्य शब्द के दो भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। इसी कारण यह झगड़ा मचा हुआ है। और यहि ध्यान से देला जाएँ, कि अत्येक पुरुष इस 'सत्' शब्द का किस अर्थ में उपयोग करता है, तो कुछ मी गड़वह नहीं रह जाती। क्योंकि यह भेद तो सभी को एक-सा मंन्द्र है, कि इस

अदृत्य होने पर भी नित्य है; और नामरूपात्मक जगत् दृश्य होने पर भी पल पल में बदलनेवाला है। इस सत् या सत्य शब्द का व्यावहारिक अर्थ है: (१) ऑखॉ के आगे अभी प्रत्यक्ष दीख पड़नेवाला - अर्थात् व्यक्त (फिर कल उसका दृश्य स्वरूप चाहे बढले, चाहे न बढले ); और दूसरा अर्थ है: (२) वह अब्यक्त स्वरूप कि जो सटैव एक-सा रहता है। ऑखों से भले ही न दीख पडे; पर जो कभी न बढ़ले। इनमें से पहला अर्थ जिनको संमत है, वे ऑखों से दिलाई टेनेवाले नाम-रूपात्मक जगत को सत्य कहते हैं; और परब्रह्म को इसके विरुद्ध अर्थात ऑखों से न दील पड़नेवाला अतएव असत् अयवा असत्य कहते हैं। उदाहरणार्थ, तैचिरीय उपनिषद् में हस्य सृष्टि के लिए 'सत्' और जो हस्य सृष्टि से परे है, उसके लिए 'त्यत्' ( अर्थात् जो कि परे है ) अथवा 'अनृत' ( ऑखों को न टीख पहनेवाला ) शन्टों का उपयोग करके ब्रह्म का वर्णन इस प्रकार किया है, कि वो कुछ मूल में या आरंभ में था, वही द्रव्य ' एच त्यचामवत् । निरुक्तं चानिरुक्तं च । निल्यनं चालियननं च । विज्ञानं चाविज्ञानं च । सत्यं चारतं च । ' (तै. २.६) - सत् ( ऑखों से दीख पड़नेवाला ) और वह ( जो परे हैं ), वाच्य और अनिर्वाच्य साधार और निराधार, ज्ञात और अविज्ञात (अज्ञेय), सत्य और अनृत-इस प्रकार दिथा बना हुआ है। परन्तु इस प्रकार ब्रह्म को 'अनूत' कहने से अनूत का भर्य घट या असत्य नहीं है। क्योंकि आगे चल कर तैत्तिरीय उपनिषद में ही कहा है, कि 'यह अन्त ब्रह्म जगत् की 'प्रतिष्ठा' अथवा आधार है। इसे और दूसरे आधार की अपेक्षा नहीं है। एवं जिसने इसकी जान लिया, वह अभय हो गया। इस वर्णन से स्पष्ट हो जाता है, कि शब्दमेद के कारण मावार्थ में कुछ अन्तर नहीं होता है। ऐसे ही अन्त में कहा है, कि 'असदा इदमग्र आसीत्'-यह सारा जात (ब्रह्म) था; और ऋषेद के (१०. १२९.४) वर्णन के अनुसार आगे चल कर उसी से सत् यानी नामरूपारमक व्यक्त जगत् निकला है (तै. २.७)। इससे मी स्पष्ट ही हो जाता है, कि यहाँ पर 'असत्' शब्द का प्रयोग ' अब्यक्त अर्थात् ऑखों से न दील पड़नेवाले ' के अर्थ में ही हुआ है; और वेटान्तस्त्रों (२. १. १७) में बादरायणाचार्य ने उक्त वचनों का ऐसा ही अर्थ किया है। किन्त जिन लोगों को 'सत्' अथवा 'सत्य' शब्द का यह अर्थ (ऊपर बतलाये हुए अर्थों में से दसरा अर्थ ) संमत है - आँखों से न दीख पड़ने पर भी सदेव रहनेवाले अथवा टिकाऊ - वे उस अहस्य परव्रहा की ही सत्या सत्य कहते हैं, कि जी कमी नहीं बदलताः और नामरूपात्मक माया को असत् यानी असत्य अर्थात् विनाशी कहते हैं। उदाहरणार्थ, छान्टोग्य में वर्णन किया गया है, कि 'सदेव सीम्येटमग्र आसीत कथमसतः सजायेत '- पहले यह सारा जगत् सत् (ब्रह्म) या, जो असत् है यानी नहीं, उससे सत् यानी जो विद्यमान है – मौजूद्र है – कैसे उत्पन्न होगा ( छां, ६, २, १, २ ) १ फिर भी छादोभ्य उपनिषद में ही इस परब्रहा के लिए

एक स्थान पर अन्यक्त अर्थ में 'असत् शब्द प्रयुक्त हुआ है ( छां. ३. १९. १ )# एक ही परव्रहा को मिन्न मिन्न समयों और अर्थों में एक बार 'सत्', तो एक बार 'असत': यों परस्परविरुद्ध नाम देने की यह गडवड - अर्थात वाच्य अर्थ के एक ही होते पर भी निरा शब्दवाद मचवाने में सहायक - प्रगाली आगे चल कर रुक गई। और अन्त में इतनी ही एक परिमाषा स्थिर हो गई है, कि ब्रह्म चत् या चत्य यानी सदैव स्थिर रहनेवाला है; और दृदय सृष्टि असत् अर्थात् नाशवान है। भगवद्गीता में यही अन्तिम परिमाषा मानी गई है; और इसी के अनुसार दसरे अध्याय ( २, १६, १८, ) में कह दिया है कि परव्रहा सत् और अविनाशी है। एवं नामरूप असत् अर्थात् नाशवान् है; और वेदान्तसूत्रों का भी ऐसा ही मत है। फिर भी दृश्यसृष्टि को 'सत्' कह कर परव्रहा को 'असत्' या 'त्यत्' (वह - परे का) कहने की तैत्तिरीयोपनिपदवाली उस पुरानी परिभाषा का नामोनिशॉ अब भी बिलकुल जाता नहीं रहा है। पुरानी परिमाषा से इसका मली माति खुलासा हो जाता है. कि गीता के इस ' ॐ तत् सत् ' ब्रह्मनिटेंश (गी. १७. २३) का मूल अर्थ क्या रहा होगा। यह 'ॐ' गृहाक्षररूपी वैदिक मन्त्र है। उपनिषदीं में इसका अनेक रीतियों से न्याख्यान किया गया है ( प्र. ५; मां. ८-१२; छां. १. १. )। 'तत्' यानी वह अथवा दृश्य सृष्टि से परे दर रहनेवाला अनिर्वाच्य तत्त्व है: और 'सत्' का अर्थ है ऑखों के सामनेवाली दृश्य सृष्टि। इस सङ्कल्प का अर्थ यह है, कि ये तीनों मिल कर सब ब्रह्म ही है। और इसी अर्थ में भगवान ने गीता में कहा है, कि 'सद-सचाहमर्जुन' (गी. ९. १९) - सत् यानी परब्रह्म और असत् अर्थात् दश्य सृष्टि, दोनों में ही हूँ। तथापि जब कि गीता में कर्मयोग ही प्रतिपाद्य है, तब सबहुर्वे अध्याय के अन्त में प्रतिपादन किया है, कि इस ब्रह्मनिर्देश से भी कर्मयोग का पूर्ण समर्थन होता है। 'ॐ तत्सत् ' के 'सत्' शब्द का अर्थ लौकिक दृष्टि से भला अर्थात् सद-बुद्धि से किया हुआ अथवा वह कर्म है, कि जिसका अच्छा फल मिलता है; और तत् का अर्थ परे का या फलाशा छोड़ कर किया हुआ कर्म है। संकल्प में जिसे 'सत्' कहा है, वह मृष्टि यानी कर्म ही है (अगला प्रकरण देखो)। अतः इस ब्रह्मनिर्देश का यह कर्मप्रधान अर्थ मुल अर्थ से सहज ही निष्पन्न होता है। ॐ तत्सत. नेति नेति, चिचदानन्द और 'सत्यस्य सत्यं 'के अतिरिक्त और भी कुछ ब्रह्मनिर्देश उप-निषदों में हैं; परन्तु उनको यहाँ इसलिए नहीं वतलाया, कि गीता का अर्थ समझने में उनका उपयोग नहीं हैं।

<sup>\*</sup> अध्यात्मशाखवाले अन्त्रेज़ गन्धकारों में भी इस विषय में मतभेद है, कि real अर्थात् तत् शब्द जगत् के दृश्य (माया) के लिए उपगुक्त हो; अथवा वस्तुतन्व (ब्रह्म) के लिए। कान्ट दृश्य को सत् समझ कर (real) वस्तुतन्व को अविनाशी मानता है; पर हेकेल और जीनप्रभृति दृश्य को असत् (unreal) समझ कर चस्तुतन्व को (real) कहते है।

जगत्, जीव और परमेश्वर (परमात्मा) के परस्पर संबन्ध का इस प्रकार निर्णय हो जाने पर गीता में भगवान् ने जो कहा है, कि 'जीव मेरा ही 'अंश' है ' (गीता १५.७) और 'में ही एक 'अंश' से सारे जगत में न्याप्त हूं ' (गीता १०. ४२) - एवं बादरायणाचार्य ने भी वेदान्त (२. ३. ४३; ४. ४. १९) में यही बात कही है - अथवा पुरुपयुक्त में जो 'पाटोस्य विश्वा भूतानि त्रिपाटस्यामृतं दिवि ' यह वर्णन है, उसके 'पाट' या अंश' शब्द के अर्थ का निर्णय भी सहज ही हो जाता है। परमेश्वर या परमात्मा यद्यपि सर्वव्यापी है, तथापि वह निरवयव और नामरूपरहित है। अतएव उसे काट नहीं सकते ( अच्छेच ); और उसमें विकार मी नहीं होता ( अविकार्य ); और इचलिए उचके अलग अलग विभाग या दुकडे नहीं हो सकते (गी. २. २५)। अतएव जो परब्रहा सचनता से अंकेटा ही चारों ओर व्याप्त है उसका और पनुष्य के शरीर में निवास करनेवाले आत्मा का मेद नतलाने के लिए यद्यपि न्यवहार में ऐसा कहना पडता है, कि 'शारीर आत्मा ' परब्रह्म का ही 'अंश' है: तथापि 'अंश' या 'माग' शब्द का अर्थ 'काट कर अलग किया हुआ दकडा ' या ' अनार के अनेक दानों में से एक दाना ' नहीं है। किन्तु तास्विक दृष्टि से उसका अर्थ यह समझना चाहिये, कि जैसे घर के भीतर का आकाश और घंडे का आकाश ( मठाकाश और घटाकाश ) एक ही सर्वन्यापी आकाश का 'अंश' या भाग है, उसी प्रकार 'शारीर आत्मा' भी परब्रह्म का अंश है (अमृतविन्दुपनिपद् १३ टेखो )। साख्यवादियों की प्रकृति और हेकेल के नहाद्वेत में माना गया एक वस्तुतत्त्व, ये भी इसी प्रकार सत्य निर्शुण अर्थात् मर्यादित अंश हैं। अधिक क्या कहें ? आधिमौतिक शास्त्र की प्रणाली से तो यही माल्यम होता है, कि नो कुछ न्यक्त या अन्यक्त मुलतत्त्व है ( फिर चाहे वह आकाशवत कितना भी न्यापक हो ), वह सव स्थल और काल से बद्ध से केवल नामरूप अतएव मर्यादित और नाशवान है। यह बात सच है, कि उन तत्त्वों की व्यापकता भर के लिए उतना ही परब्रह्म उनसे आच्छादित है। परन्तु परब्रह्म उन तत्त्वों से मर्यादित न हो कर उन सब में ओतप्रोत भरा हुआ है; और इसके अतिरिक्त न जाने वह कितना बाहर है, कि जिसका ऋछ पता नहीं। परमेश्वर की न्यापकता दृश्य सृष्टि के बाहर कितनी है, यह वतलाने के लिए यद्यपि 'त्रिपाट' शब्द का उपयोग प्ररूपसक्त में किया गया है, तथापि उसका अर्थ 'अनन्त' ही इप्र है। बस्तुतः देखा जाय, तो देश और काल, माप और तील या संख्या इत्यादि सत्र नामरूप के ही प्रकार हैं; और यह बतला चुके हैं, कि परव्रस इन सब नामरूपों के परे है। इसीलिए उपनिपदों में ब्रह्मस्वरूप के ऐसे वर्णन पाये जाते हैं. कि जिस नामरूपारमक 'काल्र' से सब ग्रसित है, उस 'काल्र' को भी असने-बाला या पचा जानेवाला जो तत्त्व है, वही परव्रहा है (मै. ६. १५)। और 'न तद् भाषयते सूर्यो न शशाको न पानकः ' – परमेश्वर को प्रकाशित करनेवाला सूर्य, चन्द्र, अग्नि इत्यादिकों के समान कोई प्रकाशक साधन नहीं है; किन्तु वह स्वयं प्रकाशित है — इत्यादि के जो वर्णन उपनिपरों में और गीता में है, उनका भी अर्थ पहीं है (गी. १५. ६; कड ५. १५; श्वे. ६. १४)। स्प्र्यं चन्द्र-तारागण सभी नाम-रुपात्मक विनाशी पदार्थ है। जिसे 'ज्योतिपां ज्योतिः' (गी. १३. १७; वृह. ४. ४. १६) कहते हैं, वह स्वयंप्रकाश और ज्ञानमय ब्रह्म इन सब के परे अनन्त भरा हुआ है। उसे द्वंरे प्रकाशक पदायों की अपेक्षा नहीं है; और उपनिपरों में तो स्पष्ट कहा है, कि स्यं-चन्द्र आदि को जा प्रकाश प्राप्त है, वह भी उसी स्वयंप्रकाश ब्रह्म ने ही मिलता है (गुं. २. २. १०)। आधिमीतिक ज्ञान्तों की युक्तियों से इन्द्रियगोचर होनेवाले अतिस्म या अत्यन्त दूर का कोई परार्थ लीजिये — ये सब पदार्थ दिखाल आदि नियमों की कृद्र में विधे हैं। अत्याय उनका समावेश 'जगत्' ही में होता है। सच्चा परमेश्वर उन सब पदार्थों में रह कर भी उनसे निराला और उनसे कहीं अधिक व्यापक तथा नामरूपों के जाल से स्वतन्त्र है। अत्यय्व केवल नामरूपों का ही विचार करनेवाले आधिमीतिक ज्ञान्तों की युक्तियों या साधन वर्तमान दशा से चाहे बीगुने अधिक स्प्रम और प्रगस्प हो आएँ; तथापि सृष्टि के मूल 'अमृततन्त्य' का उनसे पता लगाना संभव नहीं। उस अविनाशी, अविकार्य और अमृत तन्त्व के केवल अप्यात्मशान्त के शानमार्ग से ही हुंदना न्याहिये।

यहाँ तक अध्यात्मशान्त्र के जो मुख्य मुख्य विद्वान्त बतलाये गये और द्यान्त्रीय रीति से उनकी को संक्षित उपपत्ति बतुशाई गई, उनसे इन बातों का स्पष्टी-करण हो जाएगा, कि परमेश्वर के सारे नामरूपातमक न्यक्त स्वरूप केवल मायिक और ानित्य है; तथा उनकी अपेक्षा उनका अन्यक्त स्वरूप श्रेष्ठ है। उसमें भी जो निर्मुण अर्थात् नामरूपरहित है, वही छव से श्रेष्ठ है। और गीता में बतलाया गया है, कि अज्ञान से निर्मुण ही समुण-सा माल्म होता है। परन्तु इन सिद्धान्तों को केवल शब्दों में अधित करने का कार्य कोई भी मनुष्य कर सकेगा, जिसे मुटैव से हमारे समान चार अक्षरों का कुछ जान हो गया है - इसमें कुछ विशेषता नहीं है। विशेषता तो इस बात में है, कि ये सारे सिद्धान्त बुद्धि में आ जावे, मन में प्रतिविभिन्नत हो जावे, हृदय में जम जावें: शीर नस नस में समा जावें। इतना होने पर परमेश्वर के स्वरूप की इस प्रकार पूरी पहचान हो जावे कि एक ही परव्रहा सब प्राणियों में स्यात है; और उसी भाव से संकट के समय भी पूरी समता से वर्ताय करने का अचल स्वमाय हो जावे। परन्त इसके लिए अनेक पीडियों के संस्कारों की, इन्द्रियनिग्रह की, टीवोंद्योग की, तथा ध्यान और उपासना की सहायता से ' सर्वत्र एक ही आत्मा ' का भाव जब किसी मनप्य के संकटसमय पर भी उसके प्रत्येक कार्य में स्वाभाविक रीति से स्पष्ट गोचर होने लगता है तभी समझना चाहिये, कि उसका ब्रह्मज्ञान यथार्थ में परिपक्त हो गया है: और ऐसे ही मनुष्य को मोअ प्राप्त होता है (गी. ५, १८–२०; ६. २१, २२) – यही अध्यात्मशास्त्र के उपर्युक्त सारे सिद्धान्तों का सारभूत और शिरोमणिभूत अन्तिम सिद्धान्त है। ऐसा

आचरण जिस पुरुप में दिखाई न दे, उसे 'कचा समझना चाहिये - अभी वह ब्रह्मज्ञानात्रि में पूरा पक नहीं पाया है। सच्चे साधु और निरे वेदान्तवाश्वियों में चो मेट है. वह यही है | और इसी अमिशाय से मगबद्गीता में ज्ञान का लक्षण बतलाते समय यह नहीं कहा, कि ' बाह्यसृष्टि के मुल्तत्त्व की केवल बुद्धि से जान लेना ' ज्ञान है। किन्तु यह कहा है कि सचा ज्ञान वही है, जिससे ' अमानित्व, क्षान्ति, आत्मनिग्रह, समबुद्धि इत्यादि उदात्त मनोवृत्तियाँ जायत हो जाएँ; और जिससे चित्त की पूरी गढता आचरण में सदैव व्यक्त हो आएँ (गी. १३.७-११)। विसकी व्यवसाया-त्मक बुद्धि ज्ञान से आत्मनिष्ट ( अर्थात् आत्म-अनात्म विचार में स्थिर ) हो जाती है: और निसके मन को सर्वभूतात्मेक्य का परा परिचय हो जाता है. उस पुरुप की वासनात्मक बुद्धि भी निस्सन्देह शुद्ध ही होती है। परन्तु यह समझने के लिए, कि किसकी बुद्धि कैसी है. उसके आचरण के सिवा दसरा बाहरी साधन नहीं है। अत्राप्त केवल पुस्तकों से प्राप्त कोरे जानप्रसार के आधुनिक काल में इस बात पर विशेष ध्यान रहे, कि 'ज्ञान' या 'समबुद्धि' शब्द में ही शुद्ध (ध्यवसायात्मक) बुद्धि, शुद्ध वासना ( वासनात्मक बुद्धि ), और शुद्ध आचरण, इन तीनों शुद्ध वातों का समावेश किया जाता है। ब्रह्म के विषय में कोरा वाक्षाण्डित्य टिखलानेवाले और उसे सन कर 'वाह !' 'वाह !' कहते हुए सिर हिकानेवाले या किसी नाटक के टर्शकों के लमान ' एक बार फिर से - वन्त मीर ' कहनेवाले बहुतरे होंगे (गी. २. २९; इ. २.७)। परन्तु जैसा कि ऊपर कह आये हैं - जो मनुष्य अन्तर्शाह्य शुद्ध अर्थात् सान्यशील हो गया हो - वही सचा आत्मनिष्ठ है; और उसी को मुक्ति मिछती है; न कि केरे पण्डित को - चाहे वह कैसा ही बहुश्रुत और बुद्धिमान क्यों न हो ! उपनिपर्ग में स्पष्ट कहा है, कि 'नायमातमा प्रवचनेन लम्यो न मेध्या न बहुना श्रुतेन' (क. २. २२; मुं. २. २. ३)। और इसी प्रकार तुकाराम महाराज भी कहते हैं - ' यहि तू पण्डित होगा, तो तू पुराण-कथा कहेगा; परन्तु तू यह नहीं जान, सकता, कि 'में कीन हूं '। देखिये हमारा जान कितना संकुचित है। ' मुक्ति मिलती है '- ये शब्द सहज ही हमारे मुख से निकल पड़ते हैं ! मानो यह मुक्ति आत्मा से कोई भिन्न बस्तु है ! ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान होने के पहले दृष्टा और दृश्य क्यात् में भेद था सही; परन्तु हमारे अध्यात्मशास्त्र ने निश्चित कर के रखा है, कि जब ब्रह्मात्मैक्य का पूरा ज्ञान हो जाता है, तत्र आत्मा ब्रह्म में मिल जाता है; ब्रह्मज्ञानी पुरुष आप ही ब्रह्मरूप है। जाता है। इस आध्यात्मिक अवस्था की ही 'ब्रह्मनिर्वाण' मोक्ष कहते हैं। यह ब्रह्मनिर्वाण किसी से किसी को दिया नहीं जाता । यह कहीं दुसरे स्थान से आता नहीं या इसकी प्राप्ति के लिए किसी अन्य लोक में जाने की भी आवस्यकता नहीं। पूर्ण आत्मज्ञान जब और जहाँ होगा, उसी क्षण में और उसी स्थान पर मोक्ष घरा हुआ है। क्योंकि मोक्ष तो आत्मा ही की मूल गुद्धावस्या है। वह कुछ निराली स्वतन्त्र वस्तु या स्थल नहीं । शिवगीता ( १३. ३२ ) में यह श्लोक है -

#### मोक्षस्य न हि वासोऽस्ति न ग्रामान्तरमेव वा। मज्ञानहृदयग्रन्थिनाशो मोक्ष इति स्पृतः॥

अर्थात 'मोक्ष कोई ऐसी वस्तु नहीं, कि जो किसी एक स्थान में रखी हो; अथवा यह भी नहीं, कि उसकी प्राप्ति के लिए किसी दसरे गाँव या प्रदेश की जाना पड़े। वास्तव में हृदय की अज्ञानग्रन्थि के नाश हो जाने की ही मोक्ष कहते हैं। 'इसी प्रकार अध्यात्मशास्त्र से निष्पन्न होनेवाला यही भगवद्गीता के 'अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् ' (गी. ५. २६ ) - बिन्हें पूर्ण आत्मज्ञान हुआ है, उन्हें ब्रह्मनिर्वाणरूपी माख आप-ही आप प्राप्त हो जाता है: तथा 'यः सदा मुक्त एव सः ' (गी. ५. २८ ) इस श्लोक में वर्णित है; 'और 'ब्रह्म वेद ब्रह्मैव मवति '-निसने ब्रह्म नाना, वह ब्रह्म ही हो जाता है (मुं. ३, २, ९) इत्यादि उपनिषद्वाक्यों में भी वही अर्थ वर्णित है । मनुष्य के आत्मा की ज्ञानदृष्टि से जो यह पूर्णावस्था होती है, उसी को 'ब्रह्मसूत' (गी. १८. ५४) या 'ब्राह्मी स्थिति' कहते हैं (गी. २. ७२): और रिथतपञ्च (गी. २. ५५-७२), भिक्तमान् (गी. १२. १३-२०), या त्रिगुणातीत (गी. १४. २२-२७) पुरुषों के विषय में भगवदीता में जो वर्णन है. वे भी इसी अवस्था के हैं। यह नहीं समझना चाहिये कि जैसे सांख्यवाटी 'त्रिगणातीत' पट से प्रकृति और पुरुप दोनों को स्वतन्त्र मान कर पुरुप के केवलपन या 'कैवल्य' को मोक्ष मानते हैं, वैसा ही मोख गीता को भी संमत है। किन्त गीता का अभिप्राय है, कि अध्यात्मशास्त्र में कही गई व्राह्मी अवस्था — ' अहं व्रह्मास्मि ' — मैं ही व्रह्म हूँ (वृ. १. ४. १०) - कमी तो भक्तिमार्ग से, कमी चित्तनिरोधरूप पातझलयोगमार्ग से और मी गुणागुणविवेचनरूप सांख्यमार्ग से भी प्राप्त होती है। इन मार्गों में अध्यात्मविचार केवल बुद्धिगम्य मार्ग है। इसलिए गीता में कहा है, कि सामान्य मनुष्यों को परमेश्वर स्वरूप का ज्ञान होने के लिए भक्ति ही सगम साधन है। इस साधन का विस्तारपूर्वक विचार हमने आगे चल कर तेरहवें प्रकरण में किया हैं। साधन कुछ भी हो; इतनी वात निर्विवाद है. कि ब्रह्मात्मैक्य का अर्थात सब्दे परमेश्वरस्वरूप का शन होना, सब प्राणियों में एक ही आत्मा पहचानना और उसी मान के अनुसार नर्ताव करना ही अध्यात्मज्ञान की परमाविध है; तथा यह अवस्था निसे प्राप्त हो जाय. वही प्ररूप धन्य तथा कृतकृत्य होता है। यह पहले ही बतला चुके है, कि केवल इन्द्रियसुख पश्चओं और मनुष्यो एक ही समान होता है। इसलिए मनुष्यजन्म की सार्थकता अथवा मनुष्य की मनुष्यता ज्ञानप्राप्ति ही में है सब प्राणियों के विषय में काया-वाचा-मन से सटैव ऐसी ही साम्यबद्धि रख कर अपने सव कर्मों को करते रहना ही नित्य-मुक्तावस्था, पूर्णयोग या सिद्धावस्था है ! इस अवस्था के जो वर्णन गीता में हैं, उनमें से बारहवें अध्यायवाले भक्तिमान् पुरुष के वर्णनपर टीका करते हुए ज्ञानेश्वर महाराज#

<sup>\*</sup> ज्ञानेश्वर महाराज के 'ज्ञानेश्वरी' यन्य का हिन्दी अनुवाद श्रीयुत रखुनाय माषव मगाहे, वी. ए., सनजज्ञ, नागपूर, ने किया है, और वह यन्य उन्हीं से मिल सकता है।

ने अनेक दृष्टान्त दे कर ब्रह्मभूत पुरुष की साम्यावस्था का अत्यन्त मनोहर और चटकीला निरूपण किया है। और यह कहने में कोई हुई नहीं, कि इस निरूपण में गीता के चारों स्थानों में विणित बासी अवस्था का सार आ गया है; यथा - 'हे पार्थ ! जिसके हृदय में विषमता का नाम तक नहीं है, जो जञ्ज भीर मित्र टोनों को रमान ही मानता है, अथवा हे माण्डव ! दीपक के समान जो इस बात का भेदभाव नहीं जानता, कि यह मेरा घर है, इसिलए यहाँ प्रकाश करूँ; और वह पराया घर है, इसिल्फ् वहाँ अन्धरा करूँ। बीज बोनेवाले पर और पेड काटनेवाले पर भी वृक्ष जैसे सममाव से छाया करता है ' इत्यादि (ज्ञा. १२. १८)। इसी प्रकार 'पृथ्वी के समान वह इस वात का मेट विलक्तल नहीं जानता. कि उत्तम का ग्रहण करना वाहिये और अधम का त्याग करना चाहिये। वैसे ऋगाल प्राण इस वात को नहीं सोचता, कि राजा के शरीर चलाऊँ और रंक के शरीर को गिराऊँ (जैसे जल यह भेर नहीं करता, कि गो की तृपा बुझाऊँ और व्यात्र के लिए विप बन कर उसका नाश करूँ ), वैसे ही सब प्राणियों के विषय में जिसकी एकसी मित्रता है, जो स्वय कृपा की मूर्ति है, और जो 'मैं' और 'मेरा का व्यवहार नहीं जानता और जिसे सुखदु:ख को भान भी नहीं होता ' इत्यादि ( जा. १२. १३ )। अध्यास्मविद्या से जो करू अन्त में प्राप्त करना है, वह यही है।

उपर्युक्त विवेचन से विध्ति होगा. कि सारे मोक्षधर्म के मूलभूत अध्यात्मज्ञान की परंपरा हमारे यहाँ उपनिपदो से लगा कर ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामटास, कवीर-दास, स्रटास, तुल्सीदास इत्यादि आधुनिक साधुपुरुपों तक किस प्रकार अन्याहत चली आ रही है। परन्तु उपनिपटों के भी पहले यानी अत्यन्त प्राचीन काल में ही हमारे देश में इस ज्ञान का प्रादुर्माव हुआ था; और तब से क्रम क्रम से आगे उप-निपरों के विचारों की उन्नति होती चली गई है। यह वात पाटकों को मली माति समझा देने के लिए ऋग्वेद का एक प्रसिद्ध स्क्त मापान्तरसहित यहाँ अन्त में दिया नाया है। जो उपनिषदान्तर्गत ब्रह्मविद्या का आधारस्तंम है। सृष्टि के अगम्य मूल्तत्त्व और उससे विविध दृश्यमुष्टि की उत्पत्ति के विषय में जैसे विचार इस एक में प्रदर्शित किये गये हैं, वैसे प्रगल्म, स्वतन्त्र और मृत्र तक की खोज करनेवाले तत्त्व-ज्ञान के मार्मिक विचार अन्य किसी भी धर्म के मूलप्रन्थ में दिखाई नहीं देते। इतना ही नहीं, किन्तु ऐसे अध्यातमिवचारों से परिपूर्ण और इतना प्राचीन लेख भी अब तक कहीं उपरुक्य नहीं हुआ है। इसलिए अनेक पश्चिमी पण्डितों ने धार्मिक इतिहास की दृष्टि से भी इस सूक्त को अत्यंत महत्त्वपूर्ण जान कर आश्चर्यचिकत हो अपनी अपनी मापाओं में इसका अनुवाद यह दिखलाने के लिए किया है, कि मनुष्य के भन की प्रवृत्ति इस नाशवान् और नामरूपात्मक सृष्टि के परे नित्य और अचिन्त्य अहाराक्ति की ओर सहज ही फैसे झुक जाया करती है। यह ऋग्वेद के दसवें मण्डल का १२९ वाँ सूक्त है; और इसके प्रारंभिक शब्दों से उसे 'नासटीय सूक ' कहते

हैं। यही स्क तैचिरीय ब्राह्मण (२.८.९) में लिया गया है; और महाभारता-न्तर्गत नारायणीय या भागवतधर्म में इसी सूक्त के आधार पर यह वात वतलाई गई है, कि भगवान् की इच्छा से पहले पहले सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई (म. मा. शां. ३४२.८)। सर्वानुक्रमणिका के अनुसार इस सूक्त का ऋषि परमेष्टि प्रजापति है: और देवता परमात्मा है; तथा इसमें त्रिष्टुप् वृत्त के यानी ग्यारह अक्षरों के चार चरणों की सात ऋचाएँ है। 'सत्' और 'असत्' शब्दों के टो अर्थ होते हैं। अतएय सृष्टि के मूल्द्रन्य को 'सत्' कहने के विषय में उपनिपत्कारों के जिस मतभेद का उल्लेख पहले हम इस प्रकरण में कर चुके है, वही मतमेद ऋषेद में भी पाया जाता है। उटाहरणार्थ, इस मुलकारण के विषय में कहीं तो यह कहा है, कि 'एकं सिद्धमा बहुधा बढन्ति ' (ऋ. १. १६४. ४६ ) अथवा 'एकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति ' (ऋ. १०. ११४. ५) - वह एक और सत् यानी सटैव स्थिर रहनेवाला है; परन्तु उसी को लोग अनेक नामों से पुकारते हैं। और कहीं कहीं इसके विरुद्ध यह भी। कहा है. कि 'देवाना पूर्व्य युगेऽसतः सटजायत' (ऋ. १०. ७२. ७)-देवताओं के भी पहले असत् से अर्थात् अन्यक्त से 'सत्' अर्थात् न्यक्त सृष्टि उत्पन्न रुई । इसके अतिरिक्त, किसी-न किसी एक दृश्य तत्त्व से सृष्टि की उत्पत्ति होने के विषय में ऋषेद ही में भिन्न भिन्न अनेक वर्णन पाये जाते हैं। जैसे सृष्टि के आरंभ में मूल हिरण्यगर्म था। अमृत और मृत्यु दोनों उसकी ही छाया है; और आगे उसी से सारी सृष्टि निर्मित हुई है (ऋ १०.१२१.१,२)। पहले विराट्रूपी पुरुप था; और उससे यज्ञ के द्वारा सारी सृष्टि उत्पन्न हुई (ऋ १०-९०)। पहले पानी (आप) था। उसमें प्रजापित उत्पन्न हुआ (ऋ. १०७२. ६; १०.८२,६)। ऋत और सत्य पहले उत्पन्न हुए, फिर रात्रि (अन्धकार) और उसके बाद समुद्र (पानी), संवत्सर इत्यादि उत्पन्न हुए (ऋ. १०. १९०. १)। ऋषेद में वर्णित इन्हीं मूलद्रव्यों का आगे अन्यान्य खानों में इस प्रकार उल्लेख किया गया है। जैसे: (१) जल का, तैत्तिरीय ब्राह्मण में 'आपो वा इदमग्रे सलिल-माचीत्'-यह सब पहले पतला पानी था (तै. ब्रा. १. १. ३. ५)। (२) असत् का, तैत्तिरीय उपनिपद् में ' असद्वा इटमग्र आसीत् ' – यह पहले असत् था (तै. २.७)। (३) सत् का, छान्दोग्य में 'सदैव सौम्येटमप्र आसीत् '-यह सब पहले सत् ही या (छा. ६.)। अथवा (४) आकाश का, 'आकाशः परायणम्'-आकाश ही सब बातों का मूल है (छां. १.९); मृत्यु का, वृहदारण्यक में 'नैबेह किंचनात्र आसीन्मृत्युनैवेदमाञ्चतमासीत् '। पहले यह कुछ भी न था, मृत्यु से सव आच्छादित था (बृह. १. २. १); और (६) तम का, मैन्युपनिपद् में 'तमो वा इडमग्र आसीटेकम् ' (मै. ५. २) - पहले यह सब अकेला तम (तमोगुणी, अन्धकार) था - आगे उससे रज और सत्त्व हुआ। अन्त में इन्हीं वेदवचनों का अनुसरण करके मनुस्मृति में सृष्टि के आरंभ का वर्णन इस प्रकार किया गया है -

### मासीदिदं तमोभृतमप्रज्ञातमरुक्षणम् । सप्रतस्येमविज्ञेयं प्रसुक्षमिव सर्वतः ॥

अर्थात् 'यह सब पहले तम से यानी अन्वकार से ब्यात था। भेडाभेद नहीं बान जाता था। अगम्य और निदित्त-था। फिर आगे इसमें अव्यक्त परमेश्वर ने प्रवेश करके पहले पानी उत्पन्न किया ' (मनु. १. ५-८)। सिंध के आरंभ के मूलद्रव्य के संबन्ध में उक्त वर्णन या ऐसे ही भिन्न भिन्न वर्णन नासटीय एक्त के समय मी अवदय प्रचित्त रहे होंगे; और उस समय भी यही प्रश्न उपस्थित हुआ होगा, कि इनमें कीन-सा मूलद्रव्य सत्य माना जाएँ शित्त स्वस्थे सत्यांश के विषय में इस स्का के ऋषि यह कहते हैं, कि —

#### स्क

नासदासीज्ञो सदासीचदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत् । किमावरीवः कुद्द कस्य द्यमं-ज्ञम्भः किमासीद्गहनं गमीरम् ॥ १॥

#### अनुवाद

१. तव अर्थात् मूलारंम में असद् नहीं या ओर सत् भी नहीं था। अन्तरिक्ष नहीं था ओर उसके परे का आकाश न था। (ऐसी अवस्था में) किस ने (किस पर) आवरण हाला ? कहाँ ? किस के सुख के लिए अगाध और गहन जल (भी) कहाँ था?

न मृत्युरासीद्मृतं न तर्हि न राज्या मह्न मासीस्प्रकेतः। मानीद्वातं स्वधया तदेकम्॥ तस्माद्धान्यज्ञ परः किंचनाऽऽसः॥ २॥ २. तब मृत्यु अर्थात् मृत्युप्रस्त नाध-वान् दृश्य सृष्टि न थी, अत्तर्य (दृश्य) अमृत अर्थात् अविनाशी नित्य पदार्थ (यह भेद) भी न था। (इसी प्रकार) रात्रि और दिन का भेद समझने के लिए कोई साधन (= प्रकेत) न था। (बो कुछ था) वह अकेला एक ही अपनी शक्ति (स्वधा) से बायु के बिना श्वासी-च्यूयास लेता अर्थात् स्पूर्तिमान् होता रहा। इसके अतिरिक्त या इसके परे और कछ भी न था।

<sup>\*</sup> जन्म पहली -- चीथे चरण में 'आसीत् किस्' यह अन्वय फरके हमने उक्त अर्थ ादिया है; और उसका भावार्थ है, 'पानी तन नहीं था ' (ते. जा. २.२, ९)।

त्तम नासीत्तमसा गूढमग्रेऽ प्रकेतं सिलेलं सर्वमा इदम्। तुन्छेनाभ्यपिद्वितं यदासीत् तपसत्तन्महिनाऽजायतेकम्॥ ३॥

कामस्तर्त्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् । सतो बन्धुमसति निराविन्तृन् हति प्रतीप्या कवयो मनीया ॥ ॥ ॥ ३. जो (यत्) ऐसा कहा जाता है, कि अन्धकार या, आरंभ में यह सब अन्धकार से न्यात (और) मेडामेड-रहित जल या (या) आसु अर्थात् सर्वन्यापी ब्रह्म (पहले ही) तुच्छ से अर्थात् धूटी माया से आच्छादित या, वह (तत्) मूल में एक (ब्रह्म ही) तप की महिमा से (आगे रूपान्तर से) प्रकट हुआ या। ।

४. इसके मन का जो रेत अर्थात् वीज प्रयमतः ।निकला वही आरंम में काम (अर्थात् मृष्टि निर्माण करने की प्रवृत्ति या चिक्त) हुआ । ज्ञाताओं ने अन्तःकरण में विचार करके बुद्धि से निश्चित किया, कि (यही) असत् में अर्थात् मूल परब्रह्म में सत् का यानी विनाची हत्यसूष्टि का (पहला) संबन्ध है।

र ऋचा तीसरी – फुछ लोग इसके प्रथम तीन चरणों को स्वतन्त्र मानकर उनका रेसर विधानातर्मेक अर्थ करते हैं, कि "अन्धकार से व्यास पानी, या तुच्छ से आच्छादित आसु (पोटापन) था। " परन्तु हमारे मत से यह भूल है। क्योंकि पहली या अन्त्राओं में जब कि ऐसी स्पष्ट डिक है, कि मृत्यारंभ में दुद्ध भी न था; तब उसके विपरीत इसी सूक्त मे यह कहा जाना संभव नहीं, कि म्हारंभ में अन्धकार या पानी था। अच्छा; यदि वैसा अर्थ करें भी; तो र्तीसरे चरण के यत् शब्द का निरर्थक मानना होगा। अतएव तीसरे चरण के 'यत्' का चीथे चरण 'तत्' से संबन्ध लगाकर, जैसा (कि हमने ऊपर किया है) अर्थ करना आवश्यक है। 'मुलारंभ में पानी वगेरह पदार्थ थे ' ऐसा कहनेवालों को उत्तर देने के लिए इस चुक्त में यह ऋचा आई है। और इसमें ऋषि का उद्देश्य यह बतलाने का है, कि तुम्हारे कथनानुसार मूल में त्तम, पानी इत्यादि पदार्थ न थे; किन्तु एक ब्रह्म का ही आगे यह सब विस्तार हुआ है।. 'तुच्छ' थींर 'आसु' ये शब्द एक दूसरे के प्रतियोगी है। अतएव तुच्छ के विपरित 'आसु' गब्द का अर्थ बड़ा या समर्थ होता है; और ऋग्वेद में जहीं अन्य दो स्थानों में इस शब्द का प्रयोग हुआ है; वहाँ सायनाचार्य ने भी उसका यह यही अर्थ किया है (ऋ. १०, २७, १, ४, )। पंचडकी (चित्र. १२९, १२०) में तुच्छ शब्द का उपयोग माया के हिए किया गया है। ( हर्सि. टत्त. ९ देखों ) अर्थात् 'आसु' का अर्थ पोलापन न हो कर 'परब्रह्म' ही होता है। 'सर्व आ. इदम्' – यहाँ आः (अ + अस् ) अस् धातु का भूतकाल है; और इसका अर्थ 'आसीत् होता है।

तिरश्चीनो विततो रहिमरेपाम् मधः स्विदासीहुपरि स्विदासीत्। रेतोधा सासन् महिमान आसन् स्वधा श्रमसान् प्रयतिः परम्तात्॥ ५॥

को महा वेद फ इह प्र योचत् कुत काजाता कुत इयं विस्रृष्टिः। अर्वाग् देवा सस्य विसर्जनेना-थ को वेद यत सावमृत्र ॥ ६॥

इंथं विस्पृष्टिर्यंत सावमून यदि वा द्घे यदि वा द्घे। यो सस्याध्यक्षः परसे घ्योमन् सो संग वेद यदि वा न वेद॥ ७॥

- . (यह) रिक्ष्म या किरण या धागा इनमें आड़ा फैल गया; और यदि कहें, कि यह नीचे या, तो यह ऊपर भी था। (इनमें से कुछ) रेतोधा अर्थात् चीजप्रद हुए; और (बटकर) बड़े भी हुए। उन्हीं की स्वक्षक्ति इम ओर रही; और प्रयति अर्थात् प्रनाव उस ओर (ब्यास) हो रहा।
- ६. (स्त् मा) यह विसर्ग यानी पसारा किससे या कहाँ से आया ? यह (इससे अधिक) प्र यानी विस्तारपूर्वक यहाँ कीन कहेगा ? दसे कीन निध्यात्मक जानता है ? देव भी इन (सत् मृष्टि के) विसर्ग के पश्चात् हुए हैं ! फिर वह जहाँ से हुई, दसे कीन जानेगा ?
- ७. (सत् का) यह विसर्ग अर्थात् फेलाव जहाँ से हुआ अयवा निर्मित किया गया या नहीं किया गया उसे परम आकाश में रहनेवाला इम मृष्टि का जो अध्यक्ष (हिरण्यगर्म) है, वही जानता होगा; या न भी जानता हो! (कीन कह सके?)

सारे वेदान्तवाल का रहस्य यही है, कि नेत्रों को या सामान्यतः सत्र इन्द्रियों को गोचर होनेवाले विकारी और विनाधी नामरूपात्मक अनेक हन्यों के फन्टे में फेंसे न रह कर जानहिए से यह जानना चाहिये, कि इस हन्य के पर कोई न कोई एक और अमृततस्य है। इस मन्खन के गोले को ही पाने के लिए उक्त एक के ऋषि के बुद्धि एकदम वीड़ पड़ी है। इस्से यह स्पष्ट दीख पड़ता है, कि उसका अन्तर्श्रान कितना तीव्र था। मूखार्रभ में अर्थात् सृष्टि के सारे पदार्थों के उत्पन्न होने के पहले जो कुछ या, वह सत् था या सत्यः मृत्यु था या अमर; आकाश था या जलः प्रकाश था या अन्यकार ? — ऐसे अनेक प्रश्न करनेवालों के साथ वाटविवाट न करते हुए उक्त ऋषि सत्र के आगे दौड़ कर यह कहता है, कि सत् और असत् मत्यं और अमर, अन्धकार और प्रकाश, आच्छादन करनेवाला और आच्छादित, सुख डेनेवाला और उसका अनुभव करनेवाला, ऐसे अद्धेत की परस्परसायेक्ष मापा हर्य मृष्टि की

उत्पत्ति के अनन्तर की है। अतएव सृष्टि में इन इन्हों के उत्पन्न होने के पूर्व अर्थात् बत ' एक और दूसरा ' यह मेट ही न था तत्र कौन किसे अच्छाटित करता ? इसलिए आरंम ही में इस सूक्त का ऋषि निर्भय हो कर यह कहता है, कि मूछारंम के एक द्रव्य को सत् या असत्, आकाश या जल, प्रकाश या अन्धकार, अमृत या मृत्यु, इत्यादि कोई मी परस्परसापेक्ष नाम देना उचित नहीं। जो कुछ या, वह इन सब पदार्थों से विलक्षण या और वह अंकला एक चारों ओर अपनी अपरंपार शक्ति से रफ़र्तिमान् था। उसकी बोही में या उसे आच्छादित करनेवाला अन्य कुछ मी न था। दूसरी ऋचा में 'आनीत्' कियापद के 'अन्' धातु का अर्थ है श्वासोच्छ्वास लेना या स्फ़रण होना; और 'प्राण' शब्द भी उसी घातु से बना है। परन्तु जो न सत् है और न असत्, उसके विषय में कीन कह सकता है, कि वह सजीव प्राणियों के समान श्वासोच्छ्यास लेता या? और श्वासोच्छ्यास के लिए वहाँ वायु ही कहाँ है? अतएय 'आनीत्' पद के साथ ही – 'अवातं' = विना वायु के और 'स्वधया' = स्वयं अपनी ही महिमा से, इन दोनों पर्दों को जोड़ कर 'सृष्टि का मूलतत्त्व जड़ नहीं था' यह अद्वैतावस्था का अर्थ द्वैत<sup>,</sup> की भाषा में बड़ी युक्ति से इस प्रकार कहा है, 'वह एक विना वायु के केवल अपनी ही शक्ति से श्वासोच्छ्वास लेता या स्फूर्तिमान् होता था!' इसमें बाह्यदृष्टि से जो विरोध दिखाई देता है, वह द्वैती भाषा की अपूर्णता से उत्पन्न हुआ है। 'नेति नेति', 'एकमेवाद्वितीयम्' या 'स्वे महिम्नि प्रतिष्ठितः' ( छां. ७. २४.१) – अपनी ही महिमा से अर्थात् अन्य किसी की अपेक्षा न करते हुए अकेला ही रहनेवाला इत्यादि जो परब्रह्म के वर्णन उपनिषदों में पाये जाते हैं, वे भी उपरोक्त अर्थ के ही द्योतक हैं। सारी सृष्टि के मूलारम में चारों ओर जिस एक अनिर्वाच्य तत्त्व के स्फूरण होने की बात इस सूक्त में कही गई है, वही तत्त्व का प्रलय होने पर भी नि:सन्देह शेष रहेगा। अतएव गीता में इसी परब्रह्म का कुछ पर्याय से इस प्रकार वर्णन है, कि ' सब पटार्थों का नाश होने पर भी जिसका नाश नहीं हाता ' (गी. ८. २०)। और आगे इसी सक्ति के अनुसार स्पष्ट कहा है, कि 'वह सत् भी नहीं है: और असत् भी नहीं है ' (गी. १३. १२)। परन्तु प्रश्न यह है, कि जब सृष्टि के मूलारंम में निर्मण ब्रह्म के सिवा और कुछ मी न था; तो फिर वेटों में जो ऐसे वर्णन पाये जाते है, कि ' आरंभ में पानी, अन्धकार या आभु और तुन्छ की जोड़ी थी ' उनकी क्या व्यवस्था होगी ? अतएव तीसरी ऋचा में कवि ने कहा है, कि इस प्रकार के जितने वर्णन हैं िजैसे कि – सिष्ट के आरंभ में अन्धकार था या अन्धकार से आच्छादित पानी था, या आसु (ब्रह्म) और उसको आच्छादित करनेवाली माया ( तुच्छ ) ये दोनों पहले से ये, इत्यादि ] वे सब उस समय के हैं, कि जब अकेले एक मूल परब्रह्म के तपमाहात्म्य से उसका विविध रूप से फैलाव हो गया था। ये वर्णन मूलारंम की स्थिति के नहीं हैं। इस ऋचा में 'तप' शब्द से मूलब्रहा की ज्ञानमय निल्रक्षण शक्ति विवक्षित है; और उसी का वर्णन चौथी ऋचा में किया गया है। गी. र. १७

( मुं. १. १. ९ देखो ) ' एतावान् अस्य महिमाऽतो ज्यायांश्च पृहवः' ( ऋ. १०. ९०.३)। इस न्याय से सारी सृष्टि ही जिसकी महिमा कहलाई, उस मूलद्रव्य के विपय में कहना पड़ेगा, कि वह इन सब के परे, सबसे श्रेष्ट और भिन्न है। परन्त हश्य वस्त और द्रष्टा, मोक्ता और भोग्य, आच्छादन करनेवाले और आच्छादा, अन्धकार और प्रकारा, मर्त्य और अमर इत्यादि सारे हैतों को इस प्रकार अलग कर यद्यपि यह निश्चय किया गया, कि केवल एक निर्मल चिद्रपी विलक्षण परव्रहा ही मुलारंभ में था; तथापि जब यह बतलाने का समय आया, कि इस अनिर्वाच्य, निर्गुण, अकेले एकतत्त्व से आकाश, जल इत्यादि द्वन्द्वात्मक विनाशी सगुण नाम-रूपातमक विविध सृष्टि या इस सृष्टि की मृत्यभूत त्रिगुणात्मक प्रकृति कैक्षे उत्पन्न हुई. त्तव तो हमारे प्रस्तुत ऋषि ने भी मन, काम, असत् और सत् जैसी द्वेती मापा का ही उपयोग किया है। और अन्त में स्पष्ट कह दिया है, कि यह प्रश्न मानवी बुद्धि की पहुँच के बाहर है। चौथी ऋचा में मूलब्रहा को ही 'असत्' कहा है; परन्तु उसका अर्थ 'कुछ नहीं 'यह नहीं मान सकते । क्योंकि ऋचा में ही स्पष्ट कहा है, कि 'वह है '। न केवल इसी सूक्त में, किन्तु अन्यत्र मी न्यावहारिक माणा को स्वीकार कर के ही ऋग्वेद और वाजसनेयी संहिता में गहन विषयों का विचार ऐसे प्रश्नों के द्वारा किया गया है। (ऋ १०.३१.७; १०.८१.४; वाज. सं. १७.२० टेखों ) - जैसे दृश्यस्ष्टि को यज्ञ की उपमा दे कर प्रश्न किया है, कि इस यज के लिए आवश्यक पृत, समिघा इत्यादि सामग्री प्रथम कहाँ से आई (ऋ १०. १३०. ३) ? अथवा घर का दृष्टान्त ले कर प्रश्न किया है कि मूल एक निर्गुण से नेत्रों को प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाली आकाश-पृथ्वी की इस भन्य इमारत को बनाने के लिए रूकडी (मूलप्रकृति) कैसे मिली १- 'किं स्विद्धनं क उस वृक्ष आस यतो द्यावा-पृथिवी निष्टतक्षः।' इन प्रश्नों का उत्तर उपर्युक्त सूक्त की चौथी और पाँचवी ऋचा में जो कुछ कहा गया है. उससे अधिक दिया जाना संभव नहीं है (वाज. सं. ३३. ७४ देखों ); और वह उत्तर यही है, कि उस अनिर्वाच्य अकेले एक ब्रह्मा ही के मन में सृष्टि निर्माण करने का 'काम'-रूपी तत्त्व किसी तरह उत्पन्न हुआ; और वस्र के घागों समान या सूर्यप्रकाश के समान उसी की शाखाएँ तुरन्त नीचे, ऊपर और चहुँ ओर फैल गई। तथा सत् का सारा फैलाव हो गया - अर्थात् आकाश-पृथ्वी की यह भव्य इमारत बन गई। उपनिपटों में इस सुक्त के अर्थ को फिर भी इस प्रकार प्रकट किया है, कि ' सोऽकामयत । वहु स्या प्रजायेयेति । ' (तै. २. ६; छा. ६. २. ३.) - उस परब्रह्म को ही अनेक होने की इच्छा हुई (वृ. १.४. देखो); और अथर्ववेद में भी ऐसा वर्णन है, कि इस सारी दृश्यसृष्टि के मूलभूत द्रव्य से ही पहले पहल 'काम' हुआ (अथर्व, ९. २. १९)। परन्तु इस सूक्त में विशेषता यह है, कि निर्शुण से सगुण की, असत् से सत् की, निर्द्दन्द्र से द्वन्द्र की, अथवा असङ्ग से सङ्ग की उत्पत्ति का प्रश्न मानवी बुद्धि के लिए अगम्य समझ कर सांख्यों के समान केवल तर्कवश हो

मुलपकृति ही को या उसके सदश किसी दूसरे तत्त्व को स्वयम्भू और स्वतन्त्र नहीं माना है। किन्तु इस सूक्त का ऋषि कहता है, कि जो बात समझ में नहीं आती. उसके लिए साम साम कह दो, कि यह समझ में नहीं आती। परन्त उसके लिए ग्रद्भवृद्धि से और आत्मप्रतीति से निश्चित किये गये अनिर्वाच्य ब्रह्म की योग्यता को दृश्यसृष्टिरूप माया की योग्यता के बरावर मत समझो; और न परव्रहा के विषय में अपने अद्वैतमाव ही को छोड़ो । इसके सिवा यह सोचना चाहिये कि, यद्यपि प्रकृति को एक भिन्न तिगुणात्मक स्वतन्त पदार्थ मान मी लिया जाए: तथापि इस प्रश्न का उत्तर तो दिया ही नहीं जा सकता कि उसमें सृष्टि को निर्माण करने के लिए प्रथमतः बुद्धि ( महान् ) या अहंकार कैंछे उत्पन्न हुआ ? और, बन्न कि यह दोप कमी टल ही नहीं सकता है, तो फिर प्रकृति को स्वतन्त्र मान देने में क्या लाभ है ? सिर्फ इतना कहो, कि यह वात समझ में नहीं आती, कि मूलब्रहा से सत् अर्थात् प्रकृति कैसे निर्मित हुई ! इसके लिए प्रकृति को स्वतन्त्र मान लेने की ही कुछ आवश्यकता नहीं है । मनुष्य की बुद्धिः की कौन कहे, परन्तु देवताओं की दिन्य-बुद्धि से भी सत् की उत्पत्ति का रहस्य समझ में आ जाना संभव नहीं। क्योंकि देवता भी दृश्यस्ष्टि के आरंभ होने पर उत्पन्न हुए है। उन्हें पिछला हाल क्या मालूम ? (गी. १०. २ देखों )। परन्तु हिरण्यगर्भ देवताओं से भी बहुत प्राचीन और श्रेष्ठ है। और ऋषेट में ही कहा है, कि आरंभ में वह अकेळा ही ' भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् ' ( ऋ. १०. १२१. १. ) -सारी सृष्टि का 'पति' अर्थात् राजा या अध्यक्ष था। फिर उसे यह बात क्योंकर माल्म न होगी ? और यदि उसे माल्म होगी; तो फिर कोई पूछ सकता है, कि इस बात को दुर्बोध या अगम्य क्यों कहते हो ? अतएव उस सक्त के ऋषि ने पहले तो उक्त प्रश्न का यह औपचारिक उत्तर दिया है, कि 'हॉ; वह इस बात की जानता होगा।' परन्तु अपनी बुद्धि से ब्रह्मदेव के भी ज्ञानसागर की थाह हेनेवाले इस ऋषि ने आश्चर्य से सार्शक हो अन्त में तुरन्त ही कह दिया है, कि " अथवा न भी जानता हो ! कौन कह सकता है ? क्योंकि वह भी सत् ही की श्रेणी में है । इस-लिए 'परम' कहलाने पर मी 'आकाश' ही में रहनेवाले जगत् के इस अध्यक्ष को सत्, असत्, आकाश और जल के भी पूर्व की वातों वा ज्ञान निश्चित रूप से कैसे हो सकता है?" परन्तु यद्यपि यह बात समझ में नहीं आती, कि एक 'असत्' अर्थात् अन्यक्त और निर्मण द्रव्य ही के साथ विविध नामरूपात्मक सत् का अर्यात् मूळ-प्रकृति का संबन्ध कैसे हो गया ! तथापि मूलब्रहा के एकत्व के विषय में ऋषि ने अपने अदैत भाव को डिगने नहीं दिया है। यह इस वात का एक उत्तम उदाहरण है, कि सास्विक अदा और निर्मल प्रतिभा के वल पर मनुष्य की बृद्धि अचिन्त्य वस्तुओं के सधन वन में सिंह के समान निर्मय हो कर कैसे सञ्चार किया करती है ? और वहाँ की अतर्क्य नातों का यथाशक्ति कैंछे निश्चय किया करती है ? यह सचमुच ही आश्चर्य न्त्रथा गौरव की बात है, कि ऐसा सुक्त ऋषेट में पाया जाता है। हमारे देश में इस

सूक्त के ही विषय का आगे ब्राह्मणों (तैस्ति, ब्रा. २.८.९) में, उपनिवदों में और धनन्तर वेदान्तेशास्त्र के प्रत्यों में सूक्ष्म रीति से विवेचन किया गया है; और पश्चिमी देशों में मी अर्वाचीन काल के कान्ट इत्यादि तत्त्वज्ञानियों ने उसीका अत्यन्त सूक्ष्म परीक्षण किया है। परन्तु स्मरण रहे, कि इस सूक्त के ऋषि की पवित्र बुद्धि में जिन परम सिद्धान्तों की स्फूर्ति हुई है, वही सिद्धान्त आगे प्रतिपक्षियों को विवर्तवाद के समान उचित सत्तर दे कर और मी इट, स्पष्ट था तर्कटिष्ट से निःसन्देह किये गये हैं। इसके आगे अभी तक न कोई बढ़ा है और न बढ़ने की विशेष आशा ही की जा सकती है।

अध्यात्म-प्रकरण समाप्त हुआ । अब आगे चलने के पहले 'केसरी' की चाल के अनुसार उस मार्ग का कुंछ निरीक्षण हो जाना चाहिये, कि जो यहाँ तक चल आये हैं। कारण यह है, कि यदि इस प्रकार सिंहावलोकन न किया जाएँ, तो विषयानुसन्धान के चूक जाने से संभव है, कि और किसी अन्य मार्ग में सन्वार होने लगे। ग्रन्थारंम में पाँठकों का विषय में प्रवेश कराके कर्मनिज्ञासा का संक्षित स्वरूप वतलाया है; और तीसरें प्रकरण में यह दिखलाया है, कि कर्मयोगशास्त्र ही गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है; अनन्तर चौथ, पाँचवें और छठें प्रकरण में सुखदु:ख-विवेकपूर्वक यह बतलाया है, कि कर्मयोगशास्त्र की आधिमीतिक उपपत्ति एकटेशीय तथा अपूर्ण है; और आधिदैविक उपपत्ति लॅगड़ी है। फिर कर्मयोग की आध्यासिक उपपत्ति बतलाने के पहले - यह जानने के लिएं, कि आत्मा किसे कहते हैं - छठे प्रकरण में पहले – क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार और आगे सातवें तथा आठवें प्रकरण में सांख्यशास्त्रान्तर्गत द्वेत के अनुसार क्षर-अक्षर विचार किया गया है। और फिर इस प्रकरण में आकर इस विपय का निरूपंण किया गया है कि आत्मा का स्वरूप क्या है ! तथा पिण्ड और ब्रह्माण्ड में दोनों ओर एक ही अमृत और निर्गुण आत्मतत्त्व किल प्रकार ओतप्रोत और निरन्तर व्यात है। इसी प्रकार यहाँ यह भी निश्चित किया गया है, कि ऐसा समनुद्धियोग प्राप्त करके ( कि सब प्राणियों में एक ही आत्मा है ) उसे सदैव जाग्रत रखना ही आत्मग्रान की और आत्मग्रख की पराकाश है। और फिर यह बतलाया गया है, कि अपनी बुद्धि को इस प्रकार ग्रुद्ध आत्मनिया अवस्था में पहुँचा देने में ही मनुष्य का मनुष्यत्व अर्थात् नरदेह की सार्यकता या मनुष्य का परम पुरुषार्थ है। इस प्रकार मनुष्यजाति के आध्यारिमक परमसाध्य का निर्णय हो जानेपर कर्मयोगशास्त्र के इस मुख्य प्रश्न का भी निर्णय आप-ही-आप हो जाता है, कि संसार में हमें प्रतिदिन जो व्यवहार करने पड़ते है, वे किस नीति से किये जाएँ ? अथवा जिस 'गुद्धबुद्धि से उन सासारिक व्यवहारों को करना चाहिये, उसका यथार्थ स्वरूप क्या है ! क्योंकि अब यह बतलाने की आवश्यकता नहीं, कि ये सोर व्यवहार उसी रीति से किये जाने चाहिये, कि जिससे वे परिणाम में 'ब्रह्मात्मैक्यरूप समबुद्धि' के पोपक या अविरोधी हों। भगवद्गीता में कर्मयोग के इसी

आध्यातिमक तस्व का उपदेश अर्जुन को किया गया है । परन्तु कर्मयोग का प्रतिपादन केवल इतने ही से पूरा नहीं होता । क्योंकि कुछ लोगों का कहना है, कि नामरूपात्मक मुष्टि के व्यवहार आत्मज्ञान के विच्छ हैं । अत्यव ज्ञानी पुष्प उनकी लोड़ दें । और यदि यही वात सत्य हो, तो संसार के सार व्यवहार त्याच्य समझे जाएँगे; और फिर कर्म-अकर्म-शास्त्र मी निरर्थक हो जाएगा । अतएव इस विषय का निर्णय करने के लिए कर्म-अकर्म-शास्त्र मी निरर्थक हो जाएगा । अतएव इस विषय का निर्णय करने के लिए कर्म-अकर्म-शास्त्र मी निरर्थक हो जाएगा । अतएव इस विषय का निर्णय करने के लिए कर्म-अक्ते हैं ! और उनका परिणाम क्या होता है ! अयवा बुद्धि की शुद्धता होने पर व्यवहार अर्थात् कर्म क्यों करना चाहिये । मगवद्गीता में ऐसा विचार किया मी गया है । संन्यासमार्गवाले लोगों को इन प्रभों का कुछ मी महत्त्व नहीं जान पड़ता । अतएव ज्योंहि मगवद्गीता का वेदान्त या मिक का निरूपण समात हुआ, त्योंही प्रायः वे लोग अपनी पोथी समेटने लग जाते हैं । परन्तु ऐसा करना हमारे मत से गीता के मुख्य उद्देश्य की लोर ही दुर्ल्ख करना है । अतएव अत्र आगे कम से इस वात का विचार किया जाएगा, कि भगवद्गीता में उपर्युक्त प्रभों के क्या उत्तर दिये गये हैं ।

# दसवाँ प्रकरण

# कर्मविपाक और आत्मस्वातन्त्र्य

कर्मणा बध्यते जन्तुर्विद्यया तु प्रमुच्यते। \*
-- महामारत, शांति २४०. ७

श्रुविप यज्ञ विद्वान्त अन्त में सच है, कि इस संवार में जो कुछ है, वह परव्रहा ही है; परव्रक्ष को छोड़ कर अन्य कुछ नहीं है; तथापि मनुष्य की इन्द्रियों को गोचर होनेवाटी दृष्य सृष्टि के पदायों का अध्यातमशास्त्र की चलनी में दब हम संशोधन करने ल्याते है, तब उनके नित्य-अनित्यरूपी हो विमाग या समह हो जाते हैं। एक तो उन पटायों का नामरूपात्मक दृश्य है, जो इन्द्रियों को प्रत्यक्ष टीख पड़ता है; परन्तु हमेशा बटलनेवाला होने के कारण अनित्य है। और दसरा परमात्मतत्त्व है, जो नामरूपों से आच्छाटित होने के कारण अटटय, परन्तु नित्य है। यह सच है, कि रसायनशास्त्र में निस प्रकार सत्र पटायों का पृथक्करण करके उनके घटकद्रन्य अलग अलग निकाल लिए जाते हैं, उसी प्रकार ये दो विमाग ऑखों के सामने पृथक् पृथक् नहीं रखे जा सक्ते । परन्तु ज्ञानदृष्टि से उन दोनों को अल्या करके शास्त्रीय उपपादन के सुमीते के लिए उनको ऋमग्रः 'ब्रह्म' और 'माया' तथा कमी कमी 'महासृष्टि' और 'मायासृष्टि' नाम दिया जाता है। तथापि रमरण रहे, कि द्रहा मुल से ही नित्य और सल है। इस कारण उसके साथ मृष्टि शब्द ऐसे अवसर पर अनुप्रासार्य लगा रहता है; और 'ब्रह्मपृष्टि' शब्द से यह मतल्य नहीं है कि ब्रह्म को किसी ने उत्पन्न किया है। इन दो सृष्टियों में से दिखाल आदि नामरूपों से अमयादित, अनाढि, नित्य, अविनाशी, अमृत, स्वतन्त्र और सारी दृश्य सृष्टि के क्षिए आघारभृत हो कर उनके भीतर रहनेवाली ब्रह्मसृष्टि में ज्ञानचक्ष से सङ्घार करके भारमा के शुद्ध स्वरूप अथवा अपने परम साध्य का विचार पिछ्छे प्रकरण में किया गया । और सच पृष्टिये तो शुद्ध अध्यात्मशास्त्र वहीं समाप्त हो गया । परन्तु, मनुष्य भी आत्मा यद्यपि आदि में ब्रह्मसृष्टि का है, तथापि दृश्य सुष्टि की अन्य बलुओं की तरह वह मी नामरूपात्मक देहेन्द्रियों से आच्छादित है; और ये देहेन्द्रिय आदिक नामरूप विनाशी हैं। इसिटए प्रत्येक मनुष्य की यह स्वाभाविक इच्छा होती है, कि इनसे छूट छर अमृतत्व फेरी प्राप्त करूं ? और, इस इच्छा की पूर्ति के लिए मनुष्य को व्यवहार में कैसे चलना चाहिये ? - कर्मयोगशास्त्र के इस विषय का विचार करने के लिए कर्म के कायडों से बंधी हुई अनित्य मायास्तिष्ट के दैती प्रदेश में ही अन हमें आना चाहिये! पिण्ड और ब्रह्माण्ड टोनों मूल में यदि एक ही नित्य और स्वतन्त्र आत्मा है, तो

<sup>\* &</sup>quot;कर्म से प्राणी बाँचा जाता है: और विद्या से उसका छुटकारा हो जाता है।"

अत्र सहज ही प्रश्न होता है, कि पिण्ड के आत्मा को ब्रह्माण्ड के आत्मा की पहचान हो जाने में कौन-सी अड़चन रहती है ? और वह दूर कैसे हो ? इस प्रश्न को हलः करने के लिए नामरूपों का विवेचन करना आवश्यक होता है। क्योंकि वेडान्त की दृष्टि से सब पदार्थों के दो वर्ग होते हैं: एक आत्मा अथवा परमात्मा; और दूसरा उसके अपर का नामरूपों का आवरण। इसलिए नामरूपात्मक आवरण के सिवा अव अन्य कुछ भी शेप नहीं रहता। वेदान्तशास्त्र का मत है, कि नामरूप का यह आवरण किसी जगह घना, तो किसी जगह विरल होने के कारण दृश्य सृष्टि के पटार्थों में सचेतन और अचेतन; तथा सचेतन में भी पशु, पक्षी, मनुष्य, देव, गन्धर्व और राक्षम इत्यादि मेद हो जाते हैं। यह नहीं, कि आत्मरूपी ब्रह्म किसी स्थान में न हो। वह भी जगह है - वह पत्थर में है और मनुष्य में भी है। परन्तु जिस प्रकार दीपक एक होने पर भी किसी लोहे के बक्स में अथवा न्यूनाधिक स्वच्छ कॉच की लालटेन में उसके रखने से अन्तर पड़ता है, उसी प्रकार आत्मतत्त्व सर्वत्र एक ही होने पर भी उसके ऊपर के कोश - अर्थात् नामरूपात्मक आवरण के तारतम्य भेद से अचेतन और सचेतन जैसे मेद हो जाया करते हैं। और तो क्या ? इसका भी कारण वही है, कि सचेतन में मनुष्यों पशुओं को ज्ञान संपादन करने का एक समान ही सामर्थ्य क्यों नहीं होता। आत्मा सर्वत्र एक ही है सही: परन्त वह आदि से ही निर्गुण और उदासीन होने के कारण मन, बुद्धि इत्यादि नामरूपात्मक साधनों के विना स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता; और वे साधन मनुष्ययोनि को छोड अन्य किसी भी योनि में उसे पूर्णतया प्राप्त नहीं होते। इसलिए मनुष्यजन्म सब में श्रेष्ठ कहा गया। इस श्रेष्ठ जन्म में आने पर आत्मा के नामरूपात्मक आवरण के स्थल और सूक्ष, हो मेट होते हैं। इनमें से स्थल आवरण मनुष्य की स्थलडेह ही है, कि जो गुक्त, शोणित आदि से बनी है। गुक्त से आगे चल कर हायु, अस्थि और मजा: तथा शोणित अर्थात् रक्त से त्वचा, मांस और केश उत्पन्न होते हैं – ऐसा समझ कर इन सब को बेदान्ती 'अन्नमय कोश 'कहते हैं। इस स्थूलकोश को छोड कर हम यह देखने लगते है, कि इसके अन्दर क्या है ? तब क्रमशः वायुरूपी प्राण अर्थात ' भाणमय कोश ', मन अर्थात ' मनोमय कोश ', बुद्धि अर्थात् ' ज्ञानमय कोश: ' और अन्त में 'आनन्दमय कोरा' मिलता है। आतमा इससे भी परे है। इसलिए तैत्तिरीयोपनिपद् में अन्नमय कोश से आगे बढ़ते अन्त में आनन्दमय कोश बतला कर वरुण ने भृगु को आत्मस्वरूप की पहचान करा दी है (तै. २. १~५; ३. २-६)। इन सब कोशों में से स्थूलरेह का कोश छोड़ बाकी रहे हुए प्राणाटि कोशों, स्थ्म इन्द्रियों और पञ्चतन्मात्राओं को वेदान्ती 'लिंग' अथवा सूक्ष्म शारीर कहते है। वे लोग, 'एक ही आत्मा को भिन्न मिन्न योनियों में जन्म कैसे प्राप्त होता है ?'-इसकी उपपत्ति, सांख्यशास्त्र की तरह बुद्धि के अनेक 'भाव' मान कर नहीं लगाते: किन्तु इस विपय मे उनका यह सिद्धान्त है, कि यह सब कर्मविपाक का अथवा कर्म के फलों का परिणाम है। गीता में, वेदान्तस्त्रों में और उपनिपदों में स्पष्ट कहा है, कि यह कम लिंगशरीर के आश्रय से अर्थात् आधार से रहा करता है; और जन आहाम स्यूल्डेह छोड़कर जाने लगता है, तब यह कम भी, लिंगशरीर द्वारा उसके साथ जा कर वार वार उसकी मिल भिल्न जन्म होने के लिए वाध्य करता है। इसलिए नामरूपात्मक जन्ममरण के चक्कर से खूट कर नित्य परव्रहारूपी होने में अथवा मोध की प्राप्ति में पिण्ड के आहमा को जो अड़चन हुआ करती है, उसका विचार करते समय लिंगशरीर और कम होनों का भी विचार करना पड़ता है। इनमें से लिंगशरीर का संख्य और वेदान्त होनों हिएयों से पहले ही विचार किया जा जुका है। इसलिए यहाँ किर उसकी चर्चा नहीं की जाती। इस प्रकरण में थिक इसी बात का विचेचन किया गया है, कि जिस कम के कारण आहमा को ब्रह्मज़न नहीं ते हुए अनेक जन्मों के चक्कर में पड़ना होता है, उस कम का स्वरूप क्या है! और उससे खूट कर आहमा को अमृतस्व प्राप्त होने के लिए मनुष्य को उस संसार में कैसे चलना चाहिये!

सिंह के आरंभकाल में अन्यक्त और निर्मण परव्रहा जिस देशकाल आहि नामरूपात्मक सगुण शक्ति से न्यक्त, अर्थात् दृश्यमुष्टिरूप हुआ-सा दीख पड्ता है, उसी को वेदान्तशास्त्र में 'माया' कहते हैं (गी. ७. २४. २५ ); और उसी में कर्म का भी समावेश होता ह (वृ. १.६.१) ! किंत्रहुना यह भी कहा जा सकता है, कि 'माया' और 'कर्म' दोनों समानार्थक है। क्योंकि पहले कुछ-न-कुछ कर्म अर्थात व्यापार हुए बिना अव्यक्त का व्यक्त होना अथवा निर्मण का समुण होना संभव नहीं। इसलिए पहले यह कह कर, कि में अपनी माया से प्रकृति में उत्पन्न होता हूँ (गी. ४.६); फिर आगे आठवें अध्याय में गीता में ही कर्म का यह लक्षण दिया है, कि 'अक्षर परव्रहा से पञ्चमहाभृतादि विविध सृष्टि निर्माण होने की जो किया है, वहीं कर्म है ' (गी. ८.३)। कर्म कहते हैं व्यापार अथवा किया की। फिर वह मनुष्यकृत हो, सृष्टि के अन्य पदार्थों की किया हो अथवा मूल सृष्टि के उत्पन्न होने की ही हो। इतना व्यापक अर्थ इस जगह विवक्षित है। परन्तु कर्म कोई हो; उसका परिणाम सटैव केवल इतना ही होता है, कि एक प्रकार का नामरूप बदल कर उसकी जगह दूसरा नामरूप उत्पन्न किया जाय। क्योंकि इन नामरूपों से आच्छादित मुलद्रस्य कभी नहीं बदलता – यह सदा एक-सा ही रहता है। उदाहरणार्थ, बुनने की किया से 'स्त' यह नाम बदल कर उसी द्रन्य को 'बस्त्र' नाम मिल जाता है; और कुम्हार के न्यापार से 'मिट्टी' नाम के स्थान में 'घट' प्राप्त हो जाता है। इसलिए माया की व्याख्या देते समय कर्म को न ले कर नाम और रूप को ही कमी कमी माया कहते हैं। तथापि कर्म का बन स्वतन्त्र विचार करना पड़ता है, तत्र यह कहने का समय आता है, कि कर्मस्वरूप और मायास्वरूप एक ही हैं। इसिलए आरंभ ही में यह फह देना अधिक सुभीतें की बात होगी, कि माया, नामरूप और कर्म ये तीनों मूल में एकस्वरूप

ही हैं | हाँ: उसमें भी यह विशिष्टार्थक सक्ष्म भेट किया जा सकता है. कि माया एक सामान्य शब्द है: और उसी के दिखावे की नामरूप तथा न्यापार की कर्म कहते है। पर साधारणतया यह मेट टिखलाने की आवश्यकता नहीं होती। इसी लिए तीनों शब्दों का बहुचा समान अर्थ में ही प्रयोग किया जाता है। परब्रह्म के एक माया पर विनाशी माया का जो आच्छाटन (अथवा उपाधि = ऊपर का उदौना ) हमारी ऑखों को दिखता है, उसी को सांस्यशास्त्र में 'त्रिगुणात्मक प्रकृति ' कहा गया है । सांख्यबाटी पुरुप और प्रकृति टोनों तन्त्रों को स्वयंम् , स्वतन्त्र और अनादि मानते हैं; परन्तु माया, नामरूप अथवा कर्म, धण धण में बडलते रहते हैं। इसलिए उनको नित्य और अविकारी परव्रहा की योग्यता का - अर्थात स्वयंभ और स्वतन्त्र माननां न्यायदृष्टि से अनुचित है। क्योंकि नित्य और अनित्य ये दोनों कल्पनाएँ परस्परविरुद्ध हैं; और इसलिए दोनों का अस्तित्व एक ही काल में माना नहीं जा सकता। इसलिए वेटान्तियों ने यह किन्तु निश्चित किया है, कि विनाशी प्रकृति अथवा कर्मात्मक माया स्वतन्त्र नहीं है; एक, नित्य, सर्वव्यापी और निर्गुण परब्रह्म में ही मनुष्य की दुर्बल इन्द्रियों को सगुण माया का दिखावा दीख पहता है। परन्तु केवल इतना ही कह देने से काम नहीं चल जाता, कि माया परतन्त्र है: और परब्रह्म में ही यह दृश्य दिखाई देता है । गुणपरिणाम से न सही; तो विवर्तवाद से निर्मुण और नित्य ब्रह्म में विनाशी समुण नामरूपों का – अर्थात् माया का दृश्य दिखाना चाहे संभव हो । तथापि यहाँ एक और प्रश्न उपस्थित होता है, कि मनुष्य की इन्द्रियों को टीखनेवाला यह सगण दृश्य निर्भुण परव्रहा में पहले पहल किस कम से. कव और क्यों टीखने लगा ? अथवा यही अर्थ व्यावहारिक भाषा में इस प्रकार कहा जा सकता है, कि नित्य और चिद्रूपी परमेश्वर ने नामरूपात्मक, विनाशी और जहत्तृष्टि कन और क्यों उत्पन्न की ? परन्तु ऋषेट के नासदीय स्क में जैसा कि वर्णन किया गया है, यह विषय मनुष्य के ही लिए नहीं; किन्तु देवताओं के लिए और वेटों के लिए भी अगम्य है (ऋ, १०, १२९; तै. ब्रा. २. ८. ९)। इसलिए उक्त प्रश्न का इससे अधिक और कुछ उत्तर नहीं दिया जा सकता, कि 'शनदृष्टि से निश्चित किये हुए निर्गुण परव्रहा की ही यह एक अतर्क्य लीला है ' (वे. स्. २. १. ३३ )। अतएव इतना मान कर ही आगे चलना पड़ता है, कि जब से हम देखते आये, तब से निर्मुण ब्रह्म के साथ ही नामरूपात्मक विनाशी कर्म अथवा सगण माया हमें हगोचर होती आई है। इसीलिए वेदान्तसूत्र में कहा है, कि मायात्मक कर्म अनादि है (वे. स. २. १. ३५-३७); और भगवदीता में भी भगवान ने पहले यह वर्णन करके. कि प्रकृति स्वतन्त्र नहीं है - ' मेरी ही माया है ' ( गी. ७. १४ ); - फिर आगे कहा है, कि प्रकृति अर्थात् माया, और पुरुष, दोनी 'अनादि' हैं (गी. १३. १९)। इसी तरह श्रीशंकराचार्य ने अपने माध्य में माया का व्यवण देते हुए कहा है. कि " सर्वजेश्वरस्याऽऽत्मभते इवाऽविद्याकरिपते नामरूपे तत्त्वान्य- त्वाम्यामनिर्वचनीये संसारप्रपञ्चवीचभृते सर्वज्ञस्येश्वरस्य 'माया' 'शक्तिः' 'प्रकृति' रिति च श्रुतिरमृत्योरभिलप्येते " (वे. स्. शा. मा. २. १. १४)। इसका मावार्थ यह है - '(इन्द्रियों के) अज्ञान से मुख्यहा में फल्पित किये हुए नामरूप को ही श्रति भीर स्मृतिग्रन्थों में सर्वज्ञ ईश्वर की 'माया', शक्ति' अथया 'प्रकृति' कहते हैं। ये नामरूप सर्वज्ञ परमेश्वर के आत्मभूत-से जान पड़ते हैं । परन्तु इनके जड़ होने के कारण यह नहीं कहा जा सकता, कि ये परव्रहा से भिन्न है या अभिन्न ( तत्त्वान्यत्व )? और यही जड़ सृष्टि ( दृश्य ) के विस्तार के मूल है; ' और ' इस माया के योग से ही ये ही सुष्टि परमेश्वरनिर्मित दीख पड़ती है। इस कारण यह माया चोह विनाशी हो; तथापि दृश्य मुष्टि की उत्पत्ति के लिए आवश्यक और अत्यन्त उपयुक्त है; तथा इसी को उपनिपरों में अन्यक्त, आकारा, अक्षर इत्यारि नाम रिये गये हैं? (बे. स. शां. भा. १. ४. ३)। इससे टील पहेगा, कि चित्मय (पुरुष) और अ-चेतन माया ( प्रकृति ) इन दोनों तत्त्वों को साख्यवाडी स्वयंभू, स्वतन्त्र और अनाडि मानते हैं। पर माया का अनादित्व यद्यपि वेदान्ती एक तरह से स्वीकार करते हैं, तथापि यह उन्हें मान्य नहीं, कि माया स्वयंभू और स्वतन्त्र है। और इसी कारण संसारात्मक माया का वृक्षरूप से वर्णन करते समय गीता (१५.३) में कहा गया है. कि 'न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चार्टिन च संप्रतिष्ठा ' – इस संसार-वृक्ष का रूप अन्त, आदि मूल अथवा होर नहीं मिलता। इसी प्रकार तीसरे अध्याय में जो ऐसे वर्णन हैं, कि कि प्रसीद्भवं विदि ' (३.१५) - ब्रह्म से कर्म उत्पन्न हुआ। 'यजः कर्मसमुद्भवः' (३.१४) – यज्ञ मी कर्म से ही उत्पन्न होता है। अथवा ' सहयज्ञाः प्रजाः सुपूर्वा ' ( ३. १० ) – ब्रह्मदेव ने प्रजा ( सुप्टि ), यज्ञ ( कर्म ) दोनों को साथ ही निर्माण किया। इन सब का तात्पर्य भी यही है. कि ' कर्म अथवा कर्मरूपी यज और सृष्टि अर्थात प्रजा, ये सब साथ ही उत्पन्न हुई है। ' फिर चाहे इस सिंध को प्रत्यक्ष ब्रह्मदेव से निर्मित हुई कहो अथवा मीमांसकों की नाई यह कहो, कि उस ब्रह्मदेव ने नित्य वेद-शब्दों से उसकी बनाया - अर्थ दोनों का एक ही है (म. मा. ञां. २३१; मनु. १. २१)। साराश, दृष्य सृष्टि का 'निर्माण होने के समय मल निर्मण ब्रह्म में जो व्यापार टीख पड़ता है; वही कर्म है। इस व्यापार को ही नामरूपात्मक माया कहा गया है; और मुलकर्म से ही सूर्यचन्द्र आदि सुष्टि के सब पढायों के न्यापार आगे परंपरा से उत्पन्न हुए हैं ( हु. ३. ८. ९ )। जानी पुरुषों ने अपनी बुद्धि से निश्चित किया है, कि संसार के सारे व्यापार का मूलभूत नो यह सृष्ट्युत्पत्तिका का कर्म अथवा माया है, सो ब्रह्म की ही कोई न कोई अतर्क्य लीखा हैं. स्वतन्त्र वस्तु नहीं परन्तु ज्ञानी पुरुषों की गति यहाँ पर कृष्ठित हो जाती है

<sup>\*&</sup>quot;What belongs to mere appearance is necessarily subordinated by reason to the nature of the thing in itself. "Kant's Metaphysic of Morals (Abbot's trans. in Kant's Theory of Ethics, p. 81).

इसलिए इस बात का पता नहीं त्याता, कि यह लीला, नामरूप अथवा मायात्मक कर्म 'कव' उत्पन्न हुआ ? अतः केवल कर्मपृष्टि का ही विचार जब करना होता है, तब इस परतन्त्र और विनाशी माया की तथा माया के साथ ही तदङ्गभूत कर्म को भी वेदान्तशास्त्र में अनादि कहा करते हैं (वे. स्. २. १. ३५)। त्मरण रहे, कि जैसा सांख्यवादी कहते हैं, उस प्रकार अनादि का यह मतलब नहीं है, कि माया मूल में ही परमेश्वर की बरावरी की, निरारंभ और त्वतन्त्र है – परन्तु यहाँ अनादि शब्द का यह अर्थ विवक्षित है, कि वह दुर्जेयारंम है – अर्थात् उसका आदि (आरंम) मालम नहीं होता।

यद्यपि हमें इस बात का पता नहीं लगता, कि चिट्टप कर्मात्मक अर्थात् इत्यमुष्टिरुप कव और क्यों होने लगा ? तथापि इस मायात्मक कर्म के अगले सव न्यापारों के नियम निश्चित है; और उनमें से बहुतेरे नियमों को हम निश्चित रूप से जान भी सकते हैं। आठवें प्रकरण में सांख्यशास्त्र के अनुसार इस बात का विवेचन किया गया है, कि मूल्पकृति से अर्थात् अनादि मायात्मक कर्म से ही आगे चल कर चृष्टि के नामरूपात्मक विविध पदार्थ किस कम से निर्मित हुए ? और वहीं आधुनिक आधिमौतिक शास्त्र के सिद्धान्त भी तुल्ना के लिये बतलाये गये हैं। यह सच है, कि वेदान्तशास्त्र प्रकृति को परब्रहा की तरह स्वयंभू नहीं मानता; परन्तु प्रकृति के अगले विस्तार का कम जो सांख्यशास्त्र में कहा गया है, वही वेदान्त को भी मान्य है। इसलिए यहाँ उसकी पुनक्तिः नहीं की बाती। कर्मात्मक मूलप्रकृति से विश्व की उत्पत्ति का जो कम पहले बतलाया गया है, उसमें उन सामान्य नियमों का कुछ मी विचार नहीं हुआ, कि जिनके अनुसार मनुष्य की कर्मफल मोगने पड़ते हैं। इसिल्प अब उन नियमों का विवेचन करना आवश्यक है। इसी को 'कर्मविपाक' कहते हैं। इस कर्मविपाक का पहला नियम यह है, कि जहाँ एक बार कर्म का आरंभ हुआ, फिर उसका व्यापार आगे बराबर अखण्ड जारी रहता है: और जब ब्रह्म का दिन समाप्त होने पर सृष्टि का संहार होता है, तब भी यह कर्म बीजरूप से बना रहता है। एवं फिर जब सुष्टि का आरंभ होने लगता है, तब उसी कर्मबीज से फिर पूर्ववत् अक्टर फूटने लगते हैं। महाभारत का कथन है, कि -

वेषां ये यानि कर्माणि प्राक्सप्टयां प्रतिपेदिरे । तान्येव प्रतिपद्यन्ते सुज्यमानाः पुनः पुनः ॥

अर्थात् 'पूर्व की षृष्टि में प्रत्येक प्राणी ने वो वो कर्म किये होंगे, ठीक वे ही कर्म उसे (चाहे उसकी इच्छा हो या न हो) कित यथापूर्व प्राप्त होते रहते हैं ' (रेखो म. मा. शां २६१. ४८. ४९ और गी. ८. १८ तथा १९)। गीता (४. १७) में कहा है, कि कर्मणो गहनागितः ' – कर्म की गीत कठिन है। इतना ही नहीं; किन्छ कर्म का बन्धन भी वड़ा कठिन है। कर्म किसी से भी नहीं छूट सकता। वायु कर्म से ही चलती है; सूर्यचन्द्राटिक कर्म से ही श्वमा करते हैं; और ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि

संगुण देवता भी कर्मों में ही वैंधे हुए हैं। इन्द्र आदिकों का क्या पूछना है ! संगुण का अर्थ है नामरूपात्मक: और नामरूपात्मक का अर्थ है कर्म या कर्म का परिणाम। जब कि यही बतलाया नहीं जा सकता, कि मायात्मक कर्म आरंभ में कैसे उत्पन्न हुआ; तब यह कैसे बतलाया जाएँ, कि तदंगभूत मनुष्य इस कर्मचक में पहले पहल कैसे फूँस गया ? परन्त किसी भी रीति से क्यों न हो: जब वह एक बार कर्मकथन में पड़ चुका, तब फिर आगे चल कर उसकी एक नामरूपात्मक देह का नाश होने पर कर्म के परिणाम के कारण उसे इस सृष्टि में मिन्न मिन रूपों का मिलना कभी नहीं छटता । क्योंकि भाष्ट्रिक आधिभीतिकशास्त्रकारों ने भी अब यह निश्चित किया हैं . कि कर्मशक्ति का कमी भी नाश नहीं होता। किन्तु जो शक्ति आज किसी एक नामरूप से दीख पड़ती है, वहीं शक्ति उस नामरूप के नाश होने पर दूसरे नानारूप से प्रकट हो जाती है। और जब कि किसी एक नामरूप के नाश होने पर उसकी भिन्न मिन्न नामरूप प्राप्त हुआ ही करते हैं, तब यह भी नहीं माना जा सकता, कि ये भिन्न भिन्न नामरूप निर्जीय ही होंगे: अथवा ये भिन्न प्रकार के हो ही नहीं एकते। • अध्यात्महिष्ट से इस नामरूपात्मक परंपरा को ही जन्ममरण का चक्र या संसार कहते हैं। और इन नामरूपों की आधारमृत शक्ति को समष्टिरूप से ब्रह्म ओर व्यष्टि-रूप से जीवातमा कहा करते हैं। वस्तुतः देखने से यह विदित होगा, कि यह आत्मा न तो जन्म धारण करता है: और न मरता ही है। अर्थात् यह नित्य और खायी है। परन्तु कर्मबन्धन में पह जाने के कारण एक नामरूप के नाश हो जाने पर उसी को दूसरे नामरूपों का प्राप्त होना टल नहीं सकता । आज का कर्म कल मोगना पढ़ता है; और कल का परसों। इतना ही नहीं; किन्तु इस जन्म में जो कुछ किया जाय. उसे अगले जन्म में भोगना पहता है। इह तरह यह मनचक सदैव चलता रहता है। मनुस्मृति तथा महाभारत ( मनु. ४. १७३; म. मा. आ. ८०. ३ ) में तो कहा गया है. कि इन कर्मफलों को न केवल हमें, किन्तु कभी कभी हमारी नामरूपात्मक देह से उत्पन्न हुए हमारे लहको और नातियों तक को भी भोगना पहता है। शांति-पर्व में मीक्म युधिष्ठिर से कहते है :--

<sup>\*</sup> यह बात नहीं, कि उनर्जन्म की इस करपना को फेवल हिन्दुधर्म ने या फेवल आसितन्वादियों ने ही माना हो। यथिप बोद्ध लोग आत्मा को नहीं मानते, तथिप वैदिक धर्म विणित उनर्जम्म की करपना को उन्होंने अपने धर्म में पूर्ण रीति से स्थान दिया है, और बीसवीं शताब्दी में 'परमेश्वर मर गया ' कहनेवाले पक्के निरिश्वरदादी जर्मन पण्टित निराहों ने भी उनर्जन्मवाद को स्वीकार किया है। उसने लिखा है, कि कर्म-शिक के जो हमेशा स्थानतर हुआ करते है, वे मर्यादित है तथा काल अनन्त है। इसलिए कहना पड़ता है, कि एक बार जो नामस्य हो छुकें हैं, वही किर आगे यथापूर्व कभी न कभी अवह्य उत्पन्न होते ही हैं, और इसी से कर्म का चक्र अर्थात् बन्धन केवल आधिगीतिक दृष्टि से ही सिद्ध हो जाता है। उसने यह भी लिखा है, कि यह करपना या उपपत्ति मुद्दे अपनी स्कृति से मालूम हुई है! Nietzsche's Eternal Recurrence (Complete Works, Engl. Trans. Vol. XVI. pp. 235–256).

## पापं कर्म कृतं किञ्चिद्यदि तन्मिनं दश्यते । नृपते तस्य पुत्रेषु पौत्रेय्वपि च नप्तृषु ॥

अर्थात् ' हे राजा ! चाहे किसी आदमी को उसके पापकमों का फल उस समय मिलता हुआ न दीख पहे, तथापि वह उसे ही नहीं, किन्तु उसके पुत्रों, पौत्रों ओर प्रपौत्रों \_तक मोगना पड़ता है ' (१२९. २१)। हम छोग प्रत्यक्ष देखा करते हैं. कि कोई कोई रोग वंशपरंपरा से प्रचलित रहते हैं। इसी तरह कोई जन्म से ही टिटी होता है; और कोई वैभवपूर्ण राजकुरु में उत्पन्न होता है। इन सत्र वातों की उपपत्ति केवल कर्मवाट से ही लगाई जा सकती है। और बहुतों का मत है, कि यही कर्मवाद की सचाई का प्रमाण है। कर्म का यह चक्र जब एक बार आरंभ हो जाता है, तत्र उसे फिर परमेश्वर मी नहीं रोक सकता। यदि इस दृष्टि देखे, कि सारी पुष्टि परमेश्वर की इच्छा से ही चल रही है; तो कहना होगा, कि कर्मफल का टेनेवाला परमेश्वर से भिन्न कोई दूसरा नहीं हो सकता (वे. सू. ३. २. ३८; की. ३.८)। भौर इसीलिए मगवान ने कहाँ है, कि 'लमते च ततः कामान् मयैव विहितान् हि तान्' (गी. ७. २२) - मै जिसका निश्चय कर दिया करता हूँ, वही इच्छित ' फल मनुष्य को मिलता है। परन्तु कर्मफल को निश्चित कर देने का काम यद्यपि ईश्वर का है, तथापि वेदान्तशास्त्र का यह विद्धान्त है, कि वे फल हर एक के खरे-खोटे कमों की अर्थात् कर्म-अकर्म की योग्यता के अनुरूप ही निश्चित किये जाते हैं। इसीटिएं परमेश्वर इस संबन्ध में वस्तुतः उदासीन ही है। अर्थात् यदि मनुष्यों में मले-बुरे का भेड हो जाता है, तो उसके लिए परमेश्वर वैपन्य (विपमनुद्धि) और नेर्घृण्य (निर्दयता) टोपॉ को पात्र नहीं होता (वे. सू. २. १. ३४)। इसी आशय को लेकर गीता में कहा है, कि 'समोऽहं सर्वभूतेषु' (९.२९) अर्थात् ईश्वर सब के लिए सम है: अथवा ~

# नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः॥

'परमेश्वर न तो किसी के पाप को टेता है, न पुण्य को। कर्म या माया के स्वभाव का चक्र जल रहा है; जिससे प्राणिमात्र को अपने अपने कर्मानुसार सुखदुःख मोगने पड़त है, (गी: ५: १४, १५)! सारांश, यद्यपि मानवी बुद्धि से इस बात का पता नहीं लगता, कि परमेश्वर की इच्छा से संसार में कर्म का आरंभ कब हुआ और तदंगभूत मनुष्य कर्म के बन्धन में पहले कैसे फॅस गया १ तथापि जब हम देखते हैं, कि कर्म के भविष्य परिणाम या फल केबल कर्म के नियमों से ही उत्पन्न हुआ करते हैं: तब हम अपनी बुद्धि से इतना तो अवस्य निश्चय कर सकते हैं, कि संसार के आरंभ से प्रत्येक प्राणी नामरूपात्मक अनादि कर्म की केंद्र में बँध-सा गया है। कर्मणा वश्यते जन्तुः' — ऐसा जो इस प्रकरण के आरंभ में ही बच्चन दिया हुआ है, उसका अर्थ भी यही है।

इस अनादि कर्मप्रवाह के और भी दूसरे अनेक नाम हैं। जैसे संसार, प्रकृति माया, दृश्य सृष्टि, सृष्टि के कायदे या नियम इत्यादि । क्योंकि सृष्टिशास्त्र के नियम नामरूपों में होनेवाले परिवर्तनों के ही नियम है। और यदि इस दृष्टि से देखें. तो सब आदिमीतिक शास्त्र नामरूपात्मक माया के प्रपंच में ही आ जाते है। इस माया के नियम तथा वन्धन सुदृढ़ एवं सर्वव्यापी हैं। इलीलिए हेकेल जैसे आधिमौतिक-शास्त्रश - जो इस नामरूपात्मक माया किया दृश्य सृष्टि के मूल में अथवा उससे परे-किसी नित्यतत्त्व का होना नहीं मानते: उन छोगों ने सिद्धान्त किया है. कि यह स्रष्टि-चक्र मनुष्य की जिधर दकेलता है, उधर ही उसे जाना पडता है। इन पण्डितों का कथन है, कि प्रत्येक मनुष्य को जो ऐसा मालूम होता रहता है, कि नामरूपात्मक विनाशी स्वरूप से हमारी मुक्ति होनी चाहिये; अथवा अमुक काम करने से हम अमृतत्व मिलेगा - यह सब केवल भ्रम है। आत्मा या परमात्मा कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है: और अमृतत्व भी झुठ है। इतना ही नहीं: फिन्तु इस संसार में कोई भी मनुष्य अपनी इच्छा से कुछ काम करने को स्वतन्त्र नहीं है। मनुष्य आज जो कुछ कार्य करता है, वह पूर्वकाल में फिये गये स्वयं उसके या उसके पूर्वजों के कर्मों का परिणाम है। इससे उक्त कार्य का करना या न करना भी उसकी इच्छा पर कभी अव--लंबित नहीं हो सकता। उदाहरणार्थ, किसी की एक-आध उत्तम वस्तु को देख कर ्पूर्वकर्मी से अथवा वंशपरंपरागत संस्कारों से उसे चुरा हेने की बुद्धि कई होगों के मन में इच्छा न रहने पर भी उत्पन्न हो जाती है; और व उस वस्तु की चुरा हेने के लिए प्रदृत्त हो जाते हैं। अर्थात् इन आधिमीतिक पण्डितों के मत का सारांश यही है, कि गीता में जो यह तत्त्व बतलाया गया है, कि 'अनिच्छन् अपि बाप्णेंय बलादिव नियोजितः ' (गी. ३. ३६) इच्छा न होने पर भी मनुष्य पाप करता है ! - यही सभी जगह एक-समान उपयोगी है। उसके लिए एक भी अपवाद नहीं है: और इससे बचने का भी कोई उपाय नहीं है। इस मत के अनुसार यदि देखा जाय, तो मानना पड़ेगा कि मनुष्य की जो बुद्धि और इच्छा आज होती है वह कल के कमों का फल है; तथा कल जो बुद्धि उत्पन्न हुई थी, वह परसों के कर्मों का फल था; और ऐसा होते होते इस कारण परंपरा का कमी अन्त ही नहीं मिलेगा; तथा यह मानना पड़ेगा, कि मनुष्य अपनी स्वतन्त्र बुद्धि से कुछ भी नहीं कर सकता। जो कुछ होता है, वह सब पूर्वकर्म अर्थात् दैव का ही फल है। क्योंकि प्राक्तनकर्म को ही होग दैव कहा करते हैं। इस प्रकार यदि किसी कर्म को करने अथवा न करने के लिए प्रनुप्य को कोई स्वतन्त्रता ही नहीं है; तो फिर यह कहना भी न्यर्थ है, कि मनुष्य को अपना आचरण अमुक रीति से सुधार लेना चाहिये; और असुक रीति से ब्रह्मात्मैक्यज्ञान प्राप्त करके अपनी बुद्धि को शुद्ध करना चाहिये। तब तो मनुष्य की वही दशा होती है, कि जो नदी के प्रवाह में बहती हुई एकडी की हो बाती है। अर्थात जिस ओर माया, प्रकृति, सृष्टिकम या कर्म का प्रवास उसे खींचेगा, उसी ओर उसे चुपचाप चले जाना चाहिये। फिर

चाहे उसमें अधोगति हो अथवा प्रगति इस पर कुछ अन्य आधिमौतिक उत्कान्ति-चादियों का कहना है, कि प्रकृति का स्वरूप स्थिर नहीं है; और नामरूप क्षण क्षण में बदला करते हैं। इसलिए जिन सृष्टिनियमों के अनुसार ये परिवर्तन होते हैं, उन्हें जानकर मनुष्य को बाह्यसृष्टि में ऐसा परिवर्तन कर लेना चाहिये, कि जो उसे हित-कारक हो। और हम देखते हैं, कि मनुष्य इसी न्याय से प्रत्यक्ष व्यवहारों में अग्नि या विद्युच्छक्ति का उपयोग अपने फायदे के लिए किया करता है। इसी तरह यह भी अनुमव की बात है, कि प्रयत्न से मनुष्यस्वभाव में थोड़ावहुत परिवर्तन अवस्य हो जाता है। परन्तु प्रस्तुत प्रश्न यह नहीं है, कि सृष्टिरचना में या मनुष्यस्वभाव में परिवर्तन होता है या नहीं ? और करना चाहिये या नहीं ? हमें तो पहले यही निश्चय करना है, कि ऐसा परिवर्तन करने की जो बुद्धि या इच्छा मनुष्य में उत्पन्न होती है. उसे रोकने या न रोकने की स्वाधीनता उस में है या नहीं। और. आधि-भौतिक शास्त्र की दृष्टि से इस बुद्धि का होना या न होना ही यदि 'बुद्धिः कर्मानु-सारिणी ' के न्याय के अनुसार प्रकृति, कर्म या सृष्टि के नियमोंसे पहले ही निश्चित हुआ रहता है, तो यही निप्पन्न होता है, कि इस आधिमीतिक शास्त्र के अनुसार किसी भी कर्म की करने या न करने के लिए मनुष्य स्वतन्त्र नहीं है। इस वाद को 'वासनास्वातन्त्र्य', 'इच्छास्वातन्त्र्य' या 'प्रशृत्तिस्वातन्त्र्य' कहते हैं । केवल कर्मविपाक अथवा केवल आधिमौतिक शास्त्र की दृष्टि से विचार किया जाय, तो अन्त में यही विद्धान्त करना पडता है. कि मनुष्य को किसी भी प्रकार का प्रवृत्ति स्वातन्त्र्य या इच्छास्वातन्त्र्य नहीं है । यह कर्म के अमेद्य वन्धनों से वैसा ही जकड़ा हुआ है, जैसे किसी गाड़ी का पहिया चारों तरफ से लोहे की पट्टी से जकड़ दिया बाता है । परन्तु इस सिद्धान्त की सत्यता के लिए मनुष्यों के अन्तःकरण का अनुभव गवाही देने को तैयार नहीं है। प्रत्येक मनष्य अपने अन्तःकरण में यही कहता है, कि यद्यि मुझमें सूर्य का उदय पश्चिम दिशा में करा देने की शक्ति नाहीं. तो भी मुझ में इतनी शक्ति अवस्य है, कि मैं अपने हाथ से होनेवाले कार्यों की मलाई-बुराई का विचार कर के उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार करूँ या न करूँ। अथवा जब मेरे सामने पाप और पुण्य तथा धर्म और अधर्म के दो मार्ग उपस्थित हों. तब उनमें से किसी एक को स्वीकार कर हेने के लिए में स्वतन्त्र हूं। अब यही देखना है, कि यह समझ सच है या झूट ! यदि इस समझ को झूट कहूँ, तो हम देखते है, कि इसी के आधार चेरी, हत्या आदि अपराध करनेवालों को अपराधी ठहरा कर सना दी नाती है; और यदि सच मार्ने तो कर्मवाद, कर्माविपाक या दृश्य सृष्टि के नियम मिथ्या पतीत होते हैं । आधिमौतिक शास्त्रों में केवल जह पटार्थो की कियाओं का ही विचार किया जाता है । इसलिए वहाँ यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । परन्त जिस कर्मयोगशास्त्र में ज्ञानवान् मनुष्य के कर्तव्य-अकर्तव्य का विवेचन करना होता है, उसमें यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है; और उसका उत्तर देना भी आवश्यक है। क्योंकि एक बार यहि यही अन्तिम निश्चय हो जाय, कि मतुष्य को जुछ भी प्रवृत्तिस्वातन्त्र्य नहीं है; फिर अमुक मकार से बुद्धि ग्रुद्ध करना चाहिये, अमुक नहीं करना चाहिये, अमुक वर्ष्य है, अमुक अध्ययं, इत्यादि विधिनिपेधशास्त्र के स्व झराडे ही आप-ही-आप मिट जाएँगे (वे. स. २, ३. ३३) अधित तव परंपरा से या प्रत्यक्ष रीति से महामाया प्रकृति के दासत्त्व में सदेव रहना ही मतुष्य का पुरुपार्थ हो जाएगा। अथवा पुरुपार्थ ही कोह का! अपने वश्च की ग्रात हो, तो पुरुपार्थ टीक है; परन्तु जहाँ एक रचीभर भी अपनी स्वा और इच्छा नहीं रह जाती, वहाँ वास्य और परतन्त्रता के किया और हो ही क्या सकता है! हल में खेत हुए वैछों के समान स्व छोगों को प्रकृति की आज्ञा में ज्वल कर एक आधुनिक कवि के कथनानुसार 'पटार्थकर्म की गृंखलाओं ' से बींध जाना चाहिये। हमारे भारतवर्ष में कर्मवाद या देववाद से और पश्चिमी देशों में पहले पहले इंसाई धर्म के भवितन्यवाद से तथा अर्वाचीन काल में ग्रुद्ध आधि-मौतिक शास्त्रों के स्रष्टिक्रमवाद से इच्छास्तातन्त्र्य के इस विषय की ओर पण्डितों का स्थान आकर्षित हो गया है; और इसकी बहुत-कुछ चर्चा हो रही है। परन्तु यहाँ पर स्वक्ष वर्णन करना अर्थम्य है। इसिएए इस प्रकृरण में यही बतलाया जाएगा कि वेदान्त्रधास्त्र और मगवद्गीता ने इस प्रश्न का क्या उत्तर हिया है।

यह एच है, कि कर्मप्रवाह अनादि है; और जब एक बार कर्म का चक्द्र छुरु हो जाता है, तब परमेश्वर भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करता! तथापि अध्यासमाञ्च का यह सिद्धान्त है कि हरयस्ष्टि केवल नामरूप या कर्म ही नहीं है; किन्तु हस नामरूपात्मक आवरण के लिए आधारभूत एक आस्मरूपी, स्वतन्त्र ओर अविनाशी हस्त छि है; तथा मनुष्य के श्वरीर का आस्मा उस नित्य एवं स्वतन्त्र परह्रा ही का अंश है। इस सिद्धान्त की सहायता से प्रत्यक्ष में अनिवाय दीखनेवाली उक्त अञ्चन से भी छुटकारा हो जाने के लिए हमारे शास्त्रकारों का निश्चित किया हुआ एक मार्य है। परन्तु इसका विचार करने के पहले कर्मविपाकप्रक्रिया के शेप अंश का वर्णन पूरा कर लेना चाहिये। 'जो जस करे सो तल कल चाला।' यानी 'जैसी करनी वेसी मरनी'। यह नियम न केवल एक ही व्यक्ति के लिए, किन्तु कुटुम्ब, जाति, राष्ट्र ओर समस्त संसार के लिए भी उपगुक्त होता है। और चूं कि प्रत्येक मनुष्य का किसी-न-किसी कुटुम्ब, जाति, अथवा देश में समावेश हुआ ही करता है। इस-लिए उसे स्वयं अपने कर्मों के साथ कुटुम्ब आदि के सामाजिक कर्मों के फलो को भी अंशतः भोगना पड़ता है। परन्तु व्यवहार में प्रार्थः एक मनुष्य के कर्मों का ही विवेचन करने का प्रसंग आया करता है। इसलिए कर्मविपाकप्रक्रिया में कर्म के

<sup>\*</sup> वेदान्तसूत्र के इस अधिकरण को 'जीवकट्टेंग्वाधिकरण' कहते हैं। उसका पहला ही सूत्र 'कर्ता शास्त्रप्रियनचार्त ' अर्थात् विधिनिषेषशास्त्र में अर्थवरच होने के लिए जीव को कर्ता मानना चाहिये। पाणिनी के 'स्वतन्त्रः कर्ता' (पा. १. ८ ५४) सूत्र के 'कर्ता' जान्य से ही आत्मस्वातन्त्र्य का बोध होता है, और इससे मालम होता है, कि वह आधिकरण इसी विषय का है।

विमाग प्रायः एक मनुष्य को ही रुश्य करके किये जाते हैं। उदाहरणार्थ, मनुष्य से किये जानेवाले अञ्चम कमों के मनुजी ने - कायिक, वाचिक और मानीवक - तीन भेट किये हैं। न्यभिचार हिंसा और चोरी - इन तीनों को कायिक: कट, भिध्या, ताना मारना और असंगत बोलना - इन चारों को वाचिक; और परद्रव्याभिलाया. दुसरों का अहितचिन्तन और व्यर्थ आग्रह करना - इन तीनों को मानसिक पाप कहते हैं। सब मिला कर दस प्रकार के अञ्चम या पापकर्म वतलाये गये है (मनु. १२. ५-७; म. मा. अनु. १३) और इनके फल भी कहे गये हैं। परन्तु ये मेट कुछ स्थायी नहीं हैं । क्योंकि इसी अध्याय में सब कमों के फिर मी - सास्विक, राजस, और तामस – तीन भेट किये गये हैं: और प्रायः भगवद्गीता में दिये गये वर्णन के अनुसार इन तीनों प्रकार के गुणों या कमों के लक्षण भी वतलाये गये हैं (गी. १४. ११. १५; १८. २३-२५; मनु. १२. ३१-३४ ); परन्तु कर्मविपाक-प्रकरण में कर्म का बो सामान्यतः विभाग पाया जाता है; वह इन टोनों से भी भिन्न है। उसमें कर्म के सञ्चित, प्रारव्ध और क्रियमाण ये तीन भेड़ किये जाते हैं | किसी मनुष्य के द्वारा इस क्षण तक किया गया जो कमें है - चाहे वह इसे जन्म में किया गया हो या पूर्वजन्म में - वह सब 'सञ्चित' अर्थात् 'एकत्रित' क्में कहा जाता है । इसी 'सञ्चित' का दूछरा नाम 'अदृष्ट और मीमांछकों की परिभाषा में 'अपूर्व' मी है। इन नामों के पहने का कारण यह है. कि जिस समय कर्म या किया की जाती है. उसी समय के लिए वह दृश्य रहती है। उस समय के बीत जाने पर वह किया स्वरूपतः शेप नहीं रहती किन्तु उपने सूक्ष्म अतएव अदृश्य अर्थात् अपूर्व और विरुक्षण परिणाम ही नाकी रह जाते हैं (वे. स. शां. मा. ३. २. ३९, ४०)। कुछ भी हो; परन्तु इसमें सन्टेह नहीं, कि इस क्षण तक दो दो कमें किये गये होंगे, उन सब के परिणामी के संग्रह को ही 'सञ्चित', 'अदृष्ट' या 'अपूर्व' कहते हैं। उन सब सञ्चित कर्नों को एकदम मोगना असंभव है। क्योंकि इनके परिणामों से कुछ परस्परविरोधी अर्थात् मले और बुरे दोनों प्रकार के फल देनेवाले हो सकते हैं। उटाहरणार्थ, कोई सिखित कर्म स्वर्गप्रद और कोई नरकप्रद भी होते हैं। इसलिए इन दोनों के फलों को एक ही समय भोगना संमव नहीं है – इन्हें एक के बाद एक भोगना पडता है। अतएव 'सञ्चित' में से नितने कमों के फलों को मोगना पहले गुरू होता है, उतने ही को 'प्रारब्ध' शब्द का बहुधा उपयोग किया जाता है; परन्तु यह भूल है। शास्त्रदृष्टि से यही प्रकट होता है, कि सिखत के अर्थात् समस्त भूतपूर्व कर्मों के संग्रह के एक छोटे मेंट को ही 'प्रारव्ध' कहते हैं। 'प्रारव्ध' समस्त सिद्धत नहीं है। सिद्धत के जितने माग के फर्टों का (कार्यों का ) मोगना आरंम हो गया हो, उतना ही पारव्ध है, और इसी कारण से इस प्रारव्य का दूसरा नाम आरव्यकर्म है। प्रारव्य और सिञ्चत के अतिरिक्त कर्म का कियमाण नामक एक और तीसरा भेद है। 'कियमाण' वर्तमानकालवाचक घातुसाधित शब्द है, और उसका अर्थ है - ' जो कर्म अभी हो गी. र. १८

रहा है, अथवा जो कर्म अभी किया जा रहा है।' परन्तु वर्तमान समय में हम जो कुछ करते हैं, वह प्रारम्धकर्म का ही ( अर्थात् सन्नित कर्मी में से जिन कर्मी का भीगना शुरू हो गया है, उनका ही परिणाम है। अतएव 'क्रियमाण' को कर्म का तीररा भेट मानने के लिए हमें कोई कारण दीख नहीं पड़ता। हाँ, यह मेट दोनों में अवस्य किया जा सकता है, कि प्रारब्ध कारण है और कियमाण उसका पर अर्थातू कार्य है। परन्तु कर्म-विपाक प्रक्रिया में इस भेद का कुछ उपयोग नहीं हो सकता। सनित में से जिन कमों के फलों का मोगना अभी तक आरंभ नहीं हुआ है, उनका - अर्थात् सञ्जित में से प्रारव्य को घटा देने पर जो कर्म बाकी रह जायें, उनका - बोध कराने के लिए किसी दसरे शब्द की आवश्यकता है। इसलिए वेदान्तसूत्र (४.१.१५) में प्रारंभ ही को प्रारम्धकमं और जो प्रारम्ध नहीं है, उन्हें अनारम्धकार्य कहा है। हमारे! मता-नसार सिजत कर्मों के इस रीति से - प्रारब्धकार्य और अनारब्धकार्य - दे। भेट करना ही बास्त्रदृष्टि से अधिक यक्तिपूर्ण मालूम होता है। इसलिए 'फ़ियमाण' को घातु-साधित वर्तमानकालवाचक न समझ कर ' वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा ' इस पाणिनी-सूत्र के अनुसार (पा. ३. ३. १३१) भविष्यकालवाचक समक्षे, तो उनका अर्थ 'जे आगे शीघ ही भोगने का है ' - किया जा सकेगा: और तब कियमाण का ही अर्थ अनारव्यकार्य हो जाएगा। एवं 'प्रारव्य' तथा 'कियमाण' ये हो शब्द कम से वेदान्त-सत्र के 'आरब्धकार्य' और 'अनारब्धकार्य' शब्दोंके समानार्थक हो जाएँगे। परन्त क्रियमाण का ऐसा अर्थ आजकाल कोई नहीं करता: उसका अर्थ प्रचलित कर्म ही लिया जाता है। इस पर यह आक्षेप है, कि ऐसा अर्थ लेने से प्रारम्घ के फल को ही फियमाण कहना पड़ता है: शीर जो कर्म अनारव्ध कार्य है, उनका बोध कराने के लिए सिन्नत, प्रारम्भ तथा कियमाण इन तीनों शब्दों में कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं होता । इसके अतिरिक्त क्रियमाण शब्द के रूदार्थ को छोट देना भी अच्छा नहीं है। इसलिए कर्मविपाकितया में सिन्नत, प्रारब्ध और फियमाण क्में के इन लैंकिक भेटों को न मान कर हमने उसके अनारव्यकार्य और प्रारक्षकार्य ये ही दो वर्ग किये हैं: और ये ही शास्त्रदृष्टि से भी सुभीते के हैं। 'भोगना' किया के कहाकृत तीन मेर होते हैं - जो भोगा जा जुका है ( भृत ), जो भोगा जा रहा है ( वर्तमान ). श्रीर जिसे आगे भोगना है ( भविष्य ) । परन्तु कर्म-विपाक-किया में इस प्रकार कर्म के तीन भेट नहीं हो सकते। क्योंकि सिजात में से जो कर्म प्रारब्ध हो कर भीगे जाते हैं, उनके फल फिर भी सचित ही में जा मिलते हैं। इसलिए कर्ममोग का विचार करते समय सित के ही ये हो भेर हो सकते हैं - (१) वे कर्म, जिनका भागना शुरू हो गया हैं अर्थात् प्रारब्धः और (२) जिनका मोगना ग्रुरू नहीं है अर्थात् अनारब्ध। इन दो भेड़ों से अधिक मेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार सब कमीं के फुले का विविध वर्गाकरण करके इसके उपभोग के संबन्ध में कर्म-विपाक-प्रक्रिया यह वतलाती है. कि सज़ित ही कुल मोग्य है। इनमें से जिन कर्मकों का उपमोग

क्षारंम होने से यह शरीर या जन्म मिला है ( अर्थात् सिद्धत में से जो कर्म प्रारब्ध हो गये हैं ) उन्हें भोगे विना छुटकारा नहीं है - 'पारव्यकर्मणां मोगादेव क्षय:।' चन एक बार हाथ से नाण छूट जाता है, तन नह लीट कर आ नहीं सकता: अन्त तक चला ही जाता है। अथवा जब एक बार कुम्हार का चक्र धुमा दिया जाता है त्तव उसकी गति का अन्त होने तक वह घमता ही रहता है। ठीक इसी तरह 'प्रारव्य' कमों की ( अर्थात् जिनके फल का भोग होना शुरू हो गया है, उनकी ) भी अवस्था होती है। जो गुरू हो गया है, उसका अन्त ही होना चाहिये। इसके सिवा दूसरी गति नहीं है। परन्त अनारव्ध-कार्यकर्म का ऐसा हाल नहीं है - इन सब कर्मों का ज्ञान से पूर्णतया नाजा किया जा सकता है। प्रारव्यकार्य और अनारव्यकार्य में जो यह महत्त्वपूर्ण मेट हं, उसके कारण जानी पुरुष को ज्ञान होने के बाट मी नैसर्गिक रीति से मृत्य होने तक ( अर्थात् जन्म के साथ ही प्रारव्ध हुए कर्मी का अन्त होने तक ) शान्ति के साथ राह देखनी पडती है। ऐसा न करने यदि वह हठ से देहत्याग करे. तो - ज्ञान से उसके अनारव्धकर्मों का क्षय हो जाने पर भी - देहारंमक प्रारव्ध-कमों का भोग अपूर्ण रह जाएगा और उन्हें भोगने के लिए उसे फिर भी जन्म छैना पड़ेगा। एवं उसके मोक्ष में भी वाघा आ जाएगी। यह वेदान्त और सांख्य. दोनों शास्त्रों का निर्णय है। (वे. सू. ४. १. १३. १५; तथा सां. का. ६७)। उक्त नाधा के सिवा हुट से आत्महत्या करना एक नया कर्म हो जाएगा; और उसका फल भोगने के लिए नया जन्म लेने की फिर मी आवश्यकता होगी। इससे साफ जाहिर होता है, कि कर्मशास्त्र की दृष्टि से भी आत्महत्या करना मूर्खता ही है।

कर्मफलमोग की दृष्टि से कर्म के मेटों का वर्णन हो चुका । अब इसका विचार किया जाएगा, कि कर्मबन्धन से दुरकारा कैसे अर्थात् किस युक्ति से हो सकता है ? पहली युक्ति कर्मबादियों की है। उत्पर बतलाया जा जुका है, कि अनार व्यक्तार्य मेविष्य में भुगते जानेवाले सिद्धितकर्म को कहते हैं – फिर इस कर्म को चाहे इसी जन्म मेगोगा पड़े या उसके लिए और भी दूसरा जन्म लेना पड़े । परन्तु इस अर्थ की ओर ध्यान न दे कर कुछ मीमांसकों ने कर्मबन्धन से छूट कर मोक्ष पाने का अपने मतानुसार एक सहज मार्ग हूंद्व निकाला है । तीसरे प्रकरण में कहे अनुसार मीमांसकों की दृष्टि से समस्त कमों के नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निषिद्ध ऐसे चार मेट होते हैं। इनमें से सन्ध्या आदि नित्यक्रमों को न करने से पाप लगता है; और नैमित्तिक कर्म तभी करने पड़ते हैं, कि जब उनके लिए कोई निमित्त उपस्थित हो । इसलिए मीमांसकों का कहना है, कि इन डोनों कर्मों को करना ही चाहिये । बाकी रहे काम्य और निषिद्ध कर्म । इनमें से निषिद्ध कर्म करने से पाप लगता है, इसलिए नहीं करना चाहिये; और काम्य कर्मों को करने से उनके फलों को मोगने के लिए फिर मी जन्म लेना पड़ता है, इसलिए उन्हें मी नहीं करना चाहिय । इस प्रकार भिन्न कर्मों के परिणामों के तारतन्य का विचार करके यदि मन्त्र कर कर्मों के लिए मिन्न कर्मों के परिणामों के तारतन्य का विचार करके यदि मन्त्र कर कर्मों के

छोड़ दे और कुछ फर्मों को शास्त्रोक्त, रीति से करता रहे तो वह आप ही-आप मुक्त हैं। जाएगा । क्योंकि, पारब्ध कमी का इस जन्म में उपमोग कर होने से उनका अन्त हो जाता है। और इस जन्म में सब नित्यनैमित्तिक कमों को करते रहने से तथा निविद्ध कमों से बचते रहने से नरक में नहीं जाना पड़ता। एवं काम्य कमों को छोड देने से स्वर्ग आह सखों के भागने की भी आवश्यकता नहीं रहती। और जब इहलोक, नरक, और स्वर्ग ये तीनो गति इस प्रकार छूट जाती है, तब आत्मा के लिए मोध के सिवा कोई दसरी गति ही नहीं रह जाती। इस बाद को 'कर्ममुक्ति' या 'नेप्कर्म्यसिद्धि' कहते हैं। कर्म करने पर भी जो न करने के समान अर्थात् जब किसी कर्म के पापपुण्य का बन्धन कर्ता को नहीं हो सकता, तब उस स्थिति को 'नैप्कर्य' कहते हैं। परन्त वेदान्तशास्त्र में निश्चय किया गया है, कि मीमांसकों की उक्त युक्ति से यह 'नैष्कर्म्य' पूर्ण रीति से नहीं सध सकता (वे. सू. जां. मा. ४. ३. १४); और इसी अभिप्राय से गीता मी कहती है, कि ' कर्म न करने से नैप्कर्म्य नहीं होता; और छोड़ देने से सिद्धि भी नहीं मिलती ' (गी. ३.४)। धर्मशास्त्रों में महा गया है, कि पहले तो सब निविद्ध कमों का त्याग करना ही असंभव है। और यह कोई निषिद्ध कर्म हो जाता है, तो केवल नैमिचिक प्रायश्चित्त से उसके सब दोगोंका नाश भी नहीं होता। अच्छा: यदि मान हैं. कि उक्त बात संभव है, तो भी मीमांसकों के इस क्यन में ही कुछ सत्यांश नहीं दीख पडता, कि ' प्रारव्ध कमों की भोगने से तथा इस जन्म में किये जानेवाले कमों को उक्त युक्ति के अनुसार करने या न करने से सत्र 'सिडात' कमों का संब्रह समाप्त हो जाता है। क्योंकि दो 'सञ्चित' कर्मों के फल परस्परविरोधी - उदाहरणार्थ. एक का फल स्वर्गमुख तथा दूसरे का फल नरक-यातना - हों, तो उन्हें एक ही समय में और एक ही स्थल में भोगना असंभव है। इसलिए इसी जन्म में 'प्रारव्य' हुए कमों से तथा इसी जन्म में किये जानेवाले कमों से सब 'सिश्वत' कमों के फलों का भोगना पूरा नहीं हो सकता ! महामारत में पराशरगीता में कहा है --

> कदाचित्तुकृतं तात कृरस्यभिव तिष्टति । मजमानस्य संसारे यावद्दुःखाद्विमुच्यते ॥

'कमी कमी मनुष्य के गंगिरिक दुःखों ने छूटने तक उसका पूर्वकाल में किया गया पुण्य (उसे अपना फल देने की राह देखता हुआ) चुण बेटा रहता है ' (म. भा. गां. २९०. १७); और यही न्याय सिद्यत पापकर्मी की भी लागू है । इस प्रकार सिद्धित कर्मोपमीग एक ही जन्म में नहीं चुक जाता; किन्तु सिद्धित कर्मो का एक भाग अर्थात् अनारव्यकार्य हमेशा बचा ही रहता है । और इस जन्म में सब कर्मों को यदि उपर्युक्त युक्ति से करते रहे, तो भी वचे हुए अनारव्यकार्य सिद्धातों को भोगने के लिए पुनः जन्म लेना ही पड़ता है । इसीलिए बेदान्त का सिद्धान्त है, कि मीमांसकों की उपर्युक्त सरल मोक्षयुक्ति खोटी तथा आन्तिमूलक है । कर्मबन्धन से छूटने का यह मार्ग किसी भी उपनिषद में नहीं बतलाया गया है । यह केवल तर्क के आधार

से स्थापित किया गया है; परन्तु यह तर्क मी अन्त तक नहीं टिकता। सारांश, कर्म के द्वारा कर्म से छूटकारा पाने की आशा रखना वैसा ही व्यर्थ है वैसे एक अन्धा दूसरे अन्धे को रास्ता टिखला कर पार कर दे। अच्छा; अन यदि मीमासकों की इस जुक्ति को मंजूर न करें; और कर्म के चन्धनों-से छुटकारा पाने के लिए सब कर्मों को आग्रहपूर्वक छोड़ कर निरोधोगी वन वैठे, तो भी काम नहीं चल सकता। क्योंकि अनारव्यकर्मों के फर्छों का मोगना तो बाकी रहता ही है, और इसके साथ कर्म छोड़ने का आग्रह तथा जुपचाप बैठे रहना तामस कर्मों हो जाता है। एवं इस तामस कर्मों के फर्लों को मोगने के लिए फिर भी जन्म लेना ही पहता है (गी. १८.७,८)। इसके सिवा गीता में अनेक स्थलों पर यह भी बतलाया गया है, कि जब तक श्रारीर है, तब तक श्रासीच्छ्वास, सोना, बैटना इत्याटि कर्म होते ही रहते हैं। इस लिए सब कर्मों को छोड़ देने का आग्रह भी व्यर्थ ही है – यथार्थ में इस संसार में कोई क्षणभर के लिए भी कर्म करना छोड़ नहीं सकता (गी. ३.५,१८.११)।

कम चाहे मला हो या बुरा, परन्तु उसका फल मोगने के लिए मनस्य को एक-न एक जन्म हे कर हमेग्रा तैयार रहना चाहिए। कर्म अनादि है, और उसके अखण्ड न्यापार में परमेश्वर भी हस्तक्षेप नहीं करता । सब कर्मों को छोड़ देना संभव नहीं है. और मीमांवकों के कथनानुसार कुछ कमीं को करने से और कुछ कमीं को छोड़ देने से भी कर्मबन्धन से छुटकारा नहीं मिल सकता - इत्यादि वार्तों के सिद्ध हो जाने पर यह पहला प्रश्न फिर भी होता है, कि कर्मात्मक नामरूप के विनाशी चक्र से छट जाने ( एवं उसके मूल में रहनेवाले अमृत तथा अविनाशी तत्त्व में मिल जाने ) की मनुष्य को जो स्वामाविक इच्छा होती है, उसकी तृप्ति करने का कीन-सा मार्ग है ? वेट और स्मृतिमन्यों में यज्ञयाग आदि पारलीकिक कल्याण के अनेक साधनों का वर्णन है, परन्तु मोलशास्त्र की दृष्टि से ये सब किनष्ट श्रेणी के हैं। क्योंकि यजयाग आदि पुण्यकर्मी के द्वारा स्वर्गप्राप्ति तो हो जाती है, परन्तु जब उन पुण्यकर्मी के फली का अन्त हो जाता है तब - चाहे डीर्घकाल में ही क्यों न हो - कमी न कमी इस कर्मभूमि में फिर लौट कर आना ही पड़ता है (म. मा. वन. २५९, २६०, गी. ५. २५ और ९. २०)। इसमें स्पष्ट हो जाता है, कि कर्म के पंजे से विलक्तल छूट कर अमृतत्व में मिल जाने का और जनमरण की झन्झट को सटा के लिए दूर कर टेने का यह सचा मार्ग नहीं है। इस सन्सर को दूर करने का अर्थात् मोक्षप्राप्ति का अध्यात्मशास्त्र के कथनानुसार 'शन' ही एक सचा मार्ग है। 'शन' शब्द का अर्थ व्यवहारशन या नामरूपात्मक स्पृथ्यास्त्र का ज्ञान नहीं है, किन्तु यहाँ उसका अर्थ ब्रह्मात्मेक्य ज्ञान है। इसी को 'विद्या' मी कहते हैं, और इस प्रकरण के आरंग में 'कर्मणा वध्यते जन्तुः विद्यया तु प्रमुच्यते ' – कर्म से ही प्राणी बाँघा जाता है, और विद्या से उसका छुटकारा होता हैं - यह जो वचन दिया गया है, उसमें 'विद्या' का अर्थ 'ज्ञान' ही विवक्षित है । भगवान् ने अर्जुन से कहा है, कि -

### ज्ञानाभिः सर्वेकमांणि भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन ।

' ज्ञानरूप अग्नि से सब कर्म भरम हो जाते हैं ' (गी. ४. ३७)। और दो स्थलों पर महामारत में भी कहा गया है, कि —

> बीजान्यग्न्युपदग्धानि न रोहन्ति यथा पुनः । ज्ञानदग्धैस्तथा क्रेरीनांत्मा सम्पधते पुनः ॥

' भूना हुआ बीज जैसे उग नहीं सकता, वैसे ही जब ज्ञान से (क्रमों के ) हेन्द्र दग्घ हो जाते हैं. तब वे आत्मा को पनः प्राप्त नहीं होते ' (म. मा. वन १९९. १०६. १०७: शां. २११. १७)। उपनिपदों में भी इसी प्रकार जान की महत्ता वतलानेवाले अनेक वचन हैं। जैसे - ' य एवं वेटाह ब्रह्मास्मीति स इटं सर्वे भवति। (वृ. १. ४. १०) - जो यह जानता है, कि मैं ही ब्रह्म हैं, वही अमृत ब्रह्म होता है। जिस प्रकार कमलपत्र में पानी लग नहीं सकता, उसी प्रकार जिसे ब्रह्मणन हो गया, उसे कर्म दूपित नहीं कर सकते ( छां. ४. १४. ३ )। ब्रह्म जाननेवाले को मोक्ष मिलता है (ते. २.१)। जिसे यह माल्स हो चुका है, कि सब कुछ आत्ममय है, उसे पाप नहीं लग सकता (बू. ४.४.२३)। 'शात्वा देवं मुख्यते सर्वपार्धाः' ( श्व. ५. १३: ६. १३ ) - परमेश्वर का ज्ञान होने पर सब पार्शों से मुक्त हो जाता है। 'क्षीयन्ते चास्य कर्माण तस्मिन्द्दष्टे परावरे' ( मं. २. २. ८ ) पद्मण का शान होने पर उसके सब कर्मों का क्षय हो जाता है। 'विद्ययामृतमस्तुते'। ( ईशा. ११, मैच्यु, ७, ९) - विद्या से अमृतत्व मिलता है। 'तमेव विदित्वांऽतिमृत्युमेति न्यान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय ' (श्वे. २८) - परमेश्वर को जान हेने से अमरत्व मिलता है। इसको छोड़ मोक्षप्राप्ति का दुसरा मार्ग नहीं है; और शास्त्रहाप्टि से विचार करने पर भी यही विद्धान्त हट होता है। क्योंकि हत्रय सृष्टि में जो कुछ है, वह सब यद्यपि कर्ममय है, तथा इस सृष्टि के आधारभूत परब्रहा की ही वह सब लीला है। इस लिए यह स्पष्ट है, कि कोई भी कर्म परब्रहा को वाघा नहीं दे सकते - अर्थात् सब कमों को करके भी परव्रहा अखित ही रहता है। इस प्रकरण के आरंभ में बतलाया जा चुका है, कि आध्यातमशास्त्र के अनुसार इस संसार के सब पदार्थ के कर्म ( माया ) और ब्रह्म है। ही वर्ग होते हैं। इससे यही प्रकट होता है, कि इनमें से किसी एक वर्ग से अर्थात् कर्म से खुटकारा पाने की इच्छा हो, तो मनुष्य को दूसरे वर्ग में अर्थात् ब्रह्मस्वरूप में प्रवेश करना चाहिये। उसके लिए और दूसरा मार्ग नहीं है। क्योंकि जब सब पदार्थों के केवल दो ही वर्ग होते हैं, तब कर्म से मुक्त अवस्था विवा ब्रह्म-स्वरूप के और कोई शेप नहीं रह जाती। परन्तु ब्रह्मस्वरूप की इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए स्पष्टरूप से जान लेना चाहिये, कि ब्रह्म का खरूप क्या है ! नहीं तो करने चलेंग्रे एक और होगा कुछ दूसरा ही। 'विनायकं प्रकुर्वाणो रचयामास वानरम् ' - मूर्ति तो गणेश की बनानी थी: परन्त (वह न बन कर ) बन गई बन्दर की। ठीक यही दशा होगी। इसलिए अध्यात्मशास्त्र के युक्तिबाट से मी यही सिद्ध होता है, कि ब्रह्मस्वरूप का ज्ञान ( अर्थात् ब्रह्मात्मैक्य का तथा ब्रह्म की अलिप्तता का ज्ञान) प्राप्त करके उसे मृत्युपर्यन्त श्यिर रखना ही कर्मपाश से मुक्त होने का सचा मार्ग है। गीता में भगवान् ने भी यही कहा है, कि 'कमों में मेरी कुछ भी आसक्ति नहीं है: इसिए मुझे कर्म का वन्धन नहीं होता - और जो इस तत्त्व को समझ बाता है, वह कर्मपाश से मुक्त हो जाता है। ' (गी, ४. १४ तथा १३. २३ )। स्मरण रहे. कि यहाँ 'ज्ञान' का अर्थ देवल शान्दिक ज्ञान या केवल मानिएक किया नहीं है; किन्त हर समय और प्रत्येक स्थान में उसका अर्थ 'पहले मानसिक ज्ञान होने पर (और फिर इन्टियों पर चय प्राप्त कर हैने पर ) ब्रह्मीभूत होने की अवस्था या ब्राह्मी रियति ' ही है। यह बात वेदान्तसत्र के शांकरमाप्य के आरंभ ही में कही गई है। पिछले प्रकरण के अन्त में ज्ञान के संबन्ध में अध्यात्मशास्त्र का यही सिद्धान्त वतलाया गया है। और महाभारत में भी जनक ने सलमा से कहा है, कि - ' जानेन कुरते यत्नं यत्नेन प्राप्यते महत् '- ज्ञान ( अर्थात् मानिषक क्रियारूपी ज्ञान ) हो जाने पर मनुष्य यतन करता है; और यत्न के इस मार्ग से ही अन्त में उसे महत्त्व (परमेश्वर ) प्राप्त हो जाता है ( शां. ३२०. ३० )। अध्यात्मशास्त्र इतना ही वतला सकता है, कि मोक्षप्राप्ति के लिए किस मार्ग से और कहाँ जाना चाहिये? इससे अधिक वह और कुछ नहीं बतला सकता। शास्त्र से ये वार्ते जान कर प्रत्येक मनुष्य को शालोक्त मार्ग से स्वयं आप ही चलना चाहिये। और उस मार्ग में जो कॉटे या बाघाएँ हों. उन्हें निकाल कर अपना रास्ता खुट साफ कर लेना चाहिये। एवं उसी मार्ग में चलते हुए स्वयं अपने प्रयत्न से ही अन्त में ध्येयवस्तु की प्राप्ति कर छेनी चाहिये। परन्तु यह प्रयत्न भी पातञ्जल्योग, अध्यात्मविचार, मक्ति, कर्मफलसाग इत्यादि अनेक प्रकार से किया जा सकता है (गी. १२.८-१२), और इस कारण मनुष्य बहुधा उल्झन में फॅस जाता है। इसीलिए गीता में पहले निष्कामकर्मयोग का मुख्य मार्ग बतलाया गया है. और उसकी सिद्धि के लिए छटें अध्याय में यमनियम-आसन-प्राणायाम-प्रत्याहार-धारणा-ध्यान-समाधिरूप अञ्जलत साधनों का मी वर्णन किया गया है, तथा आगे सातवें अध्याय में यह बतलाया है, कि कर्मयोग का आचरण करते रहने से ही परमेश्वर का जान अध्यात्मविचार-द्वारा अथवा (इससे मी मुलम रीति से ) मिक्तमार्ग-द्वारा हो जाता है (गी. १८. ५६)।

कर्मनत्वन से छुटकारा होने के लिए कर्म छोड़ देना कोई उचित मार्ग नहीं है; किन्तु ब्रह्मात्मैक्यज्ञान से बुद्धि को छुद्ध के करके परमेश्वर के समान आचरण करते रहने से ही अन्त में मोक्ष मिलता है। कर्म को छोड़ देना म्रष्ट है। क्योंकि कर्म किसी से छूट नहीं सकता — इत्यादि वार्ते यद्यपि अब निर्विवाट सिद्ध हो गई, तथापि यह पहले का प्रश्न फिर भी उठता है, कि क्या इस मार्ग में सफलता पाने के लिए आवश्यक ज्ञानप्राप्ति का जो प्रयत्न करना पहला है, वह मनुस्य के वश्च में है? व्यथवा नामरूप कर्मात्मक प्रकृति जिधर खींचे, उधर ही उसे चले जाना चाहिये ? भगवान् गीता में कहते है, कि 'प्रकृति यानित भृतानि निग्रहः कि करिप्यति।' (गी. ३. ३३) - निग्रह से क्या होगा। प्राणिमात्र अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चलते हैं। 'मिथ्यैप व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोश्यति ' – तेरा निश्चय व्यर्थ हैं । जिधर तू न चाहेगा, उधर तेरी प्रकृति तुझे खींच लेगी ( गी. १८. ५९; २. ६० ); और मनुजी कहते है, कि 'बलवान् इन्द्रियग्रामी विद्वांसमिष कर्पति ' (मृत, २, २१५) - विद्वानों को भी इन्द्रियों अपने वदा में कर लेती हैं। कर्मविपाकप्रक्रिया का भी निष्कर्ष यही है। क्योंकि जब ऐसा मान लिया जाय, कि मनुष्य के मन की सब प्रेरणाएँ पूर्वकर्मों से ही उत्पन्न होती है, तब तो यही अनुमान करना पड़ता है, कि उसे एक कर्म से दूसरे कर्म में अर्थात् संदेव भवचक में ही रहना चाहिये। अधिक क्या कहें ! कर्म से खुटकारा पाने की प्रेरणा और कर्म टोनों वात परस्परविरुद्ध है। और यह यह सत्य है तो यह आर्पात्त आ पहती है. कि शान प्राप्त करने के हिए कोई भी मनुष्य स्वतन्त्र नहीं है। इस विषय का विचार अभ्यातमञ्जान्त्र में इस प्रकार किया गया है, कि नामरूपात्मक सारी दृज्यसृष्टि का आधारभृत को तत्त्व है, वही मनुष्य की जडदेह में भी निवास करता है। इससे उसके कृत्यों का विचार देह और आतमा दोनों की दृष्टि से करना चाहिये। इनमें से आत्मस्वरूपी ब्रह्म मूल में केवल एक ही होने के कारण कमी भी परतन्त्र नहीं हो सकता। क्यांकि किसी एक वस्तु को दूसरे की अधीनता में होने के लिए एक से अधिक - कम-से-कम दो -वस्तुओं का होना नितान्त आवश्यक है। यहाँ नामरूपात्मक कर्म ही वह दूसरी बस्तु है। परन्तु यह कर्म अनित्य है; और मूल में वह परब्रध की लीला है। जिससे निर्विवाद सिद्ध होता है, कि यदापि उसने परब्रह्म के एक अंश को आच्छादित कर लिया है, तथापि वह परव्रहा को अपना दास कभी भी बना नहीं सकता। इसके अतिरिक्त यह पहले ही बतलाया जा चुका है, कि जो आत्मा कर्मसृष्टि के व्यापारी का एकीकरण करके सृष्टिजान उत्पन्न करता है. उसे कर्मसृष्टि से भिन्न अर्थात् ब्रह्मसृष्टि का ही होना चाहिये। इससे सिद्ध होता है, कि परब्रह्म और उसीका अंश शारीर आतमा, दोनों मूळ में स्वतन्त्र अर्थात् कर्मात्मक प्रकृति की सत्ता से मुक्त हैं। इनमें से परमारमा के विषय में मन्त्य को इससे अधिक ज्ञान नहीं हो सकता, कि चह अनन्त, सर्वव्यापी, नित्य, शुद्ध और मुक्त है। परन्तु इस परमात्मा ही के अंशरूप जीवात्मा की बात भिन्न है। यद्यपि वह मूल में शुद्ध, मुक्तस्वभाव, निर्गुण तथा अनर्ता है, तथापि शरीर और बुद्धि आटि इन्द्रियों के बन्धन में फॅला होने के कारण वह मनुष्य के मन में जो स्फूर्ति उत्पन्न करता है, उसका प्रत्यक्षानुभवरूपी ज्ञान हमें हो सकता है। भाफ का उदाहरण लीजिए। जब वह खुली जगह में रहती तव उसका कुछ जोर नहीं चलता; परन्तु वह जब किसी वर्तन में वन्द कर दी जाती है, तब उसका दवान उस बर्तन कर पर जोर से होता हुआ दीख पड़ने स्मता है। ठीक

इसी तरह जत्र परमात्मा का ही अंतर्भृत जीव (गी. १५.७) अनादि पूर्वकर्मार्जित जड देह तथा इन्द्रियों में बन्धनों से बद्ध हो जाता है. तब इस बृद्धावस्था से उसको मक्त करने के लिए (मोक्षानुकल) कर्म करने की प्रश्नित देहेन्द्रियों में होने लगती है; और इसी को व्यावहारिक दृष्टि से 'आत्मा की स्वतन्त्र प्रवृत्ति ' कहते हैं। ' व्यावहारिक दृष्टि से ' कहने का कारण यह है, कि शुद्ध मुक्तावस्था में या ' तास्विक दृष्टि से ' आत्मा इच्छारहित तथा अकर्ता है - सत्र कर्तृत्व केवल प्रकृति का है (१३, २९; वे. सू. शां. भा. २, ३, ४०) । परन्तु वेदान्ती लोग सांख्यमत की भाँति यह नहीं मानते. कि प्रकृति ही स्वयं मोक्षानुकुल कर्म किया करती है क्योंकि ऐसा मान हेने से यह कहना पड़ेगा, कि जडप्रकृति अपने अन्धेपन से अज्ञानियों को भी मक्त कर एकती है। और यह भी नहीं कहा जा एकता, कि जो आत्मा मूल ही में अकर्ता है. वह स्वतन्त्र रीति से - अर्थात् त्रिना किसी निमित्त के - अपने नैसर्गिक गुणों से ही प्रवर्तक हो बाता है। इसलिए आत्मस्वातन्त्र्य के उक्त सिद्धान्त की वेदान्तशास्त्र में इस प्रकार वतलाना पड़ता है, कि आत्मा यद्यपि मूल में अकर्ता है. तथापि बन्धनों के निमित्त से वह इतने ही के लिए दिखाऊ प्रेरक बन जाता है: और जब यह आगन्तुक प्रेरकता उसमें एक बार किसी भी निमित्त से आ जाती है, तब वह कर्म के नियमों से भिन्न अर्थात् स्वतन्त्र ही रहती है। 'स्वातन्त्र्य' का अर्थ निर्निमित्तक नहीं है: और आत्मा अपनी मुल गुद्धावस्या में कर्ता भी नहीं रहती। परन्तु बार बार इस लम्बीचीडी कर्मकया को न बतलाते रह कर इसी को संक्षेप में आत्मा की स्वतन्त्र प्रवृत्ति या प्ररणा कहने की परिपाठी हो गई है। बन्धन में पड़ने के कारण आत्मा के द्वारा इन्द्रियों को मिलनेवाली स्वतन्त्र प्रेरणा में और बाह्यसृष्टि के पदायों के संयोग से इन्द्रियों में उत्पन्न होनेवाली प्रेरणा में बहुत मिन्नता है। खाना, पीना, चैन करना - ये सब, सब इन्द्रियों की प्रेरणाएँ हैं। और आत्मा की प्रिरणा मोक्षानुकुल कर्म करने के लिए हुआ करती है। पहली प्रेरणा केवल बाह्य अर्थात् कर्मसृष्टि की है। परन्तु दूसरी प्रेरणा आत्मा की अर्थात् ब्रह्मसृष्टि की है। और ये दोनां प्रेरणाएँ प्रायः परस्परिवरोधी हैं, जिससे इन के झगड़े में ही मनुष्य की सब आयु बीत जाती है। इनके झगड़े के समय जब मन में सन्देह उत्पन्न होता है, तब कर्मसृष्टि की प्रेरणा को न मान कर (भाग. ११. १०. ४) यदि मनुष्य गुद्धातमा की स्वतन्त्र प्रेरणा के अनुसार चलने लगे - और इसी को सच्चा आत्मज्ञान या आत्मनिष्ठा कहते हैं - तो इसके सब व्यवहार स्वमावतः मोक्षानुकूल ही होंगे। और अन्त में -

> विशुद्धधर्मा शुद्धेन बुद्धेन च स बुद्धिमान्। विमलात्मा च भवति समेत्य विमलात्मना॥ स्वतन्त्रश्च स्वतन्त्रेण स्वतन्त्रत्वमवात्त्रवै।

'वह जीवात्मा या शारीर आत्मा – जो मूल में स्वतन्त्र है – ऐसे परमात्मा में मिल जाता है, जो नित्य, ग्रुद्ध बुद्ध, निर्मल और स्वतन्त्र है ' (म. भा. शा. ३०८. २७-२०) ! कपर जो कहा गया है, कि ज्ञान से मोख मिखता है, उसका यही अर्थ है। इसके विपरीत जन जड़ इन्डियों के प्राकृत धमं की - अर्थात कमंदिए की प्रेरण की - प्रवल्ता हो जाती है, तब मनुष्य की अधोगित होती है। शरीर में बँचे हुए जीवातमा में देहेन्द्रियों से मोक्षानुकृत कर्म करने की तथा प्रकारमेक्यज्ञान मोख से प्राप्त कर लेने की जो यह स्वतन्त्र शक्ति है, उसकी ओर स्थान दे कर ही मनवान् ने सर्जुन को आरमखातन्त्र्य अर्थात् स्वावलंत्रन के तक्त्व का उपदेश किया है, कि:-

#### टस्रेटात्मनाऽऽन्मानं नात्मानमवसाद्येत्। आस्मैव ह्यात्मनो चन्त्रुरात्मैव रिपुरात्मनः॥

'मनुष्य को चाहिये, कि वह अपना उद्धार आप ही करें। वह अपनी अवनति आप ही न करें | क्योंकि प्रत्येक मनुष्य स्वयं अपना बन्धु (हितकारी) है: और स्वयं भपना शत्रु (नाशकर्ता) है ' (गी. ६. ५); और इसी हेतु से योगवासिप्ट (२. सर्ग ४-८) में दैव का निराकरण करके पौरुप के महत्त्व का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। जो मनुष्य इस तत्त्व को पहचान कर आचरण किया करता है, कि सब प्राणियों में एक ही आत्मा है, उसी के आचरण को सदाचरण या मोशानुकुछ भाचरण कहते हैं। और जीवात्मा का भी यही खतन्त्र घर्म है, कि ऐसे आचरण की ओर टेहेन्टियों को प्रवृत्त किया करें। इसी धर्म के कारण दुराचारी मनस्य का अन्तः-करण भी सदाचरण ही की तरफटारी किया करता है, जिससे उसे अपने किये हुए दुप्दमों का पश्चात्ताप होता है। आधिरैवत पश्च के पीण्डत इसे सरसिदेवकादिक्पी देवता की स्वतन्त्र स्फ़र्ति कहते हैं। परन्तु तात्त्विक दृष्टि से विचार करने पर बिटित होता है, कि बुद्धीन्द्रियों चड़ प्रकृति ही का विकार होने के कारण स्वयं अपनी ही प्रेरणा से कर्म के नियमवन्धनों से सक्त नहीं हो सकती। यह प्रेरणा उसे कर्मनाधि के वाहर के आत्मा से प्राप्त होती हैं । इसी प्रकार पश्चिमी पण्डितों का 'इच्छाखातन्त्रय' शब्द भी वेदान्त की दृष्टि से ठीक नहीं है! क्योंकि इच्छा मन का घम है। और आटवें प्रकरण में कहा जा चुका है, कि बुद्धि तथा उसके साथ साथ मन मी फर्मा-तमक बह प्रकृति के अस्वयंवेदा विकार हैं। इसिटिए ये दोनों स्वयं आप ही कर्म के वन्धन से छूट नहीं सकते। अतएव वेटान्तशास्त्र का निश्चय है, कि सभा स्वातन्त्र्य र तो बुद्धि का है और न मन का - वह केवल आत्मा का है। यह स्वातन्त्र्य न तो आत्मा को कोई देता है और न कोई उससे छीन सकता है। स्वतन्त्र परमात्मा ना अंशरूप जीवातमा दन उपाधि के वन्धन में पड जाता है, तन वह स्वयं स्वतन्त्र रीति से कपर कहे अनुसार बुद्धि तथा मन मे ग्रेरणा किया करता है। अन्तःकरण की इस प्रेरणा का अनाइर फरके कोई वर्ताव करेगा, तो यही कहा जा सकता है, कि वह त्वर्य अपने पैरों में आप कुरहाड़ी मारने को तैयार है। मगवद्गीता में इसी कल का उछेख याँ किया गया है : ' न हिनस्त्यात्मनात्मानम् ' – जो स्वयं अपना घात आप ही नहीं

करता, उसे उत्तम गति मिलती है (गी. १३. २८); और दासनोध में मी इसी का स्पष्ट अनुवाद किया गया है (दा. बो. १७. ७. ७-१०)। यद्यपि दीख पहता है. कि मनुष्य कर्मसृष्टि के अमेद्य नियमों से जकड़ कर विंवा हुआ है, तथापि स्वमावतः उसे ऐसा माल्म होता है, कि मैं किसी काम को स्वतन्त्र रीति से कर सकूँगा। अनु-मब के इस तत्त्व की उपपत्ति ऊपर कहे अनुसार ब्रह्मसृष्टि को बहु सृष्टि से मिन्न माने बिना किसी मी अन्य रीति से नहीं बतलाई जा सकती। इसलिए जो अध्यात्म-शास्त्र को नहीं मानते, उन्हें इस विपय में या तो मनुष्य के नित्य दासत्व की मानना चाहिये, या प्रवृत्तिस्वातन्त्र्य के प्रश्न को अगम्य समझ कर योही छोड देना चाहिये: उनके लिये कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अद्वैत वेदान्त का यह सिद्धान्त है, कि बीवारमा और परमातमा मूल में एकरूप हैं (वे. सू. ग्रां. मा. २, ३, ४०)। और इसी सिद्धान्त के अनुसार प्रवृत्तिस्वातन्त्र्य या इच्छास्वातन्त्र्य की उक्त उपपत्ति वतलाई गई है। परन्तु दिन्हें यह अद्वेत मत मान्य नहीं है अथवा वो भक्ति के लिए द्वेत को स्वीकार किया करते हैं, उनका कथन है, कि बीवात्मा स्वयं का यह सामध्यं नहीं है। विक यह उसे परमेश्वर से प्राप्त होता है। तथापि ' न ऋते आन्तस्य सख्याय दवाः।' (ऋ. ४. ३३. ११) – यक्ने तक प्रयत्न करनेवाले मनुष्य के अतिरिक्त अन्यों को देवता लोग मटट नहीं करते – ऋग्वेट के इस तत्त्वानुसार यह कहा जाता है, कि बीवात्मा को यह सामर्थ्य प्राप्त करा देने के लिए पहले स्वयं ही प्रयत्न करना चाहिये --अर्थात् आत्मप्रयत्न का और पर्याय से आत्मस्वातन्त्र्य का तत्त्व फिर भी खिर बना ही रहता है (वे. स. २. ३. ४१, ४२; गी. १०. ५ और १०)। अधिक क्या कहें रू बौधममीं छोग आत्मा का या परब्रह्म का अस्तित्व नहीं मानते और यद्यपि उनको ब्रह्मज्ञान तथा आत्मज्ञान मान्य नहीं है, तथापि उनके घर्मग्रन्थों में यही उपदेश किया गया है, कि 'अत्तना (आत्मना) चोदयऽत्तानं '- अपने आप को स्वयं अपने ही प्रयत्न से राह पर लगाना चाहिये। इस उपदेश का समर्थन करने के लिए कहा. गया है, कि --

> कत्ता ( क्रात्मा ) हि अत्तनो नायो अत्ता हि अत्तनो गति। तस्मा सञ्जमयऽत्ताणं अस्सं ( अद्वं ) भदं व वाणिजो॥

'हम ही खुड अपने स्वामी या माल्कि है, और आत्मा के िंचा हमें तारनेवाल दूसरा कोई नहीं है। इसलिए बिस प्रकार कोई न्यापारी अपने उत्तम वोड़े का संयमन करता है, उसी प्रकार हमें अपना संयमन आप ही मली मॉति करना चाहिये' (धम्मपट ३८०)। और गीता की मॉति आत्मस्वातन्त्र्य के अस्तित्व-तया उसकी आवस्यकता का मी वर्णन किया गया है (देखा महापरिनिव्वाण-चुत्त २.३१-३५)। आधिमीतिक फॅच पण्डित कॉट की मी गणना इसी वर्ग में करनी-चाहिये। क्योंकि यद्यपि वह किसी मी अप्यात्मवाद को नहीं मानता, तथापि वह विना किसी उपपत्ति के केवल प्रत्यक्षसिद्ध कह कर इस वात को अवश्य मानता है, कि प्रयत्न से मनुष्य अपने आचरण और परिस्थिति को सुधार सकता है।

यद्यपि यह सिद्ध हो चुका, कि कर्मपाश से मुक्त हो कर सर्वभृतान्तर्गत एक आत्मा को पहचान छेने की जो आध्यात्मिक पूर्णावस्था है, उसे प्राप्त करने के छिए जदात्मैक्यज्ञान ही एकमात्र उपाय है, और इस ज्ञान को प्राप्त कर छेना हमारे अधिकार की बात है। तथापि स्मरण रहे, कि यह स्वतन्त्र आत्मा भी अपनी छाती पर लदे हुए प्रकृति के नोझ को एकदम अर्थात् एक ही क्षण में अलग नहीं कर सकती ! जैसे कोई कारीगर कितना ही कुशल क्यों न हो, परन्तु वह हथि-यारों के बिना कुछ काम नहीं कर सकता । और यदि हथियार खराव हों. तो उन्हें ठीक करने में उसका बहुत-सा समय नप्ट हो जाता है। वैसा ही जीवातमा का भी हाल है। ज्ञानप्राप्ति की प्रेरणा करने के लिए जीवातमा स्वतन्त्र तो अवश्य है, परन्त वह तात्विक दृष्टि से मूल में निर्मुण और केवल है। अथवा सातवें -प्रकरण में बतलाये अनुसार नेत्रयुक्त परन्तु लॅंगड़ा है। (मैन्यु. रे. २. ३. गी. १३. २०)। इसलिए उक्त पेरणा के अनुसार कर्म करने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता होती है (जैसे कुम्हार को चाक की आवश्यकता होती है) वे इस आतमा के पास स्वयं अपने नहीं होते - जो साघन उपलब्ध हैं (जैसे देह और चुढि आदि इन्द्रियाँ ), वे सब मायात्मक प्रकृति के विकार हैं। अतएव जीवात्मा को अपनी मुक्ति के लिए भी प्रारव्यकर्मानुसार प्राप्त देहेन्द्रिय आदि सामग्री (साधन या उपाधि) के द्वारा ही सब काम करना पड़ता है। इन साधनों में बुद्धि मुख्य है। इसलिए कुछ काम करने के लिए जीवातमा पहले बुद्धि को ही -प्रेरणा करता है। परन्तु पूर्वकर्मानुसार और प्रकृति के स्वभावानुसार यह कोई नियम नहीं, कि यह बुद्धि हमेशा शुद्ध तथा सारिक ही हो। इसलिए पहले त्रिगुणात्मक प्रकृति के प्रपञ्च से मुक्त हो कर यह बुद्धि अन्तर्मुख शुद्ध, सास्विक ऱ्या आत्मनिष्ठ होनी चाहिये। अर्थात् यह बुद्धि ऐसा होनी चाहिये, कि बीवात्मा की प्ररणा को माने, उसकी आज्ञा का पालन करे, और उन्हीं कर्मों को करने का निश्चय करे, जिनसे आत्मा का कल्याण हो ऐसा होने के लिए दीर्घकाल तक वैराग्य का अम्यास करना पड़ता है। इतना होने पर मी भूख-प्यास आदि देहधर्म और रखित कमों के वे फल - जिनका मागना आरंभ हो गया है - मृत्युरमय तक छूटते ही नहीं । ताल्पर्य यह है, कि यद्यपि उपाधिनद्ध जीवान्मा देहेन्द्रियों को मोक्षानुकुल कर्म करने की अरणा करने के लिए खतन्त्र है, तथापि प्रकृति ही के द्वारा चूँकि उसे सब काम कराने पड़ते हैं, इसलिए उतने मर के लिए (बर्ड्ड, कुम्हार आदि कारीगरों के समान ) वह परावलंत्री हो जाता है, और उसे देहेन्द्रिय आदि हथियारों को पहले शुद्ध करके अपने अधिकार में कर छेना पड़ता है (व. सं. २, ३. ४०)। यह काम एकटम नहीं हो सकता। इसे घीरे घीरे करना

चाहिये। नहीं तो चमकने और महकनेवाले घोडे के समान इन्द्रियां बलवा करने ल्गेंगी और मनुष्य को घर दबाएँगी। इंसीलिए भगवान ने कहा है, कि इन्द्रिय-निग्रह करने के लिए बुद्धि को धृति या धैर्य की सहायता मिलनी चाहिये (गी. ६. २५), और आगे अठारहर्वे अध्याय (१८. ३३-३५) में बुद्धि की मॉति घृति के भी -सास्विक, राजस, और तामस - तीन नैसर्गिक भेट वतलाये गये हैं। इनमें से तामस और राजन को छोड़ कर बुद्धि को सान्विक बनाने के लिए इन्द्रियनिग्रह करना पडता है। और इसी से छटवें अध्याय में इसका भी संक्षित वर्णन किया है, कि ऐसे इन्द्रियनिग्रहाभ्यासरूप योग के लिए उचित स्थल. आसन और आहार कौन कौन-से-है ? इस प्रकार गीता (६.२५) में वतलाया गया है, कि 'शनैः शनैः' अम्यास करने पर चित्त स्थिर हो जाता है, इन्द्रियाँ वश में हो जाती है और आगे कुछ समय के बाद ( एकदम नहीं ) ब्रह्मात्मैक्यज्ञान होता है। एवं फिर ' आत्मवन्तं न कर्माणि निवध्नन्ति घनञ्जय ? – उस ज्ञान से कर्मवन्घन छट जाता है (गी. ४. ३८-४१)। परन्त मगवान एकान्त में योगाभ्यास करने का उपटेश देते है ( गी. ६. १० ), इससे गीता का तारपर्य यह नहीं समझ लेना चाहिये, कि संसार के सब व्यवहारों की छोड़. कर योगाम्यास में ही सारी आयु विता दी जाएँ। जिस प्रकार कोई व्यापारी अपने पास की पूँची से ही - चाहे वह वहत थोडी ही क्यों न हो - पहले धीरे घीरे न्यापार करने व्याता है; और उसके द्वारा अन्त में अपार संपत्ति कमा लेता है, उसी प्रकार गीता के कर्मयोग का भी हाल है। अपने से जितना हो सकता है. उतना ही इन्द्रियनिग्रह करके पहले कर्मयोग को ग्ररू करना चाहिये और इसी से भन्त में अधिकाधिक इन्द्रियनिग्रहसामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। तथापि चौराहे में बैठ कर भी योगाभ्यास करने से काम नहीं चल सकता। क्योंकि इससे बुढ़ि को एकाग्रता की जो आदत हुई होगी. उसके घट जाने का भय होता है। इसिटए कर्मयोग का आचरण करते हुए कुछ समय तक नित्य या कमी कमी एकान्त का सेवन करना भी आवश्यक है (गी. १३. १०)! इसके लिए संसार के समस्त व्यवहारों को छोड टेने का उपटेश भगवान ने कहीं भी नहीं दिया है; प्रत्युत सांसारिक न्यवहारों को निष्कामबुद्धि ये करने के लिए ही इन्द्रिय-निग्रह का अभ्यास बतलाया गया है। और गीता का यही कथन है, कि इस-इन्द्रियनिप्रह के साथ साथ यथाशक्ति निष्कामकर्मयोग का मी आचरण प्रत्येक मनुष्य को इमेशा करते रहना चाहिये। पूर्ण इन्द्रियनिग्रह के सिद्ध होने तक राह देखते बैठ नहीं रहना च।हिये। मैत्र्युपनिपद में और महाभारत में कहा गया है, कि यदि कोई मनुष्य बुद्धिमान् और निग्रही हो, तो वह इस प्रकार के योगाम्यास से छः महीने में साम्यबुद्धि प्राप्त कर सकता है (मै. ६. २८; म. मा.. शा. २३९. ३२; अश्व. अनुगीता १९.६६)। परन्तु भगवान् ने जिस सास्त्रिक सम या आत्मनिष्ठ बुद्धि का वर्णन किया है, वह बहुतेरे छोगों को छः महीने में

क्या, इः वर्ष में भी प्राप्त नहीं हो सकती। और इस अभ्यास के अपूर्ण रह जाने के कारण इस जन्म में तो पूरी सिद्धि होगी ही नहीं; परन्तु दूसरा जन्म है कर फिर भी शुरू से वही अभ्यास करना पड़ेगा; और उस दन्म का अभ्यास भी पूर्वजन्म के अम्यास की माति ही अध्रा रह जाएगा। इसलिए यह शंका उत्पन्न होती है, कि ऐसे मनुष्य को पूर्ण सिद्धि कमी मिल ही नहीं सकती। फलतः ऐसा मी माद्रम होने छाता है, कि कर्मयोग का आचरण करने के पूर्व पातञ्जलयोग की सहायता से पूर्ण निर्विकत्प समाधि पहले सीख लेना चाहिये। अर्जन के मन में यही शंका उत्पन्न हुई थी; और उसने गीता के छठवें अध्याय (६, ३७-३९) में श्रीकृष्ण से पूछा है, कि ऐसी दशा में मनुष्य की क्या करना चाहिये? उत्तर में भगवान ने कहा है, कि आत्मा अमर होने के कारण इस पर डिंगशरीर द्वारा इस जन्म में जो थोडेवहत संस्कार होते हैं, वे आगे भी ज्यों-के-त्यों के रहते हैं: तथा यह 'योगभ्रष्ट' पुरुप अर्थात् कर्मयोग को पूरा न साथ सकते के कारण उससे भ्रष्ट होनेवाला पुरुष अगले जन्म में अपना प्रयत्न वही से छह करता है, कि नहां से उसका अम्यास छूट गया या। और ऐसा होते होते कम से 'अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परों गतिम' (गी. ६. ४५) - अनेक बन्मों में पूर्ण सिद्धि हो बाती है: एवं अन्त में उसे मोख ग्रांत हो बाता है। इसी सिद्धान्त को छम्य करके दूसरे अध्याय में कहा गया है. कि 'स्वल्पमप्यत्य धर्मस्य त्रायते महतो मयात्। ' (गी. २.४०) - इस धर्म का व्यर्गत् कर्मयोग का स्वल्य आचरण मी वड़े वड़े संकटों से बचा देता है। सारांश, मनुष्य की शातमा मूल में यद्यपि स्वतन्त्र है. तथापि मनुष्य एक ही क्नम में पूर्ण सिद्धि नहीं पा सकता। क्योंकि पूर्वकर्मों के अनुसार उसे मिली हुई देह का प्राकृतिक स्वमान अग्रद होता है। परन्त इससे 'नात्मानमनमन्येत प्रवाभिरसमृद्धिमः।' (मतु. ४. १३७) – किसी को निराद्य न होना चाहिये; और एक ही जन्म में परम **सिद्धि पा जाने के दूराग्रह में पड़ कर पातञ्जल योगाम्यास में अर्थात् इन्द्रियों का** जबर्द्स्ती दमन करने में ही सब आयु बृथा खो न देनी चाहिये। आत्मा को कोई जल्दी नहीं पढ़ी है। दितना आज हो सके, उतने ही योगवल को पात करके कर्मयोग आचरण ग्ररू कर देना चाहिये। इससे घीरे घीरे बुद्धि अधिका-धिक सात्विक तथा ग्रद्ध होती वाएगी: और कर्मयोग खल्पाचरण ही - नहीं, विशासा तक रहेंट में बैठे हुए मनुष्य की तरह आगे दकेलते दकेलते अन्त में आव नहीं तो कल - इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में - उसकी आत्मा की पूर्ण हहा-माप्ति करा देगा। इसीलिए मगवान ने गीता में साफ कहा है, कि कर्मयोग में एक विशेष गुण यह है, कि उसका स्वल्प से मी स्वल्प आचरण कमी व्यर्थ नहीं जाने पाता (गी. ६. १५ पर इमारी टीका देखों) । मनुष्य को उचित है, कि वह केवल इसी जन्म पर ध्यान है, और धीरच को न छोड़े। किन्तु निष्काम कर्म करने के अपने

उद्योग को स्वतन्त्रता से और घीरे घीरे यथाशक्त जारी रखे! प्राक्तन-संस्कार के कारण ऐसा माल्यम होता है, कि प्रकृति की गाँठ हमसे इस जन्म में आज नहीं छूट सकती। परन्तु वही वन्धन कम कम से बढ़नेवाले कर्मयोग के अभ्यास से कल या दूसरे जन्मों में आप-ही-आप ढीला हो जाता है। और ऐसा होते होते 'बहुना जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते' (गी. ७. १९) — कमी-न-कभी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होने से प्रकृति का वन्धन या पराधीनता छूट जाती है। एवं आत्मा अपने मूल की पूर्ण निर्मुण मुक्तावस्था को अर्थात् मोक्षद्रशा को पहुँच जाती है। मनुष्य क्या नहीं कर सकता है! जो यह कहावत प्रचलित है, कि 'नर करनी करे, तो नर का नारायण होय 'वह वेदान्त के उक्त सिद्धान्त का ही अनुवाट है। और इसीलिए योगवासिष्ट-कार ने मुमुखु-प्रकरण में उद्योग की खून प्रशंसा की है; तथा असन्दिग्ध रीति से कहा है, कि अन्त में सब कुछ उद्योग से ही मिलता है (यो. २.४.१०-१८)।

यह िंद हो चुका, कि ज्ञानप्राप्ति का प्रयत्न करने के लिए जीवात्मा मूल में स्वतन्त्र है; और स्वावलंत्रनपूर्वक दीघोंद्योग से उसे कमी-न-कमी प्राक्तनकर्म के पड़ी से छुरकारा मिल जाता है। अब थोडा-सा इस बात का स्पष्टीकरण और हो जाना चाहिये, कि कर्मक्षय किसे कहते हैं ! और वह कब होता है ! कर्मक्षय का अर्थ है - कमों के बन्धनों से पूर्ण अर्थात निःशेष मुक्ति होना । परन्तु पहले कह आये है, कि कोई पुरुप जानी भी हो जाय: तथापि जब तक शरीर है, तब तक सोना, बैठना, भूख, प्यास इत्यादि कर्म छूट नहीं सकते; और प्रारव्धकर्म का भी बिना भोगे क्षय नहीं होता। इसलिए वह आग्रह से देह का त्याग नहीं कर सकता ! इसमें सन्देह नहीं, कि ज्ञान होने के पूर्व किये गये सब कर्मों का नाश, ज्ञान होने पर हो जाता है: परन्तु जब कि शानी पुरुष को यावजीवन शानोत्तरकाल में भी कुछ-न-कुछ कर्म करना ही पहता है, तब ऐसे कर्मों से उसका छुटकारा कैसा होगा ? और, यदि छुटकारा न हो, तो यह शङ्का उत्पन्न होती है, कि फिर पूर्वकर्मक्षय या आगे मोक्ष भी न होगा। इस पर वेटान्तशास्त्र का उत्तर यह है, कि ज्ञानी मनुष्य की नामरूपात्मक देह को नामरूपात्मक कर्मों से यद्यपि कभी छुटकारा नहीं मिल सकता, तथापि इन कमों के फलों को अपने ऊपर लाट छेने या न छेने में आत्मा पूर्ण रीति से स्वतन्त्र है। इसिलए यदि इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करके - कर्म के विपय में प्राणिमात्र की जो आसक्ति होती है - केवल उसका ही क्षय किया जाय. तो रानी मनुष्य कर्म करके भी उसके फल का भागी नहीं होता। कर्म स्वमावतः अन्या, अचेतन या मृत होता है, वह न तो किसी को स्वयं पकड़ता है, और न किसी को छोडता ही है। वह स्वयं न अच्छा है। न व्या। मनुष्य अपने जीव को इन कमों में फेंसा कर इन्हें अपनी आसक्ति से अच्छा या बरा, और ग्रुभ या अग्रुम वना देता है। इसिल्ए कहा जा सकता है, कि इस ममत्वयुक्त आसिक के छूटनेपर कर्म के बन्धन आप ही टूट जाते हैं, फिर चाहे वे कर्म वने रहें या चले बाएँ। गीता

में भी स्थान स्थान पर यही उपदेश दिया गया है, कि सचा नैफर्म्य इसी में है: कर्म का त्याग करने में नहीं (गी. ३.४)। तेरा अधिकार केवल कर्म करने का है, फल का मिलना न मिलना तेरे अधिकार की बात नहीं है (गी. २.४७)। 'कर्मेन्द्रियेः कर्मयोगमसक्तः' (गी. ३.७) – फल की आशा न रख कर्मेन्द्रियों को कर्म करने दे। 'त्यक्त्वा कर्मफलासंगम्' (गी. ४. २०) कर्मफल कां त्याग कर। 'सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वज्ञिप न लिप्यते' (गी. ५.७) - जिन पुरुपों की समस प्राणियों में समबुद्धि हो जाती है, उनके किये हुए कर्म उनके बन्यन का कारण नहीं हो सकते। ' सर्वकर्मफलत्यागं कुरु ' (गी. १२. ११) - सत्र कर्मफलो का स्याग कर। 'कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं कियते' (गी. १८.९) - केवल कर्तव्य समझ कर जो प्राप्त कर्म किया जाता है, वही साचिक है। 'चेतसा सर्वकर्माण मयि संन्यस्य' (गी. १८,५७) सत्र कर्मों की मुझे अर्पण करके वर्ताव कर । इन सब उपदेशों का रहस्य वही है, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है। अब यह एक स्वतन्त्र प्रश्न है, कि ज्ञानी मनुष्यों को सब व्यावहारिक कर्म करने चाहिये या नहीं। इसके सबन्व में गीताशास्त्र का जो िसदान्त है, उसका विचार अगले प्रकरण में किया जाएगा। अभी तो केवल यही देखना है, कि ज्ञान से सब कर्मों के भस्स हो जाने का अर्थ क्या है १ और ऊपर दिये गये वचनों से इस विषय में गीता का जो अभियाय है. वह भली भाँति प्रकट हो जाता है। व्यवहार में भी इसी न्याय का उपयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ, यदि एक मृतुष्य ने किसी दुसरे मृतुष्य को घोले से धका दे दिया, तो हम उसे उजड नहीं कहते । इसी तरह यदि केवल दुर्घटना से किसी की हत्या हो जाती है, तो उसे फीजटारी कानून के अनुसार खुन नहीं समझते। अग्नि से घर जल जाता है अथवा पानी से सेकड़ों खेत वह जाते हैं: तो क्या अग्नि और पानी को कोई दोपी समझता है ? केवल कर्मों की ओर देखें. तो मनुष्य की दृष्टि से प्रत्येक कर्म में कुछ-न-कुछ दोप या अवगुण अवश्य ही मिलेगा - ' सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनामिरियातृताः ' (गी. १८.४८)। परन्तु यह वह दोप नहीं है, फि जिसे छोड़ने के लिए गीता कहती है। मनुष्य के किसी कर्म को जब हम अच्छा या बुरा कहते हैं, तब यह अच्छापन या बुरापन यथार्थ में उस कर्म में नहीं रहता किन्तु कर्म करनेवाले मनुष्य की बुद्धि में रहता है। इसी बात पर ध्यान दे कर गीता (२.४९-५१) में कहा है, कि इन कमों के ब्रेपन की दूर करने के लिए कर्ता की चाहिये, कि वह अपने मन और बुद्धि को शुद्ध रखे; और उपनिपरों में भी कर्ता की बुद्धि को ही प्रधानता दी गई है। जैसे :--

> मन एव मनुप्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । बन्धाय विपयासंगि मोक्षे निर्धिपयं स्मृतम् ॥

'मनुष्य के (कर्म से) बन्धन या मोक्ष का मन ही (एव) कारण है। मन के विषयासक्त होने से बन्धन और निष्काम या निर्विषय अर्थात् निःसंग होने से मोक्ष होता है ' (मैन्यु. ६. ३४; अमृतविदु. २)। गीता में यही बात प्रधानता से बतलाई गई है. कि ब्रह्मात्मेक्यज्ञान से बुद्धि की उक्त साम्यावस्था कैसे प्राप्त कर लेनी चाहिये ? इस अवस्था के प्राप्त हो जाने पर कर्म करने पर मी पूरा कर्मयज्ञ हो जाया करता है। निरमि होने से - अर्थात् संन्यास हे कर अमिहोत्र आदि कर्मों को छोड देने से - अथवा अक्रिय रहने से - अर्थात् किसी भी कर्म को न कर चपचाप बेटे रहने से - कर्म का क्षय नहीं होता (गी. ६.१)। चाहे मनुष्य की इच्छा रहे. या न रहे; परन्तु प्रकृति का चक्र हमेशा घूमता ही रहता है; जिसके कारण मन्त्य को भी उसके साथ अवस्य ही चलना पढेगा (गी. ३. ३३; १८. ६०)। परन्त अज्ञानी बन ऐसी स्थिति में प्रकृति की पराधीनता में रह कर बैसे नाचा करते हैं. वैसा न करके जो मनुष्य अपनी बुद्धि को इन्टियनिग्रह के द्वारा रिथर एवं शुद्ध रखता है और सृष्टिकम के अनुसार अपने हिस्से के ( प्राप्त ) कमों को केवल कर्तव्य समझ कर अनासक्तवृद्धि से एवं शान्तिपूर्वक किया करता है: वही सच्चा स्थितप्रज्ञ है: और उसी को ब्रह्मपट पर पहुँचा हुआ कहना चाहिये (गी. ३.७; ४.२१; ५.७-९; १८. ११)। यदि कोई ज्ञानी पुरुप किसी भी व्यावहारिक कर्म को न करके संन्यास है कर जंगल में जा दैहे; तो इस प्रकार कमों को छोड़ देने से यह समझना वहीं भारी भूल है, कि उसके कर्मों का क्षय हो गया (गी. ३.४)। इस तत्त्व पर हमेशा ध्यान देना चाहिये, कि कोई कर्म करे या न करे: परन्त उसके कमों का क्षय उसकी बुद्धि की साम्यावत्या के कारण होता है; न कि कर्मों को छोड़ने से या न करने से। कर्मक्षय का सचा स्वरूप दिखलाने के लिए यह उदाहरण दिया जाता है, कि निस तरह अग्नि से लकड़ी जल जाती है, उसी तरह ज्ञान से सब कर्म मस्म हो जाते है। परन्तु इसके बदले उपनिपद में और गीता में दिया गया यह दृष्टान्त अधिक समर्पक है, कि जिस तरह कमलपत्र पानी में रह कर भी पानी से अलित रहता है, उसी तरह ज्ञानी पुरुष को - अर्थात् ब्रह्मार्पण करके अथवा आसक्ति छोड कर कर्म फरनेवाल को - कमीं का लेप नहीं होता (छा. ४. १४. ३; गी. ५. १०)। कर्म खरुपतः कमी जलते ही नहीं और न उन्हें जलाने की कोई आवस्यकता है। जब यह वात सिद्ध है, कि कर्म नामरूप है और नामरूप दृश्यस्ति है; तब यह समस्त दृश्य-स्प्रि बलेगी केरे ? और कदाचित बल भी जाय, तो सत्कार्यवाद के अनुसार सिर्फ यही होगा, कि उसका नामरूप बदल जाएगा । नामरूपात्मक कर्म या माया हमेशा बदलती रहती है। इसलिए मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार नामरूपो में मले ही परिवर्तन कर **छे । परन्तु इस बात को नहीं भूल्ना चाहिये, कि वह चाहे कितना ही झनी हो; परन्तु** इस नामरूपात्मक कर्म या माया का समूल नाश कडापि नहीं कर सकता। यह काम केवल परमेश्वर से ही हो सकता है (वे. स्. ४.४.१७)। हाँ; मूल में इन वह कमी में मलाई बराई का बो बीज है ही नहीं: और जिसे मनुष्य उनमें अपनी ममत्ववृद्धि से उत्पन्न किया करता है. उसका नाश करना मनुष्य के हाथ में है: और उसे जो कुछ गी. र. १९

जलाना है. वह यही वस्त है । सब प्राणियों के विषय में समबुद्धि रख कर अपने सब च्यापारों की इस ममत्वबुद्धि को निसने जला (नष्ट कर) दिया है, वही धन्य है: वहीं कृतकृत्य और मुक्त है। सब कुछ करते रहने पर भी उसके सब कर्म जानाग्नि से दग्घ समझे जाते हैं। (गी. ४. १९; १८. २६) | इस प्रकार कर्मों का दग्ध होना मन की निर्विपयता पर और ब्रह्मात्मैक्य के अनुभव पर ही सर्वेया अवलंबित है। अतएव प्रकट है. कि जिस तरह आग कभी भी उत्पन्न हो: परन्त वह टहन करने का अपना धर्म नहीं छोड़ती; उसी तरह ब्रह्मात्मैक्यशन के होते ही कर्मक्षयरूप परिणाम के होने में कालावधि की प्रतीक्षा नहीं करनी पडती । ज्योंही ज्ञान हुआ, कि उसी क्षण कर्म-श्चय हो जाता है। परन्तु अन्य सब कार्लो से मरणकाल इस संबन्ध में अधिक महत्त्व का माना जाता है। क्योंकि यह आयु के बिलकुल अन्त का काल है। और इसके पूर्व किसी एक काल में ब्रह्मज्ञान से अनारव्य-सञ्चित का यदि क्षय हो गया हो, तो भी प्रारव्य नष्ट नहीं होता । इसलिए यदि वह ब्रह्मज्ञान अन्त तक एक समान स्थिर रहे. तो प्रारव्ध-कर्मानुसार मृत्यु के पहले जो जो अच्छे या बरे कर्म होंगे, वे सब सकाम हो जाएँगे: और उनका फल भोगने के लिए फिर भी जन्म लेना ही पड़ेगा। इसमें सन्देह नहीं, कि जो पूरा जीवन्मुक्त हो जाता है, उसे यह मय कदापि नहीं रहता। परनु जब इस विषय का शास्त्रहिष्ट से विचार करना हो. तब इस बात का भी विचार अवश्य कर लेना पढ़ता है, कि मृत्यु के पहले जो ब्रह्मज्ञान हो गया था, वह कडाचित् मरणकाल तक स्थिर न रह सके। इसीलिए शास्त्रकार मृत्यु से पहले के काल की सपेक्षा मरणकाल ही को विशेष महत्त्वपूर्ण मानते हैं। और यह कहते हैं, कि इस समय यानी मृत्यु के समय ब्रह्मात्मैक्यज्ञान का अनुमव अवश्य होना चाहिये; नहीं तो मोक्ष नहीं होगा। इसी अभिप्राय से उपनिषदों के आधार पर गीता में कहा गया है। कि 'अन्तकाल में मेरा अनन्यभाव से स्मरण करने पर मनुष्य मक्त होता है' (गी. ८. ५)। इस सिद्धान्त के अनुसार कहना पड़ता है, कि यदि कोई दुराचारी मनुष्य अपनी सारी आयु दुराचरण में व्यतीत करे और केवल अन्त समय में ब्रह्म-ज्ञान हो जाएँ, तो वह भी मुक्त हो जाता है। इस पर फितने ही लोगों का कहना है. कि यह बात युक्तिसङ्गत नहीं है। परस्तु थोड़ा सा विचार करने पर मालूम होगा. कि यह बात अनुचित नहीं कही जा सकती। यह बिलकुल सत्य और संयुक्तिक है। चरतुतः यह संभव नहीं, कि जिसका सारा जन्म दुराचार में बीता हो. उसे केवल मृत्युसमय में ही ब्रह्मज्ञान हो जाएँ। अन्य सब बातों के समान ही ब्रह्मनिष्ठ होने के लिए मन को आदत डालनी पड़ती है। और जिसे इस जन्म में एक बार भी ब्रह्मा-रमैक्यज्ञान का अनुमव नहीं हुआ है, उसे केवल मरणकाल में ही उसका एकदम शन हो जाना परम दुर्घट या असंभव ही है। इसीलिए गीता का दूसरा महत्त्वपूर्ण कयन यह है, कि मन को विषयवासनारहित बनाने के लिए प्रत्येक मनुष्य को सदैव अभ्यास करते रहना चाहिये। जिसका फल यह होगा. कि अन्तकाल में मी यही स्थिति बनी

रहेगी; और मुक्ति मी अवस्य हो जाएगी (गी. ८.६.७. तथा २.७२) । परन्तु शास्त्र की छानबीन करने के लिए मान लीजिये, कि पूर्वसंस्कार आदि कारणों से किसी मनुष्य को केवल मृत्युसमय में ही ब्रह्मज्ञान हो गया। निस्तन्देह ऐसा उदाहरण लाखों और करोडों मनुष्यों में एक-आध ही मिल सकेगा। परन्तु, चाहे ऐसा उदाहरण मिले या न मिले: इस विचार को एक ओर रख कर हमें यही देखना है, कि यदि ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाय, तो क्या होगा ! ज्ञान चाहे मरणकाल में ही क्यों न हो; परन्तु उससे मनुष्य के अनारव्य-सञ्चित का क्षय होता ही है: और इस जन्म के भोग से आरव्यसञ्चित का क्षय मृत्यु के समय हो जाता है। इसलिए उसे कुछ भी कर्म भोगना बाकी न रह जाता है; और यही सिद्ध होता है, कि वह सब कमों से अर्थात् संसारचक से मक्त हो जाता है। यही सिद्धान्त गीता के इस वाक्य में कहा गया है. ' अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्' (गी. ९. ३०) – यदि कोई वड़ा दुराचारी मनुष्य भी परमेश्वर का अनन्य भाव से स्मरण करेगा, तो वह भी सुक्त हो जाएगा; और यह सिद्धान्त संसार के अन्य सब धर्मों में भी प्राह्म माना गया है। 'अनन्य भाव' का यही अर्थ है, कि परमेश्वर में मनुष्य की चित्तवृत्ति पूर्ण रीति से लीन हो जाएँ । रमरण रहे, कि मुँह से तो 'राम राम ' वडनडाते रहे: और चित्तवृत्ति दसरी ही ओर; तो इसे अनन्य मान नहीं कहेंगे। सारांश, परमेश्वरज्ञान की महिमा ही ऐसी है, कि ज्योंही ज्ञान की प्राप्ति हुई, त्योंही सब अनारव्धसञ्चित का एकटम क्षय हो जाता है। यह अवस्था कमी मी प्राप्त हो. सदैव इप्ट ही है। परन्त इसके साथ एक आवश्यक बात यह है; कि मृत्यु के समय यह स्थिर बनी रहे; और यदि पहले प्राप्त न हुई हो, तो कम-से-कम मृत्यु के समय यह प्राप्त हो जाएँ। नहीं तो हमारे शास्त्रकारों के कथनानुसार मृत्यु के समय कुछ-न-कुछ वासना अवस्य ही वाकी रह जाएगी, जिससे पुनः जन्म लेना पडेगा; और मोख मी नहीं मिलेगा।

इसका विचार हो चुका, कि कर्मबन्धन क्या है है कर्मक्षय किसे कहते हैं है वह कैसे और कब होता है है अन अपद्मानुसार इस बात का भी कुछ विचार किया जाएगा, कि जिनके कर्मफल नप्ट हो गये हैं, उनको और जिनके कर्मक्रमन नहीं छूटे हैं, उनको सुरुष्ठ के अनन्तर वैदिक धर्म के अनुसार कीन-सी गित मिलती है है इसके संबन्ध में उपनिपत्नें में बहुत चर्चा की गई है (छां. ४, १५; ५. १०; व. ६. २, २-१६; की. १. २-३); जिसकी एकवाक्यता वेदान्तस्त्र के अध्याय के तीसरे पाद में की गई है। परन्तु इस सब चर्चा को यहाँ बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें केवल उन्हीं दो मार्गों का विचार करना है, जो अगवद्रीता (८. २३-२७) में कहे गये हैं। वैदिक धर्म के जानकाण्ड और कर्मकाण्ड दो प्रसिद्ध भेद हैं। कर्मकाण्ड का मूल उद्देश यह है, कि सूर्य, अभि, इन्द्र, वरुण, चद्र इत्यादि वैदिक देवताओं का यश द्वारा पूजन किया जाएं। उनके प्रसाद से इस लोक में पुत्र-पीत्र आदि सन्तित तथा गी, अश्व, धन, धान्य आदि संपत्ति प्रसाद कर ली जाएं; और अन्त में मरने पर सद्दित प्राप्त

होने । वर्तमान फाल मे यह यज्ञयाग आदि श्रीतधर्म प्रायः द्वत हो गया है । इसके उक्त उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए लोग देवभक्ति तथा दानधर्म आदि ज्ञास्त्रोक्त. पुण्यकर्म किया करते हैं। ऋग्वेद से स्पष्टतया माल्म होता है, कि प्राचीन काल म लोग - न केवल स्वार्थ के लिए: वहिक सब समाज के कल्याण के लिए भी - यज्ञ द्वारा ही देवताओं की आराधना किया करते थे। इस काम के लिए जिन इन्द्र आहि देवताओं की अनुकूलता का संपादन करना आवश्यक है, उनकी स्तुति से ही ऋग्वेट. के सक्त मरे पड़े हैं। और खल खल पर ऐसी पार्थना की गई है, कि 'हे देव, हमें सन्तन्ति और समृद्धि दो।' 'हमें शताय करो।' 'हमें, हमारे लडकों वचों को और हमारे वीरपुरुपों को तथा हमारे जानवरों को न मारो। रे 🕫 ये याग-यज्ञ तीनों वेटों में बिहित हैं । इसिल्प इस मार्ग का पुराना नाम 'त्रयी धर्म ' है । और ब्राह्मणब्रन्थों में इन यज्ञों की विधियों का विस्तृत वर्णन किया गया है: परन्त भिन्न भिन्न ब्राह्मणग्रन्थों में यत्र करने की भिन्न विधियाँ हैं। इससे आगे शङ्का होने लगी, कि मौन-सी विधि प्राह्म है: तब इन परस्परविरुद्ध वाक्यां की एकवाक्यता करने के लिए जैमिनी ने अर्थनिर्णायक नियमों का संग्रह किया। जैमिनी के इन नियमों को ही मीमासास्त्र या पूर्वमीमांसा कहते हैं। और इसी कारण से प्राचीन कर्मकाण्ड को मीमासक मार्ग नाम मिला तथा हमने भी इसी नाम का इस अन्य में कई बार उपयोग किया है। क्योंकि आजकल यही प्रचलित हो गया है। परन्तु स्मरण रहे, कि यदापि 'मीमासा' शब्द ही आगे चलकर प्रचलित हो गया है, तथापि यशयाग का वह मार्ग बहुत प्राचीन काल से चलता आया है। यही कारण है, कि गीता में 'मीमांसा' शब्द कहीं भी नहीं आया है: किन्तु उसके बटले 'त्रयी धर्म ' (गी. ९. २०, २१) या 'त्रयी विद्या ' नाम भागे हैं । यज्ञयाग आदि श्रीतकर्मप्रतिपादक ब्राह्मणग्रन्थों के बाद आरण्यक और उपनिषद् वने । इनमें यह प्रतिपादन किया गया, कि यज्ञयाग आदि कर्म गौण हैं. और ब्रह्मज्ञान ही श्रेष्ठ है। इसलिए इनके धर्म को 'ज्ञानकाण्ड' कहते हैं। परन्तु भिन्न भिन्न उपनिपदों में भिन्न भिन्न विचार है। इसलिए उनकी भी एकवाक्यता करने की आवश्यकता हुई: और इस कार्य को बादरायणाचार्य ने अपने वेदान्तरात्र में किया। इस प्रन्थ को ब्रह्मसूत्र, शारीरिक या उत्तरमीमांसा कहते है। इस प्रकार पूर्वमीमासा तथा उत्तरमीमांसा. कम से - कर्मकाण्ड तथा ज्ञानकाण्ड - संवन्धी प्रधान प्रन्थ हैं। वस्तुतः ये टोनों प्रन्य मूल मे मीमांसा ही के हैं - अर्थात् वैटिक वचनों के अर्थ की चर्चा करने के लिए ही बनाये गये है। तथापि आजकल कर्मकाण्ड-प्रतिपाटकों की केवल 'मीमांसक' और ज्ञान काण्ड-प्रतिपादकों को 'वेदान्ती' कहते हैं। कर्मकाण्डवालीं

<sup>\*</sup> ये मन्त्र अनेक स्थलों पर पाये जाते हैं; परन्तु उन सब को न दे कर यहाँ केवल एक ही मन्त्र बतलाना बस होगा, कि जो बहुत प्रचलित है। वह यह है — 'मा नस्तोंके तनये मा न आयों मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिषः। वीरान्मा नो कम मामितो वर्षाईवि मन्तः सदिमिन्वाः हवामहें ' (क. १.१८४.८.)।

का अर्थात् मीमांसकों का कहना है, कि श्रीतधर्म में चातुर्मास्य, ज्योतिष्टोम प्रमृति यज्ञयाग आदि कर्म ही प्रधान हैं; और जो इन्हें करेगा, उसे ही वेटों के आज्ञानुसार मोक्ष प्राप्त होगा । इन यज्ञयाग आदि कर्मों को कोई भी छोड नहीं सकता । यदि छोड देगा, तो समझना चाहिये, कि वह श्रीतथर्म से विश्वत हो गया। क्योंकि वैदिक यज्ञ की उत्पत्ति सृष्टि के साथ ही हुई। और यह चक्र अनादि काल से चलता भाषा है, कि मनुष्य यज्ञ करके देवताओं को तूस करे, तथा मनुष्य की पर्जन्य आदि सब आवश्यकताओं को देवगण पूरा करें। आजकल हमें इन विचारों का कुछ महत्त्व मालूम नहीं होता । क्योंकि यज्ञयागरूपी श्रीतधर्म अब प्रचलित नहीं है । परन्तु गीताकाल की स्थिति भिन्न यी। इसलिए भगवद्गीता (३.१६-२५) में भी यज्ञचक का महत्त्व कपर कहे अनुसार बतलाया गया है। तथापि गीता से यह स्पष्ट मालूम होता है, कि उस समय भी उपनिषदों में प्रतिपादित ज्ञान के कारण मोक्षदृष्टि से इन कर्मों को नीणता आ चुकी थी (गीता २.४१-४६)। यही गीणता अहिंसाधर्म का प्रचार होने पर आगे अधिकाधिक वढती गई। मागवतधर्म में स्पष्टतया प्रतिपादन किया नाया है, कि यज्ञयाग वेटविहित हैं; तो भी उनके लिए पशुवध नहीं करना चाहिये। घान्य से ही यज करना चाहिये (टेखो म. मा. शां. ३३६. १० और ३३७)। इस कारण (तथा कुछ अंशों में आगे जैनियों के भी ऐसे ही प्रयत्न करने के कारण) श्रीतयज्ञमार्ग की आजकल यह दशा हो गई है, कि काशी सरीले बड़े बड़े धर्मक्षेत्रों में भी श्रीताग्रिहोत्र पालन करनेवाले आग्रिहोत्री बहुत ही थोड़े दीख पड़ते हैं; और च्योतिशोम आदि पशुयज्ञां का होना तो दस-वीस वर्षों में कमी कमी सुन पहता है। त्तथापि श्रीतघर्म ही सब बेंदिक घमों का मूल है; और इसीव्हिए उसके विषय में इस समय भी कुछ आदरबुद्धि पाई जाती है। और जैमिनी के सूत्र अर्थनिर्णायक शास्त्र के तौर पर प्रमाण माने जाते हैं। यद्यपि श्रीतयज्ञयाग आदि धर्म इस प्रकार शिथिल हो गया, तो भी मन्वादि स्मृतियों में वर्णित दूसरे यत्र – जिन्हे पञ्चमहायत्र कहते हैं - अब तक प्रचिहत है। और उनके संबन्ध में भी श्रीतयज्ञ-यागचक आदि के ही उक्त न्याय का उपयोग होता है। उदाहरणार्थ, मनु आदि स्मृतिकारों ने पाँच अहिंसात्मक तथा नित्य गृहयज्ञ बतलाये हैं । जैसे वेदाध्ययन ब्रह्मयज्ञ है, तर्पण पितृयज्ञ है, बिल भूतयज्ञ है और अतिथिसन्तर्पण मनुष्ययज्ञ है: तथा गार्हस्यधर्म में यह कहा है, कि इन पॉच यज्ञों के द्वारा क्रमानसार ऋषियों, पितरो, टेवताओं, प्राणियों त्तया मनुष्यों को पहले तृप्त करके फिर किथी गृहस्थ की स्वयं भोजन करना चाहिये (भनु. ३. ६८--१२३)। इन यजों के कर होने पर जो अन्न बच जाता है, उसकी 'अमृत' कहते हैं, और पहले सब मनुष्यों के भोजन कर लेने पर जो अन्न बचे उसे 'विवस' बहुते हैं ( म. ३. २८५ )। यह 'अमृत' और 'विवस' अन्न ही गृहस्थ के िए विहित एवं श्रेयस्कर है। ऐसा न करके जो कोई सिर्फ अपने पेट के लिए ही भोजन पका खावे, तो वह अघ अर्थात पाप का मक्षण करता है। और उसे क्या

मनुस्मृति, क्या ऋषेद और गीता; सभी ग्रन्थों में 'अधाशी' कहा गया है (ऋ १०. ११७. ६; मनु. ३. ११८; गी. ३. १३)। इन स्मार्त पञ्चमहायज्ञों के सिवा दान, सत्य, दया, अहिंसा आदि सर्वभूतहितप्रद अन्य धर्म भी उपनिपरों तथा स्मति-अन्थों में गृहस्य के लिए विहित माने गये हैं (तै. १. ११)। और उन्हीं में स्पृष्ट खिल किया गया है, कि कुटुंब की वृद्धि करके बंध को स्थिर रखों - प्रजातन्त मा न्यवच्छेत्सी: । ' ये सब कर्म एक प्रकार के यह ही माने जाते हैं: और इन्हें करने का कारण, तैत्तिरीय संहिता में यह बतलाया गया है, कि जन्म से ही मनुष्य अपने ऊपर तीन प्रकार के ऋण छे भाता है - एक ऋषियों का, दूसरा देवताओं का और तीसरा पितरों का । इनमें से ऋषियों का ऋण वेदाम्यास से, देवताओं का यज्ञ से और पितरों का पुत्रोत्पत्ति से जुकाना चाहिये । नहीं तो उसकी अच्छी गति न होगी (तै. सं. ६. ३. १०. ५) । महाभारत ( आ. १३) में एक कथा है. कि वरत्कर ऐसा न करते हुए विवाह करने के पहले ही उम्र तपश्चर्या करने लगा: तव सन्तानक्षय के कारण उसके यायावर नामक पितर आकाश में स्टक्ते हुए उसे टीख़ पढे: और फिर उनकी आजा से उसने अपना विवाह किया। यह भी कुछ बात नहीं है. कि इन सन कमों या यज्ञों को केवल ब्राह्मण ही करें ! वैदिक यज्ञों को छोड अन्य चन कर्म यथाधिकार खियों और शहों के लिए मी निहित है। इचलिए स्मृतियों में कही गई चातुर्वर्ण्यव्यवस्या के अनुसार जो कर्म किये जाएँ, वे सक यज्ञ ही है। उदाहरणार्थ, क्षत्रियों का युद्ध करना भी एक यज्ञ है; और इस प्रकरण में यज्ञ का यही न्यापक अर्थ विवक्षित है। मनु ने कहा है, कि जो जिसके लिए विहित है, वही उसके लिए तप है (११. २३६); और महामारत में भी कहा है, कि --

> कारम्भयज्ञाः क्षत्राश्चं इवियंज्ञा विशः स्मृताः । परिचारयज्ञाः शृहाश्च जपयज्ञा द्विजातयः ॥

' आरंम ( उद्योग ), हिन, सेवा और जप ये चार यह क्षत्रिय, वैध्य, बूढ़ और ब्राह्मण इन चार वर्णों के लिए यथानुक्रम विहित हैं ' ( म. मा. शां. २३७. १२ )। सारांश, इस सृष्टि के सब मनुष्या को यह ही के लिए ब्रह्मदेव ने उत्पन्न किया है ( म. मा. अनु. ४८. ३; और गीता ३. १०; ४. ३२ )।। फलतः चातुर्वेष्णे आदि सब शास्त्रोक्त कर्म एक प्रकार के यह ही। हैं।। और प्रत्येक्न मनुष्य अपने अपने अधिकार के अनुतार इन शास्त्रोक्त कर्मों या यहाँ को — पन्ये, व्यवसाय या कर्तव्यव्यवहार को — न करे, तो समृचे समाब की हानि होगी। और संमव है, कि अन्त में उसका नाश मी हो जाएँ। इसलिए ऐसे व्यापक अर्थ से सिद्ध होता है, कि लोकसंग्रह के लिए यह की सदैव आवस्यकर्ता होती है।

तैतिरीय संहिता वचन है :- 'जायमानो वे ब्राह्मणस्त्रिभिर्म्मणवा जायते ब्रह्म-चर्येणपिंभ्यो यहोन देवेम्यः प्रजया पितृम्य एप वा अनुणो यः प्रत्री यच्चा ब्रह्मचारिवासीति।'

अबं यह प्रश्न उठता है, कि यदि बेद और चातुर्वर्ण्य आदि स्मार्तन्यवस्था के अनुसार गृहस्यों के लिए वही यज्ञप्रधान वृत्ति विहित मानी गई है, कि जो केवल कर्ममय है, तो क्या इन सांसारिक कर्मी को धर्मशास्त्र के अनुसार यथा-विधि ( अर्थात नीति से और धर्म के आज्ञानुसार ) करते रहने से ही कोई मनुष्य कम-मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएगा ? और यदि कहा जाय कि वह मुक्त हो जाता है, तो फिर ज्ञान की बढ़ाई और योग्यता ही क्या रही ? ज्ञानकाण्ड अर्थात् उपनिष्दों का साफ यही कहना है. कि जब तक ब्रह्मात्मैक्यज्ञान हो कर कर्म के विषय में विरक्ति न हो जाय. तब तक नामरूपात्मक माया से या जन्ममरण के चक्कर से छटकारा नहीं मिल सकता। और श्रीतरमार्तधर्म को देखो तो यही मालूम पहता है. कि प्रत्येक मनुष्य का गाईरथ्यघर्म कर्मप्रधान या व्यापक अर्थ में यज्ञमय है। इसके अतिरिक्त वेटों का मी कथन है कि यज्ञार्थ किये गये कर्म बन्धक नहीं होते; और यज्ञ से ही स्वर्गप्राप्ति होती है। स्वर्ग की चर्चा छोड़ दी जाय; तो मी हम देखते हैं. कि ब्रह्मदेव ही ने यह नियम बना दिया है, कि इन्द्र आदि देवताओं के सन्द्रष्ट हुए बिना वर्षा नहीं होती: और यज्ञ के बिना देवतागण भी सन्त्रष्ट नहीं होते । ऐसी अवस्या में यज्ञ अर्थात कर्म किये बिना मनुष्य की मलाई कैसी होगी ? इस लोक के कम के विषय में मनुस्मृति, महामारत, उपनिषद तथा गीता में भी कहा है. कि -

### अभी प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । आदित्याजायते वृष्टिर्वृष्टेरश्रं ततः प्रजाः ॥

'यत्र में हवन किये गये सब द्रव्य अग्नि द्वारा सूर्य को पहुँचते हैं; और सूर्य से पर्कन्य और पर्कन्य से अन्न तथा अन्न से अन्न उत्पन्न होती है' (मनु. २. ७६; म. भा. शां. २६२. ११; मैन्यु. ६. ३७; गी. ३. १४)। और जब कि ये यत्र कर्म के द्वारा ही होते हैं, तब कर्म को छोड़ देने से काम कैसे चलेगा ? यत्रमय कर्मों को छोड़ देने से संसार का चन्न बन्द हो जाएगा; और किसी को खाने को भी नहीं मिलेगा ! इस पर मागवतधर्म तथा गीताशास्त्र का उत्तर यह है, कि यत्रयाग आदि वैदिक कर्मों को या अन्य किसी भी स्मार्त तथा व्यावहारिक यत्रमय कर्म को छोड़ देने का उपदेश हम नहीं करते। इस तुम्हारे ही समान यह भी कहने को तैयार हैं, कि जो यत्रचक पूर्वकाल से बराबर चलता आया है, उसके बन्द हो जाने से संसार का नाश हो जाएगा! इसिलए हमारा यही सिद्धान्त है, कि इस यत्र को कभी नहीं छोड़ना चाहिये (म. भा. शां. २४०; गी. ३. १६)! परन्तु ज्ञानकाण्ड में अर्थात् उपनिपटों ही में स्पष्टकप से कहा गया है, कि ज्ञान और वैराग्य से कर्मक्षय हुए बिना मोक्ष नहीं मिल सकता! इसिलए इन दोनों सिद्धान्तों का मेल करके हमारा अन्तिम कथन यह है, कि सब कर्मों को ज्ञान से अर्थात् प्रलाशा छोड़ कर निष्काम या विरक्त बुद्धि से करते रहना चाहिये (गी. ३. १७, १९)। यदि तुम स्वर्गफल की काम्य बुद्धि मन

में रख कर ज्योतिष्टोम आहि यजयाग करोगे, तो वेट में कहे अनुसार स्वर्गफल तुम्हें , निस्सन्देह मिलेगा | क्योंकि वेटाजा कभी भी झड़ नहीं हो सकती | परन्तु स्वर्गफल नित्य अर्थात् हमेशा टिक्नेवाला नहीं है | इसलिए कहा है ( वृ. ४.४.६; वे. स. ३.१.८; म. भा. वन. २६०.३९) —

## प्राप्यान्तं कर्मणनस्य यस्किन्चेह करोग्ययम् । तस्माहोकाखुनरेत्यस्मै कोकाय कर्मणे ॥ \$

इस लोक में जो यशयाग आदि पुण्यकर्म किये जाते हैं, उनका फल स्वर्गीय उपमीग से समाप्त हो जाता है: और तब यग करनेवाले कर्मकाण्डी मनुष्य की स्वर्गलोक से इस कर्मलोक अर्थात् भूलोक में फिर भी आना पड़ता है। छांदोग्योपनिपद् ( ५. १०. ३-९) में तो स्वर्ग से नीचे आने का मार्ग भी बतलाया गया है। भगवद्गीता में 'कामात्मानः स्वर्गपराः' तथा 'त्रेगुण्यविषया वेदाः' (गी. २, ४३, ४५) इस प्रकार कुछ गीणत्वस्वक जो वर्णन किया गया है, वह इन्हीं क्रमंकाण्डी होगों के लध्य करके कहा गया है। और नीवें अध्याय में फिर भी स्पष्टतया कहा गया है, ि ' गतागतं कामकामा लमन्ते । ' ( गी. ९. २१ ) – उन्हें स्वर्गलोक और इस लोक में बार बार आना-जाना पडता है। यह आवागमन ज्ञानप्राप्ति के बिना रुक नहीं सकता । जब तक यह रुक नहीं सकता तब तक आत्मा को सबा समाधान, पूर्णांबरया तया मोक्ष भी नहीं मिल सकता। इस लिए गीता के समल उपदेश का सार यही है, कि यजयाग आदि की कीन कहे ? चातुर्वर्ण्य के सब कमों को भी तम ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान से तथा साम्यव्यक्ति से आसक्ति छोट कर करते रहो - यस इस प्रकार कर्मचक को जारी रख कर भी तुम मुक्त ही बने रहोगे (गी. १८. ५, ६)। किसी देवता के नाम से तिल, चावल या किसी पशु को 'इदं अनुकटेवतायै न मम' कह कर अमि में हवन कर देने से ही कुछ यश नहीं हो जाता। प्रत्यक्ष प्रश्न को मारने की अपेक्षा प्रत्येक मनुष्य के शरीर में कामकोध आदि जो अनेक पशुपृत्तियाँ हैं, उनका साम्यबुद्धि रूप संयमाग्रि में होम करना ही अधिक श्रेयस्कर यज है (गी. ४. ३३)। इसी अभिप्राय से गीता में तथा नारायणीय धर्म में भगवान ने कहा है, कि 'में यजों में जपयज ' अर्थात् श्रेष्ठ हूँ (गी. १०. २५, म. भा. शां. ३. ३७)। मनुस्मृति (२. ८७) में भी कहा गया है, कि ब्राह्मण और कुछ करे, या न करे, परन्तु वह केवल जप से ही विद्धि पा सकता है। अग्रि में आहुति हालते समय 'न मम' (यह वस्त मेरी नहीं है ) कह कर उस वस्तु से अपनी ममत्ववृद्धि का त्याग दिखलाया जाता है - यही यज का मख्य तत्त्व है: और टान आदि कमें का भी यही बीज है।

<sup>\*</sup> इस मन्त्र के दूसरे चरण को पहते समय 'पुनरेति' और 'अस्मे' ऐसा पदच्छेद करके पढ़ना चाहिये। तन इस चरण में अक्षरों की कमी नहीं मालूम होगी। वैदिक अन्यों को पढ़ते समय ऐसा बहुषा करना पड़ता है।

इएलिए इन कमों की योग्यता भी यज्ञ के बराबर है। अधिक क्या कहा जाय. जिनमें अपना तिनक भी स्वार्थ नहीं है, ऐसे कमों को शुद्धबुद्धि से करने पर वे यज्ञ ही कहे जा सकते हैं। यह की इस व्याख्या को स्वीकार करने पर जो कुछ कर्म निष्काम बद्धि से किये जाएँ, वे सब एक महायश ही होंगे। और द्रव्यमय यश को लाग होनेवाला मीमां को मा यह न्याय कि 'यथार्थ किये गये कोई भी कर्म वन्धक नहीं होते.' उन सद निष्काम कमों के लिए भी उपयोगी हो जाता है। इन कमों को करते समय फलाशा भी छोड़ दी जाती है । जिसके कारण स्वर्ग का आना-जाना भी छट जाता है: और इन कमों को करने पर भी अन्त में मोक्षस्वरूपी सद्गति मिल जाती है (गी. ३. ९)। सारांश यह है, कि संसार यज्ञमय कर्ममय है सही; परन्तु कर्म करने-वालों के दो वर्ग होते हैं। पहले वे जो बास्त्रोक्त रीति से, पर फलाशा रख कर कर्म किया करते हैं (कर्मकाण्डी छोग); और दुसरे वे जो निष्काम बुद्धि से-केवल कर्तव्य समझ कर - कर्म किया करते हैं (ज्ञानी लोग)। इस संबन्ध में गीता का यह सिद्धान्त है. कि कर्मकाण्डियों को स्वर्गप्राप्तिरूप अनित्य फल मिलता है: और ज्ञान से अर्थात् निष्कामबुद्धि से कर्म करनेवाले ज्ञानी पुरुषों को मोक्षरूपी नित्य फल मिलता है। मोक्ष के लिए कमों को छोडना गीता में कहीं भी नहीं बतलाया गया है। इसके विपरीत अठारहवें अध्याय के आरंभ में स्पष्टतया बतला दिया है, कि 'त्याग = -छोड़ना ' शब्द से गीता में कर्मत्याग कभी भी नहीं समझना चाहिये: किन्तु उसका अर्थ 'फलत्याग' ही सर्वत्र विवक्षित है I

इस प्रकार कर्मकांण्डियों और कर्मयोगियों को भिन्न भिन्न फल मिलते हैं। इस कारण प्रत्येक को मृत्यु के बाद भिन्न भिन्न छोगों में मिन्न भिन्न मार्गों से जाना पड़ता है। इन्हीं मार्गों को ऋम से 'पितृयान' और 'देवयान' कहते हैं (शा. १७. १५, १६); और उपनिपदों के आधार से गीता के आठवें अध्याय में इन्हीं दोनों मार्गों का वर्णन किया गया है। वह मनुष्य, जिसको ज्ञान हो गया है - और यह ज्ञान कम से कम अन्तकाल में तो अवस्य ही हो गया हो (गी. २.७२) - देहपात होने के अनन्तर और चिता में शरीर जल जाने पर उस अमि से ज्योति (ज्वाला), दिवस, शुक्रपक्ष और उत्तरायण के छः महीने में प्रयाण करता हुआ ब्रह्मपद की जा पहुँचता है; तथा वहाँ उसे मोक्ष प्राप्त होता है। इसके कारण वह पुनः जन्म ले कर मृत्युलोक में फिर नहीं लौटता। परन्तु जो केवल कर्मकाण्डी है, अर्थात् जिसे ज्ञान नहीं है, यह उसी अग्नि से युऑ, रात्रि, कृष्णपक्ष और दक्षिणायन के छः महीने, इस कम से प्रयाण करता हुआ चन्द्रलोक को पहुँचता है; और अपने किये हुए सब पुण्यकर्मों को भोग करके फिर इस छोक में बन्म छेता है। इन दोनों मार्गों में यही भेद है (गी. ८. २३-२७)। 'ज्योति' (ज्वाला) शब्द के बदले उपनिषदों में 'अर्चि' ('ज्वाला') शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे पहले मार्ग को 'अर्चिरादि' और दूसरे को, 'धूम्रादि' मार्ग भी कहते हैं। हमारा उत्तरायण उत्तर ध्रुवर्थल में रहनेवाले देवताओं का दिन है। और हमारा दक्षिणायन उनकी रािल है। इस परिभाषा पर ध्यान देने से माद्म हो जाता है, कि इन दोनों मागों में से पहला अधिरािट (ज्योतिरािट) मागे आरंभ से अन्त तक प्रकाशमय है; और दूसरा ध्रुमािट मागे अन्धकारमय है। ज्ञान प्रकाशमय है; और प्रसा ध्रुमािट मागे अन्धकारमय है। ज्ञान प्रकाशमय है। हि कार प्रकाश क्योतिरां 'ज्योतिण ज्योतिः' (गी. १३. १७) — तेजों का तेज है। इस कारण देहपात होने के अनन्तर, ज्ञानी पुरुषों के मागे का प्रकाशमय होना उचित ही है। और गीता में उन दोनों मागों को 'जुक्र' और 'कृष्ण' इसीलिए कहा है, कि उनका भी अर्थ प्रकाशमय और अन्धकारमय है। गीता में उत्तरायण के बाद के छोषानों का वर्णन नहीं है। परन्तु यास्त के निकक्त में उद्यायन के बाद देवलोंक, स्यं, वैगुत और मानस पुरुष का वर्णन है (निकक्त. १४. ९)। और उपनिपदों में देवयान के विषय में जो वर्णन हैं, उनकी एकवाक्यता करके वेदान्तस्त् में यह कम दिया है, कि उत्तरायण के बाद संवत्तर, वायुलोक, स्यं, चन्द्र, विश्चत्, वरुणलोंक, इन्द्रलोंक, प्रकापतिलोंक और अन्त में ब्रह्मलोंक है (यू. ५. १०; ६. २. १५; छां. ५. १०; कीपी. १. ३; वे. स्. ४. ३. १-६)।

देवयान और पित्रयान मार्गो के सोपानों या मुकामों का वर्णन हो चुका। परन्तु इनमे जो दिवस, गुक्कपक्ष, उत्तरायण इत्यादि के वर्णन हैं, उनका सामान्य अर्थ काल्वाचक होता है। इसिए स्वामाविक ही यह प्रश्न उपस्थित होता है, कि क्या देवयान और पितृयान मार्गों का काल से कुछ संबन्ध है ? अथवा पहले क्मी या या नहीं ? यद्यपि दिवस, राति, शुक्रपक्ष इत्यादि शर्द्यों का अर्थ काटवाचक है; तथापि अग्नि, ज्वाला, वायुरोक, विद्युत् आटि जो अन्य सोपान हैं, उनका अर्थ काल्याचक नहीं हो सकता। और यदि कहा जाय, कि शानी पुरुष को दिन अथवा रात के समय मरने पर भिन्न भिन्न गति मिलती है, तब तो ज्ञान का कुछ महत्त्व ही नहीं रह जाता। इसलिए अग्नि, दिवस, उत्तरायण इत्यादि सभी शब्दों की कालवाचक न मान कर वेटान्तर्व में यह सिद्धान्त किया गया है, कि ये शब्द इनके अभिमानी देवताओं के लिए कल्पित किये गये हैं, जो शानी और कर्मकाण्डी पुरुषों के आत्मा को भिन्न भिन्न मार्गों से ब्रह्मलोक और चन्द्रलोक में ले जाते हैं (वे. स. ४. २. १९-२१; ४. ३. ४)। परन्तु इस में सन्देह है, कि मगवद्गीता को यह मत मान्य है या नहीं । क्योंकि उत्तरायण के बाट सोपानों का - कि जो काल्याचक नहीं हैं - गीता में वर्णन नहीं है। इतना ही नहीं; विस्क इन मार्गों को बतलाने के पहले मगवान् ने काल का स्पष्ट उक्षेख इस प्रकार किया है, कि 'में तुशे वह काल बतलाता हूँ कि जिस काल में मरने पर कर्मयोगी लौट कर आता है, या नहीं आता है <sup>, (</sup> गी. ८. २३ )। और महामारत में भी यह वर्णन पाया जाता है. कि जब मीष्मिपतामह शरशय्या में पड़े थे, तब वे शरीरत्याग करने के लिए उत्तरायण की - अर्थात् सूर्य के उत्तर की ओर मुड्ने की - प्रतीक्षा कर रहे थे (भी. १२०; अनु. १६७)। इससे विदित होता है, कि दिवस. शक्कपश्च और उत्तरायणकाल ही मृत्य होने के लिए कभी-न-कभी प्रशस्त माने जाते थे। ऋषेद (१०.८८.१५ और वृ.६.२.१५) में मी देवयान और पितयान मार्गों का जहाँ पर वर्णन है, वहाँ कालवाचक अर्थ ही विवक्षित है। इससे तथा अन्य अनेक प्रमाणों से हमने यह निश्चय किया है, कि उत्तर गोलाई के जिस स्थान में सर्य क्षितिन पर छः महीने तक हमेशा दीख पड़ता है, उस स्थान में अर्थात् उत्तर ध्रव के पास या मेरुस्यान में जब पहले वैदिक ऋषियों की वस्ती थी. तब ही से छ: महीने का उत्तरायणरूपी प्रकाशकाल मृत्यु होने के लिए प्रशस्त माना गया होगा। इस विषय का विस्तृत विवेचन हमने अपने दूसरे ग्रन्थ में किया है। कारण चाहे कुछ भी हो, इसमें सन्देह नहीं, कि यह समझ बहुत प्राचीन काल से चली आती है: और यही समझ देवयान तथा पितयान मार्गों में प्रकट न हो तो पर्याय से ही -अन्तर्भृत हो गई है। अधिक क्या कहें, हमें तो ऐसा माल्म होता है, कि इन दोनों मार्गों का मूल इस प्राचीन समझ में ही है। यदि ऐसा न माने, तो गीता में देवयान और पितृयान को लक्ष्य करके जो एक बार 'काल' (गी. ८. २३) और दूसरी बार 'गति' या 'स्रवि' अर्थात् मार्ग (गी. ८. २६, २७) कहा है, यानी इन दो भिन्न भिन्न अर्थों के शब्दों का जो उपयोग किया गया है, उसकी कुछ उपपत्ति नहीं खगाई जा सकती। बेटान्तसत्र के शाङ्करभाष्य में देवयान और पित्रयान का कालवाचक अर्थ सार्त है, जो कर्मयोग ही के लिए उपयुक्त होता है, और यह मेट करके, कि चचा ब्रह्मज्ञानी उपनिषदों में वर्णित श्रीत मार्ग से, अर्थात् देवताप्रयुक्त प्रकाशमय मार्ग से, ब्रह्मलोक को जाता है: 'कालवाचक' तथा 'देवतावाचक' अर्थों की व्यवस्था की गई है (वे. सू. शां. मा. ४.२.१८-२१)। परन्तु मूल सूत्रों को देखने से शत होता है, कि काल की आवश्यकता न रख उत्तरायणादि शब्दों से देवताओं को किएत कर देवयान का जो देवताबाचक अर्थ बादरायणाचार्य ने निश्चित किया है, वही उनके मतानुसार सर्वत्र अभिप्रेत होगा; और यह मानना भी उचित नहीं है, कि गीता में वर्णित मार्ग उपनिपटों की इस देवयान गति को-छोड कर स्वतन्त्र हो सकता है। परन्तु यहाँ इतने गहरे पानी में पैठने की कोई आवश्यकता नहीं है: क्योंकि यद्यपि इस विषय में मतभेट हो, कि देवयान और पितृयान के दिवस, रात्रि, उत्तरायण आदि शब्द ऐसिहासिक दृष्टि से मूलार्टम में काल्याचक ये या नहीं; तथापि यह बात निर्विवाद है, कि आगे यह कालबाचक अर्थ छोड़ दिया गया। अन्त में इन दोनों पढ़ों का यही अर्थ निश्चित तथा रूढ़ हो गया है, कि – कारु की अपेक्षा न रख चाहे कोई किसी समय मरे - यदि वह जानी हो तो अपने कर्मानुसार प्रकाश-मय मार्ग से, और केवल कर्मकाण्डी हो तो अन्धकारमय मार्ग से परलोक को जाता है। चाहे फिर दिवस और उत्तरायण आदि शब्दों से बादरायणाचार्य के कथनानुसार देवता समक्षिये; या इनके लक्षण से प्रकाशमय मार्ग के क्रमशः बढ्ते हुए सोपान समिसिये; परन्तु इससे इस सिडान्त में कुछ मेद नहीं होता, कि यहाँ देवयान और पितृयान राज्यों का रूढार्थ मार्गवाचक है।

परन्तु क्या टेक्यान और पितृयान, टोनों मार्ग शास्त्रोक्त अर्थात् पुण्यक्षमं करनेवाले को ही प्राप्त हुआ करते हैं; क्योंकि पितृयान यद्यपि टेक्यान से नीचे की श्रेणी का मार्ग है, तथापि वह भी चन्द्रलोक को अर्थात् एक प्रकार के स्वर्गलोक ही को पहुँचानेवाले मार्ग है। इसलिए प्रकट है, कि वहाँ सुख मोगने की पात्रता होने के लिए इस लोक में कुछ न इन्छ शास्त्रोक्त पुण्यकर्म अपक्य ही करना पड़ता है। र्गी. ९.२०, २१)। जो लोग थोड़ा भी शास्त्रोक्त पुण्यकर्म न करके संसार में अपना समस्त जीवन पापाचरण में विता टेते हैं, वे इन टोनों में से किसी भी मार्ग से नहीं जा सकते। इनके विषय में उपनिपदों में कहा गया है, कि ये लोग मरने पर एकत्रम पश्च-पक्षी आदि तिर्यक् योनि में जन्म लेते हैं और वारवार यमलोक अर्थात् नरक मे जाते हैं। इसी को 'तीसरा' मार्ग कहते हैं (डॉ. ५. १०. ८; कट. २. ६, ७); और मगवदीता में भी कहा गया है, कि निपट पापी अर्थात् आसुरी पुरुषों को यही नित्य-गति प्राप्त होती है (गी. १६. १९–२१; ९. १२; वे. स. ३. १.१२, १३; निरुक्त १४.९)।

ऊपर इस बात का विवेचन किया गया है, कि मरने पर मनुष्य को उसके कर्मानुरूप वैदिक धर्म के प्राचीन परंपरानुसार तीन प्रकार की गति किस क्रम से प्राप्त होती है। उनमें से केवल देवयान मार्ग ही मोक्षदायक है: परन्त यह मोक्ष कम-कम से अर्थात् अर्थिरादि ( एक के बाद एक, ऐसे कोई सोपानों ) से जाते जाते अन्त में मिलता है। इसलिए इस मार्ग को 'क्रममुक्ति' कहते हैं। और देहपात होने के अनन्तर अर्थात् मृत्यु के अनन्तर ब्रह्मलोक में जाने से वहाँ अन्त में मुक्ति मिलती है. इसलिए इसे 'विटेह-मुक्ति' भी कहते हैं। परन्तु इन सब बातों के अतिरिक्त शुद्ध अध्यात्मशास्त्र का यह भी कथन है, कि जिसके मन में ब्रह्म और आत्मा के एकत्व का पूर्ण साक्षात्कार नित्य जाग्रत है, उसे ब्रह्मधाप्ति के टिप्प कहीं दूसरी जगह क्यों जाना पड़ेगा ? अथवा उसे मृत्यु-फाल की भी बाँट क्यों जोहनी पड़ेगी ? यह बात रुच है, कि उपारना से जो ब्रह्मजान होता है, वह पहले पहल कुछ अपूर्ण रहता है; न्योंकि इससे मन में स्पेलोक या ब्रह्मलोक इत्यादि की कल्पनाएँ उत्पन्न हो जाती हैं और वे ही मरण-समय में भी मन में न्यूनाधिक परिणाम से बनी रहती हैं। अतएव इस अपूर्णता को दूर करके मोक्ष की प्राप्ति के लिए ऐसे लोगा को देवयान मार्ग से ही जाना पड़ता है (वे. सु. ४. ३१५)। क्योंकि अध्यात्मशास्त्र का यह अटल सिद्धान्त है कि मरण-समय में जिसकी जैसी भावना या ऋतु हो, उसे वैसी ही 'गति' मिल्ती है ( छां. २. १४. १ ); परन्तु सराण उपासना या अन्य किसी कारण से जिसके मन में अपनी आत्मा और ब्रह्म के बीच कुछ भी परटा या दैतमात्रं (ते. २.७) शेप नहीं रह जाता, वह सटैव ब्रह्म-रूप ही है। अतएव प्रकट है, कि, ऐसे पुरुष की ब्रह्म-प्राप्ति के लिए किसी दूसरे स्थान में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। इसी लिए वृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य ने जनक से कहा है कि जो पुरुप गुद्ध ब्रह्मज्ञान से पूर्ण निष्काम हो गया हो - 'न तस्य प्राण उत्कामन्ति ब्रह्मैव सन ब्रह्माप्येति ' – उसके प्राण दूसरे किसी स्थान में नहीं जाते; किन्तु वह नित्य ब्रह्मभूत है और ब्रह्म में ही लय पाता है ( वृ. ४.४.६ ) और वृहदारण्यक तथा कठ, दोनों उपनिषदों में कहा गया है. कि ऐसा पुरुष ' अत्र ब्रह्म समञ्जूते ' ( कंड. ६. १४ ) – यहीं का यहीं ब्रह्म का अनुमव करता है । इन्हीं श्रुतियों के आधार पर शिवगीता में भी कहा गया है. मोक्ष के लिए स्थानान्तर करने की आवश्यकता नहीं होती। ब्रह्म कोई ऐसी वस्त नहीं है. कि जो अमुक स्थान में हो और अमुक स्थान में न हो (छां. ७. २५; मुं. २. २. ११ ) । तो फिर पूर्ण ज्ञानी पुरुप को पूर्ण ब्रह्म-प्राप्ति के लिए उत्तरायण, सूर्यलोक आदि मार्ग से बाने की आवश्यकता ही क्यों होनी चाहिये ? ' ब्रह्म वेद ब्रह्मैंव भवति ' (मुं. ३. २. ९) - जिसने ब्रह्मस्वरूप को पहचान लिया; वह तो स्वयं यहीं का यहीं -इस लोक में ही - ब्रह्म हो गया। किसी एक का दूसरे के पास जाना तभी हो सकता है, जब 'एक' और 'दूसरा' ऐसा स्थलकृत या कालकृत मेद शेष हो; और यह मेद तो अन्तिम स्थिति में अर्थात अद्वैत तथा श्रेष्ठ ब्रह्मानुमव में रह ही नहीं सकता। इसिल्प जिसके मन की ऐसी नित्य स्थिति हो चुकी है, कि 'यस्य सर्वमात्मैवाऽभूत ' ( वृ. २.४.१४ ), ' या सर्वे खिल्वदं ब्रह्म ' ( छा. ३.१४.१ ), अथवा मै ही ब्रह्म हूँ – ' अहं ब्रह्मास्मि ' ( वृ. १.४.१० ), उसे ब्रह्मप्राप्ति के लिए और किस जगह जाना पड़ेगा। वह तो नित्य ब्रह्मभूत ही रहता है। पिछले प्रकरण के अन्त में नैसा हमने कहा है वैसा ही गीता में परम ज्ञानी पुरुषों का वर्णन इस प्रकार किया गया। है, कि ' अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् ' ( गीता ५. २६ ) – जिसने द्वैतमाव को छोड़ कर आत्मस्वरूप को जान लिया है, उसे चाहे प्रारब्ध-कर्म-अय के लिए देहपात होने की राह देखनी पड़े. तो भी उसे मोक्ष-प्राप्ति के लिए कहीं भी नहीं जाना पड़ता; क्योंकि ब्रह्मनिर्वाणरूप मोक्ष तो उसके सामने हाथ जोडे खडा रहता है। अथवा 'इहैव तैर्जितः सर्गो येघां साम्ये स्थितं मनः' (गी. ५. १९)।— निसके मन मे सर्वभूतान्तर्गत ब्रह्मात्म्यैक्यरूपी साम्ये प्रतिविधित हो गया है, उसने (देनयान मार्ग की अपेक्षा न रख) यहीं का यहीं जन्म-मरण को जीत लिया है। अथवा 'भूतपृथग्मावमेकस्थमनुपर्यति' - जिसकी ज्ञानदृष्टि में समस्त प्राणियों की मिन्नता का नाश हो चुका और जिसे वे सब एकस्थ अर्थात परमेश्वर-स्वरूप दीखने स्माते हैं, वह 'ब्रह्म संपद्यते' – ब्रह्म में मिल जाता है (गी. १३. ३०)। गीता का नो बचन ऊपर दिया गया है, कि 'देवयान और पितृयान मार्गो को तत्वतः नानने-वाला कर्मयोगी मोह को प्राप्त नहीं होता ' (गी. ८. २१); उसमें मी 'तत्त्वतः जाननेवाला ' पद का अर्थ ' परमावधि के ब्रह्मखरूप को पहचाननेवाला ' ही विवक्षित है (देखो मागवत ७. १५. ५६ )। यही पूर्ण ब्रह्मभृत या परमाविव की ब्राह्मी स्थितिः

है: और श्रीमञ्जंकरात्वार्य ने अपने शारीरक भाष्य (वे. सू. २. ४. १४) में प्रतिपादन किया है, कि यही अध्यात्मज्ञान की अत्यन्त पूर्णावस्था या पराकाछा है। यही कहा जाय, कि ऐसी स्थिति प्राप्त होने के छिए मनुष्य को एक प्रकार से परमेश्वर ही हो जाना पडता है. तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। फिर कहने की आवश्यकता नहीं. कि इस रीति से जो पुरुप ब्रह्मभूत हो जाते हैं, वे कर्मसृष्टि के सब विधि-निपेधों की अवस्था से भी परे रहते हैं: क्योंकि उनका ब्रह्मज्ञान सदैव जायत रहता है l इसलिए जो कुछ वे किया करते हैं, वह हमेशा शुद्ध और निष्काम बुद्धि से प्रेरित हो कर पाप-पुण्य से अलिश रहता है। इस स्थिति की प्राप्ति हो जाने पर ब्रह्मप्राप्ति के लिए किसी अन्य स्थान में जाने की, अथवा देहपात होने की, अर्थात् मरने की मी कोई आवश्यकता नहीं रहती, इसलिए ऐसे स्थितप्रज्ञ ब्रह्मनिष्ठ पुरुप को 'जीवन्मक्त' कहते हैं ( यो. ३. ९ )। यद्यपि बौद्ध-धर्म के लोग ब्रह्म या आत्मा को नहीं मानते, तथापि उन्हें यह बात पूर्णतया मान्य है, कि मनुष्य का परम साध्य बीवन्मुक्त की यह निष्काम अवस्था ही है; और इसी तत्त्व का संग्रह उन्होंने कुछ शब्दभेट से अपने धर्म में किया है (परिशिष्ठ प्रकरण देखों।) कुछ छोगों का कथन है कि पराकाश के निष्कामत्व की इस अवस्था में और सांसारिक कर्मों में स्वामाविक परस्पर विरोध है: इसलिए जिसे यह अवस्था प्राप्त होती है, उसके सब कर्म आप ही आप छट जाते हैं और वह सन्यासी हो जाता है। परन्त गीता को यह मत मान्य नहीं है: उसका यही सिद्धान्त है, कि स्वयं परमेश्वर जिस प्रकार कर्म करता है उसी प्रकार जीवन्मुक्त के लिए भी - निष्काम बुद्धि से लोकसंग्रह के निमित्त - मृत्युपर्यन्त सब व्यवहारों को करते रहना ही अधिक श्रेयस्कर है: क्योंकि निष्कामत्व और कर्म में कोई विरोध नहीं है। यह बात अगले प्रकरण के निरूपण से स्पष्ट हो जाएगी। गीता का यह तत्त्व योगवासिष्ठ (६. उ. १९९) में भी स्वीकृत किया गया है।

## ग्यारहवाँ प्रकरण

# संन्यास और कर्मयोग

संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुमौ । तयोस्तु कर्मसंन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ॥ \* — गीता ५. २

चिछ्छे प्रकरण में इस बात का विस्तृत विचार किया गया है, कि अनादि कर्म के चक्कर से छटने के लिए प्राणिमात्र में एकत्व से रहनेवाले परंत्रहा का अनुमना-रमक ज्ञान होना ही एकमात्र उपाय है; और यह विचार मी किया गया है, कि इस अमृत ब्रह्म का ज्ञान संपादन करने के लिए मनुष्य स्वतन्त्र है या नहीं। एवं इस जान की प्राप्ति के लिए मायासृष्टि के अनित्य व्यवहार अथवा कर्म वह किस प्रकार करे। अन्त में यह सिद्ध किया है, कि बन्धन कर्म का धर्म या गुण नहीं है; किन्तु मन का है। इसलिए व्यावहारिक कमों के फल के बारे में जो अपनी आसिक होती है, उसे इन्द्रिय-निग्रह से घीरे घीरे घटा कर, शुद्ध अर्थात् निष्काम बुद्धि से कर्म करते रहने पर, कुछ समय के बाद साम्यबुद्धिरूप आत्मज्ञान देहेन्द्रियों में समा बाता है; और अन्त में पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो बाती है। इस प्रकार इस बात का निर्णय हो गया, कि मोक्षरूपी परम साध्य अथवा आध्यात्मिक पूर्णावस्या की प्राप्ति के लिए किस साघन या उपाय का अवलंबन करना चाहिये। वब इस प्रकार के वर्ताव से, अर्थात् ययाशक्ति और ययाधिकार निष्काम कर्म रहने से, कर्म का बन्यन छूट बाय तथा चित्तशुद्धि द्वारा अन्त मे पूर्ण ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो बाय; तब यह महत्त्व का प्रश्न उपस्थित होता है, कि अब आगे अर्थात् विद्वावस्था में जानी या स्थितप्रज्ञ पुरुष कर्म ही करता रहे, अथवा प्राप्य वस्तु को पा कर कृतकृत्य हो। माया-सृष्टि के सव व्यवहारों को निर्यक और ज्ञानविरुद्ध समझ कर, एकदम उनका त्याग कर दे। क्योंकि सब कमों को विल्कुल छोड़ देना (कर्मसन्यास), या उन्हें निष्काम बुद्धि से मृत्युपर्यन्त करते जाना (कर्मयोग) ये दोनों पक्ष तर्कदृष्टि से इस स्थान पर संमव

<sup>\* &#</sup>x27;संन्यास और कर्मयांग दोनों नि.श्रेयस्कर अर्थात मोझग्यक है; परन्तु इन बोनों में कर्मसंन्यास की अपेक्षा कर्मयोग ही अधिक श्रेष्ट है। ' दूसरे चरण के 'कर्मसंन्यास' पद से प्रकट होता है, कि पहले चरण में 'सन्यास' शब्द का क्या अर्थ करना चाहिये। गणेहागीता के चीथे अध्याय के आरंग में गीता के यही प्रश्लोत्तर लिए गये हैं। वहाँ यह श्लोक धोड़े अन्द्रमेंद से इस प्रकार आया है — 'क्रियायोगो वियोगञ्चाप्युमी मोक्षस्य साथने। तयोर्मध्ये क्रियायोग-स्यागातस्य विशिष्टते॥ ? .

होते हैं। और इन में से जो पक्ष श्रेष्ठ उहरे उसी की ओर ध्यान दे कर पहले से ( अर्थात् साधनावस्था से ही ) वर्ताव करना सुविधाजनक होगा । इसलिए उक्त होना पक्षा के तारतम्य का विचार किये विना कर्म और अकर्म का कोई भी आध्यात्मिक विवेचन परा नहीं हो सकता। अर्जुन से सिर्फ यह फह देने से काम नहीं चल सकता था, कि पूर्ण ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो जानेपर कर्मी का करना और न करना एक-छा है (गी. ३, १८): क्योंकि समस्त व्यवहारों में कर्म की अपेक्षा बार्ड ही की श्रेयता होने के कारण ज्ञान से जिसकी बुद्धि समस्त भूतों में सम हो गई है, उसे फिसी भी कर्म के शुमाशमत्व का लेप नहीं लगता (गी. ४. २०, २१)। भगवान का तो दसे यही निश्चित उपदेश या कि - युद्ध ही कर - युध्यस्व । (गी. २.१८); और इस खरे तथा स्पष्ट उपदेश के समर्थन में 'छड़ाई करें। तो अच्छा, न करें) तो अच्छा:' ऐसे सन्दिग्ध उत्तर की अपेक्षा और दूसरे कुछ सबल कारणों का बतलाना आवश्यक था | और तो क्या, गीताशास्त्र की प्रदृत्ति यह वतलाने के लिए ही हुई है, कि किसी कर्म का मयंकर परिणाम दृष्टि के सामने देखते रहने पर भी बुद्धिमान पुरुष उसे ही क्यों करें। गीता की यही तो विशेषता है। यदि यह सत्य है, कि कर्म से उन्त वंत्यता और ज्ञान से मुक्त होता है, तो ज्ञानी पुरुप को कम करना ही क्यों चाहिये? कर्म-यज्ञ का अर्थ कर्मों का छोड़ना नहीं है; केवल फलाशा छोड़ देने से ही कर्म का क्षय हो जाता है, सब कमीं को छोड़ देना शक्य नहीं है; इत्याटि सिद्धान्त यद्यपि सत्य हो. तथापि इससे मली मॉति यह सिद्ध नहीं होता कि जो कर्म छट सकें उतने भी न छोड़े जाएँ । और न्याय से देखने पर भी, यही अर्थ निप्पन्न होता है: क्योंकि गीवा ही में कहा है, कि चारा ओर पानी ही पानी हो जाने पर जिस प्रकार फिर उसके लिए कोई कुएँ की खोज नहीं करता; उसी प्रकार कर्मों से सिद्ध होनेवाली ज्ञानप्राप्ति हो चुकने पर ज्ञानी पुरुष को कर्म की कुछ भी अपेक्षा नहीं रहती (गी. २.४६)। इसी लिए तीसरे अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने श्रीकृष्ण से प्रथम यही पूछा है. कि आपकी संमति में यदि कर्म की अपेक्षा निप्काम अथवा साम्यवद्धि श्रेष्ट हो. तो स्थितप्रज्ञ के समान में भी अपनी वृद्धि को शद्ध किये हेता हूँ - बस, मेरा मतलब पूरा हो गया; अब फिर भी लड़ाई के इस घोर कर्म में सुके क्यों फॅसाते हो ? (गी. ३.१) इसका उत्तर देते हुए भगवान् ने 'कर्म किसी से भी छूट नहीं सकते ' इत्यादि कारण बतला कर चौथे अध्याय में कर्म का समर्थन किया है। परन्तु साख्य (संन्यास) और कर्मयोग दोनों ही मार्ग यदि शास्त्रों से यतलाये गये हैं, तो यही फहना पड़ेगा, कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर, इनमें हे जिसे जो मार्ग अच्छा लगे, उसे वह स्वीकार कर ले। ऐसी दशा में, पॉचर्व अध्याय के आरंग में अर्जुन ने फिर प्रार्थना की, कि दोनों मार्ग गोलमाल कर के मुझे न बतलाइये; निश्चयपूर्वंक मुझे एक ही बात बतलाइये, कि उन दोनों में के अधिक श्रेष्ठ कौन है (गी. ५.१)। यदि शानोत्तर कर्म करना और न करना

एक ही सा है. तो फिर मैं अपनी मर्जी के अनुसार जी चाहेगा तो कर्म करूँगा. नहीं तो न करूँगा। यदि कर्म करना ही उत्तम पक्ष हो, तो मुझे उसका कारण समझाइये: तभी मै आपके कथनानुसार आचरण करूँगा। अर्जुन का यह प्रश्न कुछ अपूर्व नहीं है। योगवासिष्ठ (५. ५६. ६) में श्रीरामचन्द्र ने विसप्त से और गणेश-गीता (४.१) में वरेण्य राजा ने गणेशजी से यही प्रश्न किया है। केवल हमारे ही यहाँ नहीं, वरन यूरोप में बहाँ तत्त्वज्ञान के विचार पहले पहल ग्ररू हुए थे, उठ ग्रीस देश में भी प्राचीन काल में यह प्रश्न उपस्थित हुआ था। यह बात अरिस्टाटल के ग्रन्थ से प्रकट होती है। इस प्रसिद्ध युनानी ज्ञानी पुरुप ने अपने नीतिशास्त्र-संबन्धी प्रन्य के अन्त (१०.७ और ८) में यही प्रश्न उपस्थित किया है और प्रथम अपनी यह संमति दी है. कि संसार के या राजनैतिक मामलों में जिन्दगी विताने की अपेक्षा जानी पुरुष को शान्ति से तत्त्व के विचार में जीवन विताना ही सचा और पूर्ण आनन्ददायक है। तो भी उसके अनन्तर छिखे गये अपने राजधर्म संबन्धी प्रत्य (७, २ और ३) में अरिस्टाटल ही लिखता है, कि 'कुछ ज्ञानी पुरुष तत्त्व-विचार में. तो कुछ राजनैतिक कार्यों में निमम दीख पहते हैं: और यदि पूछा जाय कि इन दोनों मार्गों में कौन-सा बहुत अच्छा है, तो यही कहना पढेगा, कि प्रत्येक मार्ग अंशतः सद्या है। तथापि, कर्म की अपेक्षा अकर्म की अच्छा कहना भूल है। क्योंकि, यह कहने में कोई हानि नहीं, कि आनन्द मी तो एक कर्म ही है: और सबी श्रेयःप्राप्ति भी अनेक अंशों में शानयुक्त तथा नीतियुक्त कर्मों में ही है। ' दो स्थानों पर अंरिस्टाटल के भिन्न भिन्न मतों को देखकर गीता के इस स्पष्ट कथन का महत्त्व पाठकों के ध्यान में आ जाएगा, कि 'कर्म ज्यायो हाकर्मणाः' (गी. ३.८) - अकर्म की अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ है। गत शताब्दी मा प्रतिद फ्रेंच पण्डित आगस्टस कोंट अपने 'आधिमौतिक तत्त्वज्ञान' में कहता है: 'यह कहना भ्रान्तिमुख्क है. कि तत्त्वविचार ही में निमम रह कर जिन्दगी विताना श्रेयस्कर है। जो तत्त्वज्ञ प्रस्थ इस दङ्ग के आयुष्यक्रम को अङ्गीकार करता है, और अपने हाथ से होने योग्य होगीं का कल्याण करना छोड़ देता है, उसके विषय में यही कहना चाहिये, कि वह अपने माप्त साधनों का दुरुपयोग करता है। विपक्ष में बर्मन तत्त्ववेत्ता शोपेनहर ने कहर है, कि संसार के समस्त व्यवहार - यहाँ तक जीवित रहना मी - दुःखमय है: इसलिए तत्त्वज्ञान प्राप्त कर इन सब कमों का, जितनी जल्दी हो सके, नाश करना ही इस संसार में मनुष्य का सचा कर्तव्य है। कोंट सन १८५७ ई. में, और शेंपेनहर सन १८६० ई. में संसार से विदा हुए। शोधेनहर का पन्थ कर्मनी में हार्टमेन ने

गी. र. २०

<sup>\* &</sup>quot;And it is equally a mistake to place inactivity above action, for happiness is activity, and the actions of the just and wise are the realization of much that is noble." (Aristotle's politics, trans. by Jowett; Vol. I, p. 212. The Italics are ours.)

जारी रखा है। कहना नहीं होगा, कि स्पेन्सर और मिल प्रमृति अन्मेज तस्वशास्त्र के मत कोट के जैसे हैं। परन्तु इन सब के आगे बढ़ कर हाल के ज़माने के आधि-मीतिक जर्मन पण्डित नित्शे ने अपने प्रन्थों में, कर्म छोड़नेवाओं पर ऐसे तीव्र कटाक्ष किये है, कि यह कर्मसंन्यास पश्चवाओं के लिए 'मूर्ख-शिरोमणि' शब्द से अधिक सौम्य शब्द का उपयोग कर ही नहीं सकता है।

युरोप में आरिस्टाटल से लेकर अब तक जिस प्रकार इस संकथ में टो पक्ष हैं, उसी प्रकार भारतीय वैदिक धर्म में भी प्राचीन काल से लेकर अब तक इस संबन्ध के दो संप्रदाय एक से चले आ रहे हैं (म. भा. शां. २४९.७)। इनमें से एक को संन्यास-मार्ग सांख्य-निष्ठा या केवल सांख्य ( अथवा ज्ञान में ही नित्य निमम रहने के कारण शान-निष्ठा भी ) कहते हैं; और दूसरे को कर्मयोग, अथवा संक्षेप केवल योग या कर्म-निष्ठा कहते हैं; हम तीसरे प्रकरण में ही कह आये हैं, कि यहाँ 'साख्य' और 'योग' शब्दों से तारपर्य क्रमशः कापिल-सांख्य और पातञ्जल योग से नहीं है; परन्तु 'संन्यास' शब्द भी कुछ सन्दिग्य है। इसलिए उसके अर्थ का कुछ अधिक विवरण करना यहाँ आवश्यक है। 'संन्यास' शब्द सिर्फ " विवाह न करना ', और यदि किया हो, तो 'बाल-बचां को छोड भगवे कपडे रॅग छैना 'अथवा 'केवल चौथे आश्रमका ग्रहण करना 'इतना'ही अर्थ यहाँ विविक्षित नहीं है । क्योंकि विवाह न करने पर भी मीष्मिपतामह मरते दम तक राज्यकारों के उद्योग में लगे रहे: और श्रीमत शहराचार्य ने ब्रह्मचर्य से एकदम चौथा आश्रम प्रहण कर, या महाराष्ट्र देश में श्रीसमर्थ रामदास ने मृत्युपर्यन्त ब्रह्मचारी - गोस्वामी - रह कर, ज्ञान पैदा करके संसार के उद्धरार्थ कर्म किये हैं। यहाँ पर मुख्य प्रश्न यही है. कि ज्ञानोत्तर संसार के न्यवहार केवल कर्तव्य समझ कर लोक-कल्याण के लिए, किये जाएँ अथवा मिथ्या समझ कर एकदम छोड दिये जाएँ १ इन न्यवहारों या कमें का करनेवाले कर्मयोगी कहलाता है, फिर चाहे वह ब्याहा हो या कॉरा, मगवे कपड़े पहने या सफेट ! हाँ, यह भी कहा जा सकता है, कि ऐसे काम करने के लिए विवाह न करना, मगवे कपडे पहनना

<sup>\*</sup> कर्मयोग और कर्मत्याग (साल्य या संन्यास) इन्हीं दो मागों को सही ने अपने Pessimism नामक प्रन्य में कम से Optimism और Pessimism नाम दिये हैं, पर इमारी राय में यह नाम ठीक नहीं। Pessimism शृद्ध का अर्थ ' उदास, निराशावादी या रीती हरत ' होता है। परन्तु संसार को आनत्य समझ कर उसे छोड़ देनेवाले संन्यासी आनन्दी रहते है और वे लोग संसार को आनन्द से ही छोड़ते है, इसलिए हमारी राय में, उनको Pessimist कहना ठीक नहीं। इसके बदल कर्मयोग को Energism और साल्य या संन्यास मार्ग को Quietism कहना अधिक प्रशस्त होगा। वैदिक धर्म के अनुसार दोनों मार्गो में ब्रह्मझान एक ही सा है, इसलिए दोनों का आनन्द और शास्ति भी एक ही-सी है। हम ऐसा मेद नहीं करते, कि एक मार्ग आनन्दमय है और दूसरा दु-खमय है, अथवा एक आशावादी है और इसरा निराशावादी।

अथवा वस्ती से बाहर विरक्त हो कर रहना ही कभी कभी विशेष सुभीते का होता है। क्योंकि फिर कुटुंब के मरणपोषण की झंझट अपने पीछे न रहने के कारण. अपना सारा समय और परिश्रम लोक-कार्यों में लगा देने के लिए कुछ भी अडचन नहीं रहती । यदि ऐसे पुरुष मेष से संन्यासी हों तो भी वे तत्त्वदृष्टि से कर्मयोगी ही हैं। परन्तु विपरीत पक्ष में – अर्थात् जो लोग इस संसार के समस्त व्यवहारों को निस्सार समझ उनका त्याग करके चुपचाप बैठे रहते हैं – उन्हीं को संन्यासी कहना चाहिये । फिर चाहे उन्होंने प्रत्यक्ष चौथा आश्रम ग्रहण किया हो या न किया हो । खारांश. गीता का कटाक्ष मगवे अथवा सफेट कपडों पर और विवाह या ब्रह्मचर्च पर नहीं है: प्रस्तुत उसी एक बात पर नजर रख कर गीता में संन्यास और कर्मयोग दोनों मार्गों का विभेद किया गया है, कि ज्ञानी पुरुष जगत के व्यवहार करता है या नहीं ? शेप वार्ते गीताधर्म में महत्त्व की नहीं हैं। सन्यास या चतुर्थाश्रम, शब्दों की भेपेक्षा कर्मसंन्यास अथवा कर्मत्याग शब्द यहाँ अधिक अन्वर्थक और निःसन्दिग्ध है। परन्तु इन दोनों की अपेक्षा सिर्फ संन्यास शब्द के व्यवहार की ही अधिक रीति के कारण उसके पारिभाषिक अर्थ का यहाँ विवरण किया गया है। जिन्हें इस संसार के न्यवहार निःसार प्रतीत होते हैं, वे उससे निवृत्त हो अरण्य में जा कर स्मृतिधर्मा-नुसार चतुर्थाश्रम में प्रवेश करते हैं। इससे कर्मत्याग के इस मार्ग को संन्यास कहते हैं । परन्त इससे प्रधान माग कर्मत्याग ही है, गेरवे कपडे नहीं ।

यद्यपि इस प्रकार इन दोनों पक्षों का प्रचार हो, कि पूर्ण ज्ञान होने पर आगे कर्म करो (कर्मयोग) या कर्म छोड़ दो (कर्मसंन्यास)। तथापि गीता के सापदायिक टीकाकारों ने अत्र यहाँ यह प्रश्न छेड़ा है, कि क्या अन्त में मोध-माप्ति कर देने के लिए दोनों मार्ग स्वतन्त्र अर्थात एक से समर्थ हैं ? अथवा, कर्मयोग केवल पूर्वाङ यानी पहली सीढी है: और अन्तिम मोक्ष की प्राप्ति के ालेए कर्म छोड कर संन्यास छेना ही चाहिये। गीता के दूसरे और तीसरे अध्यायों में जो वर्णन है, उससे जान पड़ता है, कि ये दोनों मार्ग स्वतन्त्र हैं। परन्तु जिन टीकाकारों का मत है, कि कभी न-कभी संन्यास आश्रम को अंगीकार कर समस्त सांसारिक कमों को छोड बिना मोक्ष नहीं मिल सकता - और जो लोग ः इसी बुद्धि से गीता की टीका करने में प्रवृत्त हुए है, कि यही वात गीता में मतिपादित की गई है - वे गीता का यह तात्पर्य निकालते हैं. कि 'कर्मयोग स्वतन्त्र रीति से मोक्षप्राप्ति का मार्ग नहीं है। पहले चित्त की ग्रद्धता के लिए कर्म कर अन्त में संन्यास ही लेना चाहिये। संन्यास ही अन्तिम मुख्य निष्ठा है। 'परन्तु इस स्पर्य को स्वीकार कर छेने से भगवान् ने जो यह कहा है, कि 'साख्य (संन्यास) और योग (कर्नयोग ) द्विविध अर्थात् हो प्रकार की निष्ठाएँ इस संसार में हैं ' (गी. २. ३), उस द्विविध पद का स्वारस्य विटक्ल नष्ट हो जाता है। 'कर्मयोग' शब्द के तीन अर्थ हो सकते हैं। (१) पहला अर्थ यह है, कि ज्ञान हो या न हो;

चातुर्वर्ण्य के यञ्चयाग आदि कर्म अथवा श्रतिरमृतिवर्णित कर्म करने से ही मोक्ष मिलता है। परन्तु मीमांसकों का यह पक्ष गीता को मान्य नहीं (गीता २,४५)। (२) दुसरा अर्थ यह है, कि चित्तराद्धि के लिए कर्म करने (कर्मयोग) की आंब-रयकता है। इसलिए केवल चित्तशृद्धि के निमित्त ही कर्म करना चाहिये। इस अर्थ के अनुसार कर्मयोग संन्यासमार्ग का पूर्वाङ्क हो जाता है: परन्त यह गीता में वर्णिक कर्मयोग नहीं है। (३) जो जानता है, कि मेरी आत्मा का कल्याण किस में हैं, वह ज्ञानी पुरुष स्वधर्मोक्त युद्धादि सासारिक कर्म मृत्युपर्यन्त करे या न करे । यही गीता में मुख्य प्रश्न है। और उसको उत्तर यही है, कि शनी पुरुष को चातुर्वण्यं के सव कर्म निष्कामबुद्धि से करना ही चाहिये (गी. ३. २५)। यही 'कर्मयोग' शब्द का तीसरा अर्थ है: और गीता में यही कर्मयोग प्रतिपादित किया गया है। यह कर्मयोग संन्यासमार्ग का पूर्वोद्ध कदापि नहीं हो सकता। क्योंकि इस मार्ग में कर्म कभी खटते ही नहीं। अब प्रश्न है केवल मोक्षप्राप्ति के विषय में। इस पर गीता में स्पष्ट कहा है. कि ज्ञानप्राप्ति हो जाने से निष्कामकर्म बन्धक नहीं हो सकते: प्रत्युत संन्यास से जो मोध मिलता है. वही इस कर्मयोग से भी प्राप्त होता है (गी. ५.५)। इसलिए गीता का कर्मयोग संन्यासमार्ग का पूर्वोङ्ग नहीं है, किन्तु ज्ञानोत्तर ये टोनों मार्ग मोक्ष-दृष्टि से स्वतन्त अर्थात् तुल्यवल है (गी. ५.२)। गीता के 'लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा ' (गी. २. २ ) का यही अर्थ करना चाहिये। और इसी हेत भगवान ने अगले चरण में ~ ' ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेण योगिनाम ' ~ इस रोनों मार्गो का पृथक पृथक् स्पष्टीकरण किया है। आगे चल कर तेरहवें अध्याय में कहा है: ' अन्ये साख्येन योगेन कर्मयोगेण चापरे ' (गी. १३. २४) इस स्त्रोक के - 'अन्ये' (एक) और 'अपरे' ( दुसरे ) - ये पद उक्त दोनों मार्गों को स्वतन्त्र माने विना अन्वर्धक नहीं सकते । इसके सिवा निस नारायणीय धर्म का प्रवृत्तिमार्ग (योग) गीता में प्रतिपादित है, उसका इतिहास महाभारत में देखने से यही सिद्धान्त हट होता है। सृष्टि के आरंम में मगवान ने हिरण्यगर्म अर्थात ब्रह्म को सृष्टि रचने की आज्ञा ही। उनसे मरीचि आदि प्रमुख सात मानसपुत्र हुए। सृष्टिकम का अच्छे प्रकार आरंभ करने के लिए उन्हों ने योग अर्थात कर्ममय प्रवृत्तिमार्ग का अवलंबन किया । ब्रह्मा के सनत्कुमार और कपिल प्रभृति दसरे सात पूला ने उत्पन्न होते ही निवृत्तिमार्ग अर्थात् सांख्य का अवलंबन किया। इस प्रकार होनों मागों की उत्पत्ति बतला कर आंगे स्पष्ट कहा है, कि ये दोनों मार्ग मोक्षदृष्टि से तुल्यबल अर्थात् वासुदेवस्वरूपी एक ही परमेश्वर की पाप्ति करा देनेवाले, मिन्न मिन्न और स्वतन्त्र हैं (म. मा. शां. ३४८. ७४-४९, ६३-७३)। इसी प्रकार यह भी भेद किया गया है, कि योग अर्थात प्रवृत्तिमार्ग के प्रवर्तक हिरण्यगर्म हैं, और सांख्यमार्ग के मूलप्रवर्तक कपिल है। परन्तु यह कहीं नहीं कहा है, कि आगे हिरण्यगर्भ ने कमों का त्याग कर दिया। इसके विपरीत ऐंसा वर्णन है. कि भगवान ने सृष्टि का व्यवहार अच्छी तरह से चलता रखने के लिए

यज्ञचक को उत्पन्न किया; और हिरण्यगर्म से तथा अन्य देवताओं से कहा, कि इसे निरन्तर जारी रखो ( म. मा. शा. ३४०. ४४-७५ और ३३९. ६६, ६७ देखों)। इससे निर्विवाद सिद्ध होता है, कि सांख्य और योग दोनों मार्ग आरंम से ही स्वतन्त्र हैं। इससे यह भी दीख पड़ता है, कि गीता के संप्रदायिक टीकाकारों ने कर्ममार्ग की जो गौणत्व देने का प्रयत्न किया है, वह केवल संप्रदायिक आग्रह का परिणाम है। और इन टीकाओं में जो स्थान स्थान पर यह तुर्रा लगा रहता है, कि कर्मयोग, ज्ञानप्राप्ति अथवा संन्यास का केवल साधनमात्र है, वह इनकी मनगदन्त है। वास्तव में गीता का सच्चा भावार्थ वैसा नहीं है। गीता पर जो संन्यासमार्गीय टीकार्फ हैं, उनमें हमारी समझ से यही मुख्य दोप है। और टीकाकारों के इस सांप्रदायिक आग्रह से छूटे विना कभी संमव नहीं, कि गीता के वास्तविक रहस्य का नेघ हो जाएँ।

यदि यह निश्चय करें. कि कर्मसंन्यास और कर्मयोग दोनों स्वतन्त्र रीति से मोक्षटायक है - एक दूसरे का पूर्वाङ्ग नहीं - तो भी पूरा निर्वाह नहीं होता। क्योंकि, -यदि दोनों मार्ग एक ही से मोक्षदायक हैं, तो कहना पड़ेगा, कि जो मार्ग हमें पसन्द होगा. उसे हम स्वीकार करेंगे। और फिर यह सिद्ध न हो कर - कि अर्जुन को युद ही करना चाहिये - ये दोनों पक्ष संमव होते हैं. कि मगवान के उपदेश से परिमेश्वरं का ज्ञान होने पर भी चाहे वह अपनी रुचि के अनुसार युद्ध करे अयवा छड़ना-भरना छोड़ कर संन्यास प्रहण कर लें। इसीलिए अर्जुन ने स्वाभाविक रीति से यह -सरल प्रश्न किया है, 'इन डोनों मार्गों में जो अधिक प्रशस्त हो, यह एक ही निश्चय से मुझे बत्तलाओं '. (गी. ५,१) जिसके आचरण करने में कोई गड़बड़ न हो। नीता के पाँचवें अध्याय के आरंग में इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न कर ख़कने पर अगले श्लीकों में भगवान् ने स्पष्ट उत्तर दिया है, कि 'संन्यास और कर्मयोग दोनों मार्ग निःश्रेयस्कर अर्थात् मोध्यदायक है; अथवा मीध्यदृष्टि से एक ही योग्यता के हैं। तो भी दोनों में कर्मयोग की श्रेष्टता या योग्यता विशेष है (विशिष्यते) (गी. ५.२); और यही स्रोक हमने इस प्रकरण के आरंग में लिखा है। कर्मयोग की श्रेष्ठता से संबन्ध में यही एक कचन गीता में नहीं है; किन्तु अनेक वचन हैं। बैसे - ' तस्माद्यागाय युज्यस्व ' ('गी. २. ५० ) - इस्रलिए तू कर्मयोग ही स्वीकार कर। 'मा ते सङ्कोऽस्त्वकर्मणि ' (गी. २. ४७) - कर्म न करने का आग्रह मत कर।

> यस्विन्द्र्याणि मनसा नियम्यारमतेऽर्जुन । कर्मेन्द्रियै: कर्मयोगमसक्तः स विशिप्यते ॥

कमों को छोड़ने के झगड़े में न पड़ कर "इन्द्रियों को मन से रोक कर अनासक्त बुद्धि के द्वारा कमेंद्रियों से कर्म न-करनेवाले की योग्यता 'विशिष्यते' अर्थात् विशेष है " (गी. ३. ७)। क्योंकि, कमी क्यों न हो, 'कर्म ज्यायो हाकर्मणः ' अकर्म की अपेक्षा कर्म श्रेष्ट है (गी. ३.८)। इसिल्य तू कर्म ही कर (गी. ४.१५) अथवा 'योगमात्तिष्ठोत्तिष्ठ' (गी. ४.४२) — कर्मयोग अङ्गीकार कर युद्ध के लिए खड़ा हो। '(योगी) ज्ञानिम्योऽिप मतोऽिवकः '— ज्ञानमार्गवाले (संन्यासी) की अपेक्षा कर्मयोगी की योग्यता अधिक है। 'तस्माद्योगी मवार्चन' (गी. ६.४६) — इसिल्य, हे अर्जुन! तू (कर्म —) योगी हो। अथवा 'मामनुस्मर युध्य च' (गी. ८.७) — मन में मेरा स्मरण रख कर युद्ध कर; इत्यादि अनेक बचनों से गीता में अर्जुन को ने उपदेश स्थान पर दिया गया है, उसमें भी संन्यास या अकर्म की अपेक्षा कर्मयोग की अधिक योग्यता दिखलाने के लिए ज्यायः', 'अधिकः' और 'विशिष्यते' इत्यादि पद स्पष्ट हैं। अठारहवें अध्याय के उपसंहार में भी मगवान ने फिर कहा है, कि 'नियत कर्मों का संन्यास करना उत्तित नहीं है। आसक्तिविरहित सब काम सदा करना चाहिये। यही मेरा निश्चित और उत्तम मत है' (गी. १८. ६,७)। इससे निर्विवाद सिद्ध होता है, कि गीता में संन्यासमार्ग की अपेक्षा कर्मयोग को ही श्रेप्रता दी गई है।

परन्तु, जिनका साप्रदायिक मत है, कि संन्यास या मक्ति ही अन्तिम और श्रेष्ट कर्तन्य है: कर्म तो निरा चित्तकादि का साधन है: वह मुख्य साध्य या कर्तन्य नहीं हो सकता, उन्हें गीता का यह सिद्धान्त कैसे पसन्द होगा ? यह नहीं कहा जा सकता, कि उनके ध्यान में यह बात आई न होगी. कि गीता में संन्यासमार्ग की अपेक्षा कर्मयोग को स्पष्ट रीति से अधिक महत्त्व दिया गया है। परन्त यदि वात मान छी जाती, तो यह प्रकट ही है कि उनके संप्रदाय की योग्यता कम हो जाती। इसी से पाँचवें अध्याय के आरंभ में - अर्जुन के प्रश्न और मगवान के उत्तर सरह. समुक्तिक और स्पृष्टार्थक रहने पर भी सांप्रदायिक टीकाकार इस चकर में पड़ गये हैं. कि इनका कैसा क्या अर्थ किया जाय ? पहली अडचन यह थी, कि 'संन्यास और कर्मयोग इन दोनों मार्गों में श्रेष्ठ कौन है ! ' यह प्रश्न ही दोनों मार्गों को स्वतन्त्र माने विना उपस्थित हो नहीं सकता । क्योंकि, टीकाकारों के कथनानुसार कर्मयोग यटि जानका सिर्फ पूर्वाङ्ग हो, तो यह वात स्वयंसिद्ध है, कि पूर्वाङ्ग गौण है; और ज्ञान अथवा संन्यास ही श्रेष्ठ है। फिर प्रश्न करने के लिए गुआइश ही कहाँ रही? अच्छा: यदि प्रश्न को उचित मान छे ही, तो यह स्वीकार करना पढ़ता है, कि ये दोनों मार्ग स्वतन्त्र हैं। और तब तो यह स्वीकृति इस कयन का विरोध करेगी, कि केवल हमारा संप्रदाय ही मोक्ष का मार्ग है। इस अड्चन को दूर करने के लिए इन टीकाकारों ने पहले तो यह तुर्री दिया है. कि अर्जुन का प्रश्न ठीक नहीं है; और फिर यह दिखलाने का प्रयत्न किया है, कि भगवान् के उत्तर का तात्पर्य भी वैसा ही है। परन्तु इतना गोल्माल करने पर भी मगवान के इस स्पष्ट उत्तर - ' कर्मथोग की योग्यता अथवा श्रेष्ठता विशेपः है ' ( गो. ५, २ ) – का अर्थ ठीक ठीक फिर मी छगा ही नहीं ! तत्र अन्त में अपने मन का - पूर्वापार सन्दर्भ के विरुद्ध - दूसरा यह तुर्रा छगा कर इन टीकाकारों को किसी प्रकार अंपना समाधान कर रेना पड़ा, कि 'कर्मयोगो विभिष्यते '- कर्मयोग ही योग्यता विशेष है - यह वचन कर्मयोग की पोली प्रशंसा करने के लिए याँनी अर्थवादात्मक है। वास्तव में भगवान् के मत में भी संन्यासमार्ग ही श्रेष्ठ है (गी. शां. मा. ५. २: ६. १. २: १८. ११ देखो ) । शाहरमाप्य में ही क्यों ? रामानुजमाध्य में भी यह श्लोक कर्मयोग की केवल प्रशंसा करनेवाला - अर्थवादात्मक - ही माना गया है (गी. रा. भा. ५. १)। रामानुबाचार्य यद्यपि अद्वैती न थे, तो भी उनके मत में मिक्त ही मुख्य साध्यवस्तु है, इस लिए कर्मयोग ज्ञानयुक्त मिक्त का साधन ही हो जाता है (गी. रा. भा. ३. १ देखों )। मूलप्रन्य से टीकाकारों का संप्रदाय भिन्न है। परन्त टीकाकार इस इद समझ से उस अन्य की टीका करने रुगे, कि हमारा मार्ग या सप्रदाय ही मुख्यन्य में वर्णित है। पाठक देखें, कि इससे मूख्यन्य की कैसी खींचातानी हुई है। मगवान् श्रीकृष्ण या व्यास को संस्कृत भाषा में त्पष्ट शब्दों के द्वारा क्या यह कहना न आता था, कि 'अर्जुन! तेरा प्रश्न ठीक नहीं है ' परन्तु ऐसा न करके जब अनेक स्थला पर स्पष्ट रीति से यही कहा है, कि 'कर्मयोग ही विशेष योग्यता का है ' तब कहना पड़ता है, कि साप्ररायिक टीकाकारों का उल्लिखित अर्थ सरल नहीं है; और पूर्वापार सन्दर्भ देखने से भी यही अनुमान दृढ होता है। क्योंकि गीता में ही अनेक स्थानों में ऐसा वर्णन है, कि जानी पुरुप कर्म का संन्यास न कर ज्ञानप्राप्ति के अनन्तर भी अनासक्तज़ुद्धि से अपने सब व्यवहार किया करता है (गी. २. ६४; ३. १९; ३. २५; १८. ९ देखें। ) । इस स्थान पर श्रीशङ्कराचार्य ने अपने माप्य में पहले यह प्रश्न किया है, कि मोक्ष ज्ञान से मिलता है, या और कर्म के समुचय से ? और फिर यह गीतार्थ निश्चित किया है, कि केवल ज्ञान से ही सब कर्म दग्ध हो कर मोक्षप्राप्ति होती है । मोक्षप्राप्ति के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं । इससे आगे यह अनुमान निकाला है, कि ' जब गीता की दृष्टि से भी मोक्ष के लिए क्म की आवश्यकता नहीं है. तब चित्तशृद्धि हो जानेपर सब कर्म निरर्थक है ही; और वे स्वमाव से ही बन्धक अर्थात् ज्ञानविरुद्ध हैं। इसलिए ज्ञानप्राप्ति के अनन्तर जानी पुरुष को कर्म छोड देना चाहिये ' - यही मत मगवान को भी गीता में प्राह्म है। ' ज्ञन के अनन्तर ज्ञानी पुरुप को भी कर्म करना चाहिये।' इस मत को 'ज्ञान-कर्मछमुचपक्ष' कहते हैं; और श्रीशङ्कराचार्य की उपर्युक्त दलील ही उस पक्ष के विरुद्ध मुख्य आक्षेप हैं। ऐसा ही युक्तिबाट मध्याचार्य ने मी स्वीकृत किया है (गी. मा. मा. ३. ३१ देखों ) । हमारी राय में यह युक्तिवाट समाधानकारक अथवा निरुत्तर नहीं है। क्योंकि, (१) यद्यपि काम्यकर्म बन्धक हो कर ज्ञान के विरुद्ध है, तथापि यह न्याय निष्काम कर्म को लागृ नहीं । और (२) ज्ञानप्राप्ति के अनन्तर मेक्ष के लिए कर्म अनावन्यक भले ही हुआ करें; परन्तु उससे यह सिद्ध करने के लिए कोई बाघा नहीं पहुँचती, कि ' अन्य सबल कारणों से ज्ञानी पुरुप को ज्ञान के साथ ही, कर्म करना आवश्यक है। ' मुमुक्ष का सिर्फ चित्त शुद्ध करने के लिए ही संसार म कर्म का उपयोग नहीं है; और न इसीछिए कर्म उत्पन्न ही हुए हैं। इसिछए कहा जा सकता है, कि मोक्ष के अतिरिक्त अन्य कारणों के लिए स्वधर्मानुसार प्राप्त होनेवाले कर्मसृष्टि के समस्त व्यवहार निष्कामबुद्धि से करते ही रहने की ज्ञानी पुरुष को भी जरूरत है। इस प्रकरण में आगे विस्तारसहित विचार किया गया है, कि ये अन्य कारण कौन-से हैं। यहाँ इतना ही कह देते हैं, कि जो अर्जुन संन्यास हैने के किए तैयार हो गया था. उसको ये कारण बतलाने के निमित्त ही गीताशास्त्र की प्रवृत्ति हुई है। और ऐसा अनुमान नहीं किया जा सकता, कि चित्त की शुद्धि के पश्चात मोक्ष के लिए कर्मों की अनावस्यकता वतला कर गीता में संन्यासमार्ग ही का प्रतिपादन किया गया है। शाह्यसंप्रदाय का यह मत है सही. कि ज्ञानप्राप्ति के अनन्तर संन्यासाध्रम ले कर कमों को छोड़ ही देना चाहिये। परन्त उससे यह नहीं सिद्ध होता, कि गीता का तात्पर्य भी वही होना चाहिये। और न यही बात विद्ध होती है, कि अंकेले बाइरसंप्रदाय को या अन्य किसी संप्रदाय को 'धर्म' मान कर उसी के अनंतर्हें गीता का किसी प्रकार अर्थ लगा लेना चाहिये । गीता का तो यही स्थिर सिद्धान्त है, कि ज्ञान के पश्चात भी संन्यासमार्ग ग्रहण करने की अपेक्षा कर्मयोग को स्वीकार करना ही उत्तम पक्ष है। फिर उसे चाहे निराला संप्रदाय बहो या और कुछ उसका नाम रखो । परन्त इस वात पर भी ध्यान देना चाहिये. कि यदापि गीता को कर्मयोग हीं श्रेष्ठ बान पड़ता है, तथापि अन्य परमत असहिष्णु संप्रदायो की माँति उसका यह आग्रह नहीं, संन्यासमार्ग को सर्वथा ताज्य मानना चाहिये। गीता में संन्यासमार्ग के संबन्ध में कही भी अनादरमाव नहीं दिखलाया गया है। इसके विरुद्ध भगवान ने स्पष्ट कहा है, कि संन्यास और कर्मयोग दोनों मार्ग एक ही से निःश्रेयस्कर - मोध-टायक - अथवा मोक्षदृष्टि से समान मृत्यवान् हैं । और आगे इस प्रकार की युक्तियों से इन दो भिन्न भिन्न मार्गों की एकरूपता भी कर दिखलाई है, कि 'एक सांख्ये च योगं च यः परयति स परयति ' (गी.५.५) - जिसे यह मारुम हो गया, कि ये दोनों मार्ग एक ही है - अर्थात् समान-बलवाले हैं - उसे ही सचा तत्त्वज्ञान हुआ । या 'सर्मयोग' हो. तो उत्तम भी फलाशा का संन्यास करना ही पडता है - न हार्सन्यस्तरहरूपो योगी भवति कश्चन ' (गी. ६.२)। यद्यपि ज्ञानप्राप्ति के अनन्तर (पहले ही नहीं) कर्म का संन्यास करना या कर्मयोग स्वीकार करना होनी मार्ग मोक्षदृष्टि से एक-सी ही योग्यता के हैं, तथापि लोकव्यवहार की दृष्टि से विचारने पर यही मार्ग सर्वश्रेष्ट है, कि वृद्धि में संन्यास रख कर - अर्थात् निष्कामतृद्धि से टेहेन्द्रियों के द्वारा जीवनपर्यंत लोकसंग्रहकारक सब कार्य किये जाएँ । क्योंकि मगवान का निश्चित उपदेश है कि इस उपाय से संन्यास और कर्म दोनों स्थिर रहते हैं। एवं तदनुसार ही फिर अर्जुन युद्ध के लिए प्रवृत्त हुआ है। ज्ञानी और अज्ञानी मे यही तो इतना भेर है। केवल शारीर अर्थात् देहेन्द्रियों के कर्म देखें, तो दोनों एक से होंगे ही; परन्तु अज्ञानी मनुष्य उन्हें आएक बृद्धि से और ज्ञानी मनुष्य अनासक बृद्धि से किया करता है (गी. २२५)। मास कवि ने गीता के इस सिद्धान्त का वर्णन अपने -नाटक में इस प्रकार किया है —

> प्राज्ञस्य मूर्खस्य च कार्ययोगे। समस्वमभ्योति तनुनै बुद्धिः॥

' ज्ञानी और मूर्ख मनुष्यों के कर्म करने में शरीर तो एक सा रहता है। परन्तु बुद्धि में भिन्नता रहती है ' (अविमार. ५. ५)।

कुछ फुटकुछ संन्यासमार्गवालों का इस पर यह और कथन है, कि 'गीता में अर्जन को कर्म करने का उपदेश तो दिया गया है: परन्तु भगवान ने यह उपदेश इस बात पर ध्यान दे कर किया है, कि अज्ञानी अर्जुन को चित्तशृद्धि के लिए कर्म करने का ही अधिकार था। सिद्धावस्था में भगवान के मत से भी कर्मयोग ही श्रेष्ठ, है। ' इस अक्तिबाद का सरल भावार्थ यही दीख पढ़ता है, कि यदि भगवान यह कह देते, कि 'अर्जुन! तू अज्ञानी है, 'तो वह उसी प्रकार पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए आग्रह करता, जिस प्रकार की कठोपनिषद में निवकेता ने किया था; और फिर तो उसे पूर्ण ज्ञान बतलाना ही पडता। एवं यदि वैसा पूर्ण ज्ञान उसे बतलाया जाता, तो वह युद्धे छोड कर संन्यास हे हेता और तब तो मगवान का भारतीय युद्धसंक्यी सारा उद्देश्य ही विफल हो जाता - इसी मय से अपने अत्यन्त प्रियभक्त को घोखा देने के लिए मगवान श्रीकृष्ण ने गीता का उपदेश किया है! इस प्रकार नो लोग सिर्फ अपने संप्रदाय का समर्थन करने के लिए भगवान् के मत्ये भी अत्यन्त पियमक्त को घोखा देने का निन्दाकर्म मदने के लिए प्रवृत्त हो गये. उनके साथ किसी न्भी प्रकार का बाद न करना ही अच्छा है। परन्तु सामान्य होग इन भ्रामक युक्तियाँ में कहीं फैंस न बाएं; इसलिए इतना ही कह देते हैं, कि श्रीकृष्ण को अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में यह कह देने के लिए इसने का कोई कारण न था. कि त अज्ञानी है. इस-लिए कर्म कर । ' और इतने पर भी यदि अर्जुन कुछ गडवड करता, तो उसे अज्ञानी -रख कर ही उससे प्रकृतिधर्म के अनुसार युद्ध कराने का सामर्थ्य श्रीकृष्ण में था ही (गी. १८. ५९ और ६१ देखों ) । परन्तु ऐसा न कर बार बार 'शान' और 'विज्ञान' वतला कर ही (गी. ७. २: ९. १: १०. १: १३. २: १४. १), पन्द्रहर्वे अध्याय के अन्त में भगवान् ने अर्जुन से कहा है, कि 'इस शास्त्र को समझ होने से मनुष्य जात। और कुतार्थ हो जाता है ' (गी. १५, २०)। इस प्रकार भगवान् ने उसे पूर्ण शानी बना कर उसकी इच्छा से ही उससे युद्ध करवाया है (गी. १८.६३)। इससे मगवान् का यह अभिप्राय स्पष्ट रीति से सिद्ध होता है कि जाता पुरुष को ज्ञान के पश्चात् भी निष्काम कर्म करते ही रहना चाहिये। और यही सर्वोत्तम पक्ष है। इसके अविरिक्त यदि एक बार मान भी लिया जाय, कि अर्जुन अज्ञानी या; तथापि उसको किये हुए उपदेश के समर्थन में जिन जनक प्रभृति प्राचीन कर्मयोगियों का और आगे भगवान ने स्वयं अपना भी उदाहरण दिया है, उन सभी को अज्ञानी

नहीं कह सकते। इसीसे कहना पड़ता है कि सांप्रदायिक आग्रह की यह कोरी टलील सर्वेथा त्यास्य और अनुचित है; तथा गीता में ज्ञानयुक्त कर्मयोग का ही उपटेश किया गया है।

अब तक यह बतलाया गया कि सिद्धावस्था के व्यवहार के विषय में भी कर्म-त्याग (सांख्य) और कर्मयोग (योग) ये दोनों मार्ग न केवल हमारे ही देश में, बरन अन्य देशों में भी प्राचीन समय से प्रचलित पाये जाते हैं। अनन्तर, इस विपय में गीताशास्त्र के दो मुख्य सिद्धान्त वतलाये गये - (१) ये दोनों मार्ग स्वतन्त्र अर्थात् मोक्ष की दृष्टि से परस्परनिरपेक्ष और तुस्यवल हैं, एक दूसरे का अडु नहीं: और (२) उनमें कर्मयोग ही अधिक प्रशस्त है। और इन दोनों 'सिद्धान्तों के अत्यन्त स्पष्ट होते हुए भी टीकाकारों ने इनका विपर्यास किस प्रकार और क्यो किया ! इसी बात को दिखलाने के लिए यह सारी प्रस्तावना लिखनी पड़ी। अत्र गीता में दिये हुए उन कारणों का निरूपण किया जाएगा जो प्रस्तत प्रकरण की इस मुख्य बात को सिद्ध करते हैं, कि सिद्धावस्था में भी कर्मत्याग की अपेक्षा आमरण कर्म करते रहने का मार्ग अर्थात कर्मयोग ही अधिक श्रेयस्कर है। इनमें से कुछ बातों का खुलासा तो 'सुखदु:खिववेक नामक प्रकरण में पहले ही हो चुका है। परन्त वह विवेचन था सिर्फ सखदःख का। इसलिए वहाँ इस विपय की परी चर्चा नहीं की जा सकी। अतएव इस विपय की चर्चा के लिए ही यह स्वतन्त्र प्रकरण हिल्ला गया है। वैदिक धर्म के दो भाग है: कर्मकाण्ड और जानकाण्ड। पिछले प्रकरण में उनके भेट बतला दिये हैं। कर्मकाण्ड में अर्थात् ब्राह्मण आदि श्रोत ग्रन्थों में और अंशतः उपनिषदों में भी ऐसे स्पष्ट वचन हैं. कि प्रत्येक गृहस्य -फिर चाहे वह ब्राह्मण हो या क्षत्रिय – अग्निहोत्र फरके यथाधिकार ज्योतिएोम आदिक यज्ञयाग करे; और विवाह करके वंश बढ़ावे। उदाहरणार्थ, 'एतंद्रै जरामर्थ सत्रं यदिमहोत्रम् ' – इस अमि होत्ररूप को मरणपर्यन्त जारी रखना चाहिये ( श. ब्रा. १२. ४. १. १ ) ' प्रजातन्त्र मा न्यवच्छेत्सी । ' – वंश के घागे को टूटने न दो (तै. उ. १. ११. १)। अथवा 'ईशावास्यमिदं सर्वम्' – संसार में जो कुछ है, उसे परमेश्वर से अधिष्ठित करे – अर्थात ऐसा समझे, कि मेरा कुछ नहीं, उसी क है। और इस निक्कामबुद्धि से -

> कुर्वश्रेवेह कर्माणि जिजीविपेच्छतं समाः। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्मे छिप्यते नरे॥

कर्म करते रह कर ही सौ वर्ष अर्थात् आयुष्य की मर्याटा के अन्त तक जीने की इच्छा रखे। एवं ऐसी ईशावास्य बुद्धि से कर्म करेगा, तो उन कर्मों का तुझे (पुरुप को) छेप (बन्धन) नहीं हुगेगा। इसके अतिरिक्त (छेप अथवा बन्धन से क्चने के हिए) दूसरा मार्ग नहीं है ' (ईश. १ और २) इत्याटि बचनों को देखो। परन्तु जब इम कर्मकाण्ड से ज्ञानकाण्ड में जाते हैं, तब हमारे वैदिक प्रत्यों में ही अनेक विरुद्धपक्षीय बचन भी मिलते हैं। जैसे 'ब्रह्मविदाप्रोति परम्' (तै. २. १. १) - ब्रह्मज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है। 'नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय ' (श्व. ३.८) - बिना ज्ञान के मोक्षप्राप्ति का दूसरा मार्ग नहीं है। " पूर्वे विद्वांसः प्रजा न कामयन्ते। कि प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्माऽयं लोक इति ते ह स्म पुत्रैषणायाश्च वित्तेषणायाश्च होकेषणायाश्च न्युत्थायाय भिक्षाचर्य चरन्ति " (वृ. ४. ४. २२ और ३. ५. १) -प्राचीन ज्ञानी पुरुषों को पुत्र आदि की इच्छा न थी; और यह समझ कर िक जब समस्त लोक ही हमारी आत्मा हो गया है, तत्र हमें (दूसरी) सन्तान किस लिए चाहिये ? ] वे लोग सन्तति, संपत्ति, और स्वर्ग आदि में से किसी की भी 'एषणा' अर्थात चाह नहीं करते थे। किन्त उससे निवृत्त हो कर वे ज्ञानी पुरुष भिक्षाटन करते हुए घुमा करते थे। अथवा 'इस रीति से जो लोग विरक्त हो जाते हैं, उन्हीं को मोक्ष मिलता है ' (मुं. १. २. ११ )। या अन्त में 'यदहरेब विरजेत् प्रत्रजेत् ' (जाबा. ४) - जिस दिन बुद्धि विरक्त हो उसी दिन संन्यास हे हैं। इस प्रकार वेद की आजा द्विविध अर्थात् दो प्रकार की होने से (म. मा. शां. २४०. ६) प्रवृत्ति या कर्मयोग और सांख्य, इनमें से जो श्रेष्ठ मार्ग हो, उसका निर्णय करने के लिए यह देखना आवस्यक है, कि कोई दूसरा उपाय है या नहीं ? आचार अर्थात् शिष्ट लेगों के व्यवहार या रीति-भाति को देख कर इस प्रश्न का निर्णय हो सकता। परन्त इस संबन्ध में शिष्टाचार भी उभयविध अर्थात् दो प्रकार का है। इतिहास से प्रकट होता है. कि शुक्त और याज्ञवल्क्य प्रभृति ने तो संन्यासमार्ग का – एवं जनक, श्रीकृष्ण और बैगीषन्य प्रमुख ज्ञानी पुरुषों ने कर्मयोग का ही अवलंबन किया था। इसी अभिप्राय से सिद्धान्त पक्ष की दलील में बाटरायणाचार्य ने कहा है: 'वुस्यं व् दर्शनम्' (वे.सू. ३.४.९) – अर्थात् आचार की दृष्टि से ये दोनॉ पन्य समान बल्वान हैं। स्मृतिबचनक भी ऐसा है -

## विवेकी सर्वदा मुक्तः कुर्वता नास्ति कर्तृता | सर्छेपवदामाश्रित्य श्रीकृष्णजनकौ यथा ॥

अर्थात् 'पूर्ण ब्रह्मज्ञानी पुरुष सब कर्म करके मी श्रीकृष्ण और जनक के समान अकर्ती, अिंदित एवं सर्वेदा मुक्त ही रहता है।' ऐसा ही मगवद्गीता में भी कर्मयोग की परंपरा बतलाते हुए मनु, इस्वाकु आदि के नाम बतला कर कहा है, कि 'एवं जात्वा कुत्तं कर्म पूर्वेदिप सुमुश्रुमिः।' (गी. ४. १५) — ऐसा जान कर प्राचीन जनक आदि ज्ञानी पुरुषों ने कर्म किया। योगवासिष्ठ और मागवत में जनक के सिवा इसी प्रकार के दूसरे बहुत-से उदाहरण दिये गये हैं (यो. ५. ७५.; माग. २. ८. ४३—४५)।

<sup>\*</sup> इस स्प्रतिबचन मान कर आनन्दगिरि ने कठोपनिषद् (२.१९) के शाहकरभाष्यकी टीका में उद्धृत किया है। नहीं मालूम यह कहाँ का वचन है।

यदि किसी को शंका हो, कि जनक आदि पूर्ण ब्रह्मज्ञानी न ये; तो योगवासिष्ठ में सप्ट लिखा है, कि ये सब 'जीवन्सुक्त,' ये। योगवासिष्ठ में ही क्यों १ महामारत में भी कथा है, कि व्यासजी ने अपने पुत्र शुक्त को मोधधर्म का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर टेने के लिए अन्त में जनक के यहाँ मेजा या ( म. मा. शां. ३२५ ) और यो. २. १ देखे। इसी प्रकार उपनिपदा में भी कथा है, कि अश्वपित केकेय राजा ने उदालक ऋषि को ( शां. ५. ११—२४ ) और काशिराज अजातशत्र ने गार्ग्य वालाकी को ( यू. २. १ ) अहाज्ञान सिखाया था। परन्तु यह वर्णन कहीं नहीं मिलता, कि अश्वपित या जनक ने राजपाट छोड़ कर कर्मत्यागरूप संन्यास है लिया। इसके विपरीत जनकमुलमासंबाद में जनक ने सबयं अपने विपय में कहा है, कि 'हम मुक्तवङ्ग हो कर — आसक्ति छोड़ कर — राज्य करते हैं। यदि हमारे एक हाथ को चन्दन लगाओ और; दूसरे के छोड़ कर — राज्य करते हैं। यदि हमारे एक हाथ को चन्दन लगाओ और; दूसरे के छोड़ होते भी उसका मुख और दुःख हमें एक सा ही है।" अपनी स्थिति का उस प्रकार वर्णन कर ( म. मा. शां. ३२०. ३६ ) जनक ने आगे गुलमा से कहा है —

मोक्षे हि त्रिविधा निष्टा रष्टाडन्यैमीक्षवित्तमैः।

ज्ञानं लोकोत्तरं यद्य सर्वत्यागश्च कर्मणाम्॥

ज्ञाननिष्टां वदन्त्येके मोक्षतास्त्रविदो जनाः।

कर्मनिष्टां तथैवान्ये यतयः स्हमदर्शिनः॥

प्रहायोभयमप्येवं ज्ञानं कर्म च केवलम्।

मृतीयेयं सामारयाता निष्टा तेन महास्मना॥

स्थांत 'मोक्षशास्त्र के शाता मोक्षप्राप्ति के लिए तीन प्रकार की निग्राएँ वतलावे हैं:— (१) शान प्राप्त कर चन्न कमों का त्याग कर देना — इसी को कुछ मोक्षशास्त्रज्ञ शाननिग्र कहते हैं। (२) इसी प्रकार दूसरे स्ट्रमदर्शी लोग कमेनिग्र वतलाते हैं। परन्तु केवल शान और केवल कमें — इन दोनों निग्राओं को छोड़ कर (३) यह तीसरी (अर्थात् शान से आसक्ति का क्षय कर धर्म करने की) निग्रा (मुझे) उस महातमा (पञ्चशिख) ने वतलाई है' (म. मा. शां. २२०. २८-४०)। निग्र शब्द का सामान्य अर्थ अंतिम स्थिति, आधार या अवस्था है। परन्तु उस स्थान पर और गीता में भी निग्र। शब्द का अर्थ 'मनुष्य के बीवन का वह मार्ग, देंग, रीति या उपाय है, जिससे आयु वितान पर अन्त में मोक्ष की प्राप्ति होती है। गीता पर जो शाह्रस्भाप्य है, उसमें मी निग्रा = अनुष्ठेयतात्पर्यम् — अर्थात् आयुष्य या जीवन में कुछ अनुष्ठेय (आचरण करने योग्य) हो, उसमें तत्परता (निमय रहना) यही अर्थ किया है। आयुष्यक्रम या जीवनक्रम के इन मार्गो से जैमिनी प्रमुख मीमांसकों ने शान को महत्त्व नहीं दिया है; किन्तु यह कहा है, कि यश्याग आदि कमें करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है —

ईजाना बहुभिः यज्ञैः बाह्यणा वेदपारगाः । शास्त्राणि चेट्यमाणं स्यः प्राप्तास्ते परमां गतिम ॥

क्योंकि, ऐसा न मानने से शास्त्र की अर्थात् वेद की आज्ञा व्यर्थ हो जाएगी ( जै. स. ५. २. ९३ पर शाबरभाष्य देखो ) और उपनिषत्कार तथा बादरायणाचार्य ने यह निश्चय कर – कि यज्ञयाग आदि सभी कर्म गौण हैं – सिद्धान्त किया है, कि मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से ही होती है। ज्ञान के सिवा और किसी से भी मोक्ष का मिलना शक्य नहीं (वे. सू. ३. ४. १. २)। परन्त जनक कहते हैं, कि इन दोनों निष्ठाओं को छोड कर आसक्तिविरहित कर्म करने की एक तीसरी ही निष्ठा पञ्चित्राख ने ( स्वयं संख्यमार्गी हो कर भी ) हमें बतलाई है। 'दोनों निष्ठाओं को छोड कर ' उन रान्टों से प्रकट होता है, कि यह तीसरी निष्ठा, पहली दो निष्ठाओं मे से किसी मी निष्ठा का अड़ नहीं - प्रत्यत स्वतन्त्र रीति से वर्णित है । वेदान्तशास्त्र (३.४. ३२-३५) में भी जनक की इस तीसरी निष्ठा का उल्लेख किया गया है; और भगवदीता में जनक की उसी तीसरी निष्ठा का - इसीमें मक्ति का नया योग करके -वर्णन किया गया है। परन्त्र गीता का तो यह सिद्धान्त है. कि मीमांसकों का केवल कर्मयोग अर्थात ज्ञानविरहित कर्ममार्ग मोक्षदायक नहीं है। वह केवल स्वर्गप्रद है। (गी. २. ४२-४४: ९. २१) इसलिए जो मार्ग मोक्षप्रद नहीं है, उसे 'निष्ठा' नाम ही नहीं दिया जा सकता। क्योंकि यह व्याख्या समी को स्वीकृत है. कि जिससे अन्त में मोक्ष मिले. उसी मार्ग को 'निष्ठा' कहना चाहिये। अतएव एव मतों का सामान्य विवेचन करते समय यद्यपि जनक ने तीन निष्ठाएँ वतलाई हैं, तथापि मीमांसकों का केवल (अर्थात् ज्ञानविरहित) कर्ममार्ग 'निष्ठा' में से पृथक् कर िखान्तपक्ष में स्थिर होनेवाली दो निष्ठाएँ ही गीता के तीसरे अध्याय के आरंभ में कहीं गई हैं (गी. ३.३)। केवल ज्ञान (साख्य) और ज्ञानयुक्त निष्कामकर्म (योग) यही हो निष्ठाएँ हैं। और सिद्धान्तपक्षीय इन दोनों निष्ठाओं में से दूसरी ( अर्थात् जनक के कथानानुसार तीसरी ) निष्टा के समर्थनार्थ यह प्राचीन उदाहरण दिया गया है, कि 'कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादया'- जनक प्रसाति ने इस प्रकार 'कर्म करके ही सिद्धि पाई है। जनक आदिक क्षत्रियों की बात छोड़ दें; तो यह सर्वश्रुत है ही, कि न्यास ने विचित्रवीर्य के वंश की रक्षा के लिए पृतराष्ट्र और पाण्ड, दो क्षेत्रज पल निर्माण किये थे। और तीन वर्ष तक निरन्तर परिश्रम करके संसार के उद्धार के निमित्त उन्होंने महाभारत भी लिखा है। एवं किंद्रुग में स्मार्त अर्थात् संन्यासमार्ग के प्रवर्तक श्रीशंकराचार्य ने मी अपने अली-किक ज्ञान तथा उद्योग से धर्मसंस्थापना का कार्य किया था। कहाँ तक कहें ? जब स्वयं ब्रह्मदेव कर्म करने के लिए प्रवृत्त हुए, तभी सृष्टि का आरंभ हुआ है। ब्रह्मदेव से ही मरीचि प्रभृति सात मानसपुत्रीं ने उत्पन्न हो कर संन्यास न ले, सप्टिकम को बारी रखने के लिए भरणपर्यन्त प्रवृत्तिमार्ग को ही अङ्गीकार किया: और सनत्क्रमार

प्रभृति दूसरे सात मानसपुत्र जन्म से ही विरक्त अर्थात् निवृत्तिपन्थी हुए — इस कथा का उल्लेख महाभारत में वर्णित नारायणीय-धर्मिनरूपण में है (म. मा. शा. ३३९ क्षीर ३४०)। ब्रह्मज्ञानी पुरुपों ने और ब्रह्मदेव ने भी कर्म करते रहने के ही इस अवृत्तिमार्ग को क्यों अङ्गीकार किया? इसकी उपपत्ति वेदान्तस्त्र में इस प्रकार दी है— 'यादविधकारमवस्थितिरिधकारिणाम्' (वे. सू. ३. ३. ३२) — विसका को ईश्वरिनिर्मित अधिकार है, उसके पूरे न होने तक कार्यों से छुट्टी नहीं मिलती। इस उपपत्ति की जॉच आगे की जाएगी। उपपत्ति कुछ ही क्यों न हो? पर यह बात निर्विवाद है, कि प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों पन्य ब्रह्मज्ञानी पुरुपों में संसार के आरम से प्रचलित हैं। इससे यह भी प्रकट है, कि उनमें से किसी श्रेष्ठता का निर्णय सिर्फ़ आचार की ओर ध्यान दे कर किया नहीं जा सकता।

इस प्रकार पूर्वापार द्विविध होने के कारण केवल आचार से ही यद्यि यह निर्णय नहीं हो सकता, कि निर्हात श्रेष्ठ है या प्रवृत्ति ? तथापि संन्यासमार्ग के लोगों की यह दूसरी दलील है, कि — यदि यह निर्विवाद है, कि विना कर्मबन्ध से छूटे मोक्ष नहीं होता, तो ज्ञानप्राप्ति हो जाने पर तृष्णामूलक कर्मों का क्षराड़ा बितनी जल्दी हो सके, तोडने में ही श्रेय है। महाभारत के शुकानुशासन में — इसी को 'शुकानुश्रश' भी कहते हैं — संन्यासमार्ग का ही प्रतिपादन है। वहाँ शुक ने व्यासबी से पूछा है —

यादेदं वेटवचनं कुरु कर्म त्यजीति च। कां दिशं विद्यया यान्ति कां च गच्छन्ति कर्मणा॥

' वेद, कर्म करने के लिए भी कहता है और छोड़ने के लिए मी l तो अब मुझे बत-रुष्ट्रिय, कि विद्या से अर्थात् कर्मरहित ज्ञान से और केवल कर्म से कौन-सी गित मिल्ली है ?' ( ज्ञां. २४०. १ ) इसके उत्तर में व्यासनी ने कहा है --

> कर्मणा बध्यते जन्तुर्विद्यया तु प्रमुच्यते । तस्मात्कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः ॥

'कर्म से प्राणी बँध जाता है। और विद्या से मुक्त हो जाता है। इसी से पारदर्शी व्यति अथवा संन्यासी कर्म नहीं करते '(शा. २४०.७)। इस रहीक के पहले चरण का विवेचन हम पिछले प्रकरण में कर आये हैं। 'कर्मणा बध्यते जन्तुर्विद्या उ प्रमुच्यते ' इस सिद्धान्त पर कुछ वाद नहीं है। परन्तु स्मरण रहे, कि वहाँ यह दिखलाया है, कि 'कर्मणा बध्यते ' का विचार करने से सिद्ध होता है, कि जड अथवा अचेतन कर्म किसी को न तो बॉध सकता है और न छोड़ सकता है मनुष्य फलाशा से अथवा अपनी आसक्ति से कर्मों में बँध जाता है। इस आसक्ति से अल्या हो कर यह यदि केवल बाह्य इन्द्रियों से कर्म करे, तब भी वह मुक्त ही है। रामचन्द्रजी इसी अर्थ को मन में ला कर अध्यात्म रामायण (२.४.४२.) में लक्ष्मण से कहते हैं, कि:—

## प्रवाहपतितः कार्यं कुर्वन्नापे न लिप्यते । बाह्ये सवेत्र कर्तृत्वमाबहन्नापे राघव ॥

'कर्ममय संघार के प्रवाह में पड़ा हुआ मनुष्य वाहरी सब प्रकार के कर्तव्यक्रमें करके मी अिलत रहता है।' अध्यात्मशास्त्र के इस सिद्धान्त पर ध्यान देने से दीख पड़ता है, कि कर्मों को दुःखमय मान कर उनके त्यागने की आवश्यकता ही नहीं रहती। मन को शुद्ध और सम करके फलाशा छोड देने से ही सब काम हो जाता है। तालपै यह, कि यदापि ज्ञान और काम्यकर्म का विरोध हो, तथापि निष्कामकर्म और ज्ञान के बीच कोई भी विरोध हो नहीं सकता। इसी से अनुगीता में 'तस्मात्कर्म न कुर्वन्ति ' — अतएव कर्म नहीं करते — इस वाक्य के बदले,

तस्मात्कर्मसु निःस्नेहा ये केचित्पारदर्शिनः ।

'इससे पारदर्शी पुरुष कर्म में आसकि नहीं रखते ' (अश्व. ५१. ३३) यह वास्य आया है | इससे पहले कर्ययोग का स्पष्ट प्रतिपादन किया गया है | जैसे –

> कुर्वते ये तु कर्माणि श्रदधाना विपश्चितः। अनाशीर्योगसंयुक्तास्ते धीराः साधुदर्शिनः॥

अर्थात् 'जो ज्ञानी पुरुष श्रद्धा से फळाशा न रख कर (कर्म-) योगमार्ग का अवलंब करके कर्म करते हैं, वे ही साधुदर्शी है '(अश्व. ५०.६.७)। इसी प्रकार –

यदिदं वेदवचनं कुरु कर्म त्यनेति च।

इस पूर्वार्ध में जुडा हुआ ही, वनपर्व में युधिष्ठिर को शीनक का यह उपदेश है — तस्माद्धर्मानिमान् सर्वाज्ञाभिमानात् समाचरेत्।

अर्थात् "वेट में कर्म करने और छोड़ने की मी आज्ञा है; इसिलए (कर्तृत्व का) अभिमान छोड़ कर हमें अपने सर्व कर्म करना चाहिये" (वन. २. ७३)। शुकानु-प्रश्न में भी व्यासवी ने शुक्त से दो बार स्पष्ट कहा है, कि —

> एषा पूर्वतरा वृत्तिर्वाह्मणस्य विधीयते । ज्ञानवानेव कर्माणि कुर्वन् सर्वत्र सिध्यति ॥

' ब्राह्मण की पूर्व की पुरानी (पूर्वतर) चृत्ति यही है, कि ज्ञानवान् हो कर धव काम करके थिद्धि प्राप्त करें ' (म. भा. शां. २३७. १, २३४. २९) । यह भी प्रकट है, कि यहां 'ज्ञानवानेव' पद से ज्ञानोत्तर और ज्ञानयुक्त कर्म ही विवक्षित है। अब यि दोनों पक्षों के उक्त सब बचनों का निराग्रह बुद्धि से विचार किया जाय, तो माद्मम होगा, कि 'कर्मणा वध्यते जन्तुः ' इस दलील से सिर्फ कर्मत्यागविषयक यह एक ही अनुमान निष्पन्न नहीं होता, कि ' तस्मात्कर्म न कुर्वन्ति ' ( इससे काम नहीं करते ), किन्तु उसी टलील से यह निष्काम कर्मयोगविषयक दृसरा अनुमान भी उतनी ही योग्यता; का तिद्ध होता है, कि ' तस्मात्कर्मसु निःस्तहाः ' – इससे कर्म में आसक्ति

नहीं रखते। ि फ़्रें हम ही इस प्रकार के दो अनुमान नहीं करते, बब्कि व्यासनी ने मी यही अर्थ शुकानुप्रश्न के निम्न स्त्रोक में स्पष्टतया वतलाया है –

> द्वाविमावय पन्थानौ यस्मिन् वेदाः प्रतिष्टिताः । प्रवृत्तिलक्षणो धर्मः निवृत्तिश्च विभाषितः ॥ ॥

'इन टोनों मार्गों को बेटों का (एक-सा) आधार है – एक मार्ग प्रवृत्तिविषयक धर्म का और दूसरा निवृत्ति अर्थात् संन्यास हैने का है ' (म. मा. शां. २४०. ६)। पहले लिख ही चुके हैं, कि इसी प्रकार नारायणीय धर्म में भी इन दोनों पन्धों का पृथक पृथक स्वतन्त्र रीति से. एवं सृष्टि आरंम प्रचलित होने का वर्णन किया गया है। परन्तु स्मरण रहे, कि महामारत में प्रसङ्गानुसार इन दोनों पन्थों का वर्णन पाया जाता है। इसलिए प्रवृत्तिमार्ग के साथ ही निवृत्तिमार्ग के समर्थक वचन भी उसी महाभारत में ही पाये जाते हैं। गीवा की संन्यासमागीय टीकाओं में निवृत्ति-मार्ग के इन क्वनों को ही मुख्य समझ कर ऐसा प्रतिपादन करने का प्रयत्न किया. गया है। मानों इसके सिवा और दूसरा पन्य ही नहीं है। और यदि हो भी, तो वह गीण है। अर्थात संन्यासमार्ग का केवल अद्ग है। परन्तु यह प्रतिपादन सांप्रदायिक आग्रह का है: और इसी से गीता का अर्थ सरल एवं स्पष्ट रहने पर भी आवक्ल बहतों को दुर्बोघ हो गया है। 'लोकेऽस्मिन्द्रिवधा निष्ठा' (गी. ३.३) इस स्रोक की बराबरी का ही 'दाविमावय पन्थानी ' यह श्लोक है। इससे प्रकट होता है, कि इस स्थान पर दो समान-बलवाले मार्ग वतलाने का हेत है। परन्त इस स्पष्ट अर्थ की ओर अथवा पूर्वापार सन्दर्भ की ओर ध्यान न देकर कुछ होग इसी श्लोक में यह टिखलाने का यत्न किया करते हैं, कि टोनों मार्गों के बढले एक भी मार्ग प्रतिपाद्य है।

इस प्रकार यह प्रकट हो गया, कि कर्मसंन्यास (सांख्य) और निष्काम कर्म (योग), टोनों वैदिक धर्म के स्वतन्त्र मार्ग है; और उनके विषय में गीता का यह निश्चित सिद्धान्त है, कि वे वैकल्पिक नहीं हैं। किन्तु 'संस्थास की अपेक्षा कर्मयोग की योग्यता विशेष है।' अब कर्मयोग के संबन्ध में गीता में आगे कहा है, कि जिस संसार में हम रहते हैं, वह संसार अपेर उसमें हमारा क्षणमर जीवित रहना मी कर्म ही है; तब कर्म छोड़ कर जाएँ कहाँ श्रीर यदि इस संसार में अर्थात् कर्मभूमि में ही रहना हो, तो कर्म छूटेंगे ही कैसे ? हम यह प्रत्यक देखते हैं, कि जब तक देह है, तब तक भूख और प्यास जैसे विकार नहीं छूटते हैं (गी. ५.८,९)। और उनके निवारणार्थ मिक्षा माँगना जैसा खजित कर्म करने के लिए भी संन्यासमार्ग के अनुसार यदि स्वतन्त्रता है, तो अनासक्त बुद्धि से अन्य व्यावहारिक शास्त्रोक्त कर्म करने के

<sup>\*</sup> इस अन्तिम चरण के 'निचृत्तिश्च सुभाषित.' और 'निचृत्तिश्च विमाषितः' ऐसे पाउभेद भी हैं। पाउभेद कुळ भी हो, पर प्रथम 'द्वाविमी' यह अवश्य है, जिससे इतना तो निर्विवाद सिद्ध होता है, कि दोनों पन्ध स्वतन्त्र है।

हिए ही प्रत्यवाय कीन-सा है ? यदि कोई इस स्ट से अन्य कमों का त्याग करता हो, कि कमें करने से कमेंपाश में फॅस कर ब्रह्मानन्द से विश्वत रहेंगे; अथवा ब्रह्मात्मैक्यरूप अहैतवुद्धि विचलित हो जाएगी; तो कहना चाहिये, कि अब तक उसका मनोनिग्रह कचा है। और मनोनिग्रह के कचे रहते हुए किया हुआ कर्मत्याग गीता के अनुसार मोह का अर्थात् तामस अथवा मिथ्याचरण है (गी. १८. ७; ३. ६)। ऐसी अवस्था में यह अर्थ आप-ही-आप प्रकट होता है, कि ऐसे कचे मनोनिग्रह को चित्तशुद्धि के ह्यारा पूर्ण करने के लिए निष्काम बुद्धि बढ़ानेवाला यश, दान प्रमृति एहस्थाश्रम के श्रीत या स्मार्त कर्म ही इस मनुष्य को करना चाहिये। सारांश, ऐसा कर्मत्याग कभी श्रेयरूर नहीं होता। यदि कहें, कि मन निर्विवाद है; और वह उसके अधीन है; तो फिर उसे कर्म का इर ही किरलिए है ! अथवा कर्मों के न करने का व्यर्थ आग्रह ही वह क्यों करें शिरती छत्ते की परीक्षा जिस प्रकार पानी में ही होती है, उसी प्रकार या —

' जिन कारणों से विकार उत्पन्न होता है, वे कारण अथवा विपय दृष्टि के आगे रहने पर भी जिनका अन्तःकरण मोह के पक्षे में नहीं फॅसता, वे ही पुरुप घैर्यशाली कहे जाते हैं ' (कमार, १, ५९) - कालिटास के इस न्यापक न्याय से कर्मों के द्वारा ही मनोनिग्रह की बॉच हुआ करती है; और खयं कार्यकर्ता को तथा और लोगों को भी गात हो जाता है, कि मनोनिग्रह पूर्ण हुआ या नहीं। इस दृष्टि से भी यही सिद्ध होता है, कि शास्त्र से प्राप्त (अर्थात प्रवाहपतित ) कर्म करना ही चाहिये (गी. १८.६)। अच्छा; यदि कहो, कि 'मन वश में है; और यह डर मी नहीं. कि जी चित्तशृद्धि प्राप्त हो चुकी है. वह कर्म करने से बिगड जाएगी। परन्तु ऐसे न्यर्थ कर्म करके शरीर को कष्ट देना नहीं चाहते, कि जो मोक्षप्राप्ति के लिए आवश्यक नहीं है '-तो यह कर्मत्याग 'राजस' कहलाएगा। नयोंकि यह कायक्लेश का भय कर केवल इस क्षुद्र बुद्धि से किया गया है, कि देह को षष्ट होगा! और त्याग से जो फल मिलना चाहिये, वह ऐसे 'राजस' कर्मत्यागी को नहीं मिलता (गी. १८.८)। फिर यही प्रश्न है, कि कर्म छोड़े ही क्यों ? यदि कोई कहे, कि 'सव कर्म मायास्रष्टि के है; अतएव अनित्य हैं। इससे इन कमों की झंझट में पर जाना ब्रह्मस्पृष्ट के नित्य आत्मा को उचित नहीं। ' तो यह भी ठीक नहीं है। क्योंकि जब स्वयं परब्रहा ही माया से आच्छादित है, तब यदि मनुष्य भी उसी के अनुसार माया में व्यवहार करे, तो क्या हानि है १ मायास्र्ष्टि और ब्रह्मसृष्टि के भेद से जिस प्रकार इस जगत् के दो भाग थिय गये हैं, उसी प्रकार आत्मा और देहेन्द्रियों के मेद से मनुष्य के मी भाग है। इनमे से आतमा और ब्रह्म का संयोग करके ब्रह्म में आतमा का लय कर दे। | और इस ब्रह्मात्मैक्यज्ञान से बुद्धि को निस्संग रख कर केवल माथिक देहन्द्रियो द्वारा मायास्त्रिष्ट के व्यवहार किया करो । त्रस; इस प्रकार वर्ताव करने से मोक्ष में कोई प्रतिवन्ध न आएगा । और उक्त दोनों मागों का बोहा आपस में मिल जाने से सृष्टि के किसी माग की उपेक्षा गी. र. २१

या विच्छेर करने का दोप भी न लगेगा; तथा ब्रह्मसृष्टि एवं मायासृष्टि – परलोक और इतलोक - टोनों के कर्तव्यपालन का श्रेय भी मिल जाएगा। ईशोपनिपद में इसी तस्व का प्रतिपादन है (ईश. ११)। श्रुतिवचनों का आगे विचारसहित विचार किया जाएगा। यहाँ इतना ही कह देते हैं, कि गीता में जो कहा है, कि नह्यात्मैक्य के अनुमनी ज्ञानी पुरुप मायास्टि के व्यवहार केवल शरीर अथवा केवल इन्हियाँ से ही करते हैं ' (गी. ४. २१; ५. १२ ) उसका तात्पर्य भी वही है: और इसी उद्देश्य से अठारहवें अध्याय में यह सिद्धान्त किया है, कि 'निस्संगद्धि से. फलाशा छोड कर (केवल कर्तन्य समझ कर) कर्म करना ही समा 'सारिवक' कर्मत्याग है '- कर्म छोड़ना स्था कर्मत्याग नहीं है (गीता १८.९)। कर्म मायास्टि के ही क्यों न हों, परन्तु किसी अगम्य उद्देश्य से परमेश्वर ने ही तो उन्हें बनाया है 1. उनको बन्द करना मनुष्य के अधिकार की वात नहीं | वह परमेश्वर के अधीन है। अतएव यह बात निर्विवाद है, कि ख़िद्ध नि:खड़ रख कर केवल शारीर कर्म करने से वे मोक्ष के बाधक नहीं होते। तब चित्त को बिरक्त कर केवल इन्द्रियों से शास्त्रिस कर्म करने में हानि ही क्या है ? गीता में कहा ही है, कि -'न हि कश्चित् क्षणमिप जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्' (गी. ३. ५. १८. ११) - इस जगत में कोई एक भणभर भी बिना कर्म के रह नहीं सकता। और अनुगीता में कहा है -'नैष्कर्ग्यं न च लोकेरिमन् मुहूर्तमिप लम्यते' (अदव. २०.७) = इस लोक मॅ (किसी से भी) घडीमर के लिए भी कर्म नहीं छुटते। मनुष्यों की तो विसात ही क्या ! सर्वचन्द्र प्रमृति मी निरन्तर कर्म ही करते रहते हैं । अधिक क्या कहे ! यह निश्चित चिंदान्त है. कि कर्म ही स्टिए और स्टिए ही कर्म है। इसी लिए हम प्रत्यक्ष देखते हैं, कि सृष्टि की घटनाओं को ( अथवा कर्म को ) क्षणमर के लिए भी विधाम नहीं मिलता। देखिये: एक ओर भगवान गीता में कहते हैं - 'कर्म छोड़ने से खाने को भी न मिलेगा ' (गी. ३.८); दुसरी ओर वनपर्व में डीपडी यधिष्ठिर से कहती है - ' अकर्मणा वै भृतानां दृतिः स्यात्र हि फाचन ' ( ३२.८ ) अर्थात् कर्म के विना प्राणिमात्र का निर्वाह नहीं; और इसी प्रकार दासवीध में पहले ब्रह्मान बतला कर श्रीसमर्थ रामदासस्वामी मी कहते हैं, 'यदि प्रपद्ध छोड़ कर परमार्थ करोते. तो खाने के लिए अन्न भी न मिलेगा ' (डा. १२. १. ३) अच्छा; मगवान का ही चरित्र देखो । मालम होगा, कि आप प्रत्येक युग में भिन्न भिन्न अवतार हे कर इस मायिक जरात में साधुओं की रक्षा और दुएं। का विनाशरूप कर्म करते आ रहे हैं (गी. ४.८ भीर म. मा. शा. ३३९, १०३ देखों ) । उन्हों ने गीता में कहा है कि यदि मैं ये कर्म न करूं. तो संसार उजड़ कर नए हो जाएगा (गी. ३. २४) इससे सिद्ध होता है. कि जब स्वयं भगवान् जगत् के धारणार्थ कर्म करते हैं, तब इस कथन से क्या प्रयोजन है, कि जानोत्तर कर्म निरर्थक है ! अतएव 'यः क्रियावान् स पण्डितः' ( म. भा. वन. ३१२, १०८ ) - जो कियाचान है, वही पण्डित है - इस न्याय के

अनुषार अंजुन को निमित्त कर मगबान सब को उपदेश करते हैं, कि इस जगत् में कर्म किसी से छूट नहीं सकते । कर्मों की बाधा से बचने के लिए मनुष्य अपने धर्मा-नुषार प्राप्त कर्तव्य को फलाशा त्याग कर अर्थात् निष्कामबुद्धि से सदा करता रहे — यही एक मार्ग (योग) मनुष्य के अधिकार में है; और यही उत्तम मी है। प्रकृति तो अपने व्यवहार सदैव ही करती रहेगी। परन्तु उसमें कर्तृत्व के अभिमान की बुद्धि छोड़ देने से मनुष्य मुक्त ही है (गी. ३. २७; १३. २९; १४. १९; १८. १६)। मुक्ति के लिए कर्म छोड़ने की या सांख्यों के क्यनानुसार कर्मसन्यासक्य वैराग्य की जरूरत नहीं। क्योंकि इस कर्मभूमि में कर्म का पूर्णतया त्याग कर डालना शक्य ही नहीं है।

इस पर मी कुछ लोग कहते हैं — हों; माना कि कर्मबन्घ तोड़ने के लिए कर्म छोड़ने की जरूरत है, िएर्फ़ कर्मफलाशा छोड़ने से ही सब निर्वाह हो जाता है। परन्तु जब ज्ञानप्राप्ति से हमारी बुद्धि निष्काम हो जाती है, तब सब वासनाओं का स्वय हो जाता है; और कर्म करने की प्रवृत्ति होने के लिए कोई भी कारण नहीं रह जाता। तब ऐसी अवस्था में अर्थात् वासना के क्षय से — काया-क्रेश-मय से नहीं — सब कर्म आप-ही-आप छूट जाते हैं। इस संसार में मनुष्य का परम पुरुषार्थ मोक्ष ही है। जिसे श्वान से वह मोक्ष प्राप्त हो जाता है, उसे प्रजा, संपत्ति अथवा स्वर्गांदि खोकों के सुख में से किसी की भी 'एएणा' (इच्छा) नहीं रहती (इ. ३. ५. १ और ४. ४. २२)। उसलए कमों को छोड़ने पर भी अन्त में उस ज्ञान का स्वामाविक परिणाम यही हुआ करता है, कि कर्म आप-ही-आप छूट जाते हैं। इसी अभिप्राय से उत्तरगीता में कहा है —

ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः। न चास्ति किञ्चित्कर्तन्यमस्ति चेन्न स तत्त्ववित्॥

" झानामृत पी कर इतकुत्य हो जानेवाले पुरुष का फिर आगे कोई कर्तव्य नहीं रहता; और यदि रह जाय, तो वह तत्त्वित् अर्थात् ज्ञानी नहीं है ' (१.२३)। # यदि किसी को शंका हो, कि यह ज्ञानी पुरुष का दोप है; तो टीक नहीं । क्योंकि श्रीशंकराचार्य ने कहा है, 'अल्द्वारो ह्ययमस्माकं यद्ब्रह्मात्मावगती सत्या सर्वकर्तव्यताहानिः' (वे. स्. शां. मा. १.१.४) — अर्थात् यह तो ब्रह्मज्ञानी पुरुष का एक अल्कार ही है। उसी प्रकार गीता में मी ऐसे वचन हैं। जैसे — 'तस्य कार्य न विद्यते' (गी. २.१७) — ज्ञानी को आगे करने के लिए कुछ नहीं रहता। उसे समस्त वैदिक कर्मों का कोई प्रयोजन नहीं (गी. २.४६)। अथवा 'योगारूदस्य

<sup>\*</sup> यह समझ ठीक नहीं, कि यह श्लोक श्रुति का है। वेदान्तमूत्र के शाकरभाष्य में यह श्लोक नहीं है। परन्तु सनत्सुजातीय के भाष्य में आचार्य ने इसे लिया है, और वहाँ कहा है, कि यह लिगपुराण का श्लोक है। इसमें सन्देह नहीं 'कि यह श्लोक संन्यासमार्गवालों का है, कर्मयोगियों का नहीं। बीद्ध धर्मयन्थों में भी ऐसे ही वचन है। (देखो परिशिष्ट प्रकरण)।

तस्यैव बामः कारणमुज्यते ' (गी. ६. ३) - बा योगारूढ हो गया, उसे बाम ही कारण है। इन वचनों के अतिरिक्त 'सर्वारंमपरित्यागी' (गी. १२. १६) अर्थात् समस्त उद्योग छोड़नेवाला और 'अनिकेतः' (गी. १२. १९) अर्थात् विना घरहार का, इत्यादि विशेषण मी ज्ञानी पुरुप के लिए गीता में प्रयुक्त हुए हैं। इन सब नातों से कुछ छोगों की यह राय है - भगवद्गीता को यह मान्य है, कि ज्ञान के पश्चात् कर्मते आप-ही-आप छूट जाते हैं। परन्तु हमारी समझ में गीता के वाक्यों के ये अर्थ और उपर्युक्त युक्तिवाद भी ठीक नहीं। इसी से इसके विरुद्ध हमें नो कुछ कहना है, उसे अब संक्षेप में कहते है।

'सखदःखिवेवेक' प्रकरण में हमने दिखलाया है, कि गीता इस बात की नहीं मानती, कि ' शनी होने से मनुष्य की सब प्रकार की इच्छाएँ या वासनाएँ छूट ही जानी चाहिये।' सिर्फ इच्छा या वासना रहने में कोई दुःख नहीं। दुःख की सबी जड़ है उसकी आसक्ति। इससे गीता का सिद्धान्त है, कि सब प्रकार की बासनाओं को नष्ट करने के बदले जाता को उचित है, कि केवल आधिक्त को छोड़ कर कर्म करे। यह नहीं, कि इस आसक्ति के छटने से उसके साथ ही कर्म भी छट जाएँ। और तो क्या ? वासना के छट जाने पर भी सब कमीं का छटना शक्य नहीं । वासना हो था न हो. हम देखते हैं, कि श्वासोच्छवास प्रभृति कर्म नित्य एक से हुआ करते हैं। और आखिर क्षणभर जीवित रहना भी तो कर्म ही है, एवं वह पूर्ण जान होने पर भी। अपनी वासना से अथवा वासना के क्षय से छूट नहीं सकता। यह बात प्रत्यक्ष सिंद है, कि वासना के छूट जाने से कोई जानी पुरुप अपना प्राण नहीं खो बैठता, और इसी से गीता में यह वचन कहा है - 'न हि कश्चित्सणमि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् ' (गी. ३.५) - कोई क्यों न हो ? विना कर्म किये रह नहीं सकता । गीताशास्त्र के कर्मयोग का पहला सिद्धान्त यह है, कि इस कर्मभूमि में कर्म तो निसर्ग से ही पास, प्रवाहपतित और अपरिहार्य है। वे मनुष्य की वासना पर अवलंत्रित नहीं हैं। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाने पर - कि कर्म और वासना का परस्पर नित्य संबन्ध नहीं है। इ.सना के क्षय के साथ ही कर्म का भी क्षय मानना निराधार हो जाता है - फिर यह प्रश्न सहज ही होता है, कि वासना का क्षय हो जाने पर भी जानी पुरुप को प्राप्त कर्म किस रीति से फरना चाहिये ? इस प्रश्न का उत्तर गीता के तीसरे अध्याय में टिया गया है ( गी. ३. १७-१९ और उस पर हमारी टीका देखी )। गीता को यह मत मान्य है, कि ज्ञानी पुरुष को ज्ञान के पश्चात् स्वयं अपना कोई कर्तस्य नहीं रह जाता | परन्तु इसके आगे बढ कर गीता का यह भी कथन है, कि कोई भी क्यों न हो, वह कर्म से छुट्टी नहीं पा सकता। कई छोगों को ये दोनों सिद्धान्त परस्पर विरोधी जान पड़ते हैं, कि जानी पुरुष को कर्तन्य नहीं रहता; और कर्म नहीं छूट सकते। परन्तु गीता की बात ऐसी नहीं है। गीता ने उनका यों मेल मिलाया है -जब कि कर्म अपरिहार्य है, तव ज्ञानप्राप्ति के बाद भी ज्ञानी पुरुष को कर्म करना ही

चाहिये। चॅकि उसको स्वयं अपने लिए कोई कर्तन्य नहीं रह जाता। इसलिए अव उसे अपने सब कर्म निष्काम बुद्धि से करना ही उचित है। सारांश, तीसरे अध्याय के १७ वें श्लोक के 'तस्य कार्य न विद्यते ' वाक्य में, 'कार्य न विद्यते ' इन शब्दों की अपेक्षा, 'तस्य' ( अर्थात् उस ज्ञानी पुरुष के लिए ) शब्द अधिक महत्त्व का है। स्नीर उसका भावार्थ यह है, कि 'स्वयं उसको ' अपने लिए कुछ प्राप्त नहीं करना जीता। इसी लिए अव (ज्ञान हो जाने पर) उसको अपना कर्तन्य निरपेक्षबुद्धि से करना चाहिये। आगे १९ वें श्लोक में कारणबोधक 'तस्मात्' पद का प्रयोग कर अर्जन को इसी अर्थ का उपदेश दिया है - 'तस्मादसक्तः सततं कार्य कर्म समाचर ' (गीता ३, १९) - इसी से तू शास्त्र से प्राप्त अपने कर्तव्य को आसक्ति न रख कर करता जा। कर्म का त्याग मत कर। तीसरे अध्याय के १७ से १९ तक तीन श्लोकों से जो कार्यकारणमान व्यक्त होता है, उसपर और अध्याय के समूचे प्रकरण के सन्दर्भ पर ठीक टीक ध्यान देने से दीख पहेगा, कि संन्यासमार्गीयों के कथनानसार 'तस्य कार्य न विद्यते ' इसे स्वतन्त्र सिद्धान्त मान छेना उचित नहीं । इसके छिए उत्तम प्रमाण आगे दिये हुए उदाहरण हैं। 'ज्ञानप्राप्ति के पश्चात् कोई कर्तन्य न रहने पर भी शास्त्र हे प्राप्त समस्त न्यवहार करने पडते हैं '- विद्धान्त की पष्टि में भगवान कहते हैं -

न मे पार्याऽस्ति कर्तव्यं त्रिपु लोकेपु किञ्चन । नानवासमवासन्यं वर्त एव च कर्मणि ॥

"हे पार्य! 'मेरा' इसे त्रिभुवन में कुछ भी कर्तव्य (वाकी) नहीं है अथवा कोई अप्राप्त वस्तु पाने की (वासना) रही नहीं है। तथापि मै कर्म करता ही हूँ। (गीता ३. २२)। 'न मे कर्तव्यमस्ति ' (मुझे कर्तव्य नहीं रहा है)। ये शब्द पूर्वोक्त श्लोक के 'तस्य कार्य न विद्यते' (उसको कुछ कर्तन्य नहीं रहता) इन्हीं शब्दों को लक्ष्य करके कहे गये हैं। इससे सिद्ध होता है, कि इन चार-पांच श्लोकी का भावार्थ यही है - ज्ञान से कर्तव्य के श्रेप न रहने पर भी (किंबहुना इसी कारण से ) शास्त्रतः प्राप्त समस्त व्यवहार अनासक्तवृद्धि से करना ही चाहिये।" यदि ऐसा न हो, तो 'तस्य कार्ये न विद्यते ' इत्यादि श्लोकों में बतलाये हुए सिद्धान्त को हद करने के लिए भगवान ने जो अपना उटाहरण दिया है, वह (अलग) असंबद्ध-सा हो जाएगा; और यह अनवस्था प्राप्त हो जाएगी. कि सिद्धान्त तो कुछ और है और उदाहरण ठीक उसके विरुद्ध कुछ और ही है। उस अनवस्था को टालने के लिए संन्यासमागीय टीकाकार 'तस्मादसक्तः सतत कार्ये कर्म समाचर' के 'तसात्' शब्द का अर्थ भी निराली रीति से किया करते हैं। उनका कथन है, कि गीता का मुख्य सिद्धान्त तो यही है, कि 'ज्ञानी पुरुष कर्म छोड़ दे। परन्तु अर्जुन ऐसा जानी था नहीं; इसिलए - 'तस्मात्' - भगवान् ने उसे कर्म करने के विलय कहा है। हम जगर कह आये हैं, कि 'गीता के उपदेश के पश्चात् भी अर्जुन

अज्ञानी ही था ' यह युक्ति ठीफ नहीं है । इसके अतिरिक्त यदि 'तस्मात्' शब्द का अर्थ इस प्रकार खींचातानी कर छगा भी छिया, तो 'न मे पार्थाऽस्ति कर्तव्यम' प्रमृति कोकों में भगवान् ने - 'अपने किसी कर्तव्य के न रहने पर भी भें कर्म करता हूँ ' यह जो अपना उदाहरण मुख्य विद्वान्त के समर्थन में दिया है, उसका मेल भी इस पक्ष में अच्छा नहीं जमता। इसलिए 'तस्य कार्य न विद्यते' वाक्य में 'कार्य न विद्यते ' शब्दों को मुख्य न मान कर 'तस्य' शब्द को ही प्रधान मानना चाहिये । और ऐसा करने से 'तस्मादसक्तः सततं कार्यं वर्म समाचार 'का अर्थ यही करना पड़ता है, कि 'तू ज्ञानी है, इसलिए यह सच है, कि तुझे अपने स्वार्थ के लिए कर्म अनावस्यक हैं; परन्तु स्वयं तेरे लिए कर्म अनावस्यक हैं, इसी लिए अब तू उन कमों को (जो शास्त्र से मास हुए हैं) 'मुझे आवश्यक नहीं' इस बुद्धि से अर्थात् निष्काम बुद्धि से कर।' योड़े में यह अनुमान निकल्ता है, कि धर्म छोड़ने का यह कारण नहीं हो सकता, कि 'वह हमें अनावश्यक है।' किन्तु कमें अपरि-हार्य हैं। इस कारण शास्त्र से प्राप्त अपरिहार्य कर्मों को स्वार्थत्यागबुद्धि से करते ही रहना चाहिये। यही गीता का कथन है। और यदि प्रकरण की समता की दृष्टि से देखें, तो भी यही अर्थ हेना पड़ता है ! कर्मसंन्यास और कर्मयोग, इन दोनों में जो बड़ा अन्तर है, वह यही है। संन्यासपक्षवाले कहते हैं, कि 'तुसे कुछ फर्तव्य श्रेष नहीं बचा है। इससे तू कुछ भी न कर। ' और गीता ( अर्थात् कर्मयोग ) का कथन है, कि ' तुसे कुछ कर्तन्य शेप नहीं बचा है। इसलिए अब तुसे जो कुछ करना है, वह स्वार्थसंबन्धी वासना छोड़ कर अनासक्त बुद्धि से कर।' अब प्रश्न यह है, कि एक ही हेतुवाक्य से इस प्रकार भिन्न भिन्न दो अनुमान क्यों निकले ! इसका उत्तर इतना ही है, कि गीता कमों को अपरिहार्य मानती है। इसिलए गीता के तत्त्वविचार के अनुसार यह अनुमान निकल ही नहीं सकता, कि 'कर्म छोड़ दो।' अतएव 'तुझे अनावश्यक है' इस हेतुवाक्य से गीता में यह अनुमान किया गया है, कि स्वार्थबुद्धि छोड़ कर । विषयुजी ने योगवासिय में श्रीरामचन्द्र की सब ब्रह्मज्ञान बतला कर निप्कामकर्म की ओर प्रवृत्त करने के लिए जो युक्तियाँ वतलाई हैं, वे भी इसी प्रकार की हैं। योगवासिए के अन्त में भगवद्गीता का उपर्युक्त सिद्धान्त ही अक्षरशः हूबहू आ गया है ( यो. ६. उ. १९९ और २१६. १४; तथा गी. ३.१९ के अनुवाद पर हमारी टिप्पणी देखों )। योगवासिष्ठ के समान ही वौद्धधर्म के महायान पन्थ के प्रन्थों में भी इस सबन्व म गीता का अनुवाद किया गया है। परन्तु विषयान्तर होने के कारण उसकी चर्चा यहाँ नहीं की जा सकती। हमने इसका विचार आगे परिशिष्ट प्रकरण में कर दिया है।

आत्मज्ञान होने ने 'मैं' और 'मेरा' यह अहंकार की भाषा ही नहीं रहती (गी. १८. १६ और २६)। एवं इसी से ज्ञानी पुरुष को 'निर्-मम' कहते हैं। निर्मम का अर्थ 'मेरा-मेरा (मम) न कहनेवाला है। परन्तु भूल न जाना. चाहिये. कि यद्यपि ब्रह्मज्ञान से 'मैं' और 'मेरा' यह अहंकारदर्शक भाव छूट जाता है, तथापि उन टो शब्दों के बढले 'जगत्' और 'जगत् का ' - अथवा मक्तिपक्ष में 'परमेश्वर' और 'परमेश्वर का ' – ये शब्द भा जाते हैं। संसार का प्रत्येक सामान्य मनुष्य अपने समस्त व्यवहार 'मेरा' या ' मेरे लिए ' ही समझ कर किया करता है। परन्तु ज्ञानी होने पर, ममत्व की वासना छूट जाने के कारण वह इस बुद्धि से (निर्ममबुद्धि से) उन व्यवहारों को करने लगता है, कि ईश्वरनिर्मित संसार के समस्त व्यवहार परमेश्वर के हैं: और उनको करने के लिए ही ईश्वर ने हमें उत्पन्न किया है। अज्ञानी और ज्ञानी में यही तो भेट है (गी. ३. २७, २८)। गीता के इस सिद्धान्त पर ध्यान देने से जात हो जाता है. कि 'योगारूढ पुरुष के लिए शम ही कारण होता है ' (गी. ६. ३ और इस पर हमारी टिप्पणी देखों )। इस स्रोक का सरल अर्थ क्या होगा ? गीता के टीकाकार कहते हैं - इस श्लोक में कहा गया है, कि योगारूढ पुरुप के आगे ( ज्ञान हो जाने पर ) राम अर्थात् शान्ति को स्वीकार करें: और कुछ न करें । परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं है। श्रम मन की शान्ति है। उसे अन्तिम 'कार्य' न कह कर इस श्लोक में यह कहा है, कि श्रम अथवा शान्ति दूसरे किसी का कारण है - शमः कारणमुच्यते । अब शम को 'कारण' मान कर देखना चाहिये, कि आगे उसका 'कार्य' क्या है ? पूर्वापर सन्दर्भ पर विचार करने से यही निप्पन होता है, कि वह कार्य 'कर्म' ही है। और तब इस स्रोक का अर्थ ऐसा है. कि योगारुट पुरुष अपने चित्त को शान्त करें. तथा उस शान्ति या शम से ही अपने सब अगले न्यवहार करें - टीकाकारों के कथनानसार वह अर्थ नहीं किया जा सकता, कि 'योगारूढ पुरुष कर्म छोड़ दे।' इसी प्रकार 'सर्वारंभपरित्यागी' और 'अनिकेतः' प्रभृति पटों का अर्थ मी कर्मत्यागविषयक नहीं, फल्ह्यात्यागविषयक ही करना चाहिये। गीता के अनुवाद में (उन स्थलों पर नहों ये पद आये है) हमने टिप्पणी में यह बात खोल दी है। भगवान् ने यह सिद्ध करने के लिए - कि ज्ञानी पुरुष को भी फलशा त्याग कर चातुर्वर्ण्य आदि सब कर्म यथाशास्त्र करते रहना चाहिये - अपने अतिरिक्त दुसरा उडाहरण जनक का दिया है। जनक एक बडे कर्म-योगी थे। उनकी स्वार्थबुद्धि के छटने का परिचय उन्हीं के मुख से यों है - मिथिलायां प्रदीप्तायां न मे टहाति किञ्चन ' ( ज्ञा. २७५. ४ और २१९. ५० ) - मेरी राजधानी मिथिला के जल जाने पर भी मेरी कुछ हानि नहीं! इस प्रकार अपना स्वार्थ अथवा लामालाभ न रहने पर भी राज्य के समस्त व्यवहार करने का कारण बतलाते हुए जनक स्वयं कहते हैं -

## देवेम्यश्च पितृम्यश्च भूतेम्योऽतिथिाभेः सह । इत्यर्थं सर्व एवेते समारम्मा भवन्ति वै ॥

'देव, पितर, सर्वभूत (प्राणी) और अतिथियों के लिए समस्त व्यवहार जारी हैं, मेरे लिए नहीं '(म. मा. अश्व. ३२. २४)। अपना कोई कर्तव्य न रहने पर ( अथवा खर्य वस्तु को पाने की वासना न रहने पर भी ) यटि जनक-श्रीकृष्ण जैसे महात्मा इस जगत् का कल्याण करने के छिए प्रवृत्त न होंगे, तो यह संसार उत्पन्न ( ऊजड़ ) हो जाएगा — ' उत्सीटेयुरिमे छोकाः ' ( गी. ३. २४ )।

कुछ लोगो का कहना है. कि गीता के इस सिद्धान्त में - कि 'फलाशा छोडनी चाहिये: सब प्रकार की इच्छाओं को छोड़ने की आवश्यकता नहीं ' - और वासना-थय के विद्धान्त में कुछ बहुत भेर नहीं कर सकते । क्योंकि चाहे वायना छुटे, चाहे फलाशा छूटे; दोनों ओर कर्म करने की प्रश्वित होने के लिए कुछ भी कारण नहीं दील पडता । इससे चाहे जिस पक्ष को स्वीकार करें: अन्तिम परिणाम - कर्म का छटना -दोनों ओर बराबर है। परन्त यह आक्षेप अज्ञानमुलक है। क्योंकि 'फलाजा" जुन्द का ठीक ठीक अर्थ न जानने के कारण ही यह उत्पन्न हुआ है। फलाशा छोड़ने का अर्थ यह नहीं, कि सब प्रकार की इन्छाओं को छोड देना चाहिये। अथवा यह बुढ़ि या भाव होना चाहिये, कि मेरे कर्मों का फल किसी को कभी न मिले। और यहि मिले तो उसे कोई भी न ले: प्रत्युत पाँचवें प्रकरण में पहले ही हम कह आये है. कि 'अमुक पाने के लिए ही भे यह कर्म करता हूँ' - इस प्रकार की फलविपयक ममतायुक्त आसक्ति को या बुद्धि के आग्रह को 'फलाशा', 'सद्ग' या 'काम' नाम गीता में दिये गये हैं। यदि कोई मनुष्य फल पाने की इच्छा, आप्रह या वृथा भासिक न रखे; तो उससे वह मतलब नहीं पाया जाता. कि वह अपने प्राप्तकर्म को केवल कर्तन्य समझ कर - करने की वृद्धि और उत्तराह को भी इस आग्रह के साथ ही-साथ नष्ट कर डाले। अपने फायदे के सिवा इस संसार में जिन्हें दसरा कुछ नहीं दीख पडता और जो पुरुप केवल फल की इच्छा से ही कर्म करने में मस्त रहते हैं, उन्हें सचमुच फलाशा छोड़ कर कर्म करना शक्य न जैंचेगा। परन्तु जिनकी बुद्धि ज्ञान से सम और विरक्त हो गई है, उनके लिए कुछ कठिन नहीं है। पहले तो यह समझ ही गलत है, कि हमें किसी काम का जो फल मिलता है, वह केवल हमारे ही कर्म का फल है। यह पानी की द्रवता और अग्नि की उप्णता की सहायता न मिले तो मनुष्य कितना ही सिर क्या न रापावे उसके प्रयत्न से पाकि दि कभी हो नहीं संकेगी - मोजन पकेगा ही नहीं और अग्नि आहि में गुणधर्मों को मीज़र रखना यान रखना कुछ मनुष्य के बस या उपाय की बात नहीं है। इसी से कर्म-सृष्टि के इन स्वयंतिद्ध विविध न्यापारा अथवा धर्मों का पहले यथाशक्ति ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य को उसी देंग से अपने व्यवहार करने पडते है; जिससे कि वे व्यापार अपने प्रयत्न के अनुकूल हों। इससे कहना चाहिये. कि प्रयत्नों से मनुष्य को जो फल मिलता है, वह केवल उसके ही प्रयत्नों का फल नहीं है; वरन् उसके कार्य और कमंसृष्टि के तदनुकूल अनेक स्वयंतिद्ध धर्म - इन दोनों - के सयोग का फल है। परन्तु प्रयत्नों की सफलता के लिए इस प्रकार जिन नानाविध सृष्टिन्यापारों की अनुकुलता आवश्यक है, कई बार इन सब का मनुष्य को यथार्थ ज्ञान नहीं रहता;

और कुछ स्थानों पर तो होना शक्य भी नहीं है। इसे ही 'दैव' कहते हैं। यदि फलिसिद्ध के लिए ऐसे सृष्टिन्यापारों की सहायता अत्यन्त आवश्यक है – जो हमारे अधिकार में नहीं; और जिन्हें हम जानते हैं - तो आगे कहना नहीं होगा. कि ऐसा अभिमान करना मूर्खता है, कि 'केवल अपने प्रयत्न से ही मै अमुक वात कर लगा ' -(गी. १८. १४-१६)। क्योंकि कर्मसृष्टि से ज्ञात और अज्ञात व्यापारों का मानवी प्रयत्नों से संयोग होने पर जो फल होता है, वह केवल कर्म के नियमों से ही हुआ -करता है । इसलिए इम फल की अमिलाया करें या न करें -- फलसिदि में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ! हमारी फलाशा अल्बत्ता हमें दुःखकारक हो जाती है । परन्तु रमरण रहे, कि मनुष्य के लिए आवश्यक बात अकेले सृष्टिन्यापार स्वयं अपनी ओर -से संघटित हो कर नहीं कर देते। चने की रोटी को स्वादिए बनाने के लिए आटे में थोड़ा सा नमक भी मिलाना पड़ता है, उसी प्रकार कर्मसृष्टि के इन स्वयंसिद्ध -च्यापारों को मनुष्यों के उपयोगी होने के लिए उनमें मानवी प्रयत्न की थोडीसी मात्रा मिलानी पहती है। इसी से ज्ञानी और विवेकी पुरुष सामान्य लोगों के समान फल की आसक्ति अथवा अभिलापा तो नहीं रखते: किन्तु वे लोग जगत के व्यवहार की छिद्धि के लिए प्रवाहपतित कर्म का (अर्थात् कर्म के अनादि प्रवाह में शास्त्र हे प्राप्त ययाधिकार कर्म का ) जो छोटा-वडा भाग मिले. उसे ही शान्तिपूर्वक कर्तव्य -समझ कर किया करते हैं। और फल पाने के लिए कर्मसंयोग पर (अर्थात भक्तिहिए -से परमेश्वर की इच्छा पर ) निर्मर हो कर निश्चिन्त रहते है। 'तेरा अधिकार केवल कर्म करने का है, फल होना तेरे अधिकार की बात नहीं ' (गीता २.४७) इत्यादि उपदेश जो अर्जुन को किया है, उसका रहस्य मी यही है। इस प्रकार फलाशा को त्याग कर कर्म करते रहने पर आगे कुछ कारणों से कडाचित कर्म निष्फल हो जाएँ, तो निष्फलता का दुःख मानने के लिए हमें कोई कारण ही नहीं रहता। क्योंकि हम तो अपने अधिकार का काम कर चुके। उटाहरण लीनिये; वैद्यकशास्त्र का मत है, कि आयु की डोर ( शरीर की पोपण करनेवाली नैसर्गिक घातुओं की शक्ति ) सबल रहे विना निरी औषियों से कभी फायटा नहीं होता; और इस दोर कि सबलता अनेक माक्तन अथवा पुरतेनी संस्कारों का फल है। यह बात वैद्य के हाथ से होने योग्य नहीं; और उसे इसका निश्चयात्मक ज्ञान हो भी नहीं सकता। ऐसा होते हुए भी हम प्रत्यक्ष देखते हैं. कि रोगी होगों को औषधि देना अपना कर्तव्य समझ कर केवल परोपकार की बुद्धि से वैद्य अपनी बुद्धि के अनुसार हजारों रोगियों को उवाई दिया करते है। इस प्रकार निष्कामबुद्धि से काम करने पर यदि कोई रोगी चड़ा न हों, तो उससे वह वैद्य उद्विम नहीं होता: विल्क वहे शान्त चित्त से यह शास्त्रीय नियम हुँद निकालता है, कि अमुक रोग में अमुक औषिष से फी सेकडों इतने रोगियों को आराम होता है। परन्तु इसी वैद्य का लडका जब बीमार पडता है, तब उसे औपिष देते समय वह आयुष्य की डोरवाली बात भूल बाता है। और इस ममतायुक्त

फलाशा से उसका चित्त घवडा जाता है, कि 'मेरा लडका अच्छा हो जाय।' इसी से उसे या तो दूसरा वैद्य बुद्धाना पड़ता है या दूसरे केंद्र की सलाह की आवश्यकता होती है। इस छोटे-से उदाहरण से ज्ञात होगा कि कर्मफल में ममतारूप आसकि किसे कहना चाहिये। और फलाशा न रहने पर भी निरी कर्तव्यवृद्धि से कोई भी काम किस प्रकार किया जा सकता है। इस प्रकार फलाशा को नष्ट करने के लिए यस्ति शान की सहायता से मन में वैराग्य का भाव अटल होना चाहिये। परन्त किसी कपडे का रङ्ग (राग) दर करने के लिए जिस प्रकार कोई कपड़े की फाइना सचित नहीं समझता, उसी प्रकार यह कहने से (कि 'किसी कर्म में आसक्ति, काम, सद्ग, राग अथवा प्रीति न रखी ') उस कर्म को ही छोड देना ठीक नहीं। वैराग्य से कर्म करना ही यदि अशक्य हो. तो निराली बात है। परन्तु हम प्रत्यक्ष टेखते है, कि वैराग्य से भी मली माति कमें किये जा सकते हैं। इतना ही क्यों ? यह भी प्रकट है, कि कर्म किसी से छूटते ही नहीं । इसीटिए अजानी लोग जिन कमों को फलाशा से किया करते हें. उन्हें ही जानी पुरुप ज्ञानप्राप्ति के बाद भी लाम-अलाम तथा मुखदुःख को एक सा मान कर ( गी. २. ३८ ) धैर्य एवं उत्साह से - किन्तु गुद्धबुद्धि से - फल के विषय में विरक्त या उड़ासीन रह कर ( गी. १८, २६ ) केवल कर्तव्य मान कर अपने अपने अधिकारानुसार शान्त चित्त से करते रहें (गी. ६.३)। नीति और मोक्ष की दृष्टि से उत्तम जीवनक्रम का यही सचा तत्त्व है। अनेक स्थितप्रज्ञ, महाभगवद्गक्त और परम शनी पुरुषों ने – एवं स्वयं भगवान् ने भी – इसी मार्ग का स्वीकार किया है। मगवहीता पुकार कर कहती है, कि इस कर्मयोगमार्ग में ही पराकाश का पुरुपार्थ या परमार्थ है। इसी 'योग' से परमेश्वर का भजनपूजन होता है; और अन्त में सिद्धि भी मिलती है (गी. १८. ४६)। इतने पर भी यदि कोई स्वयं जानवृद्ध कर गैरसमझ कर ले. तो उसे दुर्देवी कहना चाहिये । स्पेन्सर साहव को यदापि अध्यातमदृष्टि संमत न थी. तथापि उन्हों ने भी अपने ' समाजशास्त्र का अम्यास ' नामक प्रन्य के अन्त में गीता के समान ही यह सिद्धान्त किया है - यह बात आधिमीतिक रीति से भी सिद्ध है, कि इस जगत् में किसी भी काम को एकटम कर गुजरना शक्य नहीं । उस के लिए कारणीभृत और आवश्यक दूसरी हजारों बातें पहले जिस प्रकार हुई होंगी, उसी प्रकार मनुष्य के प्रयत्न सफल, निष्फल या न्यूनाधिक सफल हुआ करते हैं। इस कारण यद्यपि साधारण मनुष्य किसी भी काम के करने में फलाशा से ही प्रवृत्त होते हैं. तथापि बुडिमान पुरुष को शान्ति और उत्साह से फल्संबन्धी आग्रह छोड कर अपना कर्तव्य करते रहना चाहिये 🕸

<sup>\*&</sup>quot;Thus admitting that for the fanatic, some wild annexpation is needful as a stimulus, and recognizing the usefulnsss of his delusion as adapted to his particular nature and his particular function, the man of higher type must be content with greatly

यद्यपि यह सिद्ध हो गया, कि ज्ञानी पुरुष इस संसार में अपने प्राप्त कमों की.

फलाशा छोड कर निष्कामबुद्धि से आमरण अवस्य करता रहे: तथापि यह वतलाये विना कर्मयोग का विवेचन पूरा नहीं होता, कि ये कर्म किससे और किस टिए प्राप्त होते हैं ? अतएव मगवान ने कर्मयोग के समर्थनार्थ अर्जुन को अन्तिम और महत्त्व का उपदेश दिया है, कि ' छोक्संग्रहमेवापि संपन्यन कर्तुमहिसि ' ( गीता ३. २० ) -लोकसंग्रह की ओर दृष्टि दे कर भी तुझे कर्म करना ही उचित है। लोकसंग्रह का यह अर्थ नहीं, कि कोई जानी पुरुप 'मनुष्यों का केवल बमघट करें ' अथवा यह अर्थ नहीं, कि ' स्वयं कर्मत्याग का अधिकारी होने पर भी इस लिए कर्म करने का दोंग करें, कि अज्ञानी मनुष्य कहीं कर्म न छोड़ बैठें; और उन्हें अपनी ( ज्ञानी पुरुष की ) कर्मतत्परता अच्छी हो। ' क्योंकि. गीता का यह सिखहाने का हेत नहीं. कि होग अज्ञानी या मूर्ख बने रहें; अथवा उन्हें ऐसे ही बनाये रखने के लिए जानी पुरुष कर्म करने का दोंग किया करे। दोंग तो दूर ही रहा; परन्तु ' लोक तेरी अपकीर्ति गाएँगे ' (गीता २. ३४) इत्यादि सामान्य छोगों को जॅचनेवाछी युक्तियों से जब अर्जुन का समाधान न हुआ, तब मगवान् उन युक्तियों से मी अधिक नोरदार और तत्वजान की दृष्टि से अधिक बलवान कारण अब कह रहे हैं। इसलिए कोश में बो 'संग्रह' शब्द के जमा करना, इकड़ा करना, रखना, पालना, नियमन करना प्रभृति क्षयं हैं. उन सब को यथासंमव ग्रहण करना पड़ता है। और ऐसा करने से 'लोगों का संग्रह करना ' यानी यह अर्थ होता है, कि 'उन्हें एकत्र संबद्ध कर इस रीति से उनका पालन-पोपण और नियमन करे. कि उनकी परस्पर अनुकृष्टता से उत्पन्न होनेवाला सामर्थ्य उनमें आ बाएँ: एवं उसके द्वारा उनकी सुरियति की रियर रख कर उन्हें श्रेयः शांति के मार्ग लगा दे।' 'राष्ट्र का संग्रह ' शब्द इसी क्षर्य में मनुस्मृति (७. ११४) में आया है: और शांकरभाष्य में इस शब्द की व्याख्या यों है - ' लोकसंप्रह-लेकस्योन्मार्गप्रवृत्तिनिवारणम् । ' इससे दीख पदेगा, कि संग्रह शब्द का जो हम ऐसा अर्थ करते हैं - अज्ञान से मनमाना वर्ताव करनेवाले लोगों को ज्ञानवान बना कर सुरियति में एकत्र रखना और आत्मोन्नति के मार्ग में लगाना – वह अपूर्व या moderated expectations, while he perseveres with undiminished efforts. He has to see how comparatively little can be done, and yet to find it worthwhile to do that little : so uniting philanthropic energy with philosophic calm." - Spencer's Study of Sociology. 8th Ed., p. 403. (The italics are ours.) इस बास्य में fanatics के स्थान में 'प्रकृति के गुणों से विमृद ' (गी. ३. २९) या 'आईकारविमृद' (गी. ३. २७) अथवा मास कवि का 'मूर्स' जब्द और man of higher type के स्थान में 'विद्वान' (गी. ३. २५.) एवं greatly moderated expectations के स्थान में 'फलोडासीन्य' अधवा 'फलाञात्याग' इन समानाथी शब्दों की योजना करने से ऐसा दीख पहुंगा, कि स्पेन्सरसाहेब के मानो गीता के ही सिद्धान्त का अनुवाद कर दिया है।

निरोधीर नहीं है। यह संब्रेह शब्द की ठार्थ हुआ; परन्तु यहाँ यह भी वतलाना चाहिये, कि 'लोकसंग्रह' में 'लोक' शब्द केवल मनुष्यवाची नहीं है। यद्यपि यह सच है, कि जगत के अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य श्रेष्ठ है; और इसी से मानव जाति के ही कल्याण का प्रधानता से 'लोकसंग्रह' राज्य में समावेश होता है, तथापि मगवान की ही ऐसी इच्छा है. कि भूलोक, सत्यलोक, पितृलोक और देवलोक प्रभृति जो अनेक लोक अर्थात् जगत् मगवान् ने बनाये हैं, उनका भी मली माँति धारण-पोपण हो: और वे सभी अच्छी रीति से चलते रहें। इसलिए कहना पडता है, कि इतना सब न्यापक अर्थ 'लोकसंग्रह' पट से यहाँ विवक्षित है, कि मनुष्यलोक के साथ ही इन सब लोकों का व्यवहार भी सुरियति से चले ( लोकाना संग्रहः )। जनक के किये हुए अपने कर्तव्य के वर्णन में - जो ऊपर लिखा जा चुका है - देव और पितरों का भी उल्लेख है। एवं भगवदीता के तीसरे अध्याय में तथा महाभारत के नारायणीयोपाख्यान में जिस यज्ञचक का वर्णन है, उसमें भी कहा है, कि देवलोक और मनुष्यलोक दोनों ही के धारण-पोपण के लिए ब्रह्मदेव ने यज्ञ उत्पन्न किया (गी. ३. १०-१२) इससे स्पष्ट होता है, कि भगवद्गीता में 'लोकसंग्रह' पर से इतना अर्थ विविधत है. कि – अफेले मनष्यलोक का ही नहीं: किन्त देवलोक आदि सब लोकों का भी उचित धारण-पोषण होवे: और वे परस्पर एक दसरे का श्रेय संपादन करें। सारी सृष्टि का पालन-पोषण करके लोकसंग्रह करने का जो यह अधिकार भगवान् का है, वही ज्ञानी। पुरुष को अपने ज्ञान के कारण प्राप्त हुआ करता है। ज्ञानी पुरुष को जो बात प्रामाणिक जैनती है, अन्य लोग भी उसे प्रमाण मान कर त्तदनकुल व्यवहार किया करते हैं (गी. ३. २१)। क्योंकि साधारण लोगों की समझ है. कि शान्तचित्त और समबुद्धि से विचारने का काम जानी ही का है. कि संसार का घारण और पोषण कैसे होगा ? एवं तदनुसार चर्मप्रवन्ध की मर्यादा बना देना भी उसी का काम है। इस समझ में कुछ भी नहीं है। और यह भी कह सकते हैं, कि सामान्य लोगों की समझ में ये वात भली माति नहीं आ सकतीं। इसी लिए तो वे जानी पुरुषों के भरोचे रहते हैं। इसी अभिष्राय को मन में लाकर शान्तिपर्व में युधिष्ठिर से भीष्म ने कहा है -

कोकसंग्रहसंयुक्तं विधात्रा विदितं पुरा। सङ्गधर्मार्थनियतं सतां चरितसुक्तमम्॥

अर्थात् ' लेकसंग्रहकारक और स्क्ष्म प्रसङ्घों पर धर्मार्थं का निर्णय कर देनेवाल साधुपुरुषों का उत्तम चिरित स्वयं ब्रह्मदेव ने ही बनाया है ' (म. भा. शां. २५८ २५)। 'लेकसंग्रह' कुछ ठाले बैठे की बेगार टकोसला या लोगों को अज्ञान में डाले रखने की तरकीव नहीं है। किन्तु ज्ञानगुक्त कर्म के संसार में न रहने से जगत् के नष्ट हो जाने की संभावना है। इसलिए यही सिद्ध होता है, कि ब्रह्मदेवनिर्मित साधु-पुरुषों के कर्तव्यों में से 'लेकसंग्रह' एक प्रधान कर्तव्य है। और इस मगवद्यन का

भावार्थ भी यही है, कि 'मैं यह काम न करूं, तो ये समस्त लोक अर्थात् जगत् नष्ट हो जाऍगे ' (गी. ३. २४)। ज्ञानी पुरुष सब लोगों के नेत्र हैं। यदि वें अपना काम छोड़ देंगे, तो सारी दुनिया अन्धी हो बाएगी; और इस संसार का सर्वतीपरि नाश हुए विना न रहेगा। ज्ञानी पुरुषों को ही उचित है, कि लोगों को ज्ञानवान कर उन्नत बनावें। परन्त यह काम सिर्फ जीम हिला देने से अर्थात कोरे उपदेश से ही कभी नहीं होता। क्योंकि, जिन्हें सराचरण की आरत नहीं और जिनकी बुद्धि भी पूर्ण गुद्ध नहीं रहती. उन्हें यदि कोरा ब्रह्मज्ञान सुनाया जाय. तो वे लोग उस ज्ञान का दुरुपयोग इस प्रकार करते देखे गये हैं - 'तेरा सो मेरा. और मेरा तो मेरा है ही। ' इसके सिवा किसी के उपदेश की सत्यता की जॉच मी तो लोग उसके आचरण चे ही किया करते हैं। इसिटए यदि ज्ञानी पुरुष स्वयं कर्म न करेगा, तो वह लोगों को आल्सी वनने का एक वहत बडा कारण हो जाएगा। इसे ही 'बुद्धिमेट' कहते हैं: और यह बुद्धिमेट न होने पावे, तथा सब लोग सचमुच निष्काम हो कर अपना कर्तव्य करने के लिए जायत हो जाएँ, इसलिए संसार में ही रह कर अपने कमों से सव लोगों को सटाचरण की - निष्काम बुद्धि से कर्मयोग करने की - प्रत्यक्ष शिक्षा देना ज्ञानी पुरुष का कर्तव्य ( दोंग नहीं ) हो जाता है । अतएव गीता का कथन है. कि उसे ( ज्ञानी पुरुष को ) कर्म छोड़ने का अधिकार कमी प्राप्त नहीं होता। अपने लिए न सही, परन्तु लोकसंग्रहार्थ चातुर्वर्ण्य के सब कर्म अधिकारानुसार उसे करना ही चाहिये। किन्तु संन्यांसमार्गवालों का मत है, कि शानी पुरुष को चातुर्वर्ण्य के कर्म निष्काम बुद्धि से करने की भी कुछ जरूरत नहीं - यही क्यों ? करना भी नहीं चाहिये | इसलिए इस सप्रदाय के टीकाकार गीता के 'ज्ञानी पुरुष को लोकसंग्रहार्थ कर्म करना चाहिये ' इस सिद्धान्त का कुछ गड़बड़ अर्थ कर ( प्रत्यक्ष नहीं, तो पर्याय से) यह कहने के लिए तैयार – से हो गये हैं, कि खयं भगवान ढोंग का उपटेश करते हैं। पूर्वीपर सन्दर्भ से प्रकट है, कि गीता लोकसंग्रह शब्द का यह दिलमिल या पोचा अर्थ सचा नहीं। गीता को यह मत ही मंजूर नहीं, कि ज्ञानी पुरुष को कर्म छोड़ने का अधिकार प्राप्त है। और इसके सबूत में गीता में जो कारण दिये गये है, उनमें लोकसंग्रह एक मुख्य कारण है। इसलिए यह मान कर (कि ज्ञानी पुरुप के कर्म छूट जाते हैं ) लोकसंग्रह पदका ढोंगी अर्थ करना सर्वया अन्याय है । इस जगत में मनुष्य केवल अपने ही लिए नहीं उत्पन्न हुआ है। यह सच है, कि सामान्य लोग नासमझी से स्वार्य में ही फूँसे रहते हैं। परन्तु ' सर्वभूतस्थमारमानं सर्वभूतानि चात्मनि ' (गी. ६. २९) में चव भूतों में हूँ; और चव भूत मुझ में है - इस रीति से जिसको समस्त संसार ही आत्मभूत हो गया है, उसका अपने मुख से यह कहना ज्ञान में बट्टा लगाना है, कि 'मुझे तो मोक्ष मिल गया, अब यदि लोग दुःखी हों, तो मुझे इसकी क्या परवाह १ ' जानी पुरुप की आत्मा क्या कोई स्वतन्त्र व्यक्ति है ! उसकी आत्मा पर जब तक अज्ञान का पर्दा पडा था. तब तक 'अपना' और 'पराया' यह मेद कायम.

था। परन्तु ज्ञानप्राप्ति के बाद सब लोगों की आत्मा ही उसकी आत्मा है। इसी से योगवासिष्ट में राम से वसिष्ट ने कहा है —

## यावलोकपरामश्री निरूदो नामि योगिनः। तावद्रुद्धममाधिन्वं न भवत्वेव निर्मेखम्॥

र् जब तक लोगों के परामर्श लेने का (अर्थात् लोक्संब्रह् का) काम योड़ा भी वाकी है - समाप्त नहीं हुआ है - तब तक यह कभी नहीं कह सकते, कि बोगारूट पुरुष कि स्थिति निर्दोष है ' ( यो. ६. प. १२८. ९७ )। केवल अपने ही समाधिमुख में हुव जाना मानी एक प्रकार से अपना ही स्वार्थ साधना है। संन्यासमार्गवाले इस चात की ओर दुर्लक्ष करते हैं। यही उनकी युक्तिप्रयुक्तियों का मुख्य दोप है। मनवान की अपेक्षा किसी का भी अधिक जानी, अधिक निष्काम या अधिक योगाल्ड होना शक्य नहीं। परन्तु जब स्वयं भगवान् भी 'साधुओं का संरक्षण, दुएँ। का नाश और धर्मसंस्थापना ' ऐसे होकसंग्रह के काम करने के लिए ही समय पर अयतार हेते हैं. (गी. ४.८), तब होक्संग्रह के क्रांच्य को छोट देनेवाले जानी पुरुष का यह कहना सर्वथा अनुचित है, कि ' जिस परमेश्वर ने इन सब खोगों को उत्पन्न किया है, वह उनका कैसा चाहेगा वैसा धारण-पोपण करेगा। उधर देखना मेरा काम नहीं है। 'क्योंकि जानप्राप्ति के चाट 'परमेश्वर', 'में' और 'होग' - यह मेट ही नहीं रहता । और यदि रहे, तो उसे दोंगी फहना चाहिये; जानी नहीं । यदि ज्ञान से शानी पुरुष परमेश्वररूपी हो जाता है, तो परमेश्वर जो काम करता है, वह परमेश्वर के समान अर्थात निस्संगद्रदि से करने की आवश्यकता जानी पुरुप को कैसे छोड़ेगी (गी. २. २२ और ४. १४ एवं १५) इसके अतिरिक्त परमेश्वर को कुछ करना है, यह भी ज्ञानी पुरुष के रूप या द्वारा है ही करेगा। अतएव जिले परमेश्वर के स्वरूप का ऐसा अपरोक्ष जान हो गया है, कि ' सब प्राणियों में एक आत्मा है ', उसके मन में सर्वमूतानुकरण आदि उदात्त प्रतियाँ पर्णता से जाएत रह कर स्वभाव चे ही उसके मन की प्रश्नित लोककरयाण की ओर हो जानी चाहिये। इसी अभिप्राय चे तुकाराम महाराज साध पुरुष के लक्षण इस प्रकार बतलाते है - 'जो दीन-दुखियों को अपनाता है, वहीं साधु है - ईश्वर भी उसी के पास है। अयवा ' जिसने परोपकार में अपनी शक्ति का न्यय किया है, उसीने आत्मस्थिति की जाना। "क और अन्त में सन्तवनों के (अर्थात भक्ति से परमेश्वर का पूर्ण जान

<sup>\*</sup> इसी भाव को फविवर भाग मैथिलीशरण शुन ने यों व्यक्त किया है — वास उसी में है विभुवर का है बस सचा साधु वेंही — जिसने सुसियों को अपनाया, बट्ट कर उनकी वाह गए।। आत्मस्थिति जानी उसने ही परहित जिसने व्यथा सही, परहितार्ष जिनका वैभव है, है उनसे ही धन्य मही॥

पानेवाले महात्माओं के ) कार्य का वर्णन इस प्रकार किया है - ' सन्तों की विभृतियाँ चगत् के कल्याण ही के लिए हुआ करती है। वे लोग परोपकार के लिए अपने शरीर को कप्ट दिया करते हैं। ' मर्तृहरि ने वर्णन किया है, कि परार्थ ही जिसका स्वार्थ हो गया है, वही पुरुप साधुओं में श्रेष्ठ है - 'स्वार्यों यस्य परार्थ एव पुमा-नेकः सतामग्रणीः । ' क्या मनु आदि शास्त्रपणेता ज्ञानी न थे ? परन्तु उन्हों ने तृष्णा-दुःख को बड़ा भारी होवा मानकर तृष्णा के साथ-ही-साथ परोपकारबुद्धि आदि सभी उटात्तवृत्तियों को नष्ट नहीं कर दिया - उन्होंने लोकसंग्रहकारक चातुर्वर्ण्य प्रभृति शास्त्रीय मर्यादा बना कर उपयोगी काम किया है ? ब्राह्मण को ज्ञान, क्षत्रिय को युद्ध, वैश्य को खेती, गोरक्षा और व्यापार अथवा शृद्ध को सेवा – ये नो गुणकर्म और स्वमाव के अनुरूप भिन्न भिन्न कर्मशास्त्रों में वर्णित है. वे केवल व्यक्ति के हित के ही लिए नहीं है; प्रत्युत मनुस्मृति ( १. ८७ ) में कहा गया है, कि चातुर्वर्ण्य के न्यापारा का विभाग लोकसंग्रह के लिए ही इस प्रकार प्रवृत्त हुआ है। सारे समाज के बचाव के लिए कुछ पुरुपों को प्रतिदिन युद्धकला का अभ्यास करके सदा तैयार रहना चाहिये; और कुछ लोगों को खेती, व्यापार एवं ज्ञानार्जन प्रसृति उद्योगों से समाज की अन्यान्य आवस्यक्ताएँ पूर्ण करनी चाहिये। गीता (४. १३; १८. ४१) का अभिभाय भी ऐसा ही है। यह पहले कहा ही जा चुका है, कि इस चार्विण्येधर्म में से यदि कोई एक भी धर्म हूव जाय, तो समाज उतना ही पंगु हो जाएगा; और अन्त में उसका नाश हो जाने की भी संमावना रहती है। स्मरण रहे, कि उद्योगों के विभाग की यह व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं रहती है। प्राचीन यूनानी तत्त्वत हेटो ने एतद्विषयक अपने ग्रन्थ में और अर्वाचीन फ्रेंच शास्त्रत कींट ने अपने ' आधिमौतिक तत्त्वज्ञान ' में समाज की रियति के लिए जो व्यवस्था सुचित की है. बहु यद्यपि चातुर्वर्ण्य के सदृश्य है; तथापि उन दृश्य ग्रन्थों को पद्ने से कोई भी जान सकेगा, कि उस व्यवस्था में नैतिक घम की चातुर्वर्ण्य व्यवस्था से कुछ-न-कुछ मिन्नता है। इनमें से कौत-सी समाजन्यवस्था अच्छी है। अथवा यह अच्छापन सापेक्ष है, और युगमान से इनमें कुछ फेरफार हो सकता है या नहीं ! इत्यादि अनेक प्रश्न यहाँ उटते हैं: और आवकल तो पश्चिमी देशों में 'लोकसंग्रह' एक महत्त्व का शास्त्र वन गया है । परन्तु गीता का तात्पर्यनिर्णय ही हमारा प्रस्तुत निपय है । इसिल्प कोई आवश्यकता नहीं, कि यहाँ उन प्रश्नो पर मी विचार करें । यह बात निर्विवाद है, कि गीता के समय में चातुर्वर्ण्य की व्यवस्था जारी थी; और 'छोकसंग्रह' करने के हेतु से ही वह प्रवृत्ति की गई थी। इसलिए गीता के 'होकसंग्रह' पट का अर्थ यही होता है, कि छोगों को प्रत्यक्ष दिखला दिया जाएँ, कि चातुर्वर्ण्य की न्यवस्था के अनुसार अपने प्राप्तकर्म निष्कामबुद्धि से किस प्रकार करना चाहिये ? यही बात मुख्यता से यहाँ वतलानी है। ज्ञानी पुरुष समाज के न सिर्फ नेत्र हैं, वरन् गुरु मी हैं। इससे आप-ही आप सिद्ध हो जाता है, कि उपर्युक्त प्रकार का छोकसंग्रह करने

के लिए उन्हें अपने समय की समाजव्यवस्था में यदि कोई न्यूनता जैंचे तो वे उसे श्वेतकेत के समान देशकालानुरूप परिमार्जित करें: और समाज की रियति तथा पोषण-शक्ति की रक्षा करते हुए उसको उनतावस्था में है जाने का प्रयत्न करते रहें। इसी प्रकार का लोकसंग्रह करने के लिए राजा जनक संन्यास न ले कर जीवनपर्यन्त राज्य करते रहे: और मन ने पहला राजा बनना स्वीकार किया। एवं इसी कारण से 'स्वधर्ममिप चांदेक्य न विकिष्णतुमहींस (गी. २. ३१) - स्वधर्म के अनुसारं जो कर्म प्राप्त हैं, उनके लिए रोना तुझे उचित नहीं - अथवा 'स्वमावनियतं कर्म कुर्वन्नामोति किरिवशम् ' (गी. १८. ४७ ) – स्वभाव और गुणों के अनुरूप निश्चित चातर्वर्ण्यव्यवस्था के अनसार नियमित कर्म करने से तुझे कोई पाप नहीं लगेगा -इत्यादि प्रकार से चातुर्वर्ण्यकर्म के अनुसार प्राप्त युद्ध को करने के लिए गीता में बारबार अर्जुन को उपटेश किया गया है। यह कोई भी नहीं कहता, कि परमेश्वर का यथाशक्ति ज्ञान प्राप्त न करे। गीता का भी सिद्धान्त है, कि इस ज्ञान को संपा-दन करना ही मनुष्य का इस जगत में इतिकर्तव्य है। परनत इसके आगे वह कर गीता का विशेष कथन यह है, कि अपनी आत्मा के कल्याण ही समष्टिरूप आत्मा के कल्याणार्थ ययाशक्ति प्रयत्न करने का भी समावेश होता है। इसलिए लोकसंग्रह करना ही ब्रह्मात्मैक्यज्ञान का सचा पर्यवसान है। इस पर भी यह नहीं, कि कोई पुरुष ब्रह्मज्ञानी होने से ही सब प्रकार के न्यावहारिक न्यापार अपने ही हाथ से कर डालने योग्य हो जाता हो । भीष्म और व्यास दोनों महाज्ञानी और परम भगवद्रक्त थे। परन्तु यह कोई नहीं कहता, कि भीष्म के समान व्यास ने भी ल्डाई का काम किया होता। देवताओं की ओर देखें, तो वहाँ भी संसार के संहार करने का काम शङ्कर के बदले विष्णु को सौंपा हुआ नहीं दीख पहता। मन की निर्विपयता की, एम और गुद्रबुद्धि की तथा आध्यारिमक उन्नति की अन्तिम सीढ़ी जीवनमुक्तावस्था है। वह कुछ आधिमौतिक उद्योगों की दक्षता की परीक्षा नहीं है। गीता के इसी प्रकरण में यह विशेष उपदेश दुबारा किया गया है, कि स्वभाव और गुणों के अनुरूप प्रचलित चातर्वर्ण्य आदि व्यवस्थाओं के अनुसार जिस कर्म को इम सदा से करते चले भा रहे हैं, स्वमाव के अनुसार उसी कर्म अथवा व्यवस्था को ज्ञानोत्तर मी श्रानी पुरुप लोकसंग्रह के निमित्त करता रहे। क्योंकि उसी में उसके निपुण होने की संभावना है। वह यदि कोई और व्यापार करने लगेगा, तो इससे समाज की हानि होगी (गी. ३. ३५; १८. ४७)। प्रत्येक मनुष्य में ईश्वरनिर्मित प्रकृति, स्वभाव और गुणों के अनुरूप जो भिन्न भिन्न प्रकार की योग्यता होती है. उसे ही अधिकार कहते हैं। और वेदान्तसूत्र में कहा है, कि 'इस अधिकार के अनुसार प्राप्त कर्मों को पुरुष ब्रह्मज्ञानी हो करके भी लोकसंब्रहार्थ मरणापर्यंत करता बाएँ, छोड़ न दे - यावद-धिकारमवस्थितिरधिकारिणाम् ' (वे. स. ३. ३. ३२)। कुछ लोगों का कथन है, कि वेदान्तसूलकर्ता का यह नियम केवल वडे अधिकारी पुरुषों को ही उपयोगी है। और इस सूत्र के समर्थनार्थ उदाहरण दिये गये हैं, उनसे जान पहेगा, कि वे सभी उटाहरण व्यास प्रभृति वहे वहे अधिकारी पुरुषों के ही हैं। परन्त मृहसूत्र में अधिकार की खटाई-बडाई के संबन्ध में कुछ भी उल्लेख नहीं है। इससे 'अधिकार' शब्द का मतलब छोटे वड़े सभी अधिकारों से है। और यदि इस बात का सूक्ष्म तथा स्वतन्त्र विचार करें, कि ये अधिकार किस को किस प्रकार प्राप्त होते हैं, तो ज्ञात होगा, कि मनुष्य के साथ ही-समाज के साथ ही मनुष्य को परमेश्वर ने उत्पन्न किया है। इसलिए जितना बुद्धिवल, सत्तावल, द्रव्यवल या शरीरवल स्वभाव ही से हो अथवा स्वधम से प्राप्त कर खिया सके, उसी हिसाब से यथाशक्ति संसार के धारण और पोषण करने का थोडावहत अधिकार (चातुर्वर्ण्य आदि अथवा अन्य गुण और कर्मविमागरूप सामाजिक व्यवस्था से ) प्रत्येक की जन्म से ही प्राप्त रहता है। किसी कल को अच्छी रीति से चलाने के लिए बड़े चक्के के समान जिस प्रकार छोटे-से पहिये की मी आवश्यकता रहती है. उसी प्रकार समस्त संसार की अपार घटनाओं अथवा कार्यों के सिलिंगेले को स्ववस्थित रखने के लिए न्यास आदिकों के बढ़े अधिकार के समान ही इस बात की भी आवश्यंकता है, कि अन्य मनुष्यों के छोटे अधिकार भी पूर्ण और योग्य रीति से अमल में लाये जाएँ। यदि कुम्हार घडे और जुलाहा कपडे तैयार न करेगा, तो राजा के द्वारा योग्य रक्षण होने पर भी छोक्छंत्रह का काम परा न हो सकेगा । अथवा यदि रेल का कोई अटवा झण्डीवाला या पाइंट्समेन अपना कर्तव्य न करें. तो जो रेलगाडी आजकल वायु की चाल से रातदिन वेखटके दौडा करती है. वह फिर ऐसा कर न सकेगी। अतः वेदान्तर्स्त्रकर्ता की ठहिंखित युक्तिप्रयुक्तियाँ से अव यह निष्पन्न हुआ, कि न्यास प्रभृति वड़े वड़े अधिकारियों को ही नहीं: प्रत्युत अन्य पुरुषों की भी - फिर चाहे वह राजा हो या रहू - लोकसंग्रह करने के लिए जो छोटे-वहे अधिकार यथान्याय प्राप्त हुए हैं, उनको ज्ञान के पश्चात भी छोड नहीं देना चाहिये। किन्तु उन्हीं अधिकारों को निष्काम बुद्धि से अपना कर्तव्य समझ यथा-शक्ति, यथामति और यथासंभव जीवनपर्यन्त करते जाना चाहिये । यह कहना टीक नहीं, कि मै न सही, तो को दूसरा उस काम को करेगा। क्योंकि ऐसा करने से समुचे काम में जितने पुरुषों की आवश्यकता है. उनमें से एक घट जाता है। और संप्रशक्ति कम ही नहीं हो जाती: बल्कि ज्ञानी पुरुष उसे जितनी अच्छी रीति करेगा. उतनी अच्छी रीति से और के द्वारा उसका होना चाक्य नहीं । फलतः इस हिसाव से लोकसंग्रह भी अधरा हो जाता है। इसके अतिरिक्त कह आये है. कि जानी पुरुप के कर्मत्यागरूपी उदाहरण से लोगों की वृद्धि भी विगडती है। कभी कमी संन्यास-मार्गवाले कहा करते हैं, कि कर्म से चित्त की शुद्धि हो जाने के पश्चात अपने आत्मा की मोक्षप्राप्ति से ही सन्तुष्ट रहना चाहिये। संसार का नाश भले ही हो जाए: पर उसकी कुछ परवाह नहीं करना चाहिये - 'लोकसंग्रहधर्म च नैव क़र्याझ कारयेत् ' - अर्थात् न तो लोकसंग्रह करे और न करावे ( म. मा. अश्व. अनुगीता बी. र. २२

४६. ३९)। परन्तु ये होग न्यास-प्रमुख महात्माओं के न्यवहार की जो उपपत्ति चतलाते हैं. उससे - और वसिष्ठ एवं पञ्चशिल प्रसृति ने राम तथा जनक आदि को अपने अपने अधिकार के अनुसार समाज के धारण-पोपण इत्यादि के काम ही मरण-पर्यन्त करने के लिए जो कहा है, उससे - यही प्रकट होता है, कि कर्म छोड़ देने का सन्यासमार्गवालों का उपदेश एकटेशीय है - ( सर्वथा सिद्ध होनेवाला शास्त्रीय सत नहीं )। अतएब कहना चाहिये, कि ऐसे एकपक्षीय उपदेश की ओर ध्यान दे कर स्वयं भगवान् के ही उटाहरण के अनुसार ज्ञानप्राप्ति के पश्चात् भी अपने अधिकार को परख कर तदनुसार लोकसंग्रहकारक कर्म जीवनमर करते जाना ही शास्त्रोक्त और उत्तम मार्ग है । तथापि इस लोकसंग्रह को फलाशा रख कर न करे । क्योंकि, टोकसंग्रह की ही क्यों न हो, पर फलाशा रखने से कर्म यदि निष्फल हो जाय. तो दुःख हुए विना रहेगा। इसी से 'मैं लोकसंग्रह करूँमा ' इस अभिमान या फलाशा की बृद्धि को मन में न रखकर लोक्संग्रह भी केवल कर्तव्यवृद्धि से ही करना पडता है। इसलिए गीता में यह नहीं कहा, कि 'लोक्संग्रहार्य' अर्थात् लोक्संग्रहस्वरूप फल पाने के लिए कर्म करना चाहिये। किन्तु यह कहा है, कि लोकसंग्रह की और दृष्टि दे कर (संपरयन्) तुझे कर्म करना चाहिये - ' लोकसंग्रहमेवापि संपन्थन ' (गी. ३. २० )। इस प्रकार गीता में जो जरा लंबी-चौड़ी शब्दयोजना की गई है. उसका (रहस्य भी वही है: जिएका उद्धेख ऊपर किया जा चुका है । होकसंग्रह सचमुच महत्त्वपूर्ण कर्तन्य है: पर यह न भूलना चाहिये, कि इसके पहेले श्लोक (गी. ३, १९) में अनासक्तृदि से कर्म करने का भगवान ने अर्जन को जो उपदेश दिया है. वह लोक्संग्रह के लिए मी उपयक्त है।

शान और कर्म का जो विरोध है, वह शान और काय्यक्रमों का है। शान और निष्काम कर्म में आध्यामिक दृष्टि से भी कुछ विरोध नहीं है। कर्म अपरिद्रार्य है; और लोकसंग्रह की दृष्टि से उनकी आवश्यकता भी बहुत है। इसल्पि शानी पुरुप को जीवनपर्यत निस्संगदुद्धि से यथाधिकार चातुर्वण्यं के कर्म करते ही रहना चाहिये। यि यही बात शास्त्रीय युक्तिम्युक्तियों से सिद्ध है और गीता का भी यही इत्यर्थ है, तो मन में यह शङ्का सहज ही होती है, कि वैदिक धर्म के स्मृतिग्रन्यों में वर्णित चार आश्रमों में संन्यास आश्रम की क्या दशा होगी? मनु आहि सब स्मृतिग्रन्यों में बह्मचारी, यहस्य, वानमस्य और संन्यासी — ये चार आश्रम बतला कर कहा है, कि अध्ययन, यश्याग, दान या चातुर्वण्यंधर्म के अनुसार प्राप्त अन्य कर्मों के शास्त्रोक्त आचरण द्वारा पहले तीन आश्रमों में धीरे धीरे चित्त की शुद्धि हो जानी चाहिये; और अन्त में समस्त कर्मों को स्वरूपतः छोड़ देना चाहिये, तथा संन्यास के कर मोल ग्राप्त करना चाहिये (मनु. ६. १ और ३३—३७ देखों)। इससे सब स्मृतिकारों का यह अभियाय प्रकट होता है, कि यश्याग और दान प्रभृति कर्म यहस्थाश्रम में यद्यि विहित हैं, तथािष वे सब चित्त की शुद्धि के लिए हैं — अर्थात् उनका यही उद्देश्य है, कि विपयान

चिंक या खार्थपरायण बुद्धि छूट कर परोपकारबुद्धि इतनी बद जाए, कि प्राणियों में परक ही आत्मा को पहचानने की शक्ति प्राप्त हो जाय । और यह स्थिति प्राप्त होने पर मोक्ष की प्राप्ति के छिए अन्त में सब कमों का स्वरूपतः त्याग कर संन्यासाश्रम ही लेना चाहिये। श्रीशंकराचार्य ने किलयुग में जिस संन्य,सधर्म की स्थापना की बह मार्ग यही है; और स्मार्तमार्गवाले कालिदास ने भी रधुवंश के आरंभ में —

शैशवेऽभ्यस्तिबिद्यानां यौवने विषयैपिणाम् । वार्षके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम् ॥

वंशलन में अभ्यास (ब्रह्मचर्य) करनेवाले, तरुणावस्था में विषयोपमोगरूपी संवार (ग्रहस्थाश्रम) करनेवाले, उत्तरती अवस्था में मुनिवृत्ति से या वानप्रस्थ घर्म से रहनेवाले और अन्त में (पातंजल) योग से संन्यासधर्म के अनुसार ब्रह्मण्ड में आत्मा को ला कर प्राण छोड़नेवाले '— ऐसा सूर्यवंश के पराक्रमी राजाओं का वर्णन किया है (रष्ट. १.८)। ऐसा ही महामारत के ग्रुकानुप्रश्न में यह कह कर कि —

चतुष्पदी हि निःश्रेणि ब्रह्मण्येषा त्रतिष्टिता । •पतामारुद्य निःश्रेणीं ब्रह्मलोके महीयते ॥

'चार आश्रमरूपी चार धीदियों का यह जीना अन्त में ब्रह्मपद को जा पहुँचा है । इस जीने से—अर्थात् एक आश्रम से ऊपर के दूसरे आश्रम में—इस प्रकार चढ़ते जाने पर अन्त में मनुष्य ब्रह्मस्टोक में बड़प्पन पाता है ' (शा. २४१. १५)। आगे इस कम का वर्णन किया है —

कपायं पाचियत्वाञ्च श्रेणिस्थानेषु च त्रिषु । त्रव्रजेश्च परं स्थानं पारिवाज्यमनुत्तमम् ॥

' इस जीने की तीन सीढ़ियों में मनुष्य अपने किल्बिय (पाप) का अर्थात् स्वार्थ-परायण आत्मबुद्धि का अथना विषयासक्तिरूप दोष का शीव ही क्षय करके फित संन्यास ले। पारिवाज्य अर्थात् संन्यास ही सब में श्रेष्ठ स्थान है' (शां. २४४. ३)। एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाने का यह सिलसिला मनुस्मृति में भी है (मनु. ६. ३४)। परन्तु यह बात मनु के ध्यान में अच्छी तरह आ गई थी, कि इनमें से अन्तिम (अर्थात् संन्यास आश्रम) की ओर लोगों की फिजूल प्रवित्त होने से संसार का कर्तव्य नष्ट हो जाएगा; और समाज भी पंगु हो जाएगा। इसी से मनु ने स्पष्ट मर्यादा बना दी है, कि मनुष्य पूर्वाश्रम में यहसमें के अनुसार पराक्रम और लोकसंग्रह के सब कर्म अवस्य करें; इसके प्रधात् —

गृहस्यस्तु यदा पश्चेद्वछीपछितमात्मनः । अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत् ॥

' बन चरीर में सुरियां पड़ने ल्यां; और नाती का मुंह दील पड़े; तन ग्रहस्य वानप्रस्य हो कर संन्यास ले लें ' ( मतु. ६. २ )। इस मर्यादा का पालन करना चाहिये। क्यों

मनुस्पृति में ही लिखा है, कि प्रत्येक मनुष्य जन्म के साथ ही अपनी पीठ पर ऋषियाँ. पितरों और देवंताओं के (तीन) ऋण (कर्तच्य) छे कर, उत्पन्न हुआ है। इसस्प्रि वेदाध्ययन से ऋषियों का, पुत्रोत्पादन से पितरों का और यज्ञकर्मों से देवता आदिओं का - उस प्रकार - पहले इन तीनों ऋणों को चुकाये विना मनुष्य संसार छोड कर संन्यास नहीं हे सकता। यदि वह ऐसा करेगा (अर्थात् संन्यास हेगा), तो जन्म से ही पाये हुए कर्ने को वेबाक न करने के कारण वह अधोगति को पहेंचेगा ( मन. ६ ३५-३७ और पिछले प्रकरण का तै. सं. मंत्र देखों ) प्राचीन हिन्दुधर्मशास्त्र के अनुसार बाप का कर्न मियाद गुजर जाने का सबब न बतला कर बेटे या नाती की भी खुकाना पहता था: और किसी का कर्ज चकाने से पहले ही मर जाने में बड़ी दुर्गति मानी जाती थी। इस बात पर ध्यान देने से पाठक सहज ही जान जाएँगे, कि जन्म से ही प्राप्त और उक्षिखित महत्त्व के सामाजिक कर्तव्य को 'ऋण' कहनें में हमारे शास्त्रकारों का क्या हेतु था। कालिदास ने रघुवंश में कहा है, कि स्मृतिकारों की बतलाई हुई इस मर्यादा के अनुसार सूर्यवंशी राजा लोग चलते थे, और जब वेटा राज करने योग्य हो जाता, तब उसे गद्दीपर बिटला कर ( पहले से ही नहीं ) स्वयं गृहस्याश्रम से निवन होते थे (रघु. ७. ६८)। मागवत में लिखा है, कि पहले दक्ष मजापति के हर्यश्वरंज्ञक पुत्रों को और फिर श्वलाश्वसंज्ञ दूसरे पुत्रों को भी उनके विवाह से पहले ही नारद ने निवृत्तिमार्ग का उपदेश दे कर भिक्ष बना डाला। इससे इस अशास्त्र और गर्हा व्यवहार के कारण नारट की निर्भत्तीना करके दक्ष प्रजापति ने उन्हें शाप दिया ( माग. ६. ५. ३५-४२) । इससे ज्ञात होता है, कि इस आश्रमन्यवस्था का मूलहेतु यह था. कि अपना गार्हस्य्यजीवन यथाशास्त्र पूरा कर ग्रहस्था चलाने योग्य लड़कों के सवाने हो जानेपर बढापे की निरर्थक आशाओं से उनकी उमझ के आहे न आ, निरा मोक्ष-परायण हो मनुष्य स्वयं आनन्दपूर्वक संसार से निवृत्त हो जाए । इसी हेत से विदर-नीति में धृतराष्ट्र से विदुर ने कहा है -

> उत्पाद्य पुत्राननृणांश्च कृत्वा वृत्ति च तेभ्योऽनुविधाय कांचित्। स्याने कुमारीः प्रतिपाद्य संवीं अरण्यसंस्थोऽथ मुनिर्त्रुभूपेत्॥

' ग्रहस्थाश्रम में पुत्र उसक कर (उन्हें कोई ऋण न छोड़े और उनकी जीविका के लिए कुछ थोड़ा सा प्रवन्ध कर तथा सब लडिक्यों के योग्य स्थानों में दे चुकने पर ) वानप्रस्थ हो संन्यास छेने की इच्छा करें '(म. मा. उ. ३६. ३९। आजकल हमारे यहाँ साधारण छोगों की संसारसंवन्धी समझ मी प्रायः विदुर के कथनातुसार ही है। तो कभी न कभी संसार को छोड़ देना ही मनुष्यमात्र का परमसाध्य मानने के कारण संसार के व्यवहारों की सिद्धि के लिए स्मृतिप्रणेताओं ने जो पहले तीन आश्रमों की श्रेयस्कर मर्यादा नियत कर दी थी, वह धीरे घीरे छूटने छगी। और यहाँ तक स्थिति आ पहुँची, कि यदि किसी को पैदा होते ही अथवा अस्य अवस्था

में ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, तो उसे इन तीन सीढ़ियों पर चढ़ने की आवश्यकता नहीं है | वह एकदम संन्यास ले ले, तो कोई हानि नहीं – 'ब्रह्मचयंदिव प्रवक्ट्यहाद्वा बनाद्वा '(जाबा. ४) रे उसी अभिप्राय से महामारत के गोकापिलीय संवाद में किपल ने स्यूमरिस्म से कहा है –

> शरीरपंक्तिः कर्माणि ज्ञानं तु परमा गतिः। कपाये कर्मभिः पक्ते रसज्ञाने च तिष्ठति ॥॥

<sup>4</sup> सारे कर्म शरीर के ( विषयासक्तिरूप ) रोग निकाल फॅकने के लिए हैं I ज्ञान ही सब में उत्तम और अन्त की गति है। जब कर्म से शरीर का कपाय अथवा अशनरूपी नोग नष्ट हो जाता है, तब रसज्ञान की चाह उपजती है ' (ग्रां. २६९. ३८)। इसी प्रकार मोक्षधर्म में भी कहा है, कि 'नैराश्यं परमं सखम्' अथवा ' योऽसी प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम् ' – तृष्णारूप प्राणान्तक रोग छुटे विना सुख नहीं है (ज्ञां. १७४. ६५ और ५८)। जाबाल और वृहदारण्यक उपनिषदों के वचनों के अतिरिक्त कैवल्य और नारायणोपनिपट में वर्णन है, कि 'न कर्मणा न प्रवया घनेन स्योगेनैके अमृतत्वमानशुः। ' – कर्म से, प्रना से अयवा घन से नहीं, किन्तु त्याग से (या न्यास से ) कुछ पुरुप मोक्ष प्राप्त करते हैं (के. १. २; नारा. उ. १२. ३ और ७८ देखों ) । यदि गीता का यह सिद्धान्त है, कि ज्ञानी पुरुष को भी अन्ततक कर्म ही करते रहना चाहिये, तो अब बतलाना चाहिये, कि इन बचनों की व्यवस्था कैंछी क्या स्माई नाए ! इस शंका के होने से ही अर्जुन ने अठारहवें अध्याय के आरंग में मगवान् से पूछा है, कि ' अब मुझे अलग अलग बतलाओ, कि संन्यास के माना क्या है ! और त्याग से क्या समझूँ ! ' (१८.१.) यह देखने के पहले – कि भगवान् ने इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया - स्मृतिग्रन्यों में प्रतिपाटित इस आश्रममार्ग के अतिरिक्त एक दूसरे तुल्यनल वैदिक मार्ग सा भी यहाँपर थोड़ा-सा विचार करना आवश्यक है।

ब्रह्मचारी, यहस्य, वातमस्य और अन्त में संन्यासी, इस प्रकार आश्रमों की इन चार चढ़ती हुई सीढ़ियों के जिन को ही 'स्मार्त' अर्थात 'स्मृतिकारों का प्रति-पाइन किया हुआ मार्ग 'कहते हैं। और 'कर्म कर 'और 'कर्म छोड़ '— वेद की ऐसी जो दो प्रकार की आज़ाएँ हैं, उनकी एकसास्यता दिखलाने के लिए आयु के मेद के अनुसार आश्रमों की व्यवस्था स्मृतिकर्ताओं ने की है; और कर्मों के स्वरूपतः संन्यास ही को यदि अन्तिम ध्येय मान लें तो उस ध्येय की सिद्धि के लिए स्मृतिकारों के निर्दिष्ट किये हए आयु विताने के चार सीढियोंवाले इस आश्रममार्ग को

<sup>\*</sup> वेदान्तधूत्रों पर| जो:ज्ञांकरभाष्य है ( २. ४. २६ ), उसमें से यह श्लोक लिया गया है। वहाँ इसका पाठ इस प्रकार है – कवायपिक: कर्माणि झानं तु परमा गतिः। कदाये कर्मीणः पके सतो ज्ञानं प्रवंति॥ ग्रेमहामारत में हमें यह श्लोक जैसा मिला है, हमने यहाँ वैसा ही छे लिया है।

साधनरूप समझ कर अनुचित नहीं कह सकते । आयुष्य विताने के लिए इस प्रकार चढ़ती हुई सीढ़ियों की त्यवस्था से संसार के त्यवहार का लोप न हो कर यद्यपि वैदिक कर्म और औपनिषदिक ज्ञान का मेछ हो जाता है, तथापि अन्य तीनों आश्रमों का अजदाता ग्रहस्थाश्रम ही होने के कारण मनुस्कृति और महामारत में भी अन्त में उसका ही महत्त्व स्पष्टतया स्वीकृत हुआ है –

यथा मातरमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति बन्तवः।

यथा मातरमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः। एवं गाईस्थ्यमाश्रित्य वर्तन्त इतराश्रमाः॥

' माता के ( पृथ्वी के ) आश्रय से जिस प्रकार सब जन्तु जीवित रहते हैं, उसी प्रकार गृहस्थाश्रम के आसरे अन्य आश्रम हैं ( ज्ञां. २६८. ६; और मनु. ३. ७७ देखों )। मत ने तो अन्यान्य आश्रमों को नदी और ग्रहस्थाश्रम को सागर कहा है (मत्. ६. ९०; म. मा. शां. २९५. ३९)। जब ग्रहस्थाश्रम की श्रेष्ठता इस प्रकार निर्विवाद है, तब उसे छोड कर 'कर्मसंन्यास' करने का उपदेश देने से लाम ही क्या है! क्या शन की प्राप्ति हो जाने पर भी ग्रहस्थाश्रम के कर्म करना अशक्य है ! नहीं तो फिर इसका क्या अर्थ है, कि ज्ञानी पुरुष संसार से निवृत्त हो ! थोडीबहुत स्वार्थबुद्धि से वर्ताव करनेवाछे साधारण लोगों की अपेक्षा पूर्ण निष्कामबुद्धि से व्यवहार करनेवाछे ज्ञानी पुरुष लोकसंग्रह करने में अधिक समर्थ और पात्र रहते हैं। अतः ज्ञान से जब उनका सामर्थ्य पूर्णावस्था को पहुँचता है, तभी समाज को छोड बाने की स्वतन्त्रता शानी पुरुष को रहने देने से सब समाज की ही अत्यन्त हानि हुआ करती है; जिसकी मलाई के लिए चातुर्वर्ण्यव्यवस्था की गई है; शरीरसामर्थ्य न रहने पर यदि कोई अराक्त मनुष्य समाब को छोड़ कर बन में चला बाए, तो बात निराली है – उससे समाज की कोई विशेष हानि नहीं होगी । जान पडता है, कि संन्यास-आश्रम को बुदांपे की मर्यादा से लंपेटने में मनु का हेतु भी यही रहा होगा। परन्तु ऊपर कह चुके हैं, कि यह श्रेयस्कर मर्यादा व्यवहार से जाती रही। इसलिए 'कर्म कर ' और 'कर्म छोड़ ' ऐसे द्विविध वेदवचनों का मेल करने के लिए ही यदि स्मृतिकर्ताओं ने आश्रमों की चढ़ती हुई श्रेणी बाँधी हो, तो भी इन भिन्न मिन्न वेदवाक्यों की एकवाक्यता करने का स्मृतिकारों की चराबरी का ही – और तो क्या उनसे भी अधिक – निर्विवाद अधिकार जिन मगवान् श्रीकृष्ण को है, उन्हों ने जनक प्रमृति के प्राचीन शानकर्म-समुचयात्मक मार्ग का मागवतधर्म के नाम से पुनरुजीवन और पूर्ण समर्थन किया है। भागवतधर्म में केवल अध्यात्मविचारों पर ही निर्मर न रह कर वासुदेवमिक्तरुपी सुलम साघन को भी उसमें मिला दिया है। इस विषय पर आगे तेरहवें प्रकरण में विस्तारपूर्वक विवेचन किया जाएगा। मागवतधर्म मिक्तप्रधान मले ही हो; पर उसमें भी जनक के मार्ग का यह महत्त्वपूर्ण तत्त्व विद्यमान है, कि परमेश्वर का ज्ञान पा चुक्ने पर कर्मत्यागरूप संन्यास न है। केवल फलाशा छोड़ कर जानी पुरुष को मी छोकसंग्रह के निमित्त समस्त व्यवहार यावजीवन निष्कामबुद्धि से करते रहना चाहिय

अतः कर्महृष्टि से ये दोनों मार्ग एक-से अर्थात् ज्ञानकर्मसमुचायाःमक या प्रवृत्ति-प्रधान होते हैं। साक्षात परव्रहा के ही अवतार – नर और नारायण ऋषि – इस प्रवृत्तिप्रधान धर्म के प्रथम प्रवर्तक हैं; और इसी से इस धर्म का प्राचीन नाम 'नारायणीय धर्म ' है। ये दोनों ऋषि परम ज्ञानी थे; और होगों को निष्काम कर्म करने का उपदेश देनेवाले तथा स्वयं करनेवाले ये (म. मा. उ. ४८. २१)। और इसी से महाभारत में इस धर्म का वर्णन इस प्रकार किया गया है :--'प्रवृत्तिलक्षणश्चेव धर्में नारायणात्मकः' (म. मा. शां. ३४७.८१); अथवा 'प्रवृत्तिलक्षणं धर्मे ऋषिनीरायणोऽब्रबीत्' – नारायण ऋषि का आरंभ किया हुआ धर्म आचरण प्रवृत्तिप्रधान है (म. भा. गां. २१७: २)। भागवत में स्पष्ट कहा है, कि यही सात्वत या मागवतधर्म है; और इस सात्वत या मूळ मागवतधर्म का स्वरूप 'नैष्कर्म्यलक्षण' अर्थात् निष्कामप्रवृत्तिप्रधान था (भाग. १.३.८ और ११. ४.६) । अनुगीता के इस स्त्रोक्से - 'प्रवृत्तिलक्षणो योगः ज्ञानं संन्यासलक्षणम्' -प्रकट होता है, कि इस प्रवृत्तिमार्ग का ही एक और नाम 'योग' था ( म. मा. अश्व. ४३. २५)। और इसी से नारायण के अवतार श्रीकृष्ण ने नर के अवतार अर्जुन को गीता में जिस धर्म का उपदेश दिया है, उसको गीता में ही 'योग' कहा है। आजकल कुछ लोगों की समझ है, कि मागवत और स्मार्व, टोनों पन्थ उपास्यमेट के कारण पहले उत्पन्न हुए थे। पर हमारे मत में यह समझ ठीक नहीं। क्योंकि इन दोनों मार्गों के उपास्य मिन्न मले ही हों: किन्तु उनका अध्यातमञ्जन एक ही है। और अध्यात्मज्ञान की नींव एक ही होने से यह संभव नहीं, कि उदात्त ज्ञान में पारंगत प्राचीन ज्ञानी पुरुप केवल उपास्य के भेट को ले कर झगहते रहे । इसी कारण से मगवद्गीता (९.१४) एवं शिवगीता (१२.४) दोनों ग्रन्थों में कहा है, कि मक्ति किसी की करो: पहुँचेगी वह एक ही परमेश्वर को । महाभारत के नारायणी धर्म में तो इन दोनों देवताओं का अमेट यों वतलाया गया है, कि नारायण और रुद्र एक ही है। जो रुद्र के मक्त हैं, वे नारायण के मक्त हैं; और जो रुद्र के द्वेपी हैं, वे नारायण के भी द्वेपी हैं (म. मा. ज्ञां. ३४१. २०-२६ और ३४२, १२९ टेखों) । हमारा यह कहना नहीं है, कि प्राचीन काल में शैव और वैष्णवों का भेद ही न था। पर हमारे कथन का तात्पर्य यह है, कि ये दोनों - स्मार्त और मागवत - पन्य श्चिव और विष्णु के उपास्य मेदमाव के कारण भिन्न भिन्न नहीं हुए हैं; ज्ञानोत्तर निवृत्ति या प्रदात्तिकर्म छोडे या नहीं - केवल इसी महत्त्व के विषय में मतमेद होने से ये दोनों पन्य प्रथम उत्पन्न हुए हैं। आगे कुछ समय के बाद जब मूल भागवतधर्म का प्रवृत्ति-मार्ग या कर्मयोग दूस हो गया; और उसे भी केवल विष्णु-भक्तिप्रचान अर्थात् अनेक अंशों में निष्टित्तिपर आधुनिक स्वरूप प्राप्त हो गया। एवं इसी के कारण जब वृथामि-मान से ऐसे झगड़े होने लगे, कि तेरा देवता 'शिव' है; और मेरा देवता 'विष्णु'; तब 'स्मार्त' और 'मागवत' शब्द क्रमशः 'शैव' और 'बैष्णव' शब्दों के समानार्धक

हो गये। और अन्त में आधुनिक भागवतधर्मियों का वेदान्त (ईत या विद्यिष्टाईत) मित्र हो गया: तथा वेदान्त के समान ही ज्योतिष क्षर्यात् एकादशी और चन्द्रन लगाने की रीति तक स्मार्तमार्ग से निराली हो गई। किन्तु 'स्मार्त' बाब्द से ही स्यक्त होता है. कि यह भेर सचा और मूल का ( पुराना ) नहीं है। मागवतधर्म मगवान का ही प्रवत्त किया हुआ है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं, कि इसका उपान्य ' देव भी श्रीकृष्ण या विष्णु है। परन्तु 'स्मातं' शब्द का घात्वर्थ 'स्मृत्युक्त' - केवल इतना ही - होने के कारण यह नहीं कहा जा एकता, कि स्मार्त धर्म का टपास्य शिव ही होना चाहिये। क्योंकि मनु आदि प्राचीन धर्मप्रन्थों में यह नियम हहीं नहीं है. कि एक शिव की ही उपासना करनी चाहिये। इसके विपरीत. विष्णु हा ही वर्णन अधिक पाया जाता है। और कुछ स्थलों पर तो गणपति प्रमति को भी उपास्य बतलाया है। इस के सिवा शिव और विष्णु डोनों देवता वैदिक हैं। अर्थात् वेट में ही इनका वर्णन किया गया है। इसलिए इनमें से एक को ही स्मार्त कहना ठीक नहीं है। श्रीशंकराचार्य स्मार्त मत के प्रस्कर्ता कहे जाते है। पर शांकरमठ में उपास्य देवता शारदा है। और शाकरभाष्य में जहाँ वहाँ प्रतिमापनन का प्रसंग छिटा है. वहाँ यहाँ आचार्य ने शिवल्यि का निर्देश न कर शालग्राम अर्थात विष्णप्रतिमा का ही उद्धेख किया है (वे. सू. शा. मा. १. २. ७; १. ३. १४ और ४. १. ३; छां. या. मा. ८. १. १)। इसी प्रकार कहा जाता है. कि पञ्चरेवपूना का प्रकार भी पहले शंकराचार्य ने ही किया था। इन सब बातों का विचार करने से यही सिड होता है, कि पहले पहले स्मार्त और मागवत पन्यों में ( 'शिवमक्ति' या 'विष्णुमिक्ति' जैसे उपास्य में ) दोनों के कोई झगड़े नहीं थे। किन्तु जिनकी दृष्टि से स्मृतिग्रन्यों में स्पष्ट रीति से वर्णित आश्रमन्यवस्था के अनुसार तरुण अवस्था में यथाशास्त्र संसार के सब कार्य करके बद्रोप में एकाएक कर्म छोड़ चतुर्याश्रम या संसार छोड़ना अन्तिम साध्य था. वे ही स्मार्त फहलाते थे। और जो होग मगवान के उपदेशानुसार यह समझते थे, कि जान एवं उज्ज्वल भगवद्भक्ति के साथ ही साथ मरणपयंन्त गृहस्याश्रम के ही कार्य निष्काम बुद्धि से करते रहना चाहिये, उन्हें भागवत वहते थे। इन टोनों इन्टों के मूल अर्थ ये ही हैं | और इसी से ये होनें। राज्य सांख्य और योग अथवा संन्यास और कर्मयोग के क्रमशः समानार्थक होते हैं। मगवान के अवतारकृत्य से कहे। या जानयुक्त गार्हरथ्यधर्म के महत्त्व पर ध्यान डे कर कहो; संन्यास-आश्रम लुप्त हो गया था; और कलिवर्ज्य प्रकरण में द्यामिल कर दिया गया या। अर्थान् कित्या में जिन वातों को आस्त्र ने निषिद्ध माना है, उनमें संन्यास की गिनती की गई थी। अ फिर जैन और वीट धर्म के प्रवर्तकों ने कापिल सांख्य मत को स्वीकार कर इस मत का विशेष प्रचार किया, कि संसार का त्याग कर संन्यास लिए जिना मोक्ष

निर्णयसिन्यु के नृतीय परिच्छेड में कल्विवर्ज-प्रकरण देगों। इस में 'अग्निहोत्रं गवा-लम्मं संन्यासं पलपेनुप्रम्। देवराच सुनोत्पत्तिः फली पद्य विवर्जयेत्' और 'संन्यास्थ न

नहीं मिलता। इतिहास में प्रसिद्ध है, कि बुद्ध ने स्वयं तरुण अवस्था में ही राजपाट. स्त्री और वाल-वचों को छोड़ कर संन्यास दीक्षा है ही थी। यद्यपि श्रीशंकराचार्य ने जैन और बौदों का खण्डन किया है, तथापि जैन और बौदों ने जिस सन्यासवर्म का विशेष प्रचार किया था, उसे ही श्रीतस्मार्त संन्यास कह कर आचार्य ने कायम रखा। और उन्हों ने गीता का इत्यर्थ मी ऐसा निकाला, कि वही संन्यासधर्म गीता का प्रतिपाद्य विषय है। परन्त वास्तव में गीता स्मार्तमार्ग का ग्रन्थ नहीं। यद्यपि सांख्य या संन्यासमार्ग से ही गीता का आरंभ हुआ है, तो भी आगे सिद्धान्तपक्ष में प्रवृत्तिप्रधान मागवतधर्म ही उसमें प्रतिप्रादित है। यह स्वयं महाभारतकार का वचन है, जो हम पहले ही प्रकरण में दे आये है। इन दोनों पन्यों के वैदिक ही होने के कारण सब अंशों में न सही: तो अनेक अंशों में दोनों की एकवाक्यता करना शक्य है। परन्तु ऐसी एकबाक्यता करना एक बात है; और यह कहना दूसरी बात है, कि गीता में संन्यासमार्ग ही प्रतिपाद्य है। यदि कहीं कर्ममार्ग को मोक्षप्रद कहा हो, तो वह सिर्फ अर्थवाद या पोली स्तुति है। रुचिवैचित्र्य के कारण किसी को भागवतधर्म की अपेक्षा स्मार्तधर्म ही बहुत प्यार। जॅचेगा । अथवा कर्मसन्यास के लिए जो कारण सामान्यतः वतलाये जाते हैं, वे ही उसे अधिक बलवान् प्रतीत होंगे । नहीं फ़ौन कहे ? उदाहरणार्थ, इसमें किसी को शंका नहीं, कि श्रीशंकराचार्य को रमार्त या संन्यासधर्म ही मान्य था। अन्य सब मार्गों को वे अज्ञानमूखक मानते थे। परन्त्र यह नहीं कहा जा सकता. कि सिर्फ उसी कारण से गीता का मावार्य भी वही होना चाहिये। यदि तुम्हें गीता का सिद्धान्त मान्य नहीं है, तो कोई चिन्ता नहीं। उसे न मानो । परन्तु यह उचित नहीं, कि अपनी टेक रखने के लिए गीता के आरंभ में जो यह है, कि 'इस संसार में आयु बिताने के दो प्रकार के स्वतन्त्र मोक्षपट मार्ग भयवा निष्ठाएँ हैं ' इसका ऐसा अर्थ किया जाय, कि ' संन्यासनिष्ठा ही एक सन्चा और श्रेष्ट मार्ग है । ' गीता में वर्णित ये टोनों मार्ग वैदिक धर्म में जनक और याज-वल्क्य के पहले से ही स्वतन्त्र रीति से चले आ रहे हैं। पता लगता है, कि जनक के समान समान के धारण और पोपण करने के अधिकार क्षात्रधर्म के अनुसार वंश-परंपरा से या अपने सामर्थ्य से जिनको प्राप्त हो जाते थे. वे ज्ञानप्राप्ति के पश्चात् मी निष्काम बुद्धि से अपने काम जारी रख कर जगत् का कल्याण करने में ही अपनी सारी आयु लगा देते थे। समाज के इस अधिकार पर ध्यान दे कर ही महामारत में अधिकार मेद से दुहरा वर्णन आया है, कि ' मुखं जीवन्ति मुनयो मैक्ष्यवृत्ति समाश्रिताः ' (शा. १७८. ११) - इंगलों में रहनेवाले मुनि आनन्द से भिक्षावृत्ति को स्वीकार

<sup>&#</sup>x27; कर्तव्यो ज्ञाह्मणेन विजनता ' इत्यादि स्मृतिवचन है। अर्थ :-श्रिम्रहोत्र, गोवष, संन्यास, श्राव्ह में मांसमक्षण और नियोग, कलिब्रुग में ये पाँचों निषिद्ध है। इनमें संन्यास का निश्वित्व मी शंकराचार्य ने पीछे से निकाल डाला।

करते हैं - और 'टण्ड एव हि राजेन्द्र क्षत्रधर्मों न मण्डनम् ' (शां. २३. ४६ ) -टण्ड से लोगों का धारण-पोषण करना ही क्षत्रिय का धर्म है; मुण्डन करा लेना नहीं। परन्त इससे यह भी न समझ लेना चाहिये, कि सिर्फ प्रजापालन के अधिकारी क्षत्रियों को ही उनके अधिकार के कारण कर्मयोग विहित था। कर्मयोग के उछिखित क्चन का ठीक भावार्थ यह है, कि जो जिल कर्म के करने का अधिकारी हो, वह शान के पश्चात भी इस कर्म को करता रहे। और इसी कारण से महामारत में कहा है, कि ' एपा पूर्वतरा चुत्तिर्बाहागस्य विधीयते ' ( गा. २३७ ) - शान के पश्चात् ब्राह्मण भी अपने अधिकारनुसार यज्ञयाग आदि कर्म प्राचीन काल में बारी रखते थे। मनत्मृति में भी संन्यास आश्रम के बदले सब वणों से लिए वैदिक कर्मयोग ही विकल्प से विहित माना गया है ( मनु. ६. ८६-९६ )। यह कहीं नहीं लिखा है, कि मागवत-धर्म केवल क्षत्रियों के ही लिए है। प्रत्युत उसकी महत्ता यह कह कर गाई है. कि स्त्री और शह आदि सब लोगों को वह सलम है (गी. ९. ३२)। महाभारत में ऐसी कथाएँ है, कि तुलाधार (वैश्य) और न्याध (वहेलिया) इसी धर्म का आचरण करते थे; और उन्हों ने ब्राह्मणों को भी उसका उपदेश किया या। (शां. २६१: वन. २१५)। निष्कामकर्मयोग का आन्वरण करनेवाले प्रमुख पुरुषों के जो उदाहरण भागवतधर्मग्रन्थों में दिये जाते हैं, वे केवल जनक-श्रीकृष्ण क्षत्रियों के ही नहीं हैं: प्रत्युत उनमें विश्वष्ट, जैनीपन्य और न्यास प्रमृति ज्ञानी ब्राह्मणों का भी समावेश रहता है।

यह न मूलना चाहिये, कि यद्यपि गीता में कर्ममार्ग ही प्रतिपाद्य है, तो भी निरे कर्म ( अर्थात् शानरहित कर्म ) करने के मार्ग को गीता मोक्षप्रद नहीं मानती । शनरहित कर्म करने के भी दो मेद हैं। एक तो दंभ से या आसुरी बुद्धि से कर्म करना और दूसरा श्रद्धा से । इनमें दंभ के मार्ग या आसरी मार्ग को गीता ने (१६.१६ और १७. २८ ) और मीमांसकों ने भी गर्छ तथा नरकप्रद माना है: एवं ऋषेट में भी अनेक स्वर्धे पर श्रद्धा की महत्ता वर्णित है ( ऋ. १०. १५१; ९. ११३. २ और २. १२. ५ )। परन्तु दूसरे मार्ग के विषय में - अर्थात् ज्ञान-व्यतिरिक्त किन्तु शास्त्रों पर श्रद्धा रख कर कर्म करने के मार्ग के विषय में - मीमांतकों का कहना है. कि परमेश्वर के खरूप का यथार्थ ज्ञान न हो; तो भी शास्त्रों पर विश्वास रख कर केवस्त्र श्रद्धापूर्वक यज्ञयाग आदि कर्म मरणपर्यन्त करते जाने से अन्त में मोक्ष ही मिलता है। पिछले प्रकरण में कह चुके हैं, कि कर्मकाण्डरूप से मीमासकों का यह मार्ग बहुत प्राचीन काल से चला भा रहा है। वेदसंहिता और ब्राह्मणों में संन्यास आश्रम आवस्यक कहीं नहीं कहा गया है। उल्टा जैमिनी ने वेदों का यही स्पष्ट मत बतलाया है, कि यहस्थाश्रम में रहने से ही मोक्ष मिलता है (वे. सू. ३. ४. १७-२० देखों ) । और उनका यह कथन कुछ निरा-धार भी नहीं है। ज्योंकि कर्मकाण्ड के इस प्राचीन मार्ग को गीण मानने का आरंभ उपनिपदों में ही पहले पहल देखा जाता है। यद्यपि उपनिपद वैदिक है, तथापि उनके विषय प्रतिपादन से प्रकट होता है. कि वे संहिता और ब्राह्मणों के पीछे के हैं इसके मानी यह नहीं. कि उसके पहले परमेश्वर का ज्ञान हुआ ही न था। हां, उपनिषत्काल में ही यह मत पहले पहले अमल में अवस्य आने लगा. कि मोक्ष पाने के लिए जान के पश्चात वैराग्य से कर्मसंन्यास करना चाहिये। और इसके पश्चात संहिता एवं ब्राझणों में वर्णित कर्मकाण्ड को गौणत्व आ गया । इसके पहले कर्म ही प्रधान माना जाता था। उपनिषत्काल में वैराग्ययुक्त ज्ञान अर्थात संन्यास की इस प्रकार बढती होने लगते पर यज्ञयाग प्रभृति कर्मों की ओर या चातुर्वर्ण्य धर्म की ओर भी जानी पुरुष यों ही दुर्लक्ष करने लगे; और तभी से यह समझमन्द होने लगी, कि लोकसंग्रह करना हमारा कर्तन्य है। स्मृतिप्रणेताओं ने अपने प्रन्थों में यह कह कर - कि गृहस्था-श्रम में यज्ञयाग आदि श्रीत या चातुर्वर्ण्य के स्मार्त कर्म करना ही चाहिये - गृहस्थाश्रम की बढाई गाई है सही: परन्त स्मृतिकारों के मत में भी अन्त में वैराग्य या संन्यास आश्रम ही श्रेष्ठ माना गया है । इसलिए उपनिषदों के ज्ञानप्रवाह से कर्मकाण्ड को बो गौणता प्राप्त हो गई थी, उसको हटाने का सामर्थ्य स्मृतिकारों की आश्रमन्यवस्था में नहीं रह सकता था। ऐसी अवस्था में ज्ञानकाण्ड और कर्मकाण्ड में से किसी को गीण न कह कर मिक्त के साथ इन दोनों का मेल कर देने के लिए गीता की प्रवृत्ति हुई है। उपनिषत-प्रणेताओं के ये सिद्धान्त गीता को मान्य हैं कि ज्ञान के विना मोक्षप्राप्ति नहीं होती: और यज्ञयाग आदि कर्मों से यदि बहुत हुआ तो स्वर्गप्राप्ति हो जाती है ( ग्रंड. १. २. १०: गी. २. ४१-४५) । परन्तु गीता का यह मी सिद्धान्त है, कि सृष्टिकम को जारी रखने के लिए यज अथवा कर्म के चक्र को भी कायम रखना चाहिये -कमों को छोड़ देना निरा पागलपन या मूर्वता है। इसलिए गीता का उपदेश है. कि यज्ञयाग आदि श्रीतकर्म अथवा चातुर्वर्ण्य आदि व्यावहारिक कर्म अज्ञानपूर्वक श्रद से न करके ज्ञानवैराग्ययुक्त बृद्धि से निरा कर्तव्य समझ कर करो । इससे यह चक्र मी नहीं विगड़ने पाएगा; और तुम्हारे किये हुए कर्म मोश्व के आडे भी नहीं आएँगे। कहना नहीं होगा, कि ज्ञानकाण्ड और कर्मकाण्ड (संन्यास और कर्म) का मेल मिलाने की गीता की यह दौली स्मृतिकर्ताओं की अपेक्षा अधिक सरस है। क्योंकि व्यष्टिरूप आत्मा का कल्याण यत्किचित् भी न घटा कर उसके साथ सृष्टि के समष्टिरूप भात्मा का कल्याण भी गीतामार्ग से साधा जाता है। मीमासक कहते हैं. कि कर्मः अनादि और वेदप्रतिपादीत है। इसलिए तुम्हें ज्ञान न हो, तो मी उन्हें करना चाहिये। कितने ही (सब नहीं) उपनिषत्प्रणेता कमों को गीण मानते हैं। और यह कहते हैं - या यह मानने में कोई क्षति नहीं, कि निवान उनका झुकाव ऐसा ही है - कि कमों को बैराग्य से छोड़ देना चाहिये। और स्मृतिकार आयु के मेद-अर्थात् आश्रमन्यवस्था से उक्त दोनों मतों की इस प्रकार एक-वाक्यता - करते हैं. कि पूर्व आश्रमों में इन कमों को करते रहना चाहिये। और चित्तग्रदि हो जाने पर बदापे में वैराग्य से सब कमों को छोड कर संन्यास है हेना चाहिये। परन्त गीता का मार्ग इन तीनों पन्थों से मिल है। ज्ञान और काम्य कर्म के

चीज, इन में यदि विरोध हो, तो भी ज्ञान और निष्कामकर्म में कोई विरोध नहीं। इसीलिए गीता का कथन है, कि निष्कामबुद्धि से सब कर्म सर्वदा करते रहो। उन्हें कभी मत छोडो । अब इन चारों मतों की तलना करने से दीख पहेगा. कि शान होने के पहले कर्म की आवश्यकता सभी को मान्य है: परंत उपनिधदों और गीता का कयन है. कि ऐसी स्थिति में श्रद्धा से किये हुए कर्म का फल स्वर्ग के सिवा दूसरा कुछ नहीं होता। इसके आगे, अर्थात् शानप्राप्ति हो चुकने पर - कर्म किये जाएँ या नहीं इस विषय में - उपनिषतकर्ताओं में भी मतभेद है। कई एक उपनिषत्कर्ताओं का मत है, कि ज्ञान से समस्त काम्यबुद्धि का न्हास हो चुकने पर जो मनुष्य मोक्ष का अधिकारी हो गया है. उसे केवल स्वर्ग की प्राप्ति करा देनेवाले काम्यकर्म करते का कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। परन्तु ईशावास्य आदि दसरे कई एक उपनिपदों में प्रतिपादन किया गया है, कि मृत्युलोक के ज्यवहारों को जारी रखने के लिए कर्म करना ही चाहिये। यह प्रकट है. कि उपनिषदों में वर्णित इन दो मार्गों में से दसरा मार्ग ही गीता में प्रतिपादित है (गी. ५.२)। परन्तु यद्यपि यह कहें, कि मोक्ष के अधिकारी ज्ञानी पुरुप को निष्काम बुद्धि से लोकसंग्रहार्थ सब स्यवहार करना चाहिये: । तथापि इस स्थान पर यह प्रश्न आप ही होता है, कि जिन यज्ञयाग आदि कमों का फल स्वर्गप्राप्ति के विवा द्वरा कुछ नहीं, उन्हें वह करे ही क्यों ! इसी से अठारहवें अध्याय के आरंभ में इसी प्रश्न को उठा कर भगवान ने सप्ट निर्णय कर दिया है, कि "यज्ञ, दान, तप' आदि कर्म सटैव चित्तशुद्धिकारक हैं -अर्थात निष्काम बुद्धि उपनाने और बदानेवाले हैं। इसलिए 'इन्हें भी' (एतान्यपि) अन्य निष्काम कर्मों के समान लोकसंग्रहार्थ ज्ञानी पुरुष को फलाज्ञा और संग छोड़ कर सदा करते रहना चाहिये (गी. १८.६) | परमेश्वर को अर्पण कर इस प्रकार सब कर्म निष्कामबुद्धि से करते रहने से व्यापक अर्थ में यही एक वड़ा मारी यज्ञ हो जाता है। और फिर इस यज्ञ के लिए जो कर्म किया जाता है, वह वन्धन नहीं होता (गी. ४. २३)। किन्तु सभी काम निष्काम बुद्धि से करने के कारण यज्ञ से की स्वर्ग-प्राप्तिरूप वन्धक फल मिलनेवाला था, वह भी नहीं मिलता; और ये सब काम मोश्र के आड़े आ नहीं सकते । सारांश, मीमांसकों का कर्मकाण्ड यदि गीता में कायम रखा गया हो, तो वह इसी रीति से रखा गया है, कि उससे स्वर्ग का आना-जाना छूट जाता है। और सभी कर्म निष्काम बुद्धि से करने के कारण अन्त में मोक्षपाति हुए किना नहीं रहती। ध्यान रखना चाहिये, कि मीमांसकों के कर्ममार्ग और गीता के कर्मयोग में यही महत्त्व का मेद है - दोनों एक नहीं हैं।

यहाँ वतला दिया, कि भगवद्गीता में प्रवृत्तिप्रधान भागवत्वर्म या कर्मयोग ही प्रतिपाद्य है; और इस कर्मयोग में तथा मीमांसकों के वर्मकाण्ड में कीनसा भेट है। अब तात्विक दृष्टि से इस बात का थोड़ा सा विचार करते हैं, कि गीता के कर्मयोग में और ज्ञानकाण्ड को ले कर स्मृतिकारों की वर्णन की हुई आश्रमत्यवस्था में क्या

मेट है। यह मेट बहुत ही सूक्ष्म है। और सच पूछो तो इसके विषय में बाद करने का कारण भी नहीं है। टोनों पक्ष मानते हैं, कि ज्ञानप्राप्ति होने तक चित्त की शब्दि के लिए प्रथम दो आश्रमों (ब्रह्मचारी और गृहस्य) के कृत्य समी को करना चाहिये। मतमेट सिर्फ इतना ही है. कि पूर्ण ज्ञान हो चुकने पर कर्म कर या संन्यास हे हें? संमव है. कुछ लोग यह समझें, कि सदा ऐसे ज्ञानी पुरुष किसी समाज में योड़े ही रहेंगे | इसिटए इन थोड़े-से जानी पुरुषा का कर्म करना या न करना एक ही सा है । .इस विषय में विशेष चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। परन्त यह समझ ठीक नहीं। क्योंकि ज्ञानी पुरुष के बर्ताव को और होग प्रमाण मानते हैं। और अपने अन्तिम साध्य के अनुसार ही मनुष्य पहले से आदत डालता है । इसलिए लोकिक दृष्टि से यह प्रश्न अत्यन्त महत्त्व का हो बाता है, कि ' ज्ञानी पुरुष को क्या करना चाहिये १ ' स्मृतिग्रन्थों में कहा तो है, कि ज्ञानी पुच्य अन्त में संन्यास हे है। परन्तु कपर कह आये हैं, कि स्मार्त के अनुसार ही इस नियम के कुछ अपवाद मी हैं। उढ़ाइरण लीजिये; बृहदारण्यकोपनिपद् में याज्ञवल्क्य ने जनक को ब्रह्मज्ञान का बहुत उपटेश किया है। पर उन्हों ने जनक से यह कहीं नहीं कहा, कि 'अब तुम राजपाट छोड़ कर संन्यास छे हो। ' उल्टा यह कहा है, कि वो जानी पुरुष ज्ञान के पश्चान् संसार को छोड़ देते हैं. वे इसलिए उसे छोड़ देते हैं. कि संसार हमें रुचता नहीं है - 'न कामयन्ते ' (वृ. ४.४.२२)। इससे वृहदारण्यकोपनिषद का यह आमि-प्राय व्यक्त होता है, कि ज्ञान के पश्चात् संन्यास का देना और न हेना अपनी अपनी खुशी अर्थात वैकल्पिक बात है । ब्रह्मज्ञान और संन्यास का कुछ नित्य संबन्ध नहीं । भौर वेदान्तसूत्र में वृहदारण्यकोपनिपद के इस बचन का अर्थ वैसा ही लगाया गया है (वे. सू. ३. ४, १५)। शंकराचार्य का निश्चित सिद्धान्त है, कि जानोचर कर्मरांन्यार किये विना मोक्ष मिल नहीं सकता। इसलिए अपने माध्य में उन्हों ने इस मत की पुष्टि में सब उपनिपड़ों की अनुकृख्ता दिखछाने का प्रयत्न किया है। तथापि शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया है, कि जनक आदि के समान ज्ञानोत्तर मी अधिकारानुसार जीवनमर कर्म करते रहने से कोई श्रति नहीं है (वे. सु. शां. मा. ३. ३. ३२; और गी. यां मा. २. ११ एवं ३. २० देखो )। इससे स्पष्ट विदित होता है, कि संन्यास या स्मार्तमार्गवाले को भी ज्ञान के पश्चात् कर्म विख्कुल ही त्याच्य नहीं कॅचते ! कुछ ज्ञानी पुरुपाँ को अपवाद मान अधिकार के अनुसार कर्म करने की स्वतन्त्रता इस मार्ग में भी दी गई है। इसी अपवाद को और न्यापक वना कर गीता कहती है, कि चातुर्वर्ण्य के लिए विहित कर्म ज्ञानप्राप्ति हो चकने पर भी लोकसंग्रह के निमित्त कर्तव्य समझ कर प्रत्येक ज्ञानी पुरुष को निष्काम बुद्धि से करना चाहिये। इससे सिद्ध होता है, कि गीताधर्म न्यापक हो, तो भी उसका तत्त्व संन्यासमार्गवालों की दृष्टि से मी निर्दोप है। और वेदान्तसूत्रों को स्वतन्त्र रीति से पटने पर ज्ञान पडेगा, कि उनमे मी ज्ञानयुक्त कर्मयोग संन्यास का

विकल्प समझ कर प्राह्म माना गया है (वे. सू. ३. ४. २६; ३. ४. ३२-३५)। अन यह बतलाना आवश्यक है, कि निष्काम बुद्धि से ही क्यों न हो, पर जब मरण-पर्यन्त कर्म ही करना है, तब स्मृतिग्रन्यों में वर्णित कर्मत्यागरूपी चतुर्थ आश्रम या संन्यात आश्रम की क्या दशा होगी ! अर्जुन अपने मन में यही सोच रहा था, कि भगवान कमी-न-कमी कहेंगे ही, कि कर्मत्यागरूपी संन्यास लिए विना मोक्ष नहीं मिलता; और तब मगवान् के मुख से ही युद्ध छोड़ने के लिए मुझे स्वतन्त्रता मिल जाएगी। परन्तु जब अर्जुन ने देखा. कि संबह्धें अध्याय के अन्त तक भगवान ने कर्म-त्यागरूप सन्यास-आश्रम की बात भी नहीं की; बारबार केवल यही उपदेश किया, कि फलाशा को छोड़ है तब अठारहवें अध्याय के आरंग में अर्जून ने मगवान से प्रश्न किया है, कि 'तो किर मुझे बतलाओ, संन्यास और त्याग में क्या मेट है?' अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मगवान कहते है - 'अर्जुन ! यदि तुमने समझा हो. कि मैंने इतने समयतक को कर्मयोगमार्ग बतलाया है, उसमें संन्यास नहीं है, तो वह समझ गलत है। कर्मयोगी पुरुष सब कर्मी के टो मेद करते है - एक को कहते हैं 'काम्य' अर्थात् आएक बुद्धि से किये गये कर्म; और दूसरे को कहते हैं, <sup>4</sup>निष्काम' अर्थात् आरुक्ति छोड कर किये गये कर्म। (मनुस्मृति २३.८९ में इन्हीं कमों को कम से 'मन्नत्ति' और निवृत्ति 'नाम' दिये हैं )। इनमें से 'काम्य' वर्ग में जितने कर्म हैं, उन सब को कर्मयोगी एकाएक छोड़ देता है - अर्यात् वह ठनका 'संन्यास' करता है। बाकी रह गये 'निष्काम' या निवृत्त कर्म। से कर्मयोगी निष्काम कर्म करता तो है: पर उन सब में पालाशा का 'त्याग' सबेथेव रहता है। साराश कर्मयोग मार्ग में भी 'संन्यास' और 'त्याग' छटा कहाँ है ! स्मार्त मार्गवाले कर्म का स्वरूपतः संन्यास करते हैं तो उसके स्थान में कर्ममार्ग के योगी कर्मफलाशा का संन्यास करते हैं। संन्यास दोनों ओर कायम ही है ' (गी. १८. १-६ पर हमारी टीका देखी) मागवतधर्म का यह मुख्य तस्व है, कि जी पुरुप अपने सभी कर्म परमेश्वर को अर्पण कर निष्कामञ्जूदि से करने लगे, वह ग्रहस्थाश्रमी हो; तो भी उसे 'नित्य संन्यास' ही कहना चाहिये (गी. ५.३)। और भागवतपुराण में भी पहले सब आश्रमधर्म वतला कर अन्त में नारद ने युधि-ष्टिर को इसी तत्त्व का उपदेश किया है। वामन पण्डित ने जो गीता पर यथार्थदीपिका टीका लिखी है, उसके (१८.२) कथानानुसार 'शिखा बोहुनि तोडिला दोरा', मूंडमूँडाय भये संन्यास - या हाथ में दण्ड हे कर भिक्षा माँगी, अथवा सब कर्म छोड़ कर जंगल में जा रहे, तो इसी से संन्यास नहीं हो जाता। संन्यास और वैराग्य,

<sup>\*</sup> वेदान्तसूत्र के इस अधिकरण का अर्थ शाह्वरमाध्य में कुछ निराला है। परन्तु 'विहित त्वाचाअमकर्माणि' (६. ४.३२) का अर्थ हमारे मत में ऐसा है, कि झानी पुरुप आअमकर्म मी करे, तो है। क्यों कि वह विहित है। साराश, हमारी समझ से वेदान्तसूत्र में दोनों पक्ष स्वीकृत हैं, कि झानी पुरुष कर्म करें, चाहे न करें।

बुद्धि के धर्म हैं; टण्ड, चोटी या जनेऊ के नहीं। यदि कहो, ये टण्ड आदि के ही धर्म है; बुद्धि के अर्थात् ज्ञान के नहीं; तो राजछत्र अथवा छतरी की डॉड़ी पकड़नेवाले को मी वह मोल मिलना चाहिये, जो संन्याची को प्राप्त होता है। जनकमुल्याचंबाद मे ऐसा ही कहा है —

त्रिदण्डादिषु यद्यस्ति मोक्षो ज्ञाने न कस्यचित्। छत्रदिषु कथं न स्थातुरूपहेतौ परिप्रहे ॥

(शां. २२०. ४२)। क्योंकि हाथ में टण्ड घारण करने में यह मोक्ष का हेत होनों स्थानों में एक ही है। तात्पर्य — काथिक, वाचिक और मानिषक कंथम ही खचा निटण्ड है (मनु. १२. १०); और खचा संन्यास काम्य बुद्धि का संन्यास है (गी. १८. २)। एवं वह निस्त प्रकार मागवतधर्म में नहीं छूटता (गी. ६. २) उसी प्रकार बुद्धि को स्थिर रखने का कर्म था भोजन आदि कर्म मी सांख्यमार्ग में अन्त तक छूटता ही नहीं है। फिर ऐसी छुद्र शंकाऍ करके मगवे या सफेंट कपडों के लिए झगड़ने से क्या लाम होगा, कि निटण्डी या कर्मत्यागरूप संन्यास कर्मयोगमार्ग में नहीं है? इसलिए वह मार्ग रमृतिविकद्व या त्याल्य है। मगवान् ने तो निरिममान-पूर्वक बुद्धि से यही कहा है —

## एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ।

अर्थान् जिसने यह जान लिया, िक सांख्य और कर्मयोग मोलहिए से दो नहीं — एक ही है — वही पण्डित है (गी. ५. ५)। और महामारत में भी कहा है, िक एकान्तिक अर्थात् भागवतधमं सांख्यधमं की बराबरी का है — 'सांख्ययोगेन तुख्यो हि धमं एकान्तिलेवाः' (शां. ३४८. ७४)। सारांश, सब स्वार्थ का परार्थ में ल्य कर अपनी अपनी योग्यता के अनुसार त्ययहार में प्राप्त सभी कमं सब प्राण्यों के हितार्थ मरणपर्यन्त निष्काम बुद्धि से केवल क्तंत्व्य समझ कर करते जाना ही सज्ञा वैराग्य या 'नित्यसंन्यास' है (गी. ५. ३)। इसी कारण कर्मयोगमार्ग में स्परूप से कर्म का संन्यास कर निक्ता कमी भी नहीं माँगते। परन्तु बाहरी आचरण से देखने में यि इस प्रकार मेट दिखे, तो भी संन्यास और त्याग के सच्चे तत्त्व कर्मयोगमार्ग में कायम ही रहते हैं। इसलिए गीता का अन्तिम सिद्धान्त है, िक स्मृतिग्रन्यों की आश्रमव्यवस्था का और निष्काम कर्मयोग का विरोध नहीं।

एंमन है, इस विवेचन से कुछ लोगों की कदाचित् ऐसी समझ हो जाय, कि संन्यासम के साथ कर्मयोग का मेल करने का जो इतना वड़ा उद्योग गीता में किया गया है, उसका कारण यह है, कि स्मार्त या संन्यासम प्राचीन होगा; और कर्मयोग उसके बाद का होगा। परन्तु इतिहास की दृष्टि से विचार करने पर कोई मी जान सकेगा, कि सखी रियति ऐसी नहीं है। यह पहले ही कह आये है, कि विकि धर्म का अत्यन्त प्राचीन सकरप कर्मकाण्डासमक ही था। आगे चल कर उपनिषदों के जान

से कर्मकाण्ड को गौणता प्राप्त होने लगी; और कर्मत्यागरूपी संन्यास धीरे धीरे प्रचार में आने लगा। यह वैदिक धर्मवृक्ष की वृद्धि की दूसरी सीदी है। परन्तु ऐसे समय में भी (उपनिषदों के ज्ञान का कर्मकाण्ड से मेल मिला कर) जनक प्रभति शाता पुरुष अपने कर्म निष्काम बुद्धि से जीवनभर किया करते थे - अर्थात कहना चाहिये कि वैदिक धर्मवृक्ष की यह दूसरी सीदी दो प्रकार की थी - एक जनक आदि की और दूसरी याज्ञवल्क्य प्रसृति की। स्मार्त आश्रमन्यवस्था इससे अगली अर्थात तीसरी सीढी है। दूसरी सीढी के समान तीसरी के भी दो भेद हैं: स्मृतिग्रन्थों में कर्मत्यागरूप चौथे आश्रम की महत्ता गाई तो अवस्य गई है: पर उसके साथ ही जनक आदि के ज्ञानयुक्त कर्मयोग का भी - उसकी संन्यास आध्रम का विकल्प समझ कर - स्मृतिप्रणेताओं ने वर्णन किया है। उदाहरणार्थ, सब स्मृति-ग्रन्थों में मूलभूत मनुस्मृति को ही लीजिये। इस समृति के छठें अध्याय में कहा है, कि मनुष्य ब्रह्मचर्य, गाईस्थ्य और वानप्रस्य आश्रमों से चढता कर्मत्यागरूप चौथा आश्रम है परन्त संन्यास आश्रम अर्थात यतिधर्म का निरूपण समाप्त होने पर मन ने पहले यह प्रस्तावना की. कि 'यह यतियों का अर्थात संन्यासियों का धर्म बतलाया। अब वेद-संन्यासियों का कर्मयोग कहते हैं: और फिर यह बतला कर -कि अन्य आश्रमों की अपेक्षा ग्रहस्थाश्रम ही श्रेष्ठ कैसे है – उन्हों ने संन्यास आश्रम-यतिधर्म को वैकल्पिक मान निष्काम गार्हस्थ्य वृत्ति के कर्मयोग का वर्णन किया है ( मनु. ६. ८६-९६ )। और आगे वारहवे अध्याय में इसे ही 'वैदिक कर्मयोग' नाम दे कर कहा है. कि यह मार्ग भी चतुर्य आश्रम के समान ही निःश्रेयस्कर अर्थात मोक्षप्रद है (मनु. १२. ८६-९०)। मनु का यह सिद्धान्त याज्ञवल्क्यरमृति में भी आया है। इस स्मृति के तीसरे अध्याय में यतिधर्म का निरूपण हो चुकनेपर 'अथवा' पर का प्रयोग करके लिखा है, कि आगे ज्ञाननिष्ठ और सत्यवादी गृहस्थ भी (संन्यास न हे कर) मुक्ति पाता है (याज्ञ. ३, २०४ और २०५)। इसी प्रकार यास्क ने भी अपने निष्क में लिखा है. कि कर्म छोडनेवाले तपस्वियों और ज्ञानयक्त कर्म करनेवाले कर्मयोगियों को एक ही देवयान गति प्राप्त होती है (नि. १४. ९)। इसके अतिरिक्त, इस विषय में दूसरा प्रमाण धर्मसूत्रकारों का है। ये धर्मसूत्र गद्य में हैं; और विद्वानों का मत है, कि श्लोकों में रची गई समृतियों से ये पुराने होंगे। इस समय हमें यह नहीं देखना है, कि यह मत सही है या गलत। चाहे वह सही हो या गलत। इस प्रसङ्ग पर मुख्य बात यह है कि ऊपर मन और याज्ञवत्क्य-स्मृतियों के बचनों में गृहस्था-श्रम या कर्मयोग का जो महत्त्व दिखाया गया है, उससे भी अधिक महत्त्व धर्मस्त्री में वर्णित है। मनु और याज्ञवल्क्य ने कर्मयोग को चतर्थ आश्रम का विकल्प कहा है। पर बौधायन और आपस्तम्ब ने ऐसा न कर स्पष्ट कह दिया है, कि ग्रहस्थाश्रम ही मुख्य है; और उसी से आगे अमृतत्व मिलता है। बौधायन धर्मसूत्र में 'जाय-मानो वै ब्राह्मणस्त्रिमिर्ऋणवा जायते '- जन्म से ही प्रत्येक ब्राह्मण अपनी पीट पर तीन ऋण ले आता है - इत्यादि तैचिरीयसंहिता के वचन पहले दे कर कहा है. कि इन ऋणों को जुकाने के लिए यज्ञयाग आदिपूर्वक ग्रहस्थाश्रम का आश्रय करने-वाला मनुष्य ब्रह्मलोक को पहुँचता है। और ब्रह्मचर्य या संन्यास की प्रशंसा करने-वाले अन्य लोग धूल में मिल जाते हैं (बी. २.६.११.३३ और ३४)। एवं आपस्तंबस्त में भी ऐसा ही कहा है (आप. २.९.२४८)। यह नहीं, कि. इन दोनों धर्मसूत्रों में संन्यास आश्रम का वर्णन ही नहीं हैं; किन्तु उसका मी वर्णन करके गृहस्थाश्रम का ही महत्त्व अधिक माना है। इससे और विशेपतः मनुस्मृति में कर्मयोग को 'वैदिक' विशेषण देने से स्पष्ट सिद्ध होता है, कि मनस्मृति के समय में भी कर्मत्यागरूप संन्यास आश्रम की अपेक्षा निष्काम कर्मयोगरूपी यहस्थाश्रम प्राचीन समझा जाता था: और मोक्ष की दृष्टि से उसकी योग्यता चतुर्य आश्रम के बराबर ही गिनी जाती थी। गीता के टीकाकारों का जोर संन्यास या कर्मत्यागयुक्त मिक्त पर ही होने के कारण उपर्युक्त स्मृतिवचनों का उल्लेख उनकी टीका में नहीं पाया बाता। परन्त उन्हों ने इस ओर दुर्ल्स मले ही किया हो; किन्तु इससे कर्मयोग की प्राचीनता घटती नहीं है। यह कहने में कोई हानि नहीं, कि इस प्रकार प्राचीन होने के कारण - स्मृति-कारों को यतिधर्म का विकल्प - कर्मयोग मानना पड़ा। यह हुई वैदिक कर्मयोग की बात । श्रीकृष्ण के पहले बनक आदि इसी का आचरण करते थे। परन्त आगे इसमें मगवान ने भक्ति को भी मिला दिया; और उसका बहुत प्रसार किया। इस कारण उसे ही 'भागवत घर्म' नाम प्राप्त हो गया है। यद्यपि भगवद्गीता ने इस प्रकार संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग को ही अधिक श्रेष्ठता टी है, तथापि कर्मयोगमार्ग को आगे गीणता क्यों प्राप्त हुई ? और संन्यासमार्ग का ही बोलबाला क्यों हो गया ? इसका विचार ऐतिहासिक दृष्टि से आगे किया जाएगा। यहाँ इतना ही कहना है, कि कर्म-योग स्मार्तमार्ग के पश्चात का नहीं है। वह प्राचीन वैदिक काल से चला आ रहा है।

मगबद्गीता के प्रत्येक अध्याय के अन्त में 'इति श्रीमद्रगबद्गीताष्ठ उपनिपत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे' यह को संकल्प है, उसका मर्म पाठकों के ध्यान में अब पूर्णतया आ जाएगा। यह संकल्प वतलाता है, कि मगवान के गाये हुए उपनिपद में अन्य उपनिपदों के समान ब्रह्मविद्या तो है ही; पर अकेली ब्रह्मविद्या ही नहीं। प्रत्युत ब्रह्मविद्या में 'सांख्य' और 'योग' (वेदान्ती संन्यासी और वेदान्ती कर्मयोगी) ये वो दो पन्य उपनते हैं, उनमें से योग का अर्थात् कर्मयोग का प्रतिपादन ही मगबद्गीता का मुख्य विपय है। यह कहने में भी कोई हानि नहीं, कि मगबद्गीतोप-निपद् कर्मयोग का प्रघान प्रत्य है। क्योंकि यद्यपि वैदिक काल से ही कर्मयोग चला सा रहा है, तथापि 'कुर्वक्रेवेह कर्माणि' (ईश्व. २) या 'आरंभ कर्माणि गुणान्वि-तानि' (श्वे. ६. ४) अथवा 'विद्या के साथ-ही-साथ स्वाध्याय आदि कर्म करना चाहिये' (तै. १. ९)। इस के कुछ थोड़े से उल्लेखों के अतिरिक्त उपनिवदों में इस कर्मयोग का विरतृत विवेचन कहीं भी नहीं किया गया है। इस विषय गी. र. २३

पर भगवद्गीता ही मुख्य और प्रमाणभृत ग्रन्थ है। और काव्य की दृष्टि वे दीक बँचता है, कि भारतभूमि के क्रती पुरुषों के चरित्र जिस महाभारत में वर्णित हैं. उसी में अध्यातमञ्जास्त्र को लेकर कर्मयोग की भी उपपत्ति बतलाई जाए। इस बात का भी अब अच्छी तरह से पता लग जाता है. कि प्रस्थानवयी में भगवदीता का समावेश क्यों किया गया है। यद्यपि उपनिषद् मृत्मृत हैं, तो भी उनके क्ट्रनेवाल कृषि अनेक हैं । इस कारण उनके विचार संकीण और कुछ स्थानों में परस्परविरोधी भी दील पटते हैं। इसलिए उपनिपरों के साथ-ही-साथ उनकी एकताक्यता करनेवाले वेदान्तसत्रों की भी प्रस्थानत्रयी में गणना करना आवश्यक था। परन्तु उपनिषद् और वेदान्तराव, दोनों की अपेक्षा यहि गीता में कुछ अधिकता न होती, तो प्रत्यान-त्रयों में गीता के संग्रह करने का कोई भी कारण न था। किन्त उपनिपदों का सुकाव प्राय: संन्यासमार्ग की ओर है। एवं विद्यापतः उनमें जानमार्ग का ही प्रतिपादन है: और भगवदीता में इस जान को ले कर मिस्युक्त कर्मयोग का समर्थन है - बस इतना कह देने से गीता प्रन्य की अपूर्वता सिद्ध हो जाती है; और साथ-ही-साथ प्रधानत्रयी के तीनों भागों की सार्थकता भी व्यक्त हो जाती है। क्योंकि वैदिक धर्म के प्रमाणभत प्रन्थ में यदि जान और कर्म ( मांस्य और योग ) दोनों वेदिक मार्गे। का विचार न हुआ होता. तो प्रस्थानवयी उतनी अपूर्ण ही रह जाती। कुछ लोगों की समय है, कि जब उपनिषद् सामान्यतः निवृत्तिविषयक हैं, तब गीता का प्रवृत्ति-विषयक अर्थ लगाने से प्रस्थानत्रयी के तीनों भागों में विरोध हो जाएगा। उनकी प्रामाणिकता में भी न्यूनता आ जाएगी। यदि संख्य अर्थात् एक संन्यास ही सधा बैटिक मोक्षमार्ग हो, तो यह बाद्धा टीक होगी। परन्तु ऊपर दिखाया जा नुका है, कि कम-से-कम ईशावास्य आदि कुछ उपनिपरों में कर्मयोग का स्पष्ट उछेख है। इस लिए वैदिक्षम्पुरुष को केवल एकहरथी अर्थात् संन्यासप्रधान न समस कर यहि गीता के अनुसार ऐसा सिद्धान्त करें, कि उस विशिक्षमंपुरुष के ब्रह्मविद्यारूप एक ही मनक है: और मोक्षदृष्टि से तुल्यवल मांख्य और कर्मयोग उसके दाहिने वाएँ दो हाय है: तो गीता और उपनिपर्धे में कोई विरोध नहीं रह जाता। उपनिपर्धे में एक मार्ग का समर्थन है और गीता में दुसरे मार्ग का। इसलिए परधानत्रयी के ये दोनों भाग भी है। हाथों के समान परस्परविरुद्ध न हो, सहाय्यकारी दीख पड़ेंगे। ऐसे ही - गीता में के उपनिपरों का ही प्रतिपादन मानने से - पिष्टपेपण का जो वैयर्थ गीता को प्राप्त हो जाता, वह भी नहीं होना ! गीता के सामदायिक टीकाकारों ने इस विषय की खेथा की है। इस कारण साख्य और योग, टोनों मांगों के पुरस्कर्ता अपने अपने पन्य के समर्थन से जिन मुख्य कारणों को बतलाया करते है. उनकी समता और विपमता चटपट ध्यान में आ जाने के लिए नीचे लिखे गये नमशे के दो खानों से वे ही कारण परस्पर एक-दसरे के सामने संक्षेप से दिये गये हैं। स्मृतिग्रन्थों में प्रतिपानित स्मार्त आश्रमव्यवस्या और मूल भागवतधर्म के मुख्य मुख्य मेर इससे जात हो जाएँगे।

## ब्रह्मविद्या या आत्मज्ञान प्राप्त होने पर

कर्मसंन्यास (सांख्य) कर्मथोग (योग)

- (१) मोक्ष आत्मज्ञान से ही मिलता है, कर्म से नहीं। ज्ञानविरहित, किन्तु अद्धापूर्वक किये गये यज्ञयाग आदि कर्मों से मिल्नेवाला स्वर्गसुख अनित्य है।
- (२) भात्मज्ञान होने के लिए इन्द्रियनिग्रह से बुद्धि को स्थिर, निष्काम, विरक्त और सम क्रता पडता है।
- (३) इस्रिट्य इन्द्रियों के विषयों का पाग्र तोड़ कर मुक्त (स्वतन्त्र) की बांओ।
- ·(¡४) तृष्णाम्लक कर्म दुःखमय और चन्धेक हैं !

(५) इसिक्ट चित्तशुद्धि होने तक चिद कोई कर्म करे, तो भी अन्त में छोड़ देना चाहिये।

- (१) मोक्ष आत्मज्ञान से ही मिलता है, कर्म से नहीं। ज्ञानविरहित, किन्तु अद्धापूर्वक किये गये यज्ञयाग ऑदि कर्मों से मिलनेवाला स्वर्गसुख अनित्य है।
- (२) आत्मज्ञान होने के लिए इन्द्रियनिग्रह से बुद्धि को स्थिर, निष्काम, विरक्त और सम करना पड़ता है।
- (३) इसलिए इन्द्रियों के विषयों को न छोड़ कर उन्हीं में वैराग्य से अर्थात् निष्कामचुद्धि से व्यवहार 'कर इन्द्रियनिग्रह की जॉच करो। निष्काम के मानी निष्किय नहीं।
- (४) यह इसका खूद विचार करे, कि दुःख और बन्धन किसमें हैं? तो दीख पढ़ेगा, कि अचेतन कर्म किसीकों भी बॉधते या छोड़ते नहीं हैं। उनके संबन्ध में कर्ती है, वहीं बन्धन और दुःख की जड़ हैं।
- (५) इसलिए चित्तशृद्धि हो चुक्ते पर भी फलाशा छोड़ कर धेर्य और उत्साह के साथ सब कर्म करते रहो। यदि कहो, कि कर्मों की छोड़ दे; तो वे छूट नहीं सकते। सृष्टि ही तो एक कर्म है; उसे विश्राम है ही नहीं।

- (६) यह के अर्थ किये गये कर्म बन्धक न होने के कारण गृहस्थाश्रम में उनके करने से हानि नहीं है।
- (६) निष्फामबुद्धि से या ब्रह्मार्थण विधि से किया गया समस्त कर्म एक भारी 'यश' ही हैं। इसलिए स्वधर्म-विहित समस्त कर्म को निष्कामबुद्धि से केवल कर्तव्य समझ कर सदैव करते रहना प्याहिये।
- (७) देह के कर्न कभी झूटते नहीं, इस कारण संन्यास लेने पर पट के लिए मिक्षा मॉगना सुरा नहीं।
- (७) पेट के लिए भीख माँगना मी तो कम ही है; और जब ऐसा 'निलंजना' का कम करना ही है, तब अन्यान्य कम भी निष्कामबुद्धि से क्यों न क्षिये जाएँ १ गृहस्थाश्रमी के भातिरिक्त मिहा देगा ही कीन १
- (८) ज्ञानंप्राप्ति के अनन्तर अपना निजी कर्तव्य कुछ शेष नहीं रहता; और लेक्संग्रह करने की कुछ आवश्यकता नहीं।
- (८) ज्ञानप्राप्ति करने के अनन्तरः अपने हिए मले कुछ प्राप्त करने को न रहे; परन्तु कर्म नहीं छूटते। इसहिए जो कुछ ज्ञास्त्र से प्राप्त हो, उसे 'मुक्ते नहीं चाहिये' ऐसी निर्ममञ्जूदि से लोकसंग्रह की ओर दृष्टि रख कर करते जाओ। लोकसंग्रह किसी से मी नहीं छूटता। उदाहरणार्थ भगवान् का चरित्र देखी।
- (९) परंन्तु यदि अपैवाटस्वरूपं कोई अधिकारी पुरुप ज्ञान के पश्चात् भी अपने व्यावहारिक अधिकार जनक आदि के समान जीवनपर्यन्त जारी रखे, तो कोई हानि नहीं।
- (९) गुणविमागरूप चाहुर्वर्णं-ट्यवस्था के अनुसार छोटेबड़े अधिकार समी को जन्म से ही प्राप्त होते हैं। स्वधर्मानुसार प्राप्त होनेवाले इन अधि-कारों को लोकसंग्रहार्थ निस्संगद्धि से सभी को निरप्वारूप से जारी रखना-

चाहिये। क्योंकि यह चक्र जगत् को धारण करने के लिए परमेश्वर ने ही बनाया है।

(१०) इतना होने पर भी कर्म-त्योगिरूपी संन्यांस ही श्रेष्ठ है। अन्य स्थांश्रमों के कर्म चित्तशुद्धि के साधनमात्र है। शान और कर्म का तो स्वभाव से ही विरोध है। इसिल्प पूर्व आश्रम में वित्तनी जलड़ी हो सके उतनी जलड़ी चित्त-शुद्धि करके अन्त में कर्मत्यागरूपी संन्यास रूना चाहिये। चित्तशुद्धि जन्मते ही या पूर्व आयु में हो जाए, तो गहस्याश्रम के कर्म करते रहने को भी आवश्यकता नहीं है। कर्म का स्वरूपतः त्याग करना ही सश्चा संन्यास-आश्रम है।

(१०) यह सच है, कि शास्त्रोक्त रीति से सांसारिक कर्म करने पर चित्त-ग्राद्धि होती है। परन्त केवल चित्त की गुद्धि ही कर्म का उपयाग नहीं है। जगत् का व्यवहार चलता रखने के लिए भी कर्म की आवश्यकता है। इसी प्रकार काम्यकर्म और ज्ञान का विरोध मले ही हो: पर निष्काम कर्म और ज्ञान के वीच विलक्कल विरोध नहीं। इसलिए चित्त की शुद्धि के पश्चात भी फलाशा का त्याग कर निष्काम ब्राद्धि से जगत् के संग्रहार्थ चातुर्वर्ण्य के सब कर्म आमरण जारी रखो। यही सचा संन्यास है। कर्म का स्वरूपतः स्याग कभी भी उचित नहीं: और शक्य भी नहीं है ।

(११) संन्यास हे चुकने पर मी श्रम-दम आदिक धर्म पालते जाना चाहिये (११) ज्ञानप्राप्ति के पश्चात् फलाज्ञा त्यागरूप संन्यास ले कर ज्ञाम-दम आदिक धर्मों के सिवा आत्मीपम्यदृष्टि से प्राप्त होनेवाले समी धर्मों का पालन किय करें। और इस अर्थात् ज्ञान्तवृत्ति से ही ज्ञास्त्र से प्राप्त समस्त कर्म लोकसंग्रह् के निमित्त मरणपर्यन्त करता बाए। निष्काम कर्म न छोड़े। (१२) यह मार्ग अनादि और (१२) यह मार्ग अनादि और श्रुतिस्मृतिप्रतिपादित है। श्रुतिस्मृतिप्रतिपादित है।

(१३) शुक-याज्ञवल्क्य आदि इस मार्ग से गये हैं। (१३) व्यास-विधष्ट-नैनीपव्य आदि और जनन-श्रीकृष्ण प्रभृति इस मार्ग से गये हैं।

### अन्त में मोक्ष

ये दोनों मार्ग अथवा निष्ठाएँ ब्रह्मविद्यामूलक हैं। दोनो ओर मन की निष्काम अवस्था और ज्ञान्ति एक ही प्रकार की है। इस कारण दोनो मार्गों से अन्त में एक ही मोक्ष प्राप्त हुआ करता है (गी. ५. ५)। ज्ञान के पश्चात् कर्म को छोड़ वैदना और काम्य कर्म छोड़ कर नित्य निष्कामकर्म करते रहना, यही इन दोनों में मुख्य भेद है।

जपर वतलाये हुए कर्म छोड़ने और करने के दोनों मार्ग जानमूलक हैं। अर्थात शान के पश्चात् शानी पुरुषों के द्वारा स्वीकृत और आचरित हैं। परन्तु कर्म छोडन और कर्म करना, टोनों वार्ते ज्ञान न होने पर भी हो सकती हैं। इसिटए अजानमूलक कर्म की और कर्म के त्याग का भी यहाँ योडा सा विवेचन करना आवश्यक है। गीता के अठारहर्वे अध्याय में त्याग के जो तीन भेद बतलाये गये हैं. उनका रहस्य वही है। ज्ञान न रहने पर भी कुछ लोग निरे काय-क्षेत्र-भय से कर्म छोड़ दिया करते हैं। इसे गीता में 'राजस त्याग' कहा है (गी. १८.८)। इसी प्रकार ज्ञान न रहने पर मी कुछ लोग कोरी श्रद्धा से ही यज्ञयाग प्रभृति कर्म किया करते हैं। परन्त गीता का कथन है, कि कर्म करने का यह मार्ग मोक्षप्रद नहीं - केवल स्वर्गप्रद है (गी. ९. २०)। कुछ लोगों की समझ है. कि आजकल यशयाग प्रभृति श्रीतधर्म का प्रचार न रहने का कारण मीमांसकों के इस निरे कर्ममार्ग के संबन्ध में गीता का सिद्धान्त इन दोनों में विशेष उपयोगी नहीं। परन्त यह ठीक नहीं है। क्योंकि श्रीत यज्ञयाग मले ही हूब गये हों: पर स्मार्तयत्र अर्थात चातुर्वर्ण्य के कर्म अब भी जारी हैं। इसलिए अज्ञक से (परन्तु श्रद्धापूर्वक) यज्ञयाग आदि काग्यकर्म करनेवाले लोगों के विपय में गीता का जो सिद्धान्त है, वह ज्ञानविरहित किन्तु श्रद्धासहित चातुर्वर्ण्य आदि कर्म करने-वालों को भी वर्तमानस्थिति में पूर्णतया उपयुक्त है। जगत के व्यवहार की ओर दृष्टि देने पर ज्ञात होगा, कि समाज में इसी प्रकार के लोगों की अर्थात् शास्त्रों पर श्रद्धा रख कर नीति से अपने अपने कर्म करनेवालों की ही विशेष अधिकता रहती है। परन्तु उन्हें परमेश्वर का स्वरूप पूर्णतया ज्ञात नहीं रहता। इसिट्य गणितकास्त्र की पूरी उपपन्ति समझे बिना ही केवल मुखाग्र गणित की रीति से

हिसाव लगानेवाले लोगों के समान इन श्रदालु और कर्मठ मनुष्यों की अवस्था हुआ करती है। इसमें कोई सन्देह नहीं, कि सभी कर्म शास्त्रोक्त विधि से और अद्वापूर्वक करने के कारण निर्भान्त ( शुद्ध ) होते हैं; एवं इसी से वे पुण्यप्रद अर्थात् स्वर्ग के देनेवाले हैं। परन्तु शास्त्र का ही चिद्धान्त है, कि बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं मिलता। इसलिए स्वर्गपापि की अपेक्षा अधिक महत्त्व का कोई भी फल इन कर्मठ लेगों को मिल नहीं सकता। अतएव जो अमृतत्त्व, स्वर्गसल से भी परे है, उसकी श्राप्ति जिसे कर लेनी हो - और यही एक परम पुरुषार्थ है- उसे उचित है, कि वह पहले साधन समझ कर और आगे सिद्धावस्था में लोकसंग्रह के लिए अर्थात् जीवन-पर्यन्त ' समस्त प्राणिमात्र में एक ही आत्मा है ' इस ज्ञानयुक्त बुद्धि से, निष्काम कर्म करने के मार्ग को ही स्वीकार करें। आयु बिताने के सब मार्गों में यही मार्ग उत्तम है। गीता का अनुसरण कर ऊपर दिये गये नक्शे में इस मार्ग को कर्मयोग कहा है। और इसे ही कुछ लोग कर्ममार्ग या प्रज्ञितमार्ग मी कहते हैं। परन्तु कर्ममार्ग या प्रवृत्तिमार्ग, दोनों शब्दों में एक दोप है। वह यह कि उनसे ज्ञानविरहित, किन्तु श्रद्धासिहत कर्म करने के स्वर्गप्रद मार्ग का भी सामान्य वोघ हुआ करता है। इसिल्ए ज्ञांनिवरहित, किन्तु श्रद्धायुक्त कर्म और ज्ञानयुक्त निष्काम कर्म, इन टीनो का मेट दिखलाने के लिए दो मित्र भिन्न शब्दों की योजना करने की आवश्यकता होती है। और इसी कारण से मनुस्मृति तथा भागवत में भी पहले प्रकार के कर्म अर्थात् शनविरहित कर्म को 'प्रवृत्त-कर्म', और दूसरे प्रकार के अर्थात् शनयुक्त निष्काम कर्म को 'निवृत्तकर्म' कहा है (मन. १२.८९: भाग, ७.१५.४७)। परन्त हमारी राय में ये राष्ट्र मी जितने होने चाहिये, उतने निस्तन्दिग्ध नहीं हैं। क्योंकि 'निवृत्ति' शब्द का सामान्य अर्थ 'कर्म से परावृत्त होना 'है। इस शंका को दर करने के लिए 'निवृत्त' शब्द के आगे 'कर्म' विशेषण बोहते हैं। और ऐसा करने से 'निवृत्त' विशेषण का अर्थ 'कर्म से परावृत्त 'नहीं होता; और निवृत्त कर्म=निष्कामकर्म, यह अर्थ निष्पन्न हो जाता है। कुछ भी हो; जब तक 'निवृत्त' शब्द उसमें है, तब तक कर्मत्याग की कल्पना मन में आये बिना नहीं रहती। इसी लिए ज्ञानयक्त निष्काम कर्म करने के मार्ग को 'निवृत्ति या निवृत्त कर्म 'न कह कर 'कर्मयोग' नाम देना हमारे मत में उत्तम है। क्योंकि कर्म के आगे योग शब्द वड़ा रहने से स्वमावतः उसका अर्थ 'मोख में बाधा न दे कर कर्म करने की युक्ति ' होता है: और अज्ञानयुक्त कर्म का तो आप ही से निरसन हो जाता है। फिर भी यह न भूल जाना चाहिये, कि गीता का कर्मयोग ज्ञानमूल्क है। और यदि इसे ही कर्ममार्ग या प्रवृत्तिमार्ग कहना किसी को अमीप्ट जैंचता हो, तो ऐसा करने में कोई हानि नहीं। स्यल्विशेष में माषाविचित्र्य के लिए गीता के कर्मयोग को लक्ष्य कर हमने भी इन शब्दों की योजना की है। अरतु; इस प्रकार कर्म करने या कर्म छोड़ने के ज्ञानमूलक जो मेट हैं, उनमें से प्रत्येक के संबन्ध में गीताशास्त्र का अभिप्राय इस प्रकार है --

| भायु थिताने का मार्ग                                                                                                                                                                                                                                                              | श्रेणी                                      |                        | , गत्रि                                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| १. कामोपभोग को ही पुरुषार्थ मान कर<br>अहंकार से, आसुरी बुद्धि से, दंभ से या<br>लोम से केवल आत्मसुख के लिए कर्म करना<br>(गी. १६. १६) — आसुर अयवा राक्षसी<br>मार्ग है।                                                                                                              | अधम                                         |                        | नरक                                      |                   |
| १. इस प्रकार परमेश्वर के स्वरूप का यथार्थ<br>ज्ञान न होनेपर भी (कि प्राणिमात्र में एक<br>ही आत्मा है) वेदों की आज्ञा या जाखाँ की<br>आज्ञा के अनुसार श्रद्धा और नीति से अपने<br>अपने काम्य कर्म करना (गी. २. ४१-४४,<br>और ९. २०) – केवल कर्म, त्रयी धर्म अथवा<br>मीमांसक मार्ग है। | मध्यम<br>(मीमांध-<br>कॉ के मत<br>में उत्तम) | . Nef                  | स्त्रगं<br>(मीमायकों के<br>मत में मोक्ष) |                   |
| रे. शास्त्रोक्त निष्काम कर्मों से परमेश्वर का<br>ज्ञान हो जाने पर अन्त में ही वैराग्य से<br>समस्त कर्म छोड़, केवल ज्ञान में ही तृप्त हो<br>रहना (गी. ५.२) – केवल ज्ञान, सांख्य<br>अथवा स्मार्त मार्ग है।                                                                          | उत्तम                                       | अनक्षमणित तीन निष्ठाएँ | मोक्ष                                    | गीता भी हो निषाएँ |
| <ol> <li>पहले चित्त की शुद्धि के निमित्त; और<br/>उससे परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर;<br/>फिर केवल टोकसंग्रहार्य, मरणपर्यन्त मगवान्<br/>के समान निष्काम कर्म करते रहना (गी. ५.<br/>२) – ज्ञानकर्मसमुख्य, कर्मथोग या भागवत-<br/>मार्ग है।</li> </ol>                         | सर्वोत्तम                                   |                        | मोक्ष                                    | मीता की           |

सारांश, यहीं पक्ष गीता में सर्वोत्तम ठहराया गया है, कि मोक्षप्राप्ति के लिए यथिष कर्म की आवश्यकता नहीं है, यद्यपि उसके साथ ही साथ दूसरे कारणों के लिए — अर्थात् एक तो अपरिहार्य समझ कर और दूसरे जगत् के धारणपोपण के लिए आवश्यक मान कर — निष्कामञ्जठि से सदैव समस्त कर्मों को करते रहना चाहिये। अथवा गीता का अन्तिम मत ऐसा है, कि 'कृतसुद्धिपु क्ताराः कर्तृषु ब्रह्मवादिनः।' (मनु. १.९७), मनु के इस वचन के अनुसार कर्तृत्व और ब्रह्मज्ञान का योग या में इस स्व में उत्तम हैं। और निरा कर्तृत्व या कोरा ब्रह्मजान प्रत्येक एक्ट्रेशीय हैं।

वास्तव में यह प्रकरण यहीं समाप्त हो गया। परन्त यह दिखलाने के लिए -कि गीता का सिद्धान्त श्रुतिसमृतिप्रतिपादित है - ऊपर भिन्न भिन्न स्थानों पर जो बचन उद्भृत किये हैं, उनके संबन्ध में कुछ कहना आवश्यक है। क्योंकि उपनिषदों पर जो सांप्रादायिक माध्य हैं, उनसे बहुतेरों की यह समझ हो गई है, कि समस्त उप-निषद् संन्यसप्रधान या निवृत्तिप्रधान हैं। हमारा यह कथन नहीं, कि उपनिपटों में संन्यासमार्ग हैं ही नहीं। बहुदारण्यकोपनिषद् में कहा है - यह अनुमव हो जाने पर - कि परब्रहा के सिवा और कोई वस्तु सत्य नहीं है - 'कुछ ज्ञानी पुरुष पुत्रै-षणा, वित्तेषणा और लोकेषणा ' की परवाह न कर ' हमें छन्तति से क्या काम ! संसार ही हमारी आत्मा है ' यह कह कर आनन्द से मिक्षा मॉगते हुए घूमते है। (४.४. २२)। परन्तु वृहदारण्यक में यह नियम कहीं नहीं लिखा. कि समस्त ब्रह्मज्ञानियों की यही पक्ष स्वीकार करना चाहिये। और क्या कहें । जिसे यह उपदेश किया गया, उसका इसी उपनिषद् में वर्णन है, कि वह जनक राजा ब्रह्मज्ञान के शिखर पर पहुँच कर अमृत हो गया था। परन्तु यह कहीं नहीं बतलाया है. कि उसने चाजवल्क्य के समान जगत को छोड़ कर संन्यास ले लिया। इससे स्पष्ट होता है, कि जनक का निष्काम कर्मयोग और याज्ञवल्क्य का कर्मसंन्यास - दोनों - बहुदारण्य-कोपनिषद् को विकल्परूप से सम्मत हैं; और वेदान्तसूत्रकर्ता ने भी यही अनुमान किया है (वे. सू. ३.४.१५)। कडोनिषद् इससे मी आगे बट गया है। पांचवें प्रकरण में हम यह दिखला आये हैं. कि हमारे मत में कठोपनिषद में निष्काम कर्मयोग ही प्रतिपाद्य है। छान्दोग्योपनिषद (८.१५.१) में यही अर्थ प्रतिपाद्य है। और अन्त में रपष्ट कह दिया है कि 'गुरु से अध्ययन कर, फिर कुटुंब में रह कर धर्म से वर्तनेवाला ज्ञानी पुरुष ब्रह्मलोक की जाता है। वहाँ से फिर नहीं लौटता। ' तैत्तिरीय तथा श्वेताश्वतर उपनिषदों के इसी अर्थ के वाक्य ऊपर दिये गये हैं । (तै. १.९ और थे. ६. ४) | इसके सिवा यह भी ध्यान देने योग्य बात है, कि उपनिषदों में बिन बिन ने दूसरों को ब्रह्मज्ञान का उपदेश किया है, उनमें या उनके ब्रह्मज्ञानी शिष्यें में याज्ञवल्क्य के समान एक आध दूसरे पुरुप के अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं मिलता, निसने कर्मत्यागरूप संन्यास लिया हो। इसके विपरीत उनके वर्णानों से दीख पड़ता है कि वे गृहस्थाश्रमी ही थे। अतएव कहना पड़ता है कि समस्त उपनिपद् मधान नहीं हैं। इनमें से कुछ में तो संन्यास और कर्मयोग का विकल्प है-और कुछ में सिर्फ ज्ञानकर्मसमुख्य ही प्रतिपादित है। परन्तु उपनिपदों के साप्रदायिक भाष्यों में ये मेद नहीं दिखलाये गये हैं। किन्तु यही कहा गया है, कि समस्त उननिषद् केवल एक ही अर्थ - विशेषतः संन्यास -प्रतिपादन करते हैं। सारांश, साप्रदायिक टीकाकारों के हाथ से गीता की और उपनिषदों की भी एक ही दशा हो गई है। अर्थात् गीता के कुछ श्लोकों के समान उपनिपरों के कुछ मन्त्रों की भी इन माध्यकारों को खींचातानी करनी पड़ी है।

उदाहरणार्थ, ईशावास्य उपनिपद् को लीजिये । यह उपनिपद् छोटा अर्थात् सिर्फ अटारह श्लोको का है, तथापि इसकी योग्यता अन्य उपनिपदो की अपेक्षा अधिक समझी जाती है। क्योंकि यह उपनिपद स्वयं वाजसनेयी संहिता में ही कहा गया है: और अन्यान्य उपनिषद् आरण्यक ग्रन्थ में कहे गये हैं । यह बात सर्वमान्य है, कि संहितां की अपेक्षा ब्राह्मण और ब्राह्मणां की अपेक्षा आरण्यक ग्रन्थ उत्तरोत्तर कर्मप्रमाण के हैं। यह समूचा ईशाबास्योपनिपद - अथ से छे कर इतिपर्यन्त - ज्ञानकर्मसमुख्या-त्मक है। इसके पहले मन्त्र (श्लोक) में यह कह कर, कि 'जगत् में जो कुछ है, उसे इंशावास्य अर्थात् परमेश्वराधिष्ठित समझना चाहिये।' दूसरे ही मन्त्र में स्पष्ट कह दिया है, कि 'जीवनभर सौ वर्ष निष्काम कर्म करते रह कर ही जीते रहने की इच्छा रखो। ' वेटान्तसूत्र में कर्मयोग के वियेचन करने का जब समय आया, तब और अन्यान्य प्रन्यों में भी ईशावास्य का यही वचन जानकर्मग्रम्चयपक्ष का रमर्थक समझ कर दिया हुआ मिलता है। परन्तु ईशाबास्योपनिपद् इतने से ही पूरा नहीं हो जाता। दूसरे मन्त्र में कही गई वात का समर्थन करने के लिए आगे 'अविद्या' (कर्म) और 'विद्या' (जान) के विवेचन का आरंग कर नीवें मन्त्र में कहा है. कि 'निरी अविद्या (कर्म) का सेवन करनेवाले पुरुष अन्यकार में घूसते हैं: और कोरी विद्या (ब्रह्मज्ञान) में मन रहनेवाले पुरुष अधिक अँधेरे में जा पड़ते हैं।' कवल अविद्या (कर्म) और फेवल विद्या (जान) की - अलग अलग प्रत्येक की -इस प्रकार रुप्रता दिखरा कर ग्यारहवें मन्त्र में नीचे हिखे अनुसार 'विद्या' और 'अविद्या' दोनों के समुचय की आवश्यकता इस उपनिपद में वर्णन की है -

#### विद्यां चाऽविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह । अधिद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमञ्जूते ॥

अर्थात् 'बिसने विद्या (जान') और अविद्या (कमें) दोनों को एक दूसरी के साथ जान लिया, यह अविद्या (कमों) से मृत्यु को अर्थात् नाशकत्त मायास्टि के प्रयञ्च को (मली माँति) पार कर, विद्या से (ब्रह्मज्ञान से) अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है।' इस मन्त्र का यही रुपष्ट और सरल अर्थ है। और यही अर्थ, विद्या को 'संभूति' (जगत् का आदि कारण) एवं उससे भित्र अविद्या को 'असंभूति' या 'विनाचा' ये दूसरे नाम दे कर इसके आगे के तीन मंत्रों में फिर से दूहराया गया है (ईश. १२-१४)! इससे न्यक्त होता है, कि संपूर्ण ईशावास्योप-निपद् विद्या और अविद्या का एककालीन (उमयं सह) समुख्य प्रतिपादन करता है। उद्घितिक मन्त्र में 'विद्या' और 'अविद्या शब्द से 'अधिनाशी ब्रह्म ' अर्थ प्रकट है। उद्घितिक विपरीत मृत्यु और अमृत शब्द से 'अधिनाशी ब्रह्म ' अर्थ प्रकट है। और इसके विपरीत मृत्यु शब्द से ' नाशवन्त मृत्युलेक या ऐहिक संसार ' यह अर्थ निष्पन्न होता है। ये दोनो शब्द ही अर्थ में ऋग्वेट के नास्परीय स्क्त में भी आये है (क्र. १०. १२९. २)। विद्या आदि शब्दों के ये सरल अर्थ लेकर (अर्थात्

विद्या = ज्ञान, अविद्या = कर्म, अमृत = ब्रह्म और मृत्यु = मृत्युलोक, ऐसा समझ कर ) यदि ईशावास्य के उछिखित ग्यारहवें मन्त्र का अर्थ करें, तो दीख पडेगा, कि मन्त्र के चरण में विद्या और अविद्या का एक्कालीन समुचय वर्णित है; और इसी बात को दृढ करने के लिए दूसरे चरण में इन दोनों में से प्रत्येक का बुदा बुदा फुल वतलाया है। ईशावास्त्रोपनिषद् को ये टोनों फल इप्ट हैं; और इसीलिए इस उप-निपट में ज्ञान और कर्म दोनों का एककालीन समुचय प्रतिपादित हुआ है। मृत्युलोक के प्रपञ्च को अच्छी रीति से चलाने या उससे भली माँति पार पढ़ने को ही गीता में 'लोकसंग्रह' नाम दिया गया है । यह सन्व है, कि मोक्ष प्राप्त करना मनुष्य का कर्तव्य है: परन्त उसके साथ उसे लोकसंग्रह करना भी आवश्यक है। इसी से गीता का से 'अविद्यया मृत्यं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमञ्जुते ' इस उल्लेखित मन्त्र में आ गया है l इससे प्रकट होगा, कि गीता उपनिषटों को पकड़े ही नहीं है; प्रत्युत ईशाबास्गोपनिषद में स्पष्टतया वर्णित अर्थ ही गीता में विस्तारसहित प्रतिपादित हुआ है । ईशावास्त्रोप-निपद् बिस वाजसनेयी संहिता में है, उसी वाजसनेयी संहिता का माग शतपय ब्राह्मण है। इस शतपय ब्राह्मण के आरण्यक में वृहदारण्यकोपनिपद आया है। जिसमें ईशावास्य का यह नौवाँ मनत्र अक्षरशः हे हिया है, कि 'कोरी विद्या (ब्रह्मज्ञान ) में मंत्र रहनेवाले पुरुष अधिक अँधेरे में चा पड़ते हैं ' (वृ. ४.४.१०)। उस बृहदारण्यकोपनिषद् में ही जनक राजा की कथा है: और उसी जनक का दृष्टान्त कर्मयोग के समर्थन के लिए मगवान् ने गीता में लिया है (गी. ३. २०)। इससे ईशावास्य का और मगवद्गीता के कर्मयोग का जो संबन्ध हमने ऊपर विखलाया है, वही अधिक दृढ और निःसंशय सिद्ध होता है i

परन्तु जिनका संप्रदायिक विद्धान्त ऐसा है, कि सभी उपनिपर्दों में मोक्षप्राप्ति का एक ही मार्ग प्रतिपाद्य है। और वह भी वैराग्य का या संन्यास का ही
है। उपनिपर्दों में दो-डो मार्गों का प्रतिपादित होना शक्य नहीं — उन्हें ईशावास्त्रोपनिपद् के स्पष्टार्थक मन्त्रों की भी खींचातानी कर किसी प्रकार निराला अर्थ लगाना
पड़ता है। ऐसा न करें, तो ये मन्त्र उनके संप्रदाय के प्रतिकृत्व हैं; और ऐसा होने
देना उन्हें इष्ट नहीं। इसीलिए ग्यारहवें मन्त्र पर व्याख्यान करते समय शाह्यरभाष्य
में 'विद्या' शब्द का अर्थ 'ज्ञान' न कर 'उपासना' किया है। कुछ यह नहीं, कि विद्या
शब्द का अर्थ उपासना न होता हो। शाण्डित्यविद्या प्रभृति स्थानों में उसका अर्थ
उपासना ही होता है; पर वह मुख्य अर्थ नहीं है। यह भी नहीं, कि शंकराचार्य के
ध्यान में वह बात आई न होगी या आई न थी। और तो क्या? उसका ध्यान में
न आना शक्य ही न था। दूसरे उपनिषदों में भी ऐसे वचन हैं — 'विद्या विन्देऽ
मृतम्' (के. २.१२), अथवा 'प्राणस्याच्यात्मं विज्ञायामृतमञ्जते' (प्रश्न. ३.
१२)। मैन्युपनिषद् के सातवें प्रपाटक में 'विद्यां चाविद्यां च, इत्यादि ईशावास्य का

उछिखित ग्यारहवाँ मन्त्र ही अक्षरशः हे लिया है; और उससे सट कर ही उसके पूर्व में कड. २. ४ और आगे कड. २. ५ में मन्त्र दिये है। अर्थात् ये तीनों मन्त्र प्क ही स्थान पर एक के पश्चात् एक दिये गये हैं; और विचला मन्त्र ईशावास्य का है। तीनों में 'विद्या' शब्द वर्तमान है। इसलिए कठोपनिपद में विद्या शब्द का जो अर्थ है, वही ( ज्ञान ) अर्थ ईशाबास्य में भी लेना चाहिये - मैन्युपनिपद का ऐसा ही अभिप्राय प्रकट होता है। परन्तु ईशाबास्य के शाहरभाष्य में कहा है, कि ' यदि विद्या = आत्मज्ञान और अमृत = मोक्ष, ऐसे अर्थ ही ईञ्चावास्य के ग्यारहवें मन्त्र में ले लें, तो कहना होगा, कि ज्ञान (विद्या) और कर्म (अविद्या) का समुचय इस उपनिपद में वर्णित है। परन्तु जब कि यह समुख्य न्याय से युक्त नहीं है, तब विद्या = देवतापासना और अमृत = देवलोक, यह गौण अर्थ ही इस स्थान पर लेना चाहिये। ' सारांश, प्रकट है कि ' ज्ञान होने पर संन्यास ले लेना चाहिये। कर्म नहीं करना चाहिये। क्यांकि जान और कर्म का समुचय कभी भी न्याय्य नहीं ? शाहरसंप्रदाय के इस मुख्य सिद्धान्त के विरुद्ध ईशावास्य का मन्त्र न होने पाए: इसलिए विद्या शब्द का गौण अर्थ स्वीकार कर समस्त श्रुतियचनों की अपने संप्रदाय के अनुरूप एकवाक्यता करने के लिए शाकरमाध्य में ईशावास्य के ग्यारहवें -मन्त्र का ऊपर लिखे अनुसार अर्थ किया गया है। सांप्रदायिक दृष्टि से देखें तो ये अर्थ महत्त्व के ही नहीं: प्रत्यत आवस्यक भी हैं। परन्त जिन्हें यह मूल विदान्त ही मान्य नहीं. कि समस्त उपनिपरों में एक ही अर्थ प्रतिपादित रहना, चाहिये -दो मार्गों का श्रुतिप्रतिपादित होना शक्य नहीं - उन्हें उक्किखित मन्त्र में विद्या और अमृत शब्द के अर्थ बदलने के लिए कोई भी आवश्यकता नहीं रहती। यह तत्व मान हेने से भी - कि परवहा 'एकमेवादितीय' है - यह सिद्ध नहीं होता, कि उसके जान का उपाय एक से अधिक न रहे। एक ही अटारी पर चढ़ने के लिए दो जीने, वा एक ही गाँव को जाने के लिए जिस प्रकार दो मार्ग हो सकते हैं, उसी प्रकार मोक्षप्राप्ति के उपायों की या निष्ठा की बात है। और इसी अभिप्राय से मगवद्गीता में स्पष्ट कह दिया है - ' लोकेऽस्मिन द्विविधा निष्ठा।' दो निष्ठाओं का होना संभवनीय कहने पर कुछ उपनिपदों में केवल जाननिष्ठा का, तो कुछ में ज्ञानकर्म-समुचय-निष्ठा का वर्णन आना कुछ अश्वक्य नहीं है। अर्थात् शननिष्ठा का विरोध होता है। इसी से ईशावास्त्रोपनिपद के शब्द का सरल, स्वामाविक और स्पष्ट अर्थ छोड़ने के लिए कोई कारण नहीं रह जाता। यह कहने के लिए - कि श्रीमच्छद्भराचार्य का ध्यान सरल अर्थ की अवेक्षा संन्यासनिग्राप्रधान एकवाक्यता की ओर विशेष था - एक और दूसरा कारण भी है । तैत्तरीय उपनिषद् के शाह्नरभाष्य (तै. २. ११) में ईशावास्य-मन्त्र का इतना ही भाग दिया है, कि 'अविद्यया मृत्युं त्तीत्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते '; और उसके साथ ही यह मनुवचन भी दे दिया है -'तपसा करमपं हन्ति विद्ययाऽमृतमञ्जूते ' (मनु. १२. १०४)। और इन दोनों

वचनों में 'विद्या' शब्द का एक ही मुख्यार्थ ( अर्थात् ब्रह्मज्ञान ) आचार्य ने स्वीकार किया है। परन्तु यहाँ आचार्य का कथन है, कि 'तीर्त्वा = तैर कर या पार कर' इस पट से पहले मृत्युलोक को तैर जाने की किया पूरी हो लेने पर फिर ( एक साथ ही नहीं ) विद्या से अमृतत्व प्राप्त होने की किया संघटित होती है। किन्त कहना नहीं होगा, कि यह अर्थ पूर्वार्ध के 'उभयं सह ' शब्दों के विरुद्ध होता है। और प्रायः इसी कारण से ईशाबास्य के शांकरमाध्य में यह अर्थ छोड़ भी दिया गया हो। कुछ भी हो; ईशावास्य के ग्यारहवें मंत्र का शाहरभाष्य में निराल व्याख्यान करने का जो कारण है, वह इससे व्यक्त हो जाता है। यह कारण सांप्रदायिक है; और माष्यकर्ता की सांप्रदायिक दृष्टि स्वीकार न करनेवालों को प्रस्तुत भाष्य का यह. न्याख्यान मान्य न होगा। यह बात हमें मी मंजूर है, कि श्रीमच्छद्धराचार्य जैसे अलौकिक ज्ञानी पुरुष के प्रतिपादन किये हुए अर्थ को छोड़ देने का प्रसङ्ग बहाँ तक टले, वहाँ तक अच्छा है ! परन्तु सांप्रश्नयिक दृष्टि त्यागने से ये प्रसंग तो आएँगे ही; और इसी कारण हमसे पहले भी ईशावास्यमन्त्र का अर्थ शाङ्करभाष्य से विभिन्न ( अर्थात् जैसा हम कहते हैं. वैसा ही ) अन्य माध्यकारों ने लगाया है । उदाहरणार्थ. वाजरनेयी संहिता पर अर्थात् ईशावास्योपनिषद् पर मी उवटाचार्य का जो मार्घ्य है, उसमें 'विद्यां चाविद्यां च ' इस मन्त्र का न्याख्यान करते हुए ऐसा अर्थ दिया है, कि 'विद्या = आत्मज्ञान और अविद्या = कर्म: इन दोनों के एकीकरण से ही. अमृत अर्थात् मोक्ष मिलता है।' अनन्ताचार्य ने इस उपनिषद् पर अपने भाष्य में इसी शानकर्म-समुख्यात्मक अर्थ को खीकार कर अन्त में साफ लिख दिया है, कि "इस मन्त्र का सिद्धान्त और 'यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तत्रोगैरिप गम्यते ' (गी. ५.५) गीता के इस बचन का अर्थ एक ही है। एवं गीता के इस क्ष्ठोक में नो 'सांख्य' और 'योग' शब्द हैं वे क्रम से 'श्रान' और 'कर्म' के द्योतक हैं '।# इसी प्रकार अपरार्कदेव ने भी याज्ञवल्क्यस्मृति (३.५७ और २०५) की अपनी टीका में ईशावास्य का न्यारहवाँ मन्त्र दे कर अनन्ताचार्य के समान ही उसका ज्ञानकर्म-समुख्यातमक अर्थ किया है। इससे पाठकों के ध्यान में आ जाएगा कि. भाज हम ही नये सिरे से ईशाबास्योपनिषद के मन्त्र का शाकरभाष्य से मिन्न करते हैं।

<sup>\*</sup> पुणें के आनन्दाश्रम में ईशावास्योपनिषद् की जो पाथी छपी है, उत्तमें ये सभी माध्य है; और याज्ञवल्क्यस्त्रति पर अपरार्क की टीका भी आनन्दाश्रम में ही पृथक् छपी है। प्रो. मेक्स-सुलर ने उपनिषदों का जो अनुवाद किया है, उत्तमें ईशावास्य का भाषान्तर शाहरमाध्य के अनुतार नहीं है। उन्हों ने भाषान्तर के अन्त में इसके कारण बतलाये है (Sacred Books of the East Series, Vol. I. pp. 314-320)। अनन्तान्वार्य का भाष्य मेक्ससुलर साहब को उपलब्ध न हुआ था; और उनके घान में यह बात आई हुई दीख नहीं पड़ती, कि शाकरभाष्य में निराला अर्थ क्यों किया गया है?

यह तो हुआ स्वयं ईशावास्योपनिपद् के मन्त्र के संबन्ध का विचार । अव शाद्धरमाण्य में जो 'तपसा करमपं हिन्त विद्ययाऽमृतमञ्जूते' यह मनु का वचन दिया है, उसका भी थोड़ा-सा विचार करते हैं। मनुस्मृति के बारहवें अध्याय में यह १०४ नंबर का रुजेक है; और मनु. १२.८६ से विदित होगा, कि वह मकरण चैटिक कर्मयोग का है। कर्मयोग के इस विवेचन से —

तवो विद्या च वित्रस्य निःश्रेयसकरं परम्। तपसा कल्मपं हन्ति विद्ययाऽमृतमञ्जुते॥

पहले चरण में यह बतला कर — कि 'तप और (च) विद्या (अर्थात् रोनों) आह्मण की उत्तम मोक्षदायक है — ' किर प्रत्येक का उपयोग दिखलाने के लिए दूसरे चरण में कहा है, कि 'तप से दोप नप्ट हो जाते हैं और विद्या से अमृत अर्थात् मोक्ष मिलता है। ' इससे प्रकट होता है, कि इस स्थान पर ज्ञानकर्मसमुज्ञय ही मृतु को अभिप्रेत है; और ईश्वास्य के ग्वारह्वें मन्त्र का अर्थ ही मृतु ने इस रुशेक में चर्णन कर दिया है; हारीतस्पृति के वचन से भी यही अर्थ अधिक हट होता है। यह हारीतस्पृति स्वतन्त्र तो उपलब्ध है ही; उसके सिवा नृसिंहपुराण (अ. ५७-६१) में भी आई है। इस नृसिंहपुराण (६१. ९-११ में और हारीतस्पृति ७. ९-११) में ज्ञानकर्मसमुज्ञय के संबन्ध में थे रुशेक हैं —

यथाश्चा रथहीनाश्च रथाश्चाशैर्विना यथा।

एवं तपश्च विद्या च उभाविष तपस्विनः ॥

यथाश्चं मञ्जलंयुक्तं मञ्ज चालेन लंयुतम्।

एवं तपश्च थिद्या च लंयुक्तं मेपूजं महत्॥

हाभ्यामेश्व हि पक्षाभ्यां यथा वे पक्षिणां गतिः।

तथैव ज्ञानकमेम्यां प्राप्यते ब्रह्म ज्ञाश्वतम्॥

अर्थात् 'जिस प्रकार रथ के बिना चोड़े और घोड़े के बिना रथ (नहीं चलते) उसी प्रकार तपस्वी के तप और विद्या की मी स्थिति है। जिस प्रकार अन्न शहद से संयुक्त हो; और शहद अन्न से संयुक्त हो, उसी प्रकार तप और विद्या के संयुक्त होने से एक महीपिध होती है। जैसे पिक्षयों की गित दोनों 'पद्गों के योग से ही होती है, वैसे ही ज्ञान और कमें (दोनों) से शाश्वत न्नस्य प्राप्त होता है। हारीत स्पृति के ये बचन बृद्धानेयस्मृति के दूसरे अध्याय में भी पाये जाते हैं। इन वचनों से — और विशेष कर उनमें दिये गये दृष्टानों से — प्रकट हो जाता है, कि मनुस्मृति के बचन का क्या अर्थ लगाना चाहिये? यह तो पहले ही कह चुके हैं, कि मनु तप शब्द में ही चार्युवर्ण के कमों का समावेश करते हैं (मनु. ११. २३६)। और अब दीख पड़ेगा, कि तैतिरीयोपनिपद् में 'तप और स्वाध्याय-प्रवचन ' इत्यादि का जो आचरण करने के लिए कहा गया है (ते. १.९), यह भी ज्ञानकर्म-समुद्यय-पक्ष को

स्वीकार कर ही कहा गया है। समृचे योगवासिष्ठ प्रन्थ का तात्पर्य मी यही है। क्योंकि इस ग्रन्थ के आरंभ में सुतीक्ष्ण ने पूछा है, कि मुझे बतलाइये, कि मोक्ष कैसे मिलता है ? केवल ज्ञान से, केवल धर्म से, या दोनों के समुख्य से ? और उसे उत्तर देते हुए हारीतरमृति का (पक्षी के पद्भीवाला) दृष्टान्त ले कर पहले यह वतलाया है, कि ि बिस प्रकार आकाश में पक्षी की गति दोनों पङ्की से ही होती है, उसी प्रकार ज्ञान और इन्हीं दोनों से मोक्ष मिलता है । केवल एक से ही यह सिद्धि मिल नहीं जाती । ' और आगे इसी अर्थ को विंस्तारसहित दिखलाने के लिए समुचा योगवासिष्ठ प्रन्य कहा गया है (यो. १. १. ६-९)। इसी प्रकार विषष्ठ ने राम को मुख्य कया में स्थान स्थान पर बार-बार यही उपटेश किया है, कि 'जीवनमुक्त के समान वृद्धि को शुद्ध रख कर तुम समस्त व्यवहार करो ' (यो. ५. १८. १७-२६ ) या कर्मों का चोड़ना मरणपर्यंत उचित न होने के कारण (यो. ६. उ. २. ४२), स्वधर्म के अनुसार आतं हुए राज्य को पालने का काम करते रहो " (यो. ५. ५. ५४ और ६. उ. २१३, ५०)। इस ग्रन्य का उपसंहार और श्रीरामचन्द्र के किये हुए काम भी इसी उपदेश के अनुसार है। परन्तु योगवासिष्ठ के टीकाकार थे संन्यासमागीय । इसलिए पक्षी के दो पंखोबाली उपमा के स्पष्ट होने पर मी उन्हों ने अन्त में अपने पास से यह तुरी लगा ही दिया, कि ज्ञान और कर्म दोनों युगपत् अर्थात् एक ही समय में विहित नहीं हैं | विना टीका मुख्यन्य पढ़ने से किसी के भी ध्यान में सहज ही आ जाएगा, कि टीकाकारों का यह अर्थ खींचातानी का है; एवं क्लिप्ट और सांप्रदायिक है। मद्रास प्रान्त में योगवासिष्ठसरीखा ही 'गुरुज्ञान-वासिष्ठ-तत्त्वसारायण' नामक एक प्रन्थ प्रतिद्ध है। इसके ज्ञानकाण्ड, उपासनाकाण्ड और कर्मकाण्ड – ये तीन भाग हैं। हम पहले कह चुके हैं, कि यह ग्रन्थ जितना पुराना बतलाया जाता है, उतना दिखना नहीं है। यह प्राचीन मले ही न हो: पर जब कि ज्ञानकर्म समुचय-पक्ष ही इसमें प्रति-पारा है, तब इस स्थान पर उसका उल्लेख करना आवश्यक है। इसमें अद्वैत बेदान्त है; और निष्काम-कर्म पर ही बहुत जोर दिया गया है। इसलिए यह कहने में कोई हानि नहीं, कि इसका संप्रदाय शंकरान्वार्य के संप्रदाय से भिन्न और स्वतन्त्र है। म्म्द्रास की ओर इस संप्रदाय का नाम 'अनुभवाद्वेत' है। और वास्तविक देखने से शत होगा, कि गीता के कर्मयोग की यह एक नकल ही है। परन्तु केवल मगवद्गीता के ही आधार से इस संप्रदाय को सिद्ध न कर इस ग्रन्य में कहा है, कि कुल १०८ उपनिषदों से मी वही अर्थ सिद्ध होता है । इसमें रामगीता और सूर्यगीता, ये दोनों नई गीताएँ भी दी हुई है। कुछ लोगों की जो यह समझ है, कि अद्वैत मत को अङ्गीकार करना मानो कर्मसंन्यासपक्ष को स्वीकार करना ही है, वह इस ग्रन्थ से दर हो जाएगी। जपर दिये गये प्रमाणों से अद स्पष्ट हो जाएगा, कि संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद्, धर्मसूत्र, मनुयाज्ञवल्क्यस्पृति, महाभारत, भगवद्गीता, योगवासिष्ठ और अन्त मे तत्त्वसारायण प्रभृति ग्रन्थों में मी जो निष्काम-कर्मयोग प्रतिपादित है. उसको

श्रुतिरमृतिप्रतिपादित न मान केवल संन्यासमार्ग को ही श्रुतिरमृतिप्रतिपादित कहना सर्वथा निर्मूल है ।

इस मृत्युलोक का व्यवहार चलने के लिए या लोकसंग्रहार्य ययाधिकार निष्काम कर्म और मोक्ष के लिए ज्ञान, इन रोनों का एककालीन समुचय ही, अथवा महाराष्ट्र कवि ज्ञिवटिन-केसरी के वर्णनानुसार —

> प्रपद्ध साधुनि परमार्थाचा लाहो ज्यानें केला। तो नर भला भला रे भला भला॥॥

यही अर्थ गीता में प्रतिपाद्य है। कर्मयोग का यह मार्ग प्राचीन काल से चला आ रहा है। जनक प्रभृति ने इसी का आचरण किया है; और स्वयं भगवान् के द्वारा इसका प्रसार और पुनरुजीवन होने के कारण इसे ही भागवतधर्म कहते हैं। ये सव वातें अच्छी तरह सिद्ध हो चुर्की। अब लोकसंग्रह की दृष्टि से यह देखना भी आवश्यक है, कि इस मार्ग के ज्ञानी पुरुप परमार्थयुक्त अपना प्रपञ्च —जगत् का व्यवहार — किस रीति से चलाते हैं? परन्तु यह प्रकरण बहुत वर गया है। इसलिए इस विषय का स्पष्टीकरण अगले प्रकरण में करेंगे।

<sup>\*</sup> वहीं नर भट़ा है, जिसने प्रपत्न साथ कर (संसार के सब कर्तव्यों का यथोन्तितः पाटन कर ) परमार्थ यानी मोक्ष की प्राप्ति भी कर ठी हो। '

#### वारहवाँ प्रकरण

# सिद्धावस्था और व्यवहार

सर्वेषां यः सुद्दक्षित्यं सर्वेषां च हिते रतः। कर्मणा मनसा वाचा स धर्म वेद जाजले॥# महामारत, शांति. २६१.९

ित्त मार्ग का यह मत है, कि ब्रह्मज्ञान हो जाने से जब बुद्धि अत्यन्त सम और निष्काम हो जाए, तब फिर मनुष्य को कुछ भी कर्तव्य आगे के लिए रह नहीं बाता। और इसीलिए विरक्तवृद्धि से ज्ञानी पुरुष को क्षणमंतुर संसार के दुःखमय और गुष्क न्यवहार एकदम छोड देना चाहिये । उस मार्ग के पण्डित इस गृहस्थाश्रम के वर्ताव का भी कोई एक विचार करने योग्य शास्त्र है। संन्यास हेने से पहले चित्त की शुद्धि हो कर शनप्राप्ति हो जानी चाहिये। इसी लिए उन्हें मंजूर है, कि संसार - दुनियादारी - के काम उस धर्म से ही करना चाहिये, कि जिससे चित्तवृत्ति युद्ध होए; अर्थात वह सात्विक वने । इसीलिए ये समझते हैं, कि ससार में ही सदैव बना रहना पागलपन है। जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी प्रत्येक मनुष्य संन्यास ले छे। इस जगत् में उसका यही परम कर्तव्य है। ऐसा मान हेने से कर्मयोग का स्वतन्त्र महत्त्व कुछ मी नहीं रह जाता। और इसी लिए संन्यासमार्ग के पण्डित सांसारिक कर्वन्यों के विषय में कुछ थोड़ा-सा प्रासंगिक विचार करके गाईस्थ्य-धर्म के कर्म-अकर्म के विवेचन का इसकी अपेक्षा और अधिक विचार कभी नहीं करते. कि मन आदि शास्त्रकारों के वतलाये हुए चार आश्रम-रूपी जीने से चढ़ कर संन्यास आश्रम की अन्तिम सीदी पर बल्टी पहेंच जाओ। इसी छिए कल्यिंग में संन्यासमार्ग के पुरस्कर्ता श्रीशंकराचार्य ने अपने गीताभाष्य में गीता के कर्मप्रधान वचनों की उपेक्षा की है। अयवा उन्हें फेवल प्रशंसात्मक (अर्थवादप्रधान) कविपत किया है; और अन्त में गीता का यह फिल्तार्थ निकाला है, कि कर्मसंन्यास-धर्म ही गीताभर प्रतिपाद्य है। और यही कारण है, कि दूसरे कितने ही टीकाकारों ने अपने संप्रदाय के अनुसार गीता का यह रहस्य वर्णन किया है, कि भगवान ने रणभूमि पर अर्जुन को निवृत्ति-प्रधान अर्थात् निरी भक्ति, या पातंबलयोग अथवा मोक्षमार्ग का ही उपटेश किया है । इसमें कोई सन्देह नहीं, कि संन्यासमार्ग का अध्यात्मज्ञान निर्दोप है । और इसके

<sup>\* &#</sup>x27;हे जाजले! (कहना चाहिये कि ) उसी ने भर्म को जाना कि जो कर्म से, मन से शीर वाणी से सब का हित करने में लगा हुआ है, और जो सभी का नित्य श्रेही है।' मी. र. २४

द्वारा प्राप्त होनेवाली साम्यबद्धि अथवा निष्काम अवस्था भी गीता को मान्य है। तथापि गीता को संन्यासमार्ग का यह कर्मसंबन्धी मत ग्राह्म नहीं है. कि मोधप्राप्ति के लिए अन्त में कमें। को एकदम छोड़ ही बैठना चाहिये। पिछले प्रकरण में हमने विस्तारसहित गीता का यह विशेष सिद्धान्त टिखलाया है, कि ब्रह्मज्ञान से प्राप्त होने-बाले वैराग्य अथवा समला से ही जानी पुरुप को ज्ञानप्राप्ति हो जुकने पर भी सारे व्यवहार करते रहना चाहिये। जगत से भानयक्त कर्म को निकाल डालें. तो दुनिया अन्धां हुई जाती है: और इससे उसका नाम है। जाता है। जब कि मगवान की ही इच्छा है, कि इस रीति से उसका नाश न हो, वह मली भाँति चलती रहे; तब जानी पुरुप को भी जगत के सभी कर्म निष्काम बुद्धि से करते हुए सामान्य लोगों को अच्छे चर्ताव का प्रत्यक्ष नमना दिखला देना चाहिये। इसी मार्ग को अधिक श्रेयस्कर और आहा कहें. तो यह देखने की जरूरत पहती है, कि इस प्रकार का जानी पुरुष जगत् के व्यवहार किस प्रकार करता है ? क्योंकि ऐसे ज्ञानी पुरुप का व्यवहार ही लोगों के लिए आदर्श है। उसे कर्म करने की रीति को परख लेने से धर्म-अधर्म, कार्य अथवा कर्तव्य-अकर्तव्य का निर्णय कर देनेवाला साधन या युक्ति - जिसे हम खोज रहे थे - आप-ही-आप हमारे हाथ लग जाती है । संन्यासमार्ग की अपेक्षा कर्मयोगमार्ग में -यही तो विशेषता है। इन्द्रियों का निग्रह करने से जिस पुरुप की व्यवसायारमक बुद्धि स्थिर हो कर ' सब भतों में एक आत्मा ' इस साम्य को परख होने में समर्थ हो नाए उसकी वासना भी शुद्ध ही होती है। इस प्रकार वासनात्मक वृद्धि के शुद्ध, सम, निर्मम और पवित्र हो जाने से फिर वह कोई भी पाप या मोक्ष के लिए प्रतिकथक कर्म कर ही नहीं सकता। क्योंकि पहले वासना है: फिर तटनुकुल कर्म। जब कि क्रम ऐसा है, तब शुद्ध वासना से होनेवाला कर्म शुद्ध ही होगा; और जो शुद्ध है, वही मोक्ष के लिये अनुकुल है। अर्थातु हमारे आगे जो 'कर्म-अकर्म-विचिकित्सा' या 'कार्य-अकार्य-स्यवस्थिति' का विकट प्रश्न था – कि पारहीकिक कल्याण के मार्ग में आहे न आ कर इस संसार में मनुष्यमात्र को कैसा वर्ताव करना चाहिये - उसका अपनी करनी से प्रत्यक्ष उत्तर देनेवाला गुरु अब हुमें मिल गया (तै. १. ११. ४; गी. ३. २१)। अर्जुन के आगे ऐसा गुरु श्रीकृष्ण के रूप में प्रत्यक्ष खड़ा या। जब अर्जुन को यह शङ्का हुई, कि 'क्या, ज्ञानी पुरुष युद्ध आदि कमीं को वन्धकारक समझ कर छोड़ दे ? ' तब उसको इस गुरु ने दूर वहा दिया। और अध्यातमशास्त्र के सहारे अर्जुन को भली भाँति समझा दिया, कि जगत् के व्यवहार किस युक्ति से करते रहने पर पाप नहीं लगता! अतः वह युद्ध के छिए प्रवृत्त हो गया। किन्तु ऐसा चोखा ज्ञान सिखा देनेवाले गुरु प्रत्येक मनुष्य को जब चाहे तब नहीं मिल सकते। और -तीसरे प्रकरण के अन्त में 'महाजनो येन गतः स पन्थाः' इस वचन का विचार करते हुए हम बतला आये है, कि ऐसे महापुरुषों के निरे ऊपरी वर्ताव पर बिल्कुल अवलंतित रह मी नहीं सकते । अतएव जगत को अपने आचरण से शिक्षा देनेवाले

इन ज्ञानी पुरुषों के वर्ताव की वड़ी वारीकी से जाँच कर विचार करना चाहिये, कि इनके वर्ताव का यथार्थ रहस्य या मूळतत्त्व क्या है ? इसे ही कर्मयोगशास्त्र कहते हैं; और ऊपर जो पुरुष वतस्यये गये है, उनकी स्थित और कृति ही इस शास्त्र का आधार है । इस जगत् के समी पुरुष यि इस प्रकार के आत्मज्ञानी और कर्मयोगी हों, तो कर्मयोगशास्त्र की जरूरत ही न पड़ेगी ! नारायणीय धर्म में एक स्थान पर कहा है —

एकान्तिनो हि पुरुपा दुर्लभा वहवी नृप । यद्येकान्तिभिराकीर्णं जगत् स्यात्कुरुनन्दन ॥ व्यहिंसकैरात्मविद्धिः सर्वभूतिहिते रतैः। भवेत् कृतयुगप्राप्तिः आशीः कर्मविवर्जिता॥

' एकान्तिक अथात् प्रवृत्तिप्रधान भागवतधर्म का पूर्णतया आचरण करनेवाले पुरुषो का अधिक मिलना कठिन है। आत्मशानी, अहिंसक, एकान्तधर्म के शानी और प्राणिमात्र की भलाई करनेवाले पुरुषों से यदि यह जगत् भर जाए, तो आशीः कर्म - अर्थात क्षाम्य अथवा स्वार्थवृद्धि से किये हुए सारे कर्म - इस जगत् से दूर हो कर फिर कुतयुग प्राप्त हो जाएगा ' ( शा. २४८. ६२, ६३ )। क्योंकि ऐसी स्थिति में सभी पुरुषों के ज्ञानवान रहने से कोई किसी का नुकसान तो करेगा ही नहीं; प्रस्तुत प्रत्येक मन्ष्य सब के कल्याण पर ध्यान दे कर तदनुसार ही शुद्ध अन्तः करण और निष्काम वृद्धि से अपना वर्ताव करेगा। हमारे शास्त्रकारों का मत है, कि वहत पुराने समय में समाज की ऐसी ही स्थिति थी; और वह फिर कभी-न-कभी प्राप्त होगी ही (म. मा. शा. ५९. १४)। परन्तु पश्चिमी पण्डित पहली बात को नहीं मानते - वे अर्वाचीन इतिहास के आधार से कहते हैं, कि पहले कमी ऐसी स्थिति नहीं थी। किन्त भविष्य में मानवजाति के सुधारों की वदौलत ऐसी स्थिति मिल जाना कभी-न-कभी -संभव ही जावेगा। जो हो: यहाँ इतिहास का विचार इस समय कर्तव्य नहीं है। हों; यह करने में कोई हानि नहीं, कि समाज भी इस अत्युत्कृष्ट रियति अथवा पूर्णावस्था में प्रत्येक मनुष्य परमज्ञानी रहेगा; और वह जो व्यवहार करेगा. उसी को शुढ, पुण्यकारक, धर्म्य अथवा कर्तव्य की पराकाष्टा मानना चाहिये। इस मत को दोनों ही मानते हैं। प्रसिद्ध अन्प्रेज सृष्टिशास्त्रज्ञाता स्पेन्सर ने इसी मत का अपने नीतिशास्त्रविषयक ग्रन्थ के अन्त में प्रतिपादन किया है। और कहा है, कि प्राचीन काल में ग्रीस देश के तत्त्वज्ञानी पुरुषों ने यही सिद्धान्त किया था। उटाहरणार्थ. -यूनानी तत्त्ववेत्ता हेटो अपने ग्रन्थ में लिखता है - तत्त्वज्ञानी पुरुष को जो वम प्रशस्त जॅचे, वही शुमकारक और न्याच्य है। धर्वसाधारण [मनुष्यों को ये धर्म

<sup>\*</sup> Spencer's Data of Ethics, Chap. XV, pp. 275-278. रंपेन्सर न् इस को Absolute Ethics नाम दिया है!

बिदित नहीं होते। इसिटए उन्हें तत्त्वज पुरुप के ही निर्णय को प्रमाण मान लेना चाहिये। अरिस्टॉटल नामक दसरा प्रीक तत्त्वज्ञ अपने नीतिशास्त्रविपयक प्रनयः (३,४) में कहता है, कि जानी पुरुषों का किया हुआ फुंसला सर्देव इसिट्स अचक रहता है. कि वे सचे तत्त्व को जान रहते हैं: आर जानी पुरुप का यह निर्णय या व्यवहार ही औरों को प्रमाणभृत है। एपिक्यरस नाम के एक और श्रीक तत्त्वशास्त्रवेत्ता ने इस प्रकार के प्रामाणिक परमज्ञानी पुरुष के वर्णन में कहा है. कि वह 'शान्त, समबदिवाला और परमेश्वर के ही समान सदा आनन्द्रमय रहता है: तथा उसको होगों से अथवा उससे होगों को बरा-सा भी कप्ट नहीं होता 'क पाठकों के ध्यान में आ ही जाएगा, कि मगवदीता में वर्णित स्थिनप्रज, त्रिगुणातीत अयवा परमभक्त या ब्रह्मभूत पुरुष के वर्णन में इस वर्णन की कितनी समता है १ 'यस्मानोद्विजते लोको लोकानोद्विजते च यः' (गी. १२. १५) - डिन्डसे लोग उडिम नहीं होते और जो छोगों से उडिम नहीं होता, ऐसे ही जो हर्प-छेड़, मय-बिपार, सख-दु:ख आदि वन्धनों से मुक्त है, सदा अपने आप में ही सन्तृष्ट है ( ' आत्मन्येवात्मना तुष्टः ' - गी. २. ५५ ), त्रितुणों से विसका अन्तः ग्राण चंचल नहीं होता ('गुणैयों न विचाल्यते '- १४. २३ ), स्तृति या निन्दा और मान या अपमान बिसे एक-से हैं: तथा प्राणिमात्र के अन्तर्गत आत्मा की एकता को परख कर (१८.५४), साम्यबुढि से आसक्ति छोड़ कर, धेर्य और उत्साह से अपना फर्तन्यकर्म फरनेवाला अथवा सम-लोष्ट-अध्म-कांचन (२४.१४) - इत्यादि प्रकार से भगवद्गीता में भी स्थितपञ्च के लक्षण तीन-चार वार विस्तारपूर्वक वतलाये गये हैं। इसी अवस्था की सिद्धावस्था या बाझी रियति कहते हैं। और योगवासिष्ठ आदि के प्रणेता इसी स्थिति को चीवनमुक्तावस्था कहते है। इस स्थिति का प्राप्त हो जाना अत्यन्त दर्घट है। अत्यय वर्मन तत्त्ववेत्ता कान्ट का कथन है, कि ग्रीन पण्डितों ने इस रिथित का जो वर्णन किया है, वह किसी एक वास्तविक पुरुष का वर्णन नहीं है: विस्क शह नीति के तत्त्वों को लोगों के मन में भर देने के लिए वह 'शह वासना ? को ही मनुष्य का चोला दे कर उन्हों ने परले सिर के ज्ञानी और नीतिमान पुरुप का चित्र अपनी कल्पना से तैयार किया है। लेकिन हमारे शास्त्रकारों का मत है, कि यह रियति खयाली नहीं, विलकुल सूची है; और मन का निग्रह तथा प्रयत्न करने से इसी लेक में पात हो जाती है। इस बात का प्रत्यक्ष अनुमव मी हमारे देशवाली ु को प्राप्त है। तथापि यह बात साधारण नहीं है। गीता (७.३) में ही स्पष्ट कहा

<sup>\*</sup> Epicurus held the virtuous state to be "a tranquil, undisturbed, innocuous, non competitive fruition, which approached most nearly to the perfect happiness of the Gods," "who neither suffered vexation in themeselves, nor caused vexation to others" Spencer's Data of Linics, p. 278, Bain's Mental and Moral Science, Ed. 1875. p. 530 इसी का Ideal Wise Man कहा है।

है, कि हचारों मनुष्यों यें कोई एक-आध मनुष्य इसकी, प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है; और इन हचारों प्रयत्न करनेवालों में किसी विरल को ही अनेक जन्मों के अनन्तर परमावधि की स्थिति अन्त में प्राप्त होती है।

स्थितप्रज्ञ-अवस्था या जीवन्मुक्तावस्था कितनी ही दुष्प्राप्य क्यों न हो ? पर जिस पुरुष को यह परमार्वधि की सिद्धि एक बार प्राप्त हो जाए, उसे कार्य-अकार्य के अथवा नीतिशास्त्र के नियम बतलाने की कभी आवश्यकता नहीं रहती। ऊपर इसके जो लक्षण बतला आये हैं, उन्हीं से यह बात आप ही निष्पन्न हो जाती है। क्योंकि परमाविध की गुद्ध, सम और पवित्र बुद्धि ही नीतिका सर्वस्व है। इस कारण ऐसे स्थितपञ्च पुरुषों के लिए नीति-नियमों का उपयोग करना मानो स्वयंप्रकाश सूर्य के समीप अन्धकार होने की करपना करके उसे मञ्जाल दिखलाने के समान असमंजस में पड़ना है। किसी एक-आध पुरुष के इस पूर्ण असरथा में पहुँचने या न पहुँचने के संबन्ध में शंका हो सकेगी। परन्तु किसी मी रीति से जब एक बार निश्चय हों जाए, कि कोई पुरुष इस पूर्ण अवस्था में पहुँच गया है, तब उसके पापपुण्य के संबन्ध में अध्यातमशास्त्र के उद्घितित सिद्धान्त को छोड और कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। कुछ पश्चिमी राजधर्मशास्त्रियों के मतानसार जिस प्रकार एक स्वतन्त्र पुरुष में या पुरुषसमूह में राजसत्ता अधिष्ठित रहती है और राजनियमों से भना के वेंघे रहने पर भी राजा नियमों से अख़ता रहता है, ठीक उसी प्रकार नीति के राज्य में रियतपत्र पुरुषों का अधिकार रहता है। उनके मन में कोई भी काम्यवृद्धि नहीं रहती। अतः केवल शास्त्र से प्राप्त हुए कर्तन्यों को छोड और किसी भी हेत से कर्म करने के लिए प्रवृत्त नहीं हुआ करते । अतएव अत्यन्त निर्मल और गुद्ध वासना-चाले इन पुरुषों के व्यवहार को पाप या पुण्य, नीति या अनीति शब्द करापि लागू नहीं होते। वे तो पाप और पुण्य से बहुत दूर, आगे पहुँच जाते हैं। श्रीशंकराचार्य ने कहा है -

#### निस्त्रैगुण्ये पाथ विचरतां को विधिः को निषेधः।

'जो पुरुष त्रिगुणातीत हो गये, उनको विधिनिषेषरूपी नियम वाँघ नहीं सकते।' भीर बीद प्रत्यकारों ने भी लिखा है, कि 'जिस प्रकार उत्तम हीरें को विस्तान नहीं पड़ता, उसी प्रकार जो निर्वाणपट का अधिकारी हो गया, उसके कर्म को विधिनियमों का अहंगा लगाना नहीं पड़ता' (मिलिन्दप्रश्न ४.५.७)। कौषीतकी उपनिषद् (३.१) में इन्द्र ने प्रतद्न से जो यह कहा है, कि आत्मकानी पुरुष को 'मातृहत्या पितृहत्या अथवा म्हणहत्या आदि पाप भी नहीं लगते।' अथवा गीता (१८.१७) में जो यह वर्णन है कि अहंकार खिद बेलाग ही रहता है — उसका तात्पर्य भी खिले, तो भी वह पापपुण्य से सर्वदा बेलाग ही रहता है — उसका तात्पर्य भी यह है (देखो पंचदशी १४.१६. और १७) 'धम्मपद' नामक बीद अन्य में इसी

तत्त्व का अनुवाद किया गया है (देखों धम्मपद, स्त्रोक २९४ और २९५)। क नई बाइवल में ईसा के शिष्य पाल ने जो यह कहा है, कि 'मुझे सभी वातें (एक ही सी) धर्म्य है ' (१ कार्रि. ६. १२; राम. ८. २) उसका आशय जान के या इस वाक्य का आशय भी - कि जो भगवान के पुत्र (पूर्णमक्त) हो गये. उनके हाथ से पाप नहीं हो सकता ' ( जा. १. ३. ९ ) - हमारे मत में ऐसा ही है । जो गुद्रबुद्धि की प्रधानता न दे कर फेवल ऊपरी कमीं से ही नीतिमत्ता का निर्णय करना सीखे हुए हैं. यह सिद्धान्त अद्भुत-सा माल्म होता है; और 'विधिनियम से परे का मनमाना भलावरा करनेवाला '- ऐसा अपने ही मन का कुतर्कपूर्ण अर्थ के करके कुछ होग उहिरिखत सिद्धान्त का इस प्रकार विपर्यांत करते हैं, कि रियतपत्र को समी बरे कर्म करने की स्वतन्त्रता है। 'पर अन्धे को खम्मा न दीख पड़े, तो जिस प्रकार खंभा दोपी नहीं है, उसी प्रकार पद्माभिमान के अन्धे इन आक्षेपकर्ताओं को उल्लिखित सिद्धान्त का ठीक ठीक अर्थ अवगत न हो, तो उसका दोप भी इस विदान्त के मत्ये नहीं थोपा जा सकता। इसे गीता भी मानती है, कि किसी की शुद्धबुद्धि की परीक्षा पहले पहले उसके ऊपरी आचरण से ही करनी पड़ती है। और जो इस क्सीटी पर चौक्स सिद्ध होने में अभी कुछ कम है, उन अपूर्ण अवस्था के लोगों को उक्त सिद्धान्त लाग् करने की इच्छा अध्यात्मवादी भी नहीं करते। पर जब किसी की बुद्धि के पूर्ण ब्रह्म-निष्ठ और निस्तीम निष्काम होने में तिलमर भी सन्देह न रहे, तब उस पूर्ण अवस्था में पहेंचे हए सत्पुरुप की बात निराली हो जाती है। उसका कोई एक आध काम यदि लीकिक दृष्टि से विपरीत दीख पड़े, तो तत्त्वतः यही कहना पहता है, कि उसका श्रीज निर्दोप ही होगा। अथवा वह शास्त्र की दृष्टि से कुछ योग्य कारणों के होने से

मातरं थितरं हम्त्वा राजानो हे च खत्तिये। रहं सानुचरं हन्त्वा सनीद्यो याति ब्राह्मणो॥ मातरं थितरं हम्त्वा राजानो हे च सोव्यिये। वैरयग्वपञ्चमं हम्त्वा अनीद्यो याति ब्राह्मणो॥

प्रकट है, कि धम्मपद में यह करुपना कोषीतकी उपनिषद् से टी गई है। किन्तु बोद्ध प्रन्थकार प्रत्यक्ष मातृवध या पितृवध अर्थ न फरके 'माता' का तृ-णा और 'पिता' का अभिमान अर्थ करते हैं। लेकिन हमारे मत में इस श्लोक का नीतितस्व बीद्ध प्रन्थकारों का मटी भाँति जात नहीं हो पाया। इसी से उन्हों ने यह औपचारिक अर्थ लगाया है। कीषीतकी उपनिषद् में 'मातृवधेन पितृवधेन 'मन्त्र के पहले इन्द्र ने कहा है, कि 'ययपि मेंने वृत्र अर्थात् झालण का वृष किया है, तो भी मुझे पाप नहीं लगता। 'इस से स्पष्ट होता है, कि यहाँ पर प्रत्यक्ष वध ही विद्यक्षित है। धम्मपद के अरुप्रेजी अनुवाद में (S. B. E. Vol. X, pp. 70, 71) मेक्सच्छर साहब ने इन श्लोकों की जो टीका की है, हमारे मत में वह भी ठिक नहीं है।

<sup>\*</sup> कीपीतकी उपनिपद् का वाक्य यह है - 'यो मा विजानीयाज्ञास्य केनचित् कर्मणा लोको मृथिते न मातृव्येन न पितृव्येन न स्तंयेन न स्रूणहत्यया। 'धम्मपद् का शांक इस प्रकार है .

ही हुआ होगा। या साधारण मनुष्यों के कामों के समान उसका लोममुलक या अनीति का होना संभव नहीं है। क्योंकि उसकी वृद्धि की पूर्णता, गुद्धता और समता पहले से ही निश्चित रहती है। बाइवल में लिखा है, कि अब्राहम अपने पत्र का बिल्डान देना चाहता था: तो भी उसे पुत्रहत्या कर डालने के प्रयत्न का पाप नहीं लगा। या बद के शाप से उसका ससुर मर गया; तो भी उसे मनुप्यहत्या का पातक छ तक नहीं गया। अथवा माता को मार डाल्ने पर भी परशराम के हाथ से मातृहत्या नहीं हुई; उसका कारण भी वही तत्त्व है, जिसका उछेख ऊपर किया गया है। गीता में अर्ज़न को जो यह उपटेश किया है कि 'तेरी बुद्धि यदि पवित्र और निर्मल हो, तो फलाशा छोड़ कर केवल क्षात्रधर्म के अनुसार युद्ध में मीप्म और द्रोण को मार डालने से मी न तो तुझे वितामह के वध का पातक लगेगा और न गुरुहत्या का दोप। क्योंकि ऐसे समय ईश्वरी संकेत की सिद्धि के लिए त तो क्चल निमित्त हो गया है ' (गी. ११. ३३ ) । इसमें भी यही तत्त्व मरा है । व्यव-हार में भी हम यही देखते हैं. कि यदि किसी सखपति ने किसी मीखमंगे के दो पैसे छीन लिये हो. तो उस लखपति को तो कोई चोर कहता नहीं । उलटा यही समझ लिया जाता है, कि भिलारी ने ही कुछ अपराध किया होगा, कि जिसका उखपति ने उसको दण्ड दिया है। यही न्याय इससे भी अधिक समर्पक रीति से या पूर्णता से स्थितप्रक, अहंत और भगवद्भक्त के वर्ताव को उपयोगी होता है । क्योंकि लक्षाधीश की बुद्धि एक बार मले ही डिग जाए: परन्त यह जानीवृक्षी वात है, कि स्थितप्रज्ञ की बुद्धि को ये विकार कभी स्पर्श तक नहीं कर सकते। सृष्टिकर्ता परमेश्वर सव कर्म करने पर मी जिस प्रकार पापपुण्य से अलिप्त रहता है, उसी प्रकार इन ब्रह्मभूत साधुपुरुषों की श्यिति सटैन पवित्र और निष्पाप रहती है। और तो क्या समय समय पर ऐसे पुरुष स्वेच्छा अर्थात अपनी मर्जी से जो व्यवहार करते है उन्ही से भागे चल कर विधिनियमों के निर्यन्य बन जाते हैं। और इसी से कहते हैं, कि ये सरपुरुप इन विधिनियमों के जनक (उपजानेवाले) है - वे इनके गुलाम कभी नहीं हो सकते। न केवल वैटिक धर्म में, प्रत्युत बीद और किश्चियन धर्म में भी यही सिद्धान्त पाया जाता है; तथा प्राचीन प्रीक तत्त्वज्ञानियों को भी यह तत्त्व मान्य हो गया था; और अर्वाचीन काल में कान्ट ने \* अपने नीतिशास्त्र के शन्थ में उपपत्ति-

A perfectly good will would therefore be equally subject to objective laws viz. laws of good). but could not be conceived as obliged thereby to act lawfully, because of itself from its subjective constitution it can only be determined by the conception of good. Therefore no imperatives hold for the Divine will, or in general for a holy will, ought is here out of place, because the volition is already of itself necessarily in unison with the law. Kant's Metaphysic of Morals p. 31 (Abbott's trans in Kant's Theory of Lithics, 6th Ed) निद्देश किसी भी आध्यात्मिक उपपत्ति को स्वीकार नहीं करता। तथापि उसने अपने मन्य में

महित यही सिद्ध कर दिखलाया है। इस प्रकार नीतिनियमों के कमी भी गेंडले न होने-वाले मृत्व झिरने या निर्दोप पाट ( सबक ) का इस प्रकार निश्चय हो चुकने पर आप ही सिद्ध हो जाता है, कि नीतियास्त्र या कर्मयोगयास्त्र के तत्त्व देखने की जिसे अभिलापा हो, उसे इन उदार और निष्कलंक छिद्र पुरुषों के चरित्रों का ही सूक्ष्म अवहोक्त करना चाहिये। इसी अभिपाय से मगवदीता में अर्जन ने श्रीक्रण से पूछा है, कि 'स्थितधीः कि प्रमापित किमासीत ब्रजेत किम्' (गी. २. ५४) -रियतप्रज पुरुष का बोलना, बैटना और चलना कैसा होता है ? अथवा 'केर्लिई जीन गुणान एतान अतीतो भवति प्रमो, किमाचारः ' (गी. १४. २१) – पुरुप त्रिगुणातीत केंसे होता है। उसका आचार क्या है? और उसकी किस प्रकार पहचानना चाहिये? किसी सराफ के पास सोने का जेवर बंखवाने के लिए जाने पर अपनी दकान में एखे हुए १०० टच के सोने के टुकडे से उसको परख कर वह जिस प्रकार उसका खराखोटापन वतलाता है, उसी प्रकार कार्य-अकार्य धर्म-अधर्म का निर्णय करने के लिए रियतप्रज्ञ का बनाव ही करीटी है। अतः गीता के उक्त प्रश्नों में यही अर्थ गर्मित है, कि मुझे उस करीटी का जान करा दीनिये। अर्जन के इस प्रश्न का उत्तर देने में मगवान ने स्थितप्रज अथवा त्रिगुणातीत की स्थिति के जो वर्णन किये हैं, उन्हें कुछ लोग संन्यासमार्गवाले जानी पुरुषों के बतलाते हैं। उन्हें वे कर्मयोगियों के नहीं मानते। कारण यह बतलाया जाता है कि संन्यासियों को उद्देश्य कर ही 'निराश्रयः' (४. २०) विशेषण का गीता में प्रयोग हुआ है। और बारहवें अध्याय में स्थितप्रज्ञ मगवद्रकों का वर्णन ऋते समय 'सर्वारंमपरित्यागी' (१२, १६) एवं 'अनिकेतः' (१२, १९) इन स्पष्ट पडाँ का प्रयोग किया गया है। परन्तु निराश्रय अथवा अनिकेत पर्वो का अर्थ 'वरदार छोड़ कर जंगलां में मटकनेवाला ' विवक्षित नहीं है । किन्तु इसका अर्थ ' अनाश्रितः कर्मफल (६. १) के समानार्थक ही करना चाहिये - तब इसका अर्थ कर्मफल का आश्रय न करनेवाला ' अथवां ' जिसके मन में उस फल के लिए और नहीं ' इस देंग का हो जाएगा। गीता के अनुवाद में इन श्लोकों के नीचे जो टिप्पणियों दी हुई हैं, उनसे यह बात स्पष्ट बीख पहेगी। इसके अतिरिक्त स्थितप्रज के वर्णन में ही ऋहा है, कि 'इन्टियों को अपने कानू में रख कर व्यवहार करनेवाला अर्थात् वह निष्काम कर्म करनेवाला होता है (गी. रे. ६४) और जिस श्लोक में यह 'निराश्रय' पर आया है, वहाँ यह वर्णन है, कि 'क्रमण्यभिप्रवृत्तोऽपि नेव किञ्चित्करोति सः ' अर्थात् समस्त कर्म करके भी वह अख्सि रहता है। बारहवें अध्याय के अनिकेत आहि पर्वे के लिए इसी न्याय का उपयोग करना चाहिये। क्योंकि इस अध्याय में पहले कर्मफल के त्याग की (कमत्याग की नहीं) प्रशंसा कर जुकने पर (गी. १२, १२) फलाशा

उत्तव पुरूष का (Superman) जो वर्णन किया है, उसमें उसने कहा है, कि उद्घितित प्रकृष भन्ने और द्वरे से परे रहता है। उसके एक यम्य का नाम मी Beyond Good and Evil है।

त्याग कर कर्म करने से मिलनेवाली शान्ति का दिहुई।न करने के लिए आगे मगवड़क के लक्षण बतलाये हैं। और ऐसे ही अठारहवें अध्याय में भी यह दिखलाने के लिए - कि आसक्तिविरहित कर्म करने से शान्ति कैसे मिलती है - ब्रह्मभुत का पुनः वर्णन आया है (गी. १८.५०)। अतएव यह मानना पडता है, कि ये सब वर्णन संन्यासमार्गवालों के नहीं हैं; किन्तु कर्मयोगी पुरुपों के ही हैं। कर्मयोगी स्थितप्रज्ञ और संन्यासी श्यितप्रज्ञ दोनों का ब्रह्मज्ञान, श्वान्ति, आत्मीपम्य और निष्काम बुद्धि अथवा नीतितस्व पृथकु पृथकु नहीं है । दोनों ही पूर्ण ब्रह्मज्ञानी रहते हैं । इस कारण दोनों की ही मानिषक स्थिति, और शान्ति एक-सी होती है। इन दोनों में कर्महिष्ट से महत्त्व का भेद यह है, कि पहला निरी शान्ति में ही डूवा रहता है; और ऋिडी की भी चिन्ता नहीं करता; तथा दूसरा अपनी शान्ति एवं आत्मौपम्यवादि का व्यवहार में यथासंमव नित्य उपयोग किया करता है। अतः यह न्याय से सिद्ध है, कि च्यावहारिक धर्म-अधर्म-विवेचन के काम में जिसके प्रत्यक्ष व्यवहार का प्रमाण मानना है. वह स्थितप्रज्ञ कर्म करनेवाला ही होना चाहिये। यहाँ कर्मत्यागी साधु अयवा भिन्नु का टिकना संभव नहीं है । गीता में अर्जुन की किये गये समग्र उपदेश का सार यह है, कि कमों के छोड देने की न तो जरूरत है: और न वे छट उक्ते हैं। ब्रह्म-त्मैक्य का ज्ञान प्राप्त कर कर्मयोगी के समान व्यवसायात्मक बुद्धि को साम्याबस्था में रखना चाहिये। ऐसा करने से उसके साथ-ही-साथ वासनात्मक वृद्धि की भी सर्वत्र गुद्ध. निर्मम और पवित्र रहेगी। एवं कर्म का वन्यन न होगा। यही कारण है, कि इस प्रकरण के आरंभ के श्लोक में यह वर्मतत्त्व वतलाया गया है, कि 'केवल' वाणी और मन से ही नहीं; किन्त जो प्रत्यक्ष कर्म से सत्र का खेही और हितकर्ता हो गया हो. उसे ही धर्मज कहना चाहिये। ' जान्निक्ष को धर्मतत्त्व बतलाते समय तलाचार ने वाणी और मंन के साथ ही - बल्कि इससे भी पहले - उसमें कर्म का भी प्रधानता से निर्देश किया है।

कर्मयोगी स्थितप्रज्ञ की अथवा चीवन्युक्त की बुद्धि के अनुसार सब प्राण्यों में विस्ति सम्यबुद्धि हो गई; और परार्थ में जिसके स्वार्थ का सर्वथा ख्य हो गया, उसको विस्तृत नीतिशास्त्र सुनाने की चल्रत नहीं। वह तो आप ही स्वयंप्रहाश अथवा 'बुद्ध' हो गया। अर्जुन का अधिकार इसी प्रकार का था। उसे इससे अधिक उपदेश करने की जल्रत ही न थी, कि 'त् अपनी बुद्धि को सम और स्थिर कर' तथा 'कर्म को लाग देने के व्यर्थ भ्रम में न पड़ कर स्थितप्रज्ञ की-सी बुद्धि रख और सवर्म के अनुसार प्राप्त हुए सभी सांसारिक कर्म किया कर।' तथापि यह साम्य-बुद्धिरूप योग सभी को एक ही जन्म में प्राप्त नहीं हो सकता। इसी से साधारण छोगों के लिए स्थितप्रज्ञ के वर्ताव का और थोड़ा-सा विवेचन करना चाहिये। परन्तु विवेचन करते समय खुब स्मरण रहे, कि हम जिस स्थितप्रज्ञ का विचार करेंगे, वह कृतसुग के पूर्ण अवस्था में पहुँचे हुए समाज में रहनेवाला नहीं है। बिल्क जिस समाज में बहुतेरे

होग स्वार्थ में ही डूबे रहते हैं, उसी किन्युगी समाज में यह बर्ताव करना है। क्योंकि मनप्य का ज्ञान कितना ही पूर्ण क्यों न हो गया हो और उसकी बुद्धि साम्यावस्था में कितनी ही क्यों न पहुँच गई हो. तो भी उसे ऐसे ही लोगों के साथ बर्ताव करना है. जो काम-क्रोध आदि के चकर में पढे हुए हैं: और जिनकी बुद्धि अगद्ध है। अतएव इन लोगों के साथ व्यवहार करते समय यदि वह अहिंसा, दया, शान्ति और क्षमा आदि नित्य एवं परमावधि के सद्गुणां को ही सब प्रकार से सर्वथा स्वीकार करे, तो उसका निर्वाह न होगा । अर्थात नहाँ सभी स्थितप्रज्ञ हैं, उस समान की बढीबढी हुई नीति भीर धर्म-अधर्म से उस समाज के धर्म-अधर्म कुछ कुछ मिन्न रहेंगे ही - कि विसम लोभी पुरुषों का भी जत्था होगा - बरना साधु पुरुष को यह जगत छोड देना पहेगा; और चर्वत्र दुष्टों का ही बोलवाला है। जाएगा । इसका अर्थ यह नहीं है, कि साधु पुरुष को अपनी समताबुद्धि छोड़ देनी चाहिये। फिर भी समता-समता में भी भेट हैं। गीता में कहा है, कि 'ब्राह्मणो गवि हस्तिनि' (गी. ५.१८) – ब्राह्मण, गाय और हाथी में पण्डितों की समबुद्धि होती है। इसलिए यदि कोई गाय के लिए लाया हुआ चारा बाहाण को और बाहाण के लिए बनाई गई रसोई गाय की खिलाने लगे, तो क्या उसे पण्डित कहेंगे ? संन्यासमार्गवाले इस प्रक्ष का महत्त्व भले न मार्ने: पर कर्मयोगशास्त्र की बात ऐसी नहीं है। दूसरे प्रकरण के विवेचन से पाटक जान गये होंगे. कि कृतयुगी समाज के पूर्णावस्थावाले धर्म-अधर्म के स्वरूप पर ध्यान रख कर स्वार्थपरायण लोगों के समाज में स्थितप्रज्ञ यह निश्चय करके वर्तता है, कि देशकाल के अनुसार उसमें कौन कौन फर्क कर देना चाहिये ! और कर्मयोगशास्त्र का यही तो विकट प्रश्न है । साध पुरुष स्वार्थपरायण लोगों पर नाराज नहीं होते व्यथवा उनकी छोभवुद्धि देख करके वे अपने मन की समता हिगने नहीं देते । किन्त इन्हीं होगा के कल्याण के लिए अपनेटरोग केवल कर्तव्य समझ कर वैराग्य से जारी रखते हैं। इसी तत्त्व को मन में ला कर श्रीसमर्थ रामदासस्वामी ने दासवोध के पूर्वार्ध में पहले ब्रह्मज्ञान वतलाया है । और फिर ( टास. ११.१०: १२.८-१०: १५.२ ) इसका वर्णन आरम किया है, कि स्थितपन या उत्तम पुरुष सर्वसाधारण होगों को चतर बनाने

<sup>\* &</sup>quot;In the second place, ideal conduct such as ethical theory is concerned with, is not possible for the ideal man in the midst of man otherwise constituted. 'An absolutely just or perfectly sympathetic person, could not live and act according to his nature in a tribe of cannibals. Among people who are treacherous and ulterly without scruple, entire truthfulness and openness must bring ruin "Spencer's Data of Ethics, Chap.XV. p 280 स्पेन्सर ने इसे Relative Ethics कहा है; और वह कहता है कि "On the evolution-hypothesis, the two (Absolute and Relative Ethics) presuppose one another and only when they co-exist, can there exist that ideal conduct with Absolute Ethics has to formulate, and which Relative Ethics has to take as the standard by which to estimate divergencies from right, or degress of wrong "

के लिए वैराग्य से अर्थात् निःस्पृहता से लोकसंग्रह के निमित्त व्याप या उद्योग किस प्रकार किया करते है ? और आगे अटारहवें ट्यक (टास. १८. २) में कहा है, कि सभी को ज्ञानी पुरुप अर्थात् जानकर के ये गुण — कथा, बातचीत, युक्ति, दाव-पेंच, प्रसङ्ग, प्रयत्न, तर्क, चतुराई, राजनीति, सहनशीलता, तीक्ष्णता, उटारता, अध्यातम्ज्ञान, भिक्त, लिह्मता, वैराग्य, धैर्य, उत्साह, निग्रह, समता और विवेक आदि — सिखना चाहिये। परन्तु इस निःस्पृह साधु को लोभी मनुष्यों में ही वर्तना है। उस कारण अन्त में (दास. १९. ९. ३०) श्रीसमर्थ का यह उपटेश है, कि 'ट्रह का सामना लह ही से करा देना चाहिये। उन्हु के लिए उनहु चाहिये; और नटखट के सामने नटखट की ही आवश्यकता है। तत्वार्य, यह निर्विवाट है, कि पूर्णावस्था से व्यवहार में उत्तरने पर अत्युध श्रेणी के धर्म-अधर्म में थोड़ाबहुत अन्तर कर देना पड़ता है।

इस पर आधिमौतिकवादियों की शंका है, कि पूर्णावस्था के समाज से नीचे उत्तरने पर अनेक वातों के सार-असार का विचार करके परमावधि के नीतिधर्म में यदि थोडाबहुत पर्क करना ही पड़ता है, तो नीतिधर्म की नित्यता कहाँ रह गई ? और भारत-साविली में व्यास ने जो यह 'धर्मो नित्यः' तत्त्व वतलाया है. उसकी क्या दशा होगी ? वे कहते हैं, कि अध्यातमदृष्टि से सिद्ध होनेवाला धर्म का नित्यत्व करपनाप्रस्त है। और प्रत्येक समाज की स्थिति के अनुसार उस उस समय में 'अधिकांश लोगों के अधिक सुख '- बाले तत्त्व से जो नीतिधर्म प्राप्त होंगे, वे ही चोखे नीतिनियम हैं। परन्तु यह दलील ठीक नहीं है। भूमितिशास्त्र के नियमानुसार यदि कोई बिना चौडाई की सरल रेखा अथवा सर्वोश में निर्दोष गोलाकार न खींच सके. तो जिस प्रकार इतने ही से रेखा की अथवा गुद्ध गोलाकार की शास्त्रीय न्याख्या<sub>न</sub> गलत या निरर्थक नहीं हो जाती, उसी प्रकार सरल और ग्रुद्ध नियमों की बात है। जब तक इसी बात के परमावधि के शुद्ध स्वरूप का निश्चय पहले न कर लिया जाए, तब तक व्यवहार में दीख पडनेवाली उस वात की अनेक सरतों में सुधार करन अथवा सार-असार का विचार करके अन्त में उसके तारतम्य को पहचान हेना भी संमव नहीं है। और यही कारण है, जो सराफ पहले ही निर्णय करता है, कि १०० टच का सोना कौन सा है ? दिशापदर्शक ध्रवमतस्य यन्त्र अथवा ध्रव नक्षत्र की ओर दर्लक्ष कर अपार महोद्रधि की छहरों और वाय के ही तारतम्य को देख कर जहाज के खलाची बरावर अपने बहाज की पतवार घुमाने लगें, तो उनकी जो स्थिति होगी, वहीं स्थिति नीतिनियमों के परमावधि के स्वरूप पर ध्यान न दे कर केवल देशकाल के अनुसार वर्तनेवालें मनुष्यों की होनी चाहिये। अतपन यदि निरी आधिमौतिक दृष्टि से ही विचार करें, तो भी यह पहले अवश्य निश्चित कर लेना पड़ता है, कि भव जैसा भटल और नित्य नीतितच्य कीन-सा है ? और इस आवश्यकता की एक बार मान छेने से ही समुचा आधिमीतिक पक्ष छँगडा हो जाता है। क्योंकि सुखदुःख

आदि चदा विपयोपमीग नामरूपात्मक हैं। अतुएव ये अतित्य और विनाशवान -माया की ही सीमा में रह जाते हैं। इसिटए केवल इन्हीं बाह्य प्रमाणी के आधार से सिद्ध होनेवाला कोई भी नीतिनियम नित्य नहीं हो सकता। आधिमीतिक सुखटुःख की कल्पना नैसी नैसी बदल्ती जाएगी, वैसे ही वेसे उसकी बुनियाद पर रचे हुए नीतिधर्मों को भी बदछते रहना चाहिये। अवः नित्य बदछती रहनेवाछी नीतिधर्म की इस स्थिति को टालने के लिए 'मायासृष्टि के विषयोपमाग छोड कर नीतिधर्म की इमारत इस सब भूतों में एक '-बाले अध्यात्मज्ञान के मजबूत पाये पर ही खडी करनी पड़ती है। क्योंकि पीछे नीवें प्रकरण में कह आये हैं, कि आत्मा की छोड़े जगत में दसरी कोई भी वस्तु नित्य नहीं है। यही तात्पर्य व्यासजी के इस वचन का है, कि 'धर्मो नित्यः मुखदुःख त्वनिये '- नीति अथवा सदाचरण का धर्म नित्य है; और मुखदु:ख अनित्य हैं । यह सच है, कि दुए और लेमियों के समाज में अहिंसा एवं सत्य प्रभृति नित्य नीतिधर्म पूर्णता से पाले नहीं जा सकते; पर इसका दोप इन नित्य नीतिधमों को देना उचित नहीं है। सूर्य की किरणों से किसी पदार्थ की परछाई चौरस मैदान पर सपाट और ठॅचे-नीच स्थान पर ऊँची-नीची पहुती देख जैसे यह अनुमान नहीं किया जा सकता, कि वह परछाई मूल में ही ऊंची-नीची होगी; उसी प्रकार जब कि दुएँ। के समाज में नीवि-धर्म का पराकाश का शुद्ध स्वरूप नहीं पाया जाता, तत्र यह नहीं कह सकते, कि अपूर्ण अवस्था के समाज में पाया जाने बाला नीतिधर्म का अपूर्ण स्वरूप ही मुख्य अथवा मूल का है। यह दोप समान का है, नीति का नहीं। इसी से चतुर पुरुप शुद्ध और नित्य नीतिधर्मों में झगडा न मचा कर ऐसे प्रयत्न किया करते हैं, कि जिनसे समाज ऊँचा उठता हुआ पूर्ण अवस्था में जा पहुँचे। लोभी मनुष्यों के समझ में इस प्रकार वर्तते समय ही नित्य नीतिधर्मी के कुछ अपवाद यद्यपि अपरिहार्य मान कर हमारे शास्त्रों में वतलाये गये हैं. तयापि इसके लिए शास्त्रों में प्रायश्चित्त बतलाये गये हैं। परन्त पश्चिमी आधिमीतिक नीति-शास्त्रज्ञ इन्हीं अपवाटों को मूछों पर ताव टे कर प्रतिपाटन करते हैं, एवं इन प्रतिवाटों का निश्चय करते समय वे उपयोग में आनेवाले वाह्य फला के तारतम्य के तत्त्व को ही भ्रम से नीति का मूलतत्त्व मानते हैं । अब पाठक समझ चाँएंगे, कि पिछले प्रकरणों में हमने ऐसा भेट क्यों दिखलाया है ?

यह बतला दिया, कि रियतप्रज्ञ ज्ञानी पुरूप की बृद्धि और उसका बर्ताव ही नीतिशास्त्र का आधार है। एवं यह बतला दिया, कि उससे निकल्नेवाले नीति के नियमों को — उनके निरय होने पर भी — समाज की अपूर्ण अवस्था में थोड़ाबहुत बदलना पड़ता है; तथा इस रीति से बदले लाने पर मी नीतिनियमों की निर्मता में उस परिवर्तन से कोई वाधा नहीं आती। अब इस पहले प्रश्न का विचार करते हैं, कि स्थितप्रज्ञ ज्ञानी पुरूप अपूर्ण अवस्था के समाज में जो बर्ताव करता है, उसका मूल अथवा वीलतत्त्व क्या है ! चीथे प्रकरण में कह आये हैं, कि यह विचार वो प्रकार से

किया जा सकता है। एक तो कर्ता की बुद्धि को प्रधान मान कर और दूसरा उसके ऊपरी वर्ताव से । इनमें से यदि केवल दूसरी ही दृष्टि से विचार करें, तो विदित होता कि, श्थितप्रज्ञ जो जो व्यवहार करते हैं, वे प्रायः चत्र लोगों के हित के ही होते हैं। गीता में दो बार कहा गया है, कि परम ज्ञानी सत्पुरुष 'सर्वभूतहिते रताः'— प्राणिमात्र के कल्याण में निमग्न रहते हैं (गी. ५. २५; १२. ४); और महाभारत में भी यही अर्थ अन्य कई, स्थानों में आया है। हम ऊपर कह चुके है, कि स्थित-पर सिद्ध पुरुष अहिंसा आदि जिन नियमों का पालन करता है. वहीं धर्म अथवा सदाचार का नम्ना है । इन अहिंसा आदि नियमों का प्रयोजन अथवा इस धर्म का लक्षण बतलाते हुए महाभारत में धर्म का बाहरी उपयोग दिखलानेवाले ऐसे अनेक वचन हैं - ' अहिसा सत्यवचनं सर्वभूतहितं परम् ' ( वन. २०६. ७३ ) - अहिंसा और सत्यभाषण की नीति प्राणिमात्र के हित के लिए हैं। ' धारणाद्धर्मिन्याहः ( शां. १०९. १२) - जगत् का धारण करने से धर्म है । धर्मो हि श्रेय इत्याहः " (अनु. १०५. १४) - कल्याण ही धर्म है । 'प्रभवार्याय भूताना धर्मप्रवचन कृतम् ' ( शां-१०९. १०) - लोगों के अम्युदय के लिए ही धर्मअधर्मशास्त्र बना है: अथवा ' लोकयात्रार्थमेवेह धर्मस्य नियमः कृतः । उभयत्र सुखोदर्कः ' ( शां. २५८.४ ) - धर्म-अधर्म के नियम इसलिए रचे गये हैं, कि लोकव्यवहार चले: और टोनों लोकों में कल्याण हों, इत्यादि । इसी प्रकार कहा है, कि धर्म-अधर्म-संशय के समय ज्ञानी पुरुष को भी -

रुोकयात्रा च द्रष्टच्या धर्मश्रात्महितानि च ।

' लोकन्यवहार, नीतिधर्म और अपना कल्याण – इन बाहरी बातों का तारतम्य से विचार करके ' ( अनु. ३७. १६; वन २०६. ९० ) फिर जो कुछ करना हो, उसका निश्चय करना चाहिये; और वनपर्व में राजा शिवी ने धर्म-अधर्म के निर्णयार्थ इसी युक्ति का उपयोग किया है (देखो वन. १३१. ११ और १२)। इन वचनों से पकट होता है, कि समाज का उत्कर्ष ही स्थितप्रज्ञ के व्यवहार की 'बाह्य नीति' होती है। और यदि यह ठीक है, तो आगे सहज ही प्रश्न होता है, कि आधिमौतिक-वाटियों के इस 'अधिकाश लोगों के अधिक सख अथवा (सुख शब्द को व्यापक करके) हित या कल्याण 'वाले नीतितत्त्व को अध्यात्मवादी भी क्यों नहीं स्वीकार कर छेते ! चौर्ये प्रकरण में हमने दिखला दिया है, कि इस ' अधिकाश लोगों के अधिक सुख ' सूत्र में बुद्धि के आत्मप्रवाद से होनेवाले सुख का अथवा उन्नति का और पार-लैकिक कल्याण का अन्तर्भाव नहीं होता – इसमें यह वड़ा भारी दोप है। किन्तु 'सुख' शब्द का अर्थ और भी अधिक ब्यापक करके यह दोप अनेक अंशों में निकाल डाला जा सकेगा; और नीतिधर्म की नित्यता के संबन्ध में ऊपर दी हुई आध्यात्मिक उपपत्ति मी कुछ होगों को विशेष महत्त्व की न जॅचेगी। इसिक्ट नीतिशास्त्र के आध्यात्मिकं और आधिमौतिक मार्ग में जो महत्त्व का भेद है. उसका यहाँ और थोडासा खुलासा फिर कर देना आवश्यक है।

नीति की हरि से किसी कर्म की योग्यता अथवा अयोग्यता का विचार हो 'प्रकार से किया जाता है :- (१) उस कर्म का केवल बाह्य फल देख कर अर्थात् यह देख करके कि उसका दृश्य परिणाम जगत् पर क्या हुआ है या होगा ? (२) न्यह देख कर, कि उस कर्म के करनेवाले की युद्धि अर्थात वासना कैसी थी <sup>8</sup> पहले के बाधिमौतिक मार्ग कहते हैं। दूसरे में फिर दो पक्ष होते हैं: और इन दोनों के पृथक् पृथक् नाम हैं। ये सिडान्त पिछले प्रकरणों में बतलाये जा चुके हैं. कि श्रद्ध कम होने के लिए वासनात्मक बुद्धि शुद्ध रखनी पहती है। और वासनात्मक बुढि शुद्ध एखने के हिए व्यवसायात्मक अर्थात् कार्य-अकार्य का निर्णय करनेवाडी ·बुढि भी रियर, रूप और शुद्ध रहनी चाहिये। इन सिद्धान्तों के अनुसार किसी के भी कमों की ग्रहता जॉचने के लिए देखना पड़ता है, कि उसकी वासनात्मक युद्धि गुढ़ है या नहीं ? और वासनात्मक बुद्धि की शुद्धता जाँचने लगें, तो अन्त में देखना ही पडता है, कि व्यवसायात्मक बुढ़ि शर्ड है या अगुद्ध ? सरांश, कर्ता की बुढ़ि अर्थात् वासना का शुद्धता का निर्णय अन्त में व्यवसायात्मक बुद्धि की शहता से करना पडता है (गी. २.४१)। इसी व्यवसायात्मक बुद्धि को सदसद्विवेचनशक्ति के रूप में स्वतन्त्र देवता मान होने से आधिदेविक मार्ग हो जाता है। परन्त यह बढि स्वतन्त्र देवत नहीं है: फिन्त आत्मा का अन्तिशिन्द्रिय है। अतः बृद्धि को प्रधानता न दे कर आत्मा को प्रधान मान करके वासना की शुद्धता का विचार करने से यह नीति के निर्णय का आध्यात्मिक मार्ग हो नाता है। हमारे शास्त्रकारों का मत है 🗸 कि इन सब मार्गे में आध्यात्मक मार्ग श्रेष्ठ है। और प्रसिद्ध वर्मन तत्त्ववेची। कान्ट ने यद्यपि ब्रह्मात्मैक्य का सिद्धान्त स्पष्ट रूप से नहीं दिया है, तथापि उसने। अपने नीतिशास्त्र के विवेचन का आरंभ शहबुद्धि से अर्थात एक प्रकार से अध्यास-दृष्टि से ही किया है। एवं उसने इसकी उपपत्ति भी दी है, कि ऐसा क्यों करना चाहिये। अधीन का अभियाय भी ऐसा ही है। परन्त इस विषय की पूरी पूरी छानवीन इस छोटे-से प्रन्थ में नहीं की जा सकती। हम चौथे प्रकरण में दो-एक उदाहरण दे कर स्पष्ट दिखला चुके हैं, कि नीतिमत्ता का परा निर्णय करने के टिए कर्म के बाहरी फल की अपेक्षा कर्ता की शुद्धश्रद्धि पर विशेष एक्ष देना पहता है। और इस संबन्ध का अधिक विचार आगे - पन्द्रहवें प्रकरण में पाश्चात्य और पीरस्त्य नीतिमार्गे। की तलना करते समय - किया जाएगा। अभी इतना ही कहते हैं. कि कोई भी कर्म तभी होता है. जब कि पहले उस कर्म के करने की बुद्धि उत्पन्न हो। इसलिए कर्म की योग्यता-अयोग्यता के विचार पर मी सभी अंशां में बढि की शदता-अशदता के विचार पर ही अवलंतित रहता है। बुद्धि बुरी होगी; तों कर्म मी बुरा होगा। परन्तु केवल बाह्य कमें के ब्रेर होने से ही यह अनुमान नहीं किया

<sup>\*</sup> See Kant's Theory of Ethics, trans. by Abbott. 6th Ed. especially Metaphysics of Morals therein.

जा सकता. कि बुद्धि मी बुरी होनी ही चाहिये | क्योंकि भूल से कुछ-का-कुछ समझ हेन से अथवा अज्ञान से भी वैसा कर्म हो सकता है; और फिर उसे नीतिशास्त्र की दृष्टि से बरा नहीं कह सकते । 'अधिकांश छोगों के अधिक सुख '-वाला नीतितत्त्व केवल वाहरी परिणामों के लिए ही उपयोगी होता है। और बन कि इन सुखदुःखा-त्मक बाहरी परिणामों को निश्चित रीति से मापने का बाहरी साधन अब तक नहीं मिला है, तब नीतिमत्ता की इस कसौटी से सदैव यथार्थ निर्णय होने का भरोसा भी नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार मनुष्य कितना ही सयाना क्यों न हो जाए, यदि उसकी बुद्धि शुद्ध न हो गई हो, यह नहीं कह सकते, कि वह प्रत्येक अवसर पर धर्म से ही बतेंगा । विशेषतः बहाँ उसका स्वार्थ आ दरा. वहाँ तो फिर कहना ही क्या है ? ' स्वार्थे सर्वे विमुद्धान्त येऽपि धर्मविदो जनाः ' ( म. मा. वि. ५१.४ ) । साराश, मनुष्य कितना ही वडा ज्ञानी, धर्मवेत्ता और सयाना क्यों न हो, किन्तु यदि उसकी बुद्धि प्राणिमात्र में सम न हो, तो यह नहीं कह सकते; कि उसका कर्म सड़ैव ग्रद अथवा नीति की दृष्टि से निर्दोष ही रहेगा। अतएव हमारे शास्त्रकारों ने निश्चित कर दिया है. कि नीति का विचार करने में कर्म के वाह्य फल की अपेक्षा कर्ता की बुद्धि का ही प्रधानता से विचार करना चाहिये। साम्यबद्धि ही अच्छे वर्ताव का चोखा चीज है। यही मावार्थ भगवद्गीता के इस उपदेश में भी है।

> द्रेन हावरं कर्म बुद्धियोगाद्धनञ्जय । बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥#

कुछ छोग इस (गी. २. ४९) रुशेक में बुद्धि का अर्थ ज्ञान समझ कर कहते हैं, कि कर्म और ज्ञान दोनों में से यहां ज्ञान को ही श्रेष्ठता ही है। पर हमारे मत में यह अर्थ भूछ से खाली नहीं है। इस स्थल पर ज्ञाङ्करभाष्य में बुद्धियोग का अर्थ 'स्मत्व बुद्धियोग 'दिया हुआ है। और यह रुशेक कर्मयोग के प्रकरण में आया है। अतएव वास्तव में इसका अर्थ कर्मप्रधान ही करना चाहिये; और वही सरल रीति से खाता भी है। कर्म करनेवाले छोग हो प्रकार के होते है। एक फल पर — उदाहरणार्थ, उससे कितने छोगों को कितना सुख होगा, इस पर — हि जमा कर कर्म करते हैं; और दूसरे बुद्धि को सम और निष्काम रख कर कर्म करते हैं। फिर कर्मधर्मसंयोग से उससे जो परिणाम होना हो, सो हुआ करे। इनमें से 'फलहेत्तवः' अर्थात 'फल पर दृष्टि ख कर कर्म करनेवाले' छोगों को नैतिक दृष्टि से कृपण अर्थात् किनष्ठ श्रेणी के जतला कर सम्बद्धि से कर्म करनेवालें को इस रुशेक में श्रेष्ठता दी है। इस रुशेक के पहले हो चरणों में बो यह कहा है, कि 'दूरेन हायरं कर्म बुद्धियोगाद्धनख्य' — हे धनंवप!

<sup>\*</sup> इस श्रोक का स्तरल अर्थ यह है – 'हे धनंजय! (सम –) हुद्धि के योग की अपेक्षा (कोरा) कर्म बिल्डल ही निक्षष्ट है। अतएव (सम-) हुद्धि का ही आश्रय कर फल पर दृष्टि रस कर कर्म करनेवाले (पुरुष) कृपण अर्थात् ओंछे दर्जी के है।'

समत्व बुद्धियोग की अपेक्षा (कोरा) कर्म अत्यन्त निकृष्ट है - इसका तात्पर्यः यही है। और बन अर्जुन ने यह प्रश्न किया, कि 'भीष्म-द्रोण को कैसे मारूँ ?' तव उसको उत्तर भी यही दिया गया। इसका भावार्थ यह है कि मरने या मारने की निरी किया की ही ओर ध्यान न देकर देखना चीहिये. कि 'मनुष्य किस मुद्धि से उस कर्म को करता है ! ' अतएव इस श्लोक के तीसरे चरण में उपदेश है. कि 'तू बुद्धि अर्थात् समबुद्धि की शरण वा।' और आगे उपयंहारात्मक अटारहवे अध्याय में भी भगवान ने फिर फहा है, कि ' बुद्धियोग का आश्रय करके तू अपने कर्म कर। ' गीता के दूसरे अध्याय के एक और श्लोक से व्यक्त होता है. कि गीता निरे कर्म के विचार को कनिष्ट समझ कर उस कर्म की प्रेरक युद्धि के ही विचार को श्रेष्ट मानती है। अटारहवें अध्याय में कर्म के मले-ब्रेर अर्थात सात्त्वक, राजस और तामस भेद वतलाये गये हैं। यदि निरे कर्मफल की ओर ही गीता का लक्ष्य होता तो मगवान ने यह कहा होता. कि जो कर्म बहतेरों को मुखदायक हो. वही सास्विक है। परन्तु ऐसा न वतला कर अठारहवें अध्याय में कहा है, कि फलाशा छोड़ कर निस्संगञ्जिड से किया हुआ कर्म सात्त्विक अथवा उत्तम है" (गी. १८. २३)। अर्थात् इससे प्रकट होता है, कि कम के बाह्य फल की अपेक्षा कर्ता की निष्काम, सम और निस्संगद्धद्धि को ही कर्मश्रकमें का विवेचन करने में गीता अधिक महत्त्व देती है, कि स्थितप्रज्ञ जिस साम्यवृद्धि से अपनी बराबरीबालों, छोटों और चर्वसाधारण के साथ वर्तता है, वही साम्यवृद्धि उसके आचरण का मुख्य तत्त्व है। और इस आचरण से जो प्राणिमात्र का मङ्गल होता है, वह इस साम्यनुद्धि का निरा ऊपरी और आनुपङ्गिक परिणाम है। ऐसे ही जिसकी बुद्धि पूर्ण अवस्था में पहुँच गई हो, वह लोगों को केवल आधिमीतिक सुख प्राप्त करा देने के लिए ही अपने सब न्यवहार न करेगा । यह ठीक है, कि वह दूसरों का नुकसान न करेगा । पर यह उसका मुख्य ध्येय नहीं है । स्थितप्रज्ञ ऐसे प्रयत्न किया करता है, जिनसे समाज के लोगा की बुद्धि अधिक अधिक बुद्ध होती जाएँ; और वे छोग अपने समान ही अन्त में आध्यात्मिक पूर्ण अवस्था में जा पहुँचे। मनुष्य के कर्तन्य में यही श्रेष्ठ और सास्विक कर्तव्य है। केवल आधिमीतिक सुखबृद्धि के प्रयत्नों को हम गौण अथवा राजस समझते हैं।

गीता का विदान्त है, कि कर्म-अकर्म के निर्णयार्थ कर्म के नाहा फल पर ध्यान न दे कर कर्ता की शुद्धबुद्धि को ही प्रधानता देनी चाहिये। इस पर कुछ लोगों का यह तर्कपूर्ण मिध्या आक्षेप है, कि यदि कर्मफल को न देख कर केवल शुद्धबुद्धि का ही इस प्रकार विचार करें, तो मानना होगा, कि शुद्धबुद्धिवाला मनुष्य कोई भी बुरा काम कर सकता है। और तब तो वह समी बुरे कर्म करने के लिए स्वतन्त्र हो जाएगी। इस आक्षेप को हमने अपनी ही करपना के वल से नहीं घर घरीटा है; किन्तु गीताधर्म पर कुछ पादड़ी वहादुरों के लिए इस देंग के आक्षेप हमारे देखने

में भी आये हैं। कि किन्तु हमें यह कहने में कोई भी विकत नहीं जान पडती. कि ये आरोप या आक्षेप विलक्क मुर्खता के अथवा दुराग्रह के हैं ! और यह कहने में भी कोई हानि नहीं है, कि आफ्रीका का कोई काला-कलटा जंगली मनुष्य सुधरे हए राष्ट के नीतितत्त्वों का आकलन करने में जिस प्रकार अपात्र और असमर्थ होता है, उसी प्रकार इन पाटडी भले मानुसों की बुद्धि वैटिक धर्म के श्थितप्रज्ञ की आध्यातिक पूर्णा-बस्था का निरा आकलन करने में भी स्वधर्म के न्यर्थ दुराग्रह अथवा और कुछ ओहे एवं दए मनोविकारों से असमर्थ हो गई है । उनीसवीं सदी के प्रसिद्ध बर्मन तस्वज्ञानी कान्ट ने अपने नीतिशास्त्रविषयक ग्रन्थ में अनेक स्थलों पर लिखा है. कि कर्म के बाहरी फल को न देख कर नीति के निर्णयार्थ कर्ता की बुद्धि का ही विचार करना उचित है । किन्त हमने नहीं देखा. कि कान्ट पर किसी ने ऐसा आक्षेप किया हो । फिर वह गीतावाले नीतितत्त्व को ही उपयक्त कैसे होगा ! प्राणिमात्र में समबुद्धि होते ही परोपकार करना तो देह का स्वभाव ही वन जाता है। और ऐसा हो जाने पर परमज्ञानी एवं परम शुद्धवृद्धिवाले मनुष्य के हाथ से कुकर्म होना उतना ही संमव है, जितना कि अमृत से मृत्यु हो जाना । कर्म के बाह्य फल का विचार न करने के लिए जब गीता कहती है, तब उसका यह अर्थ नहीं है, कि जो दिल में आ जाए. सो किया करो । प्रत्युत गीता कहती है, कि बाहरी परोपकार करने का दोंग पाखण्ड से या लोभ से कोई भी कर सकता है - किन्तु प्राणिमात्र में एक आत्मा को पहचानने से बुद्धि में जो स्थिरता और समता भा जाती है. उसका स्वॉग कोई नहीं बना सकता - तब किसी भी काम की योग्यता - अयोग्यता का विचार करने में कर्म के बाह्य परिणाम की अपेक्षा कर्ता की बुद्धि पर ही योग्य दृष्टि रखनी चाहिये। गीता का संक्षेप में यह रिद्धान्त कहा जा सकता है. कि कोरे जड़ कर्म में ही नीतिमत्ता नहीं: किन्त

<sup>ैं</sup> कलकत्ते के एक पादही की ऐसी करतृत का उत्तर मिस्टर हुक्स ने दिया है, जो कि उनके Kurukshetra (कुरुक्षेत्र) नामक छपे हुए निकंच के अन्त में है; उसे देखिये (Kurukshetra. Vyasashrama, Adyar, Madras, pp. 48–52).

<sup>† &</sup>quot;The second proposition is: That an action done from duty derives its moral worth not from the purpose which is to be attained by it, but from the maxim by which it is determined." ... The moral worth of an action "cannot lie anywhere but in the principle of the will, without regard to the ends which can be attained by action." Kant's Metaphysics of Morals (trans. by Abbott in Kant's Theory of Ethics, p. 16. The italics are author's and not our own). And again "When the question is of moral worth, it is not with the action which we see that we are concerned but with those inward principles of them which we do not see." p. 24—Ibid

गी. र. २५

कर्ता की बुद्धि पर वह सर्वथा अवलंबित रहती है। आगे गीता (१८.२५) मं ही कहा है, कि इस आध्यात्मिक तत्त्व के ठीक सिद्धान्त को न समझ कर यदि कोई मनमानी करने लगे. तो उस पुरुप को राष्ट्रस या तामसी बुद्धिवाला कहना चाहिये। एक बार समझिंद्र हो जाने से फिर उस पुरुप को कर्तव्य-अकर्तव्य का और अधिक उपदेश नहीं करना पडता। इसी तत्त्व पर ध्यान दे कर साध तुकाराम ने शिवाली महाराज को जो यह उपदेश किया, कि 'इसका एक ही कल्याणकारक अर्थ यह है. कि प्राणिमात्र में एक आत्मा को देखों। ' इसमें भी मगबद्रीता के अनुसार कर्मयोग का एक ही तत्त्व बतलाया गया है। यहाँ फिर भी कह देना उचित है, कि यद्यपि साम्यबुद्धि ही सदाचार का बीज हो, तथापि इससे यह भी अनुमान न करना चाहिये कि जब तक इस प्रकार की पूर्ण शुद्धबुद्धि न हो जाए, तब तक कर्म करनेवाला चप-चाप हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे । स्थितप्रज्ञ के समान बुद्धि कर छेना तो परम ध्येय है। परन्तु गीता के आरंभ (२.४०) में ही यह उपदेश किया गया है, कि इस परम ध्येय के पूर्णतया सिद्ध होने तक प्रतीक्षा न करके - जितना हो सके उतना ही - निष्काम बुद्धि से प्रत्येक मनुष्य अपना कर्म करता रहे। इसी से बुद्धि अधिक गृद्ध होती चली जाएगी: और अन्त में पूर्ण रिद्धि हो जाएगी। ऐसा आग्रह करके समय को मुक्त न गॅवा दे, कि जब तक पूर्ण सिद्धि पान जाऊँगा, तब तक कर्म करूँगा ही नहीं।

'सर्वभूतहित' अथवा ' अधिकाश लोगों के अधिक कल्याण '-वाला नीतितस्व के केवल बाह्यकर्म को उपयुक्त होने के कारण शालाग्राही और कृपण है। परन्त यह 'प्राणिमात्र में एक आत्मा '-वाली स्थितप्रज्ञ की 'साम्यवाद्धि' मूलप्राही है: और इसी को नीतिनिर्णय के काम में श्रेष्ठ मानना चाहिये। यद्यपि इस प्रकार यह वात सिद्ध हो चुकी; तथापि इस पर कई एकों के आक्षेप हैं. कि इस सिद्धान्त से च्यावहारिक वर्ताव की उपपत्ति ठीक ठीक नहीं लगती। ये आक्षेप प्रायः संन्यास-मार्गी स्थितप्रज्ञ के संसारी व्यवहार को देख कर ही इन छोगों को सक्से हैं। किन्तु थोडासा विचार करने से किसी को भी सहज ही दीख पड़ेगा, कि ये आक्षेप स्थितप्रज्ञ कर्मयोगी के वर्ताव को उपयक्त नहीं होते । और तो क्या ? यह भी कह सकते है. कि प्राणिमात्र में एक आत्मा अथवा आत्मीपम्य बुद्धि के तत्त्व से व्यावहारिक नीतिधर्म की जैसी अच्छी उपपत्ति छगती है, वैसी और किसी भी तत्त्व से नहीं लगती । उदाहरण के लिए उस परोपकारधर्म को ही लीजिये, कि जो सब देशों में और सब नीतिशास्त्रों में प्रधान माना गया है। 'दूसरे की आत्मा ही मेरी आत्मा है ' इस अध्यात्मतत्त्व से परोपकारधर्म की बैसी उपपत्ति लगती है, वैसी किसी मी आधिमौतिक बाट से नहीं लगती। बहुत हुआ, तो आधिमौतिकशास्त्र इतना ही कह सकते हैं, कि परोपकारबुद्धि एक नैसर्गिक गुण है; और वह उत्क्रान्तिवाद के अनुसार बढ़ रहा है। किन्तु इतने से ही परोपकार की नित्यता सिद्ध नहीं

हो बाती ! यही नहीं: बल्कि स्वार्थ और परार्थ के झगड़े में इन दोनो घोड़ों पर सवार होने के लालची चतुर खार्थियों को भी अपना मतलव गाँउने में इसके कारण अवसर मिल जाता है। यह बात हम चौथें प्रकरण में न्तला चुके हैं। इस पर भी कुछ होग कहते हैं, कि परोपकारबुद्धि की नित्यता िषद्ध करने में लाभ ही क्या हैं ? प्राणिमात्र में एक ही आत्मा मान कर यदि प्रत्येक पुरुप सदासर्वदा प्राणिमात्र का ही हित करने लग जाय, तो उसकी गुजर कैसे होगी ? और जब वह इस प्रकार अपना ही योगक्षेम नहीं चल सका, तब वह और लोगों का कल्याण कर ही कैसे लिकन ये शंकाएँ न तो नई ही हैं; और न ऐसी हैं, कि जो टाली न जा सकें । मगवान ने गीता में ही इस प्रश्न का यों उत्तर दिया है - 'तेपां नित्याभि-युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ' (गीता '९. २२); और अध्यात्मशास्त्र की युक्तियों से भी यही अर्थ निष्पन्न होता है। जिसे लोककल्याण करने की बुद्धि हो गई, उसे कुछ खाना-पीना नहीं छोड़ना पड़ता। परन्तु उसकी बुद्धि ऐसी होनी चाहिये, कि मैं लोकोपकार के लिए ही देह धारण भी करता हूँ। जनक ने कहा है (म. भा. अश्व. ३२), कि जब ऐसी बुद्धि रहेगी, तभी इन्द्रियाँ काबू में रहेंगी; और लोक-कल्याण होगा। और मीमांसकों के इस सिद्धान्त का तत्त्व भी यही है, कि यज्ञ करने से शेष बचा हुआ अन ग्रहण करनेवाले को 'अमृताशी' कहना चाहिये ·( गीता ४, ३१ ) क्योंकि उनकी दृष्टि से जगत् को धारण-पोषण करनेवाला कर्म ही -यज्ञ है । अतुएवं लोककल्याणकारक कर्म करते समय उसी से अपना निर्वाह होता है; और करना मी चाहिये। उनका निश्चय है, कि अपने खार्थ के लिए यज्ञचक्र को हुवा देना अच्छा नहीं है । दासवोध (१९. ४.१०) में श्रीसमर्थ ने भी वर्णन किया है, कि ' वह परोपकार ही करता रहता है, उसकी सब को ज़रूरत बनी रहती है। ऐसी दशा में उसे भूमण्डल में किस बात की कम रह सकती हैं ?' व्यवहार नी दृष्टि से देखे. तो मी काम करनेवाले को जान पड़ेगा, कि यह उपदेश विलकुल -यथार्थ है। साराश, जगत में देखा जाता है, कि लोककल्याण में जुटे रहनेवाले पुरुप का योगक्षेम कमी अटकता नहीं है। केवल परोपकार करने के लिए उसे निष्काम--बुद्धि से तयार रहना चाहिये। एक बार इस मावना के दृढ हो बाने पर – कि 'समी लोग मुझ में हैं; भीर मैं सब लोगों में हूं' - फिर यह प्रश्न ही नहीं हो सकता, कि परार्थ से स्वार्थ मिल है। 'मैं' प्रथक् और 'लोग' प्रथक्, इस आधि-भौतिक दैतवृद्धि से 'अधिकांश लोगों के अधिक सुख ' करने के लिए जो प्रवृत्त होता है, उसके मन में ऊपर लिखी हुई भ्रामक शंका उत्पन्न हुआ करती है। परन्तु जो 'सर्वे खिवदं ब्रह्म' इस अद्वेतबुद्धि से परोपकार करने में प्रकृत हो जाय, उसके लिए यह शंका ही नहीं रहती। सर्वभृतात्मैक्यबुद्धि से निष्पन्न होनेवाले सर्वभूतहित के इस आध्यात्मिक तत्त्व में, और स्वार्थ एवं परार्थरूपी द्वैत ( अर्थात अधिकांश लोगों के सख के ) तारतम्य से निकलनेवाले लोककल्याण के

आधिमौतिक तत्त्व में इतना ही मेद है, जो ध्यान देने योग्य है। साधपुरुप मन में लोककल्याण करने का हेत् रख कर लोककल्याण नहीं किया करते। जिस प्रकार प्रकाश फैलाना सूर्य का स्वभाव है, उसी प्रकार ब्रह्मज्ञान से मन में सर्वभूतारमैक्य का पूर्ण परिचय हो जाने पर छोककल्याण करना तो इन साधुपुरुपों का सहसरवमाव हो जाता है। और ऐसा स्वभाव वन जाने पर - सूर्व जैसे दूसरों को प्रकाश देता हुआ अपने आप को भी प्रकाशित कर लेता है - वेचे ही साधुपुरुप के परार्थ उद्योग से ही उसका योगक्षेम भी आप-ही-आप सिद्ध होता जाता है। परोपकार करने के इस देहस्वमाव और अनासक्तवृद्धि के एकत्र हो जाने पर ब्रह्मात्मैक्यवृद्धिवाले साधपुरुप अपना कार्य सदा जारी रखते हैं। कितने ही संकट क्यों न चले आएँ, वे उनकी बिलकल परवाह नहीं करते। और न यहीं सोचते हैं, कि संकटों की सहना भला है या जिस लोककल्याण की नदौलत ये संकट आते है. उसको छोड देना मला है ? तथा यदि प्रसंग आ जाए तो आत्मविल दे देने के लिए भी तैयार रहते हैं। उन्हें उसकी कुछ मी चिन्ता नहीं होती | किन्तु वो लोग स्वार्थ और परार्थ को टो भिन्न वस्तएँ समझ (उन्हें तराजू के दो पलड़ों में डाल) काँटे का झकाव टेख कर धर्म-अधर्म का निर्णय करना सीखे हुए हैं, उनकी लोककल्याण करने की इच्छा का इतना तीव हो जाना कटापि संमव नहीं है। अवएव प्राणिमात्र के हित का तस्व यद्यपि मगवद्गीता को संमत है, तथापि उसकी उपपत्ति अधिकाश लोगों के अधिक वाहरी सलों के तारतम्य से नहीं लगाई है। किन्तु लोगों की संख्या अथवा उनके सुखों की न्यूना-धिकता के विचारों को आगन्तक अतएव कृपण कहा है; तथा शुद्ध व्यवहार की मूलमृत साम्यवृद्धि की उपपत्ति अध्यातमशास्त्र के नित्य ब्रह्मजान के आधार पर बतलाई है ]

इससे दीख पड़ेगा, कि प्राणिमात्र के हितार्थ उद्योग करने या लेक्कल्याण अथवा परोपकार करने की युक्तिसंगत उपपित्त अध्यात्मदृष्टि से क्योंकर लगती है? अब समाज में एक दूसरे के साथ वर्तने के संबन्ध में साम्यदृष्टि की दृष्टि से हमारे शास्त्रों में जो मूल नियम वतलाये गये हैं, उनका विचार करते हैं। 'यत्र वा अस्य सर्वमात्मीवामूत' (वृह. २.४.१४) — जिसे सर्व आत्ममय हो गया, वह साम्य-बुद्धि से ही सब के साथ वर्तता है—यह तत्त्व बृहदारण्यक के सिवा दंशावास्य (६) और कैयस्य (१.१०) उपनिपदों में तथा मनुस्मृति (१२.९१ और १२५) में भी है। एवं इसी तत्त्व का गीता के छटे अध्याय (६.२९) में 'सर्व मृतस्य-मात्मानं सर्वभूतानि चात्मिन' के रूप में अक्षरशः उद्धेख है। सर्वभूतात्मैक्य अथवा साम्यबुद्धि के इसी तत्त्व का रूपान्तर आत्मीपम्यदृष्टि है। क्योंकि इससे सहज ही यह अनुमान निकलता है, कि जत्र में प्राणिमात्र में हूं और मुझमें सभी प्राणी हैं, तब में अपने साथ जैसा वर्तता हूँ, वेसा ही अन्य प्राणियों के साथ मी मुझे वर्ताव करना चाहिये। अतएव मगवान ने कहा है, कि इस 'आत्मीपम्यदृष्टि अर्थात् समता से जो सब के साथ वर्तता है', वही उत्तम कर्मयोगी स्थितमत्र है;

नौर फिर अर्जुन को इसी प्रकार का वर्ताव करने का उपदेश दिया है (गीता ६.३० --३२)। अर्जुन अधिकारी था। इस कारण इस तत्त्व को खोलकर समझाने की गीता में कोई जरूरत न थी। किन्तु साधारण जन को नीति का और धर्म का बोध कराने के लिए रचे हुए महाभारत में अनेक स्थानों पर यह तत्त्व बतला कर (म. भा. शां. २३८.२१; २६१.३३) व्यायदेव ने इसका गंभीर और व्यापक अर्थ रपष्ट कर दिखलाया है। उदाहरण लीजिय; गीता और उपनिपदों में संक्षेप से बतलाये हुए आत्मीपम्य के इसी तत्त्व को पहले इस प्रकार समझाया है --

भान्मीपमस्तु भृतेषु यो वै भवति पृरुपः । न्यम्तरृण्डो जितक्रोधः स प्रेत्य सुखमेधते ॥

ं जो पुरुप अपने ही समान दूचरे को मानता है; और निसने क्रोध को जीत लिया है, वह परलेक में सुख पाता हैं ' (म. भा. अनु. ११३. ६)। परस्पर एक दूसरे के साथ बर्ताव करने के वर्णन को यहीं समात न करके आगे कहा है –

> न तन्परस्य सन्दृथ्यात् प्रतिकृळं यदात्मनः । एव संक्षेपतो धर्मः कामाठन्यः प्रवर्तते ॥

' ऐसा वर्ताव औरों के साथ न करे, कि जो स्वयं अपने को प्रतिकृष्ठ अर्थात् दुःख-कारक जॅंचे। यही सब धर्म और नीतियों का सार है; और वाकी सभी व्यवहार छोकमूलक हैं ' (म. मा. अनु. ११३.६) और अन्त में बृहस्पति ने युधिष्टिर से कहा हैं –

> श्रत्याख्याने च दाने च सुखदुःखे भियाप्रिये । बार्सीपम्येन पुरुषः प्रमाणमधिगच्छाते ॥ यथापरः प्रक्रमते परेषु तथा परे प्रक्रमन्तेऽपरस्मिन् । तथैन तेपुपमा जीवलोके यथा धर्मी निपुणेनोपटिष्टः ॥

' मुख या दुःख, प्रिय या अप्रिय, रान अयवा निपेष — इन सव वातों का अनुमान दूसरों के थिपय में वैसा ही करे, जैसा कि अपने विषय में जान पड़े। दूसरों के साथ भनुष्य जैसा वर्ताव करता है, दूसरे भी उसके साथ के वैसा ही व्यवहार करते हैं। अतएव यही उपमा है कर इस जात में आत्मीपम्य की दृष्टि से वर्ताव करने को स्थाने लोगों ने धर्म कहा है '(अनु. ११३. ९. १०)। यह 'न तत्परस्य सन्द्र्यात् प्रतिकृत्ं यदात्मनः ' श्लोक विदुर्तिति (उद्यो. ३८. ७२) में मी है; और आगे शान्तिपर्व (१६७. ९) में विदुर ने फिर यही तत्त्व युधिष्ठिर को वतलाया है। परन्तु आरम्यीपम्यनियम का यह एक माग हुआ, कि दूसरों को दुःख न दो। क्योंकि जो तुम्हें दुःखदायी है, वही और लोगों को मी दुःखदायी होता है। अब इस पर कडाचित् किसी को यह दीग्रंशंका हो, कि इससे यह निश्चयात्मक अनुमान कहाँ

निकलता है, कि तुम्हें जो मुखदायक जैंचे, वहीं औरों को भी मुखदायक है। और इसिएए ऐसे ढैंग का बर्ताव करों, जो औरों को भी मुखदायक हो? इस डॉका के निरसनार्थ भीष्म ने सुधिष्ठिर को धर्म के लक्षण बतलाते समय इससे, भी अधिक खुदासा करके इस नियम के दोनों मागों का स्पष्ट टल्लेख कर दिया है —

> यदम्याँविंदितं नेच्छेदात्मनः कर्म प्रूपः । न तत्परेषु कुर्वीतं जानक्रप्रियमात्मनः ॥ जीवितं यः स्वयं चेच्छेत्कयं सोऽन्यं प्रघातयेतः । यसद्दारमनि चेच्छेत तत्परस्यापि चिन्नयेत् ॥

अर्थात् 'हम दूखरों से अपने साथ जैसे वर्गाव का किया दाना परान्ट नहीं करते — यानी अपनी परान्टगी को समझकर — वैसा वर्ताव हमें मी दूखरों के साथ न करना चाहिये । जो स्वयं जीवित रहने की इच्छा करता है, यह दूखरों को केने मारेगा ? ऐसी इच्छा रखें, कि जो हम चाहते हैं, यही और छोग भी चाहते हैं।' (दां. २५८. १९, २१)। और दूखरें स्थान पर इसी नियम को व्यत्वान में इन 'अनुकूछ' अथवा 'प्रतिकूछ' विशेषणों का प्रयोग न करके किसी प्रकार के आचरण के विषय में सामान्यतः निदुर ने कहा है —

तस्माहर्मप्रधानेन भवितस्यं यतान्मना । तथा च सर्वभृतेषु वर्तितस्यं यथारमनि ॥

' इन्द्रियनिग्रह करके धर्म से बर्तना चाहिये; और अपने समान ही सब प्राणियों से वर्ताव करें ' ( शां. १६७. ९ ) । क्योंकि शुकानुप्रश्न में व्यास कहते हैं —

> यात्रानात्मनि वेदात्मा तात्रानात्मा परात्मनि । य पुर्व सततं वेद सोऽमृतन्त्राय कृष्पते ॥

' जो स्टैंव यह जानता है, कि हमारे शरीर में जितना आत्मा है, उतना ही दूसरे के शरीर में भी यही अमृतत्व अर्थात् मोज प्राप्त कर लेने में समये होता है ' (म. मा. शां. २३८. २२)। बुढ़ को आत्मा का अस्तित्व मान्य न था! कम-से-कम्प समें यह तो स्पष्ट ही कह दिया है, कि आत्मिवचार की व्यर्थ उद्ध्यन में न पड़ना चाहिये। तथापि उसने – यह बतलाने में, कि बौड़ भिन्न लोग ऑरों के साथ कैसा बतीब करें ? – आत्मीपम्यदृष्टि का यह उपदेश किया है –

यथा सहं तथा एते यथा एते तथा सहस्। सत्तानं (सारमानं) उपमं कत्वा (कृत्वा) न हनेटवं न वातये॥

'कैसा में, बैसे ये; जैसे ये, बैसा में (इस प्रकार) अपनी उपमा समझ कर न तो (किसी को मी) मारे; और न मरवाबे (टेप्सो सुत्तनिपात, नाटकसुत्त २७)। धम्मपद नाम के दूसरे पाली बौद्धग्रन्थ (धम्मपद १२९ और १३०) में मी इसी स्त्रोक का दूसरा चरण दो बार क्यों-का-त्यों आया है; और तुरन्त ही मनुस्मृति (५.४५) एवं महाभारत (अनु. ११३.५) इन टोनों ग्रन्थों में पाये जानेवाले स्त्रोकों का पाली भाषा में इस प्रकार अनुवाद किया गया है –

सुलकामानि भूतानि यो दण्डेन विहिंसित । अत्तनो सुलमेसानो (इच्छन्) पेच्य सो न छमते सुलम्॥

'(अपने समान) सुख की इच्छा करनेवाले दूसरे प्राणियों की वो अपने (अत्तनो) मुख के लिए दण्ड से हिंसा करता है, उसे मरने पर (पेच्य = प्रेत्य) सुख नहीं मिलता ' (धम्मपद १३१)। आत्मा के अस्तित्व को न मानने पर मी आत्मीपम्य की यह भाषा जब कि बौद्ध प्रन्थों में पाई जाती है, तब यह प्रकट ही है, कि बौद्ध ग्रन्थकारों ने ये विचार वैदिक धर्मग्रन्थों से लिये है। अस्त, इसका अधिक विचार आगे चल कर करेंगे । ऊपर के विवेचन से टीख पढ़ेगा, कि निसकी 'सर्वभृतस्यमात्मानं सर्वभृतानि चात्मिन ' ऐसी स्थिति हो गई, वह औरों से वर्तने में आत्मीपम्यवृद्धि से ही सडैव काम लिया करता है। और हम प्राचीन काल से समझते चले आ रहे है. कि ऐसे वर्ताव का यही एक मुख्य नीतितत्त्व है। इसे कोई भी स्वीकार कर लेगा. कि समाज में मनच्या के पारस्परिक व्यवहार का निर्णय करने के लिए आत्मीपम्यवृद्धि का यह सत्र 'अधिकांश लोगों के अधिक हित '-वाले आधिमौतिक तत्त्व की अपेक्षा अधिक निर्दोष, नित्तन्दिग्ध, व्यापक, स्वत्प, और विलक्कल अपढों की मी समझ में बल्दी आ बाने योग्य है। अ धर्म-अधर्मशास्त्र के इस रहस्य ('एप संक्षेपतो धर्मः') अथवा मूलतस्व की अध्यात्म... दृष्ट्या जैसी उपपत्ति लगती है, वैसी कर्म के बाहरी परिणाम पर नजर देनेबोल आधिमौतिकवार से नहीं लगती। और इसी से धर्म-अधर्मशास्त्र के इस प्रधान नियम को उन पश्चिमी पण्डितों के प्रत्थों में प्रायः प्रमुख स्थान नहीं दिया जाता, कि जो आधिमीतिक दृष्टि से कर्मयोग का विचार करते हैं। और ते। क्या, आत्मोपम्यदृष्टि के सूत्र को ताक में एख कर वे समाजवन्धन की उपपत्ति-' अधिकांश लोगों के अधिक सख ' प्रभृति केवल दृश्यतत्त्व से ही लगाने का प्रयतन किया करते हैं । परन्तु उपनिषदों में, मनुरमृति में, गीता में, महाभारत के अन्यान्य पकरणों में और केवल बीद धर्म में ही नहीं; प्रत्यंत अन्यान्य देशो एवं धर्मों में भी आत्मीपम्य के इस सरछ नीतितस्व की ही सर्वत्र अग्रस्थान दिया हुआ पाया जाता है। यहूदी और किश्चियन धर्मपुस्तकों में जो यह आजा है, कि 'तू अपने पड़ोसियों

<sup>\*</sup> सूत्र राब्द की व्याख्या इस प्रकार की जाती है – 'अत्याक्षरमसान्द्रिणं सारवाद्विश्वतो-सुखम् । अस्तोभमनवर्ष च सूत्रं सूत्रविद्दो विद्वः ॥ ' गाने के सुमीत के हिए किसी भी मन्त्र में जिन अनर्थक अक्षरों का प्रयोग कर दिया जाता है, उन्हें स्तोभाक्षर कहते हैं। सूत्र में ऐने अनर्थक अक्षर नहीं होते । इसिंगे इस हक्षण में यह 'अस्तोभ ' एद आया है ।

पर अपने ही समान प्रीति कर' (हेवि. १९.१५; मेथ्यू. २२.३९), वह इसी नियम का रूपान्तर है। ईसाई लोग इसे सोने का अर्थात् सोनेसरीला मूहयवान नियम कहते हैं । परन्त आत्मैक्य की उपपत्ति उनके धर्म में नहीं है । ईसा का यह उपदेश भी आत्मीपम्यस्त्र का एक भाग है, कि ' छोगों से तुम अपने साथ जैसा वर्तीव करना पसन्द करते हो. उनके साथ तुम्हें स्वयं भी वैसा ही वर्ताव करना चाहिये ' (मा. ७. १२; ल्यू. ६. ३१)। और यूनानी तत्त्ववेत्ता अरिस्टॉटल के अन्य में मनुष्यों के परस्पर वर्ताव करने का यही तत्त्व अक्षरशः वतलाया गया है। अरिस्टॉटल ईसा से कोई दो-तीन सौ वर्ष पहले हो गया । परन्त इससे भी लगमग दो सौ वर्ष पहले चीनी तत्त्ववेत्ता खुं-फू-त्से ( अंग्रेजी अपभंश कान्मगृशियस ) उत्पन्न हुआ था । इसने आत्मीपम्य का उछिखित नियम चीनी मापा की प्रणाली के अनु-लार एक ही शब्द में बतला दिया है। परन्तु यह तत्त्व हमारे यहाँ कान्फ्यूशियस से मी बहुत पहले से उपनिपर्शे (ईश. ६. केन. १३) में और फिर महामारत में, गीता में एवं 'पराये को भी आत्मवत् मानना चाहिये' (टास. १२. १०. २२.) इस रीति से साधुसन्तों के प्रन्थों में विद्यमान है: इस लोकोक्ति का भी प्रचार है कि ' आप बीती सो जग बीती ।' यही नहीं: बल्कि इसकी आध्यात्मिक उपपत्ति भी हमारे प्राचीन शास्त्रकारों ने दे दी है। जब हम इस बात पर ध्यान देते है, कि यद्यपि नीतिधर्म का यह सर्वमान्य सूत्र वैदिक धर्म से भिन्न इतर धर्मों में दिया गया हो. तो भी इसकी उपपत्ति नहीं बतलाई गई है। और जब हम इस बात पर ध्यान देते है. कि इस सत्र की उपपत्ति ब्रह्मात्मैक्यरूप अध्यात्मज्ञान को छोड़ और दसरे किती से मी ठीक ठीक नहीं लगती, तब गीता के आध्यात्मिक नीतिशास्त्र का अथवा कर्मयोग का महत्त्व पूरा पूरा व्यक्त हो जाता है।

समाज में मनुष्यों के पारस्परिक व्यवहार के विषय में 'आत्मीपम्य' वृद्धि का नियम इतना सुलम, व्यापक, सुत्रोध और निश्वतोसुख है, कि जन एक बार यह बतला दिया, कि माणिमात्र में रहनेवाले आत्मा को एकता की पहचान कर 'आत्मवत् समझुद्धि से दूसरों के साथ वर्तते जाओ '; तन फिर ऐसे पृथक् पृथक् उपदेश करने की जरूरत ही नहीं रह बाती, कि लोगों पर दया करों; उनकी यथाशक्ति मदद करों; उनका कत्याण करों; उनहें अम्युद्य के मार्ग में लगाओं; उन पर प्रीति रखी; उनसे ममता न छोड़ों; उनके साथ न्याय और समता का बर्तोच करों; किसी से घोखा मत हो; किसी का द्रव्यहरण अथवा हिंसा न करों; किसी से झुठ न बोलों; अधिकांश लोगों के अधिक कल्याण करने की बुद्धि मन में रखीं; अथवा यह समझ कर माईचों से वर्ताच करों, कि हम सब एक ही पिता की सन्तान हैं। प्रत्येक मनुष्य को स्वमान से यह सहज ही माल्यम रहता है, कि मेरा सुखदुःख और कल्याण किस में हैं? और सांसारिक व्यवहार करने में ग्रहस्थी की व्यवस्था से इस बात का अनुमव मी उसको होता रहता है, कि 'आत्मा वै पुत्रनामारि।' अथवा 'अर्च मार्या

श्ररीरस्य ' का भाव समझ कर अपने ही समान स्त्री-पुत्रों पर भी हमें प्रेम करना चाहिये | किन्तु घरवालें पर प्रेम करना आत्मीपम्यवृद्धि सीखने का पहला ही पाठ है। सटैव इसी में न लिपटे रह कर घरवालों के बाद इप्टमित्रो, फिर आतों, गोत्रजों, ग्रामवासियों, जातिमाइयों, धर्मवन्धुओं और अन्त में सब मनुष्यों अथवा प्राणिमात्र के विषय में आत्मीपन्यवृद्धि का उपयोग करना चाहिये। इस प्रकार प्रत्येक मनस्य को अपनी आत्मीपम्यवृद्धि अधिक अधिक व्यापक बना कर पहचानना चाहिये, कि बों भारमा हममें है, वहीं सब प्राणियों में है। और अन्त में इसी के अनुसार वर्ताव भी करता चाहिये – यही ज्ञान की तथा आश्रमव्यवस्था की परमावधि अथवा मनुष्य-मात्र के साध्य की सीमा है । आत्मीपम्यबुद्धिरूप सूत्र का अन्तिम और व्यापक अर्थ यही है। फिर आप ही सिद्ध हो जाता है, कि इस परमाविध की स्थिति की प्राप्त कर हेने की योग्यता जिन जिन यज्ञदान आदि कमों से बदली जाती है, वे सभी कर्म चित्तगृदिकारक, धर्म्य, और अतएव एहस्थाश्रम में कर्तव्य है। यह पहले ही कह आये हैं, कि चित्तशृद्धि का ठीक अर्थ स्वार्थबृद्धि का छूट जाना और ब्रह्मात्मैक्य को पहचानना है। एवं इसी लिए रमृतिकारों ने गृहस्थाश्रम के कर्म विहित माने है। न्याजवल्य ने मैत्रेची को जो 'आत्मा या ओ द्रष्टन्यः' आदि उपदेश किया है, उसका मर्म भी यही है। अध्यात्मज्ञान की नींच पर रचा हुआ कर्मयोगशास्त्र सब से कहता है, कि 'आत्मा वे पुत्रनामासि ' में ही आत्मा की व्यापकता को संकुचित न करके उसकी इस स्वामाविक व्याप्ति को पहचानो, कि ' छोको वै अयमात्मा; ' और इस समझ से बताव किया करो, कि 'उदारचरिताना तु वसुधैव कुटुंबकम् ' - यह सारी 'पृथ्वी ही बड़े होगों की घरग्रहस्थी है; प्राणिमात्र ही उनका परिवार है। इमारा विश्वास है, कि इस विषय में हमारा कर्मयोगशास्त्र अन्यान्य देशों के पुराने अथवा नये किसी कर्मशास्त्र से हारनेवाला नहीं है। यही नहीं, उन सब को अपने पेट में रख कर परमेश्वर के समान 'दश अंगुल ' बचा रहेगा !

इस पर भी कुछ लोग कहते हैं, कि आसीपम्यभाव से 'वसुधैव झुडुम्ब-कम्'-रुपी वेटान्ती और व्यापक दृष्टि हो जाने पर हम िर्फ उन सह्गुणों को ही न सो बैठेंगे, कि जिन देशाभिमान, कुलाभिमान और धर्मामिमान आदि सद्गुणों से छुछ वंश अथवा राष्ट्र आजकल उन्नत अवस्था में है। प्रत्युत यि कोई हमें मारने या कष्ट देने आएगा, तो 'निर्वेर: सर्वभृतेषु '(गीता ११. ५५) गीता के इस वाक्या-गुसार उसको दुष्टवृद्धि से लौट कर न मारना हमारा धर्म हो जाएगा (देखो घम्मपट ११८)। अतः दुष्टों का प्रतिकार न होगा; और इस कारण उनके बुरे कर्मों में साधुप्रपों की जान जालिम में पड़ जाएगी। इस प्रकार दुष्टों का टक्टवा हो जाने से पूरे समाज अथवा समूचे राष्ट्र का इस नाश से नाश हो भी जाएगी। महाभारत में स्पष्ट ही कहा है, कि 'न पापे प्रतिपापः स्थात्साधुरेव सदा भवेत् '(वन. २०६. ४४) — दुष्टों के साथ दुष्ट न हो जाएं; साधुता से वर्ते। क्यों कि दुष्टता से अथवा वैर मंजाने

से बैर कभी नष्ट नहीं होता - ' न चापि बैरं बैरेण केशव व्यपशाम्यपि | ' इसके विप-रीत जिसका हम पराजय करते हैं, वह स्वभाव से ही दुए होने के कारण पराज्ञित होने पर और भी अधिक उपद्रव मचाता रहता है, तथा वह फिर बख्ला छैने का मौका खोजता रहता है – 'जयो वैरं प्रस्जिति।' अतएव शान्ति से दुर्घों का निवारण कर देना चाहिये (म. भा. उद्यो. ७१,५९, और ६३)। मारत का यही क्ष्रोक बीड अन्थों में है (देखों धममपद ५ और २०१: महावर्ग १०.२ एवं ३); और ऐसे ही ईसा ने भी इसी तत्त्व का अनुकरण इस प्रकार किया है, 'त् अपने शतुओं पर प्रीति कर ', ( मेथ्यू. ५. ४४); और 'कोई एक कनपटी में मारे, तो त् दूबरी भी आगे कर दे ' ( मेथ्यू. ५. ३९; ल्यू. ६. २९ ) । ईखामसीह से पहले के चीनी तत्त्वज्ञ ला-ओ-त्रे का भी ऐसा ही कथन है; और मारत की सन्त-मण्डली मे तो ऐसे साधुओं के इस प्रकार आचरण करने की बहतेरी कथाएँ भी हैं? क्षमा अथवा शान्ति की पराकाश का उत्कर्प दिखलानेवाले इन उदाहरणा की पुनीत योग्यता को घटाने का हमारा बिलकुछ इराटा नहीं है। इस में कोई सन्देह नहीं, कि स्टासमान ही यह क्षमाधर्म भी अन्त में - अर्थात् समान की पूर्ण अवस्था में - । अपवाडरहित और नित्यरूप से बना रहेगा । और बहुत क्या कहे, समाज की वर्तमान अपूर्ण अवस्था में भी अनेक अवसरीं पर देखा जाता है, कि जो काम द्यान्ति से हो जाता है, वह कोघ से नहीं होता। जब अर्जुन देखने स्मा. कि दूए दर्योधन की सहायता करने के लिए कीन कीन आये हैं, तब उनमें पितामह और गुरु बैसे पूज्य मनुष्यो पर दृष्टि पडते ही उसके ध्यान में यह बात आ गई, कि दुर्योधन की दृष्ता का प्रतिकार करने के लिए उन गुरुजनों को शस्त्रों से मारने का दुष्कर कमें भी मुझे करना पड़ेगा, कि जो केवल कर्म में ही नहीं; प्रत्युत अर्थ में भी आसक्त हो गये हैं, (गीता २. ५)। और इसी से वह फहने लगा, कि यद्यपि दुर्योघन दुए हो गया है, तथापि 'न पापे प्रतिपापः स्यात् ' वाले न्याय से मुझे भी उसके साथ दुष्ट न हो लाना चाहिये। "यदि वे मेरी जान भी ले लें तो भी (गीता १.४६) मेरा 'निवेर' अन्तः करण से चुपचाप मैठे रहना ही उचित है।" अर्जुन की इसी शंका को दूर वहा देने के लिए गीताशास्त्र की प्रवृत्ति हुई । और यही कारण है, कि गीता में इस विषय का जैसा खुसासा किया गया है, वैसा और किसी मी धर्मप्रन्य में नहीं पाया जाता। उडाहरणार्थ, बौद और किश्चियन धर्म निर्वेरत्व के तत्त्व को धैन्किधर्म के समान ही स्वीकार तो करते हैं; परन्तु उनके धर्मग्रन्थों में स्पष्टतया यह बात कहीं मी नहीं वतलाई है, कि ( लोकसंग्रह की अथवा आत्मसंरक्षा की भी परवाह न करनेवाले ) कर्मयोगी संन्यासी पुरुप का न्यवहार - और (बुद्धि के अनासक एवं निवर हो जाने पर भी उसी अनासक और निवेरबुद्धि से सारे बर्ताव करनेवाले) कर्मयोगी का व्यवहार - ये दोनों सर्वोद्य में एक नहीं हो सकते । इसके विपरित पश्चिमी नीति-शास्त्रवेत्ताओं के आगे यह बेटव पहेली खडी है. कि ईसा ने जो निर्वेरत्व का टपदेश

किया है, उसका जगत् की नीति से समुचित मेल कैसे मिलाएँ 🗫 और नित्हों नामक आधुनिक जर्मन पण्डित ने अपने प्रन्थों में यह मत डॉट के साथ लिखा है, कि निर्वेरत्व का यह धर्मतत्त्व गुलामगिरी का और वातक है: एवं इसी को श्रेष्ठ माननेवाले ईसाई धर्म ने यूरोपखण्ड को नामर्ट कर डाला है। परन्तु हमारे धर्मग्रन्थों को टेखने से ज्ञात होगा, कि न केवल गीता को, प्रत्युत मनु को भी यह बात पूर्णतया अवगत और संमत थी, कि संन्यास और कर्मयोग दोनों धर्ममार्गों में इस विपय में भेद करना चाहिये। क्योंकि मनु ने यह नियम [ 'कुध्यन्तं न प्रतिकुध्येत् ' – क्रोधित होनेवाले पर फिर क्रोघ न करो (मनु. ६.४८)] न गृहस्थधर्म में वतलाया है; और न राजधर्म में। बतलाया है केवल यतिधर्म में ही । परन्तु आजकल के टीकाकार इस बात पर ध्यान नहीं देते. कि इनमें कौन वचन किस मार्ग का है ? अथवा उसका कहाँ उपयोग करना चाहिये ! उन लोगों ने संन्यास और कर्ममार्ग दोनों के परस्परविरोधी सिद्धान्तों को गङ्कमगङ्क कर डाल्ने की जो प्रणाली डाल दी है, उस प्रणाली से प्राय: कर्मयोग के सचे सिद्धान्तों के संबन्ध में कैसा भ्रम पड जाता है. इसका वर्णन हम पांचवें प्रकरण में कर आये हैं। गीता के टीकाकारों की इस भ्रामक पद्धति को छोड देने से सहज ही ज्ञात हो जाता है. कि भागवतधर्मी कर्मयोगी 'निर्वेर' शब्द का क्या अर्थ करते हैं ? क्योंकि ऐसे अवसर पर दृष्ट के साथ कर्मयोगी गृहस्य को जैसा वर्ताव करना चाहिये. उसके विषय में परम भगवद्भक्त प्रवहाद ने ही कहा है, कि 'तस्मान्नित्यं क्षमा तात | पण्डितरपवादिता ' (म. भा. वन. २८.८) - हे तात! इसी हेत चतर पुरुषों ने क्षमा के लिए सटा अपवाद बतलाते हैं। जो कर्म हमें दु:खदायी हो, वहीं कर्म करके दूसरों को दुःख न देने का, आत्मीपम्यदृष्टि का सामान्य धर्म है तो ठीक; परन्तु महाभारत में निर्णय किया है, कि जिस समाज में आत्मीपम्यदृष्टिवाले सामान्य धर्म. की बोड़ के इस दूसरे धर्म के - कि हमें भी दूसरे लोग दुःख न दें - पालनेवाले न हों, उस समान में केवल एक पुरुष ही यदि इस धर्म को पालेगा. तो कोई लाम न होगा। यह समता शब्द ही दो व्यक्तियों से संबद्ध अर्थात् सापेक्ष है। अतएक भाततायी पुरुष को मार डालने से जैसे अहिंसा धर्म में वट्टा नहीं लगता. वैसे ही दुर्धों को उचित शासन कर देने से साधुओं की आत्मीपम्यबुद्धि या निःशत्रता में मी कुछ न्यूनता नहीं होती; बल्कि दुष्टों के अन्याय का प्रतिकार कर दसरों को बचा छेने का श्रेय अवस्य मिल जाता है। जिस परमेश्वर की अपेक्षा किसी की थी बुद्धि अधिक सम नहीं है; जब वह परमेश्वर भी साधुओं की रक्षा और दुष्टों का विनाश करने के लिए समय समय पर अवतार छे कर लोकसंग्रह किया करता है (गीता ४.७ और ८), तब और पुरुषों की बात ही क्या है! यह कहना भ्रमपूर्ण है, कि 'बसुधैव

<sup>\*</sup> See Paulsen's System of Ethics, Book III, chap. X. (Eng. Trans.) and Nietzsche's Anti-Christ.

कुटुंबकम् '-रूपी बुढि हो जाने से अथवा फलाशा छोड़ देने से पात्रता अपात्रता का अथवा योग्यता-अयोग्यता का भेर भी मिट नाना चाहिये। गीता का विदान्त यह है, कि फल की आशा में ममत्वत्रुढि प्रधान होती है; और उसे छोड़े विना पापपुण्य से इटकारा नहीं मिलता। फिन्तु यदि किसी सिद्ध पुरुप को अपना स्वार्थ साधने की आवश्यकता न हो, तथापि यदि वह किसी अयोग्य आदमी को कोई ऐसी वस्तु ले हेने दे. कि वो उसके योग्य नहीं; तो उस सिद्ध पुरुप को अयोग्य आदमियों की सहायता करने का तया योग्य सायुक्षा एवं समान की मी हानि करने का पाप स्त्रो विना न रहेगा | कुनेर से टक्कर हैनेवाला करोड़पति साहकार यदि बालार में तरकारी हेने जाए, तो जिस प्रकार वह हरी घनियाँ की गड़ी की कीमत छाख न्वये नहीं दे देता, उसी प्रकार पूर्ण साम्यावस्था में पहुँचा हुआ पुरुष किसी भी कार्य का योग्य तारतम्य भूल नहीं जाता । उसकी बुद्धि सम तो रहती है; पर समता का यह अर्थ नहीं है, कि गाय का चारा मनुष्य को और मनुष्य का मोजन गाय को खिला दे। तथा भगवान ने गीता (१७.२०) में भी कहा है, कि चो 'दावत्य' समझ कर साचिक टान करना हो, वह मी 'देशे काले च पात्रे च' अर्थात देश, काल और पात्रता का विचार कर देना चाहिये । साधु पुरुपों की साम्यबुद्धि के वर्णन में ज्ञानेश्वर महाराज ने उन्हें पृथ्वी की उपमा दी है। इसी पृथ्वी का दूसरा नाम 'सर्वेसहा' है; किन्तु यह 'सर्वेसहा' भी यदि इसे कोई छात मारे, तो मारनेवाले के पैर तलके में उतने ही जोर का घका दे कर अपनी समता बढि व्यक्त कर देती है। इससे मली मॉति समझा जा सकता है, कि मन में वैर न रहने पर भी ( अर्थात् निवेंर ) प्रतिकार कैसे किया बाता है ! कर्मविपाक प्रक्रिया में कह आये हैं, कि इसी कारण से मगवान् भी 'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तयेव भजाम्यहम् ' (गी. ४. ११) - नो मुझे नैसे मजते है, उन्हें में बैसे ही फल देता हूँ – इस प्रकार व्यवहार तो करते हैं, परन्तु फिर भी 'वैपम्य-नैर्वृण्य' दोपों से अख्नि रहते हैं। इसी प्रकार न्यवहार अथवा कानून कायदे में भी खनी आदमी की फॉशी की सजा देनेवाले न्यायाधीश को कोई उसका दुव्मन नहीं कहता। आध्यात्म-शास्त्र का सिद्धान्त है कि जब बुद्धि निष्काम हो कर साम्यावस्था में पहुँच जाए, तब वह मनुष्य अपनी इच्छा से किसी का मी नुकसान नहीं करता। उससे यदि किसी का नुकलान हो ही जाए, तो समझना चाहिये, कि वह उसी कर्म का फल है। इसमें स्थितप्रज्ञ का कोई दीप नहीं: अथवा निष्काम बृद्धिवाला स्थितप्रज्ञ ऐसे समय पर जो काम करता है - फिर देखने में वह मातृवध या गुरुवध सरीखा कितना ही भयंकर क्यों न हो – उसके शुम-अशुम फल का बन्धन अथवा छेप उसको नहीं खाता ( देखो गीता ४. १४; ९. २८ और १८. १७ ) । फ़ौबदारी कान्न में आत्मसंरक्षा के लो नियम हैं, ये इसी तत्त्व पर रचे गये हैं। कहते हैं कि वब लोगों ने मनु से नाजा होने की प्रार्थना की, तब उन्हों ने पहले यह उत्तर दिया, कि "अनाचार से

चलनेवालों का शासन करने के लिए राज्य को स्वीकार करके मैं पाप में नहीं पड़ना चाहता।' परन्तु जत्र लोगों ने यह बचन दिया, कि 'तमबुबन प्रजाः मा मीः कर्तनेनो गमिष्यित ' (म. मा. शा. ६७.२३) इरिए नहीं, जिसका पाप उसी को लोगा। आपको तो रक्षा करने का पुण्य ही मिलेगा। और प्रतिज्ञा की. कि " प्रजा की रक्षा करने में जो खर्च लगेगा, उसे हम लोग 'कर' दे कर पूरा करेंगे।" तब मन ने प्रथम राजा होना स्वीकार किया। सारांश, जैसे अचेतन सृष्टि का कमी भी न वटलनेवाला यह नियम है, कि 'आघात के बरावर ही प्रत्याघात' हुआ करता है; वैसे ही संचेतन सृष्टि में उस नियम का यह रूपान्तर है, कि 'जैसे को तैसा' होना चाहिये। वे साधारण लोग - कि जिनकी बुद्धि साम्यावस्था में पहुंच नहीं गई है - इस कर्मविपाक के नियम के विषय में अपनी ममत्ववृद्धि उत्पन्न कर लेते हैं. और कोंघ से अथवा द्वेष से आघात की अपेक्षा अधिक प्रत्याघात करके आघात का बदला लिया करते है। अथवा अपने से दुबले मनुष्य के साधारण या काल्पनिक अपराध के लिए प्रतिकारवृद्धि के निमित्त से उसको लूट कर अपना फायटा कर हैने के लिए सदा प्रवृत्त होते हैं। किन्तु साधारण मनुष्यों के समान बदला भँजाने की.. वैर की, अभिमान की, क्रोध से, लोम से, या द्वेप से दुर्वलों को ऌटने की अथवा टेक से अपना अमिमान, शेखी, सत्ता, और शक्ति की प्रदर्शिनी दिखलाने की बुद्धि जिसके मन में न रहे उसकी शान्त, निर्वेर और समबुद्धि वैसे ही नहीं विघडती है. जैसे कि अपने ऊपर गिरी हुइ गेंट को सिर्फ पीछे लौटा देने से बुद्धि में कोई मी विकार नहीं उपजता । और लोकसंग्रह की दृष्टि से ऐसे प्रत्याधातस्वरूप कर्म करना उनका धर्म अर्थात् कर्तन्य हो जाता है, कि जिसमें दुर्शे का दबदबा बढ़ कर कहीं गरीवों पर अत्याचार होने पाए (गीता ३. २५)। गीता के सारे उपटेश का सार यही है, कि ऐसे प्रसंग पर समबुद्धि से किया हुआ घोर युद्ध मी धर्म्य और श्रेयस्कर है। वैरमाव न रख कर चव से वर्तना, दुष्टों के साथ दुष्ट न वन बाना, युस्सा करनेवाले पर खुफा न होना आदि धर्मतत्त्व स्थितप्रज्ञ कर्मयोगी को मान्य तो हैं; परन्तु संन्यासमार्ग का यह मत कर्मयोग नहीं मानता, कि 'निवैर' शब्द का अर्थ केवल निष्क्रिय अथवा प्रतिकारसून्य है। किन्तु वह निर्वेर सब्द का सिर्फ़ इतना ही अर्थ मानता है, कि वैर अर्थात् मन की दुष्टबुद्धि छोड़ देनी चाहिये। और जब कि कर्म किसी के छूटते हैं ही नहीं, तब उसका कथन है, कि सिर्फ टोकसंग्रह के लिए अथवा प्रतिकारार्थ जितने कर्म आवश्यक आर शक्य हों, उतने कर्म मल में दुष्टबुद्धि को स्थान दे करं - केवल कर्तव्य समझ - वैराग्य और निःसंगवुद्धि से करते रहना चाहिए (गीता ३.१९)। अतः इस श्लोक (गीता ११,५५) में सिर्फ 'निर्वेर' पद का प्रयोग करते हए -

> मत्कर्भकृत् मत्परमो मद्रकः संगवर्जितः। निर्वेरः सर्वभृतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥

टसके पूर्व ही इस दूसरे महत्त्व के विशेषण का भी प्रयोग करके — कि 'मत्कर्मकृत' अर्थात 'मेरे यानी परमेश्वर के प्रीत्यर्थ परमेश्वरापंणवुद्धि से सारे कर्म करनेवाला — भगवान् ने गीता में निर्वेरत्व और कर्म का मिक की दृष्टि से मेल मिला टिया है। इसी से शाकरमाण्य तथा अन्य टीकाओं में भी कहा है, कि इस स्लोक में पूरे गीताशास्त्र का निचोड आ गया है। गीता में यह कहीं भी नहीं बतलाया, कि बुद्धि को निर्वेर करने के लिए या उसके निर्वेर हो चुकने पर भी समी प्रकार के कर्म छोड़ टेना चाहिये। इस प्रकार प्रतिकार का कर्म निर्वेरत्व और परमेश्वरापंणवुद्धि से करने पर कर्ता को उसका कोई भी पाप या शेष तो लगता ही नहीं; उल्टा, प्रतिकार का काम हो चुक्ने पर जिन दुष्टी का प्रतिकार किया गया है, उन्हीं का आत्मीपम्यदृष्टि से कल्याण मानने की चुद्धि भी नए नहीं होती। एक उटाहरण लीकिये; दुष्ट कर्म के कारण रावण को निर्वेर और निष्पाप रामचन्द्र ने मार तो डाला; पर उसकी उत्तर-क्रिया करने में भी विभीषण हिन्तके लगा, तब रामचन्द्र ने उसको समझाया कि —

मरणान्तानि चैराणि निंवृत्तं नः प्रयोजनम् । क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तद ॥

'(रावण के मन का) वैर मौत के साथ ही गया। हमारा ( दुष्टों का नाश करने का) काम हो चुका। अब यह जैसा तेरा ( माई) है, वैसा ही मेरा भी है। इसिट्ट इसका अभिसंस्कार कर '( वालमीकि रा. ६. १०९. २५) रामायण का यह तत्त्व भागवत ( ८. १९. १३) में भी एक स्थान पर वतलाया गया ही है; और अन्यान्य पुराणों में जो ये कथाएं हैं – िक भगवान् ने किन दुष्टों का संहार किया, उन्हीं को फिर टयाल हो कर सद्गति दे डाली – उन्ना रहस्य भी यही है। इन्हीं सब विचारों को मन में ला कर श्रीसमर्थ ने कहा है, िक 'उद्धत के लिए उद्धत होना चाहिये।' और महाभारत में भीष्म ने परश्राम से कहा है –

यो यथा वर्तते यस्मिन् तस्मिन्नेवं प्रवर्तयन्। नाधर्मं समवाग्रोति न चाश्रेयश्च विन्दति॥

' अपने साथ जो जैसा वर्ताव करता है, उसके साथ वैसे ही वर्तने से न कोई अधर्म ( अनीति ) होता है; और न अकल्याण ' ( म. मा. उद्यो. १७९. ३० )। फिर आंगे चल कर शान्तिपर्व के सत्यानृत-अध्याय में वही उपहेश सुधिष्टिर को किया है ~

> यस्मिन् यथा वर्तते यो मनुष्यः तस्मिस्तया वर्तितव्यं स घर्मः । मायाचारो मायया वाधितन्यः साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः ॥

<sup>4</sup> अपने साथ जो जैसा वर्तता है, उसके साथ वैसा ही वर्ताव करना धर्मनीति है। भाषावी पुरुष के साथ मायावीपन और साधु पुरुष के साथ साधुता का व्यवहार करना चाहिये में मा बां १०९, २९ और उद्यो. ३६.७)। ऐसा ही ऋवेद में इन्द्र को उसके मायावीपन का दोप न दे कर उसकी स्तृति ही की गई है, कि — ' त्वं मायाभिरनवद्य मायिनं ... वृत्रं अर्दयः।' ( ऋ. १०. १४७. २; १. ८०. ७ ) — हे निष्पाप इन्द्र! मायावी वृत्र को तृते माया से ही मारा है। और भारिव ने अपने 'किरातार्जुनीय' कान्य में भी ऋग्मेट के तत्त्व का ही अनुवाट इस प्रकार किया है —

> व्रजन्ति ते मूढधियः पराभवं । भवन्ति मायाविषु यं न मायिनः ॥

'मायावियों के साथ जो मायावी नहीं बनते, वे नष्ट हो जाते हैं '(किरा. १. ३०)। परन्तु यहाँ एक जात पर और ध्यान देना चाहिये, कि दुष्ट पुरुप का प्रतिकार यदि साधुता से ही करें। क्योंकि दूसरा यदि दुष्ट हों, तो उसी के साथ हमें भी दुष्ट न हो जाना चाहिये। यदि कोई एक नकटा हो जाय तो सारा गाँव का गाँव अपनी नाक नहीं कटा हेता! और क्या कहे, यह धर्म है भी नहीं। इस 'न पापे प्रतिशापः स्यात् 'स्त्र का ठीक मावार्थ यही हैं; और इसी कारण से विदुर्गिति में धृतराष्ट्र को पहले यही नीतितत्त्व बतलाया गया है, 'न तत्परस्य सन्दंष्यात् प्रतिकृळ यटात्मनः '- जैसा ब्यवहार स्वयं अपने लिए प्रतिकृळ माल्म हो, वैसा वर्ताब दूसरोंके साथ न करें। इसके प्रधात् ही विदुर ने कहा है -

मक्रोधेन जयेत्कोधं ससाशुं साधुना जयेत्। जयेत्कद्रये दानेन जयेत् सत्येन चानृतम्॥

'(दूसरे के) कोध को (अपनी) शान्ति से जीते। दुष्टु को साधुता से जीते। कृपण को दान से जीते। और अनृत को सत्य से जीते '(म. भा. उद्यो. ३८. ७३, ७४)। पाली भाषा में बौद्धों का जो 'धम्मपद' नामक नीतिप्रन्यं है, उसमे (२२३) इसी -स्रोक का हुवहू अनुवाद है –

> सकोधेन जिने कोधं ससाष्टुं साघुना जिने। जिने कदरियं दानेन सचैनाळीकवादिनम्॥

श्वान्तिपर्व में युधिष्ठिर को उपदेश करते हुए भीष्म ने मी इसी नीतितत्त्व के गौरव का वर्णन इस प्रकार किया है —

कर्म चैतदसाधूनां ससाधु साधुना जयेत्। धर्मेण निघनं श्रेयो त जयः पापकर्मणा ॥

' दुए की अधाधुता, अर्थात् दुए कर्म का साधुता से निवारण करना चाहिये । क्योंकि पापकर्म से जीत केने की अपेका धर्म से अर्थात् नीति से मर जाना भी अकत्कर हैं ' ( शां. ९५. १६ )। किन्दु ऐसी साधुता से यिट दुए के दुष्कर्मों का निवारण न होता हो, अथवा साम-उपचार और मेल-जोल की बात दुष्टों को नापसन्द हो, तो जो काँटा पुल्टिस से बाहर न निकलता हो, उसको 'कण्टकेनैव कण्टकम्' के न्याय से साधारण काँटे से अथवा लोहे के काँटे – सुई – से ही बाहर निकाल डालना आवस्थक हैं।

( दास. १९. ९. १२-३१ )। क्योंकि, प्रत्येक समय लोकसंग्रह के लिए दुर्गा का नियह करना, भगवान के समान घम की दृष्टि से साधुपुरुषों का भी पहला कर्तन्य है। 'साधुता से दुष्टता को जीते ' इस वाक्य में ही पहले यही बात मानी गई है, कि दुष्टता को जीत लेना अथवा उसका निवारण करना साधुपुरुप का पहला फर्तच्य है। फिर उसकी सिद्धि के लिए बतलाया है, कि पहले किस उपाय की योजना करे। यहि साधता से उसका निवारण न हो सकता हो - सीधी ऑगली से घी न निकले - तो ' जैसे को तैसे ' वन कर दृष्टता का निवारण करने से हमें हमारे धर्मग्रन्थकार कर्मा भी नहीं रोकते। वे यह कहीं भी प्रतिपादन नहीं करते. कि दृष्टता के आगे साधपरप अपना बलियान खुशी से किया करें। सदा ध्यान रहे, कि जो पुरुप अपने जुरे कामों से पराई गर्दनें काटने पर उतारू हो गया, उसे यह कहने का कोई भी नैतिक हक नहीं रह जाता, कि और छोग मेरे साथ साधुता का वर्ताव करें। धर्मशास्त्र में स्पष्ट आज्ञा है ( मनु. ८. १९ और ३५१ ), कि इस प्रकार जब साध-पुरुपों को कोई असाध काम लाचारी से करना पड़े, तो उसकी जिम्मेटारी शुद्ध बुद्धि-वाले साधुपुरुषों पर नहीं रहती। किन्तु इसका विम्मेटार वही दृष्ट पुरुष हो जाता है. कि जिसके दृष्ट कर्मों का यह नतीजा है। स्वयं बुद्ध ने देवदत्त की जो शासन किया. उसकी उपपत्ति बौद अन्यकारों ने भी इसी तत्त्व पर लगाई है (देखो मिलिन्ड प्र. ४. १. ३०-३४) जहसूष्टि के व्यवहार में ये आधात-प्रत्याधातरूपी कर्म नित्य और विलक्कल ठीक होते हैं। परन्तु मनुष्य के व्यवहार उसके इच्छाधीन है। और ऊपर जिस त्रेलोक्य-चिन्तामणि की मात्रा का उल्लेख किया है, उसके दुरों पर प्रयोग करने का निश्चित विचार जिस धर्मज्ञान से होता है, वह धर्मज्ञान भी अत्यन्त स्थम है। इस कारण विशेष अवसर पर बड़े बड़े छोग भी सचसुच इस दुविधा में पड़ जाते हैं, कि जो हम किया चाहते हैं, वह योग्य है या अथोग्य ? अथवा घर्म्य है या अथर्म्य ' किं कर्म किमकर्मेति कवयोप्यंत्र मोहिताः ' (गीता ४. १६ )। ऐसे अवसर पर कोरे विद्वानों की अथवा सदैव योडेवहत स्वार्थ के पक्षे में फॅसे हुए पुरुपों की पण्डिताई पर या केवल अपने सार-असार-विचार के भरोसे पर कोई काम न कर वैठे; बल्कि पूर्ण अवस्था में पहुँचे हुए परमावधि के साधुपुरुप की गुद्धबुद्धि के ही शरण में जा कर उसी गुरु के निर्णय प्रमाण माने । क्योंकि निरा तार्किक पाण्डित्य जितना अधिक होगा, दलील भी उतनी ही अधिक निकलंगी। इसी कारण विना गुद्ध दि के कोरे पाण्डित्य से ऐसे विकट प्रश्नों का भी सचा और समाधानकारक निर्णय नहीं होने पाता । अतएव उसको शुद्ध और निष्कामबुद्धिबाला गुरु ही करना चाहिये। जो शास्त्रकार अत्यन्त सर्वमान्य हो चुके हैं, उनकी बुद्धि इस प्रकार की गुद्ध रहती है। और यही कारण है, जो भगवान ने अर्जुन से कहा है - 'तस्माच्छास्रं प्रमाणं ते कार्या-कार्यव्यवस्थिती ' (गीता १६.१४) - कार्य-अकार्य का निर्णय करने में तुझे शास्त्र को प्रमाण मानना चाहिये। तथापि यह न भूछ जाना चाहिये, कि काल्मान के

अनुसार श्वेतकेतु जैसे आगे के साधुपुरुषों को इन शास्त्रों में मी फर्क़ करने का अधिकार प्राप्त होता रहता है।

निर्वेर और शान्त साधपुरुपों के आचरण के संबन्ध में लोगों की आजकल जो गैरसमझ देखी जाती है, उसका कारण यह है, कि कर्मयोगमार्ग प्रायः इत हो गया है: और सोरे संसार ही को त्याच्य माननेवाले संन्यासमार्ग का चारों ओर दौरदौरा हो गया है। गीता का यह उपटेश अथवा उद्देश्य भी नहीं है. कि निर्वेर होने से निष्प्रतिकार भी होना चाहिये। जिसे लोकसंग्रह की परवाह ही नहीं है, उसे जगत् में दुधों की प्रबलता फैले तो - और न फैले तो - करना ही क्या है ? उसकी जान रहे. चाहे चली जाय; सब एक ही सा है। किन्तु पूर्णावस्था में पहुँचे हुए कर्मयोगी प्राणिमात्र में आत्मा की एकता को पहचान कर यद्यपि समी के साथ निर्वेरता का व्यवहार किया करें, तथापि अनासक्त-बुद्धि से पात्रता-अपात्रता का सार-असार विचार करके स्वधर्मानुसार प्राप्त हुए कर्म करने में वे कभी नहीं चुकते । और कर्मयोग कहता है, कि इस रीति से किये हुए कर्म कर्ता की साम्यचुद्धि में कुछ न्यनता नहीं आने देते। गीताधर्मप्रतिपादित कर्मयोग के इस तस्व को मान हेने पर कुलाभिमान और देशाभिमान आदि कर्तव्यथमों की भी कर्मयोगशास्त्र के अनुसार योग्य उपपत्ति लगाई जा सक्षती है। यद्यपि यह शन्तिम सिद्धान्त है, कि समय मानवजाति का - प्राणिमात्र का - जिससे हित होता हो, वही धर्म है; तथापि परमावधि की इस रियति को प्राप्त करने के लिए कुलाभिमान, धर्मामिमान और देशामिमान आदि चढती हुई सीढियों की आवश्यकता तो कभी भी नए होने की नहीं | निर्मुण ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जिस प्रकार समुणोपासना आवश्यक है, उसी प्रकार - ' वस्रधेव कटम्बरम ' - की ऐसी बुद्धि पाने के लिए कलामिमान, जारयभि-मान और देशाभिमान आदि की आवस्यकता है। एवं समाज की प्रत्येक पीदी इसी जीने से ऊपर चढ़ती है। इस कारण इसी जीने को सदैव ही स्थिर रखना पहता है। ऐसे ही जब अपने आसपार होग अयवा अन्य राष्ट्र नीचे की सीढी पर हों. तब यदि कोई एक-आप मनुष्य अथवा कोई राष्ट्र चाहे, कि मैं अकेला ही ऊपर ऊपर की सीटी पर बना रहूँ, तो यह कडापि हो नहीं सकता। क्योंकि ऊपर कहा ही जा चुका है, कि परस्पर न्यवहार में 'बेसे को तैसा' न्याय से ऊपर की श्रेणीवाला को नीचे नीचे की श्रेणीवाले लोगों के अन्याय का प्रतिकार करना विशेष प्रसंग पर आवश्यक रहता है। इसमें कोई शंका नहीं कि सुधरते सुधरते जगत् के सभी मनुष्यों की स्थिति एक दिन ऐसी जरूर हो जाएगी, कि वे प्राणिमात्र में आतमा की एकता को पहचानने ल्गे। अन्ततः मनुष्यमात्र को ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेने की आशा रखना कुछ अनुचित भी नहीं है। परन्त आत्मोन्नति की परमावधि की यह स्थिति जब तक सब को प्राप्त हो नहीं गई है, तब तक अन्यान्य राष्ट्रों अथवा समाजों की श्थिति पर ध्यान दे कर साधुपुरुप देशामिमान आदि धर्मों का ही ऐसा उपदेश देते रहें. कि जो अपने गी. र. र६

अपने समाजों को उन उन समयों में श्रेयस्कर हो । इसके अतिरिक्त इस दूसरी नात पर भी ध्यान देना चाहिये. कि मंजिल दर मंजिल तैयारी करके इमारत वन जाने पर जिस प्रकार नीचे के हिस्से निकाल डाले नहीं जा सकते अथवा जिस प्रकार तलवार हाथ में आ जाने से कुदाली की या सूर्य होने से अग्नि की आवश्यकता बनी ही रहती है. उसी प्रकार सर्वभृतहित की अन्तिम सीमा पर पहुँच जाने पर मी न केवल देशाभिमान की. बरन कुलामिमान की भी आवश्यकता बनी ही रहती है। क्योंकि समाजसभार की दृष्टि से देखें तो कुलामिमान जो विशेष काम करता है, वह निरे हेशाभिमान से नहीं होता: और देशाभिमान का कार्य निरी सर्वभतात्मैक्यदृष्टि से सिद्ध नहीं होता। अर्थात् समाज की पूर्ण अवस्या में भी साम्यवृद्धि के ही समान देशामिमान और कुलामिमान आदि धर्मों की भी सदैव ज़रूरत रहती ही है। किन्तु केवल अपने ही देश के अभिमान को परमसाध्य मान छेने से जैसे एक राष्ट्र अपने लाम के लिए टसरे राष्ट्र का मनमाना नुक्खान करने के लिए तैयार रहता है, वैसी बात सर्वभूतहित को परमवाध्य मानने से नहीं होती। कुरुाभिमान, देशामिमान और अन्त में पूरी मनुष्यज्ञाति के हित में यदि विरोध आने लगे, तो साम्यबुद्धि से परिपूर्ण नीतिधर्म का यह महत्त्वपूर्ण और विशेष कथन है, कि उच श्रेणी के घमों की सिद्धि के लिए निम्न श्रेणी के धर्मी को छोड़ दे। विदुर ने धृतराष्ट्र को उपदेश करते हुए कहा है, कि युद्ध में कुल का क्षय हो जाएगा। अतः दुर्योधन की टेक रखने के लिए पाण्डवों को राज्य का भाग न देने की अपेक्षा यदि दुर्योघन न सुने, तो उसे -( लड़का मले ही हो ) - अकेले को छोड़ देना ही उचित है: और इसके समर्थन में यह श्लोक कहा है -

> त्यजेदेकं कुलस्यार्थे आमस्यार्थे कुळं त्यजेत्। आमं जनपदस्यार्थे भारमार्थे पृथिवीं त्यजेत्॥

'कुल के (क्वाब के) लिए एक व्यक्ति को, गॉव के लिए कुल को, और पूरे लोकसमूह के लिए गॉव को, एवं आत्मा के लिए पृथ्वी को छोड़ है '(म. मा. आदि. ११५, ३६; समा ६१. ११)। इस श्लोक के पहले और तीसरे चरण का तालपं वही है, कि विसका उल्लेख किया गया है; और चौथे चरण में आत्मरक्षा का तत्त्व वतलया गया है। 'आत्म' शब्द सामान्य सर्वनाम है। इससे यह आत्मरक्षा का तत्त्व विसे एक व्यक्ति को उपयुक्त होता है, वैसे ही एकत्रित लोकसमूह का, जाति अथवा राष्ट्र को भी उपयुक्त होता है, वैसे ही एकत्रित लोकसमूह का, जाति अथवा राष्ट्र को भी उपयुक्त होता है। और फुल के लिए एक प्रस्प को, शाम के लिए कुल को, एवं देश के लिये ग्राम को छोड़ देने की क्रमशः चढ़ती हुई इस प्राचीन प्रणाली पर जब हम ध्यान देते हैं, तब स्पष्ट रीख पड़ता है, कि 'आत्म' शब्द का अर्थ इन सब की अपेक्षा इस स्यल पर अधिक महत्त्व का है। किर भी कुछ मतल्की या शास्त्र न जानने वाले लोग इस चरण का कमी कमी विपरीत अर्थात् निरा स्वार्थप्रधान अर्थ किया करत है। अतएव यहाँ कह देना चाहिये, कि आत्मरक्षा का यह तत्त्व आपमतल्कीपन का

नहीं है। क्यों कि जिन शास्त्रकारों ने निरे स्वार्थसाधु चार्वाकपन्य को राक्षसी बतलाया है (देखो गी. अ. १६) संमव नहीं है, कि वे ही स्वार्थ के लिए किसी से भी जगत् को डुबाने के लिए कहें। ऊपर के श्लोक में 'अर्थ' शब्द का अर्थ सिर्फ स्वार्थप्रधान नहीं है। किन्त ' संकट आने पर उसके निवारणार्थ' ऐसा करना चाहिये। और कोश-कारों ने भी यह अर्थ किया है । आपमतल्त्रीपन और आत्मरक्षा में वडा मारी अन्तर है। कामोपभोग की इच्छा अथवा छोभ से अपना स्वार्थ साधने के लिए दुनिया का नकसान करना आपमतस्वीपन है। यह अमानुपी और निन्द्र है। उक्त श्लोक के प्रथम तीन चरणों में कहा है. कि एक के हित की अपेक्षा अनेकों के हित पर सटैव च्यान देना चाहिये। तयापि प्राणिमात्र में एक ही आत्मा रहने के कारण प्रत्येक मनुष्य को इस जगत् में सुख से रहने का एक ही सा नैसर्गिक अधिकार है। और इस सर्वमान्य महत्त्व के नैसर्गिक स्वत्व की और दुर्ल्य्य कर जगत् के किसी मी एक च्यक्ति की या समाज की हानि करने का अधिकार दूसरे किसी व्यक्ति या समाज की नीति की दृष्टि से कदापि प्राप्त नहीं हो सकता – फिर चाहे वह समाज वल और चंख्या में कितना ही चढा-बढा क्यों न हो ? अथवा उसके पास छीना-क्षपटी करने के साधन दूसरों से अधिक क्यों न हो ? यटि कोई इस युक्ति का अवलंबन करे कि एक की अपेक्षा अथवा थोड़ों की अपेक्षा बहुतों का हित अधिक योग्यता का है। और इस यक्ति से संख्या में अधिक बढ़ हुए समाज के स्वार्थी बर्ताव का समर्थन करें, तो यह युक्तिबाट केवल राक्षरी समझा जाएगा। इस प्रकार दूसरे लोक यटि अन्याय से वर्तने लग, तो बहुतेरों के तो क्या, सारी पृथ्वी के हित की अवेक्षा भी आत्मरक्षा अर्थात् अपने बचाव का नैतिक हक और भी अधिक सबल हो जाता है। यही उक्त चौथे चरण का भावार्थ है। और पहले तीन चरणों में जिस अर्थ का वर्णन है. उसी के लिए महत्त्वपूर्ण अपवाद के नाते उसे साथ ही बतला दिया है। इसके ििया यह भी देखना चाहिये, कि यदि हम स्वयं जीवित रहेंगे: ता लोक-कल्याण भी कर सकेंगे। अतएव लोकहित की दृष्टि से विचार करें, तो भी विश्वामित्र के समान यही कहना पड़ता है, कि 'जीवन धर्ममवाष्नुयात ' – जिएँगे तो धर्म भी करेंगे। अथवा काल्टिंगस के अनुसार यही कहना पड़ता है, कि 'शरीरमार्च खलू धर्मसाधनम् ' (कुमा. ५. ३३) - शरीर ही सब धर्मों का मूलसाधन है: या मन के कथनानुसार कहना पहला है. 'आत्मानं सततं रक्षेत्' – स्वयं अपनी रक्षा सटा-सर्वदा करनी चाहिये । यद्यपि आत्मरक्षा का हक सारे जगत् के हित की अपेक्षा इस प्रकार श्रेष्ठ है तथापि दूसरे प्रकरण में कह आये हैं, कि कुछ अवसरों पर कुछ के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए अथवा परोपकार के लिए स्वयं अपनी ही इच्छा से साधु लोग अपनी जान पर खेल बाते हैं। उक्त क्ष्रोंक के पहले तीन चरणों में यहीं तत्त्व वर्णित है। ऐसे प्रसंग पर मनुष्य आत्मरक्षा के अपने श्रेष्ठ स्वत्व पर भी न्वेच्छा से पानी फेर दिया करता है। अतः ऐसे काम की नैतिक योग्यता भी सब से

श्रेष्ट समझी जाती है। तथापि अचूक यह निश्चय कर देने के लिए – कि ऐसे अवसर कव उत्पन्न होते हैं - निरा पाण्डित्य या तर्कशक्ति पूर्ण समर्थ नहीं है। इसिटए धृतराष्ट्र के उछिखित कथानक से यह बात प्रकट होती है, कि विचार करनेवाले मनज्य का अन्तःकरण पहले से ही गुद्ध और सम रहना चाहिये। महाभारत में ही कहा है. कि एतराष्ट्र की बुद्धि इतनी मन्द न थी, कि वे विदुर के उपदेश को समझ न सके। परन्तु पुत्रप्रेम उनकी बुद्धि को सम होने कहाँ देता था? कुनेर को जिस प्रकार लाख रुपये की कमी कमी नहीं पड़ती, उसी प्रकार जिसकी वृद्धि एक वार सम हो चुकी, उसे कुलात्मैक्य, देशात्मैक्य या धर्मात्मैक्य आदि निम्न श्रेणी की एकताओं का कमी टोटा पडता ही नहीं है। ब्रह्मात्मैक्य में इन सब का अन्तर्भाव हो जाता है। फिर देशधर्म आदि संक्रिचित धर्मों का अथवा सर्वभतिहत के व्यापक धर्म का -अर्थात इनमें से जिल-तिसकी स्थिति के अनुसार, अथवा आत्मरक्षा के निमित्त जिल समय में जिसे जो धर्म श्रेयस्कर हो, उसको उसी धर्म का - उपदेश करके जगत के धारण-पोषण का काम साधु लोग करते रहते हैं। इसमें सन्देह नहीं, कि मानवजाति की वर्तमान में देशाभिमान ही मुख्य सद्गुण हो रहा है; और सुधरे हए राष्ट्र भी इन विचारों और तैयारिया में अपने ज्ञान का, कुजलता का और द्रव्य का उपभोग किया करते हैं, कि पास-पड़ोस के शत्रुदेशीय बहुत से लोगों को प्रसग पड़ने पर थोड़े. ही समय में हम क्यों कर जानसे मार सकेंगे। किन्तु स्पेन्सर और कोन्ट प्रस्ति पण्डितों ने अपने ग्रन्थों में स्पष्ट रीति से कह दिया है. कि केवल इसी एक कारण से देशाभिमान को ही नीतिदृष्ट्या मानवजाति का परमसाध्य मान नहीं सकते । और जो आक्षेप इन लोगों के प्रतिपादित तत्त्व पर हो नहीं चकता, वही आक्षेप हम नहीं समझते, कि अध्यात्मदृष्ट्या प्राप्त होनेवाले सर्वभृतात्मैक्यरूप तत्त्व पर ही कैसे हो सकता है। छोटे बचे के कपडे उसके शरीर के ही अनुसार – बहुत हुआ तो जरा क्रशावह अर्थात बाद के लिए गुंजाईश रख कर - जैसे ज्यातामा पहते है. वैसे ही चर्वभतात्मैक्यवृद्धि की भी वात है। समाज हो या व्यक्ति, सर्वभृतात्मैक्यवृद्धि से उसके आगे जो साध्य रखना है. वह उसके अधिकार के अनुरूप अथवा उसकी अपेक्षा जरा-सा और आगे का होगा; तभी वह उसको श्रेयस्कर हो सकता है। उसके सामर्थ्य की अपेक्षा वहत अच्छी बात उसको एकडम करने के लिए वतलाई साए. तो इससे उसका कल्याण कमी न हो सकता। परव्रहा की कोई सीमा न होने पर भी उपनिपदों में उसकी उपासना की क्रम क्रम से बढ़ती हुई सीदिया बतलाने का यही कारण है: और जिस समाज में सभी रिथतप्रज्ञ हों, वहाँ श्वात्रधर्म की ज़रूरत न हो, तो भी जगत के अन्यान्य समाजों की तत्कालीन स्थिति पर ध्यान दे करके 'आत्मानं सततं रक्षेत ' के दरें पर इमारे धर्मशास्त्र की चातुर्वर्ण्यन्यवस्या में क्षात्रधर्म का संग्रह किया गया है। युनान के प्रिस्ट तत्त्ववेत्ता हेटो ने अपने प्रन्य में जिस समाजव्यवस्या को अत्यन्त उत्तम वतलाया है, उसमें भी निरन्तर के अभ्यास से यदकला में प्रवीण

न्तर्भ को समानरक्षक के नाते प्रमुखता दी है। इससे स्पष्ट ही दीख पड़ेगा, कि तत्त्वज्ञानी -छोग परमानिष के गुद्ध और उच्च स्थिति के विचारों में ही हुने क्यों न रहा कर; 'परन्तु वे तत्काळीन अपूर्ण समाजन्यवस्था का विचार करने से मी कमी नहीं चूकते।

कपर की सब बातों का इस प्रकार विचार करने से ज्ञानी पुरुप के संबन्ध में यह सिद्ध होता है, कि वह ब्रह्मात्मैक्यज्ञान से अपनी बुद्धि को निर्विषय, शान्त और प्राणिमात्र में निर्वेर तथा सम रखे। इस स्थिति को पा जाने से सामान्य अज्ञानी होगों के विषय में उकतावे नहीं। स्वयं सोर संसार कामों का त्याग कर, यानी कर्म-संन्यास-आश्रम को स्कीकार करके इन छोगों की बुद्धि को न विगाडे। देश-काल और परिस्थित के अनुसार जिन्हें जो योग्य हो. उसी का उन्हें उपदेश देवें; अपने निष्काम कर्तव्य-आचरण से सट्व्यवहार का अधिकारानुसार प्रत्यक्ष आदर्श दिखला कर. सब को धीरे धीरे यथासंभव शान्ति से किन्तु उत्साहपूर्वक उन्नति के मार्ग में लगाएँ। नसः यही ज्ञानी पुरुष का सच्चा धर्म है। समय-समय पर अनतार ले कर भगनान भी यही काम किया करते हैं: और जानी पुरुप को भी यही आदर्श मान, फल पर ध्यान न देते हुए इस जगत् का अपना कर्तन्य शुद्ध अर्थात् निष्काम बुद्धि से सदैव यथाशकि करते रहना चाहिये। गीताशास्त्र का सारांश यही है, कि इस प्रकार के फर्तव्यपालन में यदि मृत्यु भी क्षा जाए तो वड़े क्षानन्द से उसे स्वीकार कर लेना चाहिये (गी. ३. ३५) - अपने कर्तव्य अर्थात् धर्म को न छोड्ना चाहिये । इसे ही लोक्संग्रह अथवा कर्मयोग कहते हैं। न केवल वेदान्त ही, वरन् उसके आधार पर साथ-ही साथ कर्म-अकर्म का ऊपर लिखा हुआ ज्ञान भी जब गीता में बतलाया नाया, तभी तो पहले युद्ध छोड कर मीख माँगने की तैयारी करनेवाला अर्जुन आगे चल कर स्वधर्म-अनुसार युद्ध करने के लिए - सिर्फ इसी लिए नहीं, कि भगवान कहते है, वरन् अपनी राजी से - प्रवृत्त हो गया। स्थितपत्र की साम्यबुद्धि का यही तत्त्व, कि जिसका अर्जुन को उपदेश हुआ है, कर्मयोगशास्त्र का मूल आधार है। अतः इसी को प्रमाण मान, इसके आधार से हमने वतलाया है, कि पराकाष्टा की नीतिमत्ता की उपपत्ति क्योंकर लगती है। हमने इस प्रकरण में कर्मयोगशास्त्र की इन मोटी-मोटी वार्ती का संक्षित निरूपण किया है, कि आत्मीपम्यदृष्टि से समाज में परस्पर एक-दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिये; 'बैसे को तैसा '-वाले न्याय से अथवा पात्रता-अपात्रता के कारण सब से वहे-चहे हुए नीतिधर्म में कौन-से भेद होते हैं; अपवा अपूर्ण अवस्था के समाज में बर्तनेवाले साधुपुरुप को भी अपवादात्मक नीतिधर्म कैसे स्वीकार करने पड़ते हैं। इन्हीं युक्तियों का न्याय, परीपकार, टान, दया. अहिंसा, सत्य और अस्तेय आदि नित्य धर्मी के विषय में उपयोग किया जा सकता है। आजकल की अपूर्ण समाजव्यवस्था में यह दिखलाने के लिए - कि प्रसंग के अनुसार इन नीतिधमों में कहां और कौन सा फर्क करना ठीक होगा – यदि इन चर्मों में से प्रत्येक पर एक एक स्वतन्त्र प्रन्थ लिखा जाए, तो भी यह विषय समाप्त

न होगा: और यह भगवद्गीता का मुख्य उपदेश भी नहीं है । इस अन्य के दूसरे ही प्रकरण में इसका दिग्दरीन करा आये हैं, कि अहिंसा और सत्य, सत्य और आत्मरक्षा, आत्मरक्षा और शान्ति आदि में परस्पर विरोध हो कर विशेष प्रसंग पर कर्तच्य-अकर्तव्य का सन्देह उत्पन्न हो जाता है। यह निर्विवाद है, कि ऐसे अवसर पर साधुपुरुप 'नीतिधर्म, लोकयात्रा-न्यवहार, स्वार्थ और सर्वभृतहित ' आदि नातों का तारतम्य-विचार करके फिर कार्य-अकार्य का निर्णय किया करते हैं; और महाभारत में स्थेन ने शिवि राजा को यह बात स्पष्ट ही बतला टी है। सिज्यिक नामक अंग्रेज ग्रन्थकार ने अपने नीतिशास्त्रविपयक ग्रन्थ में इसी अर्थ का विस्तार-सहित वर्णन अनेक उदाहरण ले कर किया है। किन्तु कुछ पश्चिमी पण्डित इतने ही से यह अनुमान करते हैं, कि स्वार्थ और परार्थ के सार-असार का विचार करना ही नीति-निर्णय का तत्त्व है। परन्त इस तत्त्व को हमारे शास्त्रकारों ने कभी मान्य नहीं किया है। क्योंकि हमारे शास्त्रकारों का कथन है, कि यह सार-असार का विचार अनेक बार इतना स्ट्म और अनैकान्तिक, अर्थात् अनेक अनुमान निप्पन्न कर देनेवाला होता है, कि यटि यह साम्यबुद्धि 'जैसा में, बैसा दृसरा' – पहले से ही मन में सोवहों आने जमी हुई न हो, तो कोरे तार्किक सार-असार के विचार से कर्तव्य-अकर्तव्य का सदैव अचूक निर्णय होना संभव नहीं है। और फिर ऐसी घटना हो जाने की भी संभावना रहती है: जैसे कि 'मोर नाचता है, इसिटए मोरनी भी नाचने लगती है। ' अर्थात् ' देखादेखी साधै जोग, छीजे काया, बाँद रोग ' इस लोकोक्ति के अनुसार दोंग फैल सकेगा; और समाज की हानि होगी। मिल प्रभृति उपयक्ततावारी पश्चिमी नीतिशास्त्रज्ञों के उपपादन मे यही तो मुख्य अपूर्णता है। गवड झपट कर पड़ो से मेमने को आकाश में उठा है जाता है. इसलिए देखा-देखी यदि कीवा भी ऐसा ही करने लगे, तो घोका खाये विना न रहेगा। इसी लिए गीता कहती है, कि साधुपुरुषों की निरी ऊपरी युक्तियों पर ही अवलंबित मत रहो | अन्तःकरण में सदैव जाएत रहनेवाली साम्यवृद्धि की ही अन्त में शरण हेनी चाहिये। क्योंकि कर्मयोगशास्त्र की सची जड़ साम्यवृद्धि ही है। अर्वाचीन आधिमौतिक पण्डितों में वे कोई स्वार्थ को तो कोई परार्थ अर्थात् 'अधिकांश लोगों के अधिक सुख ' को नीति का मुख्तत्त्व वतलाते हैं। परन्तु हम चौथे प्रकरण में यह दिखला आये हैं. कि कर्म के केवल वाहरी परिणामों को उपयोगी होनेवाले इन तत्त्वों से सर्वत्र निर्वाह नहीं होता। इसका विचार भी अवस्य ही करना पहता है, कि कर्ता की बुद्धि कहाँ तक शुद्ध है। कर्म के बाह्य परिणामों के सार-असार का विचार करना चतुराई का और दूरदर्शिता का लक्षण है सही; परन्तु दूरदर्शिता भीर नीति दोनों शब्द समानार्थक नहीं है। इसी से हमारे शास्त्रकार कहते है कि निरे बाह्यकर्म के सार-असार-विचार की इस कोरी व्यापारी किया में सद्वर्तांव का सचा वीज नहीं है: किन्तु साम्यबुद्धिरूप परमार्थ ही नीति का

मुल आधार है। मनुष्य की अर्थात् जीवातमा की पूर्ण अवस्या का योग्य विचार करे. तों भी उक्त सिद्धान्त ही करना पडता है। होभ से किसी को खूटने में बहुतेरे आदमी होशियार होते हैं। परन्तु इस बात के जानने योग्य कोरे ब्रह्मज्ञान को ही - कि यह होशियारी. अथवा अधिकांश लोगों का अधिक सख कोहे में है - इस जगत में प्रत्येक मन्ष्य का परम साध्य कोई भी नहीं कहता। जिसका मन या अन्तःकरण शुद्ध है, वही पुरुष उत्तम कहलाने योग्य है। और तो क्या; यह भी कह सकते हैं, कि जिसका अन्तः करण निर्मल, निर्वेर और गुद्ध नहीं है, वह यदि बाह्यकर्मों के दिलाऊ वर्ताव में पड कर तदनुसार वर्ते, तो उस पुरुष के ढोंगी वन जाने की संभावना है (देखो गीता ३.६)। परन्तु कर्मयोगशास्त्र मे साम्यवद्धि को प्रमाण मान हेने से यह दोप नहीं रहता। साम्यबुद्धि को प्रमाण मान छेने से कहना पड़ता है. कि कठिन आने पर धर्मअधर्म का निर्णय कराने के लिए ज्ञानी साधुपुरुपों की ही शरण में जाना चाहिये। कोई भयंकर रोग होने पर जिस प्रकार बिना वैद्य की सहायता के उसके निवान और उसकी चिकित्सा नहीं हो सकती, उसी प्रकार धर्म-अधर्म-निर्णय के विकट प्रसद्ध पर यदि कोई सत्पुरुषों की मटद न ले: और यह अभिमान रखे, कि मै '' अधिकांश छोगों के अधिक सुख '-वाले एक ही साधना से धर्म-अधर्म का अचुक निर्णय आप ही कर हुँगा, तो उसका यह प्रयत्न व्यर्थ होगा। साम्यवृद्धि को बढाते रहने का अम्यास प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिये। और इस कम से संसार भर के मनुष्य की बुद्धि बब पूर्ण साम्य अवस्था में पहुँच जाएगी, तभी सत्ययुग की प्राप्ति होगी: तथा मनुष्यजाति का परम साध्य प्राप्त होगा: अथवा पूर्ण अवस्था सव को पात हो जाएगी। कार्य-अकार्य-शास्त्र की प्रवृत्ति भी इसी लिए हुई है: और इसी कारण उसकी इमारत को भी साम्यवृद्धि की ही नींव पर खड़ा करना चाहिये। परन्त इतनी दूर न जा कर यदि नीतिमत्ता की केवल लैकिक कसीटी की दृष्टि से ही विचार करे, तो मी गीता का साम्यवृद्धिवाला पक्ष ही पाश्चात्त्य आधिमौतिक या आधिदैवत पन्य की अपेक्षा अधिक योग्यता का और मार्मिक सिद्ध होता है। यह बात आगे पन्द्रहवें प्रकरण मे की गयी तुल्नात्मक परीक्षा से स्पष्ट मालूम हो जाएगी; परन्तु गीता के तात्पर्य के निरूपण का जो एक महत्त्वपूर्ण भाग अभी शेष है, उसे ही पहले पूरा कर छेना चाहिये।

# तेरहवाँ प्रकरण

# भक्तिमार्ग

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिज्यामि मा शुचः॥# गीता १८.६६

😋 व तक अध्यात्मदृष्टि से इन वार्तों का विचार किया गया है, कि सर्वभृतात्मैक्यरूपी निष्कामबुद्धि ही कर्मयोग की और मोक्ष की भी जह है। यह युद्ध बुद्धि ब्रह्मा-त्मैक्यज्ञान से प्राप्त होती है; और इसी शुद्धवृद्धि से प्रत्येक मनुष्य को अपने जनमगर स्वधर्मानुसार प्राप्त हुए कर्तव्यकर्मों का पालन करना चाहिये! परन्तु इतने ही से भगवद्गीता में प्रतिपाद्य विषय का विवेचन पूरा नहीं होता। यद्यपि इसमें सन्देह नहीं कि ब्रह्मात्मैक्यज्ञान ही केवल सत्य और अन्तिम साध्य है, तथा 'उसके समान इस संसार में दसरी कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है ' (गीता ४.३८); तथापि अब यह उसके विषय में जो विचार किया गया: और उसकी सहायता से साम्यबृद्धि प्राप्त करने का जो मार्ग बतलाया गया है, वह सब बुद्धिगम्य है। इसलिए सामान्य जनों की शङ्का है, कि उस विषय को पूरी तरह से समझने के लिए प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि इतनी तीव कैसे हो सकती है; और यदि किसी मनुष्य की बुद्धि तीव न हो, तो क्या उसको ब्रह्मात्मैक्यज्ञान से हाथ घो बैठना चाहिये ! सच कहा जाए, तो यह शङ्का भी कुछ अनुचित नहीं दीख पडती। यदि कोई कहे - 'बब कि बडे बडे जानी पुरुप भी विनाशी नामरूपात्मक माया से आच्छादित तुम्हारे उस अमृतस्वरूपी परब्रह्म का वर्णन करते समय 'नेति नेति' कह कर खुप हो जाते है, तब हमारे समान साधारण बनों की समझ में वह कैसे आवे ? इसलिए हमे कोई ऐसा सरल उपाय या मार्ग वतलाओ, जिससे तुम्हारा वह गहन ब्रह्मज्ञान हमारी अल्प ब्रहणशक्ति से समझ में भा जाए '; - तो इसमें उसका क्या दोप है ! गीता और कठोपनिपट (गीता २. २९; क. २.७) में कहा है, कि आश्चर्यचिकत हो कर आत्मा (ब्रहा) का वर्णन करनेवाले तथा सुननेवाले बहत हैं, तो भी किसी को उसका ज्ञान नहीं होता। श्रुति-अन्थों में इस विपय पर एक बोधदायक कथा भी है। उससे यह वर्णन है, कि जब वाप्कलि ने बाह्र से कहा, ' हे महाराज! मुझे कृपा कर बतलाइये. कि ब्रह्म किसे कहते हैं ';

<sup>\*&#</sup>x27;सन प्रकार के धर्मों को यानी परमेश्वरप्राप्ति के साधनों को छोड मेरी ही हरण में आ। मे तुझे सन पापों से युक्त करूँगा, डर मत।' इस श्लोक के अर्थ का विवेचन इस प्रकरण के अन्त में किया है, सो देखिये।

तब बाह्न कुछ भी नहीं वोले। बाष्किल ने फिर वही प्रश्न किया, तो भी बाह्न चुप ही रहे । जब ऐसा ही चार-पॉच बार हुआ, तब बाह्न ने बाफालि से फिर कहा, 'अरे ! में तेरे प्रश्नों का उत्तर तभी से दे रहा हूं; परन्तु तेरी समझ में नहीं आया - मैं क्या करूँ ? ब्रह्मस्वरूप किसी प्रकार बतलाया नहीं जा सकता। इसलिए शान्त होना अर्थात चुप रहना ही सचा ब्रह्मलक्षण है। समझा १ ' (वे. स. शां. मा. ३. २. १७)। सारांत्रा, जिस द्रयस्प्रिविलक्षण, अनिर्वाच्य और अचिन्त्य परत्रहा का यह वर्णन है -कि वह मुँह वन्द कर बतलाया जा सकता है, ऑखों से दिखाई न देने पर उसे देख सकते हैं और समझ में न आने पर वह माद्म होने लगता है (केन. २. ११)-उनको साधारण बुद्धि के मनुष्य कैसे पहचान सकेंगे: और उनके द्वारा साम्यावस्था प्राप्त हो कर उनको सद्गति कैसे मिलेगी ? सब परमेश्वरस्वरूप का अनुमवात्मक और यथार्थ ज्ञान ऐसा होवे, कि सब चराचरसृष्टि मे एक आत्मा प्रतीत होने लगे, तमी मनुष्य की पूरी उन्नति होगी; और ऐसी उन्नति कर छेने के लिए तीव बुद्धि के अति-रिक्त कोई दूसरा मार्ग ही न हो, तो संसार के लाखीं करोड़ों मन्प्यों को ब्रह्मप्रांति की आशा छोड चपचाप बैठे रहना होगा । क्योंकि बुढिमान् मनुप्यों की संख्या हमेशा कम रहती है। यदि यह कहे कि बुद्धिमान लोगा के कथन पर विश्वास रखने से हमारा काम चल जाएगा: तो उनमें भी कई मतभेद दिखाई देते हैं: और यदि यह कहें, िक विश्वास रखने से काम चल जाता है, तो यह बात आप-ही-आप सिद्ध हो जाती है, कि इस गहन ज्ञान की प्राप्ति के लिए 'विश्वास अथवा श्रद्धा रखना ', मी बुद्धि के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग है ? सच पूछो तो यहीं दीख पड़ेगा. कि ज्ञान की पूर्ति अथवा फलड्रपता श्रद्धा के बिना नहीं होती । यह कहना - कि सब ज्ञान केवल बुद्धि हीं से प्राप्त होता है. उसके लिए किसी अन्य मनोत्राचि की सहायता आवश्यकं नहीं - उन पण्डितों का वृथाभिमान है, जिनकी बुद्धि केवल तर्कप्रधान शास्त्रों का जन्म भर अध्ययन करने से कर्कश हो गई है। उदाहरण के लिए यह सिद्धान्त लीजिये. कि कल संबेरे फिर सूर्योदय होगा। हम लोग इस सिद्धान्त के ज्ञान की अत्यन्त निश्चित मानते है। क्यों ? उत्तर यही है कि हमने और हमारे पूर्वजा ने इस कम को हमेशा अखण्डित देखा है। परन्त कुछ अधिक विचार करने से माल्य होगा, कि ' हमने अथवा हमारे पूर्वजों ने अब तक प्रतिदिन सबेरे सूर्य को निकलते देखा है '. यह बात कल संबेरे स्योदिय होने का कारण नहीं हो सकती: अथवा प्रतिदिन हमारे देखने के लिए या हमारे देखने से ही कुछ चुर्यादय नहीं होता। यथार्थ में सुर्योदय होने के कुछ और ही कारण है। अच्छा: अब यदि 'हमारा सर्य को प्रतिदिन देखना ' कल सूर्योदय होने का कारण नहीं है. तो इसके लिए क्या प्रमाण है. कि कल सूर्योदय होगा ? दीर्घ काल तक किसी वस्तु का कम एक-सा अवाधित दीख पड़ने पर यह मान लेना भी एक प्रकार विश्वास या श्रद्धा ही तो है न. कि वह कम आगे भी नैसा ही नित्य चलता रहेगा? यद्यपि हम उमको एक बहुत वहा प्रतिष्ठित नाम

'भनुमान' दे दिया फरते हैं; तो भी यह ध्यान मे रखना चाहिये, कि वह अनुमान वृद्धिगम्य कार्यकारणात्मक नहीं है; किन्तु उसका मृटस्वरूप अद्वात्मक ही है। मन्नू को शकर मीठी लगती है: इसलिए छन्न को भी वह मीठी लगेगी - यह वो निश्चय हम लोग किया करते हैं; यह भी वस्तृतः इसी नमृने का है । क्योंकि जब कोई कहत है. कि मुझे शकर मीठी लगती है, तब इस का अनुभव उसकी बृद्धि को प्रत्यक्ष रूप से होता है सही: परन्तु इससे भी आगे बढ़ कर जब हम कह सकते हैं, कि शहर सब मनुष्यों को मीठी लगती है, तब बुढ़ि को श्रद्धा की सहायता दिये विना काम नहीं चल सकता । रेखागणित या भूमितिशास्त्र का विद्वान्त है, कि ऐसी दो रेखाएँ हो सकती हैं, जो चाहे जितनी बढाई जाएँ; तो भी आपस में नहीं मिलती। कहना नहीं होगा, कि इस तत्त्व को अपने ध्यान में छाने के लिए हमको अपने प्रत्यक्ष अनुभव के भी परे केवल श्रदा ही की सहायता से चलना पड़ता है। इसके सिवा यह भी ध्यान में रखना चाहिये, कि संसार के सब व्यवहार श्रद्धा, प्रेम आदि नैसर्गिक मनोवात्तियों से ही चलते हैं। इन वृत्तियां को रोक्ने के सिवा बुढि दूसरा कोई कार्य नहीं करती। और जब बुद्धि किसी बात की मलाई या बुराई का निश्चय सर हेती है, तब आगे उस निश्चय को अमल में लाने का काम मन के द्वारा अर्थात् मनोकृत्ति के द्वारा ही हुआ करता है। इस बात की चर्चा पहले क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार में हो चका है। सारांश यह है, कि बुद्धिगम्य ज्ञान की पूर्ति होने के लिए और आगे आचरण तथा कृति में उसकी फल्ट्रपता होने के किए इस ज्ञान को हमेशा श्रद्धा. ट्या. वास्तरय, कर्तन्य, प्रेम इत्यादि नैसर्गिक मनोत्रत्तिया की आवश्यकता होती है; और को ज्ञान इन मनोवृत्तियों को शुद्ध तथा कायत नहीं करता, और जिस ज्ञान को उनकी सहायता अपेक्षित नहीं होती, उसे सूखा, कोरा, कर्कश, अधूरा, बाझ या कचा ज्ञान समझना चाहिये । जैसे बिना वास्त्र के केवल गोली से बन्द्रक नहीं चलती, वैसे ही प्रेम, श्रद्धा आदि मनोवृत्तियों की सहायता के विना केवल वृद्धिगम्य ज्ञान किसी को तार नहीं एकता। यह सिद्धान्त हमारे प्राचीन ऋषियों को मली मोति माछ्म था। उदाहरण के लिए छांटोग्योपनिपद में वर्णित यह कथा लीजिये ( छां. ६. १२ ):- एक दिन श्वेतकेतु के पिता ने यह सिद्ध कर दिखाने के लिए - कि . अन्यक और सूक्ष्म परव्रहा ही दृश्य जगत् का मूळकारण है; श्वेतकेतु से कहा, िक बरगट का एक फल ले आओ; और देखों, कि उसके भीतर क्या है – श्रेतकेत ने वैसा भी किया। उस फल को तोड़ कर देखा और कहा, 'इसके मीतर छोटे-छोटे बहुत-से क्षीज या दाने है। ' उसके पिताने फिर कहा, कि ' उन बीजों में से एक बीज हे हो; उसे तोड कर देखो; और वतलाओ, कि उस के भीतर क्या है!' श्वेतकेतु ने \एक बीज ले लिया; उसे तोड कर देखा; और कहा कि 'इसके भीतर कुछ नहीं हैं।' तब पिता ने कहा, 'अरे! यह जो तुम 'कुछ नहीं 'कहते हो, उसी से यह बराद का बहुत बड़ा हुआ है;'' और अन्त में यह उपटेश

दिया, कि 'श्रदस्य' अर्थात् इस कल्पना को केवल बुद्धि में रख। मुँह से ही 'हाँ' मत कहो। किन्त उसके आगे भी चले। यानी इस तत्त्व की अपने हृदय में अन्ही तरहः बमने हो; और आचरण या कृति में दिखाई हेने हो । सारांश, यह यह निश्चयात्मक ज्ञान होने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है, कि सूर्य का उदय कल संबेरे होगा. तो यह मी निर्विवाद सिद्ध है, कि इस बात को पूर्णतया जान हेने के लिए -कि सारी सृष्टि का मूलतस्व अनादि, अनन्त सर्वकर्तृ, सर्वज्ञ, स्वतन्त्र और चैतन्त्ररूप है - पहले हम लोगों को जहाँ तक जा उके, बुढ़िरूपी बटोही का अवल्बन करना चाहिये; परन्तु आगे उसके अनुरोध से कुछ दूर तो अवन्य ही श्रद्धा तथा प्रेम की पगडण्डी से ही जाना चाहिये, देखिये में जिसे माँ कर कर ईश्वर के समान बन्च और-पुज्य मानता हूँ, उसे ही अन्य लोग एक सामान्य स्त्री समझते हैं: या नैयायिकों के शास्त्रीय शब्दाबद्दंबर के अनुसार 'गर्भधारणाप्रसवादिस्त्रीत्वसामान्यावच्छेदकाविच्छत्र-न्यक्तिविद्येपः' समझते हैं । इस एक छोटे से स्यावहारिक उटाहरण से यह बात किसी के भी ध्यान में सहज आ सकती है, कि जब केवल तर्कशास्त्र के सहारे पात किया गया ज्ञान, श्रद्धा और प्रेमके साँचे में दाला जाता है, तब उसमे कैसा अन्तर हो जाता है। इसी कारण से गीता (६.४७) में कहा है, कि कर्मयोगियों में मी श्रद्धानान श्रेष्ट हैं : और ऐसा ही सिद्धान्त – जैसे पहले कह आये हैं, कि – अध्यातमञास्त्र में किया गया है कि इन्द्रियातीत होने के कारण जिन पटार्थोका चिंतन करते नहीं बनता, उनके स्वरूप का निर्णय केवल तर्क से नहीं करना चाहिये - ' अचिनत्याः खलू ये माना न तानस्तर्केण चिन्तयेत । '

यदि यही एक अड़चन हो, िक साधारण मनुत्यों के लिए निर्गुण परव्रस का ज्ञान होता किन है, तो बुद्धिमान पुरुषों में मतमेंद्र होनेपर मी श्रद्धा या विश्वास से उसका निवारण किया जा सकता है। कारण यह है, िक इन पुरुषों में जो अधिक विश्वसनीय होंगे उन्हीं के बचनों पर विश्वास रखने से हमारा काम बन जाएगा (गीता १३. २५) तर्कशास्त्र में इस उपाय को 'आतवचनप्रमाण' कहते हैं। 'आत' का अर्थ विश्वसनीय पुरुष है। जात के व्यवहार पर हिंग डालने से यही दिखाई हैगा, िक इज़ारों लोग आत-वाक्य पर विश्वास रख कर ही अपना व्यवहार चलाते हैं। ये पंत्रे उस के बदले सात क्यां नहीं होते? अथवा एक पर एक लिखने से दो नहीं होते; ग्यारह क्यां होते? इस विपय की उपपत्ति या कारण वतल्यनेवाले पुरुष बहुत ही कम मिलते हैं। तो भी इन सिद्धान्तों को सत्य मान कर ही जगत् का व्यवहार चल रहा है। ऐसे लोग बहुत कम मिल्लों इस वात का प्रत्यक्ष ज्ञान है, िक हिमालय की केंचाई पाँच मिल है या दस मिल। परन्तु जब कोई यह प्रश्न पूछता है, िक हिमालय की केंचाई कितनी है, तब भूगोल की पुस्तक में पढ़ी हुई 'तेईल हलार फीट' संख्या हम तुरन्त ही बतला देते हैं। ये इसी प्रकार कोई पृछे, िक 'ब्रह्म कैसा है।?' तो यह उत्तर होने में क्या हानि है, कि वह 'निर्गुण' है। वह सचसुच

ही निर्मुण है या नहीं; इस बात की पूरी जाँच कर उसके साधकवाधक प्रमाणों की मीमांसा करने के लिए सामान्य लोगों में बुद्धि की तीव्रता मले ही न हो; परन्तु श्रद्धा या विश्वास कुछ ऐसा मनोधर्म नहीं है, जो महाबुद्धिमान् पुरुषों में ही पाया जाए। अञ्जनों में भी श्रद्धा की कुछ न्यूनता नहीं होती। और जब कि श्रद्धा से ही वे लोग अपने चैकडों सांसारिक व्यवहार किया करते हैं. तो उसी श्रद्धा से यटि वे ब्रह्म को निर्गुण मान छेवें, तो कोई प्रत्यवाय नहीं दीख पडता। मोक्षधर्म का इतिहास पढ़ने से माल्म होगा, कि जब शाता पुरुषों ने ब्रह्मस्वरूप की मीमारा कर उसे निर्गुण बतलाया. उसके पहले ही मनुष्य ने केवल अपनी श्रद्धा से यह जान लिया था, कि सृष्टि की जड़ में सिष्ट के नाशवान और अनित्य पढार्थों से मिन्न या विरुक्षण कोई एक तस्व है; जो अनादान्त, अमृत, स्वतन्त्र, सर्वशक्तिमान्, सर्वत्र और सर्वन्यापी है; और मनुष्य उसी समय से उस तत्त्व की उपासना किसी-न-किसी रूप में करता चला आया है। यह सच है. वह उस समय इस जान की उपपत्ति वतला नहीं सकता था; परन्तु आधिमीतिकशान्त में भी यही कम दीख पड़ता है, कि पहले अनुभव होता है; और पश्चात् उसकी उपपत्ति वतलाई नाती है। उदाहरणार्थ, मास्काराचार्य को पृथ्वी के ( अथवा अन्त में न्यूटन को सारे विश्व के ) गुरुत्वाकर्पण की कल्पना स्झने के पहले ही यह बात अनादि काल से सन्न लोगों को माञ्चम थी, कि पेड़ से गिरा हुआ फल नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ता है। अध्यात्मशास्त्र को भी यही नियम उपयुक्त हैं। श्रद्धा से प्राप्त हुए ज्ञान की जाँच करना और उसकी उपपत्ति की खोज करना बुद्धि का काम है सही; परन्तु सब प्रकार योग्य उपपत्ति के न मिल्रने से ही यह नहीं कहा जा सकता, कि श्रद्धा से प्राप्त होने-बाला जान केवल भ्रम है।

यदि सिर्फ इतना ही जान हेने से हमारा काम चल जाए, कि ब्रह्म निर्गुण है; तो इसमें उन्हेह नहीं, कि यह काम उपर्युक्त कथन के अनुसार अद्धा से चला ला सकता है (गीता १३. २५)। परन्तु नीवें प्रकरण के अन्त में कह चुके हैं, कि ब्राह्मी स्थिति या सिद्धावस्था की प्राप्ति कर हेना ही इस संसार में मनुष्य का परमसाध्य या अन्ति मध्येय है; और उसके लिए केवल यह कोरा ज्ञान, (कि ब्रह्म निर्गुण है;) किसी काम का नहीं। दीर्घ समय के अभ्यास और नित्य की आदत से इस ज्ञान का प्रवेश हुउथ में तथा देहेन्द्रियों में अच्छी तरह हो जाना चाहिये; और आचरण के द्वारा ब्रह्मात्मैक्यचुिड ही हमारा देह स्वभाव हो जाना चाहिये। ऐसा होने के लिए परमेश्वर के स्वरूप का प्रमपूर्वक चिन्तन करके मन को तडाकार करना ही एक सुलम उपाय है। यह मार्ग अथवा साधन हमारे देश में बहुत प्राचीन समय से प्रचल्ति हैं; और इसी को उपासना या मिक्त कहते हैं। मिक्त का लक्षण शाण्डिहरूमून (२) में इस प्रकार है, कि 'सा (भक्तिः) परानुरिक्तिश्वरे'—ईश्वर के प्रति 'पर' अर्थात् निरितिशय जो प्रम है, उसे मिक्त कहते हैं। 'पर' श्वर्य का सर्थ केवल निरितिशय ही नहीं है; किन्तु मागवतपुराण में कहा है,

कि वह प्रेम निर्हें कु, निष्काम और निरन्तर हो - 'अहै तुक्यन्यविहता या मिक्तः पुरुषोत्तमे ' (भाग, ३. २९. १२)। कारण यह है, कि जब मिक्त इस हेतु से की जाती, कि 'हे ईश्वर! मुझे कुछ दे; 'तब वैदिक यग्रयागादिक काम्य कमों के समान उसे मी कुछ-न-कुछ न्यापार का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। ऐसी मिक्त राजस कहसाती है; और उससे चित्त की शुद्धि ही पूरी नहीं होती। जब कि चित्त की शुद्धि ही पूरी नहीं हुई, तब कहना नहीं होगा, कि आध्यात्मिक उन्नति में और मोक्ष की प्राप्ति में मी बाधा आ जाएगी। अध्यात्मश्चास्त्रविपादित पूर्ण निष्कामता का तत्त्व इड प्रकार मिक्तमार्ग में भी बना रहता है। और इसी लिए गीता में मगवद्भक्तों की चार श्रेणियां करके कहा है, कि 'अर्थार्था' है यानी जो कुछ पाने के हेतु परमेश्वर की मिक्त करता है, वह नि:कुछ श्रेणी का मक्त है; और परमेश्वर का जान होने के कारण जो स्वयं अपने लिए कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता (गीता ३. १८); परन्तु नारट आदिकों के समान जो 'श्वानी' पुरुप केवल कर्तन्यशुद्धि से ही परमेश्वर की मिक्त करता है, वही सब भक्तों में श्रेष्ठ है (गीता ७. १६-१८)। यह मिक्त भागवतपुराण (७. ५. २३) के अनुसार नी प्रकार की है, बैले -

श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पाडसेयनम्। अर्चनं वन्द्रनं टास्यं सस्यं आत्मनिवेदनम्॥

नारड के मिक्तसूत्र में इसी मिक्त के ग्यारह भेड़ किये गये हैं (ना. स्. ८२): परन्तु भक्ति के इन सब भेटों का निरूपण दासबोध आदि अनेक भाषा-ग्रन्थों में विस्तृत रीति से किया गया है; इस लिए हम यहाँ उनकी विशेष चर्चा नहीं करते । मिक्त किसी प्रकार की हो; यह प्रकट है, कि परमेश्वर में निरतिशय और निहेंतुक प्रेम रख कर अपनी बृत्ति को तटाकार करने का भक्ति का सामान्य काम प्रत्येक मनुष्य को अपने मन ही से करना पडता है. कि छठवे प्रकरण में कह चुके हैं, फि बुढि नामक जो अन्तरिन्द्रिय है, वह केवल मले-बुरे, घर्म-अधर्म अथवा कार्य-अकार्य का निर्णय करने के सिवा और कुछ नहीं करती। शेप मानसिक कार्य मन ही को करने पड़ते हैं। अर्थात् अब मन ही के टो भेट हो जाते हैं - एक मिक्त करनेवाला मन और दुसरा उसका उपास्य यानी विस पर प्रेम किया जाता है वह वस्तु । उपनिपदों में जिस श्रेष्ट ब्रह्मस्वरूप का अनुभव प्रतिपादित किया गया है, बह इन्द्रियातीत, अन्यक्त, अनन्त, निर्गुण और 'एकमेवाद्वितीय' है। इसिटए उपासना का आरंभ उस स्वरूप से नहीं हो सकता। कारण यह है, कि जब श्रेष्ट ब्रह्मस्वरूप का अनुभव होता है, तब मन अलग नहीं रहता; किन्तु उपास्य और उपासक, अथवा ज्ञाता और ज्ञेय दोनों एकरूप हो बाते हैं। निर्मुण ब्रह्म अन्तिम साध्य वस्तु है, साधन नहीं: और जब तक किसी-न-किसी साधन से निर्माण ब्रह्म के साय एकरूप होने की पात्रता मन में न आए, तब तक इस श्रेष्ठ ब्रह्मस्वरूप का साक्षात्कार हो नहीं सकता। अतएव साधन की दृष्टि से की जानेवाली उपासना के

लिए जिस ब्रह्मस्वरूप का स्वीकार करना होता है, वह दूसरी श्रेणी का - अर्थात् उपास्य और उपासक के भेट से - मन को गोचर होनेवाला, यानी सगुण ही होता है। और इसी लिए उपनिपदों में जहाँ जहाँ बहा की उपारना कही गई है, वहाँ वहाँ उपास्य ब्रह्म के अव्यक्त होने पर भी सगुणरूप से ही उसका वर्णन किया गया है। उदाहरणार्थ, शाण्डिल्यविद्या में जिस ब्रह्म की उपासना कही गई है, वह यद्यपि अन्यक्त अर्थात् निराकार है, तथापि छान्दोग्योपनिपद् (३.१४) में कहा है, कि वह प्राणशरीर सत्यसंकल्प, सर्वगन्स, सर्वरस, सर्वकर्म, अर्थात् मन गोचर होनेवाले सब गुणों से युक्त हो। समरण रहे, कि यहाँ उपास्य ब्रह्म यद्यपि सगुण है; तथापि वह अव्यक्त अर्थात् निराकार है। परन्तु मनुष्य के मन की स्वामाविक रचना ऐसी है. कि सगुण वस्तुओं में से भी जो वस्तु अव्यक्त होती है; अर्थात् जिसका कोई विशेष रूप, रंग आदि नहीं; और इस्टिए जो नेत्रादि इन्द्रियों को अगोचर है. उस पर प्रेम रखना या हमेश। उसका चिन्तन कर मन को उसी में स्थिर करके वृत्ति को तटाकार करना मनुष्य के लिए वहत कठिन और दुःसाध्य भी है। क्योंकि, मन स्वभाव ही से चंचल है। इसलिए जब तक मन के सामने आधार के लिए कोई इन्द्रियगोचर स्थिर वस्तु न हो, तब तक यह मन वारवार भूल जाया करता है, स्थिर कहाँ होना है। चित्त की स्थिरता का यह मानिसक कार्य बड़े बड़े जानी पुरुषों को भी दुष्कर प्रतीत होता है, तो फिर साधारण मनुष्यों के लिए कहना ही क्या ? अतएव रेखागणित के सिद्धान्तों की शिक्षा देते समय जिस प्रकार ऐसी रेखा की कल्पना करने के लिए - कि जो अनादि, अनन्त और बिना चौड़ाई की (अन्यक्त) है; किन्तु जिसमें छंबाई का गुण होने से सगुण है – उस रेखा का एक छोटा-सा नमना स्लेट या तस्ते पर व्यक्त करके दिखलाना पड़ता है। उसी प्रकार ऐसे परमेश्वर पर प्रेम करने और उसमें अपनी कृत्ति को लीन करने के लिए, कि जो सर्वकर्ता, सर्वशक्तिमान्, सर्वश्न (अतएव सगुण ) है; परन्तु निराकार अर्थात अत्यक्त है. मन के सामने 'प्रत्यक्ष' नामरूपात्मक किसी वस्तु के रहे विना साधारण मनुष्यों का चल नहीं सकता। यही क्यों, पहले किसी व्यक्त पदार्थ के देखे बिना मनुष्य के मन में अन्यक्त की कल्पना ही जायत हो नहीं सकती। उदाहरणार्थ, जब हम लाल, हरे इत्यादि अनेक व्यक्त रंगों के पदार्थ पहले ऑलों से

इस विषयपर एक श्लोक है, जो योगवासिष्ठ का कहा जाता है –
 अक्षरावगमलब्धये यथा स्थृलवर्तुल्हपत्परिग्रहः।
 ज्ञुद्धद्धपरिलब्धये तथा दास्सृण्मयशिलामयार्चनम्॥

<sup>&#</sup>x27; अक्षरों का परिचय कराने के लिए लड़कों के सामने जिस प्रकार छोटे छोटे कंकड़ रस फर अक्षरों का आकार दिखलाना पड़ता है, उसी प्रकार (नित्य) शुद्धश्रद्ध परमक्ष का शान होने के लिए लकड़ी, मिट्टी या पत्यर की मूर्ति का किया जाता है।' परन्तु यह श्लोक शृहह-योगवासिष्ठ में नहीं मिलता।

देख छेते हैं, तभी 'रंग' की खामान्य और अव्यक्त कराना जागत होती है। यहि ऐसा न हों, तो 'रंग' की यह अस्यक्त करपना हो ही नहीं चकती। अब चाहे इसे कोई मनुष्य के मन को स्वमाव कहे या रोप; छुछ भी कहा बाय। जब तक देहधारी मनुष्य अपने मन के इस स्वमाव को अखग नहीं कर सकता, तब तक उपासना के छिए यानी मिक्त के छिए निर्मुण से समुण में — और उसमें भी अन्यक्त समुण की अपेक्षा व्यक्त समुण ही मं — आना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं। यही कारण हैं, कि व्यक्त-उपासना का मार्ग अनादि काल से प्रचलित है; रामतापनीय ऑदि उपनिपड़ों में मनुष्यरूपधारी व्यक्त द्वस्वरूप की उपासना का वर्णन है; और भगवद्गीता में भी यह कहा गया है, कि —

हेशोऽधिकतरमेषां मन्यकासक्तचेतसाम् । भन्यका हि गतिर्दुःखं देहबद्रिरबाप्यते॥

भर्यात 'अन्यक्त में चित्त की ( मन की ) एकाव्रता करनेवाले को बहुत कप्ट होते हैं; क्योंकि इस अन्यक्त गति को पाना देहेन्द्रियधारी मनुष्य के लिए स्वभावतः कप्टशयक है '-(गीता १२.५)। इस 'प्रत्यक्ष' मार्ग ही को 'भक्तिमार्ग' कहते हैं। इसमें कुछ सन्देह नहीं, कि कोई बुढिमान पुरुष अपनी बुद्धि से परब्रहा के स्वरूप का निश्चय कर उसके अन्यक्त स्वरूप में केवलं अपने विचारों के वल से अपने मन की स्थिर कर सकता हैं। परन्तु इस रीति से अव्यक्त में 'मन' को आसक्त करने का कोम भी तो अन्त में श्रदा और प्रेम से ही सिद्ध फरना होता है। इस्टिए इस मार्ग में भी श्रदा और प्रेम की आवन्यता छूट नहीं सकती। सच पुछी तो तानिक दृष्टि से सियरानन्द ब्रह्मी-पाचना का समावेश भी प्रेममूलक भक्तिमार्ग में ही किया जाना चाहिये। परन्तु इस मार्ग में च्यान करने के लिए जिस ब्रह्मस्वरूप का स्वीकार किया जाता है, वह केवल अन्यक्त और बुद्धिनम्य अर्थात् ज्ञानगम्य होता है; और उसी को प्रधानता ही जाती है । इस लिए इस किया को भक्तिमार्ग न कहकर अध्यातमिवचार अव्यक्तीपासना या केवल उपासना, अथवा ज्ञानमार्ग फहते हैं और, उपास्य ब्रह्म के सगुण रहने पर मी जब उसका अन्यक्त के बढ़ले व्यक्त — और विदोपतः मनुष्यदेह वारी – रूप स्वीकृत किया जाता ह, तब वही भक्तिमार्ग कहलाता है; इस प्रकार यद्यपि मार्ग हो है, तथापि उन दोनों में एकही परमेश्वर की प्राप्ति होती है; और अन्त में एक ही सी साम्यलुद्धि मन में उत्पन्न होती है। इसिंधर स्पष्ट दीख पड़ेगा, कि जिस प्रकार किसी छत पर जाने के लिए दो बीने होते हैं, उसी प्रकार भिन्न भिन्न घनुष्यों की योग्यता के अनुसार ये दो ( ज्ञानमार्ग और मिक्तमार्ग ) अनादिसिद्ध भिन्न भिन्न मार्ग है – इन मार्गो की भिन्नता से अन्तिमसाध्य अथवा ध्येय में कुछ भिन्नता नहीं होती। इनमें से एक जीने की पहली मीदी बुद्धि है, तो दूसरे जीने की पहली मीदी श्रद्धा और प्रेम है। और किमी मी मार्ग से जाओ; अन्त में एक ही परमेश्वर का एक ही प्रकार का ज्ञान होता है; एवं एक ही सी मुक्ति भी प्राप्त होती है। इस हिए दोनो मार्गों में यही सिद्धान्त

एक ही सा स्थिर रहता है, कि 'अनुभवात्मक ज्ञान के विना मोक्ष नहीं मिलता।' फिर यह व्यर्थ बखेड़ा करने से क्या लाभ है, कि जानमार्ग श्रेष्ठ है या भक्तिमार्ग श्रेष्ठ है ? यदापि ये दोनों साधन प्रथमावस्था में अधिकार या योग्यता के अनुसार निज हों. तथापि अन्त में अर्थात परिणामरूप में दोनों की योग्यता समान है; और गीता में इन दोनों को एक ही 'अध्यात्म' नाम दिया गया है (११.१)। अब चर्चाप साधन की दृष्टि से जान और भक्ति की योग्यता एक ही समान है: तथापि इन दोनों में यह महत्त्व का मेट है, कि मक्ति कदापि निष्ठा नहीं हो सकती; किन्तु जान को निष्ठा (यानी सिद्धावस्था की अन्तिम स्थिति) कह सक्ते है। इसमे सन्देह नहीं, कि . अध्यात्मविचार से या अव्यक्तोपातना से परमेश्वर का जो ज्ञान होता है, वही निक्त से भी हो सकता है (गीता १८.५५.); परन्तु इस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति हो ज्ञाने पर आगे यदि कोई मनुष्य सासारिक कार्यों को छोट है, और ज्ञान ही में सहा निम्न रहने लगे तो गीता के अनुसार वह 'जाननिष्ट' कहलाएगा: 'भक्तिनिष्ट' नहीं । इसका कारण यह है, कि जब तक मिक्त की किया जारी रहती है, तब तक उपास्य और उपारकरूपी द्वैतमाव भी बना रहता है; और अन्तिम ब्रह्मारमैक्य/श्यित में तो भक्ति की कीन कहे, अन्य किसी भी प्रकार की उपासना टोप नहीं रह<sup>ें</sup> सकती। भक्ति का पर्यवसान या फल ज्ञान है; भक्ति ज्ञान का साधन है – वह कुछ अन्तिम साध्य वस्तु नहीं । साराश. अन्यक्तोपासना की दृष्टि से जान एक बार साधन हो सकता है; और दुसरी बार ब्रह्मात्मैक्य के अपरोक्षानुव की दृष्टि से उसी जान को निष्टा यानी सिद्धा-वस्था की अन्तिम स्थिति कह सकते हैं। जब इस भेर को प्रकट रूप से दिखलाने की आवश्यकता है, तत्र 'ज्ञानमार्ग' और 'ज्ञाननिष्ठा' दोनी शन्दों का उपयोग समान अर्थ में नहीं किया जाता; किन्तु अन्यक्तीपाचना की साधनावस्थावाली रिथति दिखलाने के लिए 'ज्ञानमार्ग' का उपयोग किया जाता है: और ज्ञानप्राप्ति के अनन्तर सब कमों को छोड़ ज्ञान ही में निमम हो जाने की जो सिद्धावस्था की स्थिति है. उसके लिए 'ज्ञाननिष्ठ' शब्द का उपयोग किया जाता है। अर्थात्, अन्यक्तोपासना या अध्यात्म-विचार के अर्थ में ज्ञान को एक बार साधन (ज्ञानमार्ग) कह सकते है; और दूसरी वार अपरोक्षानुमव के अर्थ में उसी ज्ञान को निष्टा यानी कर्मत्यागरूपी अनितम अवस्था कह सकते हैं। यही बात कर्म के बिपय में मी कही जा सकती है। शास्त्रोक्त मर्याय के अनुसार जो कर्म पहले चित्त की गृद्धि के लिए किया जाता है. वह साधन कहलाता है। इस कर्म से चित्त की ग्रुद्धि होती है, और अन्त में जान तथा शान्ति की प्राप्ति होती है। परन्त यदि कोई मनुष्य इस ज्ञान में ही निमय न रह कर शान्तिपूर्वक मृत्युपर्यन्त निष्काम कर्म करता चला जाए, तो ज्ञानयुक्त निष्काम कर्म की दृष्टि से उसके इस को निष्ठा कह सकते हैं (गीता ३.३)। यह बात भक्ति के विषय मे नहीं कह सकते। क्योंकि मक्ति सिर्फ एक मार्गया उपाय अर्थात् ज्ञानप्राप्ति का साधन ही हैं - वह निष्ठा नहीं है। इसलिए गीता के आरंभ में ज्ञान (संख्य) और योग (कमं) यही दो निष्ठाएँ कही गई हैं। उनमें से कमं योग-निष्ठा की सिद्धि के उपाय, साधन, विधि या मार्ग का विचार करते समय (गीता ७.१), अन्यक्तीपासना (ज्ञानमार्ग) और न्यक्तीपासना (मिक्तमार्ग) का – अर्थात् जो दो साधन प्राचीन समय से एक साथ चले आ रहे हैं उनका – वर्णन करके, गीता में सिर्फ़ इतना ही कहा है, कि इन दोनों में से अन्यक्तीपासना बहुत क्लेग्रमय है; और न्यक्तीपासना या मिक्त अधिक सुल्म है। यानी इस साधन का स्वीकार सब साधारण लोग कर सकते हैं। प्राचीन उपनिपदों में ज्ञानमार्ग ही का विचार किया गया है; और शाण्डिल्य आदि सुलों में तथा मागवत आदि प्रन्यों में अक्तिमार्ग ही की महिमा गाई गई है। परन्तु साधनहिए से ज्ञानमार्ग और मिक्तमार्ग में योग्यतानुसार मेट दिखला कर अन्त में दोनों का मेल निष्काम कर्म के साथ जैसा गीता ने समनुद्धि से किया है, वैसा अन्य किसी मी प्राचीन धर्मग्रन्थ ने नहीं किया है।

ईश्वर के स्वरूप का यह यथार्थ और अनुमवात्मक ज्ञान होने के लिए, कि 'सब प्राणियों में एक ही परमेश्वर है '; देहेन्द्रियधारी मनुष्य को क्या करना चाहिये ? इस प्रश्न का विचार उपर्युक्त रीति से करने पर जान पड़ेगा, कि यद्यपि परमेश्वर का श्रेष्ठ त्वरूप अनादि, अनन्त, अनिर्वाच्य, अचिन्त्य और 'नेति नेति ' है. तथापि वह निर्मुण, अज्ञेय और मन्यक भी है। और जब उसका अनुमव होता है. तब उपारय-उपायकरूपी द्वैतमाव शेप नहीं रहता। इसलिए उपायना का आरंम वहाँ से नहीं हो सकता। वह तो केवल अन्तिम साध्य है – साधन नहीं: और तद्रप होने की जो अद्वैत स्थिति है उसकी प्राप्ति के लिये उपासना केवल एक साधन या उपाय है। अतएव उस उपासना में जिस बस्त को स्वीकार करना पडता है उसका सगुण होना अत्यन्त आवश्यक है। सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, सर्वव्यापी और निराकार ब्रह्मस्वरूप वैसा अर्थात् सगुण है। परन्तु वह केवल बुद्धिगम्य और अव्यक्त अर्थात इन्द्रियों को अगोचर होने का कारण उपासना के लिए अत्यन्त क्रेशमय है। अंतएव प्रत्येक धर्म में यही दीख पडता है, कि इन दोनों परमेश्वर-स्वरूपों की अपेक्षा जो परमेश्वर अचिन्त्य, सर्वसाक्षी, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान जगटात्मा होकर भी हमारे समान हम से बोलेगा, हम पर प्रेम करेगा, हमको सन्मार्ग दिखाएगा और हम सद्भित देगा: जिसे हम लोग 'अपना' कह सकेंगे, जिसे हमारे सुखदुःखों के साथ सहानुभृति होगी किंवा जो हमारे अपराघी को क्षमा करेगा, जिसके साथ हम लोगों का यह प्रत्यक्ष संबन्ध उत्पन्न हो, कि हे परमेश्वर! भे तेरा हूँ और त् मेरा है ', जो पिता के समान मेरी रक्षा करेगा और माता के समान प्यार करेगा: अथवा जो 'गतिर्मर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् ' (गीता ९. १७ और १८) हैं - अर्थात् जिसके विषय में में कह सकूँगा, कि 'तू मेरी गति है, पोपणकर्ता है. व मेरा स्वामी हैं. व मेरा साक्षी है, व मेरा विश्रामस्थान है, व मेरा अन्तिम आधार है, तू मेरा सखा है ', और ऐसा कह कर वचा की नाई प्रेमपूर्वक गी. र. २७

तथा लाइ से जितके स्वरूप का आकलन में कर सकूँगा — ऐसे सत्यसंकर, सक्लिश्वरंसपन्न टयासागर, भक्तनसल, परमपित्र, परमण्डार, परमक्रिणक, परमप्रथ्य,
सर्वमुन्टर, सकलगुणनिधान अथवा संक्षेप में कह तो ऐसे लाइले मगुण, प्रेमगम्य
और न्यक्त यानी प्रत्यक्ष रूपधारी मुलम परमेश्वर ही के स्वरूप का सहारा मनुष्य
भिक्त के किए 'स्वभावतः लिया करता है। जो परव्रहा मूल में अचिन्त्य और
पिक्तमेबाहितीयम्' है उसके उक्त प्रकार के अन्तिम टो स्वरूपों को (अर्थान्, प्रेम,
अद्धा आदि मनोमय नेत्रों से मनुष्य को गोचर होनेवाले स्वरूपों को) ही वेदान्तशास्त्र की परिभाषा में 'ईश्वर' कहते हैं। परमेश्वर सर्वन्यापी हो कर भी मर्यादित
क्या हो गया ! इसका उत्तर प्रतिद्ध महाराष्ट्र साधु नुकाराम ने एक पद्य में दिया है,
जिसका आश्वय यह है —

#### रहता है सर्वत्र ही व्यापक एक समान । पर निज भक्तों के लिए छोटा है भगवान्॥

यही सिद्धान्त वेदान्तसूत्र में भी दिया गया है (१.२.७)। उपनिपदों में भी जहाँ जहाँ ब्रह्म की उरायना का वर्णन है, वहाँ वहाँ पाण, मन इत्यादि सगुण और केवल अन्यक्त वस्तुओं ही का निर्देश न कर उनके साथ साथ सूर्य (आदित्य) अन्न इत्यादि सगण और व्यक्त पदार्थों की उपासना भी कही गई है (ते. ३. २-६; छां. ७) | श्वेताश्वतरोपनिपद् में तो 'ईश्वर' का लक्षण इस प्रकार बतला कर, कि ' माया तु प्रकृति विद्यात् मायिनं तु महेश्वरम् '(४.१०) - अर्थात् प्रकृति ही की माया और इस माया के अधिपति को महेश्वर जानो; आगे गीता ही के समान ( गीता १०, ३ ) सगुण ईश्वर की महिमा का इस प्रकार वर्णन किया है, कि ' शात्वा देवं मुच्यते सर्वपादीः ' – अर्थात् इस देव को जान हेने से मनुष्य सब पाशों से मक हो जाता है (४.१६)। यह तो नामरूपात्मक वस्तु उपास्य परव्रदा के चिन्ह. पहचान, अवतार, अंश या प्रतिनिधि के तीर पर उपातना के लिए आवस्यक है, उसी को वेदान्तवास्त्र में 'प्रतीक' कहते हैं। प्रतीक (प्रति + इक) शब्द का धारवर्थ यह है - प्रति = अपनी ओर, इक = खका हुआ | जब किसी वस्तु का कोई एक भाग पहले गोचर हो: और फिर आंग उस वस्तु का ज्ञान हो, तब उस भाग को प्रतीक कहते हैं। इस नियम के अनुसार, सर्वव्यापी परमेश्वर का जान होने के लिये उसका कोई भी प्रत्यक्ष चिन्ह, अंशरूपी विभृति या भाग 'प्रतीक' हो सकता है । उटाहरणार्थ, महाभारत में ब्राह्मण और व्याध का जो संवाद है, उसमें व्याध ने ब्राह्मण को पहले बहुत-सा अध्यात्मज्ञान बतलाया। फिर 'हे हिजवर! मेरा जो प्रत्यक्षधर्म है उसे अब देखों '- ' प्रत्यक्ष मम यो धर्मस्तं च पश्य दिजात्तम ' ( यन. २१३, ३ ) ऐसा कह कर उस ब्राह्मण को वह व्याध अपने सुद्ध मातापिता के समीप ले गया, और कहने लगा - यही मेरे 'प्रत्यक्ष' देवता है; और मनोभाव से ईश्वर के

समान इन्हीं की सेवा करना मेरा 'प्रत्यक्ष' धर्म है। इसी अभिप्राय को मन में रखकर भगवान् श्रीकृष्ण ने अपने व्यक्त स्वरूप की उपासना बतलाने के पहले गीता में कहा है –

### राजविद्या राजगुळं पवित्रमिद्रमुत्तमम्। प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्नुमन्ययम्॥

अर्थात् यह भक्तिमार्ग ' एव विद्याओं में और गृह्यों में श्रेष्ठ ( राजविद्या और राजगृह्य ) है; यह उत्तम पवित्र, प्रत्यक्ष दील पडनेवाला, धर्मानुकूल, सुल से आचरण करने योग्य व अअय है ' (गीता ९.२)। इस श्लोक में राजविद्या और राजगृह्य, दोन सामाजिक शब्द है; इनका विग्रह यह है - 'विद्यानां राजा' और 'गुह्मानां राजा' ( अर्थात् विद्याओं का राजा और गुलां का राजा )। और जब समास हुआ, तब संस्कृत व्याकरण के नियमानुसार 'राज' शब्द का उपयोग पहले किया गया। परन्त इनके बरहे कुछ होग 'राजा विचा' ( राजाओं की विचा ) ऐसा विग्रह करते हैं; और कहते हैं, कि योगवासिष्ठ (२.११.१६-१८) में जो वर्णन है, उसके अनुसार जब याचीन समय में ऋषियों ने राजाओं को ब्रह्मविद्या का उपदेश किया. तब से ब्रह्मविद्या या अध्यात्मज्ञान ही को राजवित्रा और राजगुद्ध कहने छंगे है । इसलिए गीता में मी उन शब्दों में वहीं अर्थ यानी अध्यासमान - भक्ति नहीं - लिया जाना चाहिये। गीताप्रतिपादित मार्ग भी मनु, दृध्वाकु प्रश्नित राजपरंपरा ही से प्रवृत्त हुआ है (गीता v. १) इसिटए नहीं कहा जा सकता, कि गीता में 'राजविद्या' और 'राजगृह्य' श्चन्द्र 'राजाओं की विद्या ' श्रीर 'राजाओं का गुख ' – यानी राजमान्य विद्या और गुह्म - के अर्थ में उपयुक्त न हुए हो । परन्तु इन अर्थों को मान टेने पर भी यह व्यान देने योग्य बात है, कि इस स्थान में ये शब्द ज्ञानमार्ग के लिए उपयुक्त नहीं हुए हैं। जारण यह है, कि गीता के जिस अध्याय में यह श्लोक आया है, उसमें भक्तिमार्ग का ही विशेष प्रतिपाटन किया गया है (गीता ९. २२-३१ देखों) l और -यदापि अन्तिम सान्य ब्रह्म एक ही है, - तथापि गीता में ही अध्यात्मविद्या का साधनात्मक ज्ञानमार्ग केवल 'बुद्धिगम्य' अतएव 'अन्यक्त' और 'दुःखकारक' कहा गया है (गीता १२.५)। ऐसी अवस्था में यह असंभव जान पड़ता है, कि भगवान अब उसी जानमार्ग को 'प्रत्यक्षावगमम्' यानी ध्यक्त और 'क्रि सुसलम्' यानी आचरण करने में मुखकारक कहंगे। अतएव प्रकरण की साम्यता के कारण, और केवल मिक्तमार्ग ही के लिए सर्वेथा उपयुक्त होनेवाले 'प्रत्यक्षावगमम्' तथा ' कर्त् मुसुखम् ' परं। की स्वारस्य-सत्ता के कारण, अर्थात् इन दोनों कारणे। से - यही सिद्ध होता है, कि इस स्टोक में 'राज्यिया' शब्द से मिक्तमार्ग ही विवक्षित है। 'विद्या. शब्द का केवल ब्रह्मशानसूचक नहीं है; किन्तु परब्रह्म का शान प्राप्त कर टेने के साधन न्या मार्ग हे, उन्हें भी उपनिपदों में 'विद्या' ही कहा है । उदाहरणार्थ, शाण्डिस्यविद्या'

प्राणिवद्या, हार्दिविद्या इत्यादि । वेदान्तसूत्र के तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में उपनिपदों में वर्णित ऐसी अनेक प्रकार की विद्याओं का अर्थात साधना का विचार किया गया है। उपनिपदों से यह भी विदित होता है, कि प्राचीन समय में ये सब विद्याएँ गुप्त रखी बाती थीं: और फेवल शिष्यों के अतिरिक्त अन्य किसी को भी उनका उपदेश नहीं किया जाता या। अतएव कोई भी विद्या हो वह गुख अवस्य ही होगी। परन्त ब्रह्मप्राप्ति के लिए साधनीभृत होनेवाली जो ये गुख विद्याएँ या मार्ग है, वे यद्यपि अनेक हों, तथापि उन सब में गीताप्रतिपादित मिक्तमार्गरूपी विद्या अर्थात साधन श्रेष्ठ ( गुह्माना विद्याना च राजा ) है । क्योंकि हमारे मतानुसार उक्त श्लोक का भावार्थ यह है, कि वह (भिक्तमार्गरूपी साधन) ज्ञानमार्ग की विद्या के समान 'अव्यक्त' नहीं है: किन्तु वह 'प्रत्यक्ष' ऑखों से दिखाई देनेवाला है और इसी लिए उसका आचरण भी सुख से किया जाता है। यदि गीता में केवल बुद्धिगम्य ज्ञानमार्ग ही प्रतिपादित किया गया होता, तो वैदिकधर्म के सब संप्रदायों में आज सकड़ों वर्ष से इस प्रनथ की जैसी चाह होती चला आ रही है, वैसी हुई होती या नहीं इसमें सन्देह है। गीता में जो मधुरता, प्रेम या रस भरा है, वह उसमें प्रतिपारित भक्तिमार्ग ही का परिणाम है। पहले तो स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण ने - जो परमेश्वर के प्रत्यक्ष अवतार हैं - यह गीता कही है; और उसमें भी दूसरी बात यह है, कि भगवान ने अजेय परवस का कोरा ज्ञान नहीं कहा है; किन्तु स्थान स्थान में प्रथम पुरुष का प्रयोग करके अपने सराण और व्यक्त स्वरूप को रुक्ष्य कर कहा है, कि 'सुझमें यह सब गुँथा हुआ है' ( ७. ७ ), 'यह सब मेरी ही माया है ।' ( ७. १४ ), 'मुझसे भिन्न और कुछ भी नहीं है ' (७.७), ' मुझे शत्रु और मित्र दोनों बराबर है ' (९. २९), 'मैंने इस जगत् को उत्पन्न किया है।'(९.४), 'में ही ब्रह्म का और मोक्ष का मूल हूं' (१४.२७) अथवा 'मुझे पुरुपोत्तम कहते हैं (१५.१८)। और अन्त में अर्जुन को यह उपदेश किया, कि 'सब धर्मों को छोड़ तू अकेले मेरी शरण आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कलॅगा, डर मत। ' (१८. ६६ ) इसमें श्रोता की यह भावना हो जाती है, कि मानों में साक्षात् ऐसे पुरुपोत्तम के सामने खड़ा हूँ, कि जो समदृष्टि, परमपुज्य और अत्यन्त दयाछ है: और तब आत्मज्ञान के विषय में उसकी निष्ठा भी बहुत हट हो जाती है। इतना ही नहीं; किन्तु गीता के अध्यायों का इस प्रकार पृथक् पृथक् विभाग न कर - कि एक बार ज्ञान का तो दूसरी बार भक्ति का प्रतिपादन हो -ज्ञान ही में मिक्त और मिक्त ही में ज्ञान को गूँथ दिया है; जिसका परिणाम यह होता है, कि ज्ञान और मिक्त में अथवा बुद्धि और प्रेम में परस्पर विरोध न होकर परमेश्वर के ज्ञान ही के साथ प्रेमरस का भी अनुभव होता है; और सब प्राणियों के विषय में आत्मीपम्यबुद्धि की जाराति होकर अन्त में चित्त को विलक्षण शान्ति. समाधान और सुख प्राप्त होता है। इसी में कमेंग्रोग भी आ मिला है: मानों दध में शकर मिल गई हो । फिर इसमें कोई आक्षर्य नहीं, जो हमारे पण्डितजनों ने यह

सिद्धान्त किया, कि गीता-प्रतिपादित. ज्ञान ईश्चावास्योपनिषद् के कथनानुसार मृत्यु स्रोर असृत अर्थात् इहलोक और परलोक दोनों चगह श्रेयरकर है।

कपर किये गये विवेचन से पाठकों के ध्यान में यह वात आ जाएगी. कि भक्तिमार्ग किसे कहते हैं: शानमार्ग और मिक्तमार्ग में समानता तथा विषमता क्या है: मिक्तमार्ग को राजमार्ग (राजिवचा) या सहस उपाय क्यों कहा है; और गीता में भक्ति को स्वतन्त्र निष्ठा क्यों नहीं माना है। परन्तु ज्ञानप्राप्ति के इस सुलभ, अनादि और प्रत्यक्ष मार्ग में भी घोखा खा जाने की एक जगह है। उसका भी कुछ विचार किया जाना चाहिये ! नहीं तो संभव है, कि इस मार्ग से चलनेवाला पथिक असावधानता से गहुंदे में गिर पड़े । भगवद्गीता में इस गहुंदे का स्पष्ट वर्णन किया गया है: और बैदिक भक्तिमार्ग में अन्य भक्तिमार्गों की अपेक्षा जो कुछ विशेषता है. वह यही है। यद्यपि इस वातको सब लोग मानते हैं, कि परब्रह्म के चित्तशुद्धिद्वारा शाम्यवृद्धि की प्राप्ति के लिए शाधारणतया मनुष्यों के सामने परव्रह्म के 'प्रतीक' के नाते से कुछ-न-कुछ सगुण और व्यक्त वस्तु अवश्य होनी चाहिये - नहीं तो चिच की रियरता हो नहीं सकती; तथापि इतिहास से दीख पड़ता है, कि 'प्रतीक' के स्वरूप के विषय में अनेक बार झगड़े और बखेड़े हो जाया करते हैं। अध्यात्मशास्त्र की दृष्टि से देखा जाय, तो इस संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं. कि वहाँ परमेश्वर न हो। भगवद्गीता में भी जब अर्जुन ने भगवान श्रीकृष्ण से पूछा, 'तुम्हारी किन किन विभूतियों के रूपसे, चिन्तन ( भजन ) किया जाए, सो मुझे वतलाइये ' ( गीता १०. १८); तब दसवें अध्याय में भगवान् ने इस स्थावर और बंगम सृष्टि में न्याप्त अपनी अनेक विभृतियों का वर्णन करके कहा है, कि मैं इन्द्रियों में मन, स्थावरीं में हिमाल्य, यज्ञों में जपयज्ञ, सपों में वासुकि, दैत्यों में प्रहाद, पितरों में अर्थमा, गन्धवों में चित्ररय, वृक्षों में अश्वत्य, पश्चियों में गरुड, महर्षियों में भृगु, अक्षरों में अकार, और आदित्यों में विष्णु हूं; और अन्त में यह कहा -

### यद्यद्विभूतिमत् सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा। तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसंभवम्॥

'हे अर्जुन! यह जानो, कि जो कुछ वैमव, लब्मी और प्रमाव से युक्त हो, वह मेरे ही तेन के अंश से उत्पन्न हुआ है' (१०.४१); और अधिक क्या कहा जाय! में अपने एक अंशमात्र से इस सारे जगत् में व्याप्त हूँ! इतना कह कर अगले अध्याय में विश्वरूपटर्शन से अर्जुन को इसी सिद्धान्त की प्रत्यक्ष प्रतीति मी करा दी है। यदि इस संसार में दिखलाई देनेवाले सब पदार्थ या गुण परमेश्वर ही के रूप यानी प्रतीक है, तो यह कीन और कैसे कह सकता है, कि उनमें से किसी एक ही में परमेश्वर है और दूसरे में नहीं! न्यायतः यही कहना एड़ता है, कि वह दूर है और समीप भी है। सत् और असत् होने पर मी वह उन होनों से परे है; अथवा

गवड और धर्प, मृत्यु और मारनेवाला, विद्यवर्ता और विद्यहर्ता, मयञ्जत् और भयानक, घोर और अघोर, शिव और अश्विव, दृष्टि करनेवाला और उछको रोकनेवाला भी (गीता ९. १९ और १०. ३२) वहीं है। अत्रय्य भगवन्द्रक तुकाराम महाराज ने भी इसी माव से कहा है —

छोटा बढ़ा कहें जो कुल इम। फवता है सब तुझे महत्तम॥

सम प्रकार विचार करने पर मालूम होता है, कि प्रत्येक वस्तु अंदातः परमेश्वर ही का स्वरूप है। तो फिर जिन लोगों के ध्यान में परमेश्वर का यह सर्वन्यापी स्वरूप एकाएक नहीं आ सकता. वे यदि इस अव्यक्त और ग्रद्ध रूप को पहचानने के लिए इन अनेक वस्तओं में से किसी एक को साधन या प्रतीक समझ कर उसकी उपासना करें. तो क्या हानि है ? कोई मन की उपासना करेंगे, तो कोई द्रव्ययत्र या जपयत्त करेंगे। कोई गरुड की भक्ति करेंगे, तो कोई ॐ मंत्राक्षर ही का जप करेगा: कोई विष्णु का, कोई शिव का, कोई गणपित का और कोई भवानी का भवन करेंगे। कोई अपने मातापिता के चरणों में ईश्वरभाव रख कर उनकी सेवा करेंगे; और कोई इससे भी अधिक व्यापक सर्वभूतात्मक विराट् पुरुष की उपासना पसन्द करेंगे । कोई कहेंगे. स्र्ये को भजो: और कोई कहेंगे, कि राम या कृष्ण सर्व से भी श्रेष्ट हैं। परन्त अज्ञान से या मोह से जब यह दृष्टि छट जाती है, कि ' सब विभूतियों का मृलस्थान एक ही परब्रह्म है '. अथवा जब किसी धर्म के मूल सिद्धान्तों में ही यह न्यापक दृष्टि नहीं होती, तब अनेक प्रकार के उपास्यों के विषम में वृथाभिमान और दूराग्रह उत्पन्न हो जाता है: और कभी कभी तो लड़ाईयाँ हो जाने तक नौवत आ पहुँचती है। वैदिक, बद्ध, जैन, ईसाई या मुहम्मदी धर्मों के परस्परिवरोध की बात छोड़ दे और केवल ईसाई धर्म को ही देखें; तो यूरोप के इतिहास से यही दीख पडता है कि एक ही सगुण और व्यक्त ईसा मसीह के उपासकों में भी विधिभेदों के कारण एक दूसरे की जान छेने तक की नौजत आ चुकी थी। इस देश के सगुण उपासकों में भी अब तक यह झगड़। दीख पड़ता है, कि. हमारा देव निराकार होने के कारण अन्य लोगों के साकार देव से श्रेष्ठ है। भक्तिमार्ग में उत्पन्न होनेवाले इन झगड़ों का निर्णय करने के लिए कोई उपाय है या नहीं ? यदि है तो वह कौन-सा उपाय है ? जब तक इसका ठीक ठीक विचार नहीं हो जाएगा तब तक भक्तिमार्ग वेखटके का या वगैर धोके का नहीं कहा जा सकता। इस हिये अब यही विचार किया जाएगा, कि गीता में इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया गया है। कहना नहीं होगा, कि हिंदुत्यान की वर्तमानदशा में इस विपय का यथोचित विचार करना विशेष महत्त्व की बात है।

साम्यबुद्धि की प्राप्ति के लिए मन को स्थिर करके परमेश्वर की अनेक सगुण विभृतियों में से किसी एक विभृति के स्वरूप का प्रथमतः चिन्तन करना अथवा

उसका प्रतीक समझकर प्रत्यक्ष नेत्रों के सामने रखना, इत्यादि साधनो का वर्णन प्राचीन उपनिपरों में भी पाया जाता है; और रामतापनी सरीखे उत्तरकालीन टप-निपद् में या गीता में भी मानवरूपधारी चगुण परमेश्वर की निस्तीम और एकान्तिक भक्ति को ही परमेश्वरप्राप्ति का मुख्य साधन माना है। परन्तु साधन की दृष्टि से यद्यपि वासरेवभक्ति को गीता में प्रचानता दी गई है, तथापि अध्यात्मदृष्टि से विचार करने पर वेदान्तसूझ की नाई (वे. सु. ४. १. ४) गीता में मी यही स्पष्ट रीति से कहा है, कि 'प्रतीक' एक प्रकार का साधन हैं - वह सत्य, सर्वव्यापी और नित्य परमेश्वर हो नहीं सकता ! अधिक क्या कहें, नामरूपारमक और व्यक्त अर्थात् सगुण वस्तुओं में से किसी की भी लीजिये; वह माया ही है। जो सत्य परमेश्वर की देखना चाहता है, उसे इस सगुण रूप के भी परे अपनी दृष्टि को ले जाना चाहिये। मगवान की जो अनेक विभृतियों है, उनमें अर्जुन को डिखलाये गये विश्वरूप से अधिक व्यापक र्कार कोई मी विभात हो नहीं सकती । परन्तु दब यही विश्वरूप भगवान् ने नारट को दिखलाया तब उन्होंने कहा है, "तब मेरे जिस रूप को देख रहा है वह सत्य नहीं है, यह माया है, मेरे सत्य त्वरुप की देखने के लिए इसके भी आगे तुझे जाना चाहिये ' (कां. ३३९. ४४); और गीता में भी भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जन से स्पष्ट रीति से यही कहा है -

## अध्यक्तं भ्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामञ्जदयः । परं भावमञानन्तो ममान्ययमनुत्तमम्॥

'यद्यपि में अन्यक्त हूँ, तथापि मूर्ख होग मुझे न्यक्त (गीता ७. २४) अर्थात् मनुष्यदेह्धारी मानते हैं (गीता ९. २१); परन्तु यह बात सन्य नहीं है। मेरा अन्यक्त स्वरूप ही सन्य है।' इसी तरह उपनिपदों में मी यद्यपि उपासना के मन, बाचा, सूर्य, आकाद्य इत्यादि अनेक न्यक्त और अन्यक्त ब्रह्मप्रतीकां का वर्णन किया गया है, तथापि अन्त में यह कहा है, कि जो बाचा, नेत्र या कान को गोचर हो वह ब्रह्म नहीं, जैसे –

#### यन्मनमा न मनुते थेनाऽऽहुर्मनो मतम्। तदेव ब्रह्म स्वं विद्वि नेटं यदिद्रमुपासते॥

ंमन से जिसका भनन नहीं किया जा सकता, किन्तु मन ही जिसकी मननराक्ति में आ जाता है, उसे तू ब्रह्म समझ । जिसकी उपासना की (प्रतीक के तौर पर) जाती है, यह (सत्य) ब्रह्म नहीं है '(केन. १.५-८)। 'नेति नेति' सूत्र का भी यही अर्थ है। मन और आकाद्य को छीजिये अथवा न्यक्त उपासनामार्ग के अनुसार शाख्याम, शिवलिंग इत्यादि को छीजिये या औराम, इत्या अस्तारी पुरुपों की अथवा साधुपुरुपों की व्यक्त मूर्ति का चिन्तन कीजिये, मन्दिरों में शिखामय अथवा धासुमय देय की मूर्ति को देखिये, अथवा बिना मूर्ति का मन्दिर, या मसलिंद छीलिये;

- ये सब छोटे बच्चे की लॅंगडी-गाडी के समान मन की स्थिर करने के लिए अर्थात चित्त की वृत्ति को परमेश्वर की ओर झुकाने के साधन प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी इन्छा और अधिकार के अनुसार उपासना के लिए किसी प्रतीक को स्वीकार कर लेता है। यह प्रतीक चाहे कितना ही प्यारा हो: परन्त इस बात को नहीं भूलना चाहिये, कि सत्य परमेश्वर इस 'प्रतीक में नहीं है '- 'न प्रतीके न हि सः' (वे. स. ४. १. ४) - उसके परे है। इसी हेत से भगवद्गीता में भी सिद्धान्त किया गया है. कि 'जिन्हें मेरी माया मालम नहीं होती, वे मदजन मुझे नहीं जानते ' (गीता ७. १३-१५)। भक्तिमार्ग में मनुष्य का उद्घार करने की जो शक्ति है, वह कुछ सजीव अथवा निर्जीव मूर्ति में या पत्थरों की इमारतों में नहीं है; किन्तु उस प्रतीक में उपासक अपने समीते के लिए जो ईश्वरमावना रखता है, वही यथार्थ में तारक होती है। चाहे प्रतीक पत्थर का हो, मिट्टी का हो, घातु का हो या अन्य किसी पदार्थ का हो; उसकी योग्यता 'प्रतीक' से अधिक कभी नहीं हो सकती। इस प्रतीक में जैसा हमारा मान होगा, ठीक उसी के अनुसार हमारी मिक का फल परमेश्वर - प्रतीक नहीं - हमें दिया करता है। फिर ऐसा बखेडा मचाने से क्या लाम, कि हमारा प्रतीक श्रेष्ठ है और तुम्हारा निकृष्ट ? यदि मान ग्रुद्ध न हो, तो केवल प्रतीक की उत्तमता से ही क्या लाभ होगा ? दिन भर लोगों को घोका देने और फँसाने का धन्धा करके सबह-शाम या किसी त्योहार के दिन देवालय में देवदर्शन के लिए क्षथवा किसी निराकार देव के मन्दिर में उपासना के लिए जाने से परमेश्वर की प्राप्ति असंभव है। कथा सुनने के लिए देवालय में जानेवाले कुछ मनुष्यों का वर्णन रामदासस्वामी ने इस प्रकार किया है - 'कोई कोई विषयी लोग कथा सुनते समय क्षियों ही की ओर धूरा करते हैं; चोर लोग पादताण (जुते) चुरा ले जाते हैं ' ( इ.स. १८. १०. २६ )। यदि केवल देवालय में या देवता की मृर्ति ही में तारक-शक्ति हो, तो ऐसे लोगों को भी मुक्ति मिल जानी चाहिये। कुछ लोगों की समझ है, कि परमेश्वर की मक्ति केवल मोक्ष ही के जाती है; परन्तु जिन्हें किसी न्यावहारिक या स्वार्थ की वस्तु चाहिये, वे भिन्न भिन्न देवताओं की आराधना करें। गीता में भी इस बात का उल्लेख किया गया है, कि ऐसी खार्थबुद्धि से कुछ लोग मिन्न भिन्न देवताओं की पूजा किया करते हैं (गीता ७. २०)। परन्तु इसके आगे गीता ही का कथन है, कि यह समझ तात्विक दृष्टि से सच नहीं मानी जा सकती, कि इन देवताओं की आराधना करने से वे स्वयं कुछ फल देते हैं (गीता ७. २१)। अध्यास्मशास्त्र का यह चिरस्थायी सिद्धान्त है (वे.सू. ३. २. ३८.४१); और यही सिद्धान्त गीता को भी मान्य है, (गीता ७.२२) कि मन में किसी भी वासना या कामना को रखकर किसी मी देवता की अराधना की जाये; उसका फल सर्वेद्यापी परमेश्वर ही दिया करता है, न कि देवता। यद्यपि फल्टाता परमेश्वर इस प्रकार एक ही हो, तथापि वह प्रत्येक के मलेबुरे मार्चों के अनुसार मिन्न भिन्न फल दिया करता है (वे. सू. २. १. २४. २७)। इसलिए यह डीख पड़ता है, कि मित्र मित्र देवताओं की या प्रतीकों की उपासना के फल भी भिन्न भिन्न होते है। इसी अभिपाय की मन में रख कर-भगवान् ने कहा है –

श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्ह्रद्दः स एव सः।

'मनुष्य श्रद्धामय है। प्रतीक कुछ भी हो; परन्तु निसकी नैसी श्रद्धा होती है, नैसा ही वह हो जाता है '(गीता १७. ३. मैन्यु. ४. ६)। अथवा –

> यान्ति देववता देवान् पितृन् यान्ति पितृवताः । भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि मास्

'देवताओं की भक्ति करनेवाले देवलेक में, िपतरों की भक्ति करनेवाले पितृलोक में, भूतों की भक्ति करनेवाले भूतों मे जाते हैं; और मेरी मक्ति करनेवाले मेरे पास आते हैं '(गीता ९. २५)। या —

### ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्।

'नो जिस प्रकार मुझे भजते हैं, उसी प्रकार में उन्हें भजतों हूँ ' (गी. ४. ११) सब होग जानते हैं, कि शालग्राम सिर्फ एक पत्थर है। उसमें यदि विष्ण का भाव रखा जाय, तो विष्णुलोक मिलेगा; और यदि उसी प्रतीक में यक्ष, राक्षस आदि मृतों की भावना की जाय, तो यक्ष, राक्षत आदि भृतों के ही लोक प्राप्त होंगे। यह सिद्धान्त हमारे सत्र ग्रास्त्रकारों को मान्य है, कि फल हमारे माव में है; प्रतीक में नहीं, लैकिक व्यावहार में किसी मूर्ति की पूजा करने के पहले उसकी प्राणप्रतिया करने की वो रीति है, उसका भी रहस्य यही है। जिस देवता की मावना से उस मृतिं की पूजा करनी हो, उस देवता की प्राणप्रतिष्ठा उस मृतिं में परमेश्वर की भावना न रख कोई यह समझ कर उसकी पूजा या आराधना नहीं करते, कि यह मूर्ति किसी विशिष्ट आकार की, सिर्फ मिट्टी, पत्थर या घातु है। और यदि कोई ऐसा करे भी, तो गीता के इस सिद्धान्त के अनुसार उसको मिट्टी, पत्थर या चातु ही की दशा निस्तन्हेह प्राप्त होगी। जब प्रतीक में स्थापित या आरोपित किये गये हमारे आन्तरिक माव में इस प्रकार भेद कर लिया जाता है, तन केवल प्रतीक के विषय में झगड़ा करते रहने का कोई कारण नहीं रह जाता। क्योंकि अब तो यह भाव ही नहीं रहता, कि प्रतीक ही देवता है । वत्र कर्मी के फलदाता और सर्वेसाक्षी परमेश्वर . की दृष्टि अपने भक्तजनों के माब की ओर ही रहा करती है। इसी लिए साधु तुकाराम कहते हैं, कि 'टेन मान का ही मूखा है '- प्रतीक का नहीं। मक्तिमार्ग का यह तत्त्व जिसे मली मॉति मालम हो जाता है, उसके मन में यह दुराग्रह नहीं रहने पाता, कि भी जिस ईश्वरस्वरूप का प्रतीक की उपासना करता हूँ, वही सचा है; और अन्य सत्र मिथ्या है।' किन्त उसके अन्तःकरण में ऐसी उदारवादि जायत

हो जाती है, कि 'किसी का प्रतीक कुछ भी हो; परन्तु जो लोग उसके द्वारा परमेश्वर का भजन-पूजन किया करते हैं, वे सब एक परमेश्वर में जा मिलते हैं।' और तब उसे भगवान् के इस कथन की प्रतीति होने लगती है, कि —

## येऽप्यन्यदेवताभक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः । तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ॥

अर्थात् ' चाहे विधि, अर्थात् ब्रह्मोपचार या साधन शास्त्र के अनुसार न हो; तथापि अन्य देवताओं का श्रद्धापूर्वक (यानी उन में शुद्ध परमेश्वर का माव रख कर) यजन करनेवाले लोग (पर्याय से) मेरा ही यजन करते हैं '(गीता ९. २३)। भागवत में भी इसी अर्थ का वर्णन कुछ शब्दमेद के साथ किया गया है (भाग. १०. पू. ४०. ८. १०); शिवगीता में तो उपर्युक्त श्लोक ज्यों का-त्यों पाया जाता है (शिव. १२.४); और 'एकं सदिया बहुचा बदन्ति' (त्र. ११६४.४६) इस वेदवचन का तात्पर्य भी वही है। इससे सिद्ध होता है, यह तस्व वैदिकधर्म में बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है। और यह इसी तस्त्र का फल है, कि आधुनिक काल में श्रीशिवाजी:महाराज के समान वैदिक-धर्मीय वीरपुरुप के स्वमाव में उनके परम उत्कर्ष के समय में भी परधर्म-असिहण्यता-रूपी दोप दीख नहीं पड़ता था | यह मनुष्यों की अत्यन्त शोचनीय मूर्खता का छक्षण है, कि वे इस सत्य तत्त्व को तो नहीं पहचानते, कि ईश्वर सर्वव्यापी, सर्वसाक्षी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् और उसके भी परे - अर्थात् अचिन्त्य है; किन्तु वे ऐसे नामरूपात्मक न्यर्थ अभिमान के अधिन हो जाते हैं, कि ईश्वर ने अमुक समय अमुक देश में, अमुक माता के गर्भ से, अमुक वर्ण का, नाम का या आकृति का जो व्यक्त स्वरूप धारण किवा, वही केवल सत्य है: और इस अभिमान में फँसकर एक-दूसरे की जान लेने तक को उतारू हो जाते हैं। गीताप्रतिपादित भक्तिमार्ग को 'राजविद्या' कहा है सही; परन्तु यदि इस वात की खोज की जाय, कि जिस प्रकार स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण ही ने 'मेरा दृश्य स्वरूप भी केवल माया ही है; मेरे यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए इस माया से भी परे जाओं '; कह कर यथार्थ उपदेश किया है, उस प्रकार का उपदेश और किसने किया है ? एवं 'अविभक्तं विभक्तेषु ' इस सास्विक ज्ञानदृष्टि से सब धर्मों की एकता को पहुचान कर, भक्तिमार्ग के थोथे झगड़ों की जड़ ही को काट डाल्नेवाले धर्मगुर पहले पहले कही अवतीर्ण हुए ! अथवा उनके मतानुयायी अधिक कहाँ है ? तो कहना पड़ेगा, कि इस विषय में हमारी पविल मारतभूमि को ही अग्रस्थान दिया जाना चाहिये। हमारे देशवासियों को राजविद्या का और राजग्रहा का यह साक्षात् पारस अनायास ही प्राप्त हो गया है। परन्तु जब हम देखते हैं, कि हममें से ही कुछ होग अपनी आँखों पर अज्ञानरूपी चरमा लगाकर उस पारस को चक्रमक पत्थर कहने के लिए तयार हैं, तब इसे अपने दुर्भाग्य के सिवा और क्या कहें !

प्रतीक कुछ भी हो; भक्तिमार्ग का फल प्रतीक में नहीं है। किन्तु उस प्रतीक में जो हमारा आन्तरिक भाव होता है, उस भाव में है। इसलिए यह सच है, कि प्रतीक के बारे में झगड़ा मचाने से कुछ लाम नहीं। परन्तु अब यह शंका है, कि वेदान्त की दृष्टि से जिस शुद्ध परमेश्वरस्वरूप की भावना प्रतीक में आरोपित करनी पडंती है. उस शुद्ध परमेश्वरस्वरूप की करपना बहुतेरे छोग अपने प्रकृतिस्वभाव या अज्ञान के कारण ठीक ठीक कर नहीं सकते; ऐसी अवस्था में इन लोगो के लिए प्रतीक में गुद्ध भाव रख कर परमेश्वर की प्राप्ति कर हैने का कीन सा उपाय है ? यह कह देने से काम नहीं चल सकता, कि, भक्तिमार्ग में जान का काम श्रदा से हो जाता है। इसिटए विश्वास से या श्रद्धा से परमेश्वर के शुद्धस्वरूप को जान कर प्रतीक में भी वही भाव रखो । वस: तुम्हारा भाव सफल हो जाएगा । ' कारण यह है, कि भाव रखना मन का अर्थात् श्रद्धा का धर्म है सही; परन्तु उसे बुढि की थोडीवहृत सहायता विना मिले कभी काम नहीं चल सकता। अन्य सब मनोधमों के अनुसार केवल श्रद्धा या प्रेम भी एक प्रकार से अन्धे की है। यह बात केवल श्रद्धा या प्रेम की कभी मालूम, हो नहीं सकती, कि किस पर श्रद्धा रखनी चाहिये और किस पर नहीं। अथवा किस से प्रेम करना चाहिये और किस से नहीं। यह काम प्रत्येक मनुष्य को क्षपनी बढ़ि से ही करना पडता है: क्या कि निर्णय करने के लिए बुद्धि के सिवा कोई दूसरी इन्द्रिय नहीं है। सारांश यह है, कि चाहे किसी मनुष्य की बुद्धि अत्यन्त तीत्र न मी हो; तथापि उसमें यह जानने का सामर्प्य तो अवस्य ही होना चाहिये. कि अडा, प्रेम या विश्वास कहाँ रखा जाए। नहीं तो अन्धथड़ा और उसी के साय अन्धप्रेम मी धोखा खा बाएगा; और दोनों गह्दं में बा गिरंगे । विपरीत पर्छ में यह भी कहा जा सकता है, कि श्रद्धारहित केवल बुद्धि ही यदि कुछ काम करने लगे. तो युक्तिबाट और तर्कज्ञान में फॅस कर, न बाने वह कहाँ कहाँ मटकती रहेगी; वह नितनी ही अधिक तीव होगी, उतनी ही अधिक महकेगी। इसके अतिरिक्त इस प्रकरण के आरंभ ही में कहा जा चुका है, कि श्रद्धा आदि मनोधमी की सहायता के विना केवल बुडिंगम्य ज्ञान में कर्तृत्वशक्ति मी उत्पन्न नहीं होती। अतएव अडा और ज्ञान अथवा मन और बुद्धि का हमेशा साथ रहना आवश्यक है। परन्तु मन और बुद्धि दोनों त्रिगुणात्मक प्रकृति ही के विकार है। इसलिए उनमें से प्रत्येक के जन्मतः तीन मेर - सास्विक, राजस और तामस हो सकते है। और यदापि उनका साथ इमेशा बना रहे, तो भी भिन्न भिन्न मनुष्यों मे उनकी जितनी शुद्धता या अगुद्धता होगी, उसी हिसात्र से मनुष्य के स्वभाव, समझ और व्यवहार भी मिन्न भिन्न हो जाएँगे। यही बुद्धि केवल जन्मतः अगुद्ध, राज्य या तामस हो तो उसका किया हुआ मले-बुरे का निर्णय गलत होगा: जिसका परिणाम यह होगा, कि अन्ध-श्रद्धा के सात्त्विक अर्थात् शुद्ध होने पर भी वह घोखा खा बाएगा। अच्छा; यदि अडा ही जन्मतः अगुढ हो, तो बुद्धि के सास्त्रिक होने से भी युष्ठ लाम नहीं।

क्योंकि ऐसी अवस्था में बुद्धि की आज्ञा की मानने के लिए श्रद्धा तैयार ही नहीं रहती। परन्तु साधारण अनुमव यह है कि बुद्धि और मन टोनों अलग अलग अग्रुद नहीं रहते। विसकी वृद्धि जन्मतः अग्रुद्ध होती है, उसका मन अर्थात् श्रद्धा भी पायः न्यूनाधिक अवस्था ही में रहती है; और फिर यह अगुद्ध बुद्धि स्वभावतः अग्रद्ध अवस्था में रहनेवाली श्रद्धा को अधिकाधिक भ्रम में डाल दिया करती है। ऐसी अवस्था में रहनेवाले किसी मनुष्य की परमेश्वर के ग्रुढ खरूप का चाहे जैसा उपदेश किया जाय: परन्तु वह उसके मन में जॅचता ही नहीं। अथवा यह भी देखा गया है. कि कमी कमी ~ विशेषतः श्रद्धा और बुद्धि टोनों ही जन्मतः अपक और और कमज़ोर हों, तब - वह मनुष्य उसी उपदेश का विपरीत अर्थ किया करता है। इसका एक उदाहरण लीजिये। जब ईसाई धर्म के उपदेशक आफ़िकानिवासी नीमो जाति के जड़ली लोगों को अपने धर्म का उपटेश करने स्प्रांत है. तब उन्हें आकाश में रहनेवाले पिता की अथवा ईसा मसीह की मी यथार्य कुछ भी कल्पना हो नहीं सकती। उन्हें जो कुछ बतलाया जाता है, उसे वे अपनी अपक बुद्धि के अनुसार अयथार्थनाव से ग्रहण किया करते हैं। इसी लिए एक अंग्रेन ग्रन्थकार ने लिखां है, कि उन लोगों में मुधरे हुए धर्म को समझने की पात्रता लाने के लिए सब से पहले उन्हें अर्वाचीन मनुष्यों की योग्यता को पहुँचा देना चाहिये। अभवभृति के इस दृशन्त में भी वही अर्थ है - एक ही गुरु के पास पढ़े हुए शिप्यों में भिन्नता दीख पड़ती है। यद्यपि सूर्य एक ही है, तथापि उसके प्रकाश से कॉच के मणिसे आग निकलती है: और मिट्टी के देले पर कुछ परिणाम नहीं होता ( उ. राम. २.४ )। प्रतीत होता है, कि प्रायः इसी कारण से प्राचीन समय में बाद आदि अज्ञन वेदश्रवण के लिए अनिधिकारी माने जाते होंगे। ने गीता में भी इस विपय की चर्चा की गई है | जिस प्रकार बुद्धि के स्वयावनः सास्विक. राजिए और तामस मेट हुआ करते हैं (१८.३०-३२), उसी प्रकार श्रद्धा के स्वमावतः तीन होते हैं (१७.२)। प्रत्येक व्यक्ति के देहस्वभाव के अनुसार उनकी अदा भी स्वभावतः भिन्न हुआ करती है (१७.३)। इसलिए मगवान् कहते हैं, कि जिन लोगों की श्रद्धा सारिवक है, वे देवताओं में; जिनकी श्रद्धा राजस है, वे यज्ञ-राक्षम आदि में; और जिनकी श्रदा तामस है, वे मृत-पिशाच आदि में विश्वास करते हैं (गीता १७.४-६)। यह मनुष्य की श्रद्धा का अच्छापन या बुरापन इस

<sup>\* &#</sup>x27;And the only way, I suppose, in which beings of so low an order of development (e g an Autralian savage or a Bushman) could be raised to a civilized level of feeling and thought would be by cultivation continued through several generations, they would have to undergo a gradual process of humanization before they could attain to the capacity of civilization.' Dr Maudsley's Body and Mind. Ed 1873. p. 57.

<sup>†</sup> See Max Muller's Three Lectures on the Vedanta Philosophy. pp 72, 73.

नैसर्गिक स्वभाव पर अवलंबित है, तो अब यह प्रश्न होता है, कि यथाशक्ति मक्ति-मान से इस श्रद्धा में कुछ सुधार हो सकता है, या नहीं ? और वह किसी समय गुद्ध अर्थात् सास्विक अवस्था को पहुँच सकती है, या नहीं ? मिक्तमार्ग के उक्त प्रश्न का खरूप कर्मविपाकप्रक्रिया के ठीक इस प्रश्न के समान है, कि ज्ञान की प्राप्ति कर छेने के लिए मनुष्य स्वतन्त्र है, या नहीं ? कहने की आवस्यकता नहीं, कि इन दोनों प्रश्नो का उत्तर एक ही है। मगवान ने अर्जुन को पहले यही उपदेश किया. कि 'मय्येव मन आधत्त्व' (गीता १२.८) अर्थात् मेरे गुद्धस्वरूप में तू अपने मन को स्थिर कर: और इसके बाद परमेश्वरस्वरूप को मन में स्थिर करने के लिए मिन्न भिन्न उपायों का इस प्रकार वर्णन किया है – 'यदि तु मेरे स्वरूप में अपने चित्त को स्थिर न कर सकता हो, तो तू अभ्यास अर्थात् बारबार प्रयत्न कर । यहि तुझ से अम्यास भी न हो सके, तो मेरे लिए चित्तशुद्धिकारक कर्म कर। यदि यह भी न हो सके, तो कर्मफल का त्याग कर; और उससे मेरी प्राप्ति कर छे? (गीता १२. ९-११: भाग. ११. ११. २१-२५ )। यदि मूल देहस्बमाब अथवा प्रकृति तामस हो. तो परमेश्वर के शुद्धस्वरूप में चित्त को स्थिर करने का प्रयतन एकडम या एक ही जन्म में सफल नहीं होगा। परन्तु कर्मयोग के समान भक्तिमार्ग में भी कोई वात निष्फल नहीं होती। स्वयं भगवान सब लोगों की इस प्रकार भरोंचा देते हैं -

बहुना जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते । वासुद्रेवः सर्वामाते स महात्मा सुदुर्रुभः ॥

चन कोई मनुष्य एक चार मिक्तमार्ग से चलने लगता है, तब इस जन्म नहीं तो लगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उसके लागे के जन्म में, कमी-न-कमी, उसके परमेश्वर के स्वरूप का ऐसा यथार्थ ज्ञान मात हो जाता है, कि 'यह वन वासुडेवा-तमक ही है;' और इस ज्ञान से अन्त में उसे मुक्ति मिल भी जाती है (गीत' ७. १९)। उठने अध्याय में भी उसी प्रकार कर्मयोग का अभ्यास करनेवाले के विषय में कहा गया है, कि 'अनेकजन्मसंसिद्ध स्वतो याति परां गतिम्' (६. ४५) औं भिक्तभागं के लिए भी यही नियम उपयुक्त होता है। मक्त को चाहिये, कि वह लिस देव का माव प्रतीक में रखना चाहे, उसके स्वरूप को अपने देहस्वभाव के अनुसार पहले ही से यथाइक्ति ग्रुद्ध मान ले। कुछ समय तक उसी मावना का फल परमेश्वर (प्रतीक नहीं) दिया करता है (७. २२)। परन्तु उसके आगे विच्युद्धि के लिए किसी अन्य सामन की आवस्यकता नहीं रहती। यदि परमेश्वर की वही मिक्त यथामित हमेशा जारी रहे, तो भी मक्त के अन्तःकरण की भावना आप-ही-आप उन्नत हो जाती है। परमेश्वरसंबन्धी ज्ञान की बृद्धि मी होने लगती है। मन की ऐसी अवस्था हो जाती है, कि, 'वासुदेवः सर्वम्'—उपास्थ और उपासक का मेटमाव सेप नहीं रह जाता; और अन्त में श्रुद्ध अहानन्द में आत्मा का लय हो जाता है। वाता ही वाता है। वाता है। वाता ही वाता है। वाता

मनुष्य को चाहिये, कि अपने प्रयत्न की मात्रा को कभी कम न करे । सारांश यह है. कि जिस प्रकार किसी मनस्य के मन में कर्मयोग की विज्ञासा उत्पन्न होते ही धीरे धीरे पूर्ण चिद्धि की ओर आप-ही-आप आकर्षित हो जाता है (गी. ६. ४४); उसी प्रकार गीताधर्म का यह सिद्धान्त है, कि जब मिक्तमार्ग में कोई भक्त एक बार अपने तर्डे ईश्वर को सींप देता है, तो स्वयं भगवान ही उसकी निष्ठा को बढाते चले चाते है; और अन्त में यथार्थस्वरूप का ज्ञान भी करा देते हैं (गीता ७. २१; १०. १०)। इसी ज्ञान से - न कि फेवल कोरी और अन्य श्रद्धा से - भगवद्धक्त को अन्त में पर्ण विडि मिल जाती है | मक्तिमार्ग से इस प्रकार ऊपर चढते चढते अन्त में जो स्थिति आत होती है, वह और ज्ञानमार्ग से प्राप्त होनेवाली अन्तिम रियति, दोनों एक ही समान है। इसलिए गीता को पढने वालों के ध्यान में यह बात सहब ही आ बाएगी, कि बारहवें अध्याय में मिक्तमान पुरुप की अन्तिम स्थिति का जो वर्णन किया गया है, वह दूसरे अध्याय में किये गये श्थितप्रज्ञ के वर्णन ही के समान हैं। इससे यह बात प्रकट होती है, कि यद्यपि आरंग में ज्ञानमार्ग और मिक्सार्ग से मिन्न हों. तथापि जब कोई अपने अधिकारभेट के कारण ज्ञानमार्ग से या मिक्तमार्ग से चलने लगता है, तब अन्त में ये दोनों मार्ग एकत्र मिल जाते हैं। और जो गति ज्ञानी को पात होती है. वही गति मक्त को भी मिला करती है। इन दोनों मार्गों में मेद **छिर्फ इतना ही है. कि ज्ञानमार्ग में आरंभ ही से बुद्धि के द्वारा परमेश्वरस्वरूप का** आकटन करना पड़ता है: मिक्तमार्ग में यही स्वरूप श्रद्धा की सहायता से प्रहण कर लिया नाता है। परन्तु यह प्राथमिक मेद आगे नष्ट हो नाता है; और भगवान् -स्वयं कहते हैं, कि --

> श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । ज्ञानं लब्ध्वा परां शानित क्षान्त्रिणाधितस्कृति ॥

अर्थात् ' जन श्रद्धावान् मनुष्य इन्द्रियनिग्रहद्वारा ज्ञानप्राप्ति का प्रयत्न करने लगता है; तन उसे ब्रह्मास्मैक्यरूप-ज्ञान का अनुमन होता है; और फिर उस ज्ञान से इसे चीत्र ही पूर्ण शान्ति मिलती है ' (गी. ४. ३९ )। अथवा –

> भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चारिम तत्त्वतः । ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद्नन्तरम् ॥#

अर्थात् 'मेरे स्वरूप का तात्विक ज्ञान भक्ति से होता है; और जब यह ज्ञान हो जाता है, तब (पहले नहीं) वह मक्त मुझमे आ मिलता है। (गीता १८.५५ और

<sup>\*</sup> इस ख़ोक के 'अभि' उपसर्ग पर ज़ीर देकर शाण्डित्यस्त्र (स. १५) में यह दिसलाने का प्रयत्न किया गया है, कि भिक्त ज़ान का साधन नहीं है, किन्तु वह स्वतन्त्र साध्य या निष्ठा है। परन्तु यह अर्थ अन्य साप्रवायिक अर्थों के समान आग्रह की है – सरल नहीं है।

१२. ५४ भी देखिये ) परमेश्वर का पूरा जान होने के लिए इन दो मानों के छिवा कोई तीसरा मार्ग नहीं है। इसलिए गीता में यह बात स्पष्ट रीति से कह दी गई है, कि जिसे न तो स्वयं अपनी सुद्धि है और न श्रद्धा, उसका सर्वया नाश ही समिक्षियं — ' अरुआश्रद्धधानश्च संगयात्मा विनन्यति ' (गीता ४.४०)।

जपर क्हा गया है, कि श्रद्धा और भक्ति से अन्त में पूर्ण ब्रह्मात्मैक्यज्ञान मात होता है। इस पर कुछ तार्किमों की यह उलील है, कि यदि भक्तिमार्ग का यारंम इस ईतभाव से ही किया जाता है, कि उपास्य भिन्न है और उपासक भी भिन्न है तो अन्त में ब्रह्माओक्यरूप जान के होगा ? परन्त यह दरील केवल भ्रान्ति-मुलक है। यदि ऐसे तार्विहां के कथन का सिर्फ इतना अर्थ हो. कि ब्रह्मात्मैक्यशान के होने पर मक्ति का प्रवाह रक जाता है, तो उसमें कुछ आपत्ति टीख नहीं पड़ती। क्योंकि अध्यासम्मास का भी यही विदान्त है, कि जब उपास्य, उपासक और उपायनामपी त्रिपुटी का लय हो जाता है; तब वह व्यापार बन्द हो जाता है, जिले व्यवहार में भक्ति कहते हैं। परन्तु यहि उक्त दलील का यह क्षये हो, कि दैतन्छक भिक्तमार्ग से अन्त में अँदेतज्ञान हो ही नहीं सकता: तो यह उलील न केवल तर्कशास्त्र वी दृष्टि से किन्तु बड़े बड़े मगवद्रकों के अनुभव के आधार से भी मिथ्या सिद्ध हो सरती है। तर्कशास्त्र भी दृष्टि से इस बात से कुल क्कावट नहीं दीख पहती, कि परमेक्षरस्वरूप में किसी भन्त का चित्त बयों बयों अधिकाधिक स्विट होता जाए. त्या त्यां उनके मन से भेडमाय भी छटता चला जाए । ब्रह्मसृष्टि में भी हम यही देखते हैं. कि यद्यपि आरंभ में पारे की बेंदे भिन्न भिन्न होती हैं, तथापि वे आपस में मिल कर एकत्र हैं। जाती है। इसी प्रकार अन्य पदार्थों में मी एकीकरण की किया का आरंभ प्राथमिक मिन्नता ही से हुआ करता है; और भूंगि बीट का हदान्त तो सब रीगों को विदित ही है। इस विषय में तर्कशास्त्र की अपेक्षा साधुपूर्वों के प्रसान अनुभव को ही अधिक प्रामाणिक समसना चाहिये। भगवद्रक-शिरोमणि तुकाराम महाराज का अनुभव हमारे लिए विशेष महत्त्व का है। तब लोग मानते है, कि तुकाराम महाराज्ञ को कुछ उपनिपदाहि ग्रन्थों के अध्ययन से अध्यातमञ्जन प्राप्त नहीं हुआ था; तथापि उनकी गाथा में लगमग चार सी 'अमंग' अंद्रतरियति के वर्णन में करे गये हैं। इन सब अभंगों में 'वामुदेवः मर्वम्' (गीता ७. १९) का माव प्रति-पादित फिया गया है। अथवा बृहदारण्यकीपनिषद में देश याजवस्क्य ने 'सर्वमास्मै-वाभूत' वहा है, वैसे ही अर्थ का प्रतिपादन स्वानुसव से किया गया है। उदाहरण के हिए उनके एक का अभंग का कुछ आश्रय देखिये –

गुड़-सा भीडा है भगवान बाहर-भीतर एक ममान । किसका प्यान करूं मधियेक ? जलतरंग-से हैं हम पक ।

इसके आरंभ का उल्लेख हमने अध्यातमप्रकरण में किया है; और वहाँ यह दिस-खाया है, कि उपनिपरों में वर्णित ब्रह्मार्थिक्यगान से उनके अर्थ की किसी तरह पूरी पूरी समता है। जब कि स्वयं तुकाराम महाराज अपने अनुभव से मर्कों की परमावस्था का वर्णन इस प्रकार कर रहे हैं, तब यि कोई तार्किक यह कहने का साहस करें — कि 'भिक्तमार्ग से अईतज्ञान हो नहीं सकता,' अथवा देवताओं पर केवल अन्धविश्वास करने से ही मोश्र मिल वाता है, टसके लिए ज्ञान की कोई आवस्यकता नहीं; — तो इसे आश्चर्य ही समझना चाहिये।

मक्तिमार्ग और ज्ञानमार्ग का अन्तिम साध्य एक ही है: और 'परमेश्वर के अनुमवात्मक ज्ञान से ही अन्त में मोध निल्ता है '- यह धिडान्त दोनों नागों में एक ही-सा बना रहता है। यही क्यों; बल्कि अध्यात्मप्रकरण में और कर्मावराद. प्रकरण में पहले जो और सिद्धान्त बतलाये गये हैं, वे भी सब गीता के भित्तमार्ग में कायम रहते हैं । उटाहरणार्य, मागवत्वधर्म में कुछ होग इस प्रकार चतुर्व्युहरूपी चृष्टि की उत्पत्ति बतलाया करते हैं, कि बासुदेवरुपी परमेश्वर से संक्र्मणरूपी बीब उत्पन्न हुआ; और फिर संबर्धण से प्रयुक्त अर्थान् मन तथा प्रयुक्त से अनिरुद्ध अर्थान् अर्ह-कार हुआ | कुछ लोग तो इन व्यूहों में थे तीन, हो या एक ही की मानते हैं । परनु जीव भी उत्पत्ति के विषय में ये मत सच नहीं है। उपनिपड़ों के आधार पर वेडान्त-सूत्र ( २. ३. १७; और २. २. ४२-४५ देखों ) में निश्चय किया गया है, कि अध्यात्म-दृष्टि से जीव सनातन परमेश्वर ही का सनातन अंग्र है । इसलिए भगवद्गीता में केवल भक्तिमार्ग की उक्त चतुर्व्यहर्षक्वनची करपना छोड दी गई है: और दीव के विषय में बेंडान्तसूत्रकारों का ही उपर्युक्त सिद्धान्त दिया गया है ( गी. २. २४; ८. २०; १३. २२ और १५, ७ देखों ) । इससे यही सिद्ध होता है, कि बानदेवमक्ति और क्रमयोग ये दोनों तत्त्व गीता में यद्यपि मागवतधर्म से ही लिए गये हैं. तथापि क्षेत्ररूपी डीव और परमेश्वर के स्परूप के विषय में अध्यातमञ्जान से भिन्न किसी अन्ध और ऊट-पटॉन करपनाओं को गीता मे त्यान नहीं दिया गया है। अब यद्यपि गीता में भक्ति और अध्यात्म, अथवा श्रद्धा और ज्ञान का पूरा पूरा मेल रखने का प्रयत्न किया गया है, तथापि यह स्मरण रहे, कि दब अध्यात्मशास्त्र के विद्वान्त भक्तिमार्ग में लिए जाते ह तब उनमें कुछ-न-कुछ शब्दमेर अवस्य करना पडता है – और गीता में ऐता नेट किया भी गया है। ज्ञानमार्ग के और मिक्तमार्ग के इस शब्दभेद के कारण कुछ लोगों ने भूल से समझ लिया है, कि गीतामें जो सिद्धान्त कमी मक्ति की दृष्टि से और कनी ज्ञान की दृष्टि से कहे गये हैं, उनमें परस्पर विरोध है; अतुएव उतने भर के लिए गीता असंबद्ध है। परन्तु हमारे मत से यह बिरोध बस्तुतः सच नहीं है; और हमारे शास्त्रकारों ने अध्यात्म तथा मक्ति में जो मेल कर दिया है, उसकी ओर ध्यान न देने से ही ऐसे विरोध दिखाई दिया करते हैं। इसलिए यहाँ इस विषय का इस अधिक खुळाला कर देना चाहिये। अच्यात्मशास्त्र का सिद्धान्त है. कि पिण्ड और ब्रह्माण्ड में एक ही आत्मा नामरूप से आच्छादित है । इसलिए अध्यातमशास्त्र की दृष्टि से हम लोग कहा करते हैं. कि ' वो आतमा मुझमें है, वही सब प्राणियों में भी है ' -

' सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मिन' (गी. ६. २९) अथवा ' यह सब आत्मा ही है'—' इटं सर्वमात्मेव'। परन्तु भक्तिमार्ग में अन्यक्त परमेश्वर ही को व्यक्त परमेश्वर का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। अत्य व उक्त विद्धान्त के बढ़ले गीता में यह वर्णन पाया जाता है, कि 'यो मां पश्चित सर्वत्र सर्वे च मिय पद्यति'— में (भगवान्) सब प्राणियों में हूँ; और सब प्राणी मुझमें हैं (६. २९); अयवा ' वासुदेवः सर्वमिति'— को कुछ है, वह सब वासुदेवमय है (७. १९); अयवा ' येन मूतान्य- कोपेण द्रक्षस्यात्मन्ययों मियि'— ज्ञान हो जाने पर त् सब प्राणियों को मुझमें और स्वयं अपने में भी देखेगा (४. ३५)। इसी कारण से मागवतपुराण में भी मगवद्रक्त का स्थल इस प्रकार कहा गया है—

सर्वभूतेषु यः पर्येद्धगवद्वावमात्मनः। भूतानि भगवत्यात्मन्येप भागवतोत्तमः॥

' जो अपने मन में यह भेटमाव नहीं रखता, कि मैं अलग हूँ; भगवान् अलग हैं; और सब लोग भिन्न है; किन्तु जो सब प्राणियों के विषय में यह भाव रखता है, कि भगवान् और में दोनों एक हूँ; और जो यह समझता है, कि सब प्राणी भगवान् में और मुझमें भी है, वहीं सब भागवतों में श्रेष्ठ है ' (माग. ११. २. ४५ और ३. २४. ४६ ) इससे दील पहेगा, कि अध्यात्मशास्त्र के 'अन्यक्त परमातमा' शब्दां के बढले ' व्यक्त परमेश्वर ' शब्दों का प्रयोग किया गया है - सब यही भेट है । अध्यातम-शास्त्र में यह बात युक्तिवाट से सिद्ध हो चुकी है, कि परमात्मा के अन्यक्त होने के कारण सारा बगत् आसममय है। परन्तु भक्तिमार्ग प्रत्यक्ष अवगम्य है, इसिंहए परमे-श्वरं की अनेक व्यक्त विभृतियों का वर्णन करके और अर्जुन को दिव्यदृष्टि देकर प्रत्यक्ष विश्वरूपदर्शन से इस वात की साक्षात्मतीति करा दी है, कि सारा जगत परमेश्वर ( आत्ममय ) है ( गी. अ. १० और ११ ) । अध्यात्मशास्त्र में कहा गया है, कि कर्म का क्षय ज्ञान से होता है। परन्तु भक्तिमार्ग का यह तत्त्व है, कि सगुण परमेश्वर के िखा इस जगत् में और कुछ नहीं है - वही जान है, वही कर्म है, वही जाता है, वहीं करनेवाला और फल देनेवाला भी है। अतएव सञ्चित, प्रारब्ध, कियमाण इत्यादि कर्ममेटों के शंझट में न पड़ मिक्तमार्ग के अनुसार यह प्रतिपादन किया जाता है, कि कर्म करने की बुद्धि देनेवाला, कर्म का फल देनेवाला और कर्म का क्षय करनेवाला एक परमेश्वर ही है। उदाहरणार्थ, तुकाराम महाराज एकान्त में ईश्वर की प्रार्थना करके स्पष्टता से और प्रेमपूर्वक कहते हैं -

> एक बात एकान्त में सुन को, जगदाधार। तारे मेरे कर्म तो प्रमु को क्या उपकार ? ॥

यही भाव अन्य शब्दों में दूसरे स्थान पर इस प्रकार व्यक्त किया गया है, कि 'पारव्य, कियमाण और संचित का झगड़ा मक्तों के लिए नहीं है। देखो; सब कुछ गी. र. २८

ईश्वर ही है, जो भीतर-बाहर सर्व व्यास है।' भगवद्गीता में भगवान् ने यही कहा है, कि 'ईश्वरः सर्व भूतानां हृदेशेऽर्जुन तिष्टति ' (१८. ६१) - ईश्वर ही सव लोगों के हृदय में निवास करके उनसे यन्त्र के समान सब कर्म करवाता है। कर्म-विपाक-प्रक्रिया में सिद्ध किया गया है, कि जान की प्राप्ति कर टैने के छिए आत्मा को पूरी स्वतन्त्रता है। परन्तु उसके बदले मिक्तमार्ग में यह कहा जाता है, कि उस बुद्धि का देनेवाला परमेश्वर ही है - 'तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विश्वाम्यहम्' (गी. ७. २१), अथवा ' दहामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ' (गी. १०. १०)। उसी प्रकार संसार में सब कर्म परमेश्वर की ही सत्ता से हुआ करते हैं। इसलिए भक्तिमार्ग में यह वर्णन पाया जाता है, कि वायु भी उसी के भय से चलती है: और मुर्य तथा चन्द्र भी उसी की शक्ति से चलते हैं (कड़, ६, ३; वृ, ३, ८, ९)। अधिक क्या कहा जाय; उसकी इच्छा के जिना पेड़ का एक पत्ता तक नहीं हिल्ला ! यहीं कारण है, कि भक्तिमार्ग में यह कहते हैं, कि मनुष्य केवल निमित्तमात्र ही के लिए सामने रहता है (गीता ११. ३३); और उसके सब व्यवहार परमेश्वर ही उसके ट्रय में निवास कर उससे कराया करता है। साधु तुकाराम कहते हैं, कि व्यह प्राणी केवल निमित्त ही के लिए स्वतन्त्र है; मेरा मेरा कह कर व्यर्थ ही यह अपना नाश कर लेता है ' इस जगत् के व्यवहार और मुखिति को धिर रखने के लिए सभी लोगों को कर्म करना चाहिये। परन्तु ईंशावास्योपनिपद् का जो यह तत्त्व है - कि जिस प्रकार अगानी होग किसी कर्म की 'मेरा' कह कर किया करते हैं, वैसा न कर भानी पुरुष को ब्रह्मार्पणबुद्धि से सब कर्म मृत्युपर्यन्त करते रहना चाहिये - उसीका सारांश उक्त उपदेश में है। यही उपदेश भगवान ने अर्जन को इस क्लोक में किया है -

> यत्करोपि यद्भामि यज्जुद्द्योपि ददामि यत्। यत्तपस्यसि कौन्तेय तस्करन्य मदर्पणम् ॥

व्यर्थात् 'जो कुछ त् करेगा, रायेगा, इवन करेगा, देगा, या तप करेगा, वह सब मुद्दो अपण कर ' (गीता ९. २७); इससे तुद्दो कर्म की बाधा नहीं होगी। मगवद्रीता का यही क्ष्रोक गिवगीता (१५. ४५) में पाया जाता है; और मागवत के इस क्ष्रोक में भी उसी अर्थ का वर्णन है –

कायेन चाचा मनसेन्द्रियैर्वा ब्रह्मयाश्मना चाऽनुमृतस्वभावात् । करोति यद्यस्यकल परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्तत् ॥

'काया, वाचा, मन, इन्टिय, बुद्धि या आत्मा की प्रवृत्ति से अथवा स्वमाव के अनुसार जो कुछ हम किया करते हैं, वह सब परात्पर नारायण को समर्पण कर दिया जाएँ (भाग. ११. २. ३६)। साराश यह है, कि अध्यात्मशास्त में, जिसे ज्ञान-कर्म-समुचय पक्ष, फलाशात्याग अथवा ब्रह्मार्पणपूर्वक कर्म कहते हैं (गीता  ४. २४; ५. १०; १२. १२) उसी को मिक्तमार्ग में 'कृष्णार्पणपूर्वक कर्म ' यह नया नाम मिल जाता है। भक्तिमार्गवाले भोजन के समय 'गोविन्द, गोविन्द ' कहा करते हैं; उसका रहत्य इस कृष्णार्पणबुद्धि में ही है। ज्ञानी जनक ने कहा है, कि हमारे सब ज्यवहार होगों के उपयोग के लिए निष्काम वृद्धि से हो रहे हैं: और मगवद्गक्त मी खाना. पीना, इत्यादि अपना सब स्यवहार कृष्णार्पण बुद्धि से ही किया करते हैं। उद्यापन, ब्राह्मणभोजन अथवा अन्य इष्टापूर्त कर्म करने पर अन्त में 'इदं कृष्णार्पण-मस्त ' अथवा ' हरिर्वाता हरिमोक्ता ' कह कर पानी छोडने की बो रीति है, उसका मूलतत्त्व मगवद्गीता के उक्त श्लोक में है। यह सन्व है, कि जिस प्रकार वालियों के न रहने पर कानों के छेट माल बाकी रह बाए, उसी प्रकार वर्तमान समय में उक्त -सङ्करप की दशा हो गई है। क्योंकि पुरोहित उस सङ्करप के सच्चे अर्थ को न समझ कर िर्फ तोते की नाई उसे पढ़ा करता है; और यजमान बहिरे की नाई पानी छोड़ने की कवायत किया करता है। परन्त विचार करने से मालम होता है, कि इसकी जड़ में कर्मफलाशा को छोड़ कर कर्म करने का तत्त्व है: और इसकी हॅंसी करने से शास्त्र में तो कछ दोष नहीं आता: किन्तु हँसी करनेवाले की अज्ञानता ही प्रकट होती है। चिंद सारी आयु के कर्म - यहाँ तक कि जिन्दा रहने का भी कर्म - इस प्रकार कृष्णा-पंगवुद्धि से अथवा फलाशा का त्याग कर किये जाएँ, तो पापवासना कैसे रह सकती है ? और क़कर्म कैसे हो। सकते हैं ? फिर लोगों के उपयोग के लिए कर्म करो; संसार की भलाई के लिए आत्मसमर्पण करो: इत्यादि उपदेश करने की आवश्यकता ही कहाँ रह जाती है ! तब तो 'में' और 'छोग' दोनों का समावेश परमेश्वर में और परमेश्वर का समावेश उन दोनों मे हो जाता है। इसिलए स्वार्थ और परार्थ दोनों ही कृष्णा-र्पणरूपी परमार्थ में ड़व जाते हैं: और महात्माओं की यह उक्ति ही चरितार्थ होती है, कि 'सन्तों की विभृतियाँ जगत् के कल्याण ही के लिए हुआ करती है, वे लोग परोपकार के लिए अपने शरीर को कए दिया करते हैं '। पिछड़े प्रकरण में युक्तिवाद से यह विद्व कर दिया गया है, कि जो मनुष्य अपने सब काम कृष्णार्पणवृद्धि से किया करता है, उसका 'योगञ्जेम' किसी प्रकार एक नहीं सकता; और भक्तिमार्ग-चालों को तो स्वयं भगवान् ने गीता में आधासन दिया है, 'तेषां नित्याभियुक्ताना योगक्षेमं वहाम्यहम् ' (गीता ९. २२)। यह कहने की आवश्यकता नहीं, कि जिस अकार ऊँचे दर्ज के जानी पुरुष का कर्तव्य है, कि वह सामान्य जनों में बुद्धिमेद न करके उन्हें चन्मार्ग में लगाएँ (गीता ३, २६), उसी प्रकार परम श्रेष्ठ भक्त का भी यही कर्तव्य है, कि वह निम्न श्रेणी के भक्तों की श्रद्धा को भ्रष्ट न कर उनके अधिकार के अनुसार ही उन्हें उन्नति के मार्ग में लगा देवे। सारांश, उक्त विवेचन से यह माल्म हो जाएगा, कि अध्यातमञास्त्र में और कर्मविपाक में जो सिद्धान्त कहे गये हैं, वे सब कुछ शब्दमेर से मिक्तमार्ग में भी कायम रखे गये हैं; और ज्ञान तथा मिक में इस प्रकार मेल कर देने की पद्धति हमारे यहाँ वहत प्राचीन समय से प्रचलित है।

परन्तु जहाँ शब्दमेद से अर्थ के अनर्थ हो जाने का मय रहता है, वहाँ इस प्रकार से शब्दमेद भी नहीं किया जाता; क्योंकि अर्थ ही प्रधान बात है। उदाहर-णार्थ, कर्म-विपाक-प्रक्रिया का विद्वान्त है, कि ज्ञानप्राप्ति के टिए प्रत्येक मनुष्य स्वयं मयल करे: और अपना उढार आप ही कर ले। यह इसमें शब्धें का कुछ मेट करके यह कहा जाए, कि यह काम मी परमेश्वर ही करता है; तो मद उन आलखी हो जाएँगे | इसलिए ' आर्तमेव ध्यातमनो बन्धुरात्मैव रिपुरातमनः ' – आप ही अपना श्रृ और आप ही अपना भित्र है (गीता ६.५) - यह तत्त्व भक्तिमार्ग में भी प्रायः ज्याँ-का-त्याँ अर्थात् शब्दभेट न करके वतलाया जाता है। ग्राधु तुकाराम के इस माव का उल्लेख पहले हो चुका है, कि 'इससे किसीका क्या नुकसान हुआ ? अपनी बुराई अपने हाथों कर ही।' इससे भी अधिक स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा है. कि ईश्वर के पास कुछ मोझ की गटड़ी नहीं घरी है, कि वह किसी के हाथ में टेडे। 'यहाँ तो इन्द्रियों को जीतना और मन को निर्विपय करना ही मुख्य उपाय है।' क्या यह उपनिपदों के इस मनत्र - 'मन एव मनुष्याणां कारणं वन्धमेक्षियोः '-के समान नहीं है ? यह सच है, कि परमेश्वर ही इस जात की सब घटनाओं का करने-वाला है । परन्त उस पर निर्देशता का और पश्चपात करने का दीप न लगाया जाए: इस लिए कर्म-विपाक-प्रक्रिया में यह शिद्धान्त कहा गया है, कि परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य को उसके कमों के अनुसार फल दिया करता है। इसी बारण से यह सिद्धान्त भी - बिना किसी प्रकार का शब्दभेद किये ही - भक्तिमार्ग में हे लिया दाता है। इसी प्रकार यद्यपि उपासना के लिए ईन्बर को व्यक्त मानना पहुता है, तथापि अध्यात्मशास्त्र का यह सिद्धान्त भी हमारे यहाँ के मिक्तमार्ग में कभी छट नहीं जाता, कि जो कुछ ब्यक्त है, वह सब माया है और सत्य परमेश्वर उसके पर है। पहले कह चुके हैं, कि इसी फारण से गीता में वेडान्तसूत्र प्रतिपादित जीव का स्वरूप ही स्थिर रखा गया है। मनुष्य के मन में प्रत्यक्ष की ओर अथवा व्यक्त की ओर छकने की जो स्वामाविक प्रवृत्ति हुआ करती है, उसमें और तत्त्वज्ञान के गहन **चिद्धान्तों** में मेल कर देने की विदिक धर्म की यह रीति किसी भी अन्य देश के भक्ति-मार्ग में टीख नहीं पडती। अन्य देश-निवासियों का यह हाल टीख पड़ता है, कि जब वे एक बार परमेश्वर की किसी सगुण विभृति का स्वीकार कर व्यक्त का सहारा लेते हैं, तब वे उसी में आसक हो कर फूँड जाते हैं। उसके सिवा उन्हें और कुछ दीख ही नहीं पडता: और उनमें अपने अपने सगुण प्रतीक के विषय में वृथाभिमान उत्पन्न हो जाता है। ऐसी अवस्था में वे लोग यह मिथ्या मेर करने का यत्न करने लगते हैं, कि तत्त्वज्ञान का मार्ग भित्र हे; और श्रद्धा का मिक्तमार्ग जुड़ा है। परन्तु हमारे देश में तत्त्वज्ञान का उरय बहुत प्राचीन काल में ही हो चुका था। इसलिए गीताधर्म में श्रद्धा और ज्ञान का कुछ भी विरोध नहीं है: बक्कि वैदिक ज्ञानमार्ग श्रद्धा से और वैदिक भक्तिमार्ग ज्ञान से, पुनीत हो गया है। अतएव मनुष्य किसी

मी मार्ग का स्वीकार क्यों न करे; अन्त में उसे एक ही सी सद़ित प्राप्त होती है। इसमें कुछ आश्चर्य नहीं, कि अव्यक्त ज्ञान और व्यक्त मिक्त के मेल का यह महत्व केवल व्यक्त काइस्ट में ही लिपटे रहनेवाल धर्म के पण्डितों के ध्यान में नहीं आ सका; और इसलिए उनकी एक़न्देगीय तथा तत्वज्ञान की दृष्टि से कोती नज़र से गीताधर्म में उन्हें विरोध दीख पढ़ने लगा। परन्तु आश्चर्य की बात तो यही है, कि वैदिक धर्म के इस गुण की प्रशंसा न कर हमारे देश के कुछ अनुकरणप्रेमी जन आजकल इसी गुण की निन्टा करते देखे जाते हैं। माध काव्य का (१६. ४३) यह सचन इसी बात का एक अच्छा उदाहरण है, कि 'अथ वाऽभिनिविष्टबुद्धियु। व्यजति व्यर्थकतां सुभाषितम्।' – लोटी समझ से जब एक बार मन प्रस्त हो जाता है, तव मनुष्य को अच्छी वार्ते भी ठीक नहीं जचतीं।

सार्तमार्ग में चतुर्थाश्रम का जो महत्त्व है, वह मिक्तमार्ग में अयवा भागवत-धर्म में नहीं है। वर्णाश्रमधर्म का वर्णन मागवतधर्म में भी किया जाता है; परन्तु उस धर्म का सारा टारमटार भक्ति पर ही होता है। इसलिए जिसकी मिक्त उत्कट हो, वही सब में श्रेष्ठ माना जाता है - फिर चाहे वह गृहस्य हो, वानप्रस्य या बैरागी हो; इसके विषय में मागवतधर्म में कुछ विधिनिधेघ नहीं है ( मा. ११. १८. १३. १४ देखो )। संन्यास-आश्रम स्मार्तधर्म का एक आवश्यक माग है. भागवतधर्म का नहीं। परन्तु ऐसा कोई नियम नहीं, कि भागनतधर्म के अनुयायी कमी विरक्त न हों: गीता में ही कहा है, कि संन्यास और कर्मयोग दोनों मोक्ष की दृष्टि से समान योग्यता के हैं। इसलिए यदापि चतुर्थाश्रम का स्वीकार न किया जाए, तथापि सांसारिक कमें। को छोड़ बैरागी हो जानेवाले पुरुष मक्तिमार्ग में भी पाये जा सकते है। यह बात पूर्व समय से ही कुछ कुछ चली आ रही है। परन्तु उस समय इन छोगों को प्रमुता न थी; और ग्यारहवें प्रकरण में यह बात स्पष्ट रीति से बतला दी गई है. कि मगवद्गीता में कर्मत्याग की अपेक्षा कर्मयोग ही को अधिक महत्त्व दिया गया है। कालान्तर से कर्मयोग का यह महत्त्व छुत हो गया; और वर्तमान समय में मागवतधर्मीय लोगों की भी यही समझ हो गई है, कि मगबद्धक वही है, कि जो सांधारिक कर्मों को छोड़ विरक्त हो: केवल मिक्त में ही निमग्न हो जाए। इस्र्लिए यहाँ मक्ति की दृष्टि से फिर भी कुछ थोडा-सा विवेचन करना आवश्यक प्रतीत होता है, कि इस विषय में गीता का मुख्य सिद्धान्त और सचा उपदेश क्या है। मिक्तिमार्ग का अथवा भागवत्वधर्म का ब्रह्म स्वयं सगुण भगवान ही हैं। यदि यही भगवान स्वयं सारे संसार के कर्ता-धर्ता है: और साधुजनों की रक्षा करने तथा द्रष्टजनों को दण्ड देने के लिए समय समय पर अवतार लेकर इस जगत् का धारण-पीषण किया करते हैं; तो यह कहने की आवश्यकता नहीं, भगवद्भक्तों को भी छोक-संग्रह के लिए उन्हीं भगवान् का अनुकरण करना चाहिये। हनुमाननी रामचन्द्र के बड़े मक्त थे; परन्तु उन्हों ने रावण आहि दुएजनों के निर्देखन करने का काम कुछ छोड़ नहीं दिया था। मीप्पपितामह की गणना भी परम मगवद्रकों में की बाती है; परन्तु यद्यपि वे स्वयं मृत्युपर्यंत ब्रह्मचारी रहे, तथापि उन्होंने स्वधर्मानुसार स्वकीयों की मीर राज्य की रक्षा करने का काम अपने जीवन मर जारी रखा था। यह वात सच है, कि जब मिक्त के द्वारा परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब मक्त को स्वयं अपने हित के छिए कुछ प्राप्त कर छेना छेप नहीं रह जाता। परन्तु प्रेममूलक मिक्तामं से द्या, करणा, कर्तव्यप्रीति इत्यादि श्रेष्ठ मनोवृत्तियों का नाग नहीं हो सकता; विका वे भीर भी अधिक शुद्ध हो जाती है। ऐसी दशा मे यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता, कि कर्म करें या न करें ? वरन् भगवद्रक्त तो वहीं है, कि जिसके मन में ऐसा अभेदमाय उत्पन्न हो जाय —

जिसका कोई न हो हृदय से उसे छगावे, प्राणिमात्र के छिए प्रेम की ज्योति जगावे। सव में विभु को घ्यास जान सब को अपनावे, हैं वस ऐसा वहीं भक्त की पदवी पावे॥

ऐसी अवस्था में स्वभावतः उन लोगों की वृत्ति लोकसंग्रह ही के अनुकृल हो। जाती है. जैसा कि ग्यारहवें प्रकरण में कहा आये हैं - 'सन्तों की विभृतियाँ जगत के कल्याण ही के लिए हुआ करती है। वे लोग परोपकार के लिए अपने शरीर की कप्ट दिया करते हैं। ' जब यह मान लिया, कि परमेश्वर ही इस सृष्टि को उत्पन्न करता है, और उसके सब व्यवहारों को भी किया करता है; तब यह अवध्य ही मानना पड़ेगा, कि उसी सृष्टि के व्यवदारों को सरख्ता से चलाने के लिए चातुर्वर्ण्य आदि जो व्यवस्थाएँ हैं, वे उसी की इच्छा से निर्मित हुई हैं। गीता मे भी मगवान् ने स्पष्ट रीति से यही कहा है, कि 'चातुर्वण्यं मया सुष्टं गुणकर्म-विभागदाः' (गीता ४. १३)। अर्थात् यह परमेश्वर ही की इच्छा है, कि प्रत्येक मनुष्य अपने अपने अधिकार के अनुसार समान के इन कामा को खोकसंग्रह के लिए करता रहे। इसीसे आगे यह मी सिद्ध होता है, कि सृष्टि के जो व्यवहार परमेश्वर की इच्छा से चल रहे हैं, उनका एक-आध विशेष भाग किसी मनुष्य के द्वारा पूरा कराने के लिए ही परमेश्वर उसको उत्पन्न किया करता है; और यदि परमेश्वर-द्वारा नियत किया गया उसका यह काम मनुष्य न करे, तो परमेश्वर ही की अवज्ञा करने का पाप उसे ल्गेगा। यदि तुम्हारे मन में यह अहंकार-बुद्धि जायत होगी, कि ये काम मेरे हैं अथवा मैं उन्हें अपने स्वार्थ के लिए करता हूँ; तो उन कर्मों के मले-बुरे फल तुन्हें अवस्य भोगने पहुँगे। परन्तु तुम इन्हीं कर्मों को केवल स्वधर्म जान कर परमेश्वरा-र्पणपूर्वक इस माव से करोगे, कि 'परमेश्वर के मन में जो कुछ करना है, उसके लिए मुझे करके वह मुझसे काम कराता है ' (गीता ११. ३३ ); तो इसमें कुछ अनुचित या अयोग्य नहीं । बल्कि गीता का यह कथन है, कि इस स्वधर्माचरण से ही

सर्वभूतान्तर्गत परमेश्वर की सारिवक भक्ति हो बाती है। मगवान ने अपने सव उपदेशों का तात्पर्य गीता के अन्तिम अध्याय में उपसंहाररूप से अर्जुन को इस प्रकार इतलाया है - ' सब प्राणियों के हृदय में निवास करके परमेश्वर ही उन्हें यन्त के समान नचाता है: इसलिए ये टोनां भावनाएँ मिध्या है, कि मै अमुक कर्म को छोड़ता हूँ या अमुक कर्म को करता हूँ। फलाशा को छोड़ सब कर्म कृष्णार्पणबुद्धि से करते रहा। यदि तू ऐसा निग्रह करेगा, कि मैं इन कमों को नहीं करता; तो भी प्रकृतिधर्म के अनुसार तुझे कमों को करना ही होगा। अतएव परमेश्वर में अपने सब स्वार्थों का लय करके स्वधर्मातुसार प्राप्त व्यवहार को परमार्थबृद्धि से और वैराग्य से लोकसंग्रह के लिए तुझे अवय्य करना ही चाहिये; मैं भी यही करता हूँ: मेरे उदाहरण को देख और उसके अनुसार वर्ताव कर।' जैसे ज्ञान का और निष्कामकर्म का विरोध नहीं, वैसा ही मक्ति में और कृष्णार्पणवृद्धि से किये गये कमों में भी विरोध उत्पन्न नहीं होता। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध भगवङक्त त्रकाराम भी मक्ति के द्वारा परमेश्वर के 'अणोरणीयान् महतो महीयान्' (कठ. २. २०; गीता ८.९) - परमाणु से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा ऐसे स्वरूप के साथ अपने ताटारम्य का वर्णन करके कहते हैं, कि 'अब में केवल परोपकार ही के लिए बचा हूं। ' उन्होंने संन्यासमार्ग के अनुयायियों के समान यह नहीं कहा, कि अब मेरा कुछ भी काम श्रेप नहीं है। बल्कि वे कहते हैं, कि 'भिक्षापाल का अवलंबन करना लजारपद जीवन है - वह नष्ट हो जाए। नारायण ऐसे मनुष्य की सर्वया उपेक्षा ही करता है। ' अथवा ' सत्यवादी मनुष्य संसार के सब काम करता है; और उनसे -जल में कमलपत्र के समान - अदित रहता है। जो उपकार करता है और माणियोंपर दया करता है, उसी में आत्मस्थिति का निवास जानो ! ' इन वचनों से साधु तुकाराम का इस विषय में स्पष्ट अभिप्राय व्यक्त हो जाता है। यद्यपि तुकाराम महाराज संसारी थे, तथापि उनके मन का सुकाव कुछ कर्मत्याग ही की ओर था। परन्तु प्रवृत्तिप्रधान मागवतधर्म का टक्षण अथवा गीता का सिद्धान्त यह है, कि उत्कट मिक्त के साथ साथ मृत्युपर्येत ईश्वरापणपूर्वक निष्काम कर्म करते ही रहना चाहिये। और यदि कोई इस विद्धान्त का पूरा पूरा स्पष्टीकरण देखना चाहे तो उसे श्रीसमर्थ रामडासस्वामी के दासबोध प्रनथ को ध्यानपूर्वक पहना चाहिये ( रमरण रहे, कि साधु तुकाराम ने ही शिवाजी महाराज को जिन ' सद्गुद की शरण ' में जाने को कहा था, उन्हींका यह प्राचादिक प्रनथ है )। रामशचरचामी ने अनेक बार कहा है. कि मक्ति के द्वारा अथवा ज्ञान के द्वारा परमेश्वर के ग्रद्धस्वरूप की पहचान कर को सिद्धपुरुप कृतकृत्य हो चुके हैं, वे 'सब होगों को सिखाने हिए ' ( दास. १९. १०. १४ ) निःस्पृहता से अपना काम यथाधिकार जिस प्रकार किया करते हैं, उसे देखकर सर्वसाधारण स्रोग अपना व्यवहार करना सीखे; क्योंकि र्' विना किये कुछ भी नहीं होता ' ( बास. १९. १०. २५; १२. ९. ६; १८. ७. ३ );

और अन्तिम दशक (२०.४.२६) में उन्होंने कर्म के सामर्थ्य का मक्ति की शक्ति के साथ पूरा मेल इस प्रकार कर दिया है —

हुळच्छ में सामर्थ्य है। जो करेगा वही पावेगा। परंतु उसमें भगवान् का। अधिष्ठान चाहिये॥

गीता के आठवें अध्याय में अर्जुन को जो उपदेश किया गया है, कि 'मामनुस्मर युध्य च' (गीता ८.७) – नित्य मेरा स्मरण कर; और युद्ध कर – उसका तात्पर्य, और छठवें अध्याय के अन्त में जो कहा है, कि 'क्रमेयोगियों में मिक्तमार्ग श्रेष्ठ हैं ' (गीता ६.४७) उसका भी तात्पर्य वहीं है, कि जो रामग्रसस्वामी के उक्त वचन में है। गीता के अठारहवें अध्याय में भी भगवान ने यहीं कहा है –

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् । स्वकर्मणा तमम्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ॥

'जिसने इस सारे जगत् को उत्पन्न किया है, उसकी अपने स्वधर्मातुरूप निप्काम कर्माचरण से (न कि केवल वाचा से अथवा पुष्पों से) पूजा करके मनुष्य सिद्धि पाता है ' (गीता १८. ४६ )। अधिक क्या कहें, इस क्ष्रोक का और समस्त गीता का भी भावार्थ यही है, कि स्वधर्मानुरूप निष्कामकर्म करने से सर्वभूतान्तर्गत विराद्रूपी परमेश्वर की एक प्रकार की भक्ति, पूजा या उपासना ही हो जाती है। ऐसा कहने से, कि 'अपने धर्मानुरूप कमों से परमेश्वर की पूजा करो ', यह नहीं समझना चाहिये, कि ' श्रवणं कीर्तनं विण्णोः ' इत्यादि नवविधा मक्ति गीता को मान्य नहीं। परन्तु गीता का कथन है, कि कमों को गीण समझकर उन्हें छोड़ देना और इस नव-विधा भक्ति में ही विलक्षल निमन्न हो जाना उचित नहीं है। शास्त्रतः प्राप्त अपने सब कमों को यथोचित रीति से अवस्य करना ही चाहिये। उन्हें 'खयं अपने लिए ' समझकर नहीं. किन्तु परमेश्वर का स्मरण कर इस निर्ममबुद्धि से करना चाहिये, कि ' ईश्वरिनिर्मित रुष्टि के संग्रहार्थ उसी के ये सब कर्म हैं।' ऐसा करने से कर्म का लीप नहीं होगा: उलटा इन कमों से ही परमेश्वर की सेवा. मिक्त वा उपासना की जाएगी। इन कमों के पाप-पुण्य के भागी हम न होंगे; और अन्त मे सद्गति भी मिल बाएगी। गीता के इस सिद्धान्त की ओर दुर्लक्ष करके गीता के भक्तिप्रधान टीकाकार अपने अन्थों में यह मावार्थ बतलाया करते हैं. कि गीता में भक्ति ही को प्रधान माना है; और कर्म को गौण । परन्तु सन्यासमार्गीय टीकाकारों के समान भक्तिप्रधान टीकाकारों का यह तात्पर्यार्थ भी एकपक्षीय है। गीताप्रतिपादित भक्तिमार्ग कर्मप्रधान है; और उसका मुख्य तत्त्व यह है, कि परमेश्वर की पूजा न केवल पुष्पों से या वाचा से ही होती है; किन्तु वह खधर्मोक्त निष्काम कर्मोंसे भी होती है; और ऐसी पूजा प्रत्येक मनुष्य को अवस्य करनी चाहिये। जब कि कर्ममय भक्ति का यह तस्व गीता के अनुसार अन्य किसी भी स्थान में प्रतिपाटित नहीं हुआ है, तब इसी तस्व को गीता प्रतिपादित भक्तिमार्ग का विशेष रुक्षण कहना चाहिये।

इस प्रकार कर्मयोग की दृष्टि से ज्ञानमार्ग और मक्तिमार्ग का पूरा पूरा मेल च्यद्यपि हो गया, तथापि जानमार्ग से भक्तिमार्ग में जो एक महत्त्व की विशेषता है. उसका भी अब अन्त में स्पष्ट रीति से वर्णन हो जाना चाहिये। यह तो पहले ही कह चुके हैं, कि ज्ञानमार्ग केवल बुद्धिगम्य होने के कारण अल्पबुद्धिवाले सामान्य जनों के लिए क्रेशमय है: और मिक्तमार्ग के श्रद्धामूलक, प्रेमगम्य, तथा प्रत्यक्ष होने के कारण उसका आचरण करना सब लोगों के लिए सगम है। परन्त बलेश के सिवा ज्ञानमार्ग में एक और भी अडचन है। जैमिनि की मीमांसा, या उपनिपद या वेदान्त-सुत्र को देखें: तो मादम होगा, कि उनमें श्रीत-यज्ञयाग आदि की अथवा कर्मसेन्यास-पूर्वक 'नेति'-स्वरूपी परव्रहा की ही चर्चा मरी पड़ी है। और अन्त में यही निर्णय किया है, कि स्वर्गप्राप्ति के लिए साधनीमृत होनेवाले श्रीत यत्र यागादिक कर्म करने का अथवा मोक्षप्राप्ति के लिए आवश्यक उपनिपदादि वेदाध्ययन करने का अधिकार भी पहले तीन ही वणों के पुरुषों को है (वे. सु. १. ३. ३४-३८)। इस में इस बात का विचार नहीं किया गया है, कि उक्त तीन वर्णों की, स्त्रियों की अथवा चात्रवर्ण्य के अनुसार सोर समाज के हित के लिए खेती या अन्य व्यवसाय करनेवाले साधारण स्त्री-पुरुषा को मोक्ष कैसे मिले । अच्छा: स्त्री-शृद्धादिकों के साथ वेटों की ऐसी अनवन होने से यदि यह कहा जाए, कि उन्हें मुक्ति कभी मिल ही नहीं सकती; तो उपनिपटों और पुराणों में ही ऐसे वर्णन पाये जाते हैं, कि गागी प्रशृति स्त्रियों को और बिद्धर प्रभृति शूटों को ज्ञान की प्राप्ति होकर सिद्धि मिल गई थी (बे. सू. ३. ४. ३६-३९)। ऐसी दशा में यह सिद्धान्त नहीं किया जा सकता. कि सिर्फ पहले तीन वणों के पुरुपों ही को मुक्ति मिलती है। और यदि यह मान लिया जाए, कि स्त्रीशृद्ध आदि सभी लोगों को मुक्ति मिल सकैती है; तो अब बतलाना चाहिये, कि उन्हें किस साधन से ज्ञान की प्राप्ति होगी। बादरायणाचार्य कहते हैं. कि 'विशेषानुब्रहश्च' (वे.सू. २. ४. ३८) अर्थात् परमेश्वर का विशेष अनुप्रह ही उनके लिए एक साधन है; और मागवत (१.४.२५) में कहा है, कि कर्मप्रधान-मक्तिमार्ग के रूप में इसी विशेषानु-अहात्मक साधन का 'महाभारत में और अतएव गीता में भी निरूपण किया गया है। क्योंकि स्तियों, द्भूद्रों या (कल्यिंग के ) नामधारी ब्राह्मणों के कानों तक श्रति की आवाज नहीं पहुँचती है। ' इस मार्ग से प्राप्त होनेवाला ज्ञान और उपनिपदों का ब्रह्मज्ञान - दोनों यद्यपि एक ही से हों. तथापि अब स्त्री-पुरुपसंबन्धी या ब्राह्मण-क्षत्रिय वैस्य शुद्रसंबन्धी कोई मेट शेप नहीं रहता: और इस मार्ग के विशेष गुण के बारे में गीता कहती है, कि -

मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनय : । स्त्रियो वैदयास्त्रया शृहास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥

'हे पार्थ। स्त्री, वैदय और शृद्ध या अन्त्यन आदि जो नीच वंश में उत्पन्न हुए हैं, वे भी सब उत्तम गति पा जाते हैं '(गीता ९. ३२)। यही न्होंक महाभारत के कि इन अनेक धर्ममार्गों को छोड़ कर 'केवल मेरी धरण में आ; मैं तुसे समस्त पापा से मुक्त कर दूँगा; डर मत।' साधु तुकाराम मी सब धर्मों का निरसन करके अन्त में मगवान् से यही मॉगते हैं, कि—

> े चतुराई चेतना सभी चृल्दे में जाएँ; बस मेरा मन एक ईश-चरणाश्रय पावे। आग छगे आचार-विचारों के उपचय में, उस विभु का विश्वास सदा दढ रहे हृदय में॥

निश्चयपूर्वक उपदेश की या यह पार्थना की यह अन्तिम सीमा हो चुकी।

श्रीमद्भगवद्गीतारूपी सोने की थाली का यह भक्तिरूपी अन्तिम कील है, यही प्रेमग्रास है। इसे पा चुके, अब आगे चलिये।

## चौदहवाँ प्रकरण

## गीताध्याय-संगति

## प्रवृत्तिलक्षणं धर्मे ऋषिर्नारायणोऽव्रवीत्।#

- महामारत, शाति. २१७. २

😋 बतक किये गये विवेचन से टीख पड़ेगा, कि मगवद्गीता में – भगवान् के द्वारा गाये गये उपनिषद् में - यह प्रतिपादन किया गया है, कि कमों को करते हुए ही अध्यात्मविचार से या भक्ति से सर्वात्मैक्यरूप साम्यवृद्धि को पूर्णतया प्राप्त कर लेना: और उसे प्राप्त कर लेने पर भी सन्यास लेने की झन्झट में न पड संसार में शास्त्रतः प्राप्त सब कमों को केवल अपना क्रतन्य समझ कर करते रहना. इस संसार में मनुष्य का परमपुरुषार्थ अथवा जीवन व्यतीत करने का उत्तम मार्ग है। परन्त जिस कम से हमने इस प्रन्य में उक्त अर्थ का वर्णन किया है, उसकी अपेक्षा गीता-अन्य का क्रम भिन्न है। इसलिए अन यह भी देखना चाहिये. कि मगवद्रीता में इस विषय का वर्णन किन प्रकार किया गया है । किसी भी विषय का निरूपण हो रीतियों से किया जाता है: एक शास्त्रीय और दूसरी पौराणिक। शास्त्रीय पद्धति वह है, कि जिसके द्वारा तर्कशास्त्रानसार साधकवाधक प्रमाणों को ऋमसहित उपस्थित करके यह दिखला दिया जाता है, कि सब लोगों की समझ में सहज ही आ सकनेवाली बातों से किसी प्रतिपाद्य विषय के मूलतत्त्व किस प्रकार निष्पन्न होते हैं। भूमितिशास्त्र इस पद्धति का एक अच्छा उटाहरण है: और न्यायसत्र या वेटान्तसत्र का उपपाटन भी इसी वर्ग का है। इसी लिये भगवद्गीता में – जहाँ ब्रह्मसूत्र यानी वेदान्तसूत्र का उहेंख किया है, वहाँ - यह भी वर्णन है, कि उसका विषय हेतुयुक्त और निश्चया-त्मक प्रमाणों से सिद्ध किया गया है - 'ब्रह्मसूत्रपटेश्चेव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः ' (गीता १३.४) । परन्तु भगवद्गीता का निरूपण सञ्चास्त्र भले हो: तथापि वह इस शास्त्रीय पद्धति से नहीं किया गया है। भगवद्गीता में जो विषय है, उसका वर्णन - अर्जुन और श्रीकृष्ण के संवादरूप में - अत्यन्त मनोरंजक और सलम रीति से किया गया है। इसी लिए प्रत्येक अध्याय के अन्त में 'भगवद्गीतास्पनिपत्स ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे ' कहकर, गीवानिरूपण के खरूप के द्योतक 'श्रीकृष्णार्जनसंबादे' इन शब्दो का उपयोग

<sup>\* &#</sup>x27;नारायण ऋषि ने धर्म को प्रवृत्तिप्रधान बतलाया है।' नर और नारायण नामक ऋषियों में से ही ये नारायण ऋषि है। पहले बतला चुके हैं, कि इन्हीं दोनों के अवतार श्रीष्ट्रश्य और अर्जुन थे। इसी प्रकार महाभारत का वह वचन भी पहले उद्भूत किया गया है; जिससे यह मालूम होता है, कि गीता में नारायणीय धर्म का ही प्रतिपादन किया गया है।

क्रिया गया है। इस निरुषण में और 'शास्त्रीय' निरुपण में दो भेर है, उनको रण्डता से अतलाने के लिए हमने संवादात्मक निरूपण को ही 'पीराणिक' नाम दिया है। सात सी श्लोकों के इस संवादातमङ अयवा पौराणिक निरुपण में 'वर्म' देसे व्यापक गुन्द में शामिल होनेवाले सभी विषयों का विस्तारपूर्वक वियेचन कमी हो ही नहीं चकता। परन्तु आश्चर्य की बात है, कि गीता में नो अनेक विषय उपलब्ध होते हैं. उनका ही संग्रह (संक्षेप में ही क्यों न हो ) अधिरोध से कैसे किया हा सका ! इस बात से गीताकार ही अलेकिक शक्ति व्यक्त होती है: और अनुगीता के आरंम में जो यह कहा गया है, कि गीता का उण्टेश 'अत्यन्त योगयुक्त चिच चे न्तजाया गया है ', इसकी सत्यता की प्रतीति भी हो जाती है । अर्जुन को जो जो जिपय पहले से ही मालूम थे, उन्हें फिरसे विस्तारप्रवंद कहने की कोई आवस्यकता नहीं यी । उनका मुख्य प्रश्न तो यही था, कि मैं छहाई का बोर कृत्य करूँ या न करूँ: और करूँ भी तो दिस प्रकार करूँ ? दन श्रीकृष्ण अपने उत्तर में एकाव युक्ति क्वलाते थे, तन अर्जुन उसपर कुछ-न-कुछ आक्षेप किया करता था। इस प्रकार के प्रश्लीचरक्पी रंबाट में गीता का विवेचन स्थमाव ही से कहीं संक्षित और कहीं दिस्क हो गया है। उदाहरणार्थ, त्रिगुणात्मक प्रकृति के फेलाव का वर्णन का कुछ थोड़े मेद ने दो नगह है ( गीता अ. ७ और १४ ); और रियतपत्र, सगन्द्रक, त्रिगुणातीत तथा न्रसम्ब इत्यादि की स्थिति का वर्णन एक सा होने पर भी, मिन्न मिन्न दृष्टियाँ से प्रत्येक प्रसङ्क पर बार बार किया गया है। इसके दिपरीत 'यदि अर्थ और कान वर्म से विभक्त न हो, तो वे बाह्य है ' - इस तस्त्र का दिग्दर्शन गीता में केवल ' बर्नाविन्दः कामोऽरिम ' (७.११) इनी एक वाक्य में कर दिया गया है। इनका परिणाम यह होता है. कि यद्यपि गीता में उब विषयों का उमावेश किया गया है. तथापि गीता पढ़ते समय उन लोगों के मन में कुछ गडबड़-सी होती जाती है; नो श्रीतवर्म, रमार्त्यमं, मागवत्यमं, सांख्यशास्त्र, पूर्वमीमांता, वेदान्त, कर्मविपाक इत्यादि के उन प्राचीन **विदान्तों** की परंपर। से परिचित्त नहीं है, कि जिनके आवार पर गींवा के ज्ञान का निरूपण किया गया है । और जब गीता के प्रतिपादन की पढ़ित ठींक ठींक ध्यान में नहीं आती, तब वे लोग कहने लगते हैं, कि गीता मानों बानीवर की शोली है; अथवा बान्त्रीय पदाति के प्रचार के पूर्व गीता की रचना हुई होगी; इसकिए -उसमें ठीर ठीर पर अधूरापन और विरोध दीख पहता है, अथवा गीता का जन ही हमारी ब्राइ के हिए अगम्य है। संबंध को हटाने के हिए यदि टीकाओं का अवसीक़्त किया जाय, तो उनसे भी कुछ छाम नहीं होता। क्योंकि वे बहुवा मित्र मित्र र्चंपदायानुसार वनी हैं! इसलिए टीकानारों के परत्यरिवरीयों की एकवानयता करना असंमन-सा हो जाता है; और पढनेवाले का सन अधिकाधिक प्रवसने ब्लाता है। इस प्रकार के अप में पढ़े हुए कई सुप्रबुद पाठकों को हमने देखा है। इस अड्चन को हटाने के लिए इमने अपनी बादि के अनुसार गीता है प्रतिपाद विपयाँ का शास्त्रीय कम बॉध कर अन तक विवेचन किया है। अन यहाँ इतना और नतला देना चाहिये, कि ये ही विषय श्रीकृष्ण और अर्जुन के संमापण में अर्जुन के प्रश्नों या शंकाओं के अनुरोध से, कुछ न्यूनाधिक होकर कैसे उपस्थित हुए हैं। इससे यह विवेचन पूरा हो जाएगा; और अगले प्रकरण में सुगमता से सन विषयों का उपस्तार कर दिया जाएगा।

पाठकों को प्रथम इस ओर ध्यान देना चाहिये, कि जब हमारा देश हिटुस्थान ज्ञान, वैभव, यश और पूर्ण स्वराज्य के सुख का अनुमव हे रहा था, उस समय एक सर्वत्र. महापराऋमी. यशस्वी और परमपुच्य क्षत्रिय ने दूसरे क्षत्रिय की - जी महान धनुधीरी था - शास्त्रधर्म के स्वकार्य में प्रवृत्त करने के लिए गीता का उपदेश किया है। बैन और बीद धर्मों के प्रवर्तक महावीर और गौतमबद भी क्षत्रिय ही थे। परन्त इन दोनों ने वैटिक धर्म के केवल संन्यासमार्ग को अंगीकार कर क्षत्रिय आदि सब वर्णों के लिए संन्यासधर्म का दरवाजा खोल दिया या। मगवान श्रीकृष्ण ने ऐसा नहीं किया। क्योंकि मागवतवर्म का यह उपदेश है, कि न केवल क्षत्रियों को परन्त ब्राह्मणों को भी निवृत्तिमार्ग की शान्ति के साथ निष्कामवृद्धि से सन कर्म आमरणान्त करते रहने का प्रयत्न करना चाहिये। किसी भी उपदेश को लीजिये; आप देखेंगे, कि उसका कुछ-न-कुछ कारण अवस्य रहता ही है; और उपदेश की चफलता के लिए शिष्य के मन में उस उपदेश का ज्ञान प्राप्त कर छेने की इच्छा भी प्रथम ही से जायत रहनी चाहिये। अतएव इन दोनो वातों का खलासा करने के लिए ही न्यासनी ने गीता के पहले अध्याय में इस बात का विस्तारपर्वक वर्णन कर दिया है, कि श्रीकृष्ण ने अर्जन को यह उपदेश क्यों दिया है। कीरव-पाण्डवों की चेनाएँ युद्ध के लिए तैयार होकर कुरुक्षेत पर खड़ी है; अब योडी ही देर में लड़ाई का आरंभ होगा; इतने में अर्ज़न के कहने से श्रीकृष्ण ने उसका रथ दोनों सेनाओं के बीच में हे जाकर खड़ा कर दिया: और अर्जुन से कहा, कि 'तुझे जिनसे युद करना है, उन भीष्म, द्रोण आदि को देख। 'तव अर्जुन ने दोनों सेना की ओर दृष्टि पहूँचाई; और देखा, कि अपने ही बापडादे, काका, आजा, मामा, वन्यु, पुत्र, नाती, क्तेही, आस, गुरु, गुरुबन्धु आदि दोनों सेनाओं में खड़े हैं: और इस युद्ध में सब लोगों का नाश होनेवाला है। एकाएक उपस्थित नहीं हुई थी। लड़ाई करने का निश्चय पहले ही हो चुका था; और बहुत दिनों से दोनों ओर की सेनाओं का प्रकृष हो रहा था। परन्तु इस आपस की लड़ाई से होनेवाले कुल्क्षय का प्रत्यक्ष स्वरूप बन पहले पहल अर्जुन की नज़र में आया, तब उसके समान महायोदा के भी मन में विपाद उत्पन्न हुआ; और उसके मुख से ये शब्द निकल पड़े, 'ओह ! आज हम लोग अपने ही कुल का भयंकर क्षय इसी लिए करनेवाले हैं न कि राज्य हमीं को मिले; इसकी अपेक्षा भिक्षा मॉगना क्या बुरा है ? ' और इसके बाद उसने श्रीकृष्ण से कहा, ' शत्र ही चाहे मुझे जाने से मार ढाले. इसकी मुझे परवाह नहीं; परनत त्रैलोक्य के राज्य

के लिए भी मैं पितृहत्या, गुरुहत्या, वन्ध्रहत्या या ऋलक्षय के समान घोर पातक करना नहीं चाहता।' उसकी सारी देह थर-थर काँपने लगी: हायपैर शिथिल हो गये: सह एख गया: और खिन्नवदन हो अपने हाथ का धनुष्यवाण फेंक्कर वह वेचारा रथ में चपचाप बैठ गया । इतनी कथा पहले अध्याय में है । इस अध्याय को 'अर्जुनविपाट-योग' कहते हैं। क्योंकि यद्यपि पूरी गीता में ब्रह्मविद्यान्तर्गत (कर्म) योगशास्त्र नामक ही विषय प्रतिपादित हुआ है; तो भी प्रत्येक अध्याय में जिस विषय का वर्णन प्रधानता से किया जाता है. उस विषय को इस कर्मयोगशास्त्र का ही एक भाग रमझना चाहिये। और ऐसा समझकर ही प्रत्येक अध्याय को उसके विपयानसार अर्जुनविपादयोग, सांख्ययोग, कर्मयोग इत्यादि भिन्न भिन्न नाम दिये गये है। इन सब 'योगों' को एकत्र करने से ' ब्रह्मभिद्या का कर्मयोगग्रास्त्र ' हो जाता है । पहले अन्याय की कथा का महत्त्व हम इस ग्रन्थ के आरंभ में कह चुके हैं। इसका कारण यह है, कि जब तक हम उपस्थित प्रश्न के स्वरूप को ठीक तौर से जान न ले, तब तक उस प्रश्न का उत्तर भी भली भाँति हमारे ध्यान में नहीं आता। यदि कहा जाय, कि गीता का यही तात्पर्य है, कि ' सांसारिक कमों से निवृत्त हो कर भगवद्भजन करो या सन्यास ले हो ': तो फिर अर्जुन को उपदेश करने की कुछ आवश्यकता ही न थी। क्योंकि वहीं तो लड़ाई का घोर कर्म छोड़ कर मिक्षा माँगने के लिए आप-ही-आप तैयार हो। गया था। पहले ही अध्याय के अन्त में श्रीकृष्ण के मुख से ऐसे अर्थ का एक-आध क्षोक कहलाकर गीता की समाप्ति कर टेनी चाहिये थी, कि 'बाह ! क्या ही अच्छा कहा ! तेरी इस उपरित को देख मुझे आनन्द माछ्म होता है । चलो, हम दोना इस कर्ममय संसार को छोड संन्यासाश्रम के द्वारा या भक्ति के द्वारा अपनी आत्मा का करवाण कर छें।' फिर, इधर लड़ाई हो जाने पर व्यासजी उसका वर्णन करने में तीन वर्ष तक (म. मा. आ. ६२. ५२) अपनी वाणी का मले ही दृहपयोग करते रहते: परन्त उनका दोप बेचारे अर्जुन और श्रीकृष्ण पर तो आरोपित न हुआ होता। हों; यह सच है, कि कुरुक्षेत्र में जो सैकड़ों महारयी एकत्र हुए ये, वे अवस्य ही अर्जुन और श्रीकृष्ण का उपहास करते। परन्तु जिस मनुष्य को अपनी आत्मा का कल्याण कर छेना है. वह ऐसे उपहास की परवाह ही क्यों करता ? संसार कुछ भी कहे; उपनिपदों में तो यही कहा है, कि ' यदहरेव विरजेत तदहरेव प्रवजेत । (बा. ४) अर्थात जिस क्षण उपरित हो. उसी क्षण संन्यास धारण करो; बिलंब न करो । यहि यह कहा जाय, कि अर्जुन की उपरित, ज्ञानपूर्वक न थी, वह केवल मोह की थी; तो भी वह थी तो उपरित ही। वस: उपरित होने से आधा काम हो चुका। अब मोह को हटा कर उसी उपरित की पूर्णज्ञानमुख्क कर देना मगवान के लिए कुछ असंभव बात न थी। मिक्तमार्ग में या संन्यासमार्ग में भी ऐसे अनेक उदाहरण हैं, कि जन कोई किसी कारण से संसार से उकता गये, तो वे द्वःखित हो इस संसार को छोड़ जंगल में चल गये: और उन लोगों ने पूरी सिद्धि भी प्राप्त कर ली है। इसी प्रकार

अर्जुन की भी दशा हुई होती। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता था, कि संन्यास हेने के समय वस्त्रों को गेवआ रंग देने के लिए मुट्टी भर लाल मिट्टी, या भगवन्नाम-संकीर्तन के लिए शान्स, मृदंग आदि सामग्री सोर कुरुक्षेत्र में भी न मिलती।

परन्त ऐसा कुछ भी नहीं किया; उल्टा दूसरे अध्याय के आरंभ में ही श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा है, कि 'अरे! तुझे यह दुर्वृद्धि (करमल) कहाँ से सुझ पड़ी ? यह नामर्दी (क्रैन्य ) तुझे शोभा नहीं देती ! यह तेरी कीर्ति को धिए में मिला देगी । इसलिए इस दुर्बलता का त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा । ' परन्त अर्जुन ने किसी अवला की तरह अपना वह रोना जारी ही रखा। वह अत्यन्त टीन-हीन वाणी में बोला - 'मैं भीष्म. द्रोणं आदि महात्माओं को कैसे मारूँ ? मेरा मन इसी संशय में चक्कर खा रहा है, कि मरना मला है, या मारना ? इसलिए मुझे यह वतलाइये. कि इन दोनों में कौन-सा धर्म श्रेयस्कर है। मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। ' अर्जुन की इन वार्तो को सुनकर श्रीकृष्ण जान गये, कि अत्र यह माया के चंगुरु में फूँस गया है। इसिल्ए बरा हॅसकर उन्होंने उसे 'अशोच्यानन्वशोचस्त्वम्' इत्यादि शान बतलाना आरंभ किया। अर्जुन शानी पुरुष के सदृश वर्ताव करना चाहता या; और वह कर्मसंन्यास की वार्ते भी करने लग गया था। इसलिए. संसार में जानी पुरुष के आचरण के जो हो पन्य दीख पड़ते हैं - अर्थात , 'कर्म करना' और 'कर्म छोड़ना' - वहीं से भगवान ने उपदेश का आरंभ किया है। और अर्जुन को पहली वात यही वतलाई है, कि इन दो पन्थों या निष्ठाओं में से तू किसी को भी ले; परन्तु तू भूल कर रहा है। इसके वाट, जिस ज्ञान या साख्यनिष्ठा के अधार पर अर्जुन कर्मसंन्यास की बात करने लगा था, उसी सांख्यनिष्ठा के आधार पर श्रीकृष्ण ने प्रथम 'एपा तेऽभिहिता बुद्धिः' (गीता २. ११-३९) तक उपदेश किया है। और फिर अध्याय के अन्त तक कर्मयोगमार्ग के अनुसार अर्जुन को यही नतलाया है, कि युद्ध ही तेरा सचा कर्तन्य है। यदि 'एपा तेऽभिहिता सांख्ये ' सरीखा क्षोक 'अशोच्यानन्वशोचस्त्वम्' क्षोक के पहले आता, तो यही अर्थ और मी अधिक व्यक्त हो गया होता। परन्तु संभाषण के प्रवाह में साख्यमार्ग का प्रतिपादन हो जाने पर वह इस रूप में आया है - 'वह तो संख्यमार्ग के अनुसार प्रतिपादन हुआ। अब योगमार्ग के अनुसार प्रतिपादन र करता हूँ। ' कुछ भी हो: परन्त अर्थ एक ही है। हमने ग्यारहवें प्रकरण में सांख्य (या संन्यास) और योग (या कर्मयोग) का मेद पहले ही स्पष्ट करके बतला दिया है। इसलिए उनकी पुनरावृत्ति न कर केवल इतना ही कह देते हैं, कि चित्त की शुद्धता के लिए स्वधर्मानुसार वर्णाश्रमविहिन कर्म करके ज्ञानप्राप्ति होने पर मोक्ष के लिए अन्त में चन कमीं को छोड संन्यास लेना सांख्यमार्ग है; और कमीं का कमी त्याग न कर अन्त तक उन्हें निष्काम बुद्धि से करते रहना योग अथवा कर्म-योग है। अर्जुन से मगवान् प्रथम यह कहते हैं. कि सांख्यमार्ग के अध्यात्मज्ञाना-गी. र. २९

नुसार आत्मा अविनाशी और अमर है। इसलिए तेरी यह समझ गृलत है, कि 'में भीष्म, द्रोण आदि को मारूँगा। 'क्योंकि न तो आत्मा मरता है; और न मारता ही हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपने वस्त बदलता है, उसी प्रकार आत्मा एक देह छोड-कर दूसरी देह में चला जाता है। परन्तु इसिल्ए उसे मृत मानकर शोक करना उचित नहीं। अच्छा मान लिया, कि 'में मारूँगा ' यह भ्रम है, तब तू कहेगा, कि युद्ध ही क्यों करना चाहिये ! तो उसका उत्तर यह है, कि शास्त्रतः प्राप्त हुए युद्ध से परावत्त न होना ही क्षत्रियों का धर्म है । और जब कि इस सांख्यमार्ग में प्रथमतः वर्णाश्रमविहित कर्म करना ही श्रेयस्कर माना जाता है; तब यदि त् वैद्या न करेगा, तो लोग तेरी निन्दा करेंगे - अधिक क्या कहें, युद्ध में मरना ही क्षत्रियों का धर्म है । फिर न्यर्थ शोक क्यों करता है ? 'में मारूँगा और वह मरेगा ' यह केवल कर्महिए है - इसे छोड़ है । तू अपना प्रवाहपतित कार्य ऐसी बुद्धि से करता चला जा, कि मै केवल स्वधर्म कर रहा हूँ । इससे तुझे कुछ भी पाप नहीं लंगगा । यह उपदेश सांख्य-मार्गानसार हुआ। परन्तु चित्त की शुद्धता के लिए प्रथमतः कर्म करके चित्तशृद्धि हो जाने पर अन्त में सब कमों को छोड़ संन्यास हेना ही यदि इस मार्ग के अनुसार श्रेष्ठ माना जाता है, तो यह शद्धा रह ही जाती है, कि उपरित होते ही सुद्ध को छोड (यदि हो सके तो ) संन्यास ले लेना क्या अच्छा नहीं है। केवल इतना कह देने से काम नहीं चलवा, कि मनु आदि स्मृतिकारों की आजा है, कि गृहस्थाश्रम के बार फिर कहीं बुढ़ापे में संन्यास लेना चाहिये। युवायस्था में तो गृहस्थाश्रमी ही होना चाहिये। क्योंकि किसी भी समय यदि संन्यास छेना ही श्रेप्ट है, तो ज्यों ही संसार से जी हटा, त्यों ही तिनक भी देर न कर संन्यास लेना उचित है। और इसी हेत से उपनिपदों में भी ऐसे बचन पाये जाते हैं, कि 'ब्रहाचर्यादेव प्रवजेत ग्रहाद्वा बनाहा ' (जा. ४)। संन्यास हेने से जो गति प्राप्त होगी. वहीं युद्धक्षेत्र में मरने से क्षत्रिय को प्राप्त होती है। महाभारत में कहा है -

> द्वाविमौ प्रस्पन्यात्र सूर्यमण्डलभेदिनौ। परिवाइ योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो हतः॥

' अर्थात् — 'हे पुरुपत्याव! सूर्यमण्डल को पार कर ब्रह्मलोक को जानेवाले केवल हो ही पुरुप है। एक तो योगयुक्त संन्याची और दूषरा युद्ध में लड़ कर मर जानेवाला बीर' (उद्यो. २२.६५)। इसी अर्थ का एक स्त्रीक कौटिक्य के, यानी चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी है —

यान् यज्ञसंघेस्तपसा च विष्ठाः स्वर्गेषिणः पात्रचयेश्च यान्ति । क्षणेन तानप्यतियान्ति जूराः प्राणान् सुयुद्देषु परित्यजन्तः ॥

स्वर्ग की इच्छा करनेवाले ब्राह्मण अनेक यशों से, यशपात्रों से और तपों से बिस लोक में बाते हैं, उस लोक के भी आगे के लोक में युद्ध में प्राण अर्पण करनेवाले शूर पुरुष एक क्षण में पहुँचते हैं - अर्थात् न केवल तपस्वियों को या संन्यासियों को वरन यज्ञयाग आदि करनेवाले दीक्षितों को भी जो गति प्राप्त होती है. वही यद में मरने-वाले क्षत्रिय को भी मिलती है ( कौटि. १०. ३. १५०-५२; और म. मा. शां. ९८-१०० देखे। )। 'क्षत्रिय को स्वर्ग में जाने के लिए युद्ध के समान दूसरा दरवाजा क्रचित् ही खुला मिलता है। युद्ध में मरने से स्वर्ग; और जय प्राप्त करने से पृथ्वी का राज्य मिलेगा ' ( २. ३२, ३७ ) - भी प्रतिपादित किया जा सकता है, कि क्या संन्यास लेना और क्या युद्ध करना दोनों से एक ही फल की प्राप्ति होती है। इस मार्ग के युक्तिबार से यह निश्चितार्थ पूर्ण रीवि से सिद्ध नहीं होता, कि 'कुछ भी हो; युद्ध करना ही चाहिये। ' साख्यमार्ग में जो यह न्यूनता या दोप है, उसे ध्यान में रख आगे भगवान् ने कर्मयोगमार्ग का प्रतिपादन आरंभ किया है; और गीता के अन्तिम अध्याय के अन्त तक इसी कर्मयोग का - अर्थात् कर्मों को करना ही चाहिये और मोक्ष में उनसे कोई वाधा नहीं होती; किन्तु इन्हें करते रहने से ही मोक्ष प्राप्त होता है, इसका - भिन्न भिन्न प्रमाण दे कर शंका-निवृत्तिपूर्वक समर्थन किया है । इस कर्म-योग का मुख्य तत्त्व यह है, कि किसी भी कर्म को भरा या बरा कहने के लिए उस कर्म के बाह्य-परिणामों की अपेक्षा पहले यह देख लेना चाहिये, कि कर्ता की वासना-रमक बुद्धि शुद्ध है अथवा अशुद्ध (गीता २,४९)। परन्तु वासना की शुद्धता या अग्रद्धता का निर्णय भी तो आखिर व्यवसायात्मक वृद्धि ही करती है। इसिल्प जन तक निर्णय करनेवाली बुद्धीन्द्रिय स्थिर और शान्त न होगी, तब तक वासना भी शुद्ध या सम नहीं हो सकती। इसी लिए उसके साथ यह भी कहा है, कि वासनात्मक बुद्धि को गुद्ध करने के लिए प्रथम समाधि के योग से व्यवसायात्मक बुद्धीन्द्रिय को मी स्थिर कर हेना चाहिये (गीता २.४१)। संसार के सामान्य व्यवहारों की ओर देखने से प्रतीत होता है, कि बहुतेरे मनुष्य स्वर्गीद भिन्न भिन्न काम्य सुखों की प्राप्ति के लिए ही यज्ञयागादिक वैदिक काम्यकर्मों की झन्सट में पड़े रहते हैं। इससे उनकी चुद्धि कमी एक फल की प्राप्ति में, कमी दूखरे ही फल की प्राप्ति में, अर्थात् स्वार्थ ही में, निमम रहती है; और सदा बदलनेवाली यानी चञ्चल हो बाती है। ऐसे मनुष्या की स्वर्गसुखादिक अनित्यफल की अपेक्षा अधिक महत्त्व का अर्थात मोक्षरूपी नित्य सुख कमी प्राप्त नहीं हो सकता। इसी लिए अर्जन को कर्मयोग का रहस्य इस प्रकार चतलाया गया है. कि वैटिक कमों के काम्य झगडों को छोड दे और निष्काम बुद्धि से कर्म करना सीख | तेरा अधिकार केवल कर्म करने मर का ही है - कर्म के फल की माप्ति अथवा अप्राप्ति तेरे अधिकार की बात नहीं है (२.४७)। ईश्वर को ही फलदाता मान कर जब इस समबृद्धि से - कि कर्म का फल मिले अथवा न मिले, दोनों समान है - केवल स्वकर्तव्य समझ कर ही कुछ काम किया जाता है; तब उस कर्म के पापपुण्य का लेप कर्ता की नहीं होता। इंग्लिए तू इस समन्दि का आश्रय कर। इस समबद्धि को ही योग - अर्थात पाप के भागी न होते हुए कर्म करने की युक्ति - कहते हैं। यदि तुझे यह योग विद हो जाय, तो कर्म करने पर भी तुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मोक्ष के लिए कुछ कर्मसंन्यास की आवश्यकता नहीं है (२.४७-५३)। जब मगवान् ने अर्जुन से कहा, कि जिस मनुष्य की बुद्धि इस प्रकार सम हो गई हो, उसे स्थितप्रज कहते हैं ( २, ५३ ); तत्र अर्जुन ने पूछा, कि " महाराज! कृपा कर वतलाइये, कि स्थितप्रज्ञ का वर्ताव केमा होता है?" इसिटए दसरे अध्याय के अन्त में स्थितप्रज का वर्णन किया गया है: और अन्त में कहा गया है, कि स्थितप्रज्ञ की स्थिति को ही ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। साराश यह है, कि अर्जुन की युद्ध में प्रवृत्त करने के लिए गीता में जो उपदेश दिया गया है, उसका प्रारंस उन दो निष्ठाओं से ही किया गया है, कि जिन्हें इस संसार के जानी मनुष्यों ने प्राह्म माना है; और जिन्हें 'कर्म छोडना ' ( साख्य ) और 'कर्म करना ' ( योग ) कहते हैं: तथा युद्ध करने की आवय्यकता की उपपत्ति पहले साख्यनिया के अनुसार बतलाई गई है। परन्तु जब यह देखा गया, कि इस उपपत्ति से काम नहीं चलता -यह अधूरी है - तब फिर तुरन्त ही योग या कर्मयोग मार्ग के अनुसार जान बतलाना आरंभ किया है: और यह बतलाने के पश्चात - कि इस कर्मयोग का अल्प आचरण भी कितना श्रेयस्कर है - दूसरे अध्याय में भगवान ने अपने उपदेश को इस स्थान तक पहुँचा दिया है, कि कर्मयोग-मार्ग में कर्म की अपेक्षा वह बुद्धि ही श्रेष्ट मानी जाती है, जिससे कर्म करने की प्रेरणा हुआ करती है; तो अब स्थितप्रज की नाई तू अपनी बुद्धि को सम फरके अपना कर्म कर: जिससे त कटापि पाप का भागी न होगा। अब देखना है. कि आगे और कीन कीन से प्रश्न उपस्थित होते हैं। गीता के सारे उपपादन की जड़ दूसरे अध्याय में ही है। इसलिए इसके विषय का विवेचन यहाँ कुछ विस्तार से किया गया है।

वीसरे कथ्याय के आरंभ में अर्जुन ने प्रश्न किया है, कि 'यदि क्रमेयोगमार्ग में भी कर्म की अपेक्षा बुद्धि ही श्रेष्ठ मानी जाती है, तो में अभी श्वितप्रक्ष की
नाई अपनी बुद्धि को सम किये देता हूँ। फिर आप मुझसे इस युद्ध के समान घोर
क्रम करने के लिए क्यों कहते हैं? 'इसका कारण यह है, कि क्रम की अपेक्षा बुद्धि
को श्रेष्ठ कह देने से ही इस प्रश्न का निर्णय नहीं हो जाता, कि 'युद्ध क्यों करें? बुद्धि को सम रख कर उटासीन क्यों न बैठे रहें?' बुद्धि को सम रखने पर भी कर्मसंन्यास किया जा सकता है। फिर जिस मनुष्य की बुद्धि सम हो गई है, उसे
सांस्यमार्ग के अनुसार क्रमों का त्याग करने में क्या हुई है 'इस प्रश्न का उत्तर
भगवान इस प्रकार देते हैं, कि पहले बुझे संख्य और योग नामक दो निष्ठाएँ
वतलाई हैं सही, परन्तु यह भी रमरण रहे की किसी मनुष्य के क्रमों का सर्वया छूट
जाना असंमव है। जब तक यह टेहचारी है, तब तक प्रकृति स्वभावतः उससे क्रमें
कराएगी ही। और जब कि प्रकृति के से कर्म छूटते ही नहीं हैं, तब तो इन्द्रियनिग्रह
के द्वारा बुद्धि को श्विर और समें सम करके क्षेत्रें क्रमें हुटते ही नहीं हैं, तब तो इन्द्रियनिग्रह
के द्वारा बुद्धि को श्विर और समें सम करके क्षेत्रें क्रमें हिंदी ते समें ही अपने सब कर्तवन

कंमों को करते रहना अधिक श्रेयस्कर है। इसलिए तू कर्म कर। यह कर्म नहीं करेगा, ते। तुझे खाने तक न मिल्लेगा (२,३,८)। ईश्वर ने ही कर्म को उत्पन्न किया है: मनुष्य ने नहीं । जिस समय ब्रह्मदेव ने सृष्टि और प्रजा के उत्पन्न किया. उसी समय उसने 'यज्ञ' को भी उत्पन्न किया था। और उसने प्रजा से यह कह दिया था. कि यज के द्वारा तुम अपनी समृद्धि कर लो । जब कि यह यज्ञ विना कर्म सिद्ध नहीं होता, तो अन यह को कर्म ही कहना चाहिये। इसलिए यह पिद्ध होता है, कि मनुष्य और कर्म साथ ही साथ उत्पन्न हुए है। परन्तु ये कर्म केवल यह के लिए ही हैं: और यह करना मनुष्य का कर्तव्य है। इस लिए इन कर्मों के फल मनुष्य की इन्धन में डालनेवाले नहीं होते। अब यह सच है, कि जो मनुष्य की पूर्ण ज्ञानी हो गया. स्वयं उसके लिए कोई भी कर्तव्य शेप नहीं रहता; और, न लोगों से ही उसका कुछ अटका रहता है। परन्तु इतने ही से यह सिद्ध नहीं हो जाता. कि कर्म मत करो। क्यों कि कर्म करने से किसीको भी छुटकारा न मिलने के कारण यही अनुमान करना पड़ता है, कि यदि म्बार्थ के लिए न हो; तो भी अब उसी कर्म को निष्काम वृद्धि से लोकसंग्रह के लिए अवश्य करना चाहिये (३. १७. १९)। इन्हीं बातों पर ध्यान देकर प्राचीन काल में जनक आदि ज्ञानी पुरुषों ने कर्म किये हैं; और में भी कर रहा हूं। इसके अतिरिक्त यह भी स्मरण रहे, कि ज्ञानी पुरुषों के कर्तव्यों में ' लोकसंग्रह करना ' एक मुख्य कर्तन्य है; अर्थात अपने बर्ताव से लोगों को सन्मार्ग की शिक्षा देना और उन्हें उन्नति के मार्ग में लगा देना ज्ञानी पुरुष ही का कर्तन्य है। मनुष्य कितना ही ज्ञानवान् क्यों न हो जाए; परन्तु प्रकृति के व्यवहारों से उसको छुटकारा नहीं है। इसिटए कर्मों को छोड़ना तो दूर ही रहा; परन्तु कर्तव्य समझ कर स्वधर्मानुसार कर्म करते रहना और - आवश्यकता होने पर - उसीमें मर जाना भी श्रेयरकर है ( ३. ३०–३५ ); – इस प्रकार तीसरे अध्याय में मगवान् ने उपदेश दिया है। भगवान ने इस प्रकार प्रकाति को सब कामों का कर्तृत्व दे दिया। यह देख अर्जुन ने प्रश्न किया. कि मनुष्य – इच्छा न रहने पर मी – पाप क्यों करता है ? तब मगवान ने यह उत्तर देकर अध्याय समाप्त कर दिया है, कि काम कोध आदि विकार बळात्कार से मन को भ्रष्ट कर देते हैं। अतएव अपनी इन्द्रियों का निग्रह करके प्रत्येक मनुष्य को अपना मन अपने अधीन रखना चाहिये। सारांश, स्थितप्रज्ञ की नाई बुद्धि की समता हो जाने पर भी कर्म से किसी का छुटकारा नहीं। अतएव यहि स्वार्थ के लिए न हो, तो भी लोकसंग्रह के लिए निष्काम बुद्धि से कर्म करते ही रहना चाहियें - इस मकार कर्मयोग की आवश्यकता सिद्ध की गई है: और भक्तिमार्ग के परमेश्वरार्पणपूर्वक कर्म करने के इस तत्त्व का भी - 'कि मझे सब कर्म अपण कर' (३.३०.३१) --इसी अध्याय में प्रथम उल्लेख हो गया है।

परन्तु यह विवेचन तीसरे अध्याय में पूरा नहीं हुआ; इसिल्ट चौथा अध्याय भी उसी विवेचन के लिए आरंभ किया गया है। किसी के मन में यह रांका न आने पाये. कि अब तब किया गया प्रतिपादन केवल अर्जन को यह में प्रवृत्त करने के लिए ही नृतन रचा गया होगा। इसिक्टए अध्याय के आरंभ में इस कमेयोग की अर्थात भागवत या नारायणीय धर्म की त्रेतायगवाली परंपरा बतलाई गई है। जब श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा, कि आदी यानी युग के आरंभ में मैंने ही यह कर्मयोगमार्ग विवस्वान को, विवस्वान ने मनु को और मनुने इस्वाक को वतलाया था। परन्तु इस बीच में यह नष्ट हो गया था; इसलिए मैने यही योग (कर्मयोगमार्ग) तुहे फिर से वतलाया है। तब अर्जुन ने पूछा, कि आप विवस्तान के पहले कैसे होंगे ? इसका उत्तर देते हुए भगवान ने बतलाया है. कि साधुओं की रक्षा, दुर्धों का नाश और धर्म की संस्थापना करना ही मेरे अवतारों का प्रयोजन है। एवं इस प्रकार छोक्सप्रहकारक कर्मों को करते हुए भी उनमें मेरी कुछ आसक्ति नहीं है। इसलिए मैं उनके पापपुण्यादि फलों का भागी नहीं होता। इस प्रकार कर्मयोग का समर्थन करके और यह उदाहरण देकर कि प्राचीन समय जनक आदि ने भी इसी तत्त्व को ध्यान में ला कर कमों का आचरण किया है। मगवान ने अर्ज़न को फिर यही उपदेश दिया है. कि 'त भी बैसे ही कर्म कर ।' तीसरे अध्याय में मीमांसकों का जो सिद्धान्त वतलाया गया था, कि 'यज्ञ के लिए किये गये कर्म बन्धक नहीं होते. ' उसीको अब फिर से बतलाकर 'यज्ञ' की विस्तृत और व्यापक व्याख्या इस प्रकार की है - केवल तिल और चावल को जलाना अथवा पश्चों को मारना एक प्रकार का यह है सही: परन्त यह द्रव्यमय यह हलके टर्जे का है। और संयमाप्र में कामकोधादि इन्द्रियवृत्तियों को जलाना अथवा 'न मम कहकर सब कर्मों को ब्रह्म में स्वाहा कर देना कॅचे दर्ने का यश है। इसलिए अर्जुन को ऐसा उपदेश किया है. कित इस ऊँचे दर्चे के यश के लिए फलाशा का त्याग करके कर्म कर । मीमासकों के न्याय के अनुसार यथार्थ किये गये कर्म यदि स्वतन्त्र रीति से वन्धक न हों तो भी यज्ञ का कुछ-न-कुछ फल बिना प्राप्त हुए नहीं रहता । इसलिए यज्ञ भी यदि निष्काम वृद्धि से ही किया जाए. तो उसके लिए किया गया कर्म और स्वयं यह दोनों बन्धक न होंगे। अन्त में कहा है; कि साम्यबुद्धि उसे कहते हैं, जिससे यह ज्ञान हो जाए, कि सब प्राणी अपने में या भगवान में है। जब ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तभी सब कर्म भरम हो जाते हैं: और कर्ता को उनकी कुछ बाधा नहीं होती। 'सर्वे कर्माखिलं पार्थ जाने परिसमाप्यते ' - सब कर्मों का लय ज्ञान में हो जाता है। कर्म स्वयं वन्धक नहीं होते। बन्ध केवल अज्ञान से उत्पन्न होता है। इसलिए अर्जन को यह उपदेश दिया गया है, कि अज्ञान को छोड़ कर्मयोग का आश्रय कर; और लड़ाई के लिए खड़ा हो जा। सारांश, इस अध्याय में ज्ञान की इस प्रकार प्रस्तावना की गई है. कि कर्मयोगमार्ग की सिद्धि के लिए भी साम्यबुद्धिरूप ज्ञान की आवश्यकता है।

कर्मयोग की आवश्यकता क्या है या कर्म क्यों किये जाएँ – इसके कारणों का विचार तिसरे और चौथे अध्याय में किया गया है सही; परन्तु दूसरे अध्याय में सांख्यज्ञान का वर्णन करके कर्मयोग के विवेचन में भी बारबार कर्म की अपेक्षा बुद्धि ही श्रेष्ठ बतलाई गयी है। इसलिए यह वतलाना अब अत्यन्त आवश्यक है, कि इन दो मार्गी में कौत-सा मार्ग श्रेष्ठ है। क्यों कि यदि दोनों मार्ग एक-सी योग्यता के कहे चाएँ, तो परिणाम यह होगा, कि जिसे जो मार्ग अच्छा स्नोगा वह उसी को अंगीकार कर लेगा - केवल कर्मयोग को ही स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। अर्जुन के मन में यही शंका उत्पन्न हुई। इसलिए उसने पाँचवें अध्याय के आरंभ में भगवान् से पूछा है, कि 'सांख्य और योग दोनों निष्ठाओं को एकत्र करके उसे उपदेश न कीजिये ! मुझे केवल इतना ही निश्चयात्मक वतला दीजिये. कि इन दोनों में श्रेष्ठ मार्ग कौन-सा है, जिससे कि मै सहज ही उसके अनुसार वर्ताव कर सक्। इस पर भगवान् ने स्पष्ट रीति से यह कह कर अर्जुन का सन्देह दूर कर दिया है, कि यद्यपि दोनों मार्ग निःश्रेयस्वर है - अर्थात एक-से ही मोक्षप्रद हैं - तथापि उनमें कर्मयोग की योग्यता अधिक है - 'कर्मयोगो विशिष्यते ' (५.२)। इसी सिंडान्त के इंढ करने के लिए भगवान् और भी कहते हैं, कि संन्यास या सास्यिनिष्ठा ते जो मोक्ष मिलता है, वहीं कर्मयोग से भी मिलता है। इतना ही नहीं परन्तु कर्मयोग में जो निष्काम बुद्धि बतलाई गई है, उसे बिना प्राप्त किये सन्यास सिद्ध नहीं होता। और जब वह प्राप्त हो जाती है तब योगमार्ग से कर्म करते रहने पर भी ब्रह्मप्राप्ति अवस्य हो जाती है। फिर यह झगढ़ा करने से क्या लाम है, कि साख्य और योग भिन्न मिन्न हैं ? यदि हम चलना, बोलना, देखना, सुनना, वास लेना इत्यादि सेंकड़ो कमों को छोडना चाहूँ, तो भी वे नहीं छूटते। इस दशा में कमों को छोड़ने का हठ न कर उन्हें ब्रह्मार्पणबुद्धि से करते रहना ही बुद्धिमत्ता का मार्ग है । इसलिए तत्त्वज्ञानी पुरुप निष्कामबुद्धि से कर्म करते रहते हैं; और अन्त में उन्हीं के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कर लिया करते हैं। ईश्वर तुमसे न यह कहता है, कि कर्म करो; और न यह कहता है, कि उनका त्याग कर दो! यह तो सब प्रकृति की कीडा है; और बन्धक मन का धर्म है। इसक्रिए जो मनुष्य समनुद्धि से अथवा 'धर्वभूतात्मभूतात्मा' होकर कर्म किया करता है, उसे उस कर्म की बाधा नहीं होती l अधिक क्या कहूँ; इस अध्याय के अन्त में यह भी कहा है, कि जिसकी बुद्धि कुत्ता, चाण्डाल, ब्राह्मण, गी, हाथी इत्यादि के प्रति सम हो जाती है; और वो सर्व-भूतान्तर्गत आत्मा की एकवा को पहचान कर अपने व्यवहार करने लगता है, उसे बैठे-विठाये ब्रह्मनिर्वाणरूपी मोक्ष प्राप्त हो जाता है – मोक्षप्राप्ति के लिए उसे कहीं भटकना नहीं पडता; वह सदा मुक्त ही है !

छठे सध्याय में वही विषय आगे चल रहा है; और उसमें कर्मयोग की लिखि के लिए आवश्यक समबुद्धि की प्राप्ति के उपायों का वर्णन है। पहले ही श्लोक में मगवान ने अपना मत स्पष्ट बतला दिया है, कि जों मनुष्य कर्मफल की आशा न रखे केवल कर्तत्य समझकर संवार के प्राप्त कर्म करता रहता है, वही सचा योगी और सचा संन्यासी है। जो मनुष्य अग्निहोल आदि कर्मी का त्याग कर चुक्चाप बैठ रहे. वह सचा संन्यासी नहीं है । इसके बाद भगवान ने आत्मस्वतन्त्रता का इस प्रकार वर्णन किया है, कि कर्मयोगमार्ग में बुद्धि को स्थिर करने के छिए इन्द्रियनिप्रहरूपी जो कर्म करना पहता है, उसे स्वयं आप ही करें। यह कोई ऐसा न करे, तो तो कियी दूसरे पर उसका दोपारीपण नहीं किया जा सकता। इसके (आगे इस अध्याय में इन्द्रियनिग्रहरूपी योग की साधना का पातञ्जलयोग की दृष्टि से. मुख्यतः वर्णन किया गया है। परन्त यम-नियम-आसन-प्राणायाम आदि साधनों के द्वारा यद्यपि इन्द्रियों का निग्रह किया जाए, तो भी उतने से ही काम नहीं चलता। इस लिए आर्मन्यजान की भी आवश्यकता के विषय में इसी अध्याय में कहा गया है, कि आगे उस पुरुष की वृत्ति ' सर्वभृतस्थमात्मानं सर्वभृतानि चात्मनि ' अथवा ' यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वे च मिथ प्रयति ' (६. २९. ३० ) इस प्रकार सब प्राणियों में सम हो जानी चाहिये । इतने में अर्जुन ने यह शंका उपस्थित की, कि यदि यह साम्यवुद्धिरूपी योग एक जन्म में खिद्ध न हो, तो फिर दसरे जन्म में भी आरंभ ही से उसका अभ्यास करना होगा - और फिर भी यही दशा होगी - और इस प्रकार यदि यह चक्र हमेशा चलता ही रहे. तो मनुष्यको इस मार्ग के द्वारा सद्गति प्राप्त होना असंमय है। इस दांका का निवारण करने के लिए भगवान ने पहले यह कहा है, कि योगमार्ग में कुछ भी व्यथं नहीं जाता । पहले जन्म के संसार शेप रह जाते हैं; और उनकी सहायता से दूसरे जन्म में अधिक अभ्यास होता है, तथा कम कम से अन्त में सिद्धि मिल जाती हैं। इतना कहकर भगवान ने इस अध्याय के अन्त में अर्जन को पनः यह निश्चित और स्पष्ट उपदेश किया है. कि कर्मयोगमार्ग ही श्रेष्ट और क्रमशः सुसाध्य है । इसलिए केवल (अर्थात् फलाशा को न छोड़ते हुए) कर्म करना, तपश्चर्या करना, ज्ञान के डारा कर्मसंन्यास करना इत्यादि सब मार्गों को छोड़ है: और त योगी हो जा - अर्थात निष्काम कर्मयोगमार्ग का आचरण करने छग ।

कुछ लोगों का मत है, कि यहाँ अर्थात् पहले छः अध्यायों में कर्मयोग का विवेचन पुरा हो गया। इसके आगे ज्ञान और मिक्त को 'स्वतन्त्र' निष्ठा मान कर मगवान् ने उनका वर्णन किया है — अर्थात् ये देगों निष्ठाएँ परस्पर निरपेक्ष या कर्मयोग की ही बरावरी की, परन्तु उससे पृथक् और उसके बक्ले विकल्प के नाते से आचरणीय हैं। सातवें अध्याय से बारहवं अध्याय तक मिक्त कोर आगे शेप छः अध्यायों में ज्ञान का वर्णन किया गया है। और इस प्रकार अठारह अध्यायों के विभाग करने से कर्म, मिक्त और ज्ञान में से प्रत्येक के हिस्से में छः छः अध्याय आते हैं; तथा गीता के समान भाग हो जाते हैं। परन्तु यह मत ठीक नहीं है। पॉचर्वे अध्याय के स्ठोकों से स्पष्ट माल्यन हो जाता है, कि जब अर्जुन की सुख्य शंका यही थी, कि 'मैं साख्यनिष्ठा के अनुसार युद्ध करना छोड़ दूँ, या युद्ध के मर्यकर परिणाम को प्रत्यक्ष दृष्टि के सामने देखते हुए भी युद्ध ही कर्कें शिश्त, यदि युद्ध ही

करना पहे, तो उसके पाप से कैसे वर्चे ! - तव उसका समाधान ऐसे अध्रे और अनिश्चित उत्तर से कभी हो ही – नहीं सकता था, कि ' ज्ञान से मोक्ष मिलता है। और वह कर्म से भी मात हो जाता है। और, यह तेरी इच्छा हो, तो भक्ति नाम की एक और तीसरी निया भी है। ' इसके अतिरिक्त यह मानना भी टीक न होगा, कि बन अर्जुन किमी एक ही निश्चयात्मक मार्ग को जानना चाहता है, तब सर्वज्ञ और चतुर श्रीकृष्ण उसके प्रश्न के मूल स्वरूप की छोड़कर उसे तीन स्वतन्त्र और विकल्पात्मक मार्ग बतला है। एच बात तो यह है, कि गीता में 'कर्पयोग' और 'संन्यास' इन्हीं हो निष्टाओं का विचार है ( गीता ५. १ ); और यह भी साफ साफ बतला हिया है, कि इन में से 'कर्मयोग' ही अधिक श्रेयस्कर है। (५,२) मक्ति की तीसरी निष्ठा तो वहीं बतनाई भी नहीं गई है। अर्थात् यह करपना साप्रवाधिक दीकाकारों की मनगड़ना है, कि जान, कर्म और भक्ति ये तीन स्वतन्त्र निष्टाएँ है: और उनकी यह ममस होने के कारण - कि गीता में केवल मोश के उपायों का ही वर्णन किया गया है - उन्हें ये तीन निष्ठाएँ कडान्त्रित भागवत से सुझी हो ( माग. ११. २०. ६ )। परन्तु टीमकारों के ध्यान में यह बात नहीं आई, कि मागबतपुराण और भगवदीता का तारार्य एक नहीं है। यह सिद्धान्त भागवतकार को भी मान्य है, कि केवल कर्मी से मोश की प्राप्ति नहीं होती। मोश के लिए ज्ञान की आवश्यकता रहती है। परन्त इतके अतिरिक्त, भागवतपुराण का यह भी कथन है, कि यद्यपि ज्ञान और नैप्कर्म्य मांअशयक हो, तथापि ये होना ( अर्थान गीताप्रतिपारित निष्काम कर्मयोग ) भक्ति के बिना शोभा नहीं देते - 'नेप्कर्म्यमण्यन्यतभाववर्कितं न शोभते ज्ञानमलं निरक्षिनम् ' (भाग, १२, १२, ५२ और १, २, १२) | इस प्रकार देखा आए तो स्पष्ट प्रकट होता है, कि भागवतकार केवल भक्ति को ही सची निष्टा अर्थात अन्तिम मोश्चप्रद स्थिति मानते हैं । भागवत का न तो यह कहना है, कि भगवद्रकों को ईश्वरार्पणबुद्धि से दर्म करना ही नहीं चाहिये; और न यह कहना है, कि करना ही चाहिये। भागवतपुराण का थिर्फ यह कहना है, कि निप्काम कर्म करो अथवा न करो - ये सव भक्तियोग के ही मिन्न मिन्न प्रकार है (भाग. ३.२९.७–१९)। भक्ति के अभाव से सब कर्मयोग पुनः संसार में अर्थात् जन्ममृत्यु के चक्कर में डाल्नेवाले हो जाते हैं (माग. १. ५. ३४, ३५)। सारांश यह है, कि मागवतकार का सारा बरमबार भक्ति पर ही होने के कारण उन्होंने निष्काम कर्मयोग को भी भक्तियोग मे ही दकेल दिया है। और यह प्रतिपादन किया है, कि अकेली भक्ति ही सची निष्ठा है। परन्तु भक्ति ही कुछ गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विपय नहीं है। इसलिए भागवत के उपर्युक्त सिद्धान्त या परिमापा की गीता में बुसेड़ देना बैसा ही अयोग्य है, जैसा कि आम में शरीफे की कलम लगाना। गीता इस बात को पूरी तरह मानती है कि परमेश्वर के जान के सिवा और किसी भी अन्य उपाय से मोश्र की प्राप्ति नहीं होती । और इस ग्रान की प्राप्ति के लिए भक्ति एक सुगम मार्ग है; परन्तु इसी मार्ग

के विपय में आग्रह न कर गीता यह भी कहती है – कि मोक्षप्राप्ति के लिए जिसे शान की आवदयकता है. उसकी प्राप्ति – जिसे जो मार्ग सगम हो, वह उसी मार्ग से कर छै। गीता का तो मुख्य विषय यही है, कि अन्त में अर्थात् शानप्राप्ति के अनन्तर मनुष्य कर्म करे अथवा न करे । इसलिए ससार में जीवनमुक्त पुरुषों के जीवन व्यतीत करने के जो वो मार्ग दीख पड़ते हैं - अर्थात कर्म करना और कर्म छोड़ना वहीं से गीता के उपदेश का आरंभ किया गया है। इनमें से पहले मार्ग को गीता ने मागवतकार की नाई 'भक्तियोग' यह नया नाम नहीं दिया है; फिन्तु नारायणीय धर्म मे प्रचलित प्राचीन नाम ही - अर्थात ईश्वरापणवृद्धि से कर्म करने को 'कर्मयोग' या 'कर्मनिष्ठा' और जानोत्तर कर्मी का त्याग करने को 'साख्य' या 'शाननिष्ठा' यही नाम - गीता में स्थिर रखे गये हैं। गीता की इस परिभाषा को स्वीकार कर यदि विचार किया जाए, तो दीख पडेगा, कि ज्ञान और कर्म की बराबरी की मक्ति नामक कोई तीसरी स्वतन्त्र निष्ठा कटापि नहीं हो सकती। इसका कारण यह है, कि 'कर्म करना 'और 'न करना ' अर्थात (योग आंर साख्य) ऐसे अस्तिनास्तिरूप दो पक्षों के अतिरिक्त कर्म के विषय में तीसरा पक्ष ही अब बाकी नहीं रहता । इसलिए यदि गीता के अनुसार किसी भक्तिमान पुरुष की निष्ठा के विषय में निश्चय करना हो. तो यह निर्णय केवल इसी वात से नहीं किया जा सकता. कि वह मिक्तमाय में लगा हुआ है। परन्तु इस बात का विचार किया जाना चाहिये, कि वह कम करता है या नहीं। भक्ति परमेश्वरप्राप्ति का एक सुगम साधन है। और साधन के नाते से यि भक्ति ही को 'योग' कहे (गीता १४. २६), तो वह अन्तिम 'निष्टा' नहीं हो सकती। भक्ति द्वारा परमेश्वर का ज्ञान हो जाने पर जो मनुष्य कर्म करेगा, उसे 'कर्मनिष्ट' और जो न करेगा, उसे 'साख्यनिष्ठ' कहना चाहिये। पाँचव अध्याय में भगवान ने अपना यह अभिप्राय स्पष्ट बतला दिया है. कि उक्त दोनों निष्टाओं में कर्म करने की निष्ठा अधिक श्रेयस्कर है। परन्त कर्म पर संन्यासमार्गवाला का यह महत्त्वपूर्ण आक्षेप है, कि परमेश्वर का ज्ञान होने मे कर्म से प्रतिवन्ध होता है: और परमेश्वर के ज्ञान बिना तो मोध की प्राप्ति ही नहीं हो सकती । इसिल्प कर्मी का त्याग ही करना चाहिये। पाँचवें अध्याय में सामान्यतः यह बतलाया गया है, कि उपर्युक्त आक्षेप असस्य है; और संन्यासमार्ग से जो मोक्ष मिलता है, वहीं कर्मयोगमार्ग से भी मिलता है (गीता ५.५) परन्त वहाँ इस सामान्य िखान्त का दुः भी खुलासा नहीं किया गया था। इसलिए अब भगवान इस वचे हुए तथा महत्त्वपूर्ण विषय का विस्तृन निरूपण कर रहे है कि ्रक्म करते रहने ही से परमेश्वर के ज्ञान की प्राप्ति हो कर मोक्ष किस प्रकार मिलता है | इसी हेतु से सातवें अध्याय के आरंग में अर्जुन से – यह न कहकर कि में तुझे भक्ति नामक एक खतन्त्र तीसरी निष्ठा बतलाया हूँ - भगवान यह-कहते हैं कि -

भय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युक्तन् मदाश्रयः । ससंशयं समयं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छुणु ॥

'हे पार्थ! मुझमें चित्त को स्थिर करके और मेरा आश्रय टेकर योग यानी कर्मयोग का आचरण करते समय, 'यथा' अर्थात् जिस रीति से मुझे सन्देहरहित पूर्णतया जान सकेगा, वह (रीति तुझे वतलाया हूँ) सुन ' (गीता ७.१); और इसी को आगे के स्लोक में 'ज्ञानविज्ञान' कहा है (गीता ७.२)। इनमें से पहले अर्थात ऊपर दिये गये 'मय्यासक्तमनाः' श्लोक में ' योगं युञ्जन् '- अर्थात् ' कर्मयोग का आचरण करते हुए '- ये पर अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। परन्तु किसी भी टीकाकार ने इनकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है। 'योगं' अर्थात् वही कर्मयोग है, कि जिसका वर्णन पहले छः अध्यायों में किया जा चुका है। और इस कर्मयोग का आचरण करते हुए जिस प्रकार विधि या रीति से भगवान का पूरा ज्ञान हो जाएगा. उस रीति या विधि का वर्णन भव यानी सातवें अध्याय से प्रारंभ करता हूँ - यही इस स्रोक का अर्थ है। अर्थात् पहले छः अध्यायों का अगले अध्यायों से संबन्ध बतलाने के लिए यह क्ष्रोक जानबूझकर सातर्वे अध्याय के आरंभ मे रखा गया है। इसलिए इस क्ष्रोंक के अर्थ की और ध्यान न देकर यह कहना विलक्तल अनुचित है, कि 'पहले छः अध्यायों के बाद मिक्तिनिष्ठा का स्वतन्त्र रीति से वर्णन किया गया है ' केवल इतना ही नहीं वरन यह भी कहा जा सकता है, कि इस श्लोक में 'योगं युझन् ' पर जानवृक्षकर इसी लिए रखे गये हैं, कि जिसमें कोई ऐसा विपरीत अर्थ न, करने पावे। गीता के पहले पाँच अध्यायों में कर्म की आवस्यकता वतलाकर सांख्यमार्ग की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ कहा गया है: और इसके बाद छटे अध्याय में पातञ्जलयोग के साधनों का वर्णन किया गया है - जो इन्द्रिय-निम्रह कर्मयोग के लिए आवश्यक है। परन्तु इतने ही से कर्मयोग का वर्णन पूरा नहीं हो जाता । इन्द्रियनिग्रह मानो कर्नेन्द्रियों से एक प्रकार की कसरत करना है। यह सच है, कि अभ्यास के द्वारा इन्द्रियों को हम अपने अधीन रख सकते हैं। परन्तु यदि मनुष्य की वासना ही बुरी होगी, 'तो इन्द्रियो को कावू में रखने से कुछ मी लाम नहीं होगा | क्यों कि देखा जाता है, कि दृष्ट वासनाओं के कारण कुछ छोग इसी इन्द्रियनिग्रहरूप विद्धि का बारण-मारण आदि दुष्कर्मी में उपयोग किया करते हैं। इसिट्ट छठे अध्याय ही में कहा है, कि इन्द्रियनिग्रह के साथ ही वासना भी ' सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ' की नाई ग्रुद्ध हो जानी चाहिये (गीता ६. २९); और ब्रह्मात्मैक्यरूप परमेश्वर के ग्रद्ध स्वरूप की पहचान हुए विना वासना की इस प्रकार ग्रद्धता होना असंगव है। तात्पर्य यह है, कि को इन्डियनिब्रह कर्मयोग के लिए आवश्यक है, वह भले ही प्राप्त हो जाए; परन्तु 'रस' अर्थात् विषयों की चाह मन में ज्यों-की-त्यों बनी ही रहती है। इस रस अथवा विषयवासना का नाश करने के लिए परमेश्वरसंबन्धी पूर्ण ज्ञान की ही आवश्यकता है। यह बात गीता के दूसरे अध्याय में कही गई है (गीता २.५९)। इसलिए कर्मयोग का आचरण करते हुए ही जिस रीति अथवा विधि से परमेश्वर का यह ज्ञान प्राप्त होता है. उसी विधि का अब भगवान सातवें अध्याय से वर्णन करते हैं। 'कर्मयोग का आचरण करते हुए '- इस पद से यह भी सिद्ध होता है, कि कर्मयोग के जारी रहते ही इस ज्ञान की प्राप्ति कर लेनी है। इसके लिए कर्मों को छोड नहीं बैठना है: और इसीसे यह कहना भी निर्मल हो जाता है. कि मिक्त और शान को कर्मयोग के बदले विकल्प मानकर इन्हीं दो स्वतन्त्र मार्गों का वर्णन सातवें अध्याय से आगे किया गया है। गीता का कर्मयोग भागवतधर्म से ही लिया गया है। इसलिए कर्मयोग में ज्ञानप्राप्ति की विधि का जो वर्णन है, वह भागवतधर्म अथवा नारायणीय धर्म में कही गई विधि का ही वर्णन है। और इसी अभिप्राय से शान्तिपर्व के अन्त में वैशंपायन ने जनमेजय से कहा है, कि 'भगवद्गीता में प्रश्विप्रधान नारायणीय धर्म और उसकी विधियों का वर्णन किया गया है। वैशंपायन के कथनानसार इसीमें संन्यासमार्ग की विधियों का भी अन्तर्भाव होता है। क्योंकि यद्यपि इन दोनों मार्गी में 'कर्म करना अथवा कर्मों को छोडना' यही मेर है, तथापि दोनों को एक ही ज्ञानविज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए दोनों मार्गी में ज्ञानप्राप्ति की विधियाँ एक ही सी होती है। परन्तु जब कि उपर्युक्त श्लोक में 'कर्मयोग का आचरण करते हए ' - ऐसे प्रत्यक्ष पढ रखे गये हैं. तब स्पष्ट रीति से यही सिद्ध होता है. कि गीता के चातवें और उसके अगले अध्यायों में ज्ञानविज्ञान का निरूपण मुख्यतः कर्मयोग ही की पूर्ति के लिए किया है। उसकी व्यापकता के कारण उसमें संन्यासमार्ग की भी विधियों का समावेश हो जाता है। कर्मयोग को छोडकर केवल सांख्यनिष्ठा के समर्थन के लिए पह शानविशान नहीं वतलाया गया है। दसरी वात यह भी ध्यान देने योग्य है. कि सांख्यमार्गवाले यद्यीप ज्ञान को महत्त्व दिया करते हैं. तथापि वे कर्म की या भक्ति को कुछ भी महत्त्व नहीं देते; और गीता में तो भक्ति एगुण तथा प्रधान मानी गई है - इतना ही क्यों वरन् अध्यात्मज्ञान और भक्ति का वर्णन करते समय श्रीकृष्ण ने अर्जुन को जगह जगह पर यही उपटेश दिया है, कि 'तू कर्म अर्थात् युद्ध कर ' (गीता ८. ७; ११. ३३; १६. २४; १८. ६ )। इसलिए यही विद्धान्त करना पड़ता है, कि गीता के सातवें और अगले अध्यायों में शानविशान का जो निरूपण है. वह पिछले छः अध्यायों में कहे गये कर्मयोग की पूर्ति और समर्थन के लिए ही वतलाया गया है। यहाँ केवल सांख्यनिष्ठा का या मिक्त का स्वतन्त्र समर्थन विवक्षित नहीं है। ऐसा सिद्धान्त करने पर कर्म, मक्ति और शान गीता के न्तीन परस्पर-स्वतन्त्र विमाग नहीं हो सऋते । इतना ही नहीं: परन्तु अब यह विदित हो बाएगा, कि यह मत भी ( जिसे कुछ लोग प्रकट किया करते हैं ) केवल काल्पनिक अतएव मिथ्या है । वे कहते हैं, कि 'तत्त्वमिष' महावाक्य में तीन ही पद है; और गीता के अध्याय भी अठारह हैं । इसलिए 'छः त्रिक अठारह ' के हिसाब से गीता के छः छः अध्यायों के तीन समान विमाग करके पहले छः अध्यायों में 'त्वम्' पट का, दूसरे छः अध्यायों में 'तत्' पट का और तीसरे छः अध्यायों में 'श्रिष्ठि' पट का विवेचन किया गया है। इस मत को काल्पनिक या मिथ्या कहने का कारण यही है, कि अब तो एकटेशीय पक्ष ही विशेष नहीं रहने पाता; जो यह कहे कि सारी गीता में केवल ब्रह्मशान का ही प्रतिपादन किया गया है, तथा 'तस्वमिष्ठ' महावाक्य के विवरण के सिवा गीता में और कुछ अधिक नहीं है।

इस प्रकार जब माल्यम हो गया, कि भगवद्गीता में भक्ति और ज्ञान का विवेचन क्यों किया गया है. तत्र सातवें से सत्रहवे अध्याय के अन्त तक ग्यारहों अध्यायों की संगति सहज ही ध्यान में आ जाती है। पीछे छठे प्रकरण में बतला दिया गया है, कि जिस परमेश्वरस्वरूप के ज्ञान से बुद्धि रसवर्ष्य और सम होती है, उस परमेश्वरस्वरूप का विचार एक बार क्षराक्षरदृष्टि से और किर क्षेत्रक्षेत्रज्ञदृष्टि से करना पड़ता है। और उससे अन्त में यह सिद्धान्त किया जाता है, कि जो तत्त्व पिण्ड में है वहीं ब्रह्माण्ड में है। इन्हीं विषयों का अब गीता में वर्णन है। परन्त जब इस प्रकार परमेश्वर के स्वरूप का विचार करने लगते हैं, तब टीख पडता है, कि परमेश्वर का स्वरूप कभी तो व्यक्त (इन्द्रियगोश्वर) होता है और कभी अव्यक्त । फिर ऐसे प्रश्नों का विचार इस निरूपण में करना पडता है, कि इन डोनो स्वरूपों में श्रेष्ट कीन-सा है: और इस स्वरूप से कनिष्ठ स्वरूप कैसे उत्पन्न होता है? इसी प्रकार अब इस बात का भी निर्णय करना पडता है. कि परमेश्वर के पूर्ण ज्ञान से बुद्धि को स्थिर, सम और आत्मनिष्ठ करने के लिए परमेश्वर की जो उपासना करनी पड़ती है. वह कैसी हो - अव्यक्त की उपासना करना अच्छा है अथवा व्यक्त की ? और इसी के साथ साथ इस विषय की उपपत्ति वतलानी पडती है, कि परमेश्वर यदि एक है, तो व्यक्तसृष्टि में यह अनेकता क्यों दीख पडती है ? इस सब विपयों को व्यवस्थित रीति से वतलाने के लिए यदि ग्यारह अध्याय लग गये, तो कुछ आश्चर्य नहीं | हम यह नहीं कहते. कि गीता में मक्ति और ज्ञान का बिल्कुल विवेचन ही नहीं है। हमारा केवल इतना ही कहना है, कि कर्म, मिक्त और ज्ञान को तीन विषयं या निष्ठाएँ स्वतन्त्र, अर्थात् तुल्यवल की समझ कर, इन तीनों में गीता के अठारह अध्यायों के जो अलग अलग और वरावर हिस्से कर दिये बाते हैं, वैसा करना उचित नहीं है किन्तु गीता में एक ही निष्ठा का अर्थात् ज्ञानमूटक और मिक्कप्रधान कर्मयोग का प्रतिपादन किया गया है; और साख्यनिष्ठा, ज्ञानविज्ञान या भक्ति का जो निरूपण भगवद्गीता में पाया जाता है, वह सिर्फ कर्मयोगनिष्ठा की पूर्ति और समर्थन के लिए आनुवंशिक है - किसी स्वतन्त्रं विपय का प्रतिपादन करने के लिए नहीं। अब यह देखना है, कि हमारे इस विद्धान्त के अनुसार कर्मयोग की पूर्ति और समर्थन के लिए बतलाये गये ज्ञानविज्ञान का विमाग गीता के अध्यायों के कमानुसार किस प्रकार किया गया है।

सातवें अध्याय में क्षराक्षरमृष्टि के अर्थात् ब्रह्माण्ड के विचार को आरंम करके भगवान ने अन्यक्त और अक्षर परवहां के ज्ञान के विषय में यह कहा है. कि जो इस सारी सृष्टि को - पुरुष और प्रकृति को - मेरे ही पर और अपर स्वरूप जानते हैं. और जो इस माया के परे के अव्यक्त रूप की पहचान कर मुझे अजते हैं. उनकी बुद्धि तम हो जाती है; तथा उन्हें में सहित देता हैं। और उन्होंने अपने स्वरूप का इस प्रकार वर्णन किया है, कि सब देवता, सब प्राणी, सब यज, सब पर्म और सब अध्यातम में ही हूँ; भेरे सिवा इस संसार में अन्य कुछ भी नहीं है। इसके बार आठवं अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने अध्यात्म, अधियत्र, अधिरंब और अधिभृत शब्दों का अर्थ पृद्धा है। इन शब्दों का अर्थ बतला कर भगवान न कहा है, कि इस प्रकार जिएने मेरा स्वरूप पहचान लिया, उसे में कभी नहीं भूलता ! इसके बाट इन विषयों का संक्षेप में विवेचन है, कि सारे जगत् में अविनाशी या अक्षर तत्त्व कीन-सा है, सब संसार का संहार किसे और कब होता है: बिस मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप का जान हो जाता है, उसको कीन-धी गति प्राप्त होती है: और जान के बिना केवल काम्य कर्म करनेवाले की कीन-सी गति मिलती है। नीव अध्याय में भी यही विषय है। इसमें भगवान ने उपदेश किया है, कि लो अध्यक्त परमेश्वर इस प्रकार चारों ओर व्याप्त है, उसके व्यक्त स्वरूप की मक्ति के द्वारा पहचान करके अनन्य मान से उसकी द्यारण में जाना ही ब्रह्मप्राप्ति का प्रन्यक्षावगम्य और सुगम मार्ग अथवा राजमार्ग है: और इसी को राजविद्या या राजगुछ कहते हैं। तथापि इन तीनों अध्यायों में बीच बीच में भगवान कर्मयोग का यह प्रधान तत्त्व चतलाना नहीं भूले हैं, कि ज्ञानवान् या भिक्तमान् पुरुषों को कर्म करते ही रहना चाडिये । उडाहरणार्थ आठवें अध्याय में कहा है - 'तस्मात्सवेंपु कालेपु मामनुस्मर युध्य च ' - इसलिए सड़ा अपने मन में मेरा त्मरण रख़ और युद्ध कर (८.७) और नीवें अध्याय में कहा है, कि 'सब कमों को मुझे अर्पण कर टेने से उसके शुभाशुम फलों से तू मुक्त हो जाएगा ' (९, २७, २८)। उत्पर मगवान ने को यह कहा है, कि संसार मुझसे उत्पन्न हुआ है; और वह मेरा ही रूप है, वही बात इसवें अध्याय में ऐसे अनेक उदाहरण देकर अर्जुन को भटी भाँति समझा दी है, कि ' संसार की प्रत्येक बन्तु मेरी ही विभृति हैं।' अर्जुन के प्रार्थना करने पर ग्यारहर्षे अध्याय में भगवान ने अपना विश्वरूप प्रत्यक्ष दिखलाया है: और उसकी सृष्टि के सन्मुख इस बात की सत्यता का अनुभव करा दिया है, में (परमेश्वर) ही सारे संसार में चारों ओर ब्यास हूँ। परन्तु इस प्रकार विश्वरूप दिखला कर और अर्जुन के मन में यह विश्वास करा के, कि 'सब कमों का करानेवाला में ही हूं' मगवान ने तुरन्त ही कहा है, कि 'समा कता तो में ही हूं, तू निमित्तमात्र है; इसलिए निःशंक हो कर युद्ध कर ' (गीता ११. ३३)। यद्यपि इस प्रकार यह सिद्ध हो गया, कि संसार में एक ही परमेश्वर है. तो अनेक स्थानों में परमेश्वर के अन्यक्त स्वरूप को ही प्रधान मान कर वर्णन किया गया है, कि 'मै अन्यक्त हूँ। परन्तु मुझे मूर्ख खोग न्यक समझते हैं' (७. २४); 'यदधरं वेदविदो वदन्ति' (८. ११) – जिसे वेदवेत्तागण अक्षर कहते हैं; 'अन्यक्त को ही अक्षर कहते हैं' (८. ११); 'मेरे ययार्थ स्वरूप को न पहचान कर मूर्ख लोग मुझे देहधारी मानते हैं' (९. ११); 'निद्याओं में अध्यात्मविद्या श्रेष्ठ (१०. १२); और अर्जुन के कथानानुसार 'त्यमक्षरं स्वरक्तत्परं यत्' (११. ३७)। इसी लिए वारहवें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने पूछा है, कि किस परमेश्वर की – न्यक्त की या अन्यक्त की – उपासना करना चाहिये? तव मगवान् ने अपना यह मत प्रवर्शित किया है, कि जिस न्यक्त स्वरूप की उपासना का वर्णन नौवें अध्याय में हो चुका है, वही सुगम है। और दूसरे अध्याय में स्थितप्रक्ष का जैसा वर्णन है, वैसा ही परम मगवद्रकों की स्थिति का वर्णन करके यह अध्याय पूरा कर दिया है।

कुछ होगों की राय है, कि यद्यपि गीता के कर्म, मिक्त और ज्ञान ये तीन स्वतन्त्र भाग न भी किये जा सकें, तथापि सातवें अध्याय से ज्ञानविज्ञान का जो विपय आरंभ हुआ है, उसके मक्ति और ज्ञान ये दो पृथक् माग सहज ही हो जाते हैं। और चे लोग कहते हैं. कि द्वितीय घडध्यायी भक्तिप्रधान है। परन्तु कुछ विचार करने के उपरान्त किसी को भी जात हो जाएगा, कि यह मत्भी ठीक नहीं है। कारण यह है, कि सातवें अध्याय का आरंभ क्षराक्षरसृष्टि के ज्ञानविज्ञान से किया गया है; न कि भक्ति से । और, यदि कहा जाए, कि वारहवें अध्याय में भक्ति का वर्णन पूरा हो गया है; तो हम देखते हैं, कि अगले अध्यायों में ठौर ठौर पर भक्ति के निषय में भारवार यह उपदेश किया गया है, कि जो बुद्धि के द्वारा मेरे स्वरूप को नहीं जान सकता, वह श्रद्धापूर्वक 'दूसरों के वचनों पर विश्वास रख कर मेरा ध्यान करें ' (गीता १३. २५), ' जो मेरी अन्यभिचारिणी मिक्त करता है, वही ब्रह्ममूत होता है ' (१४. २६), 'जो मुझे ही पुरुपोत्तम जानता है, वह मेरी ही मक्ति करता है' (गीता १५. १९); और अन्त में अठारहवें अध्याय में पुनः मक्ति का ही इस प्रकार उपटेश किया है, कि 'सब धर्मों को छोड़ कर तू मुझको भव ' (१८.६६); इस-लिए यह नहीं कह सकते, कि केशल दूसरी पड़च्यायी ही में भक्ति का उपदेश है। इसी प्रकार, यदि भगवान का यह अभिप्राय होता. कि ज्ञान से भक्ति भिन्न है: तो चौथे अध्याय में ज्ञान की प्रस्तावना करके (४. ३४-३७) सातवें अध्याय के अर्थात् उपर्युक्त आक्षेपकों के मतानुसार मिक्तप्रधान पर्ध्यायी के आरंभ में, भगवान् ने यह न कहा होता, कि अब मैं तुझे वही ' ज्ञान और विज्ञान ' वतलाता हूँ ( ७. २ )। यह सच है, कि इससे आगे के नौवें अध्याय में राजविद्या और राजगुह्य अर्थात् प्रत्यक्षा-बगम्य मिक्तमार्ग वतलाया है: परन्तु अध्याय के आरंभ में ही कह दिया है, कि ' तुझे विज्ञानसहित ज्ञान बतलाता हूँ ' (९. १)। इससे स्पष्ट प्रकट होता है, कि गीता में मिक का समावेश ज्ञान ही में किया गया है । दसवें अध्याय में भगवान ने अपनी विभृतियों का वर्णन किया है: परन्त ग्यारहवें अध्याय के आरंभ में अर्ज़न ने उसे ही 'अध्यारम' कहा है (११.१) और ऊपर यह बतला ही दिया गया है. कि परमेश्वर के व्यक्त स्वरूप का वर्णन करते समय बीच बीच में व्यक्त स्वरूप की अपेक्षा अव्यक्त स्वरूप की श्रेष्टता की भी वातें आ गई हैं। इन्हीं सब बातों से बारहवे अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने यह प्रथ्न किया है, कि उपासना व्यक्त परमेश्वर की की जाएँ या अध्यक्त की ? तब यह उत्तर देकर - कि अन्यक्त की अपेक्षा व्यक्त की उपासना अर्थात भक्ति सगम है - भगवान ने तेरहवें अध्याय में क्षेत्रक्षेत्रज्ञ का 'ज्ञान' वतलाना आरंभ कर दिया: और सातवें अध्याय के आरंभ के समान चौदहवे अध्याय के आरंभ में मी कहा है, कि 'पर भूयः प्रवस्यामि शानानां शानमुत्तमम् '- फिरसे में तुझे वही 'भानविज्ञान' पूरी तरह से बतलाता हूँ (१४.१)। इस ज्ञान का वर्णन करते समय मक्ति का सूत्र या संबन्ध भी ट्रटने नहीं पाया है। इससे यह बात स्पष्ट मालम हो जाती है, कि भगवान का उद्देश्य मिक और ज्ञान दोनों पृथक रीति से वतलाने का नहीं था; फिन्तु सातवें अध्याय में जिस जानविज्ञान का आरंम किया गया है, उसीमें दोनों एकत्र गूँथ दिये गये है। मिक्त भिन्न है-यह कहना उस संप्रदाय के अभिमानियाँ की नारमही है। वास्तव में गीता का अभिप्राय ऐसा नहीं है। अव्यक्तीपासना मे ( ज्ञानमार्ग में ) अध्यातमविचार से परमेश्वर के स्वरूप का जो ज्ञान प्राप्त कर छेना पडता है. वही भक्तिमार्ग में भी आवश्यक है। परन्तु व्यक्तोपासना में (भक्तिमार्ग में ) आरंभ में वह ज्ञान द्वरों से श्रद्धापूर्वक ग्रहण किया जा सकता है ( १३. २५ ); इसलिए मिकिमार्ग प्रत्यक्षावगम्य और सामान्यतः सभी लोगों के लिए सलकारक है (९.२), और ज्ञानमार्ग (या अन्यक्तोपासना ) क्षेत्रामय (१२.५) है - बस, इसके अतिरिक्त इन दो साधनों में गीता की दृष्टि से और कुछ भी भेद नहीं है। परमेश्वर-म्बल्प का शान प्राप्त कर के बुद्धि को सम करने का जो कर्मयोग का उद्देश्य या साध्य है, वह इन दोनों साधनों के द्वारा एक-सा ही प्राप्त होता है। इसलिए चाहे व्यक्तो-पासना कीजिये या अध्यक्तोपासनाः भगवान् को दोनों एक ही समान ग्राह्म है। तथापि जानी पुरुप को भी उपासना की थोडी-बहुत आवश्यकता होती ही है; इसलिए चतु-विंघ भक्तों में मक्तिमान् ज्ञानी को श्रेष्ठ कहकर (७. २७) मगवान् ने ज्ञान और मक्ति के विरोध को हटा दिया है। कुछ भी हो; परन्तु जब कि ज्ञानविज्ञान का वर्णन किया जा रहा है, तत्र प्रसंगानुसार एक-आध अध्याय में व्यक्तोपासना का और किसी दूसरे अध्याय में अन्यक्तीपासना का निर्णय हो जाना अपरिहार्य है। परन्तु इतने हीं से यह सन्देह न हो जाए, कि ये दोनों पृथक् पृथक् हैं; इसिक्षए परमेश्वर के व्यक्त स्वरूप का वर्णन करते समय व्यक्त स्वरूप की अपेक्षा अव्यक्त की श्रेष्टता और अन्यक्त स्परूप का वर्णन करते समय भक्ति की आवश्यकता बतला देना भी भगवान नहीं भूले हैं। अब विश्वरूप के, और विभूतियों के वर्णन में ही तीन-चार अध्याय लग गये हैं। इसलिए यदि इन तीन-चार अध्यायों की ( बहुध्यायी को नहीं ) स्थूल्मान के 'मिक्तमार्ग' नाम देना ही किसी को पसन्द हो, तो ऐसा करने में कोई हुई नहीं । परन्तु कुछ भी किहिये; यह तो निश्चित रूप के मानना पड़ेगा, कि गीता में मिक्त और ज्ञान को न तो प्रथक् किया है; और न इन दोनों मार्गों को स्वतन्त्र कहा है । संक्षेप में उक्त निरूपण का यही मार्वार्थ ध्यान में रहे, कि कमयोग में जिस साम्यवृद्धि को प्रधानता दी जाती है, उसकी प्राप्ति के लिए परमेश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप का ज्ञान होना चाहिये । फिर यह ज्ञान चाहे व्यक्त की उपासना से हो और चाहे अन्यक्त की — सुगमता के अतिरिक्त इनमें अन्य कोई भेट नहीं है । और गीता में सात्वें से स्वाक्त सलहमें अध्याय तक सब विषयों को 'ज्ञानविज्ञान' या 'अध्यास्म' यही नाम दिया गया है।

जब मगवान ने अर्जुन के 'कर्मचक्षओं को विश्वरूपदर्शन के द्वारा यह प्रत्यक्ष अनुमव करा दिया, कि परमेश्वर ही सारे ब्रह्मांड में या श्वराक्षरसृष्टि में समाया हुआ है; तब तेरहव अध्याय में ऐसा क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार वतलाया है, कि यही परमेश्वर पिण्ड में अर्थात् मनुष्य के शरीर में या क्षेत्र में आत्मा के रूप से निवास करता है; और इस आत्मा का अर्थात् क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, वही परमेश्वर का (परमात्मा का ) मी ज्ञान है। प्रथम परमात्मा का अर्थात् परब्रह्म का 'अनाटि मत्परं ब्रह्म' इत्यादि प्रकार से - उपनिपदों के आधार से - वर्णन करके आगे वतलाया गया है. कि यही क्षेत्रक्षेत्रजवित्वार 'प्रकृति' और 'पुरुप' नामक सांख्यविवेचन में अन्तर्भृत हो गया है। और अन्त में यह वर्णन किया गया है, कि जो 'प्रकृति' और 'पुरुप' के भेट को पहचान कर अपने 'जानचक्षऑ' के द्वारा सर्वगत निर्मुण परमात्मा को जान हेता है, वह मुक्त हो जाता है। परन्तु उसमें भी कर्मयोग का यह सूत्र स्थिर रखा गया है, कि ' सब काम प्रकृति करती है, आत्मा करता नहीं है - यह जानने से कर्म वन्घक नहीं होते ' (१३. २९); और मिक्त का 'ध्यानेनात्मिन पश्यन्ति ' (१३.२४) यह सूत्र भी कायम है। चौटहर्वे अध्याय में इसी ज्ञान का वर्णन करते हुए सांख्य-शास्त्र के अनुसार बतलाया गया है, कि सर्वत्र एक ही आत्मा या परमेश्वर के होने पर भी प्रकृति के सत्त्व, रज और तम गुणों के भेड़ों के कारण संसार में वैचित्र्य उत्पन्न होता है। आगे कहा गया है, कि जो मनुष्य प्रकृति के इस खेल की जानकर और अपने को कर्ता न समझ भक्तियोग से परमेश्वर की सेवा करता है, वही सचा त्रिगुणातीत या मुक्त है। अन्त में अर्जन के प्रश्न करने पर स्थितप्रज्ञ और मिक्तमान पुरुष की स्थिति के समान ही त्रिगुणातीत की स्थिति का वर्णन किया गया है। श्रुति अन्यों में परमेश्वर का कहीं कहीं बृक्षरूप से जो वर्णन पाया जाता है, उसीका पन्द्रहर्वे अध्याय के आरंम में वर्णन करके भगवान ने वतलाया है, कि जिले साख्यवादी 'कृति का परारा' कहते हैं, वहीं अश्वरंथ वृक्ष है। और अन्त में भगवान ने अर्जुन की यह उपदेश दिया है, कि क्षर और अक्षर दोनों के परे जो पुरुपोत्तम है. उसे पहचान कर उसकी 'माक्त' करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है - तू भी ऐसा री. र. ३०

ही कर । सोछद्वें अध्याय में कहा गया है, कि प्रकृतिमेद के कारण संसार में जैसा वैचित्रय उत्पन्न होता है, उसी प्रकार मनुष्यों में भी हो भेद अर्थात् दैवी संपत्तिवाले और आसुरी संपत्तिवाले होते हैं। इसके बाद उनके कमीं का वर्णन किया गया है: और यह बतलाया गया है, कि उन्हें कीन-सी गति प्राप्त होती है। अर्जुन के पूछने पर सत्रहवें अध्याय में इस बात का विवेचन किया गया है, कि त्रिगुणात्मक प्रकृति के गुणों की विषमता के कारण उत्पन्न होनेवाला वैचिन्य, श्रद्धा, टान, यज्ञ, तप इत्यादि में भी दीख पड़ता है। इसके बाद यह बतलाया गया है, कि ' अ तत्वत ' इस ब्रह्मिन्देंश के 'तत्' पद का अर्थ ' निष्काम बुद्धि से किया गया कर्म और 'सत्' पद का अर्थ ' अच्छा परन्तु काम्य बुद्धि से किया गया कर्म ' होता है; और इस अर्थ के अनुसार वह सामान्य ब्रह्मनिर्देश भी कर्मयोगमार्ग के ही अनुकुल है। सारांशरूप से सातवे अध्याय से लेकर सत्रहवें अध्याय तक ग्यारह अध्यायों का तात्पर्य यही है. कि संसार में चारों ओर एक ही परमेश्वर व्यास है - फिर चाहे उसे विश्वरूप-टर्शन के द्वारा पहचानो, चाहे ज्ञानचक्षु के द्वारा । शरीर में क्षेत्रज्ञ मी वही है, और क्षरसृष्टि में अक्षर भी वही है। वही हर्ष्यसृष्टि में व्याप्त है, और उसके बाहर 'अथवा परे भी है। यद्यपि वह एक है, तो भी प्रकृति के गुणभेद के कारण व्यक्तसृष्टि में नानात्व या वैचित्र्य दीख पड़ता है, और इस माया से अथवा प्रकृति के गुणभेद के कारण ही दान, श्रद्धा, तप, यज्ञ, घृति, ज्ञान इत्यादि तथा मनुष्यों में भी अनेक भेट हो जाते है। परन्तु इन सब भेदों में जो एकता है, उसे पहन्तान कर उस एक और नित्यतत्त्व की उपासना के द्वारा – फिर वह उपासना चोहे व्यक्त की हो, अथवा अन्यक्त की - प्रत्येक मनुष्य अपनी बुद्धि को स्थिर और सम करे, तथा उस निष्काम, सात्त्विक अथवा साम्यबुद्धि से ही संसार में स्वधमीनुसार प्राप्त सब व्यवहार केवल कर्तव्य समझ किया करे । इस ज्ञानविज्ञान का प्रतिपादन इस ग्रन्थ के अर्थात गीता-रहस्य के पिछले प्रकरणों में विस्तृत रीति से किया गया है। इसलिए हमने सातवें अध्याय से लगाकर सत्रहवे अध्याय तक का सारांश ही इस प्रकरण में दिया है -अधिक विस्तार नहीं किया। हमारा प्रस्तुत उद्देश्य केवल गीता के अध्यायों की संगति देखना ही है। अतएव उस काम के लिए जितना भाग आवश्यक है. उतने का ही हमने यहाँ उछेख किया है।

कर्मयोगमार्ग में कमें की अपेक्षा बुद्धि ही श्रेष्ठ है। इसलिए इस बुद्धि की शुद्ध और सम करने के लिए परमेश्वर की सर्वन्यापकता अर्थात् सर्वभूतान्तर्गत आत्मैक्य का की 'शानिशान' आवश्यक होता है, उसका वर्णन आरंभ करके अब तक इस बात का निरूपण किया गया, कि भिन्न भिन्न अधिकार के अनुसार न्यक्त या अन्यक्त की उपासना के द्वारा जब यह ज्ञान दृदय में भिद्र जाता है, तब बुद्धि को रियरता और समता प्राप्त हो जाती है, और कमों का त्याग न करने पर मी अन्त में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसीके साथ क्षराक्षर का और क्षेत्रश्रेत्रज्ञ का

भी विचार किया गया है। परन्तु भगवान् ने निश्चित रूप से कह दिया है, कि इस प्रकार बुद्धि के सम हो जाने पर भी कमों का त्याग करने की अपेक्षा फलाशा की छोड देना और लोकसंग्रह के लिए आमरण कर्म ही करते रहना अधिक श्रेयस्कर है ( गीता ५, २ ) । अवएव स्मृतिग्रन्थों में वर्णित 'संन्यासाश्रम' इस कर्मयोग में नहीं होता: और इसमें मन्वादि स्मृतिग्रन्थों का तथा इस कर्मयोग का विरोध हो जाना संमव है | इसी शंका की मन में लाकर अठारहवें अध्याय के आरंभ में अर्जन ने 'संन्यास' और 'त्याग' का रहस्य पूछा है। भगवान इस विषय में यह उत्तर देते हैं कि 'संन्यास' का मूल अर्थ 'छोडना' है; इसलिए - और कर्मयोगमार्ग में यद्यपि कर्मों को नहीं छोड़ते, तथापि फलाशा को छोड़ते है; इसलिए - कर्मयोग तत्त्वतः संन्यास ही, होता है ! क्योंकि यद्यपि संन्यासी का भेप घारण करके भिक्षा न मॉगी जाए. तथापि वैराग्य का और संन्यास का जो तत्त्व स्मृतियों में कहा गया है – अर्यात बुद्धि का निष्काम होना - वह कर्मयोग में भी रहता है । परन्त फलाशा के छटने से स्वर्गप्राप्ति की भी आशा नहीं रहती। इसिए यहाँ एक और शंका उपस्थित होती है, कि ऐसी दशा में यज्ञयागादिक श्रीतकर्म करने की क्या आवस्यकता है ? इस पर भगवान ने अपना यह निश्चित मत बतलाया है, कि उपर्युक्त कर्म चित्तशुद्धिकारक हुआ करते हैं: इसलिए उन्हें भी अन्य कमों के साथ ही निष्काम बद्धि से करते रहना चाहिये । और इस प्रकार लोकसंग्रह के लिए यज्ञचक को हमेशा जारी रखना चाहिये। अर्जन के प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर देने पर प्रकृतिस्वमाया नुरूप ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और मुख के जो सारिवक, तामस और राजस भेद हुआ करते हैं, उनका निरूपण करके गुण-वैचित्र्य का विषय पूरा किया है। इसके बाट निश्चय किया गया है, कि निष्काम कर्म, निष्काम कर्ता, आएकिरहित बुद्धि, अनाएकि से होनेवाला सुख, और 'अविभक्त विभक्ते ' इस नियम के अनुसार होनेवाला आत्मैक्यज्ञान ही सात्विक या श्रेष्ठ है। इसी तत्त्व के अनुसार चातर्वर्ण्य की भी उपपत्ति बतलाई गई है: और कहा गया है. कि चातुर्वर्ण्यधर्म से प्राप्त हुए कमी को सास्विक अर्थात् निष्काम बुद्धि से केवल कर्तव्य मानकर करते रहने से ही मनुष्य इस संसार में कृतकृत्य हो जाता है: और अन्त में उर्व शान्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अन्त में भगवान ने अर्जुन को भक्तिमार्ग का यह निश्चित उपदेश किया है, कि कर्म तो प्रकृति का धर्म है । इईलिए यदि तू उसे छोडना चाहे, तो भी वह न छुटेगा । अतएव यह समझ कर, कि सब करानेवाला और करनेवाला परमेश्वर ही है, तू उसकी शरण में जा; और सब काम निष्काम बद्धि से करता जा। मै ही वह परमेश्वर हूँ, मुझपर विश्वास रख, मुझे मज, में तुझे सब पापों से मुक्त करूँगा। ऐसा उपदेश करके मगवान ने गीता के प्रवृत्तिप्रधान कर्मका निरूपण पूरा किया है। सारांश यह है, कि इस लोक और परलोक दोनों का विचार करके ज्ञानवान एवं शिष्ट जनों ने 'सांख्य' और 'कर्मयोग' नामक जिन दो निष्ठाओं को प्रचलित किया है, उन्हींसे गीता के उपदेश का आरंभ हुआ है।

इन दोनों में से पाँचव अध्याय के निर्णयानुसार जिस कर्मयोग की योग्यता अधिक है, जिस कर्मयोग की सिद्धि के लिए छठे अध्याय में पातंजलयोग का वर्णन किया है, जिस कर्मयोग के आचरण की विधि का वर्णन असले ग्यारह अध्यायों में (७ से १७ तक) पिण्डव्रह्माण्ड्यानपूर्वक विस्तार से किया गया है; और यह कहा गया है, कि उस विधि से आचरण करने पर परमेश्वर का पूरा ज्ञान हो जाता है, एवं अन्त में मोश्व की प्राप्ति होती है, उसी कर्मयोग का समर्थन अटारहवें अध्याय में अर्थात् अन्त में मोश्व की प्राप्ति होती है, उसी कर्मयोग का समर्थन अटारहवें अध्याय में अर्थात् अन्त में मी है। और मोश्वरूपी आत्मकत्याण के आड़े न आकर परमेश्वरार्णणूर्वक के लिए सब कर्मों को करते रहने का जो यह योग या युक्ति है, उसकी श्रेष्ठता का यह मगवत्प्रणीत उपपादन जब अर्जुन ने मुना, तभी उसने संन्यास लेकर मिश्वा मॉगने का अपना पहला विचार छोड़ दिया। और अब – केवल मगवान के कहने ही से नहीं; किन्तु कर्माकर्मशास्त्र का पूर्ण ज्ञान हो जाने के कारण – वह स्वयं अपनी इच्छा से युद्ध करने के लिए प्रवृत्त हो गया। अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिए ही गीता का आरंम हुआ है; और उसका अन्त मी वैसा ही हुआ है (गीता १८. ७३)।

गीता के अठारह अध्यायों की जो संगति ऊपर बतलाई गई है. उससे यह प्रकट हो जाएगा, कि गीता कुछ कर्म, मक्ति और ज्ञान इन तीन स्वतन्त्र निष्ठाओं की खिचडी नहीं है। अथवा वह सूत, रेशम और जरी के चिथड़ों की सिली हुई गुरडी नहीं है; वरन दीख पड़ेगा, कि सूत, रेशम और जरी के तानेशने बाने को यथा स्थान में योग्य रीति से एकत्र करके कर्मयोग नामक मृत्यवान और मनोहर गीता-रूपी वस्त्र आदि से अन्त तक 'अत्यन्त योगयुक्त चित्त से 'एक-सा बना गया है। यह सच है, कि निरूपण की पद्धति संवादात्मक होने के कारण शास्त्रीय पद्धति की अपेक्षा वह जरा दीली है। परन्तु यदि इस वातपर ध्यान दिया जाए: कि संवादात्मक निरूपण से शास्त्रीय पद्धति की रुक्षता हुट गई है; और उसके बढ़ले गीता में मुलमता और प्रेमरस भर गया है, तो शास्त्रीय पद्धति के हेत-अनुमानों की केवल बुद्धिप्राह्म तथा नीरस कटकट छट जाने का किसी को भी तिलमात्र बुरा न लगेगा। इसी प्रकार यद्यपि गीतानिरूपण की पद्धति या पौराणिक संवादात्मक है. तो भी प्रन्थपरीक्षण की मीमांसकों की सब कसीटियों के अनुसार गीता का तात्पर्य निश्चित करने में कुछ भी बाधा नहीं होती । यह बात इस यन्य के कुछ विवेचन से माछम हो जाएगी। गीता का भारंभ देखा जाय तो माळूम होगा, कि अर्जुन क्षात्रधर्म के अनुसार लड़ाई करने के लिए चला था। जब धर्माधर्म की विचिकित्सा के चकर में पड़ा गया. तब उसे वेदान्तशास्त्र के आधार पर प्रवृत्तिप्रधान कर्मयोगधर्म का उपदेश करने के लिए गीता प्रवृत्त हुई है; और हमने पहले ही प्रकरण में यह बतला दिया है, कि गीता के उपसंहार और फल दोनों इसी प्रकार के अर्थात् प्रवृत्तिप्रधान ही हैं । इसके बाद हमने बतलाया है, कि गीता में अर्जुन को जो उपदेश किया है उसमें 'तू युद्ध अर्थात् कर्म ही कर ' ऐसा दसवारह बार स्पष्ट रीति से और पर्याय से तो अनेक वार (अन्यास)

चतलाया है: और हमने यह मी वतलाया है, कि संस्कृत-साहित्य में कर्मयोग की उपपत्ति चतलानेवाला गीता के छिवा दूसरा प्रत्य नहीं है। इसलिए अन्यास और अपूर्वता इन दो प्रमाणों से गीता में कर्मयोग की प्रधानता ही अधिक व्यक्त होती है ! मीमांसकों ने प्रन्थतात्पर्य का निर्णय करने के लिए जो कसौटियाँ बतलाई हैं. उन में से सर्थवाद और उपपत्ति ये दोनों शेप रह गई थीं । इनके विषय में पहले पृथक् पृथक् प्रकरणों में और अब गीता के अध्यायों के ऋमानुसार इस प्रकरण में जो विवेचन किया गया है, उससे यही निप्पन्न हुआ है, कि गीता में अकेटा 'कर्मयोग' ही प्रतिपाद्य विषय है। इस प्रकार ग्रन्थतात्पर्य-निर्णय के मीमासकों के सब नियमों का उपयोग करनेपर यही बात निर्विवाद सिद्ध होती है, कि गीताप्रन्थ में ज्ञानमूलक और मिक्तप्रधान कमयोग ही का प्रतिपादन किया गया है। अब इसमें सन्देह नहीं, कि इसके अतिरिक्त श्रेप सत्र गीता-तात्पर्य केवल सांप्रदायिक है। यद्यपि ये सत्र तात्पर्य सांप्रदायिक ही. त्तयापि यह प्रश्न किया जा सकता है, कि कुछ लोगों को गीता में संप्रदायिक अर्थ -- विशेषतः संन्यासप्रधान अर्थ -- ढॅढने का मौका केंसे मिल गया ? चव तक इस प्रश्न का भी विचार न हो जाएगा, तब तक यह नहीं कहा जा सकता. कि सांप्रशिक अयों की चर्चा पूरी हो चुकी ! इसिटए अब संक्षेप में इसी बात का विचार किया जाएगा. कि ये सापदायिक टीकाकार गीता का संन्यासप्रधान अर्थ कैसे कर सकें. और फिर यह प्रकरण पुरा किया जाएगा।

हमारे शालकारों का यह चिद्धान्त है, कि चूँकि मनुष्य बुद्धिमान् प्राणी है, इस लिए पिण्ड-ब्रह्माण्ड के तत्त्व को पहचानना ही उसका मुख्य काम या पुरुपार्थ है: और इसीको धर्मशास्त्र में 'मोख' कहते हैं। परन्तु हन्यस्रिए के व्यवहारों की ओर ध्यान देकर बास्त्रों में ही यह प्रतिपादन किया गया है, कि पुरुपार्थ चार प्रकार के हैं - जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोश । यह पहले ही बतला दिया गया है, कि इस स्थान पर 'धर्म' शब्द का अर्थ व्यावहारिक, सामादिक और नैतिक धर्म समझना चाहिये। अत्र पुरुपार्थ को इस प्रकार चतुर्विच मानने पर यह प्रश्न सहच ही उत्पन्न हो जाता है, कि पुरुषार्थ के चारों अंग या माग परस्पर पोपक हैं या नहीं ? इसिट समरण रहे. कि पिण्ड में और ब्रह्माण्ड में बी तत्त्व है, उसका ज्ञान हुए बिना मोल नहीं मिलता । फिर यह ज्ञान किसी भी मार्ग से प्राप्त हो । इस सिद्धान्त के विषय में शाब्दिक मतथेद भरू ही हो; परन्तु तत्त्वतः कुछ मतभेद नहीं है । निदान नीताशास्त्र का तो यह सिद्धान्त सर्वथैव ग्राह्य है। इसी प्रकार गीता को यह तत्त्व भी पूर्णतया मान्य है, कि यदि अर्थ और काम इन दो पुरुषायों को प्राप्त करना हो, तो वे मी नीतिवर्म से ही प्राप्त किये जाएँ। अब केवल वर्म (अर्थात् व्यावहारिक चातुर्वर्ण्यधर्म) और मोक्ष के पारस्परिक संबन्ध का निर्णय करना शेष रह गया। इनमें से धर्म के विषय में तो यह सिद्धान्त सभी पक्षों को मान्य है, कि धर्म के द्वारा चित्त को गृह किये विना मोक्ष की वात ही करना व्यर्थ है। परन्त इस प्रकार

चित्त को शुद्ध करने के लिए बहुत समय लगता है; इसलिए मोक्ष की दृष्टि से विचार करनं पर भी यही िए होता है, कि तत्पूर्वकाल में पहले पहले संसार के सब कर्तव्यों को 'धर्म से ' परा कर लेना चाहिये (मन. ६. ३५-३७)। संन्यास हा अर्थ है 'छोडना': और जिसने धर्म के द्वारा इस संसार में कुछ प्राप्त या सिद्ध नहीं किया है वह त्याग ही क्या करेगा? अथवा जो 'प्रपंच' (संसारिक कर्म) ही ठीक ठीक साघ नहीं सकता, उस 'अमागी' से परमार्थ भी कैसे ठीक सधेगा (दास, १२. १. १-१० और १२-८. २१-३१ ) किसी का अन्तिम उद्देश्य या साध्य चाहे सांसारिक हो अथवा पारमार्थिक, परंतु यह बात प्रकट है कि उनकी सिद्धि के लिए दीर्घ प्रयत्न, मनोनिग्रह और सामर्थ्य इत्यादि गुणों की एक सी आवश्यकता होती है: और जिसमें ये गुण विद्यमान नहीं होते, उसे किसी भी उद्देश्य या साध्य की प्राप्ति नहीं होती। इस बात को मान लेने पर भी कुछ लोग इससे आगे बढ़ कर कहते हैं, कि जब दीर्घ प्रयत्न और मनोनिश्रह के द्वारा आत्मज्ञान हो जाता है, तब अन्त में संसार के विषयोपभोगरूपी सत्र व्यवहार निस्सार प्रतीत होने लगते हैं। और जिस प्रकार सांप अपनी निरुपयोगी केंचली को छोड़ देता है, उसी प्रकार शानी पुरुप भी सब सांसारिक विषयों को छोड़ केवल परमेश्वरस्वरूप में ही लीन हो जाया करते हैं (व, ४, ४,७)। जीवनक्रमण करने के इस मार्ग में चूँकि सत्र व्यवहारों का त्यार कर अन्त में केवल ज्ञान को ही प्रधानता दी जाती है, अतएव इसे ज्ञाननिष्ठा, साख्य-निष्ठा अथवा सब व्यवहारों का त्याग करने से संन्यास भी कहते हैं। परन्त इसके विपरीत गीताशास्त्र में कहा है, कि आरंभ में चित्त की शहता के टिए 'धर्म' की आवश्यकता तो है ही, परन्तु आगे चित्त की शुद्धि होने पर मी – स्वयं अपने लिए विपयोपमोगरूपी व्यवहार चाहे तुच्छ हो जाए; तो मी - उन्हों व्यवहारों को केवल स्वधर्म और कर्तव्य समझ कर, लोकसंग्रह के लिए निष्काम बुद्धि से करते रहना आवश्यक है। यदि ज्ञानी मनुष्य ऐसा न करेंगे, तो लोगों को आदर्श वतलानेवास कोई भी न रहेगा, और फिर इस संसार का नारा हो जाएगा। कर्मभूमि में किसी से भी कर्म छूट नहीं सकते । और यदि बुद्धि निष्काम हो जाए, तो कोई भी कर्म मोक्ष के आडे आ नहीं सकते। इसिएए संसार के कमी का त्याग न कर सब स्यवहारों को विरक्तबुद्धि से अन्य बनों की नाई मृत्युपर्यंत करते रहना ही ज्ञानी पुरुप का मी कर्तव्य हो जाता है। गीताप्रतिपाटित जीवन व्यवीत करने के उस मार्ग को ही कर्मनिष्ठा या कर्मयोग कहते हैं। परंतु यद्यपि कर्मयोग इस प्रकार श्रेष्ठ निश्चित किया गया है, तथापि उसके लिए गीता में संन्यासमार्ग की कहीं मी निन्दा नहीं की गई। उलटा, यह कहा गया है, कि वह मोश्च का देनेवाला है। स्पष्ट ही है, कि सृष्टि के आरंभ में सनस्क्रमार प्रमृति ने और आगे चल कर शुक्र-याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों ने जिस मार्ग का स्वीकार किया है. उसे भगवान भी किस प्रकार सर्वेथैव त्याज्य कहेंगे! संसार के स्यवहार किसी मनुष्य

को अंशतः उसके प्रारम्धकर्मानुसार प्राप्त हुए जन्मस्वभाव से नीरस या मधुर माल्म होते हैं। और, पहले कह चुके है, कि ज्ञान हो जाने पर भी प्रारव्धकर्म को भोगे बिना छटकारा नहीं । इसिलए इस प्रारव्धकर्मानुसार प्राप्त हुए जन्मस्वमाव के कारण यदि किसी ज्ञानी पुरुप का जी सांसारिक व्यवहारों से ऊव जाए; और यदि वह संन्यासी हो जाए. तो उसकी निन्दा करने से कोई लाम नहीं। आत्मज्ञान के द्वारा जिस सिद्ध पुरुप की बुद्धि निःसंग और पवित्र हो गई है, वह इस संसार में चाहे और कुछ करे; परन्तु इस बात को नहीं भूछना चाहिये, कि वह मानवी बुद्धि की गढ़ता की परम सीमा, और विषयों में स्वभावतः लुब्ब होनेवाली हठीली मनो-इत्तियों की तावे रखने के सामर्थ्य की पराकाष्ट्रा सब लोगों को प्रत्यक्ष रीति से दिखला देता है। उसका यह कार्य लोकसंग्रह की दृष्टि से भी ऋछ छोटा नहीं है। लोगों के मन में संन्यासधर्म के विषय में जो भाररवृद्धि विद्यमान है, उसका सचा कारण यही है: और मोक्ष की दृष्टि से यही गीता को भी संमत है। परन्तु केवल जन्मस्वभाव की ओर. अर्थात प्रारव्धकर्म की ही ओर ध्यान न दे कर यदि शास्त्र की रीति के अनुसार इस बात का विचार किया जाए, कि जिसने पूरी आत्मखतन्त्रता प्राप्त कर ही है. उस जानी पुरुष को इस कर्मभूमि में किस प्रकार बर्ताव करना चाहिये ! तो गीता के अनुसार यह सिद्धान्त करना पडता है. कि कर्मत्याग-पक्ष गीण है; और सृष्टि के आरंभ में मरीचि प्रभृति ने तथा आगे चल कर जनक आदिकों ने बिस कर्मयोग का आचरण किया है. उसीको जानी पुरुप लोकसंग्रह के लिए खीकार करें। क्योंकि, अब न्यायतः यही कहना पहता है, कि परमेश्वर की निर्माण की हुई एप्टिको चलाने का काम भी जानी मनुष्यों की ही करना चाहिये। और, इस मार्ग में ज्ञान-सामर्थ्य के साथ ही कर्म-सामर्थ्य का भी विरोधरहित मेल होने के कारण, यह कर्मयोग केवल सांख्यमार्ग की अपेक्षा कहीं अधिक योग्यता का निश्चित होता है।

सांख्य और कर्मयोग रोनों निष्टाओं में जो मुख्य मेट हैं, उसका उक्त रीति से 'विचार करने पर सांख्य + निष्कामकर्म = कर्मयोग यह समीकरण निष्पन्न होता है; और वैशंपायन के कथनानुसार गीताप्रतिपादन प्रश्चिप्रधान कर्मयोग के प्रतिपादन में ही सांख्य निष्ठा के निरूपण का भी सरलता से समावेश हो जाता है (म. भा. शां. २४८, ५२)। और, इसी कारण से गीता के संन्यासमागीय टीका-कारों को यह बतलान के लिए अच्छा अवसर मिल गया है, कि गीता में उनका साख्य या संन्यासमार्ग ही प्रतिपादित है। गीता के जिन स्टोकों में कर्म को अयस्कर निश्चित कर कर्म करने को कहा है, उन स्टोकों की ओर दुर्ल्स करने से अथवा कर्म को यह मनगदन्त कह देने से, कि वे सब स्टोक अर्थवादात्मक अर्थात् आनुपंगिक एवं प्रशंसात्मक हैं, या किसी अन्य युक्ति से उपर्युक्त समीकरण के 'निष्काम-कर्म' को उड़ा देने से उसी समीकरण का 'सांख्य = कर्मयोग' यह रूपान्तर हो जाता है। और फिर यह कहने के लिए स्थान मिल जाता है, कि गीता में साख्यमार्ग का ही प्रतिपादन

किया है। परन्त इस रीति से गीता का जो अर्थ किया गया है. वह गीता क उपऋमोपसंहार के अत्यन्त विरुद्ध है। और इस अन्य में हमने स्थान स्थान पर स्पष्ट रीति से दिखला दिया है, कि गीता में कर्मयोग को गीण तथा संन्यास को प्रधान मानना वैसा ही अनुचित है, जैसे घर के मालिक को कोई तो उसीके घर में पाहुना कह दे: और पाहने की घर मालिक ठहराँ दे। जिन छोगों का मत है, कि गीता में केवल वेदान्त, केवल भक्ति या छिफ पातंजलयोग ही प्रतिपादन किया गया है, उन के इन मतों का खण्डन हम कर ही चुके हैं । गीता में कीन-धी वात नहीं ! वैटिक घर्म में मोध्रपाति के जितने साधन या मार्ग हैं, उनमें से प्रत्येक मार्ग का कुछ-न-कुछ भाग गीता में है: और इतना होनेपर भी, 'भूतभूत्र च भूतस्थों' (गीता ९.५) के न्याय से गीता का सचा रहस्य इन मार्गो की अपेक्षा भिन्न ही है संन्यासमार्ग अर्थात् उपनिपदों का यह तत्त्व गीता को ग्राह्य है, कि ज्ञान के विना मोक्ष नहीं; परस्तु उसे निप्काम-कर्म के साथ बोड़ देने के कारण गीताप्रतिपादित मागवतघर्म में ही यतिधर्म का भी सहज ही समावेश हो गया है। तथापि गीता में संन्यास और वैराप्य का अर्थ यह नहीं किया है. कि कमें को छोड़ देना चाहिये; किन्तु यह कहा है, कि केवल फलाशा का ही त्याग करने में सचा वैराग्य या संन्यास है। और अन्त में सिद्धान्त किया है, कि उपनिपत्कारीं कर्म-सेन्यास की अपेक्षा निष्काम कर्मयोग अधिक श्रेयरकर है। कर्मकाण्डी मीमांसको का यह मत भी गीता को मान्य है, कि यदि यज्ञ के लिए ही वेटविहित यज्ञयागाटि कर्मी का आचरण किया जाए, तो वे बन्धक नहीं होते। परन्तु 'यज्ञ' शब्द का अर्थ विस्तृत करके गीता ने उक्त मत में यह छिद्धान्त और जोड़ दिया है. कि यदि फलमा त्याग सब कर्म किये बाएँ, तो यही एक बड़ा भारी यज्ञ हो जाता है। इस लिए मनुष्य का यही कर्तव्य है, वह वर्णाश्रमविहित सब कर्मों की केवल निष्काम बुद्धि से संदैव करता रहे। सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम के विपय में उपनिपत्कारी के मत की अपेक्षा साख्यों का मत गीता में प्रधान माना गया है: तो भी प्रकृति और पुरुप तक ही न टहर कर, सृष्टि के उत्पत्तिकम की परंपरा उपनिपटों में वर्णित नित्य परमात्मापर्यंत ले जाकर भिडा दी गई है। केवल वृद्धि के द्वारा अध्यात्मज्ञान को पास कर लेना क्लेशदायक है। इसलिए भागवत या नारायणीय धर्म में यह कहा है, कि उसे मक्ति और श्रद्धा के द्वारा प्राप्त कर लेना चाहिये। इस वासुदेवमिक की विधि का वर्णन गीता में भी किया गया है। परन्तु इस विषय में भी भागवतधर्म की सब भंशों में कुछ नकुछ नहीं की गई है; वरन् मागवतधर्म मे भी वर्णित जीव के उत्पत्तिविपयक इस मत को वेदान्तसूत्र की नाई गीता ने भी त्याच्य माना है, कि वासुदेव से संकर्षण या जीव उत्पन्न हुआ है; और भागवतधर्म में वर्णित मिक्त का तथा उपनिषदों के क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंबन्धी सिद्धान्त का पूरा पूरा मेल कर दिया है। इसके िखा मोधप्राप्ति का दूसरा साधन पातंजलयोग है। यद्यपि गीता का कहना यह नहीं,

कि पातंजलयोग ही जीवन का मुख्य कर्तव्य है; तथापि गीता यह कहती है, कि विद्व को सम करने के लिए इन्द्रियनिग्रह करने की आवश्यकता है। इसलिए उतने भर के लिए पातंबलयोग के यम-नियम-आसन आदि साधनों का उपयोग कर लेना चाहिये। सारांश, वैदिक्धम में मोक्षणाति के जो जो साधन बतलाये गये है. उन सभी का कुछ न-कुछ वर्णन, कर्मयोग का संगोपाग विवेचन करने के समय गीता में प्रसंगानसार करना पड़ा है। यदि इन सब वर्णनों को स्वतन्त्र कहा जाए, तो विसंगति उत्पन्न होकार ऐसा भास होता है, कि गीवा के सिडान्त परस्पर विरोधी हैं; और यह भास भिन्न भिन्न सांप्रदायिक टीकाओं से तो और भी अधिक दृढ हो जाता है। परन्तु जैसा हमने ऊपर कहा है, उसके अनुसार यदि यह सिद्धान्त किया जाय, कि ब्रह्मणन और भक्ति का मेल करके अन्त में उसके द्वारा कर्मयोग का समर्थन करना ही गीता का मुख्य प्रतिपाद्य थिपय है, तो ये सब थिरोध छन हो जाते हैं। और गीता में जिस अलीकिक चातुर्य से पूर्ण व्यापक होंट को स्वीकार कर तत्त्वज्ञान के साथ मिक तथा कर्मयोग का यथोजित मेल कर दिया गया है, उसको देख दाँतों तले अंगुनी दबाकर रह जाना पडता है। गंगा में कितनी ही निर्ध्या क्यों न आ मिलें; परन्दु इससे उसका मूल स्वरूप नहीं बदलता; वस, ठीक यही हाल गीता का भी है। उसमें सब कुछ मन्द्र ही हो; परन्तु उसका मुख्य प्रतिपाद्य विपय तो कर्मयोग ही हैं। यद्यपि इस प्रकार कर्मयोग ही नख्य विषय है: तथापि कर्म के साथ ही मोलधर्म के ममं का भी इसमें भली माति निरुप्रण किया गया है। इसलिए कार्य-अकार्य का निर्णय करने के हेतु बतलाया गया यह गीताधर्म ही - 'स हि धर्मः सुपर्याप्ती ब्राह्मणः पट्टेटने ' (म. भा. अश्व. १६. १२) - ब्रह्म की प्राप्ति करा देने के लिए भी पूर्ण समर्थ है। आर भगवान ने अर्जन से अनुगीता के आरंभ में स्पष्ट रीति से कह टिया है, कि इस मार्ग से चलनेवाले को मोक्षप्राप्ति के लिए किसी भी अन्य अनुधान की आवश्यकता नहीं है । हम जानते हैं, कि सन्यासमार्ग के उन लोगों को हमारा कथन रोचक प्रतीत न होगा, जो यह प्रतिपादन किया करते हैं. कि बिना सब न्यावहारिक कर्मों का त्याग किये मोक्ष की प्राप्ति हो नहीं। परन्तु इसके लिए कोई . इलाज नहीं है । गीताग्रन्थ न तो संन्यासमार्ग का है और न निश्चिपधान किसी दूसरे ही पन्थ का । गीताबास्त्र की प्रवृत्ति तो इसलिए है, कि वह ब्रह्मजान की दृष्टि से ठीक टीक युक्तिसहित इस प्रश्न का उत्तर है, कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर भी कमों का संन्यास करना अनुचित क्यों है ! इसलिए संन्यासमार्ग के अनुयायियों को चाहिये, कि वे गीता को भी 'संन्यास देने ' की झन्झट में न पह 'संन्यासमार्गप्रतिपादक' जो अन्य वेटिक प्रन्थ हैं उन्हीं से सन्तुष्ट रहें। अथवा गीता में संन्यासमार्ग को भी मगन्नान् ने निष्ठ निर्मामानबुद्धि से निःश्रेयरकर कहा है, उसी समबुद्धि से साख्य-मार्गवाटों को भी यह कहना चाहिये. कि 'परमेश्वर का हेत यह है, कि संसार चलता रहे। और जब कि इसी लिए वह बार बार अवतार धारण करता है, तब ज्ञानप्राप्ति के अनन्तर निष्काम बुद्धि से न्यावहारिक कर्म करते रहने के जिस मार्ग का उपदेश भगवान् ने गीता में दिया है, वहीं मार्ग कल्किकल में उपयुक्त है।'— और ऐसा कहना ही उनके लिए सर्वोत्तम पक्ष है।

## पन्द्रहवाँ मकरण

## उपसंहार

तस्मात्सर्रेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च ।#

– गीता ८. ७

चाहें भाप गीता के अध्यायों की संगति या मेल देखिये, या उन अध्यायों के विषयों का मीमांसकों की पढ़ित से पृथक् पृथक् विवेचन कीनिये; किसी मी दृष्टि से विचार कीजिये; अन्त में गीता का सचा तारपर्य यही मादम होगा, कि 'ज्ञान-भक्तियुक्त क्रमेयोग ' ही गीता का सार है। अर्थात सांप्रदायिक टीकाकारों ने कर्मयोग को गौण टहरा कर गीता के जो अनेक प्रकार के तात्पर्य बतलाये है, वे यथार्थ नहीं हैं। फिन्त उपनिपड़ों में वर्णित अर्द्धत बेटान्त का मक्ति के साथ मेल कर उसके द्वारा बड़े बड़े कर्मवीरों के चरित्रों का रहस्य - या उनके जीवनक्रम की उपपत्ति - व्रत -लाना ही गीता का सचा तात्पर्य है। मीमांसकों के कथनानुसार केवल श्रीतब्नात क्रमों को सबैव करते रहना मले ही बास्त्रोक्त हो: तो भी ज्ञानरहित केवल तान्त्रिक क्रिया से बुढिमान् मनुष्य का समाधान नहीं होता। और, यदि उपनिपदों में वर्णित धर्म को देखें तो वह केवल ज्ञानमय न होने के कारण अलाबुद्धिवाले मनुष्यों के लिए अत्यन्त ऋष्टमध्य है । इसके सिवा एक और बात है, उपनिपरों का संन्यासमार्ग लोक-संग्रह का बाघक भी है इसलिए मगवान ने ऐसे ज्ञानमूलक, भक्तिप्रधान और निष्काम कर्मविषयक धर्म का उपदेश गीता में किया है, कि जिसका पालन आमरण किया नाए; निस्से बुढ़ि (जान) प्रेम (मक्ति और कर्तन्य का ठीक ठीक मेल हो जाए; मोक्ष की प्राप्ति में कुछ अन्तर न पड़ने पावे; और लोकव्यवहार भी सरख्ता से होता रहे। इसी में कर्म-अकर्म के शास्त्र का सब सार भरा हुआ है। अधिक क्या कहे, गीता के उपक्रम-उपग्रंहार से यह बात स्पष्टतया विदित हो जाती है, कि अर्जुन की इस धर्म का उपटेश करने में कर्म-अकर्म का विवेचन ही मृल्कारण है। इस बात का विचार दो तरह से किया जाता, कि किस कर्म को धर्म्य, पुण्यप्रद, न्याच्य, या श्रेयस्कर कहना चाहिये; और फिस कर्म को इसके विरुद्ध अर्थात् अधर्म्य, पापप्रद, अन्याय्य या नहां कहना चाहिये। पहली रीति यह है, कि उपपत्ति, कारण या मर्म न वतलाकर केवल यह फह दे - किसी काम को अमुक रीति से करी - तो वह शुद्ध होगा, और अन्य रीति से

<sup>\* &#</sup>x27;इसलिए सर्देव मेरा स्मरण कर और लड़ाई कर।'लड़ाई कर – शब्द की योजना यहाँ पर प्रसंगातनार की गई है, परन्तु उसका अर्थ केवल 'लड़ाई कर' ही नहीं है – यह अर्थ भी समझा जाना चाहिये, कि 'यथापिकार कर्म कर'।

करो, तो अशुद्ध हो जाएगा । उदाहरणार्थ - हिंसा न करो, चोरी मत करो, सच बोलो, धर्माचरण करो. इत्यादि बातें इसी प्रकार की हैं। मनुस्पृति आदि स्मृतिग्रन्यों में त्तया उपनिषदों में विधियाँ, आज्ञाएँ अथवा आचार स्पष्ट रीति से बतलाये गये हैं। परन्त मनुष्यं ज्ञानवान प्राणी है: इसलिए उसका समाधान केवल ऐसी विधियों या आजाओं से नहीं हो सकता। क्योंकि मनुष्य की यही स्वामाविक इच्छा होती है. कि वह उन नियमों के बनाये जाने का कारण भी जान है। और इसलिए वह विचार करके इन नियमों के नित्य तथा मूलतत्त्व की खोज करता है - वस: यही दसरी रीति है. कि जिससे कर्म-अकर्म, धर्म-अधर्म, पुण्य-पाप आदि का विचार किया जाता है। च्यावहारिक धर्म के अन्त की इस रीति से देख कर इसके मूलतस्वीं की ढूँढ़ निकालना शास्त्र का काम है: तथा उस विपय केवल नियमों की एकत्र करके बतालाना आचारसंग्रह कहलाता है। कर्ममार्ग का आचारसंग्रह स्मृतिग्रन्थों में है: और उसके आचार के मुख्तत्त्वों का शास्त्रीय अर्थात् तात्विक विवेचन भगवद्गीता मे खंवादपद्धति से या पौराणिक रीति से किया गया है। अतएव भगवद्गीता के प्रतिपाद्य विपय को केवल कर्मयोग न कहकर कर्मयोगशास्त्र कहना ही अधिक उचित तथा प्रशस्त होगा। और यही योगशास्त्र शब्द भगवद्गीता के अध्याय-समाप्ति-सचक संकल्प में आया है। जिन पश्चिमी पण्डितों ने पारलीकिक दृष्टि की त्याग दिया है, या जो लोग उसे गीण मानते है. वे गीता में प्रतिपादित कर्मयोगशास्त को ही भिन्न मिन्न छै। किक नाम दिया करते हैं - जैसे सद्व्यवहारशास्त्र, सदाचारशास्त्र, नीतिशास्त्र, नीतिमीमासा, नीतिशास्त्र के मूलतत्त्व, कर्तव्येशास्त्र, कार्य-अकार्य व्यवस्थिति, समार्जधारणशास्त्र इत्यादि। इन लोगों की नीतिमीमासा की पद्धति भी लोकिक ही रहती है। इसी कारण से ऐसे पाधान्य पण्डितों के ग्रन्थों का जिन्होंने अवलोकन किया है, उनमें से बहुतों की यह समझ हो जाती है, कि संस्कृत साहित्य में सदाचरण या नीति के मूलतत्त्वों की चर्चा किसीने नहीं की हैं। वे कहने लगते हैं, कि ' हमारे यहाँ जो कुछ गहन तत्त्वज्ञान है, वह सिर्फ हमारा वेदान्त ही है। अच्छा वर्तमान वेदान्त प्रन्थों को देखो: तो मालूम होगा. कि वे सांसारिक कर्मों के विषय में प्रायः उदासीन हैं | ऐसी अवस्था मे कर्मयोगशास्त्र का अथवा नीति का विचार कहाँ मिलेगा ? यह विचार व्याकरण अथवा न्याय के प्रन्थीं में तो मिलनेवाला है ही नहीं; और स्मृतिग्रन्थों में धर्मशास्त्र के संग्रह के विवा और कुछ भी नहीं इसिटए हमारे प्राचीन शास्त्रकार, मोक्ष ही के गृढ विचारों में निमन्न हो जाने के कारण सदाचरण के या नीतिधर्म के मूलतत्त्वों का विवेचन करना मूल गये! ' परन्तु महाभारत और गीता को ध्यानपूर्वक पढ्ने से एक भ्रमपूर्ण समझ दूर हो जा सकती है। इतने पर कुछ लोग कहते है, कि महाभारत एक अत्यन्त विस्तीर्ण ग्रन्थ है, इसलिए उसको पट कर पूर्णतया मनन करना बहुत ही कठिन है।और गीता यदापि एक छोटा-सा प्रन्थ है. तो उससे साप्रदायिक टीकाकारों के मता-नुसार केवल मोक्षप्राप्ति ही का ज्ञान वतलाया गया है । परन्तु किसीने इस बात को

नहीं जाँचा. कि संन्यास और कर्मयोग, धोनों मार्ग हमारे यहाँ वैदिक काल से ही प्रचलित हैं । किसी भी समय समाज में संन्यासमार्गियों की अपेक्षा कर्मयोग ही के अनुयायियों की संख्या हज़ारों गुना अधिक हुआ करती है - और, पुराण-इतिहास आदि में जिन कर्मशील महापुरुपों का अर्थात् कर्मवीरों का वर्णन है, वे खब कर्मयीगमार्ग का ही अवरूंव करनेवाले ये। यदि ये सब वातें सच हैं, तो क्या इन कर्मवीरो से किती को भी यह नहीं स्झा होगा, कि अपने कर्मयोगमार्ग का समर्थन किया जाना चाहिये ? अच्छा: यदि कहा जाए, कि उस समय जितना ज्ञान था, वह सब ब्राह्मण-जाति में ही था: और वेटान्ती ब्राह्मण कर्म करने के विषय में स्टामीन रहा करते थे: इसलिए कर्मयोगविषयक प्रन्य नहीं लिखे गये होंगे । तो यह आक्षेप भी उचित नहीं कहा सकता । क्योंकि, उपनिपत्काल में और उसके बाद क्षत्रियों में भी जनक और श्रीकृष्ण सरीखे जानी पुरुष हो गये हैं: और न्याससहश वृद्धिमान ब्राह्मणों ने वहे बहे क्षत्रियों का इतिहास भी लिखा है। इस इतिहास को लिखते समय क्या उनके मन में यह विचार न आया होगा. कि जिन प्रिटंड पुरुपों का इतिहास हम लिख रहे हैं. उनके चरित्र के मर्म या रहस्य को भी प्रकट कर देना चाहिये? इस मर्म या रहस्य को कर्मयोग अथवा व्यवहारशास्त्र कहते हैं: और इसे वतलाने के लिए ही महासारत में स्थान स्थान पर सुक्ष्म धर्म-अधर्म का विवेचन करके, अन्त में संसार के धारण एवं पोषण के लिए कारणीभृत होनेवाले सटान्तरण अर्थात् धर्म के मूलतत्त्वा का विवेचन मोश्रदृष्टि को न छोड़ते हुए गीता में किया गया है। अन्यान्य पुराणों में भी ऐसे बहुत-से प्रसंग पाये जाते हैं। परन्तु गीता के तेज के सामने अन्य सब विवेचन फीके पढ़ जाते है । इसी कारण से भगवद्गीता कर्मयोगशास्त्र का प्रधान ग्रन्थ हो गया है। हमने इस बात का पिछले प्रकरणों में विस्तृत विवेचन किया है, कि कर्मयोग का सचा स्वरूप क्या है। तथापि जब तक इस बात की तुलना न की जाए, कि गीता में वर्णन किये गये कर्म-अकर्म के आध्यात्मिक मूलतत्त्वों से पश्चिमी पण्डितों द्वारा प्रतिपादित नीति के मलतस्य कहाँ तक मिलते है। तब तक यह नहीं कहा जा सकता, कि गीताधर्म का निरूपण पूरा हो गया। इस प्रकार तुलना करते समय दोनों ओर के अध्यात्मशान की भी तुलना करनी चाहिये। परन्त यह वात सर्वमान्य है. कि भव तक पश्चिमी आध्यात्मिक ज्ञान की पहुँच हुमारे वेदान्त से अधिक दूर तक नहीं होने पाई है। इसी कारण से पूर्वी और पश्चिमी अध्यातमशास्त्रों की तुलना फरने भी कोई विशेष आवश्यकता नहीं रह जाती 📭 ऐसी अवस्या में अब केवल उस

<sup>\*</sup> वेदान्त और पश्चिमी तत्त्वज्ञान की तुलना प्रोफेसर डायसन The Elements of Metaphysics नामक प्रन्य में कई स्थानों में की गई है। इस प्रन्य के दूसरे संस्करण के अन्त में 'On the Philosophy of Vedanta' इस विषय पर एक व्यास्थान भी छापा गया है: जब प्रो. डायसन सन १८९३ में हिन्दस्थान में आये थे, तब उन्होंने चन्दर्द की रायल पश्चिमाटिक सोसायटी में यह व्यास्थान दिया था। इसके अतिरिक्त The Religion

नीतिशास्त्र की अथवा कर्मयोग की तुल्ना का ही विषय वाकी रह जाता है, जिसके बारे में कुछ लोगों की समझ है, कि इसकी उपपत्ति हमारे प्राचीन श्रास्त्रकारों ने नहीं वतलाई है। परन्तु एक इसी विषय का विचार भी इतना विस्तृत है, कि उसका पूर्णतया प्रतिपादन करने के लिए एक स्वतंत्र ग्रन्थ ही लिखना पड़ेगा। तथापि, इस विषय पर इस ग्रन्थ में थोड़ा भी विचार न करना उचित न होगा; इसलिए केवल । दिग्दर्शन करने के लिए इसकी कुछ महत्त्वपूर्ण वातों का विवेचन इस उपसंहार में किया जाएगा।

थोडा भी विचार करने पर यह सहज ही ध्यान में आ सकता है, कि सडाचार और दुराचार, तथा धर्म और अधर्म, शब्दों का उपयोग यथार्थ में ज्ञानवान मनुष्य के कर्म के ही लिए होता है। और यही कारण है, कि नीतिमत्ता केवल बड कर्मों में नहीं किन्त बुद्धि में रहती है। 'धर्मों हि तेपामधिको विशेपः' – धर्म-अधर्म का ज्ञान मनुष्य का अर्थात् बुद्धिमान् प्राणियों का ही विशिष्ट गुण है – इस वचन का तात्पर्य और भावार्थ ही वहीं है। किसी गधे या बैल के कर्मों को देख कर हम उसे उपद्रवी तो वेशक कहा करते हैं, परन्तु जब वह घका देता है, तब उस पर कोई नालिश करते नहीं जाता । इसी तरह किसी नदी की - उसके परिणाम की ओर ध्यान देकर – हम भयंकर अवश्य कहते हैं; परन्तु जब उसमें बाद आ जाने से फसल वह जाती है, तो 'अधिकांश लोगों की अधिक हानि होने के कारण कोई उसे दूरा-चारिणी, छुटेरी या अनीतिमान नहीं कहता। इस पर कोई प्रश्न कर सकते हैं कि यदि धर्म-अधर्म के नियम मनुष्य के ज्यवहारों ही के लिए उपयुक्त हुआ करते है, तो मनुष्य के कमों के मलेबुरेपन का विचार भी केवल उसके कर्म से ही करने में क्या हानि है ? इस प्रश्न का उत्तर देना कुछ कठिन नहीं। अचेतन वस्तुओं और प्रापक्षी आदि मृद योनि के प्राणियों का दृष्टान्त छोड हैं. और यदि मनुष्य के ही कृत्यों का विचार करें, तो भी दीख पड़ेगा, कि जब कोई आदमी अपने पागलपन से अथवा अजमाने में कोई अपराध कर डाल्ता है, तब वह संसार में और कानूनद्वारा क्षम्य माना जाता है। इससे यही बात सिद्ध होती है, कि मनुष्य के भी कर्म, अकर्म की भलाईबुराई उहराने के लिए, सब से पहले उसकी बुद्धि का ही विचार करना पड़ता है - अर्थात् यह विचार करना पड़ता है, कि उसने उस कार्य को किस उद्देश्य, भाव या हेतु से किया; और उसको उस कर्म के परिणाम का ज्ञान तथा या नहीं। किसी धनवान मनुष्य के लिए यह कोई कठिन काम नहीं, कि वह अपनी इच्छा के अनुसार मनमाना टान दे दें। यह दानविषयक काम 'अच्छा' मले ही हो: परन्त उसकी सची नैतिक योग्यता उस दान की स्वामाविक किया से

and Philosophy of the Upanishadas नामक डायसन साहब का बन्य भी इस विषय पर पद्मने योग्य है।

नहीं उहराई जा सकती । इसके लिए यह भी देखना पड़ेगा, कि उस धनवान् मनुष्य की बुद्धि सचमुच अद्धायुक्त है या नहीं। और इसका निर्णय करने के लिए यदि स्वामाविक रीति से किये गये इस दान के सिवा और कुछ सबूत न हो; तो इस दान की चोग्यता किसी श्रद्धापूर्वक किये गये दान की योग्यता के बरावर नहीं समझी जाती -और कुछ नहीं, तो सन्देह करने के लिए उचित कारण अवस्य रह बाता है। सब धर्म-अधर्म का विवेचन हो जाने पर महाभारत में यही एक बात व्याख्यान के स्वरूप मे उत्तम रीति से समझाई गई है। जब युधिष्ठिर राजगद्दी पा चुके, तब उन्होंने एक बहुत अश्वमेषयज्ञ किया। उसमें अन्न और द्रव्य आदि के अपूर्व दान करने से और लाखे। मनुष्यां के चन्तुष्ट होने से उनकी बहुत प्रशंसा होने लगी । उस समय वहाँ एक डिन्य नकुल (नेवला) आया; और युधिष्ठिर से कहने लगा – ' बुम्हारी व्यर्थ ही असंसा की जाती है। पूर्वकाल में इसी कुक्क्षेत्र में एक दिही ब्राह्मण रहता था, जो उंछक्ति हे. अर्थात खेता में गिरे हुए अनाव के दानों को चुनकर, अपना जीवन-निर्वाह किया बरता था। एक दिन भोजन करने के समय उसके यहाँ एक अपरिचित आइमी भुषा से पीडित अतिथि वन कर आ गया। यह दरिदी ब्राह्मण और उसके कुटुंबी-वन मी कई दिनों के भूखे थे; तो भी उसने, अपनी स्त्री के और अपने लड़कों के सामने परोसा हुआ सब सत् उस अतिथि को समर्पण कर दिया। इस प्रकार उसने जो अतिथियन किया था, उसके महत्त्व की बराबरी तुम्हारा यह - यह नितना ही बड़ा क्यों न हो - कभी नहीं कर सकता ' (म. मा. अश्व. ९०)। उस नेवले का मुँह और आधा हारीर क्षेत्र का था। उसने जो यह कहा, कि सुधिष्ठिर के अधमेषयज्ञ की योग्यता उस गरीव ब्राह्मणद्वारा अतिथि को दिये गये सेर भर सत्त के नरावर भी नहीं है; उसका कारण उसने यह वतलाया है, कि - 'उस ब्राह्मण के घर में अतिथि की जुड़न पर लेडने से मेरा मेंह और आधा शरीर सोने का हो गया; परन्तु युधिष्ठिर के यज्ञमण्डल की जठन पर लेटने से मेरा बचा हुआ आधा शरीर सोने का नहीं हो सका ! ' यहाँ पर कर्म के बाह्य परिणाम को ही देख कर यदि इसी चात का विचार करें - कि अधिकाश होगां का अधिक सुख किसमें हैं - तो यही निर्णय करना पड़ेगा, कि एक अतिथि को तुप्त करने की अपेखा लाखों आदिमयों को तृत करने की योग्यता लाखगुनी अधिक है। परन्तु प्रश्न यह है, कि केवल धर्महर्षि से ही नहीं, किन्तु नीतिदृष्टि से भी क्या यह निर्णय ठीक होगा ! किसी को अधिक धरसंपति मिल जाना या लोकोपयोगी अनेक अच्छे काम करने का मौका मिल जाना केवल उसके सदाचार पर ही अवलंबित नहीं रहता है। यदि वह गरीब ब्राह्मण द्रव्य के अभाव वड़ा भारी यह नहीं कर सकता था; और इसलिए यटि उसने अपनी शक्ति के अनुसार कुछ अल्प और तुन्छ काम ही किया, तो क्या उसकी नैतिक या घार्मिक योग्यता कम समझी जाएगी ? कमी नहीं । यदि कम समझी जाए तो यही कहना पड़ेगा, कि गरीबों को धनवानों के सहश नीतिमान और धार्मिक होने की कमी

इच्छा और आञा नहीं रखनी चाहिये। आत्मस्वातन्त्र्य के अनुसार अपनी बृद्धि को ग्रद्ध रखना उस ब्राह्मण के अधिकार में था: और यदि उसके स्वल्पाचरण से इस बात में कुछ सन्देह नहीं रह जाता, कि उसकी परीपकारबुद्धि सुधिष्ठिर के ही समान इाद थी: तो इस ब्राह्मण की ओर उसके स्वल्पकृत्य की नैतिक योग्यता युधिष्टिर के और उसके बहुव्ययसाध्य यज्ञ के बराबर की ही मानी जानी चाहिये। बल्कि यह भी कहा जा सकता है, कि, कई दिनों तक क्षुघा से पीड़ित होनेपर भी उस गरीव ब्राह्मण ने अनदान करके अतिथि के प्राण बचाने में जो स्वार्थत्याग किया. उससे उसकी गढ बुद्धि और भी अधिक व्यक्त होती है। यह तो सभी जानते हैं, कि धैर्य आहि गुणों के समान गुद्ध बुद्धि की सची परीक्षा संकटकाल में ही हुआ करती है; और कान्ट ने भी अपने नीतिग्रन्थ के आरंभ में यही प्रतिपादन किया है, कि संकट के समय भी जिसकी शुद्ध बुद्धि (नैतिक तत्त्व ) भ्रष्ट नहीं होती, नहीं सचा नीतिमान है। उक्त नेवले का अभिप्राय भी यही था। परन्तु सुधिष्ठिर की शब्द सुद्धि की परीक्षा कुछ राज्यारुढ होने पर संपत्तिकाल में किये गये एक अश्वमेधयज्ञ से ही होने की न थी: उसके पहले ही अर्थात आपत्तिकाल की अनेक अडचनों के मौकों पर उसकी पूरी परीक्षा हो चुकी थी। इसी लिए महामारतकार का यह सिद्धान्त है, कि धर्म-अधर्म के निर्णय के सक्ष्म न्याय से भी युष्ठिर को धार्मिक ही कहना चाहिये। कहना नहीं होगा, कि वह नेवला निन्टक उहराया गया है। यहाँ एक और बात ध्यान में लेने योग्य है. कि महामारत में यह वर्णन है, कि अश्वमेध करनेवाले को जो गति मिलती है, वहीं उस ब्राह्मण को भी मिली। इससे यहीं सिद्ध होता है, कि उस ब्राह्मण के कर्म की योग्यता युधिएर के यज्ञ की अपेक्षा अधिक मले ही न हो: तथापि इसमें सन्देहं नहीं, कि महामारतकार उन दोनों की नैतिक और धार्मिक योग्यता एक बरावर मानते हैं। व्यावहारिक कार्यों में भी देखने से माल्स हो सकता है, कि जब किसी धर्मकृत्य के लिए वा लोकोपयोगी कार्य के लिए कोई लखपति मन्य्य हजार रुपये चन्दा देता है और कोई गरीव मनुष्य एक रुपया चन्दा देता है; तब हम लोग उन दोनों की नैतिक योग्यता एक समान ही समझते हैं। 'चन्दा' शब्द को देख कर यह दृष्टान्त कुछ लोगों को कदाचित् नया मालूम हो, परन्तु यथार्थ में वात ऐसी नहीं है । क्योंकि उक्त नेवले की कथा का निरूपण करते समय ही धर्म-अधर्म के विवेचन में कहा गया है, कि -

> सहस्रवाकिश्च वातं शतशक्तिर्दशापि च। दद्यादपश्च यः शक्त्या सर्धे तुल्यफलाः स्मृताः॥

अर्थात् 'हजारवाले ने सौ, सौवाले ने दस, और किसी ने यथाशक्ति थोडा-सा पानी ही दिया तो भी ये सब तुल्यफल हैं; अर्थात् इन सब की योग्यता एक बरावर है ' (म. मा. अश्व. ९०. ९७ ); और 'पत्रं पुष्पं फलं ' (गीता ९. २६ ) – इस गीताबाक्य का ताल्पर्य भी यही है। हमारे धर्म में ही क्या, ईसाई धर्म में भी इस तत्त्व का संग्रह है। ईसा मसीह ने एक जगह कहा है - ' जिसके पास अविक है. उससे अधिक पाने की आशा की जाती है '(ल्यूक १२.४८)। एक दिन जन ईसा मन्दिर (गिरिजाबर) गया था, तन वहाँ धर्मार्थ द्रव्य इकटा करने का काम शुरू होने पर अत्यन्त गरीव विधवा स्त्री ने अपने पास की कुछ पूँकी - दो पैसे -निकाल कर उस धर्मकार्य के लिए दे दी । यह देख कर ईसा के मुँह से यह उद्गार निकल पडा. कि 'इस स्त्री ने अन्य सब होगों की अपेक्षा अधिक दान दिया है।' इसका वर्णन बाइबल (मार्क. १२. ४३ और ४४) में है। इससे यह स्पष्ट है, कि यह बात ईसा को भी मान्य थी, कि कर्म की योग्यता कर्वा की बुद्धि से ही निश्चित की जानी चाहिये। और यदि कर्ता की बुद्धि शुद्ध हो, तो बहुवा छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बढ़े वड़े कर्मी की योग्यता के बरावर ही हो जाती है। इसके विपरीत - अर्थात जब बुद्धि शद्ध न हो तब - किसी कर्म की नैतिक योग्यवा का विचार करने पर यह मालूम होगा, कि यद्यपि हत्या करना केवल एक ही कर्म है: तथापि अपनी जान बचाने के लिए दूसरे की हत्या करने में और एक किसी राह चलते धनवान मुसाफिर को द्रव्य के लिए मार डाल्ने में, नैतिक दृष्टि से बहुत अन्तर है। जर्मन कवि शिलर ने इसी आशय के एक प्रसंग का वर्णन अपने 'विलियम टेल ' नामक नाटक के अन्त में किया है; और वहाँ बाह्यतः एक ही से दील पड़ने-वाले दो कृत्यों में वृद्धि की शुद्धता-अशुद्धता के कारण जो मेट दिखलाया गया है, वही भेट स्वार्थत्याग और स्वार्थ के लिए की गई हत्या में भी है। इससे माल्म होता है. कि कर्म छोटे-वड़े हों या बराबर हों; उनमें नैतिक दृष्टि से जो मेद हो जाता है, वह कर्ता के हेत के कारण ही हुआ करता है। इस हेत की ही उद्देश्य, वाधना या नुद्धि कहते हैं। इसका कारण यह है, कि 'बुद्धि' शब्द का शास्त्रीय अर्थ यद्यपि ' न्यवसा-यात्मक इन्द्रिय ' है तो भी ज्ञान, बासना, उद्देश्य और हेतु सब बुद्धीन्द्रिय के न्यापार के ही फल है। अतएव इनके लिए भी बुद्धि शब्द ही का सामान्यतः प्रयोग किया नाता है। और पहले भी यह बतलाया ना चुना है, कि रियतप्रज्ञ की साम्यवृद्धि में व्यवसायात्मक बुद्धि की स्थिरता और वासनात्मक बुद्धि की शुद्धता, टोनों का समावेश होता है। मगवान ने अर्जुन से कुछ यह सोचने को नहीं कहा, कि युद्ध करने से कितने मनुष्यों का कितना कल्याण होगा और कितने छोगों की कितनी हानि होगी: विक अर्जुन से मगवान यही कहते हैं: इस समय यह विचार गीण है, कि तुम्हारे युद्ध करने से मीष्म मोरंगे कि द्रोण । मुख्य प्रश्न यही है, कि तुम किस बुद्धि (हेत् या उद्देश्य ) से युद्ध करने को तैयार हुए हो । यदि तुम्हारी बुद्धि स्थितप्रजों के समान शद होगी और यदि तम उस पबित्र बुद्धि से अपना कर्तन्य करने लगोगे. तो फिर चाहे भीष्म मरं या द्रोण: तुम्हें उसका पाप नहीं खोगा। तुम कुछ इस फूछ की आशा से तो युद्ध कर ही नहीं रहे हो, कि भीष्म मारे जाएँ। जिस राज्य में तुम्हारा गी. र. ३१

जन्मिंद हक है, उसका हिस्सा तुमने माँगा; और युद्ध टालने के लिए यथाशक्ति गम खाकर बीच-बचाव करने का भी तुमने वहत-कुछ प्रयत्न किया। परन्त जब इस मेल के प्रयत्न से और साधुपन के मार्ग से निर्वाह नहीं हो सका, तब लाचारी से तुमने युद्ध करने का निश्चय किया है। इसमें तुम्हारा कुछ दोष नहीं है। क्योंकि दुष्ट मनुष्य से किसी ब्राह्मण की नाई अपने धर्मानसार प्राप्त इक की भिक्षा न माँगते हए. मौका था पहने पर क्षत्रियधर्म के अनुसार लोकसंग्रहार्थ उसकी प्राप्ति के लिए यद करना ही तुम्हारा कर्तव्य है ( म. मा. उ. २८ और ७२; वनपर्व ३३, ४८ और ५० देखो )। भगवान के उक्त युक्तिवाद को व्यांखबी ने भी स्वीकार किया है और, उन्हों ने इसी के द्वारा आगे चलकर शान्तिपर्व में युधिष्ठिर का समाधान किया है ( शां. अ. ३२ और ३३)। परनत कर्म-अकर्म का निर्णय करने के लिए बुद्धि को इस तरह से श्रेष्ठ मान छें. तो अब यह भी अवस्य जान छेना चाहिये, कि शुद्ध बुद्धि किसे कहते हैं। क्योंकि. मन और बुद्धि दोनों प्रकृति के विकार हैं; इसलिए वे स्वमावतः तीन प्रकार के अर्थात् सात्विक, राजस और तामस हो सकते हैं। इसलिए गीता में कहा है, कि शुद्ध या सास्त्रिक बुद्धि वह है, कि जो बुद्धि से भी परे रहनेवाले नित्य आत्मा के स्वरूप को पहचाने: और यह पहचान कर – कि जब प्राणियों में एक ही आत्मा है – उसी के अनुसार कार्य-अकार्य का निर्णय करें। इस सास्विक बुद्धि का दसरा नाम साम्यबुद्धि है, और इसमें 'साम्य' शब्द का अर्थ ' सर्वभूतान्तर्गत आत्मा की एकता या समानता को पहचाननेवाली ' है। जो बुद्धि इस समानता को नहीं जानती, वह न तो शुद्ध है और न साचिक। इस प्रकार जब यह मान लिया गया, कि नीति का निणय करने में साम्यबुद्धि ही श्रेष्ठ है, तब यह प्रश्न उठता है, कि बुद्धि की इस समता अथवा साम्य को कैसे पहचानना चाहिये ! क्योंकि बुद्धि तो अन्तरिन्द्रिय है; इसलिए उसका मला-बरापन हमारी आँखों से ठीख नहीं पहता। अतएव बुद्धि की समता तथा शब्ता की परीक्षा करने के लिए पहले मनुष्य के बाह्य आचरण को देखना चाहिये। नहीं तो कोई भी मनुष्य ऐसा कह कर - कि मेरी बुद्धि शुद्ध है - मनमाना वर्ताव करने लगेगा। इसी से शास्त्रों का सिद्धान्त है, कि सचे ब्रह्मज्ञानी पुरुप की पहचान उसके स्यभाव से ही हुआ करती है। जो केवल मुँह से कोरी बातें करता है, वह सचा साधु नहीं। मगवद्गीता में भी श्यितप्रज्ञ तथा मगवद्गक्तों का लक्षण वतलाते समय खास करके इसी बात का वर्णन किया गया है, कि वे संसार के अन्य छोगों के साथ कैसा बर्चाव करते हैं। और, तेरहवें अध्याय में ज्ञान की त्याख्या भी इसी प्रकार - अर्थात यह बतला कर, कि स्वमाव पर ज्ञान का क्या परिणाम होता है - की गई है। इससे यह साफ मालूम होता है, कि गीता यह कभी नहीं कहती, कि बाह्यकर्मी की ओर कुछ भी ध्यान न दो । परन्तु इस बात पर ध्यान देना चाहिये, कि किसी मनुष्य की - विशेष करके अनजाने मनुष्य की - बुद्धि की समता की परीक्षा करने के लिए यगपि केवल उसका बाह्यकर्म या आचरण - और, उसमें भी, सहदसमय का आचरण -

ही प्रधान साधन है; तथापि केवल इस नाह्य भाचरणद्वारा ही नीतिमत्ता की अचूक परीक्षा हमेशा नहीं हो सकती। क्योंकि उक्त नकुलोपाल्यान से यह सिद्ध हो जुका है, कि यदि वाह्यकर्म छोटा मी हो; तथापि विशेष अवसर पर उसकी नैतिक योग्यता बड़े कमों के ही वरावर हो जाती है। इसी लिए हमारे शास्त्रकारों ने यह सिद्धान्त किया है, कि बाह्यकर्म चाहे छोटा हो या बड़ा; और वह एक ही को सुख देनेवाला हो या अधिकाश छोगों को; उसको केवल बुद्धि की शुद्धता का एक प्रमाण मानना चाहिये। इससे अधिक महत्त्व उसे नहीं देना चाहिये। किन्तु उस बाह्यकर्म के आधार पर पहले यह देख लेना चाहिये, कि कर्म करनेवाले की बुद्धि कितनी शुद्ध है; और अन्त में इस रीति से व्यक्त होनेवाली शुद्ध बुद्धि के आधार पर ही उक्त कर्म की नीतिमचा का निर्णय करना चाहिये। यह निर्णय केवल बाह्यकर्मों को देखने से ठीक ठीक नहीं हो सकता। यही कारण है, कि 'कर्म की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ श्रेष्ठ है' (गीता २.४९) ऐसा कहकर गीता के कर्मयोग में सम और शुद्ध बुद्धि को अर्थात् वासना को ही प्रधानता दी गई है। नारदर्णचरात्र नामक भागवतधर्म का गीता से अर्वाचीन एक अन्य है। उसमें मार्कण्डेय नारद से कहते है —

मानसं प्राणिनामेव सर्वकर्मैककारणम् । मनोनुरूपं वाक्यं च वाक्येन प्रस्कुरं मनः॥

अर्थात् 'मन ही छोगों के सब कमों का एक (मछ) कारण है। जैसा मन रहता है, वैसी ही बात निकटती है; और बातचीत ने मन प्रकट होता है ' (ना. पं. १.७.१८)। सारांश यह है, कि मन (अर्थात् मन का निश्चय) सब से प्रथम है, उसके अनन्तर सब कर्म हुआ करते हैं। इसी छिए कर्म-अकर्म का निर्णय करने के छिए गीता के शुद्धबुद्धि के सिद्धान्त को ही बौद्ध ग्रन्थकारों ने स्वीकृत किया है। उदाहरणार्थ, 'धम्मपर' नामक बुद्धधर्मीय प्रसिद्ध नीतिग्रन्थ के आरंभ में ही कहा हा, कि —

मनोपुब्वंगमा धम्मा मनोसेट्टा (श्रेष्टा) मनोमया । मनसा चे पदुट्टेन भासति वा करोति वा ततो नं दुक्खमन्वेति चक्कं जु बहतो पदं ॥

क्यांत् 'मन यानी मन का व्यापार प्रथम है । उसके अनन्तर धर्म-अधर्म का आचरण होता है। ऐसा क्रम होने के कारण इस काम में मन ही मुख्य और श्रेष्ठ है। इसलिए इन सब कमों को मनोमय ही समझना चाहिये। अर्थात् कर्ता का मन जिस प्रकार ग्रुख या दुष्ट रहता है, उसी प्रकार उसके मापण और कर्म भी मलेबुरे हुआ करते हैं, तथा उसी प्रकार आगे उसे सुलदुःख मिलता हैं। 'क इसी तरह उपनिषदों और गीता का

<sup>. \*</sup> पार्टी मात्रा के इस श्लोक का भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न अर्थ करते हैं। परन्तु जहाँ तक हम समझते है, इस श्लोक की रचना इसी तन्त्र पर की गई है, किं कर्म-अकर्म का निर्णय

X, pp. 3-4.

यह अनुमान भी (कीपी. ३. १ और गीता १८. १७) वीद्ध धर्म में मान्य हो गया है, कि जिसका मन एक बार शुद्ध और निष्काम हो जाता है, उस स्वितम्र पुरुष से फिर कभी पाप होना संमव नहीं; अर्थात् सब कुछ करके भी वह पापपुण्य से अधित रहता है। इसिलए बीद्ध धर्मग्रन्यों में अनेक स्थलों पर वर्णन किया गया है, कि 'अर्हत्' अर्थात् पूर्णावस्था में पहुँचा हुआ मनुष्य हमेशा ही शुद्ध और निष्पाप रहता है (धम्मपद २९४ और २९५; मिल्टिंग म. ४. ५. ७)।

पश्चिमी देशों में नीति का निर्णय करने के लिए दो पन्य हैं - पहला आध-दैवत पन्थ. जिसमें सदसद्विवेकदेवता की शरण में जाना पढ़ता है; और दसरा आधिमौतिक पन्य है, कि जो इस बाह्य क्सीटी के डारा नीति का निर्णय करने के लिए कहता है, कि ' अधिकांश लोगों का अधिक हित किसमें है। ' परन्त ऊपर किये गये विवेचन से यह स्पष्ट मालूम हो सकता है, कि ये दोनों पन्थ शास्त्रदृष्टि से अपूर्ण तथा एकपक्षीय हैं। कारण यह है. कि सरसिद्धिवेकशक्ति कोई स्वतन्त्र वस्तु या देवता नहीं: किन्तु वह व्यवसायात्मक बुद्धि में ही शामिल है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य की प्रकृति और स्वमाव के अनुसार उसकी सदसदिवेकब्रादि भी सान्विक. राजस या तामस हुआ करती है । ऐसी अवस्था में उसका कार्य-अकार्य निर्णय दोप-रहित नहीं हो सकता। और यदि केवल ' अधिकांश लोगों का अधिक सल ' किस में है, इस बाह्य आधिमौतिक क्सीटी पर ही ध्यान देकर नीतिमत्ता का निर्णय करें; तो कर्म करनेवाले पुरुप की बुद्धि का कुछ भी विचार नहीं हो सकेगा। तब यदि कोई मनुष्य चौरी या व्यभिचार करे: और उसके बाह्य अनिष्टकारक परिणामों को काम करने के लिए या छिपाने के लिए पहले ही से सावधान होकर कुछ कुटिल प्रक्रम कर छे; तो यही कहना पड़ेगा, कि उसका दुष्कृत्य आधिमीतिक नीविदृष्टि से उतना निन्दनीय नहीं है। अतएव यह बात नहीं, कि केवल वैदिक धर्म में ही कायिक, वाचिक और मानिषक ग्रद्धता की आवश्यकता का वर्णन किया गया हो ( पन्. १२. ३-८: ९. २९): किन्तु बाइबल में भी व्यभिचार को केवल कार्यिक पाप न मानकर परस्त्री की ओर दूसरे पुरुपों का देखना या परपुरुप की ओर दूसरी स्त्रियों का देखना भी व्यभिचार माना गया है (मेच्यू. ५. २८); और बौद्धधर्म में कायिक अर्थात् बाह्य गुद्धता के साथ साथ वाचिक और मानसिक गुद्धता की मी आवश्यकता वतलाई गई है (धम्मंपद ९६ और ३९१)। इसके सिवा ग्रीन साहब का यह भी कहना है, कि वाह्य सुख को ही परम साध्य मानने से मनुष्य-मनुष्य में और राष्ट्र-राष्ट्र में उसे पाने के लिए प्रतिद्वन्द्विता उत्पन्न हो जाती है: और कल का होना मी संभव है। क्योंकि बाह्य सुख की प्राप्ति के लिए जो बाह्य साधन आवश्यक है, वे प्रायः दूसरों के करने के लिए मानसिक स्थिति का विचार अवस्य करना पहता है। 'बम्मपृद' का मैक्समूलर

साहब ने अंग्रेजी में भाषान्तर किया है, उसमें:इस खोक की टीका देखिये। S. B. E. Vol.

साल को कम किये बिना अपने को नहीं मिल सकते। परन्त साम्यनुद्धि के विषय में रेसा नहीं कह सकते। यह आन्तरिक सुख आत्मवश है। अर्थात् यह किसी दूसरे मनन्य के सब में बाधा न डालकर प्रत्येक को मिल सकता है। इतना ही नहीं; किन्तु जो आत्मेन्य को पहचान कर सब प्राणियों से समता का व्यवहार करता है, वह गुत या प्रकट किसी रीति से भी कोई दुष्कृत्य कर ही नहीं सकता। और फिर उसे यह बतलाने की आवश्यकता भी नहीं रहती, कि 'हमेशा यह देखते रहो, कि अधिकाश लोगों का अधिक सुख किसमें है। 'कारण यह है, कि कोई मी मनुष्य हो; वह सार-असार-विचार के बाद ही किसी कृत्य को किया करता है। यह बात नहीं, कि केवल नैतिक कर्मों का निर्णय करने के लिए ही सार-असार-विचार की आवश्यकता होती है। सार-असार-विचार करते समय यही महत्त्व का प्रश्न होता है, कि अन्त कैसा होना चाहिये ? क्योंकि सत्र छोगों का अन्तः करण एकसमान नहीं होता । अतएव जन, कि यह कह दिया. कि 'अन्तःकरण में सदा साम्यवृद्धि जाएत रहनी -चाहिये; तव फिर यह बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं, कि अधिकाश लोगों या सब प्राणियों के हित का सार-असार-विचार करो। पश्चिमी पण्डित भी अब यह कहने लगे हैं, कि मानवजाति के प्राणियों के संबन्ध में जो कुछ कर्तव्य है, वे तो है ही; परन्तु मूक जानवरों के संबन्ध में भी मनुष्य के कुछ कर्तन्य हैं, जिनका समावेश कार्य-अकार्यशास्त्र में किया जाना चाहिये | यदि इसी न्यापक दृष्टि से देखें. तो माळ्म होगा, कि 'अधिकांश लोगों का अधिक हित 'की अपेक्षा 'सर्वभूतहित' ज्ञन्द ही अधिक व्यापक और उपयुक्त है; तथा 'साम्यबुद्धि' में इन समी का समावेश हो जाता है। इसके विपरीत यदि ऐसा मान हैं, कि किसी एक मनुष्य की बुद्धि शुद्ध और सम नहीं है; तो वह इस बात का ठीक ठीक हिसाव मले ही कर ले, कि ं अधिकाश लोगों का अधिक सुख ' किसमें है; परन्तु नीतिधर्म में उसकी प्रवृत्ति होना संमव नहीं है; क्योंकि, किसी सत्कार्य की ओर प्रवृत्ति होना गुद्ध मन का गुण या धर्म है - यह काम कुछ हिसाबी मन का नहीं है। यदि कोई कहे, कि 'हिसाब करनेवाले मनुष्य के स्वमाव या मन को देखने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल यही देखना चाहिये कि उसका किया हुआ हिसान सही है या नहीं। अर्थात् उस हिसाव से सिर्फ यह देख लेना चाहिये. कि कर्तन्य-अकर्तन्य का निर्णय हो कर तुम्हारा काम चल जाता है या नहीं ' – तो यह मी सच नहीं हो सकता। कारण यह है, कि सामान्यतः यह तो सभी जानते है कि सुखःदुख किसे कहते हैं। तो भी सत्र प्रकार सुख़दुःखों के तारतम्य का हिसाव करते समय पहले यह निश्चय कर लेना पढ़ता है, कि किस प्रकार के सुखदु:खों को कितना महत्त्व देना चाहिये। परन्तु सुखदुःख की इस प्रकार माप करने के लिए - उष्णतामापक यन्त्र के समान -कोई निश्चित वाह्यसाधन न तो वर्तमान समय में है; और मविष्य में ही उसके मिल सकने की कुछ संमावना है। इसलिए सुखदु:खों की ठीक ठीक कीमत ठहराने

का काम - यानी उनके महत्त्व या योग्यता का निर्णय करने का काम - प्रत्येक मनच्य को अपने मन से ही करना पडेगा। परन्तु निसके मन में ऐसी आत्मीपग्यवृद्धि पूर्ण रीति से नागत नहीं हुई है, कि 'जैसा मैं हूँ, वैसा ही दूसरा भी है '; उसे दसरें के सुखदुःख की तीत्रता का स्पष्ट ज्ञान कभी नहीं हो सकता। इसलिए वह इन मुख-दुःखों की सची योग्यता कमी जान ही नहीं सकेगा। और, फिर तारतम्य-निर्णय करने के लिए उसने सखद:खाँ की कुछ कीमत पहले टहरा ली होगी. उसमें मल हो जाएगी: और अन्त में उसका किया सब हिसाब भी गलत हो जाएगा। इसी लिए कहना पडता है, 'िक अधिकांश लोगों के अधिक सुख को देखना ' इस वाक्यमें 'देखना' सिर्फ हिसाब करने की बाह्यक्रिया है, जिसे अधिक महत्त्व नहीं देना चाहिये। फिन्त जिस आत्मीपम्य और निर्ह्में बुद्धि से (अनेक) दूसरों के सुखदुःसों की यथार्थ कीमत पहले टहराई जाती है. वही तब प्राणियों के विषय में साम्यावस्था को पहुँची हुई गुद्धबुद्धि ही नीतिमत्ता की सची बढ़ है। स्मरण रहे, कि नीतिमत्ता निमेम, शुद्ध, प्रेमी, सम या (संक्षेप में कहें तो ) सत्त्वशील अन्तः करण का धर्म है; वह कुछ केवल सार-असार-विचार का फल नहीं है। यह सिद्धान्त इस कथा से और भी स्पष्ट हा जाएगा। मारतीय युद्ध के बाद युविष्टिर के राज्यचीन होने पर बब क्रन्ती अपने पुत्रों के पराक्रम से कुतार्थ हो जुकी, तब वह धृतराष्ट्र के साथ वानप्रस्याश्रम का आचरण करने के लिए वन को जाने लगी । उस समय उसने युधिष्टिर की कुछ उपदेश किया है: और, 'त अधिकांश लोगों का कल्याण किया कर ' इत्यादि बात का बतंगह न कर, उसने युधिष्ठिर से सिर्फ़ नहीं कहा है, कि ' मनस्ते महदस्तु च ' ( म. मा. अश्व. १७. २१ ) अर्थात् 'तू अपने मन को हमेशा विशाल बनाये रख।' जिन पश्चिमी पण्डितों ने यह प्रतिपादन किया है, कि केवल 'अधिकांश लोगों का अधिक सुख किसमें है ' यही देखना नीतिमत्ता की सची, शास्त्रीय और सीधि करींटी है, वे करा-चित् पहले ही से यह मान हेते हैं, कि उनके समान ही अन्य सब होग शुद्ध मन के हैं, और ऐसा समझ कर वे अन्य सब लोगों को यह बतलाते हैं, कि नीति का निर्णय किस रीति से किया जाएँ। परन्तु ये पण्डित जिस बात को पहले ही से मान लेते हैं, वह सच नहीं हो सकती। इसिल्य नीतिनिर्णय का उनका नियम अपूर्ण और एक-पक्षीय चिद्ध होता है। इतना ही नहीं: विल्क उनके लेखों से यह भ्रमकारक विचार मी उत्पन्न हो जाता है, कि मन, स्वमाव या जील को यथार्थ में अधिक-अधिक शुद्ध और पापमीरु बनाने का प्रयत्न करनेके बदले, यदि कोई नीतिमान इनने के लिए अपने क्रमों के बाह्य परिणामों का हिसाब करना सीख छे, तो बस होगा। और फिर जिनकी स्वार्थ बुद्धि नहीं छूटी रहती है, वे लेग धूर्त, मिथ्याचारी या दोंगी (गीता ३.६) बनकर सारे समाज की हानि का कारण हो जाते हैं। इसलिए केवल नीतिमत्ता की कसीटी की दृष्टि से देखें. तो भी कमों के केवल बाह्यपरिणामों पर विचार करनेवाल मार्ग कृपण तथा अपूर्ण प्रतीत होता है। अतः हमारे निश्चय के अनुसार गीता का

यही सिद्धान्त पश्चिमी आधिदैविक और आधिमौतिक पक्षों के मतों की अपेक्षों अधिक मार्मिक, व्यापक, युक्तिसंगत और निर्दोष है, कि बाह्य कमों से व्यक्त होनेवाली साम्य-बुद्धि का ही सहारा इस काम में अर्थात् कर्मयोग में लेना चाहिये; तथा, ज्ञानयुक्त निस्सीम ग्रुद्धिद्धि, या शील ही सटाचरण की सची कसीटी है।

नीतिशास्त्रसंबन्धी आधिभौतिक और आधिरैविक ग्रन्थों को छोडकर नीति का विचार आध्यात्मिक दृष्टि से करनेवाले पश्चिमी पण्डितों के प्रन्थों को यदि देखें. तो माद्रम होगा. कि उनमें भी नीतिमत्ता का निर्णय करने के विषय में गीता के ही सहश कर्म की अपेक्षा ग्रद्धबुद्धि को ही विशेष प्रधानता ही गई है । उटाहरणार्थ प्रसिद्ध जर्मन तत्त्ववेत्ता कान्ट के 'नीती के आध्यात्मिक मूलतत्त्व' तथा नीतिशास्त्रसंबन्धी दूसरे प्रन्थों को लीनिये । यद्यपि कान्ट नेक सर्वभूतात्मैक्य का सिद्धान्त अपने ग्रन्थों में नहीं दिया है. तथापि व्यवसायात्मक और वासनात्मक बुद्धि का ही सुक्ष्म विचार करके उसने यह निश्चित किया है - कि (१) किसी कर्म की नैतिक योग्यता इस बाह्यफल पर से नहीं टहराई जानी चाहिये. कि उस कर्मद्वारा कितने मनुष्या को सुख होगा: बल्कि उसकी योग्यता का निर्णय यही देख कर करना चाहिये, कि कर्म करनेवाले मनुष्य की 'वासना' कहाँ तक ग्रुद्ध है। (२) मनुष्य की इस वासना (अर्थात् वासनात्मक बुद्धि) की तमी शुद्ध, पवित्र और स्वतन्त्र समझना चाहिये, जब कि यह इन्द्रियसुखों में लिस न रह कर सदैव गुद्ध (व्यवसायात्मक) बुद्धि की आज्ञा के (अर्थात् इस बुद्धिडारा निश्चित कर्तन्य-अकर्तन्य के नियमों के.) अनुसार चलने लगे। (३) इस प्रकार इन्द्रियनिग्रह हो जाने पर जिसकी वासना शुद्ध हो गई हो, उस पुरुप के लिए किसी नीतिनियमादि के बन्धन की आवश्यकता नहीं रह बाती - ये नियम तो सामान्य मनुष्यों के ही लिए हैं। (४) इस प्रकार से वासना के शुद्ध हो जाने पर जी कुछ कर्म करने को वह शुद्धवाराना या बुद्धि कहा करती है, वह इसी विचार से कहा जाता है. कि 'हमारे समान यदि दूसरे भी करने लगें, तो परिणाम क्या होगा '; और (५) वासना की इस स्वतन्त्रता और शुद्धता की उपपत्ति का पता कर्मसृष्टि को छोड कर ब्रह्मसृष्टि में प्रवेश किये बिना नहीं चल सकता! परन्तु आत्मा और ब्रह्मसृष्टि-संक्रियों कान्ट के विचार कुछ अपूर्ण हैं: और, ग्रीन यद्यपि कान्ट का ही अनुयायी है, तथापि उसने अपने 'नीतिशास्त्र के उपोद्यात ' में पहले यह सिद्ध किया है, कि बाह्मसृष्टि का अर्थात् ब्रह्माण्ड का जो अगम्य तत्त्व है, वह आत्मस्वरूप से पिण्ड में भर्यात मनुष्यदेह में अंतदाः प्रादर्भत हुआ है। इसके अनन्तर उसने यह प्रतिपादन

<sup>\*</sup> Kant's Theory of Ethics, trans. by Abbott. 6th Ed. इस दुस्तक में ये सब सिद्धान्त दिये गये हैं। पहला सिद्धान्त १०, १९, १६ और १४ वें प्रष्ट में, इनरा ११२ और ११७ वें प्रष्ट में, तीसरा २१, ५८, १९१ और ९९० वें प्रष्ट में, चीधा १८, ३८; ५५ और ११९ वें प्रष्ट में और गाँचवाँ ७०-७३ तथा ८० वें प्रुष्ट में पाटकों को मिलेगा।

किया है.# कि मनुष्य-शरीर में एक नित्य और स्वतन्त्र तत्त्व है ( अर्थात् जिसे आत्मा कहते हैं ); निषमें यह उत्कट इच्छा होती है, कि चर्व-भूतान्तर्गत अपने सामानिक पूर्ण स्वरूप को अवश्य पहुँच जाना चाहिये; और यही इच्छा मनुष्य को सटाचार की ओर प्रवृत्त किया करती है। इसी में मनुष्य का नित्य और चिरकालिक कल्याण है: तया विषयमुख अनित्य है। सारांश यही दीख पड़ता है, यद्यपि कान्ट और ग्रीन दोनों ही की दृष्टि आध्यात्मिक है, तथापि प्रीन व्यवसायात्मक बुद्धि के व्यापारों में ही लिपट नहीं रहा: किन्तु उसने कर्म-अकर्म-विवेचन की तथा वासना-स्वातन्त्र्य की उपपत्ति की पिण्ड और ब्रह्माण्ड दोनों में एकता से व्यक्त होनेवाले शुद्ध आत्मस्तरूप तक पहुँचा टिया है। कान्ट और ग्रीन जैसे आध्यात्मिक पाश्चात्य नीतिशास्त्रश्चों के उक्त सिद्धान्तों की ओर नीचे लिखे गये गीताप्रतिपादित कुछ सिद्धान्तों की तुलना करने से दीख पडेगा. कि यरापि वे टोनों अक्षरकाः एक वरावर नहीं हैं, तथापि उनमें कुछ अद्भुत समता अवस्य है। देखिये, गीता के विद्धान्त ये है - (१) बाह्य कर्म की अपेक्षा कर्ता की ( वासनात्मक ) बुद्धि ही श्रेष्ठ है। (२) व्यवसायात्मक बुद्धि आत्मनिष्ठ हो कर जव सन्देहरहित तथा सम हो जाती है, तब फिर वासनात्मक बुद्धि आप ही आप गुद और पवित्र हो जाती है। (३) इस रीति से जिसकी बुद्धि सम और स्थिर हो जाती है. वह खितपत्र पुरुष हमेशा विधि और नियमों से पर रहा करता है। (४) और उसके आचरण तथा उसकी आत्मैक्यवृद्धि से सिद्ध होनेवाले नीतिनियम सामान्य पुरुषों के लिए आदर्श के समान पूजनीय तथा प्रमाणभूत हो जाते हैं: और (५) पिण्ड अर्थात् देह में तथा ब्रह्माण्ड अर्थात् सृष्टि में एक ही आत्मस्वरूपी तत्त्व है, देहान्तर्गत आत्मा अपने गुद्ध और पूर्णस्वरूप (मोक्ष) को प्राप्त कर छेने के लिए सटा उत्पुक रहता है, तथा इस शुद्ध स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर सव प्राणियों के विषय में आत्मीपम्यदृष्टि हो जाती है। परन्तु यह वात ध्यान देने योग्य है, कि वहा, आत्मा, माया, आत्मस्वातन्त्र्य, ब्रह्मात्मैक्य, कर्मविपाक इत्यादि विषयों पर हमारे वेदान्तशास्त्र के जो रिद्धान्त है, वे कान्ट और ग्रीन के सिद्धान्तों से भी वहत आगे वदे हुए तथा अधिक निश्चित हैं। इसिटए उर्पानपदान्तर्गत बेदान्त के आधार पर किया हुआ गीता का कर्मयोग-विवेचन आध्यात्मिक दृष्टि से असन्टिग्घ, पूर्ण तथा टोपरिहत हुआ है; और आजकल के वेटान्ती जर्मन पण्डित प्रोफेसर डायसन ने नीतिविवेचन की इसी पद्धति को अपने 'अध्यात्मशास्त्र के मूलतत्त्व 'नामक प्रन्थ में स्वीकार किया है। हायसन शोपेनहर का अनुयायी है: उसे शोपेनहर का यह सिंडान्त पूर्णतया मान्य है, कि, 'संसार का मूलकारण वासना ही है। इसलिए उसका क्षय किये बिना दुःख की निरृत्ति का होना असंभव है; अतएव वासना का क्षय करना ही प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। ' और इसी आध्यात्मिक सिद्धान्तद्वारा

<sup>\*</sup> Greens Proleyomena to Ethks. §§ 99. 174-179 and 223-232.

नीति की उपपत्ति का विवेचन उसने अपने उक्त ग्रन्थ के तीसरे भाग में स्वष्ट रीति से किया है। उसने पहले यह सिद्ध कर दिखलाया है, कि वासना का क्षय होने के लिए -या हो जाने पर भी - कमों को छोड़ देने की आवश्यकता नहीं है: बल्कि 'वासना का पूरा क्षय हुआ है. कि नहीं ' यह बात परोपकारार्थ किये गये निष्काम कर्म से जैसे प्रकट होती है. वैसे अन्य किसी भी प्रकार से न्यक्त नहीं होती। अतएव निष्काम कर्म वासनाक्षय का ही रूक्षण और फल है। इसके बाट उसने यह प्रतिपादन किया है, कि वासना की निष्कामता ही सदाचरण और नीतिमत्ता का मी मूछ है: और इसके अन्त में गीता का 'तरमाटसक्तः सततं कार्ये कर्म समाचर' (गीता ३.१९) यह कोक दिया है। द इससे मालुम होता है, कि डायसन को इस उपपत्ति क ज्ञान गीता से ही हुआ होगा । जो हो; यह बात कुछ कम गौरव की नहीं, कि डायसन, श्रीन, शोपेनहर और कान्ट के पूर्व - अधिक क्या कहें, अरिस्टॉटल के भी सैकड़ों वर्ष पूर्व - ही ये विचार हमारे देश में प्रचलित हो चुके थे। आजकल बहतेरे लोगों की यह समझ हो रही है, कि वेदान्त केवल एक ऐसा कोरा बखेड़ा है, जो हमें इस संसार को छोड़ देने और मोक्ष की प्राप्ति करनेका उपदेश देता है। परन्त यह समझ ठीक नहीं। संसार में जो कछ ऑखों से टीख रहा है. उसके आगे विचार करने पर ये प्रश्न उठा करते हैं, कि 'मैं कीन हूं ! इस सृष्टि की जड़ में कीनसा तत्त्व है ! इस तत्त्व से मेरा क्या संबन्ध है ? इस संबन्ध पर ध्यान दे कर इस संसार में मेरा परम साध्य या अन्तिम ध्येय क्या है ? इस साध्य या ध्येय को प्राप्त करने के लिए मुझे जीवनयात्रा के किस मार्ग को स्वीकार करना चाहिये, अथवा किस मार्ग से कौन-सा ध्येय सिद्ध होगा ? ' और इन गहन प्रश्नों का यथाशक्ति शास्त्रीय रीति से विचार करने के लिए वेदान्तशास्त्र प्रवृत्त हुआ है; बल्कि निष्पक्ष दृष्टि से देखा जाए तो यह मात्रम होगा. कि समस्त नीतिशास्त्र अर्थात् मनुष्यों के पारस्परिक व्यवहार का विचार, उस गहन शास्त्र का ही एक अंग है । सारांश यह है, कि कर्मयोग की उप-पत्ति वेदान्तशास्त्र ही के आधार पर की जा सकती है, और अब संन्यासमागीय लोग चाहे कुछ भी कहे, परन्तु इसमें सन्देह नहीं, कि गणितशास्त्र के बैसे - शुद्ध गणित और न्यावहारिक गणित - हो भेद हैं, उसी प्रकार वेदान्तशास्त्र के भी हो भाग -अर्थात् शुद्ध वेदान्त और नैतिक अथवा व्यावहारिक वेदान्त - होते है। कान्ट तो यहाँ तक कहता है, कि मनुष्य के मन में 'परमेश्वर' ( परमात्मा ), 'अमृतत्व' और (इच्छा) 'स्वातन्त्र्य' के संबन्ध के गृढ़ विचार इस नीतिप्रश्न का विचार करते करते ही उत्पन्न हुए हैं, कि 'मैं संसार में किस तरह से बर्ताव करूँ या संसार में मेरा सचा कर्तव्य क्या है ?' और ऐसे प्रश्नों का उत्तर न देकर नीति की उपपत्ति केवल 'किसी बाह्यस्य की दृष्टि से ही बतलाना मानों मनुष्य के मन की उस पशुरृत्ति की -जो स्वमावतः विषयसख में लिस रहा करती है - उत्तेवित करना एवं सची नीतिमत्ता

<sup>\*</sup> See Deussen's Elements of Metaphysics: Eng. Tra. 1909, p. 304

की जड़ पर ही कुव्हाड़ी मारना है। अन्य इस बात को अलग करके समझाने की कोई आवश्यक्यता नहीं, कि यर्थाप गीता का प्रतिप्राद्य विषय कर्मयोग ही है, तो भी टक्षम गुद्ध वेदान्त क्यों और कैसे आ गया। कान्ट ने इस विषय पर 'गुद्ध (व्यवसाया-तमक) बुद्धि की मीमांसा' और 'न्यावहारिक (वासनात्मक) बुद्धि की मीमांसा' नामक हो अल्या अल्या ग्रन्थ लिखे हैं। परन्तु हमारे औपनिपिटक तत्त्वज्ञान के अनुसार भगवद्गीता ही में इन होनों विषयों का समावेद्य किया गया है; बोल्ड अद्यामुल्क मिक्तमार्ग का भी विवेचन उसी में होने के कारण गीता सब से अधिक प्राह्म और प्रमाणभृत हो गई है।

मोक्षधर्म की क्षणमर के लिए एक ओर रख कर फेवल कर्म-अकर्म की परीज्ञा के नैतिक तस्व की दृष्टि से भी जब 'साम्यदुद्धि' ही श्रेष्ठ सिंख होती है; तब यहाँ पर इस बात का भी थोडा-सा विचार कर लेता चाहिये, कि गीता के आध्यात्मिक पक्ष की छोड़ कर नीतिशान्त्रों में अन्य दृसरे पत्य केंस आर क्यों निर्माण हुए? बॉक्टर पाल कारसा नामक एक प्रसिद्ध अमेरिकत प्रत्यकार अपने नीतिशान्त्र — विपयक प्रत्य में इस प्रश्न का यह उत्तर हेता है, कि 'पिण्ड-प्रह्माण्ड की रचना के संबन्ध में मनुष्य जैसी समझ (राय) होती है, उसी तरह नीतिशान्त्र के मृत्यत्वों के सबन्ध में उसके विचारों का रंग बरहता रहता है। सच पूछो तो, पिण्ड-प्रह्माण्ड की रचना के संबन्ध में कुछ नतिक आवरण की रचना के संबन्ध में कुछ पहा मत न रहने पर भी हम लोगों से कुछ नितिक आचरण कराचित् हो सकता है। परन्तु यह आचरण त्यप्तासस्था के त्यापार के समान होगा; इसिट्टए इसे नैतिक कहने के बरले देहधर्मानुसार होनेवाली केवल एक कायिक किया ही कहना चाहिये।' उदा-हरणार्थ, बाविन अपने वचों की रक्षा के लिए प्राण टेने को तैयार हो बाती है;

<sup>\*</sup> Empiricism. on the contrary cuts up at the roots the morality of intentions (in which, and not in actions only, coasists the high worth that men can and ought to give themselves) .... Empiricism, moreover, being on this account allied with all the inclinations which (no matter what fashion they put on) degrade humanity when they are raised to the dignity of a supreme practical principle, .... is for that reason much more dangerous. 'Kant's Theory of Ethics, pp. 163 and 236-238. See also Kant's Critique of Pute Reason, (trans, by MaxMuller) 2nd Ed. pp. 640-657.

<sup>†</sup> See The Ethical Problem by Dr. carus, 2nd Ed., p. 111. Our proposition is that the leading principle in ethics must be derived from the Philosophical view back of it. The world-conception a man has, can alone give character to the principle in his ethics. Without any world-conception we can have no ethics (i e ethics in the highest sense of the word). We may act morally like dreamers or somnambulists, but out ethics would in that case be a mere moral instinct without any rational insight into its raison d'etre.

परन्त इसे हम उसका नैतिक आचरण न कह कर उसका जन्मसिद्ध स्वभाव ही कहते है। इस उत्तर से इस वात का अच्छी तरह स्पष्टीकरण हो जाता है, कि नीतिशास्त्र के उपपादन में अनेक पन्य क्यों हो गये हैं। इसमें कुछ सन्देह नहीं, कि 'मैं कीन हूं, यह जगत कैंग्रे उत्पन्न हुआ, मेरा इस संसार में क्या उपयोग हो सकता है ? र इत्यादि गृद्ध प्रश्नों का निर्णय जिस तस्व से हो सकेगा, उसी तस्व के अनुसार प्रत्येक विचारवान पुरुप इस बात का भी निर्णय अवश्य करेगा, कि मुझे अपने जीवनकाल में अन्य लोगों के साथ कैसा वर्ताव करना चाहिये। परन्त इन गृद प्रश्नों का उत्तर मिन्न मिन्न काल में तथा मिन्न मिन्न देशों में एक ही प्रकार का नहीं हो सकता। युरोप खण्ड में ईसाई धर्म प्रचलित है, इसमें यह वर्णन पाया जाता है. कि मनुष्य और सृष्टि का कर्ता वाइवल में वर्णित सगुण परमेश्वर है; और उसी ने पहले पहल संसार को उत्पन्न करके सटान्वरण के नियमाटि बनाकर मनुष्यों को शिक्षा दी है: तथा आरंभ में ईसाई पण्डितों का भी यही अभिपाय था, कि वाइवल में वर्णित पिण्ड-ब्रह्माण्ड की इस कल्पना के अनुसार वाइबल में कहें गये नीतिनियम ही नीतिशास्त्र के मुख्तत्त्व है। फिर जन यह मालूम होने लगा. कि ये नियम व्यावहारिक दृष्टि से अपूर्ण हैं, तब इनकी पूर्ति करने के लिए अथवा स्पर्धा-करणार्थ यह प्रतिपादन किया जाने लगा, कि परमेश्वर ही ने मनुष्य को सदसद्विके-शक्ति दी है। परन्तु अनुमव से फिर यह अडचन दीख पडने लगी, कि चोर और साह दोनों की सदसद्विवेकशक्ति एक समान नहीं रहती: तब इस मत का प्रचार होने लगा, कि परमेश्वर की इच्छा नीतिशास्त्र की नींव मले ही हो, परन्तु उस ईश्वरी इच्छा के स्वरूप को जानने के लिए केवल इसी एक बात का विचार करना चाहिये. कि अधिकांश लोगों का अधिक सुख किसमें है - इसके सिवा परमेश्वर की इच्छा को जानने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। पिण्ड-प्रह्माण्ड की रचना के संबन्ध में ईसाई लोगों की जो यह समझ है - कि बाइवल में वर्णित सगुण परमेश्वर ही संसार का कर्ता है: और यह उसकी ही इच्छा या आज्ञा है. कि मनुष्य नीति के नियमानुसार वर्ताव करे - उसी आधार पर उक्त सब मत प्रचिटत हुए हैं। परन्तु आधिमौतिक शास्त्रों की उन्नति तथा वृद्धि होने पर जब माल्म होने लगा, कि ईसाई धर्मपुस्तकों में भिण्ड-ब्रह्माण्ड की रचना के विषय में कहे गये सिद्धान्त ठीक नहीं हैं. तब यह विचार छोड़ दिया गया, कि परमेश्वर के समान कोई सृष्टि का कर्ता है या नहीं; और यही विचार किया जाने लगा, कि नीतिशास्त्र की इमारत प्रत्यक्ष दिखनेवाली बातों की नींव पर क्योंकर खड़ी की जा सकती है। तब से फिर यह माना जाने लगा, कि अधिकांश लोगों का अधिक सुख या कल्याण, अथवा मनुष्यत्व की वृद्धि. ये ही हृदयतत्त्व नीतिशास्त्र के मुलकारण है। इस प्रतिपादन में इस वात की किसी उपपत्ति या कारण का कोई उहिस्स नहीं किया गया है. कि कोई मनम्य अधिकांश लोगों का अधिक हित क्यों करे ? सिर्फ इतना ही कह दिया

जाता है, कि यह मनुष्य की नित्य बढनेवाली एक स्वामाविक प्रवृत्ति है। परन्तु मनुष्यस्वभाव में स्वार्थ सरीखी और भी दूसरी वृत्तियाँ दीख पड़ती हैं। इसलिए इस पन्य में भी फिर मेट होने ल्या। नीतिमत्ता की ये सब उपपत्तियाँ कुछ सर्वया निर्दोष नहीं हैं। क्यांकि, उक्त पन्थों के सभी पण्डितों में 'सिष्टि के दृश्यपदायाँ से परे सृष्टि की जह में कुछ-न-कुछ अव्यक्त तत्त्व अवस्य है ', इस विदान्त पर एक ही सा अविश्वास और अश्रदा है। इस कारण उनके विपयप्रतिपादन में चाहे कुछ भी अडचन क्यों न हो: वे लोग केवल दाहा और दृश्यतत्त्वों से ही किसी तरह निर्वाह कर होने का हमेशा प्रयत्न किया करते हैं। परन्त नीति तो सभी को न्याहिये: नयोंकि वह सब के लिए आवश्यक है। परन्त उक्त कथन से मालम हो जाएगा, कि पिण्ड-ब्रह्माण्ड की रचना के संबन्ध में भिन्न भिन्न मत होने के कारण उन लोगों की नीति-शास्त्रविपयक उपपत्तियों में हमेशा कैसे मेट हो जाया करते हैं । इसी कारण से पिण्ड-ब्रह्माण्ड की रचना के विषय में आधिमीतिक, आधिःविक और आध्यात्मिक मर्तों के अनुसार हमने नीतिशास्त्र के प्रतिपादन के (तीसरे प्रकरण में ) तीन मेद किये है; और आगे फिर प्रत्येक पन्थ के मुख्य मुख्य हिद्धान्तों का भिन्न भिन्न विचार किया है। जिनका यह मल है, कि सगुण परमेश्वर ने सर्व दृदयसृष्टि को बनाया है, वे नीतिगास्त्र का केवल यहीं तक विचार करते है. कि अपने धर्मग्रन्थों में परमेश्वर की जो आशा है वह, तथा परमेश्वर की सत्ता से निर्मित सहसद्विवेचनशक्तिरूप देवता ही सब कुछ है - इसके बाट और कुछ नहीं है। इसको हमने 'आधिदेविक' पन्थ कहा है। क्योंकि सगुण परमेश्वर भी तो एक देवता ही है न । अब जिनका यह मत है, कि दृश्यसृष्टि को आदिकरण फोई भी अदृश्य मृत्ततत्त्व नहीं है; और पिट हो भी, तो वह मनुष्य की बुद्धि के लिए अगम्य है। वे लोग 'अधिकांश लोगों का अधिक कल्याण ' या ' मनुष्यत्व का परम उत्कर्ष ' जैसे केवल दृश्यतच्य द्वारा ही नीतिशास्त्र का पतिपादन किया करते हैं; और यह मानते हैं, कि इस बाह्य और दृश्यतस्य के परे विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पन्थ की हमने 'आधिभौतिक' नाम दिया है। जिनका यह सिद्धान्त है, कि नामरूपात्मक दश्यस्रि की बड़ में आत्मा सरीखा कुछ न-कुछ नित्य और अन्यक्त तत्त्व अवस्य है, वे लेग अपने नीतिशास्त्र की उपपत्ति को आधिमौतिक उपपत्ति से मी परे छे नाते हैं, और आत्मज्ञान तथा नीति या धर्म का मेल करके इस बात का निर्णय करते हैं, कि ससार में मनुष्य का सन्धा कर्तव्य क्या है ? इस पन्य को हमने 'आध्यात्मिक' कहा है। इन तीनों पन्थों में आचार-नीति एक ही है; परन्तु पिण्ड की रचना के संबन्ध में प्रत्येक पन्थ का मत भिन्न भिन्न है। उससे नीतिशास्त्र के मूलतत्त्वों का स्वरूप हर एक पन्य में थोड़ा थोड़ा बटलता गया है। यह बात प्रकट है, कि न्याकरणशास्त्र कोई नई मापा नहीं बनाता; किन्तु को भाषा व्यवहार में प्रचलित रहती है, उसी के नियमों की वह खोज करता है. और भाषा की उन्नति में सहायक होता है। ठीक यही हाल नीतिशास्त्र का भी है। मनुष्य इस संसार में बन से पैटा हुआ है, उसी दिन से वह स्वयं अपनी ही बुद्ध से अपने आचरण को देशकालानुसार श्रद्ध रखने का प्रयत्न भी करता चला आया है, और समय समय पर को प्रसिद्ध पुरुष या महात्मा हो गये हैं, उन्हों ने अपनी अपनी समझ के अनुसार आचारश्रद्धि के लिए, 'चोटना' या प्ररणारूपी अनेक नियम भी बना दिये हैं। नीतिशास्त्र की उत्पत्ति कुछ इस लिए नहीं हुई है, कि वह इन नियमों को तोड़ कर नये नियम अनोने लगे। हिंसा मत कर, सच बोल, परोपकार कर, इत्यादि नीति के नियम प्राचीन काल से ही चलते आये हैं। अब नीतिशास्त्र का सिर्फ यही देखने का काम है, कि नीति की ययोचित दृद्धि होने के लिए सब नीतिनियमों में मूलतत्त्व क्या है। यही कारण है, कि बन हम नीतिशास्त्र के किसी भी पन्य को देखते हैं, तन हम वर्तमान प्रचलित नीति के प्रायः सब नियमों को सभी पन्यों में एक-से पाते हैं; उनमें जो कुछ भेट दिखलाई पड़ता है, वह, उपपत्ति के स्वरूपभेट के कारण है; और इसलिए डॉ. पाल कारस का यह कथन सच मालूम होता है, कि इस भेट होने के मुख्य कारण यही है, कि हरएक पन्य में पिण्ड-महाएड की रचना क संग्रन्थ में मिन्न मिन्न मत है।

अब यह बात सिद्ध हो गई, कि मिल, स्पेन्सर, कान्ट आदि आधिमौतिक पन्य के आधुनिक पाश्चात्त्य नीतिशास्त्रविषयक प्रन्यकारों ने आत्मीपम्यदृष्टि के सुलम तया न्यापक तत्त्व को छोड़कर, 'सर्वभूतहित' या ' अधिकांश लोगों का अधिक हित ' जैवे आधिभौतिक और बाह्य तत्व पर ही नीतिमचा को स्थापित करने का जो प्रबल किया है, वह इसी लिए किया है, कि पिण्ड-ब्रह्माण्डसंबन्धी उनके मत प्राचीन मतों से मिन्न हैं। परन्त जो होग उक्त नतन मतों को नहीं मानते; और जो इन प्रश्नों का स्पष्ट तथा गंमीर विचार कर लेना चाहते है, कि, 'मे कीन हूँ ! सुष्टि क्या है ? मुझे इस सृष्टि का ज्ञान कैसे होता है ? जो सृष्टि मुझसे नाहर है, वह स्वतन्त्र है या नहीं ? यदि है, तो उसका मूलतत्त्व क्या है ? इस तत्त्व से मेरा क्या संबन्ध है ? एक मनुष्य दूसरे के सुख के छिए अपनी जान क्यों देवे ?' 'जो जन्म लेते हैं. वे मरते मी हैं 'इस नियम के अनुसार यहि यह वात निश्चित है, कि 'जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं. उसका और उसके साथ समस्त प्राणियों का तथा हमारा भी किसी दिन अवस्य नाग्र हो जाएगा; तो नाशवान् भविष्य पीढ़ियों के लिए हम अपने खुल का नाश क्यों करें ?' - अथवा, जिन लोगों का केवल इस उत्तर से पूरा समाधान नहीं हो, कि 'परोपकार आदि मनोवृत्तियाँ इस समय कर्ममय अनित्य और दृश्यसृष्टि की नैसर्गिक प्रवृत्ति ही हैं '. और जो यह जानना चाहते हैं, कि इस नैसर्गिक प्रवृत्ति का मूलकारण क्या है - उनके लिए अध्यात्मशास्त्र के नित्य तत्त्वज्ञान का सहारा छेने के सिवा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। और, इसी कारण से ग्रीन ने अपने नीतिशास्त्र के ग्रन्य का आरंग इसी तत्व के प्रतिपादन से किया है, जिस आत्मा को जड़राष्टि का शान होता है, वह

आत्मा जड़सृष्टि से अवस्य ही भिन्न होगा; और कान्ट ने पहले व्यवसायात्मक बुद्धि का विवेचन करके फिर वासनात्मक बुद्धि की तथा नीतिशास्त्र की मीमांसा की है। ं मनुष्य अपने सख के लिए या अधिकांश लोगों को सुख देने के लिए पैटा हुआ। है '- यह कथन ऊपर से चाहे कितना ही मोहक तथा उत्तम दिखे, परन्तु वस्तुतः यह सच नहीं है। यदि हम क्षणमर इस बात का विचार करें, कि जो महात्मा केवल सत्य के लिए प्राणदान करने को तैयार रहते है, उनके मन में क्या यहीं हेत रहता है. कि मविष्य पीडी के लोगों को अधिकाधिक विषयसुख होवें; तो यही कहना पहता है, कि अपने तथा अन्य लोगों के अनित्य आधिमीतिक प्रखाँ की अपेक्षा इस संसार में मनुष्य का और भी कुछ दूसरा अधिक महत्त्व का परम-साध्य या उद्देश्य अवस्य है। यह उद्देश्य क्या है ? जिन्हों ने पिण्ड-ब्रह्माण्ड के नाम-रूपात्मक, ( अतएव ) नाशवान, ( परन्तु ) दृश्यस्वरूप से आच्छादित आत्मस्वरूपी नित्यतत्त्व को अपनी आत्मप्रतीति के द्वारा जान लिया है, वे लोग उक्त प्रश्न का यह उत्तर देते हैं. कि अपनी आत्मा के अमर, श्रेष्ठ, गुद्ध, नित्य तथा सर्वेध्यापी स्वरूप की पहचान करके उसी में रत रहना ज्ञानवान मनुष्य का इस ज्ञानवान संसार में पहला कर्तव्य है। जिसे सर्वभूतान्तर्गत आत्मैक्य की इस तरह से पहचान हो जाती है, तथा यह ज्ञान जिसकी देह तथा इन्द्रियों में समा हो जाता है, वह पुरुप इस वात के सोच में पढ़ा नहीं रहता. कि यह संसार झुठ है या सच । किन्त वह सर्वभूतहित के लिए उद्योग करने में आप-ही-आप प्रवृत्त हो जाता है: और सत्य मार्ग का अग्रेसर बन बाता है। क्योंकि उसे यह पूरी तीर से मादम रहता है, कि अविनाशी तथा त्रिकाल-अवाधित सत्य कीन-सा है। मनुष्य की यही आध्यारिमक पूर्णावस्था सव नीति-नियमों का मूल उद्गमस्थान है, और इसे ही बेदान्त में 'मोक्ष' कहते हैं। किसी भी नीति को लीकिये: वह इस अन्तिम साध्य से अलग नहीं हो सकती। इसलिए नीतिशास्त्र का या कर्मयोगशास्त्र का विवेचन करते समय आखिर इसी तत्त्व की शरण में जाना पड़ता है। सर्वात्मैक्यरूप अन्यक्त मूलतस्य का ही एक न्यक्तस्वरूप सर्वभूत-हितेच्छा है: और सगुण परमेश्वर तथा हश्यस्तिष्ट दोनों उस आत्मा के ही व्यक्त स्वरूप हैं; जो सर्वभूतान्तर्गत, सर्वव्यापी और अव्यक्त है। इस व्यक्त स्वरूप के आगे गये विना अर्थात् अन्यक्त आत्मा का ज्ञान प्राप्त किये विना, ज्ञान की पूर्ति तो होती ही नहीं; किन्तु इस संसार में हर एक मनुष्य का जो यह परम कर्तव्य है, कि श्रीरस्य आत्मा की पूर्णावस्था में पहुँचा दे; वह भी इस ज्ञान के निना सिद्ध नहीं हो सकता। चाहे नीति को लीजिये, ज्यवहार को लीजिये, धम का लीजिये अथवा किसी भी दूसरे शास्त्र को लीजिये; अध्यात्मज्ञान ही सब की अन्तिम गति है – जैसे कहा .है: ' सर्व कर्माखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते । ' हमारा मक्तिमार्ग भी इसी तत्त्वज्ञान का अनुसरण करता है। इसिस्ट उसमें भी यही सिद्धान्त स्थिर रहता है, कि जानसृष्टि से निष्पन्न होनेबाला साम्यवृद्धिरूपी तत्त्व ही मोक्ष का तथा सदाचरण का मुलक्षान है । बेटान्तशास्त्र से सिद्ध होनेवाले इस तत्त्व पर एक ही महत्त्वपूर्ण आक्रेप किया जा सकता है। वह यह है, कि कुछ वेदान्ती ज्ञानमाप्ति के अनन्तर सब कमी का रुवार कर देना उचित मानते हैं; इसी लिए यह दिखला कर – कि ज्ञान और कर्म में विरोध नहीं है - गीता में कर्मयोग के इस सिद्धान्त का विस्तारसहित वर्णन किया गया है कि वासना का क्षय होने पर भी ज्ञानी पुरुष अपने सब कमीं को परमेश्वरार्पण-पूर्वक बुद्धि से लोकसंग्रह के लिए केवल कर्तव्य समझ कर ही करता चला जाए। अर्जुन की युद्ध में प्रवृत्त करने के लिए उपदेश अवस्य दिया गया है, कि तू परमेश्वर को सब कर्म समर्पण करके युद्ध कर; परन्तु यह उपटेश केवल तत्कालीन प्रसंग को देख कर ही किया है (गीता ८.७)। उक्त उपदेश का मावार्य यही माद्रम होता है. कि अर्जुन के समान ही किसान, सुनार, लोहार, बढ़ई, बनिया, ब्राह्मण, व्यापारी, लेखक, उद्यमी इत्यादि सभी लोग अपने अपने अधिकारानुरूप व्यवहारी को परमेश्वरार्पणबुद्धि से करते हुए संसार का धारणपोषण करते रहें । जिसे जो रोजगार निसर्गतः प्राप्त हुआ है, उसे यदि वह निष्कामबुद्धि से करता रहे, तो उस कर्ता को कुछ भी पाप नहीं ल्गेगा। सब कर्म एक ही से हैं। डोप केवल कर्ता की बुद्धि में हैं. न कि उसके कर्मों में । अतएव बुद्धि को सम कर के यदि सब कर्म किये जायें, तो परमेश्वर की उपासना हो बाती है. पाप नहीं लगता: और अन्त में सिद्धि भी मिल बाती है। परन्तु जिन ( विशेषतः अर्वाचीन काल के ) लोगों का यह दृद-संकल्प-सा हो गया है, कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस नाशवान् द्रश्यसृष्टि के आगे वढ कर आत्म-अनातम-विचार के गहरे पानी में पैठना ठीक नहीं है। वे अपने नीतिशास्त्र का विवेचन. ब्रह्मात्मैक्यरूप परमधाच्य की उच श्रेणी को छोड़ कर, मानवजाति का कल्याण या सर्वभृतहित जैसे निम्न कोटि के आधिमौतिक दृदय ( परन्तु अनित्य ) तत्त्व से ही ग्रुरू किया करते हैं । रमरण रहे, कि किसी पेड की चोटी को तोड देने से वह नया पेड नहीं कहलाता: उसी तरह आधिमौतिक पण्डितों का निर्माण किया हुआ नीतिशास्त्र भोंडा या अपूर्ण भले ही हो; परन्तु वह नया नहीं हो सकता। ब्रह्मात्मैक्य को न मानकर प्रत्येक पुरुष की स्वतन्त माननेवाले हमारे यहाँ के सांख्यशास्त्रज्ञ पण्डितों ने मी, यही देख कर - कि दृश्य जगत् का घारणपोषण और विनाश किन गुणों के द्वारा होता है - सच्व-रज-तम तीनों गुणों के रुक्षण निश्चित किये गये हैं: और फिर प्रतिपाटन किया है, कि इनमें से सास्विक संदग्रणों का परम उत्कर्ष करना ही मनुष्य का कर्तन्य है। तथा मनुष्य को इसी से अन्त में त्रिगुणातीत अवस्था मिल कर मोक्ष प्राप्ति होती है। मगवद्गीता के सत्रहवें अध्याय में थोड़े मेट के साथ इसी अर्थ का वर्णन है। ए सच देखा जाए, तो क्या सास्विक

<sup>ै</sup> वामू किशोरीलाल सरकार, एस. ए., बी. एल ने The Hindu System of Moral Science नामक जो एक छोटा-सा बन्य लिखा है, वही इसी ट्रंग का है; अर्थात् उसमें सन्त्र, रज और तम तीनों ग्रुगों के आधार पर विवेचन किया गया है।

सदगुणों का परम उत्कर्ष, और ( आधिभीतिकवाद के अनुसार ) क्या परीपकारवृद्धि की तथा मनुष्यत्व की बृद्धि. दोनों का अर्थ एक ही है। महाभारत और गीता में इन सब आधिमौतिक तत्त्वों का स्पष्ट उहिस्य तो है ही; बल्कि महाभारत में यह मी साफ साफ कहा गया है. कि धर्म-अधर्म के नियमों को लैकिक या बाह्य उपयोग का विचार करने पर यही जान पडता है, कि ये नीतिधर्म चर्चमतहितार्थ अर्थात लोक-कल्याणार्य ही हैं। परन्त पश्चिमी आधिभीतिक पण्डितों का किसी अन्यक्त तक्त्व पर विश्वास नहीं है। इसलिए यदापि वे जानते हैं, कि तात्विक दृष्टि से कार्य-अकार्य हा निर्णय करने के लिए आधिमीतिक तत्त्व परा काम नहीं देते: तो भी वे निरर्थक शब्दों का आडंबर बढ़ाकर व्यक्त तत्त्व से ही अपना निर्वाह किसी तरह कर लिया करते हैं। गीता में ऐसा नहीं किया गया है। किन्तु इन तत्त्वों की परंपरा को पिण्ड-ब्रह्माण्ड के मूल अन्यक्त तथा नित्यतन्त्व को ले जावर मोक्ष, नीतिधर्म और व्यवदार ( इन तीनों ) की भी पूरी एकवाक्यता तत्त्वज्ञान के आधार से गीता में मगवान ने सिंद कर दिखाई है। और इसी लिए अनुगीता के आरंम में स्पष्ट कहा गया है, कि कार्य-अकार्य-निर्णयार्थ जो धर्म वतलाया गया है, वहीं मोश्रप्राप्ति करा देने के लिए मी समर्थ है (म. मा. अश्व. १६. १२)। जिनका यह मत होगा, कि मोक्षधर्म और नीतिशास्त्र को अथवा अध्यास्मशास्त्र और नीति को एक में भिला देने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें उक्त उपपादन का महत्त्व ही मालूम नहीं हो सकता। परन्तु जो लोग इसके संबन्ध में उटासीन नहीं हैं. उन्हें निस्तन्देह यह मालूम हो जाएगा, कि गीता में किया गया कर्मयोग का प्रतिपादन आधिमौतिक विवेचन की अपेक्षा श्रेष्ठ तथा ग्राह्य है। अध्यात्मज्ञान की वृद्धि प्राचीन काल में हिंदुस्थान में वैसी हो चुकी है, वैसी और कहीं भी नहीं हुई। इसलिए पहले पहल किसी अन्य देश में. कर्मयोग के ऐसे आध्यात्मिक उपपादन का पाया जाना विलक्ष्मल संभव नहीं -और, यह बिदित ही है, कि ऐसा उपपादन कहीं पाया भी नहीं जाता।

यह स्वीकार होने पर भी – कि इस संवार के अधाश्वत होने के कारण इस में मुख की अपेक्षा दुःख ही अधिक है (गीता ९, २३) – गीता में जो यह विद्वान्त स्थापित किया गया है, कि 'कम ज्यायो एकमणः' – अर्थात्, संसारिक कमों हा कभी न कभी संन्यास करने की अपेक्षा उन्हों कमों को निष्काम बुद्धि से लेकिकस्याण के लिए करते रहना अधिक श्रेयस्कर है (गीता ३.८; ५.२) – उसके साधक तथा बाधक कारणों का विचार ग्यारहवें प्रकरण में किया जा जुका है। परन्तु गीता में कहे गये इस कमेयोग की पश्चिमी कमेमांग से अथवा पूर्वी संन्यासमार्ग की पश्चिमी कमेन्याग-पक्ष से, तुल्ना करते समय उक्त सिद्धान्त का कुछ अधिक स्पष्टीकरण करना आवस्यक माल्म होता है। यह मत बैटिक धर्म में पहले पहल उपनिषस्कारों तथा सांख्यवादियों द्वारा प्रचल्ति किया गया है, कि दुःखमय तथा निस्तार संतार से दिना निज्ञ हुए मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके पूर्व का बैदिकधर्म को छोड़ अन्य धमों का विचार किया जाए, तो यह माल्म होगा, कि उनमें से वहतो ने आरंम से ही संन्यासमार्ग को स्वीकार कर लिया था। उदाहरणार्थ, जैन और बौद्ध धर्म पहले ही से निवृत्तिप्रधान है; और ईसा मसीह का मी वैसा ही उपटेश है। बुद्ध ने अपने जिल्लों को यही अन्तिम उपदेश दिया है, 'कि संसार का त्याग करके यतिधर्म से रहना चाहिये। स्त्रियों की ओर देखना नहीं चाहिये: और उनसे बातचीत भी नहीं करना चाहिये ' (महापरिनिन्वाण सुत्त ५. २३); ठींक इसी तरह मूल ईसाई धर्म का भी कथन है। ईसा ने यह कहा है सही, कि 'तू अपने पड़ोसी पर अपने ही समान प्यार कर ' (मेथ्यू- १९. १९); और, पाल का मी कथन है, कि 'तू जो कुछ खाता, पीता या करता है, वह सब ईश्वर के लिए कर ' (१ कारि. १०. ३१); और ये दोनो उपदेश ठीक उसी तरह के हैं, जैसा कि गीता में आत्मीपम्यवृद्धि से ईश्वरार्पणपूर्वक कर्म करने की कहा गया है (गीता ६. २९ और ९. २७)। परन्त केवल इतने ही से यह सिद्ध नहीं होता, कि ईसाई धर्म गीताधर्म के समान प्रवृत्ति-प्रधान है | क्योंकि ईसाई धर्म में भी अन्तिम साध्य यही है, कि मनुष्य को अमृतत्व मिले तथा वह मक्त हो जाए। और उसमें यह भी प्रतिपादन किया गया है, कि यह स्थिति घरटार त्यांगे विना प्राप्त नहीं हो सकती। अतएव ईसा मसीह के मलधर्म को संन्यासप्रधान ही कहना चाहिये । स्वयं ईसा मसीह अन्त तक अविवाहित रहे। एक समय एक आदमी ने उनसे प्रश्न किया. कि 'मोबाप तथा पहोतियों पर प्यार करने से धर्म का मै अब तक पोटन करता चला आया हूँ। अब मुझे यह बतलाओ, कि अमृतत्व में क्या कसर है ! ' तब तो ईसा ने साफ उत्तर दिया है, कि 'तू अपने घरटार की वेच देया किसी गरीब को दे हाल; और मेरा भक्त बन ' (मेथ्यू. १९. १६-३० और मार्क १९. २१-३१); और वे तुरन्त अपने शिप्यों की ओर देख उससे कहने हमे, कि 'सुई के छेट से कॅट मले ही जाय; परन्तु ईश्वर के राज्य में किसी धनवान का प्रवेश होना कठिन है। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं दीख पडती. कि यह उपदेश याजवरक्य के इस उपदेश की नकल है. कि जो उन्होंने मैत्रेयी को किया था। वह उपदेश यह है - 'अमृतत्वस्य त नाशास्ति वित्तेन' (वृ. २. ४. २) अर्थात द्रव्य से अमृतत्व प्राप्त करने के लिए सासारिक कमें को छोडने की आवश्यकता नहीं है, बिल्क उन्हें निष्काम बुद्धि से करते ही रहना चाहिये; परन्तु ऐसा उपदेश ईसा ने कहीं भी नहीं किया है। इसके विपरित उन्होंने यही कहा है, कि सांसारिक मंपत्ति और परमेश्वर के बीच चिरस्थायी बिरोध है (मेय्यू. ६. २४), इस लिए ' मॉ-बाप, चर-द्वार, स्त्री-बच्चे और भाई-बहिन एवं स्वयं अपने जीवन का भी द्वेप कर के जी मनुष्य मेरे साथ नहीं रहता, वह मेरा भक्त कभी हो नहीं सकता' ( स्यूक. १४. २६-३३ )। ईसा के शिष्य पाल का भी स्पष्ट उपदेश है. कि ' स्त्रियां का त्पर्श तक भी न करना सर्वोत्तम पक्ष है '( १ कारि. ७.१) उसी प्रकार हम गी. र. ३२

पहले ही कह आये है. कि ईसां के मुँह के निकले हुए - ' हमारी जन्मदात्रीक माता. हमारी कीन होती है ? हमारे आसपास के ईश्वरभक्त ही हमारे माँ-वाप भीर बन्ध हुं ' (मेथ्यू. १२.४६-५०) - इस वाक्य में, और ' कि प्रजया करिप्यामी बेदा नोऽयमारमाऽयं होकः ' इस वृहदारण्यकोपनिपद् के संन्यासविपयक वचन में (वृ. ४.४.२२) बहुत कुछ समानता है। स्वयं बाइबल के ही इन वानयों से यह रिद होता है, कि जैन और बीद धर्मों के सहश्च ईसाई धर्म भी आरंम में संन्यासप्रवान अर्थात संसार को त्याग देने का उपदेश देनेवाला है. और, ईसाई धर्म के इतिहास को देखने से भी यही माल्स्म होता है, † कि ईसा के इस उपदेशानुसार ही पहले र्रसार्ट धर्मीपदेशक बैराग्य से रहा करते थे - 'ईसा के मक्तीं को द्रव्यसंचय न करके रहना चाहिये ' (मेथ्यू, १०, ९-१५)। ईसाई धर्मीपदेशकों में तथा ईसा के मक्ती में गृहस्थधर्म से संसार में रहने की जो रीति पाई जाती है, वह बहुत दिनों के बह होनेवाले स्वारों का फल है - वह मूल ईसाई धर्म का स्वरूप नहीं है। वर्तमान समय में भी शोपनहर सरीले विद्वान यही प्रतिपादित करते हैं, कि संसार दुःखमय होने के कारण त्याच्य है: और पहले यह बतलाया जा चुका है, कि ग्रीस देश में प्राचीन काल में यह प्रश्न उपस्थित हुआ या कि तत्त्वविचार में ही अपने जीवन को व्यतीत कर देना श्रेष्ट है. या लोकहित के लिए राजकीय मामलों में प्रयत्न करते रहना श्रेष्ट है। सारांश यह है, कि पश्चिमी लोगों का यह कर्मत्याग-पक्ष और हम लोगों का संन्यासमार्ग कई अंशों में एक ही है: और इन मागों का समर्थन करने की पूर्वी और पश्चिमी पद्धति भी एक ही सी है । परन्तु आधुनिक पश्चिमी पण्डित कर्मत्याग की अपेक्षा कर्मयोग की श्रेष्ठता के जो कारण बतलाते है, वे गीता में दिये गये प्रश्चित मार्ग के प्रतिपादन से भिन्न हैं। इस लिए अब इन दोनों के मेट को भी यहाँ पर अवस्य बतलाना चाहिये। पश्चिमी आधिमीतिक कर्मयोगियों का कहना है, कि

<sup>&</sup>quot; यह तो संन्यासमागियों का हमेशा ही का उपदेश हैं। शंकराचार्य का 'का त कान्ता करते प्रमः' यह श्रोक प्रसिद्ध ही हैं; और, अश्वधोप के 'क्ष्यचिति' (६. १५.) में यह वर्णन पाया है, कि बुद्ध के सुख से 'क्वाई मातुः क्व सा मम ' ऐसा उड्गार निकला था। † See Paulsen's System of Ethics, (Eng. trans.) Book I. Chap. 2 and 3, esp. pp. 89-97. "The new (Christian) converts seemed to renounce their family and country....their gloomy and austere aspect, their abhorrence of the common business and pleasures of life; and their frequent predictions of impending calamites inspired the pagans with the apprehension of seme danger which would arise from the new sect, "Historians' History of the World Vol. VI, p. 318. जर्मन कवि गर्ट ने अपने Faust (फीस्ट) नामक काव्य में यह दिखा है—"Thou shalt renounce! That is the eternal song which rings in everyone's ears; which, our whole life-long every hour is hoarsely singigito us." (Faust, Part I, II. 1195-1198). मूळ हताई धर्म के संन्यासप्रधान होने के विषय में कितन ही अन्य आधार और प्रमाण दिये जा सकते हैं।

संसार के मनुष्यों का अथवा अधिकांश होगों का अधिक सुख - अर्थात् ऐहिक चल - ही इस जगत में परमसाध्य है। अतएव सब लोगों के सुल के लिए प्रयत्न करते हुए उसी मुख में स्वयं मन्न हो जाना ही प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। और इसकी पुष्टि के लिए उनमें से अधिकाश पण्डित यह प्रतिपादन भी करते हैं. कि संसार में दुःख की अपेक्षा सुख ही अधिक है। इस दृष्टि से देखने पर यही कहना पड़ता है, कि पश्चिमी कर्ममार्गीय लोग ' सुखप्राप्ति की आशा से सांसारिक कर्म करने-बाहे ' होते है: और पश्चिमी कर्मत्यागमार्गीय होग संसार से उने हुए ' होते है: तथा क्ष्मचित् इसी कारण से उनको कमानुसार 'आशावारी' और 'निराशावारी' कहते हैं।क परन्तु भगवद्गीता में जिन निष्ठाओं का वर्णन है, वे इनसे भिन्न है। चाहे स्वयं अपने लिए हो या परोपकार के लिए हो. कुछ भी हो: परन्त जो मृत्य ऐहिक विषयसुख पाने की लालसा से संसार के कमीं में प्रवृत्त होता है. उसकी साम्यबद्धिरूप साविक दृत्ति में कुछ न-कुछ बह अवस्य लग जाता है। इसिटए गीता का यह उपदेश है, कि संवार दुःखमय हो या सुखमय, सांसारिक कम जब छुटते ही नहीं, तब उनके मुखदुःख का विचार करते रहने से कुछ टान नहीं होगा। चाहे सुख हो या दुःख, परन्तु मनुष्य का यही कर्तन्य है, कि यह इस बात में अपना महद्भाग्य समझे, कि उसे नरदेह प्राप्त हुई है; और क्रमंस्रष्टि के इस अपरिहार्य व्यवहार में जो ऋछ प्रसंगानुसार प्राप्त हो. उसे अपने अन्तःकरण को निराश न करके इस न्याय अर्थात् साम्यबुद्धि से सहता रहे, कि ' दुःखेष्वनुद्दिग्रमनाः सुखेपु विगतस्रुहः ' ( गीता २. ५६ )। एवं अपने अधिकारा-नुसार जो कुछ कर्म शास्त्रतः अपने हिस्से में आ पड़े, उसे जीवनपर्यन्त (किसी के िर नहीं; किन्तु संसार के धारणपोपण के टिए) निष्काम बुद्धि से करता रहे । गीता-काल में चानविष्येव्यवस्था जारी थी। इसी लिए वतलाया गया है, कि ये सामाजिक इमें चार्त्वर्ण के विभाग के अनुसार हरएक के हिस्से में आ पडते है और अठारहवें अध्याय में यह भी बतलाया गया है, कि ये भेट गुणकर्मविभाग से निपन्न होते हैं ( गीता १८. ४८-४४ ) । परन्तु इससे किसी को यह न समझ लेना चाहिये, कि गीता के नीतितस्य चानुर्वर्ण्यरूपी समाजन्यवस्था पर ही अवलंत्रित हैं। यह बात महा-मारतकार के भी ध्यान में पूर्णतया आ चुकी थी, कि अहिंसादि नीतिधमों की व्याप्ति देवल चातुर्वर्ण्य के लिए ही नहीं है; बल्कि ये धर्म मनुष्यमात्र के लिए एक समान है।

<sup>ै</sup> जन्म सर्ली (James Sulli) ने अपने Pessimism नामक यन्य में Optimist और Pessimist नामक वा पन्यों का वर्णन किया है। इनमें से Optimist का अर्थ 'उत्साही, अनिन्दित ' और Pessimist का अर्थ 'संसार से अस्त ' होता है; और पहले एक टिप्पणी में अतला विया गया है, कि ये जन्म गीता के 'योग' और 'सास्य' के समानार्थक नहीं हैं (देखों इंड १८६)। 'तु खनिवारणेच्छु' नामक जो एक तीसरा पन्थ हैं और जिसका वर्णन आगे किया नया है, उनका तली ने Melionism नाम रखा है।

इसी लिए महाभारत में ये स्पष्ट रीति से कहा गया है, कि चातुर्वर्ण्य के बाहर जिन अनार्य होगों में ये धर्म प्रचिहत हैं, उन होगों की भी रक्षा राजा को इन सामान्य कमों के अनुसार ही करनी चाहिये ( शां. ६५. १२-२२ )। अर्थात् गीता में कही गई नीति की उपपत्ति चानुर्वर्ण्यसरीखी किसी एक विशिष्ट समाजव्यवस्था पर अव-लंबित नहीं है: किन्तु सर्वेशामान्य आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर ही उसका प्रतिपादन किया गया है । गीता के नीतिधर्म का मुख्य तात्पर्य यही है, कि जो क्रज कर्तत्यकर्म शास्त्रतः प्राप्त हो, उसे निष्काम और आत्मीपम्यवृद्धि से करना चाहिये: और. सब देशों के लोगों के लिए यह एक ही समान उपयोगी है। परन्तु, यद्यपि आत्मीपम्यदृष्टि का और निप्काम कर्माचरण का यह सामान्य नीतितत्त्व जिन क्मों के उपयोगी होता है, वे कर्म इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को कैसे प्राप्त होते हैं। इसे वतलाने के लिए ही, उस समय में उपयुक्त होनेवाले सहब उटाहरण के नाते से गीता में चातुर्वर्ण्य का उल्लेख किया गया है; और साथ साथ गुणकर्मविमाग के अनसार समाजन्यस्था की संक्षेप में उपपत्ति भी वतलाई है। परन्तु इस वात पर भी ध्यान देना चाहिये. कि वह चातुर्वर्ण्यव्यवस्था ही कुछ गीता का मुख्य भाग नहीं है। गीता-शास्त्र का व्यापक सिद्धान्त यही है. कि यदि कहीं चातुर्वण्यंव्यवस्था प्रचलित न हो अथवा वह किसी गिरी दशा में हो: तो वहाँ भी तत्कालीन प्रचल्रित समाजव्यवस्था के अनुसार समाज के धारणपोपण के जो काम अपने हिस्से में आ पहें, उन्हें लोकसंब्रह के लिए धेर्य और उत्साह से तथा निष्काम बाद्धि से कर्तव्य समझकर करते रहना चाहिये। क्योंकि मनुष्य का जन्म उसी काम के लिए हुआ है: न कि केवल सुखोपभाग के लिए। कुछ लोग गीता के नीतिधर्म को केवल चातुर्वर्ण्यमुलक समझते हैं; लेकिन उनकी यह समझ ठीक नहीं है। चाहे समाज हिन्दुओं का हो या ग्लॅंच्छों का, चाहे वह प्राचीन हो या अर्वाचीन, चाहे वह पूर्वी हो या पश्चिमी। इसमें सन्देह नहीं, कि यदि उस समाज में चातुर्वर्ण्यव्यवस्था प्रचलित हो, तो उस व्यवस्था के अनुसार, या दूसरी समाजन्यवस्था जारी हो तो उस न्यवस्था के अनुसार जो काम अपने हिस्से में आ पड़े अथवा जिले हम अपनी रुचि के अनुसार कर्तव्य समझकर एक बार स्वीकृत कर हैं, वही अपना स्वधर्म हो जाता है। और गीता कहती है कि किसी मी कारण से इस धर्म को ऐन मौके पर छोड़ देना और दूसरे कामों में लग जाना, धर्म की तथा सर्वभूतहित की दृष्टि से निन्दनीय है। यही तात्पर्य 'स्वधर्मे निघनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ' ( गीता ३. ३५ ) इस गीतावचन का है - अर्थात स्वधर्मपालन में यदि मृत्यु हो बाए, तो वह भी श्रेयस्कर है; परन्तु दूसरों का धर्म भयावह होता है। इसी न्याय के अनुसार माधवराव पेशवा को (जिन्होंने ब्राह्मण होकर भी तत्कालीन देशकालानुरूप क्षात्रधर्म का स्वीकार किया था ) रामशास्त्री ने यह उपदेश किया था, कि 'स्नानसन्थ्या और पूजापाठ में सारा समय व्यतीत न कर आत्रधर्म के अनुसार प्रजा की रक्षा करने में अपना सब समय लगा देने से ही तुम्हारा उमय लोक मे

कस्याण होगा। यह बात महाराष्ट्र-इतिहास में प्रसिद्ध है। गीता का मुख्य उपटेश यह बतलाने का नहीं है, कि समाजधारणा के लिए कैसी न्यवस्था होनी चाहिये। गीताशाल्ज का तारपर्य यही है, कि समाजध्ययस्था चाहे कैसी भी हो; उसमें जो यद्याधिकार कर्म तुम्हारे हिस्से में पड़ जाएँ, उन्हें उत्साहपूर्वक करके सर्वभूतिहतर पी आत्मश्रेयं की सिद्ध करों। इस तरह से कर्तन्य मानकर गीता में वर्णित स्थितप्रक्ष पुरुष को कर्म किया करते हैं, वे स्वभाव से ही क्षेककर्याणकारक हुआ करते हैं। गीताप्रतिपादित इस कर्मवोग में और पाश्चात्त्य आधिमौतिक कर्ममार्ग में यह एक बड़ा भारी भेड़ है, कि गीता में वर्णित स्थितप्रक्षों के मन में यह अभिमानजुद्धि रहती ही नहीं, कि मैं लोककल्याण अपने कमों के द्वारा करता हूं; बल्कि उनके टेहस्वमाव ही में साम्यजुद्धि आ जाती हैं; और इसी से लेग अपने समय की समाजन्यवस्था के अनुसार केवल कर्तन्य समझ कर जो जो कर्म किया करते हैं, वे सव स्वमावतः सोककर्याणकारक हुआ करते हैं; और, आधुनिक पाश्चात्त्य नीतिशास्त्रकार संसार के सुस्थम मानकर कहा, करते हैं, कि इस संसार में सुख की प्राप्ति के लिए सब लोगों को लेककर्याण का कार्य करता हों?

कुछ सभी पाश्चात्य क्षाधुनिक कर्मयोगी संसार को सुखमय नहीं मानते। गोपेनहर के समान संसार को दुःखप्रधान माननेवाले पण्डित भी वहाँ हैं, जो यह प्रतिपादन करते हैं, कि यथाशक्ति लोगों के दुःख का निवारण करना ज्ञानी पुरुपों का कर्तत्य है। इसलिए संसार को न छोड़ते हुए उनको ऐसा प्रयत्न करते रहना चाहिये, जितसे लोगों का दुःख कम होता जाए। अन तो पश्चिमी देशों में दुःखनिवारणेच्छु कर्मयोगियों का एक अलग पन्य ही हो गया है। इस पन्य का गीता के कर्मयोगमार्ग से बहुतकुछ साम्य है। जिस स्थान पर महामारत में कहा गया है. कि ' सुखाइहुतरं दुःखं जीबिते नात्र संशयः '— अर्थात् संसार में सुख की अपेक्षा दुःख ही अधिक है. वहीं पर मनु ने बृहस्पति से तथा नारद ने शुक से कहा है —

न जानपरिकं दुःखमेकः शोचितुमर्हति । सशोचन्त्रतिकुर्वीत यदि पदयेदुपक्रमम् ॥

ं जो दुःख सार्वजनिक है, उसके लिए शोक करते रहना उचित नहीं। उसका रोना न रोकर उसके प्रतिकारार्थ (जानी पुन्यों को) कुछ उपाय करना चाहिये ' (जां. २०५. ५ और २३०. १५)। इससे प्रकट होता है, कि यह तत्त्व महामारतकार को भी मान्य है, कि संसार के दुःखमय होने पर भी, उसमें सब लोगों को होनेवाले दुःख को क्षम करने का उद्योग चतुर करते हैं। परन्तु यह कुछ हमारा विद्वान्त-पक्ष नहीं है। साधारिक सुलों की अपेका आत्मबुद्धिप्रसाद से होनेवाले सुख को अधिक महत्त्व देकर, इस आत्मबुद्धिप्रसादक्ष्मी सुल का पूरा अनुभव करते हुए केवल कर्तव्य समझकर ही (अर्थात् ऐसी राजस अभिमानबुद्धि मन में न रखकर, कि मै लोगों का दुःख कम करूँगा) सब व्यावहारिक कर्मों को करने का उपदेश देनेवाले गीता के कर्मयोग की

बराबरी करने के लिए, दुःखनिवारणेच्छु पश्चिमी कर्मयोग में भी अभी बहुतकुळ मुधार होना चाहिये। प्रायः सभी पश्चिमात्य पण्डितों के मन में यह बात समाई रहती है, कि स्वयं अपना या सब लोगों का सांशिरक सुख ही मनुष्य का इस संखार में परमसास्य है — चाहे वह सुख के साधनों को अधिक करने से मिले या दुःखों को कम करने से। इसी कारण से उनके शालों में गीता के निष्काम कर्मयोग का यह उपदेश कहीं भी नहीं पाया जाता, कि यदापि संखार दुःखाय है, तथापि उसे अपरिहार्य समझकर केवल लोकसंग्रह के लिए ही संखार में कर्म करते रहना चाहिये। शेनों कर्ममागी है तो सही; परन्तु ग्रुद्ध नीति की दृष्टि से देखने पर उनमें यही भेर माल्यम होता है, कि पश्चास्य कर्मयोगी सुखेच्छु या दुःखनिवारणेच्छु होते है — कुछ भी कहा जाए परंतु वे 'इच्छुक' अर्थात् 'सकाम' अवस्य ही हैं; और गीता के कर्मयोगी हमेशा फलाशा का त्याग करनेवाले अर्थात् निष्काम होते है। इसी बात को यांड दुसरे शब्दों में व्यक्त करें, तो यह कहा जा सकता है, कि गीता का कर्मयोग राजस है (देखो गीता १८, २३, २४)।

केवल कर्तव्य समझ कर परमेश्वरार्पणवृद्धि से सब कर्मों को करते रहने का और उसके द्वारा परमेश्वर के यजन या उपासना की मृत्युपर्यन्त जारी रखने का बो यह गीताप्रतिपादित ज्ञानयुक्त प्रवृत्तिमार्ग या कर्मयोग है, उसे 'भागवतवर्म' कहते हैं। 'स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः ' (गीता १८,४५) – यही इस मार्ग का रहस्य है। महाभारत के वनपर्व में ब्राह्मण-त्याध-कथा (वन. २०८) में और शान्तिपर्व में तुलाधार-जाजली-संवाद (शां. २६१) में इसी धर्म का निरूपण किया गया है; और मनस्मृति (६, ९६, ९७) में भी यतिवर्म का निरूपण करने के अनन्तर इसी मार्ग को वेदसंन्यासियों का कर्मयोग कह कर विहित तथा मोक्षटायक बतलाया है। 'वेदसंन्यासिक' पट से और वेद की संहिताओं तथा ब्राह्मणप्रन्थे। में जो वर्णन हैं, उनसे यही सिद्ध होता है, कि यह मार्ग हमारे देश में अनादिकाल से चल आ रहा है। यदि ऐसा न होता, तो यह देश इतना वैभवशाली कभी हुआ नहीं होता। क्योंकि यह बात प्रकट ही है, कि किसी भी देश के वैभवपूर्ण होने के लिए वहीं के कर्ता या वीर पुरुप कर्ममार्ग के ही अगुआ हुआ करते हैं। हमारे कर्मयोग का मुख्य तत्त्व यही है, कि कोई कर्ता या वीर पुरुप मले ही हो; परन्तु उन्हें भी ब्रह्मज्ञान को न छोड उसके साथ-ही साथ कर्तव्य को स्थिर रखना चाहिये। और यह पहले ही बतलाया जा चुका है, कि इसी बीजरूप तत्त्व का व्यवश्यित विवेचन करके श्रीमगवान ने इस मार्ग का अधिक हदीकरण और प्रसार किया था। इसिटए इस प्राचीन मार्ग का ही आगे चल कर 'भागवतधर्म' नाम पढ़ा होगा ! विपरीत पक्ष में उपनिषदों से तो यही व्यक्त होता है, कि कभी-न-कभी कुछ जानी पुरुपों के मन का झुकाब पहले ही से स्वमावतः संन्यासमार्ग की ओर रहा करता या; अथवा कम-से-कम इतना अवस्य होता था, कि पहले गृहस्थाश्रम में रह कर अन्त

में संन्यास होने की बुढ़ि मन मे जाएत हुआ करती थी - फिर चाहे वे होग सचमच नन्यास है या न हैं। इसिटए यह भी नहीं कहा जा सकता, कि संन्यासमार्ग नया है। परन्तु स्वमाववैचित्र्यादि कारणों से ये दोनों मार्ग यद्यपि हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही प्रचलित है, तयापि इस बात की सत्यता में कोई शङ्का नही, कि वैटिक काल में मीमांसकों के कर्ममार्ग की ही लोगों में विशेष प्रवस्ता थी: और कौरव-पाण्डवों के समय में तो कर्मयोग ने संन्यासमार्ग को पीछे हटा दिया था। कारण यह है, कि हमारे कर्मशास्त्रकारों ने साफ कह दिया है, कि कौरव-पाण्डवों के काल के अनन्तर अर्थात कल्यिंग में संन्यासधर्म निधिद्ध है। और जब कि धर्मशास्त्र ' आचारप्रमवो धर्मः ' ( म. मा. अनु. १४९, १३७; मनु. १. १०८ ) इस वचन के अनुनार प्रायः आचार ही का अनुवाद हुआ करता है. तब सहब ही सिद्ध होता है कि धर्मशान्त्रकारों के उक्त निषेध करने के पहले ही लोकाचार में संन्यासमार्ग गौण ही गया होगा 📭 परन्तु इस प्रकार यदि कर्मयोग की पहले प्रबल्ता थी और आखिर किरयग में संन्यासघर्म को निपिद्ध मानने तक नौबत पहुँच चुकी थी; तो अब यहाँ यही स्वामाविक शंका होती है, कि इस तेजी से बढ़ते हुए शानयुक्त कर्मयोग के न्हास का तथा वर्तमान समय के मिक्तमार्ग में भी संन्यासपक्ष को ही श्रेष्ट माने जाने का कारण क्या है ? कुछ होग कहते है, कि यह परिवर्तन श्रीमदाद्यशंकराचार्य के द्वारा हुआ परन्तु इतिहास को देखने से इस उपपत्ति में सत्यता नहीं दीख पडती । पहले प्रकरण में इम कह आये है, कि शंकराचार्य के संप्रदाय के दो विभाग हैं - (१) मायाबादात्मक अद्वैत ज्ञान, और (२) कर्मसंन्यासधर्म । अब यदापि अद्वैत-ब्रह्मज्ञान के जाथ साथ संन्यासधर्म का भी प्रतिपादन उपनिपर्धे में किया गया है, तो भी इन दोनां का कोई नित्यसंबन्ध नहीं है । इसल्यिए यह नहीं कहा जा सकता, कि अद्वैत-वेदान्तमत को स्वीकार करने पर संन्यासमार्ग को भी अवस्य स्वीकार करना ही चाहिये । उदाहरणार्थ, याज्ञवल्क्य प्रभृति से अहैतवेदान्त की पूरी शिक्षा पाये हुए जनक आदिक स्वयं कर्मयोगी थे। यही क्या: वल्कि उपनिपर्दो का अद्वैतब्रह्मज्ञान ही गीता का मितपाद्य विषय होने पर भी. गीता में इसी जान के आधार से संन्यास के वडले कर्मयोग का ही समर्थन किया गया है। इसलिए पहले इस वात पर ध्यान देना चाहिये. कि शाकरसंप्रदाय पर संन्यासधर्म को उत्तेवन देने का वो आक्षेप किया जाता है. यह इस संप्रदाय के अदैत ज्ञान को उपयुक्त न हो कर उसके अन्तर्गत केवल सन्यासधर्म को ही उपयोगी हो सकता है। तथापि श्रीशंकराचार्य ने इस संन्यासमार्ग का नये सिरे से नहीं चलाया है; तथापि कलियुग में निपिद्ध या वर्क्ति माने जाने के कारण उसमें जो गौणता आ गई थी, उसे उन्होंने अवस्य दूर किया है। परन्त यदि इसके भी पहले अन्य कारणों से लोगों में संन्यासमार्ग की चाह

रू पृष्ठ २४४–३४५ की टिल्ली में दिये गये वचनों को देखों।

हुई न होती, तो इसमें सन्देह है, कि आचार्य का संन्यासमधान मत इतना अधिक फैलाने पाता या नहीं। ईसा ने कहा है राही, कि 'यदि कोई एक गाल में थप्पड मार है. तो दसरे गाल को भी उसके सामने कर है। '( ल्युक. ६, २९ )। परन्त यहि विचार किया जाए, कि इस मत के अनुयायी यूरोप के ईसाई राष्ट्रों में कितने हैं। के यही दीख पडेगा, कि किसी बात के प्रचलित होने के लिए केवल इतना ही वस नहीं हा कि कोई धर्मीपदेशक उसे अच्छी कह दे: बल्कि ऐसा होने के लिए - अर्थात लोगों के मन का ज़काब उधर होने लिए – उस उपटेश के पहले ही कुछ सबल कारण उत्पन्न हो जाया करते हैं: और तब फिर लोकाचार में घीरे धीरे परिवर्तन होकर उसी क अनुसार धर्मानेयमा में भी परिवर्तन होने लगता है। 'आचार धर्म का मूल है'-इस स्मृतिबचन का तालपूर्व भी यही है। गत शताब्दी में शोपेनहर ने डर्मनी में संन्यासमार्ग का समर्थन किया था। परन्तु उसका बीया हुआ बीज वहाँ अब तक अच्छी तरह से जमने नहीं पाया, और इस समय तो निर्देश के ही मतों की वहाँ धूम मची हुई है । हमारे यहाँ भी देखने से यही माद्म होगा, कि संन्यासमार्ग श्रीशंकराचार्य के पहले अर्थात् वेटिककाल में ही यदाप जारी हो गया था. ते भी वह उस समय कर्मयोग से आगे अपना करम नहीं बढ़ा सका था। स्मृतियन्था में अन्त में संन्यास होनो को कहा गया है सही; परन्तु उसमें भी पूर्वाश्रमों के क्तंब्य-पालन का उपदेश दिया ही गया है। श्रीशंकराचार्य के प्रन्थों का प्रतिपाद विषय कर्मसंन्यास-पक्ष भले ही हो: परन्तु म्वयं उनके जीवनचरित से ही यह बात सिढ होती है, कि जानी पुरुषे को तथा संन्यासियों को धर्मसंस्थापना के समान खेलसग्रह के काम यथाधिकार करने के लिए उनकी ओर से कुछ मनाही नहीं थी (वे.स. जा. भा. ३. ३. ३२ ) । संन्यासमार्ग की प्रबलता का कारण यहि शंकराचार्य का स्मार्त संप्रदाय ही होता, तो आधुनिक मागवतसंप्रदाय के रामानुजानार्य अपने गीताभाष्य में शंकराचार्य की ही नाई कर्मयोग को गीण नहीं मानते। परन्त जो कर्मयोग एकबार तेजी से जारी था. वह जब कि भागवतसंप्रदाय में भी नित्रत्तिप्रधान भक्ति से पीछे हटा दिया गया है, तब तो यही कहना पड़ता है, कि उसके पिछड जाने के लिए कछ ऐसे कारण अवस्य उपस्थित हुए होगे; जो सभी संप्रदायों को अथवा सारे देश की एक ही समान लाग हो सके। हमारे मतानुसार इनमें से पहला और प्रधान कारण जन एवं बौढ धर्मी का उरय तथा प्रचार है। क्योंकि इन्ही डोनों धर्मी ने चारी वर्णी के लिए चंन्यासमार्ग का दरवाजा खोल दिया था: और इसी लिए क्षत्रियवर्ण में भी सन्यास धर्म का विशेष उत्कर्ष होने लगा था। परन्त, यद्यपि आरंभ में बुद्ध ने क्मेरहित संन्यासमार्ग का ही उपदेश दिया था, तथापि गीता के कर्मयोगानुसार बीढिधर्म मे शीप ही यह सुधार किया गया, कि वौद्ध यतियों को अकेले जंगल में जा कर एक कोने में नहीं बैठे रहना चाहिये: बल्कि उनको धर्मप्रचार तथा परोपकार के अन्य काम करने के लिए सहैव प्रयत्न करते रहना चाहिये (देखो परिशिष्ट प्रकरण )। इतिहास-प्रनर्थे। से यह बात प्रकट है, कि इसी सुधार के कारण उद्योगी बौद्धधर्मीय यति लोगी के संघ उत्तर में तिब्बत, पूर्व में ब्रह्मदेश, चीन और जापान, दक्षिण में लंहा और पश्चिम में तुर्कस्थान तथा उससे छंगे हुए ग्रीस इत्यादि यूरोप के प्रान्ते। तक जा पहुँचे थे। शालिबाहन शक के लगमग छः-सात सौ वर्ष पहले जैन और बौद्ध धर्मों के प्रवर्तकों का जन्म हुआ था; और श्रीशंकराचार्य का जन्म शालिवाहन शक के छः सौ वर्ष अनन्तर हुआ। इस बीच मे बीद यतिओं के संघो का अपूर्व वैमय सब लोग अपनी ऑखों के सामने देख रहे थे। इसी लिए यतिधर्म के विषय में उन लोगों में एक प्रकार की चाह तथा आटरबुद्धि शंकराचार्य के पहले के पहले ही उत्पन्न हो ज़की थी। शंकराचार्य ने यद्यपि जैन और बौद्ध धर्मी का खण्डन किया है; तथापि यतिधर्म के बारे में होगों मे जो आउरबुद्धि उत्पन्न हो। जुकी थी, उसका उन्होंने नादा नहीं किया । किन्तु उसी को बैटिक रूप टे दिया: और बौद धर्म के बढ़ले बैदिकधर्म की संस्थापना करने के लिए उन्होंने बहुत से प्रयत्नज्ञील वैक्ति संन्यासी तैयार किये। ये संन्यासी ब्रह्मचर्यवत से रहते थे: और संन्यास का टण्ड तथा गेरुआ वस्त्र भी धारण करते थे: परन्त अपने गुरु के समान इन लोगों ने मी वैदिकधर्म की स्थापना का काम आगे जारी रखा था। यति-संघ की इस नई जोडी (वैदिक संन्यासियों के संघ ) को देख उस समय अनेक छोगों के मन में शंका होने ल्मी थी. कि शांकरमत में और बौद्धमत में यदि कुछ अन्तर है, तो क्या है। और प्रतीत होता है, कि प्रायः इसी शंका को दूर करने के लिए छान्डोग्योपनिपद के भाष्य में आचार्य ने लिखा है, कि 'बीद यतिषर्म और साख्य यतिषर्म दोनो बेटबाह्य ' तथा खोटे हैं। एवं हमारा संन्याक्षधर्म वेद के आधार से प्रवृत्त किया गया है, इसलिए यही सचा है ' (छां. शां. २. २३. १)। जो हो; यह निर्विवार सिद्ध हैं कि कल्यिंग में पहले जैन और बौद्ध लोगों ने ही यतिधर्म का प्रचार किया था। परन्तु बौद्ध यतियों ने भी धर्मप्रसार तथा लोकसंग्रह के लिए आगे चलकर उपर्युक्त कर्म करना शुरू कर दिया था। और इतिहास से माल्म होता है, कि इनको हराने के लिए श्रीशंकराचार्य ने जो वैदिक यतिसघ तैयार किये थे, उन्हों ने भी कर्म को जिल्ह्युल न त्यांग कर अपने उद्योग से ही वैदिक धर्म की फिर से स्थापना की। अनन्तर शीव ही इस देश पर मुसलमानों की चढाइयाँ होने लगी; और जब इस परचक से पराकम-पूर्वक रक्षा करनेवाले तथा देश के घारणपोपण करनेवाले क्षत्रिय राजाओं की कर्नृत्वशक्ति का मुसलमानों के जमाने में व्हास होने लगा; तत्र संन्यास और कर्मयोग में से संन्यास मार्ग ही सासारिक लोगों को अधिकाधिक ब्राह्म होने लगा होगा। क्योंकि 'राम राम ' चपते हुए चुप चैठे रहने का एकदेशीय मार्ग प्राचीन समय से ही कुछ होगां की दृष्टि में श्रेष्ठ समझा जाता था; और अब तो तत्कालीन बाह्य परिस्थिति के लिए भी वहीं मार्ग विश्रेष सुमीते का हो गया था। इसके पहले यह स्थिति नहीं थी। क्योंकि. 'शह़दमलकर' में कहे गये विष्णपराण के निम्न श्लोक से भी यही मादम होता है -

सपहाय निजं कर्म हृष्ण कृष्णेति बाहिनः। ते हरेहेपिणः पापा धर्मार्थं जन्म यहरेः॥०

अर्थात् 'अपने (स्वधमींक्त) कर्मी को छोड (केवल) 'कृष्ण कष्ण' वहते रहनेवाले लोग हरि के द्वेपी और पापी है। क्योंकि स्वयं हरि का जन्म भी तो धर्म की रक्षा करने के लिए ही होता है। ' सच पूछी, तो ये लोग न तो संन्यासनिए है और न कर्मयोगी । क्योंकि ये लोग संन्यासियों के समान ज्ञान अथवा तीत्र वैराग्य से सव सांसारिक कमों को नहीं छोड़ते हैं; और संसार म रह कर भी कर्मयोग के अनुसार अपने हिस्से के शास्त्रोक्त कर्तव्य का पालन निष्काम बृद्धि से नहीं करते। इसलिए इन वाचिक संन्यासियों की गणना एक निराही ही तृतीय निष्टा में होनी चाहिये, जिसका वर्णन गीता में नहीं किया गया है। चाहे किसी भी कारण से हो: वह खेग इस तरह से तृतीय प्रकृति के बन जाते हैं, तब आखिर धर्म भी नाग्र हुए बिना नहीं रह सकता। इरान देश से पारधी धर्म के हटाये जाने के लिए भी ऐसी ही रियति कारण हुई थी और इसी से हिन्दुस्थान में भी वैदिक धर्म के 'समूहं च विनश्यति ' होने का समय आ गया था। परन्त बैडियर्म के व्हास के बाद वेदान्त के साथ ही गीता के भागवतधर्म का जो पुनरुजीवन होने लगा था. उसके कारण हमारे यहाँ यह दुप्परिणाम नहीं हो सका। जब कि टौलताबाट का हिन्दु राज्य मसलमानो से नए-भ्रष्ट नहीं किया गया था. उसके कछ वर्ष पूर्व ही श्रीक्रानेश्वर महाराब ने हमारे सीमाग्य से भगवदीता को मराठी मापा में अलंकत कर ब्रह्मविद्या को महाराष्ट्र प्रान्त में अति सुगम कर दिया था: और हिन्दुस्थान के अन्य प्रान्तों में मी इसी समय अनेक साधसन्तों ने गीता के भक्तिमार्ग का उपदेश जारी कर रखा था। यवन-ब्राह्मण-चाण्डाळ इत्यादिकों को एक समान और ज्ञानमुलक गीता-धर्म का जाज्वरूप उपदेश - चाहे वह वैराग्ययुक्त मक्ति के रूप मे ही क्यों न हो -एक ही समय चारों ओर लगातार जारी था: इसलिए हिन्दुधर्म का पूरा व्हास होने का कोई भय नहीं रहा | इतना ही नहीं, बल्कि उसका कुछ प्रभुत्व मुख्यमानी धर्म पर भी जमने लगा । क्बीर जैसे भक्त इस देश की सन्तमण्डली में मान्य हो गये; और औरंगजेब के बढ़े भाई ग्रहालाटा दारा ने इसी समय अपनी देखरेख में उपनिपदों का फारसी में भाषान्तर कराया । यदि वैदिक मक्तिधर्म अध्यातमञान को छोड़ केवल तान्त्रिक श्रद्धा के ही आधार पर स्थापित हुआ होता, तो इस बात का सन्देह है. कि उसमें यह विलक्षण सामर्थ्य रह सकता या नहीं । परन्तु भागवतपर्भ का यह आधुनिक पुनरजीवन मुसलमाना के ही जमाने में हुआ है। अतएव यह भी अनेकांशों में केवल मक्तिविपयक अर्थात एक्टेशीय हो गया है: और मूल मागवतवर्म

<sup>ै</sup> बम्बई के छपे हुए विश्वपुराण में यह शोक हमे नहीं मिला। परन्तु उत्तका उपयोग कमलाकर सरीक्षे प्रमाणिक अन्यकार ने किया है; इससे यह निराधार भी नहीं कहा जा सकता।

के वर्मयोग का जो स्वतन्त्र महत्त्व एक बार वट गया था, वह उसे फिर प्राप्त नहीं हुआ। फुन्तः इस समय के भागवतधर्भीय सन्तजन, पण्डित और आचार्य होग भी वह कहने लगे, कि कर्मयोग भक्तिमार्ग का अंग या साधन है। उस समय में प्रचलित इन सर्वसाधारण मत या समझ के विरुद्ध केवल श्रीसमर्थ रामदास्त्वामी ने अपने 'ग्रहत्रोधं प्रन्थ में विवेचन किया है। कर्मयोग के सच्चे ओर वास्तविक महत्त्व का वर्णन शद तथा प्रासादिक मराठी मापा में जिसे देखना हो, उसे समर्थकृत इस प्रन्य को - अवस्य पद हेना चाहिये 🗠 शिवाजी महाराज को श्रीसमर्थ रामदासस्वामी का ही उपदेश मिला था: और मरहठों के जमाने में जब कर्मयोग के तत्त्वों की समझाने तथा उनके प्रचार करने की आवश्यकता मालम होने लगी. तब शाण्डिल्यसूत्रों तथा इ.स.न्त्रभाष्य के बडले महाभारत का गद्यात्मक भाषान्तर होने लगा, एवं 'वल्तर' नानक ऐतिहासिक लेखों के रूप में उसका अध्ययन शरू हो गया। ये माषांतर तंहार के पुस्तकालय में आज तक रखे हुए है। यदि यही कार्यक्रम बहुत समय तक भगिषत रीति से चलता रहता, तो गीता की सब एकपक्षीय और संक्रचित टीकाओं ष्म नहत्त्व घट बाता: और कालमान के अनसार एक बार किर भी यह बात सब लोगों के ध्यान में भा जाती, कि महामारत की सारी नीति का सार गीताप्रतिपादित ज्मेंचोग में कह दिया गया है। परन्त हमारे दर्भाग्य से कर्मचोग का यह पुनरुजीवन बहुत दिनों तक नहीं ठहर सका।

हिन्दुस्थान के धार्मिक इतिहाल का विवेचन करने का यह स्थान नहीं है । ऊर के संक्षित थिवेचन से पाठकों को माल्य हो गया होगा, कि गीताधर्म में जो एक प्रकार की सजीवता, तेज या सामर्थ्य हैं, वह संन्यासधर्म के उस टबड़ने से भी । जिल्लूल नए नहीं होने पाया, कि जो मध्यकाल में टैबबशात् हो गया है । तीसरे प्रकरण में यह बतला चुके हैं, कि धर्म शब्द का धातवर्थ 'धारणाधर्मः' है; और समान्यतः उसके ये हो भेट होते हैं — एक 'पारलीकिक' और दूसरा 'क्यावहारिक' सपवा 'मोक्षधर्म' और 'नीतिधर्म'। चोह वेटिक धर्म को लीजिये, बीदधर्म को लीजिये, अधवा ईसाई धर्म को लीजिये, सब वा मुख्य हेत यही हैं, कि, जगत् का धारण-पोएण हो; और मनुष्य को अन्त में सद्गति मिले । इसी लिए प्रत्येक धर्म में मोजधर्म के साथ ही व्यावहारिक धर्म-अधर्म का भी विवेचन थोड़ावहुत किया गया है । यही नहीं; बल्कि यहाँ तक कहा जा सकता है, कि प्राचीन काल में यह मेंट ही नहीं किया जाता था, कि मोक्षधर्म और व्यावहारिक धर्म मिल मिल है। ' वर्योकि उस समय सब लोगों की यही धारणा थी, की परलोक में सहति मिलने के

<sup>&</sup>quot;हिन्दी प्रोमयों को यह जानकर हर्ष होगा, कि वे अब समर्थ रामदासस्वामीहत इस 'बानबीध' नामक मराठी बन्ध के उपदेशासृत से विश्वत नहीं रह सकते। क्योंकि इसका सुद्ध, सरण तथा द्वपमाही अनुवाद हिन्दी में भी हो चुका है। यह हिन्दी बन्ध चित्रवाला प्रस ध्ना से मिल सकता है।

िष्ट इस खोक मे भी हमारा आचरण ग्रुड ही होना चाहिये। वे खोरा गीता के कथनानुसार यही मानते थे. कि पारलैलिक तथा संसारिक कल्याण की जह भी एक ही है। परन्त आधिभीतिक ज्ञान का प्रशार होने पर आजतक पश्चिमी देखें। में यह घारणा न्यर न रह सकी: और उस बात का विचार होने लगा, कि मीक्षवर्मरहिन नीति की - अर्थात जिन नियमों से जगत् का धारणपोपण हुआ करता है उन नियमों की - उपपत्ति वतलाई दा सकती हैं या नहीं: और फलत: केयल आधि-मीतिक अर्थात हृद्य या व्यक्त आधार पर ही समाववारणाञान्त्र की रचना होने लगी है। इस पर प्रश्न होता है, कि देवल व्यक्त में ही मनुष्य का निर्वाह कैने हो मकेगा ? पेड़, मनुष्य इत्यादि ज्ञातिवाचक शब्दों से भी तो अव्यक्त अर्थ ही प्रकट होता है न। आम का पेड़ या गुलाब का पेड एक विशिष्ट दृश्यवस्तु है सही, परन्तु 'पेड' सामान्य शब्द किसी भी हृदय अथवा व्यक्त वस्त को नहीं दिखला सकता। दसी तरह हमारा सब व्यवहार हो रहा है। इससे यही सिद्ध होता है, कि मन में अन्यक्तसंबन्धी कल्पना की जारति के लिए पहले कुछ न-कुछ व्यक्त बल्तु ऑग्डॉ के नामने अवश्य होनी चाहिये। परन्त इसे भी निश्चय ही जानना चाहिये. कि व्यक्त ही कुछ अन्तिम अवस्था नहीं है: और दिना अव्यक्त का आश्रय हिए न ते। हम एक कटम आगे बढ़ा सकते हैं; और न एक बाक्य ही परा कर सकते हैं। ऐनी अवस्था में अध्यातमहरि से सर्वभतात्मैक्यरूप परव्रह्म की अध्यक्त कराना की नीतिशास्त्र का आधार यदि न माने तो भी उसके स्थान में 'सर्व मानवहाति ' हो -अर्थान ऑसों से न दिखनेवाली अतएव अन्यक्त वस्तु को - ही अन्त में देवता के समान पूजनीय मानना पड़ता है। आधिर्मातिक पण्डितों का कथन है, कि 'सर्व मानवजाति ' में पूर्व की तथा मविष्यत् की पीढियों का समावेश कर देने से अमृतत्व-. विपयक मनुष्य की स्वामाविक प्रवृत्ति का सन्तृष्ट हो जाना चाहिये। और अब ने प्रायः वे सभी सच्चे हृत्य से यही उपदेश करने लग गये हैं, कि इस (मानवजात-रूपी ) बड़े देवता की प्रेमपूर्वक अनन्यसाव से उपासना करना, उसकी सेवा में अपनी नमस्त आयु को बिता देना तथा उसके लिए अपने सब स्वार्थों को तिलांबली दे देना ही प्रत्येक मनुष्य का इस संसार में परम कर्तव्य है। फ्रेंच पण्डित क्रोन्ट हारा प्रवि-पाटित धर्म का सार यही है: और इसी धर्म को अपने ग्रन्थ में उसने ' सबल मानव-ज्ञातिषर्भ 'या संक्षेप में 'मानवषर्म' कहा है। अ आवृतिक वर्मन पंडित निद्ये या भी यही हाल है। उसने तो स्वष्ट शब्दों में कह दिया है. कि उन्नीसवीं सरी

र कोन्ट ने अपने अमें का Religion of Humanity नाम रत्ना है। उत्तका विरह्म दिवेचन कोन्ट के A System of Positive Polity (Eng. trans. in four Vols.) नामक बन्य में किया गवा है। इत बन्य में इत बात की उत्तम चर्चा की गई के कि केवल आधिगीतिक दृष्टि में भी ममाजधारणा किम तरह की जा तकनी है।

में 'परमेश्वर भर गया है ' और अध्यात्मशास्त्र थोथा झगड़ा है । इतना होने पर भी जतने अपने सभी अन्थों में आधिमौतिक दृष्टि से कमीबेपाक तथा पुनर्जन्म को मंजर करके प्रतिपादन किया है, कि काम ऐसा करना चाहिये, जो जन्मजन्मान्तरों मे भी दिया जा सके। और समाज की इस प्रकार व्यवस्था होनी चाहिये, कि दिससे मविष्यत मे ऐसे मनुष्यप्राणी पैटा हों, जिनकी सन मनोवृत्तियाँ अत्यन्त विकसित होकर पूर्णावस्था में पहुँच जाए - वस; इस संसार में मनुष्यमात्र का परमक्रतंत्य और परमें सम यही है। इससे स्पष्ट है, कि जो लोग अन्यात्मशास्त्र की नहीं मानते उन्हें भी कर्म-अकर्म का विवेचन करने के लिए कुछ-न-कुछ परमसाध्ये अवस्य माननी पडता है। और यह साध्य एक प्रकार से 'अन्यक्त' ही होता है। इसका कारण यह है. कि यद्यपि आधिमौतिक नीतिशास्त्रज्ञों के ये दोन ध्येय है - (१) सब मानव-जातिरूप महादेव की टपासना करके सब मनुष्यों का हित करना चाहिये; और (२) ऐसा कर्म करना चाहिये, कि जिससे भविष्यत् में अत्यन्त पूर्णवस्था में पहॅचा हुआ मनुष्यप्राणी उत्पन्न हो सके; तथापि जिन लोंगो को इन होनो ध्येयों का उपटेश किया जाता है. उनकी दृष्टि से वे अगोचर या अव्यक्त ही बने रहते है। कोन्ट अथवा निद्रशे का यह उपदेश ईसाई धर्म सरीखे तत्त्वज्ञानरहित केवल आधिदैवत भक्तिमार्ग का विरोधी भले ही हो; परन्तु जिस धर्म-अधर्म-शास्त का अथवा नीतिशास्त्र का परमध्येय अध्यात्मदृष्टि से सर्वभृतात्मैक्यज्ञानरूप सान्य की या कर्मयोगी स्थितप्रज्ञ की पूर्णावतथा की नींव पर स्थापित हुआ है, उसके पेट में सब आधिमौतिक साध्यों का विरोधरहित समावेश सहज ही में हो जाता है। इससे कभी इस भय की आशंका नहीं हो सकती, कि अध्यातमज्ञान से पवित्र किया गया वैदिक धर्म उक्त उपदेश से क्षीण हो जाएगा । अब प्रश्न यह है, कि यदि अध्यक्त उपदेश को ही परमसाध्य मानना पदता है: तो वह सिंफ मानवजाति के लिए ही क्यों माना जाए ? अर्थात वह मर्यादित या संकृचित क्यों कर दिया जाए ? पूर्णावस्था को ही जब परमसाध्य मानना है; तो उसमें ऐसे आधिमौतिक साध्य की अपेक्षा - जानवर और मनुष्य दोनों के लिए समान हो – अधिकता ही क्या है ? इन प्रश्नो का उत्तर देते समय अन्यात्मदृष्टि से निष्पन्न होनेवाले समस्त चराचर सृष्टि के एक अनिर्वाच्य परमतस्य की ही शरण मे आख़िर जाना पहता है। अवीचीन काल में आधिमीतिक शास्त्रों की अश्रतपूर्व उन्नति हुई है॰ निससे मनुष्य का दृश्यसृष्टिविषयक ज्ञान पूर्वकाल की अपेका सैकड़ो गुना अधिक बढ़ गया है। और यह बात भी निर्विवाद सिद्ध है, कि 'देसे को तैसा ' इस नियम के अनुसार जो प्राचीन राष्ट्र इस आधिमौतिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर लेगा, उसका सुधरे हुए नये पाश्चात्त्य राष्ट्रों के सामने टिकना असंमव है। परन्तु आधिभोतिक शास्त्रों की चाहे जितनी वृद्धि क्यों न हो जाएँ; यह अवस्य ही कहना होगा, कि जगत के मुलतस्व को समझ छेने की मनुष्य मात्र की स्वाभाविक प्रवृत्ति केवल आधिभौतिक बार से कभी पूरी तरह सन्तृष्ट नहीं हो सकती। केवल व्यक्तस्रिष्ट

के जान से सब वातों का निर्वाह नहीं हो सकता । इसलिए स्पेन्सर सरीखे टरफ़ान्ति-वादी भी स्पष्टतया स्वीकार करते हैं, कि नामरूपारमक दृव्यमृष्टि की जह में कुछ अध्यक्त तस्व अवस्य ही होगा । परन्तु उनका यह कहना है, कि इस नित्यतस्य के स्वरूप को समझ छेना संभव नहीं है। इसकिए इसके आधार से किसी भी ग्राह्म की उपपत्ति नहीं वतलाई जा नकती । जर्मन तत्त्ववेत्ता कान्ट भी अय्यक्तमृष्टितस्य की अज्ञेयता को स्वीकार करता है। तथापि उनका यह मत है, कि नीतिशाम्त्र की उपर्यात इसी अगम्य तत्त्व के आधार पर वतलाई जानी चाहिये । शोपेनहर इससे मी आंग बटकर प्रतिपादन करता है, कि यह अगम्य तत्त्व वासनात्वरूपी है। और नीतिवान्त्र-मंबन्धी अमेन मन्यकार मीन का मत है, कि यही सृष्टितन्व आत्मा के रूप में अंग्रतः मनुष्य के शरीर में प्राद्धभूत हुआ है। गीता तो स्पष्ट रीति से कहती है, कि 'मंन-याशो जीवलोके जीवभृतः सनातनः । ' हमारे उपनिपत्कारी का यही विद्वान्त है. वि नगत् का आधारमृत यह अव्यक्त तत्त्व नित्य है, एक है, स्वतन्त्र है, आत्मारूपी है -बस: इससे अधिक इसके विषय में और उन्छ नहीं फहा जा सकता । और इस शत में सन्देह है. कि उक्त सिद्धान्त से भी आगे मानवी भाग की गति कमी बहेगी या नहीं क्योंकि। जगत् का आधारभृत अव्यक्त तत्त्व इन्द्रियों से अगोचर अर्थान निर्वण है। इसलिए उसका वर्णन, गुण, वस्तु, या किया दिखानेवाले किसी भी खट से नहीं हो सकता: और इसी लिए उसे 'अजेय' कहते हैं। परन्तु अव्यक्त-मृष्टितस्य का जे जान हमें हुआ करता है, वह यद्यपि शब्दों से अधिक न भी बतलाया जा सके; और इसलिए देखने में यद्यपि वह अरमसा दीख पड़े, तथापि वही मानवी जान का संवंख है: आर इसी लिए हीकिक नीतिमत्ता की उपपत्ति भी उसी के आधार से बतलाई जानी चाहिये। एवं गीता में किये गये विवेचन से साफ मालम हो जाता है. कि ऐसी उपवित्त उचित रीति से बतलाने के लिए कुछ भी अहचन नहीं हो सकती। हम्यस्पृष्टि के हजारों न्यवहार किस पड़ति से चलाये जाएँ - उदाहरणार्थ, न्यापार देने करना चाहिये, लड़ाई केसी जीतना चाहिये, रोगी को कीन-सी औपधि किस समय दी बाए, स्र्वचन्द्रादिकों की दरी को कैसे जानना चाहिये - इसे मही माँति समझने के लिए हमेशा नामरूपात्मक हर्यमृष्टि के जान की ही आवश्यकता हुआ करेगी। इसमें हुछ मन्देह भी नहीं, कि इन सब लीकिक व्यवहारों को अधिकाधिक करालता से करने के ियर नामरूपारमक आधिभीतिक गाम्ब्रों का अधिकाधिक अध्ययन अवृत्य करना चाहिये। परन्तु यह कुछ गीता का विषय नहीं है। गीता का मुख्य विषय तो यही है, कि अध्यात्मदृष्टि से मनुष्य की परम श्रेष्ट अवस्था की वतला कर उसके आधार मे यह निर्णय कर दिया जाए. कि कर्म-अकर्मरूप नीतिधर्म का मस्तस्य क्या है। इनमें ने पहले यानी आध्यात्मिक परममाध्य (मोक्ष) के बोरे में आधिभौतिक पन्थ उरागीन मले ही रहे; परन्तु दूसरे विषय का - अर्थात् केवल नीतिधर्म के मूलतत्त्वां का -निर्णय करने के लिए मी आधिनीतिक पक्ष असमर्थ है। और पिछले प्रकरणों में हम बतना चुके हैं, कि प्रवृत्ति की स्वतन्त्रता, नीतिवर्म की नित्यता तथा अमृतत्व प्राप्त कर लेने की मनस्य के मन की त्वामाविक इच्छा, इत्यादि गहन विषयों का निर्णय आधिमौतिक पन्थ से नहीं हो सकता - इसके लिए आखिर हमें आत्मानात्मविचार में प्रवेश करना ही पड़ता है। परन्तु अध्यात्मशास्त्र का काम कुछ इतने ही से पूरा नहीं हो जाता। जगत के आधारभृत अमृततत्व की नित्य उपायना करने से, और अपरोक्षानुभव से मनुष्य के आत्मा को एक प्रकार की विशिष्ट शान्ति मिलने पर टसके शील त्वमाय में जो परिवर्तन हो जाता है, वही सदाचरण का मूल है। इसलिए इस बात पर ध्यान रखना भी उचित है, कि मानवजाति की पूर्णावस्था के विपय मे नी अध्यात्मशास्त्र की सहायता से जैसा उत्तम निर्णय हो जाता है, वैसा केवल आधि-नीतिक मुखबाट से नहीं होता। क्योंकि यह बात पहले भी विस्तारपूर्वक बतलाई जा चुकी है, कि केवल विषयमुख तो पशुओं का उद्देश्य या साध्य है. उससे जानवान मनुष्य की बुद्धि का भी पूरा समाधान हो नहीं सकता। सुखदुःख अनित्य है तथा धर्म ही नित्य है। इस दृष्टि से विचार करने पर सहज ही जात हो जाएगा, की गीता के पारलैकिक घम तथा नीतिधर्म दोना का प्रतिपादन जगत के आधारमत नित्य तथा अमृतत्व के आधार से ही किया गया है। इसलिए यह परमावधि का गीताधर्म, उस आधिमी।तिक शास्त्र से कमी हार नहीं खा सकता, जो मनुष्य के सब कमी का बिचार सिर्फ इस दृष्टि से किया करता है, कि मनुष्य केवल एक उच श्रेणी का जानवर है। यही कारण है. कि हमारा गीताधर्म नित्य तथा अभय हो गया है: और भगवान ने ही उसमें ऐसा सुप्रबन्ध कर एखा है, कि हिन्दुओं को इस विषय में किसी मी दूमरे धर्म, प्रनथ या मत की ओर मुँह ताकने की आवश्यक्ता नहीं पड़ती। जब सब ब्रह्मजान का निरूपण हो गया. तब याज्ञवल्क्य ने राजा जनक से कहा है, कि 'अमयं र्व प्रातोऽसि ' – अव तृ अभय हो गया (वृ. ४. २.४); यही बात गीताधर्म के शान के लिए अनेक ग्रन्थों में अक्षरशः कही जा सकती है ।

गीताथर्म फैसा है ? वह सर्वतोगिर निर्मय और व्यापक है ! वह मम है । अर्थात् वर्ण, जाति, देश या किसी अन्य मेर्से के झगड़े में नहीं पडता; किन्तु सब होगों को एक ही मापतील से सहित देता है । वह अन्य सब घमों के विपय में अधीचित सिहण्युता दिखलाता है । वह ज्ञान, भिक्त, और कमेयुक्त है । और अधिक क्या करें; वह सतात विदिक घमेवुल का अत्यन्त महुर तथा अमृत फल है । वैदिक घमें में पहले द्रव्यमय या पद्मुमय यज्ञों का अर्थात् केवल कर्मकाण्ड का ही अधिक माहरूप था । परन्तु फिर उपनिपत्रों के ज्ञान से यह केवल कर्मकाण्ड प्रधान औत्वधमें गीण माना ज्ञाने लगा; और उसी समय सांख्यशास्त्र का भी प्रादुर्भाव हुआ । परन्तु यह जान समान्य बनों को अगम्य था; और इसका सुकाव भी कर्मकंत्यास की ओर ही विशेष रहा करता था । इसलिए केवल झीपनिपिटक धर्म से अथवा दोनों की स्मार्त एक याक्यता से भी मर्बनाधारण लोगों का पूरा समाधान होना संभव नहीं था । अत्यव्य

उपनिपदा के केवल बुद्धिगम्य ब्रह्मजान के साथ प्रेमगम्य व्यक्त उपासना के राजग्रह का संयोग करके कर्मकाण्ड की प्राचीन परंपरा के अनुसार ही अर्डुन की निमित्त करके गीताधर्म सत्र लेगों को सुक्तकण्ठ से यही कहता है, कि ' तुम अपनी अपनी योग्यता के अनुसार अपने अपने सासारिक कर्तव्या का पालन लोकसंग्रह के लिए निष्काम बुद्धि में, आत्म्यीपम्यदृष्टि से, तथा उत्साह से यावजीवन करते रहा: और उसके द्वारा ऐसे नित्य परमात्म-देवता का सडा यजन करो, जो पिण्ड-ब्रह्माण्ड में तथा समस्त प्राणियाँ में एकत्व से व्यास है - इसी में तुम्हारा सासारिक तथा पारली किन्न करवाण है । इससे कर्म, बुद्ध (शान) और प्रेम (मिक्त) के बीच का विरोध नष्ट हो जाता है: और सब आय या जीवन ही को यज्ञमय करने के लिए उपटेश देनेवाले अकेले गीता धर्म में सकल वैदिकधर्म का सारांश आ जाता है। इस नित्यधर्म की पहचान कर. केवल कर्तव्य समझ करके. सर्वभतहित के लिए प्रयत्न करनेवाले सेकडों महात्मा और कर्ता या बीर पुरुष जब इस पवित्र भरतभूमि को अलंकत किया करते थे, तब यह देश परमेश्वर की कृपा का पात्र वनकर न केवल ज्ञान के वरन ऐश्वर्य के भी शिखर पर पहुँच गया था। और कहना नहीं होगा, कि जब से टोनो होगों का सावन यह अयरकर धर्म छूट गया है, तभी से इस देश की निकृशवस्था का आरंभ हुआ है। इसिल्ए ईश्वर से आयापूर्वक अन्तिम प्रार्थना यही है, कि मक्ति का, ब्रह्मज्ञन का और कर्तत्वराक्ति का यथोचित मेल कर देनेवाले इस तेजस्वी तथा सम गीतावर्म के अनुसार परमेश्वरका यजन-पूजन करनेवाले सत्युक्तप इस देश में फिर भी उत्पन्न हो। और. अन्त में उदार पाटकों से निम्न मन्त्रद्वारा (ऋ. १०. १९१. ४) यह विनित करके गीता का रहस्यविवेचन यहाँ छमात किया जाता है, कि इस प्रन्थ में कहीं भ्रम से कुछ न्यूनाधिकता हुई हो, तो उसे समदृष्टि से सुधार लीजिये -

> समानी व क्षाकृतिः समाना हृद्यानि वः। समानमस्तु वो मनो यथा वः मुसहासति॥ यथा वः सुसहासति॥ः

<sup>&</sup>quot; यह मन्त्र ऋग्वेद चंहिता के अन्त में आया है। यझमण्डप में एकत्रित लागों को लक्ष्य करके वह कहा गया है। अर्थ - 'तुन्हारा अभिप्राय एक समान हो, तुन्हार अन्त-करण प्र समान हो, और तुन्हारा मन एक समान हो, जिससे तुन्हारा मुसाझ होगा; अर्थात् नंबर्शाक की टूडता होगी। असति - अस्ति, यह वैदिक त्य है। 'यथा दः मुसहासति' इसकी डिर्रान यन्त्र की समानि विस्तृत्वों के दिए की गई है।

ॐ तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु ।

### परिशिष्ट-प्रकरण

# गीता की बहिरंगपरीक्षा

अविदित्वा ऋषिं छन्द्रो दैवतं योगमेव च योऽध्यापरेज्जपेद्वाऽपि पापीयाञ्जायते तु सः॥\* - स्मृति

चिछले प्रकरणो में इस बात का विस्तृत वर्णन किया गया है, कि जब भारतीय युद्ध में होनेवाले कुलक्षय और जातिक्षय का प्रत्यक्ष दृश्य पहले पहले ऑखों के सामने उपस्थित हुआ, तत्र अर्जुन अपने क्षात्रधर्म का त्याग करके संन्यास का स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया था: और उस समय उसको ठीक मार्ग पर लाने के लिए श्रीकृष्ण ने वेदान्तशास्त्र के आधार पर यह प्रतिपादन किया, कि कर्म-योग ही अधिक श्रेयस्कर है; कर्मयोग में वृद्धि ही की प्रधानता है। इसलिए ब्रह्मा-त्मैक्यज्ञान से अथवा परमेश्वरभक्ति से अपने बुद्धि को साम्यावस्था में रख कर उस बुद्धि के द्वारा स्वधर्मानुसार सब कर्म करते रहने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष पाने के लिए इसके सिवा अन्य किसी बात की आवश्यकता नहीं है: और, इस प्रभार उपदेश करके, मगवान ने अर्जन को युद्ध करने में प्रवृत्त कर दिया। गीता का यही यथार्थ ताल्पर्य है। अब 'गीता को भारत में संमिलित करने का कोई प्रयोजन नहीं ' इत्यादि जो शंकाएँ इस भ्रम से उत्पन्न हुई हैं - कि गीताग्रन्थ केवल वेदान्त-विपयक और नित्रत्तिप्रधान है - उनका निवारण मी आप-ही-आप हो जाता है। क्योंकि, कर्णपर्व में सत्यानत्य का विवेचन करके जिस प्रकार श्रीकरण ने अर्जन को युधिष्ठिर के बध से पराष्ट्रत किया है, उसी प्रकार युद्ध में प्रवृत्त करने के लिए गीता का उपदेश मा आवश्यक था। और यदि काव्य की दृष्टि से देखा जाए. तो भी यह **चिंद्र होता है, कि महाभारत में अनेक स्थानों पर ऐसे ही जो अन्योन्य प्रसंग डीख** पडते हैं, उन सब का मूलतत्त्व कहीं-न-कहीं बतलाना आवश्यक था। इसलिए उसे भगवद्गीता में बतलाकर ज्याबहारिक धर्म-अधर्म के अथवा कार्य अकार्य ज्यवस्थिति

<sup>\* &#</sup>x27;फिसी मन्त्र के ऋषि, छन्द, देवता और विनियोग को न जानते हुए जो (उस्त्र मन्त्र की) शिक्षा देता है अथवा जप करता है। वह पापी होता है '- यह किसी-न-किसी स्तियन्य का वजन है, परन्तु मालूम नहीं, कि किस मन्य का है। हो, उसका मूळ आरंथ-आक्षण (आरंथ. १) अतियन्थ में पाया जाता है, वह यह है - 'या ह वा अविदितार्थय-च्छन्देदित बाह्मणेन मन्त्रण याजयित वाऽध्यापयित वा स्थाणुं वन्क्वंति गर्त वा प्रतिपयते।' अथात ऋषि, छन्द आदि किसी भी मन्त्र के जो बहिरंग हैं, उनके बिना मन्त्र नहीं कहना चाहिये। यही न्याय गीता सरीले यन्य के लिए भी लगाया जा सकता है।

के निरूपण की पूर्ति गीता ही में की है। वनपर्व के ब्राह्मण-व्याध-संवाद में व्याध ने वेदान्त के आधार पर इस बात का विवेचन किया है, कि 'में मांस वेचने का रोजगार क्यों करता हूँ। ' और, शान्तिपर्व के तुलाधार-जाजलि-संवाद में भी, उसी तरह, तुलाधार ने अपने वाणिज्य व्यवसाय का समर्थन किया है ( वन. २०६-२१५ और शां. २६०-२६३)। परन्तु यह उपपत्ति उन अनिष्ट व्यवसायों ही की है। इसी प्रकार अहिसा, सत्य आदि विषयों का विवेचन यद्यपि महाभारत में कई स्थानों पर मिलता है, तथापि वह भी एकदेशीय अर्थात् उन विशिष्ट विपयों के लिए ही है। इसलिए वह महामारत का प्रधान भाग नहीं माना जा सकता। इस प्रकार के एकटेशीय विवेचन से यह भी निर्णय नहीं किया जा सकता, कि जिन भगवान श्रीकृष्ण और पाण्डवों के उज्ज्वल कार्यों का वर्णन करने के लिए व्यास्त्री ने महाभारत की रचना की है, उन महानुभावों के चरित्रों को आर्ट्श मान कर मनुष्य उस प्रकार आचरण करे या नहीं। यदि यही मान लिया जाए, कि संसार निःसार है और कमी-न-कभी संन्यास हैना ही हितकारक है, तो स्वधावतः ये प्रश्न उपस्थित होते है, कि श्रीकृष्ण तथा पाण्डवों को इतनी झझट में पड़ने का कारण ही क्या था? और, यदि उनके प्रयत्नों का कुछ हेतु मान लिया जाए, तो लोक-संग्रहार्थ उनका गौरव करके न्यासची को तीन वर्षपर्यन्त स्मातर परिश्रम फरके (म. भा. आ. ६२-५२) एक लाख श्लोको के बृहत् ग्रन्थ को लिखने का प्रयोजन ही क्या था? केवल इतना ही कह देने से ये प्रश्न यथेष्ट हल नहीं हो सकते, कि वर्णाश्रमकर्म चित्तगुद्धि के लिए किये बाते हैं। क्योंकि चाहे जो कहा जाए; खर्चर्मा-चरण अथवा जगत् के अन्य सब व्यवहार तो संन्यासदृष्टि से गौण ही माने जाते हैं। इसलिए, महाभारत में जिन महान पुरुषों के चरित्रों का वर्णन किया गया है, उन महात्माओं के आचरण पर 'मूले कुठारः ' न्याय से होनेवाले आक्षेप की हटा कर. उक्त प्रन्थ में कहीं-न-कहीं विस्तारपूर्वक यह बतलाना आवश्यक था, कि संसार के सब काम करना चाहिये: तो प्रत्येक मनुष्य को अपना अपना कर्म संसार में किस प्रकार करना चाहिये, बिससे वह कर्म उसकी मोक्षप्राप्ति के मार्ग मे वाघा न डाल सके। नहोपाख्यान, रामोपाख्यान आदि महामारत के उपाख्यानों में उक्त बातों का विवेचन करना उपयुक्त न हुआ होता । क्यांकि ऐसा करने से उन उपांगों के सहश यह विवेचन भी गौण ही माना गया होता। इसी प्रकार वनपर्व अथवा शान्तिपर्व के अनेक विषये। की खिचडी में यदि गीता को भी संमिलित कर दिया जाता, तो उसका महत्त्व अवस्य वट गया होता । अतएव उद्योगपर्व समाप्त होने पर महामारत का प्रधान कार्य -मारतीय युद्ध - आरंभ होने के ठीक मौके पर ही, उस पर ऐसे आक्षेप किये गये हैं। को नीतिधर्म की दृष्टि से अपरिहार्य दीख पड़ते हैं; और वहीं यह कर्म-अकर्म विवेचन का स्वतन्त्र शास्त्र उपपत्तिषहित बतलाया गया है। साराश, पढ्नेवाले कुछ देर के लिए यदि यह परंपरागत कथा भूल जाएँ. कि श्रीकृष्णजी ने युद्ध के आरंभ में ही

अर्जुन को गीता सुनाई है; और यदि वे इसी बुद्धि से विचार कर, कि महामारत में धर्म-अधर्म का निरुपण करने के लिए रचा गया यह एक आर्ध-महाकान्य है; तो भी यही दीख पड़ेगा, कि गीता के लिए महामारत में जो स्थान नियुक्त किया गया है. वही गीता का महत्त्व प्रकट करने के लिए कान्य-दृष्टि से भी अत्यन्त उचित है। जब इन बातों की ठीक ठीक उपपत्ति माल्य हो गई, कि गीता का प्रतिपाद विषय क्या है और महाभारत में किस स्थान पर गीता वतलाई गई है; तब ऐसे प्रश्नों का कुल मी महत्त्व दीख नहीं पड़ता, कि 'रणभृपि पर गीता का ज्ञान बतलाने की क्या आवश्य-कता थी ! कटाचित् किसी ने इस प्रनथ को महाभारत में पीछे से घुसेड दिया होगा ! अथवा, मनवद्गीला में उस ही क्लोक मुख्य है या सी?' क्योंकि अन्य प्रकरणों से भी यही दीख पडता है, कि जब एक बात यह निश्चय हो गया, कि धर्मनिरूपणार्थ 'भारत' का 'महाभारत' करने के लिए अनक विषय महाभारत में अनक कारण से अगर स्थान पर रखा जाना चाहिये: तब महाभारतकार इस बात की परवाह नहीं करते. कि उस विषय के निरूपण में कितना स्थान लग चाएगा। तथापि गीता की विहरंगपरीक्षा के संबन्ध में जो और दलींह पेश की जाती है, उन पर भी अब प्रचेगानुसार विचार करके उनके सत्याश की बॉच करना आवश्यक है। इसलिए उनमे से (१) गीता और महाभारत, (२) गीता और उपनिषद् (३) गीता और ब्रह्ममूत्र. (४) मागवतधर्म का उट्ट और गीता, (५) वर्तमान गीता का काल, (६) गीता और बीडग्रन्थ, (७) गीता और ईसाइयों की बाइबल – इन सात विपयों का विवेचन इस प्रकरण के सात भागों में कमानुसार किया गया है। स्मरण रहे, कि उक्त बातों का विचार करते समय, केवल काव्य की दृष्टि से अर्थान् व्याव-हारिक और ऐनिहासिक दृष्टि से ही महाभारत, गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिपद् आहि प्रत्यों का विवेचन बहिरंगपरीक्षक किया करते हैं. इसलिए अब उक्त प्रक्षे। का विचार हम भी उसी दृष्टि से करेंगे।

### भाग १ - गीता और महाभारत

जपर यह अनुमान किया है, कि श्रीकृष्णची वरीखे महात्माओं के चरित्र का नंतिक समर्थन करने के लिए महाभारत में कर्मयोगप्रधान गीता, उचित कारणां से, उचित स्थान में रखी गई है; और गीता महामारत का ही एक माग होना चाहिये ! वही अनुमान इन दोनों प्रन्थों की रचना की तुल्ना करने से अधिक हट हो जाता है! परन्तु तुल्ना करने के पहले इन दोनों प्रन्थों के वर्तमान स्वरूप का कुछ विचार करना आवश्यक मतीत होता है! अपने गीताभाष्य के आरंग में श्रीमच्छंकराचार्यची ने रण्ट रीति से कह दिया है, कि गीता प्रन्य में सात सी स्त्रोक है। और, वर्तमान समय की, सब पोधियों में भी उतने ही स्त्रोक पाये जाते हैं! इन सात सी स्त्रोकों में से १ श्लोक घृतराष्ट्र का है. ४० संजय के, ८४ अर्जुन के और ५७६ मगवान के

है। बंबई में गणपत कृष्णाजी के छापग्वाने में मुद्रित महाभारत की पोथी में भीष्म-पर्व में वर्णित गीता के अठारह अध्याया के बाद जो अध्याय आरंभ होता है उसके (अर्थात् मीष्मपर्व के तैतालीखं अध्याय के) आरंभ में साहेपॉच श्टांकों में गीता-माहाक्ष्य का वर्णन किया गया है और उसमें कहा है —

पर्जातानि मविद्यानि श्रोकानां त्राह केदायः । अर्जुनः मस्यादान्य ससपष्टि तु सञ्जयः । एतराष्ट्रः श्रोकभेकं गीताया मानसुष्यतं ॥

अर्थात ' गीता में केशव के ६२०, अर्जुन के ५७, संजय के ६७ और धृतराष्ट्र वा १, इस प्रकार कुल मिलायर ७४५ श्रीक है। ' महास इलाले में को पाट प्रचलित है, इसके अनुसार कृष्णाचार्यद्वारा प्रकाशित महामारत की पोधी मे ये श्लोक पाये जाते हैं। परन्तु कलकत्ते में मुद्रित महामारत में ये नहीं मिलते: और भारत-र्शकासार नीलकण्ट ने तो इनके विषय में यह लिग्या है, कि इन ५ है श्रीकों को 'बाई: न पठवन्ते '। अतएव प्रतीत होता है, कि ये प्रक्षित हैं। परन्तु, यदापि इन्हें प्रक्षित मान लें; तथापि यह नहीं बतलाया जा सकता, कि गीता में ७४५ कोक (अर्थान वर्तमान पोथियों में जो ७०० स्त्रोक है, उनसे ४५ क्लोक अधिक) किसे और कर मिले। महाभारत बहा भारी ग्रन्थ है। इसलिए संमव है, कि इसमें समय समय पर अन्य क्रोक जोड दियं गये हों तथा कुछ निकाल डाले गये हो । परन्तु यह अन गीता के विषय में नहीं कही जा सकती ! गीताग्रन्थ मदेव पठनीय होने के कारण वेश क सहदा पूरी गीता को कण्टाय करनेवाल लोग भी पहले बहुत थे. और अब तक भी कुछ है। यही कारण है, कि वर्तमान गीता के बहुत से पाटान्तर नहीं है; और है। कुछ भिन्न पाठ है, वे सब टीकाकारों को माल्म है। इसके सिवा यह भी कहा ल सकता है, कि इसी हेतु ने गीताग्रन्थ में बराबर ७०० श्लोक रन्ये गये हैं, कि इसमे कोई फेरफार न फर सके। अब प्रश्न यह है, कि बंबई तथा महास में सुद्रित महा-भारत की प्रतियों ही में ४५ श्रोक - और वे भी सब मगवान् ही के - स्यादा नहीं भे आ गये ? संजय और अर्जुन के कीको का जोड वर्तमान प्रतियों में, और उन गणना में समाज अर्थात् १२४ हैं; और ग्यारहवें अध्याय के 'पन्यामि देवान्०' (११.१५-३१) आदि १७ स्टोकों के साथ मतमेट के कारण संमव है, कि सन्य इस क्लोक भी सञ्जय के माने जाएँ। इसलिए कहा जा सकता है, कि यद्यपि संज्य भीर क्षेत्रंन के कोकों का जोड़ समान ही है, तथापि प्रत्येक कोक को प्रथम प्रथक गिनने मॅं\कुछ पुर्क हो गया होगा। परन्तु उस बात का कुछ पता नहीं सगता, कि वर्तमान प्रतियों में भगवान् के जो ५७५ क्ष्ट्रोक हैं, उनके बदले ६२० ( अर्थात् ४५ अ भिक्ष ) भेहाँ से आ गये। यदि यह कहते हैं, कि गीता का 'स्तीन' या 'त्यान' या इसी पुकार कि अन्य किसी प्रकरण का इसमें समावेश किया गया होगा; तो देखते हैं, कि वर्क्स में महित महामारत की पोथी में वह प्रकरण नहीं है। इतना ही नहीं

किन्त इस पोथीवाली गीता में भी सात सौ श्लोक है। अतएव, वर्तमान सात सौ श्लोक की गीता ही को प्रमाण मानने के विवा अन्य मार्ग नहीं है। यह हुई गीता की बात । परन्तु, जब महाभारत की ओर देखते हैं, तो कहना पडता है, कि यह बिरोध कछ भी नहीं है। स्वयं भारत ही में यह कहा है. कि महाभारतसहिता की संख्या एक लाख है। परन्त रावबहादुर चितामणराव वैद्य ने महाभारत के अपने टीका-ग्रन्थ में स्पष्ट करके बतलाया है, कि वर्तमान प्रकाशित पोथियों में उतने श्लोक नहीं मिलते. और भिन्न भिन्न पर्वों के अध्यायों की संख्या भी भारत के आरंभ में थी गई अनुक्रमणिका के अनुसार नहीं है | ऐसी अवस्था में गीता और महाभारत की तुलना करने के लिए इन अन्थों की किसी-न-किसी विशेष पोथी का आधार लिए बिना काम नहीं चल सकता। अतएव श्रीमच्छंकराचार्य ने जिसे सात सौ स्लोकों-बाली गीता को प्रमाण माना है, उसी गीता को और कलकत्ते के बाबू प्रतापचन्द्रराय-द्वारा प्रकाशित महाभारत की पीथी के। प्रमाण मान कर हमने इन दोनीं ग्रन्था की तुल्ना की है; और हमारे इस प्रन्य में उद्भृत महामारत के श्लोकों का स्थाननिर्देश भी, कलकत्ते में मुद्रित उक्त महाभारत के अनुसार ही किया गया है। इन श्लोकों को वंबई की पोथी में अथवा महासं के पाठकम के अनुसार प्रकाशित कृष्णाचार्य की प्रति में देखना हो: और यदि वे हमारे निर्दिष्ट किये हुए स्थानों पर न मिले, तो कुछ आगे पीछे इंदने से वे मिल जाएँगे।

सात सो स्टोको की गीता और कल्कत्ते के बाबू प्रतापचन्द्रराय-द्वारा प्रकाशित महाभारत की तुल्ना करने से प्रथम यही टील पड़ता है, कि मगबद्रीता महाभारत ही का एक माग है: और इस बात का उद्घेख स्वयं महाभारत में ही कई स्थानों में पाया जाता है। पहला उद्घेख आटिपर्व के आरंभ में दूसरे अध्याय में टी गई अनुक्रमणिका में किया है। पर्ववर्णन में पहले यह कहा है – 'पूर्वोक्तं मगबद्रीता-पर्वभीष्मवधस्ततः' (म. मा. आ. २. ६९); और फिर अटारह पर्वो के अध्यायो और स्होकों की सख्या वतलाते समय मीष्मपर्व के वर्णन में पुनश्च मगबद्रीता का स्पष्ट उद्धेख इस प्रकार किया गया है –

कश्मलं यत्र पार्थस्य वासुदेवो महामतिः। मोहजं नाशयामास हेतुभिर्मोक्षदर्शिभिः॥

- म. भा. भा. २. २४७

अर्थात् ' जिरुमें मोक्षगर्म कारण वतलाकर वासुदेव ने अर्जुन के मन का मोहन करमल दूर कर दिया।' इसी प्रकार आदिपर्व (१.१७९) के पहले अध्याय में प्रत्येक क्ष्रोक के आरंभ में 'यदाऔपं' कहकर, जब धृतराष्ट्र ने वतलाया है, कि दुर्योधन प्रभृति की जयप्राप्ति के विषय में किस किस प्रकार मेरी निराद्या होती गई; तब यह वर्णन है, कि 'ज्योंही सुना, कि अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न होने पर श्रीकृष्ण ने उसे

विश्वरूप दिखलाया, त्यों ही जय के विषय में मेरी पूरी निराहा हो गई।' आदिवर्व के इन तीनों उन्हें के बाद धान्तिपर्व के अन्त में नारायणीय, धर्म का वर्णन करते हुए गीता का फिर भी उन्हें ख करना पड़ा है। नारायणीय, धर्मवत, ऐकान्तिक और मागवत — ये चारों नाम समानार्थक है। नारायणीयोपास्त्यान (हा. ३३४—६५१) में उस भक्तिप्रधान प्रहृतिमार्ग के उपदेश का वर्णन किया गया है, कि निसक्षा उपदेश नारायण ऋषि अथवा मगवान् ने श्वेतद्वीप में नारदनी को किया था। पिछले प्रकरणों में भागवतधर्म के इस तक्त्व का वर्णन किया जा जुका है, कि वासुदेव की एकान्तभाव से मित्त करके इस जगत् के सब व्यवहार स्वधर्मानुसार करते रहने थे ही मोश्च की प्राप्ति हो जाती है, और यह भी जतला दिया गया है, कि इसी प्रकार भगवद्गीता में मी संन्यासमार्ग की अपेक्षा कर्मयोग ही श्रेष्ठतर माना गया है। इस नारायणीय धर्म की परंपरा का वर्णन करते समय वैद्यायन जनमेजय से कहते हैं, कि यह धर्म साक्षात् नारायण से नारद को प्राप्त हुआ है; और यही धर्म 'कथितो हरिगीतान समाराविधिकरुपतः' (म. मा. हां. ३४६. १०) — हरिगीता अथवा मगवद्गीता में वत्रलाया गया है। इसी प्रकार आगे चल कर ३४८ वे अध्याय के ८ वे क्रीक में यह वत्रलाया गया है, कि —

#### ममुपोडेप्यनीकेषु कृष्पाण्डवयोर्म्घे । अर्जुने विमनस्के च शीता भगवता स्वयम्॥

कीरव ओर पाण्डवों के युद्ध के समय विमनस्क अर्जुन की भगवान ने ऐकान्तिक अथवा नारायणधर्म की इन विधियों का उपदेश किया था: और सब युगों में स्थित नारायणधर्म की परंपरा बतला कर पुनश्च कहा है, कि इस धर्म का और यतियों के धर्म अर्थात् संन्यासधर्म का वर्णन 'हरिगीता' में किया गया है (म. भा. शा. ३४८. ५३)। आदिवर्व और शान्तिपर्व में किये गये इन छः उछिसों के अतिरिक्त, अश्वमेषपूर्व के अनुगीतापूर्व में भी और एक बार भगवद्गीता का उल्लेख किया गया है। जब भारतीय युद्ध पूरा हो गया, युधिष्टिर का राज्याभिषेक भी ही गया; और एक दिन श्रीकृष्ण तथा अर्जुन एकत्र बेठे हुए थे; तब श्रीकृष्ण ने कहा -यहाँ अब मेरे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। द्वारका को जाने की दन्छ। है।' इस पर अर्जुन ने श्रीकृष्ण से प्रार्थना की, कि पहले युद्ध के आरंभ में आपने मुझे जो उपदेश किया या, वह में भूल गया; इसलिए वह मुझे फिर से बतलाइये ( अश्व. १६ )। तब इस बिनती के अनुसार – द्वारका की जाने के पहले – श्रीकृष्ण ने अर्जुन को अनुगीता मुनाई। इस अनुगीता के आरंभ ही में भगवान ने कहा है – ' हुमींग्य-बरा त् उस उपदेश को मूल गया; जिसे मैंने तुझे युद्ध के आरंभ में बतलाया था। उस उपटेश को फिर से वैसा ही बतलाना अब मेरे लिए भी असंभव है । इसलिए उसके बढले तुझे कुछ अन्य वाते वतलाता हूँ ' ( म. भा. अश्व. अनुगीता १६.९-१३)। यह बात प्यान टेने योग्य है, अनुगीता में वर्णित ष्टुछ प्रकरण गीता के प्रकरणों के समान ही है। अनुगीता के निर्देश को मिल कर महाभारत में मगवद्गीता का सात बार स्पष्ट उद्घेख हो गया है। अर्थात् अन्तर्गत प्रमाणों के स्पष्टतया विद्व हो जाता है, कि भगवद्गीता वर्तमान महाभारत का ही एक माग है।

परन्त सन्देह की गति निरंकुश रहती है: इसलिए उपर्युक्त सात निर्देशों से भी कई लोगों का समाधान नहीं होता। वे कहते हैं, कि यह कैसे सिद्ध हो सकता है. कि यह उल्लेख भी भारत में पीछे से नहीं जोड़ दिये गये होंगे ? इस प्रकार डनके मन में यह शंका ज्यों-की-त्यों रह जाती है, कि गीता महाभारत का भाग है अथवा नहीं ! पहले तो यह शंका केवल इसी समझ से उपस्थित हुई है, कि गीवा ग्रन्थ ब्रह्मजान-प्रधान है। परन्तु हमने पहले ही विस्तारपूर्वक वतला दिया है, कि यह समझ ठीक नहीं। अतएव यथार्थ में देखा जाए, तो अब इस बंका के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता। तथापि इन प्रमाणों पर ही अवलंबित न रहते हुए हम व्तलाना चाहते हैं, कि अन्य प्रमाणों से भी उक्त शंका की अयथार्थता सिद्ध हो सकती है। अब डो प्रन्यों के विषय में यह शंका की जाती है, कि वे डोनों एक ही ग्रन्थकार के हैं या नहीं: तब काव्यमीमांसकाण पहले इन टोनों बातो - शब्दसाहब्य और अर्थसाहत्य - का विचार किया करते हैं। शब्दशाहत्य में केवल शब्दों ही का ममावेश नहीं होता किन्तु उसमें मापारचना का भी समावेश किया जाता है। इस दृष्टि से विचार करते समय देखना चाहिये, कि गीता की भाषा और महामारत की भाग में दितनी समता है। परन्तु महाभारत प्रन्थ बहुत बड़ा और विस्तीर्ण है; इसलिए उसमें मौके मौके पर भाषा की रचना मी भिन्न भिन्न रीति से की गई है। डराहरणार्थ, कर्णपर्व में कर्ण और अर्जुन के युद्ध का वर्णन पढने से दीख पडता है, कि उसकी भाषारचना अन्य प्रकरणों की भाषा से भिन्न है। अतएव यह निश्चित दरना अत्यन्त कठिन है, कि गीता और महाभारत की भाषा में समता है या नहीं । तथापि सामान्यतः विचार करने पर हमें परलोकवासी काशीनाथपन्त तेलंगः के मत से सहमत होकर कहना पडता है, कि गीता की भाषा तथा छन्डोरचना आर्प अथवा प्राचीन हैं। उदाहरणार्थ, काशीनाथपन्त ने यह बतलाया है, कि अन्त (गीता २. १६), मापा (गीता २. ५४), ब्रह्म (= प्रकृति, गीता १४. ३), योग (= कर्मयोग), पाडपूरक अव्यय 'ह' (गीता २.९) आहि शब्दों का प्रयोग गीता में जिस अर्थ में किया गया है, उस अर्थ में वे शब्द कालिटास प्रभृति के काव्यों में

<sup>\*</sup> स्वर्गीय काशीनाथ व्यंवक तेलंग-द्वारा रचित भगवद्गीता का अंग्रेजी अनुवाद मेक्समूलर साहब-द्वारा सपादित प्राच्यपम-पुस्तकमाला (Sacred Books of the East Scries Vol. VIII) मे प्रकाशित हुआ है। इस ग्रन्थ में गीता पर एक टीकान्यक प्रस्तावना के तीर पर जोड़ दिया गया है। स्वर्गीय तेलंग के मतानुसार इस प्रकरण में जो डहेन्य है, वे (एक स्थान को छोड़) इस प्रस्तावना को लब्ज करके ही कियें गये हैं।

नहीं पाए जाते । और पाठमेर ही से क्यां न हो; परन्तु गीता के ११, ३५ स्होक में 'नमम्कृत्वा' यह अपाणिनीय बाब्द रखा गया है, तथा गीता ११.४८ में 'शक्य अहं ' इस प्रकार अपाणिनीय सन्धि भी की गई है। इसी तरह 'सेनानीनामई न्यन्यः ' (गीता १०.२४) में जो 'सेनानीनां' प्रश्नी कारक है, वह भी पाणिनी के अनुसार युद्ध नहीं है। आर्प वत्तरचना के उदाहरणों को स्वर्गीय तेलंग ने स्पष्ट करके नहीं बतलाया है। परन्तु हमें यह प्रतीत होता है, कि ग्यारहवे अध्यायवाले विश्वरूप-वर्णन के (गीता ११. १५-५०) छत्तीम श्लोकां को लब्य करके ही उन्होंने गीता की छन्दोरचना को आर्प कहा है। इन श्लोकों के प्रत्येक चरण में ग्यारह अक्षर है: परन्तु नणां का कोई नियम नहीं है। एक इन्टबज़ा है तो दूसरा उपेन्टबज़ा, तीसरा है बारिनी तो चौथा किसी अन्य प्रकार का । इस तरह उक्त छत्तीस स्टोकों में - अर्थान १४४ चरणों में - भिन्न भिन्न जाति के कुछ ग्यारह चरण दीम्ब पडते हैं। तथापि वहाँ यह नियम भी दीख पहता है, कि मत्येक चरण में ग्यारह अश्चर है; और उनमें से पहला. चौथा. आठवॉ और अन्तिम हो अक्षर गुरु है; तथा छठवॉ अक्षर प्रायः लबु ही है। इससे यह अनुमान किया जाता है, कि ऋषेट तथा उपनिपदों के त्रिपुप के टॅग पर ही ये श्टोक रचे गये हैं। ऐसे ग्यारह अक्षरों के विपमवृत्त कालिटास के काव्यों में नहीं मिलते l हॉ, शाकुन्तल नाटक का ' लमी वेटि परितः क्न्य्रप्तथिण्याः ' यह क्रोक इसी छन्द में है; परन्तु कालिटास ही ने उसे 'ऋक्छन्द' अर्थात् ऋखेट का छन्द कहा है। इससे यह बात प्रकट हो जाती है, कि आर्पत्रसों के प्रचार के समय ही में गीताग्रन्थ की रचना हुई है। महाभारत के अन्य स्थरों में उक्त प्रकार के आप बान्ड और बंदिक कृत टीख पडते हैं। परन्तु इसके अतिरिक्त इन दोनों प्रन्यों के नापासाहब्य का दूसरा हद प्रमाण यह है, कि महाभारत और गीता में एक ही से अनेक क्षीक पाये बाते हैं। महामारत के सब क्षोकों की छानबीन कर यह निश्चित करना कठिन है, कि उनमें से गीता में कितने श्लोक उपलब्ध हैं। परन्तु महाभारत परते समय उसम जो क्षोक न्यूनाधिक पाठमेट से गीता के क्षोकों के सहक हमें जान पहें, उनकी संख्या भी कुछ कम नहीं है; और उनके आधार पर भाषासाहत्य के प्रश्न का निर्णय भी सहज ही हो सकता है। नीचे दिये गये श्लीक और श्लीकार्ध, गीता और महाभारत (कलकता की प्रति) में शब्दशः अथवा एक आध शब्द की भिन्नता होकर, ज्यां-ब-त्यां मिलते हें -

गीता

#### महाभारत

१.९ नानाशम्बपहरणा० श्लोकार्थ ।

भीप्मपर्व (५१.४): गीता के सहस्र ही दुर्योधन द्रोणाचार्य से अपनी सेना का वर्णन कर रहा है।

१, १० अपर्यातं० पृरा स्होक।

भीष्म. ५१.६

१, १२-१९ तक आंट श्लोक। भीष्म ५१. २२-२९; कुछ भेद रहते हुए रोषगीता के श्लोकों के समान ही है। १. ४५ अहो वत महत्त्रापं० क्लोकार्ध । होण. १९७. ५०; कुछ शब्दभेट है, रोप गीता के श्लोक के समान। २, १९ उमी ती न विजानीत० श्लोकार्घ। शान्ति. २२४. १४; कुछ पाठमेट होक्र बलि-बासब-संबाद और कटोपनिपद् मे (२,१८) है। २. २८ अव्यक्तादीनि भूतानि० श्लोक। स्त्री. २. ६, ९--११; 'अव्यक्त' के बडले 'अभाव' है. दोप सब समान है। भीष्म. १२४. ३६; भीष्म वर्ण को यही २. ३१ धर्माहि युकान श्रेमो० स्रोकार्ध। वतला रहे हैं। २. ३२ यहेच्छयो० श्लोक । क्रणं. ५७. २ 'पार्थ' के बढ़ले 'कर्ण' पढ रख कर दुर्योधन कर्ण से कह रहा है। २. ४६ याचान् अर्थ उट्याने० शहेक। उद्योग. ४५. २६: सनत्तुजातीय प्रकरण में कुछ शब्दभेद से पाया जाता है। २. ५९ विपया वितिवर्तन्ते० ऋोक । शान्ति. २०४. १६; मनु-बृहस्पति-संवाद में अक्षरमः मिलता है। २. ६७ इन्द्रियाणां हि चरतां० श्लोक। वन. २१० २६: ब्राह्मण-व्याध-संवाद मे कुछ पाउमेर से आया है और पहले रथ का रूपक भी दिया गया है। २. ७० आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं० श्होक । शान्ति. २५०. ९; शुकानुप्रश्न में ज्यां-का त्यो आया है। शान्ति. २४५.३ और २४७. २ का ३. ४२ इन्द्रियाणि पराण्याहुः० स्होक। कुछ पाठमेर से शुकानुप्रश्न में हो बार आया है। परन्तु इस श्लोक का मृहस्थान कठोपनिषद् में है (कड.

४. ७ यदा यदा हि धर्मस्य० श्लोक। वन. १८९. २७; मार्कण्डेय-प्रश्न में ज्यो-का-त्यों हैं।

₹. १०) |

४. ३१ नायं श्लोकोऽस्त्रयंशस्य० श्लोकार्थ।

४. ४० नायं लोकोऽस्ति न परो स्टोकार्ध।

५. ५ यत्सांख्येः प्राप्यते स्थानं० स्रोदः।

५. १८ विद्याविनयसंपन्ने० श्लोक ।

६. ५ आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु० श्रोकार्ध ।और आगामी श्लोक का अर्थ !

६. २९ सर्वेभूतस्थमात्मानं ॰ श्ठोकार्घ l

६. ४४ जिज्ञासुरपि योगस्य० श्लोकार्घ ।

८. १७ सहस्रयुगपर्यन्तं० यह क्लोक पहले युगका अर्थ न बतला कर गीता में हिया गया है।

८. २० यः स सर्वेषु भूतेषु० श्लोकार्घ।

९. ३२ स्त्रियों वैक्यास्तथा० यह पूरा क्टोक और आगमी क्टोक का पूर्वार्ध।

शान्ति. २६७.४०; गोकापिछीयाख्यान में पाया जाता है, और सब प्रकरण यज्ञविषयक ही है।

बन. १९९. ११०; मार्कण्डेय समस्यापर्व में बाब्द्याः मिलता है।

स्थानं आन्ति ३०५ १९ और ३१६.४. इन दोनों स्थानों में कुछ पाठमेर से वतिष्ठ-कराल और याज्ञवत्त्य-जनक के संवाद में पाया जाता है।

> ज्ञान्ति. २३८. १९; गुकानुप्रश्न में अक्षरशः मिळता है ।

> उद्योग. ३३.६३,६४. विदुरनीति में ठीक ठीक भिलता है।

> श्चान्ति. २३८ २४; शुकानुप्रश्न, मनु-स्मृति (१२. ९१), इंशावास्यो-पनिपद् (६) और कैवस्योपनिषद् (१. १०) में तो स्यॉ-का-स्यॉ मिलता है।

> शान्ति. २३५.७. शुकानुमश्र में कुछ पाठ-मेद करके रखा गया है।

शान्ति. २३१. ३१. गुकानुमश्न में अक्ष-रशः मिलता हैं; और युग का अर्थ वतलानेवाला कोष्टक मी पहले दिया गया है। मनुस्मृति में भी कुछ पाठा-न्तर से मिलता है (मनु. १.७३)।

ज्ञान्ति. ३३९. २३. नारायणीय धर्म में कुछ पाठान्तर होकर दो बार आया है।

अश्व. १९.६१. और ६२; अनुगीता में कुछ पाटान्तर के साथ ये श्लोक हैं। १३. १३ सर्वतः पाणिपाटं० श्लोक।

शाति. २३८. २९, अश्व. १९, ४९; गुक्रानुप्रश्न, अनुगीता तथा अन्यत्र भी यह अक्षरद्याः मिलता है। इस स्त्रोक का मृलस्थान श्वेताश्वतरोपनिपद् (३. १६) है।

१३. ३० वटा भ्तप्रमावं० स्होदः।

शान्ति, १७, २२; युधिष्टिर ने अर्डुन से ये ही शब्द कहे हैं।

१४. १८ जर्ष्व गच्छान्ति सस्वम्धा० श्होक। अश्व. ३९. १०, अनुगीता के गुरु-शिप्य-संवाद में अक्षरशः मिलना है।

१६. २१ त्रिविधं नरकस्येटं० क्ष्टोक।

डद्योग. २२. ७; विदुरनीति मे अक्षरद्यः मिलना है।

१७. ३ अडामयोऽयं पुरुपः० श्रोकार्ध।

शान्ति. २६३. १८; न्लाधार-जाबलि-संवाद के श्रद्धाप्रकरण में मिलता है।

१८. १४ अविद्यानं तथा कर्ता० श्लोक |

ज्ञान्ति, ३४७. ८७; नारायणीय धर्म में ै अक्षरशः मिलता है।

उक्त तुल्मा से यह बोघ होता है, कि २७ पुर क्लेक और १२ क्लेक्सई, गीता तथा महामारत के भिन्न भिन्न प्रकरणों में न वहीं कहीं अक्षरणः और कहीं कहीं कुछ पाठान्तर होकर – एक ही से हैं; और, यदि पूरी तौर में ऑन्च की जाएँ, तो और भी बहुतेरे क्लेक्से तथा क्लोक्सधों का मिल्ना संभव है। यदि यह देखना चाँह, कि ते वे अथवा तीन-तीन शब्द अथवा क्लोक के चतुर्याण (चरण) गीता और महाभारत में किनने स्थाना पर एक-से हैं, तो उपर्युक्त तालिका कहीं अधिक ब्हानी होगी। ए परन्तु इस शब्दसाम्य के अनिरिक्त केवल उपर्युक्त तालिका के क्लोक्साहम्य का विचार करं, तो किना यह कहे नहीं रहा जा नक्ता, कि महानारत के अन्य

<sup>ै</sup> यदि इस बृष्टि से संपूर्ण महाभारत देया जाए, तो गीता और महाभारत में समान श्रोकपाट अर्थात् चरण साँ से भी अधिक दीय पदेगे। उनमे ने दुक्क वहाँ दिये जाते हैं - कि मोगजीवितेन वा (गीता १. २९), नितत्त्वरखुषपयते (गीता १. २), जायते महतो भयात् (२ ४०), अशास्त्रस्य कुत सुराम (२ ६६), उत्सिद्धितमें लोका (२. २४), मनो दुन्धिक चलम् (६. २५), मामातमा यतमावन (९ ५), सोधाशा मोघममीण (९ १९), सन्तवित्र सेनेपु (९. २९), दीमानलाईयाति (११. १७), सर्वयनिवित्र (१०. १९), समलोद्धासम्बाधन (१५, २५, तिमिमा प्रमीचीत्ना (१०. १९), सक्युद्धा यनक्षेत्र वित्र (१०. १९), समलोद्धासम्बाधन (१५, २५, विविधा प्रमीचीत्ना (१८. १८), तिमीम शास्त्र (१८ ५९), ब्रह्मस्वाध कल्पते (१८ ५९) अवादि।

प्रकरण और गीता ये होनों एक ही लेखनी के फल है। यह प्रत्येक प्रकरण पर विचार किया जाए, तो यह प्रतीत हो जाएगा, कि उपर्युक्त २३ श्लोकों में से १ मार्कण्डेय-प्रश्न में, है मार्फण्डेय-समस्या में, १ ब्राह्मण-स्याध-संबाद में, २ विदुरनीति में, १ मनत्तुजातीय मे, १ मनु-बृहस्पति-संबाद में ६ है सुकानुप्रश्न मे, ३ तुलाधार-जाजलि-संवाद में, १ वसिष्ट-कराल और याज्ञवरक्य-जनक-सवाद में, १३ नारायणीय धर्म में, २३ अनुगीता में और शेप, भीष्म, होण, तथा स्त्रीपर्व में उपलब्ध हैं। इन में से प्रायः उत्र जगह ये क्ष्रोक पूर्वापार सन्दर्भ के उक्त उचित स्थानों पर ही मिलते हैं - प्रक्षित नहीं है; और यह भी प्रतीत होता है, कि इनमें से कुछ श्लोक गीता ही में समारोप-दृष्टि में लिए गये हैं। उदाहरणार्थ, 'सहस्रयुगपर्यन्तम्' (गीता ८.१७) इस न्द्रोक के स्पष्टीकरणार्थ पहले वर्ष और युग की व्याख्या बतलाना आवश्यक थाः और महाभारत (शां. २३१) तथा मनस्मृति में इस श्लोक के पहले उनके ख्याण भी कहे गये हैं। परन्तु गीता में यह श्लोक ('युग' आदि की व्याख्या न वतला कर) एकडम कहा गया है। इस दृष्टि से विचार करने पर यह नहीं कहा जा सकता, कि महाभारत के अन्य प्रकरणों में ये क्लोक गीता ही से उद्घृत किये गये हैं; और, इनके भिन्न भिन्न प्रकरणों में से गीता में इन श्लेकों का लिया जाना भी संभव नहीं है। अतएव, यही कहना पडता है, कि गीता और महामारत के इन प्रकरणों का लिन्यनेवाला कोई एक ही पुरुष होना चाहिये। यहाँ यह बतला देना आवश्यक प्रतीत होता है, कि जिम प्रकार मनुस्मृति के कई क्ष्रोक महाभारत में मिलते हैं, ध डमी प्रकार गीता का यह पूर्ण स्त्रोक 'सहस्त्रयुगपर्यन्तम्' (८.१७) कुछ हेरफेर के नाथ, और यह श्रोकार्घ अयान स्वधमों विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितान (गीता इ. ३५ और गी. १८. ४७ ) - 'श्रेयान' के बड़ले 'वर' पाठान्तर होकर - मनस्मृति में पाया जाता है, तथा 'सर्वभृतस्थमात्मानम्' यह श्ठोकार्ध मी (गीता ६. २९) ' सर्व-भृतेपु चात्मानम् ' इस रूप से मनुरमृति मे पाया जाता है ( मनु. १. ७३; १०. ९७; १२. ९१)। महाभारत के अनुवानपर्व में तो 'मनुनाभिद्दिनं शास्त्रम् (अनु. ४७. ३५) कह कर मनुरमृति का स्पष्ट रीति से उल्लेख किया गया है।

शन्यसाहच्य के बढ़ले यदि अर्थसाहच्य देखा जाए, तो मी उक्त अनुमान हद हैं। जाता हैं। पिछले प्रकरणों में गीता के कमेंयोगमार्ग और प्रवृत्तिप्रधान भागवत-धर्म में व्यक्तसृष्टि की उपपित्त की जो यह परंपरा बतलाई गई हैं, कि वासुदेव से संकर्षण, संकर्षण से पद्यम्न, पद्यम्न से अनिक्द और अनिक्द से ब्रह्मदेव हुए; वह गीता में नहीं ली गई। इसके अतिरिक्त यह भी सच है, कि गीताधर्म और

<sup>ं &#</sup>x27;प्राच्यथमंपुस्तकमाला' मे मतुस्सृति का अंग्रेजी अञ्चयद प्रकाशित हुआ है। उत्तमें बुटहर साहब ने एक फेहरिस्त जोड़ दी हैं, और यह भी बतलाया है कि मतुस्सृति के कीन जीन-से खोक महाभारत में मिलते हैं ( S. B. E. Vol. XXV. p. 533 देसी)।

नारायणीय धर्म में अनेक भेद है। परन्तु चतुन्यूह परमेश्वर की कलाना गीता को मान्य मुळे न हो: तथापि गीता के इन सिद्धान्तों पर विचार करने से प्रतीत होता ह, कि गीताधर्म और मागवतधर्म एक ही से हैं। वे सिद्धान्त ये हैं – एक व्यूट वासुटेव की भक्ति ही राजमार्ग है; किसी भी अन्य देवता की भक्ति की जाए, वह वासरेव ही को अर्पण हो जाती है: मक्त चार प्रकार के होते है: स्वधर्म के अनुनार सब कर्प करके भगवद्भक्त को यजनक जारी रखना ही चाहिये: और संन्यास लेना उचित नहीं है । पहले यह भी बतलाया जा चुका है, कि विवस्वान, मन, इध्याङ आदि सांप्रशयिक परंपरा भी दोना ओर एक ही है। इसी प्रकार सनत्नुजातीय, श्कानुप्रश्न, याज्ञवल्क्य-जनक-संवाद, अनुगीता इत्यादि प्रकरणो को पटने से यह बान ध्यान में आ जाएगी. कि गीता में वर्णित बेटान्त या अध्यात्मज्ञान भी उक्त प्रकरणा में प्रतिपादित ब्रह्मज्ञान से मिलता-जलता है। कापिलसांख्यजास्त्र के २५ तत्त्वों और गुणोकर्प के सिद्धान्त से सहमत होकर भी भगवड़ीता ने जिस प्रकार यह माना है. कि प्रकृति और पुरुष के भी परे कोई नित्यतन्त्व है उसी प्रकार शान्तिपर्व के विसष्ट-कराल जनक-संवाद में और याज्ञवल्क्य-जनक-संवाद में विस्तारपूर्वक यह प्रतिपादन किया गया है, कि सांख्यों के २५ तत्त्वों के परे एक 'छव्वीसवाँ' तत्त्व और है. जिसके ज्ञान के बिना कैयल्य प्राप्त नहीं होता । यह विचारसादृत्य केवल कर्मयोग या अध्यातम इन्हीं दो विषयों के संबन्ध में ही नहीं दीख पडता; किन्तु इन दो मुख्य विषयों के अतिरिक्त गीता में जो अन्यान्य विषय है, उनकी वरावरी के प्रकरण भी महाभारत में कई जगह पाये जाते हैं। उटाहरणार्थ, गीता के पहले अध्याय के आरंभ में ही द्रोणाचार्य से टोनों सेनाओं का जैसा वर्णन दुर्योधन ने किया है, ठीक वैसा ही - आगे भीष्मपर्व के ५१ वें अध्याय में - उसने फिर से द्रोणाचार्य हीं के निकट किया है। पहले अध्याय के उत्तरार्घ में अर्जन को जैसा विपाद हुआ. वैसा ही सुधिग्निर को शान्तिपर्व के आरंभ में हुआ है: और बन मीप्म तथा होण का 'योगवल' से वच करने का समय समीप आया, तब अर्जुन ने अपने मुख से फिर भी वैसे ही खेडयुक्त वचन कहे हे ( भीष्म. ९७. ४-७, और १०८. ८८-९४ ) I गीता (१. ३२, ३३) के आरंभ में अर्जुन ने कहा है, कि जिनके टिए उपमाग प्राप्त करना है, उन्हीं का वध करके जय प्राप्त करें, तो उसका उपयोग ही क्या होगा? और जब युद्ध में सब कौरवो का बध हो गया, तब यही बात दुर्योघन के मुख से मी निकली है (शस्य. ३८.४२-५१)। दूसरे अध्याय के आरंभ में वैसे सांख्य और कर्मयोग ये दोनों निष्ठाएँ बतलाई गई हैं, वैसे ही नारायणीय धर्म मे और शान्तिपर्व के जापकीपाख्यान तथा जनक सलभा-संवाद में भी इन निष्ठाओं का वर्णन पाया जाता है ( शां. १९६ और ३२० )। तीसरे अध्याय में कहा है - अकर्म की अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ है; कर्म न किया बाए, तो उपनीविका मी न हो सकेगी, इत्याटि । मो यही बातें वनपर्व के आरंभ में द्वीपदी ने यिधिष्टर से कही हैं ( वन. ३२ ); और

उन्हीं तत्त्वों का उक्षेत्र अनुगीता में फिर से किया गया है। श्रीतधर्म या स्मार्तधर्म यज्ञमय है, यज्ञ और प्रजा को ब्रह्मदेव ने एक ही साथ निर्माण किया है, इत्यादि गीता का प्रवचन नारायणीय धर्म के अतिरिक्त शान्तिपर्व के अन्य स्थानों में (शा. २६७) और मनुस्मृति (३) में भी मिलता है। तुलाधार-जाजली-संबाद में तथा ब्राह्मण-व्याध-संवाद में भी यही विचार मिलते हैं, कि स्वधर्म के अनुसार कर्म करने म कोई पाप नहीं है ( द्या. २६०-२६३ और वन. २०६-२१५)। इसके सिवा, स्टि की उत्पत्ति का थोड़ा वर्णन गीता के सातवे और आउवें अध्याया में है, उसी प्रकार का वर्णन क्यान्तिपर्व के शुकानुष्रश्न में भी पाया जाता है (क्यां. २३१)। और छटवे अध्याय में पातंजलयोग के आएना का जो वर्णन है, उसी का फिर से गुकानु-प्रश्न ( शा. २३९ ) में और आगे चलकर शान्तिपर्व के अध्याय २०० मे तथा अनुगीता में विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है ( अश्व. १९ ) । अनुगीता के गुरुशिष्य-संबाद में किये गये मध्यमोत्तम वस्तुओं के वर्णन (अश्व. ४३ और ४४) और गीता के टसर्वे अ याय के विभृतिवर्णन के विषय में तो यह कहा जा सकता है, कि इन दोना का भायः एक ही अर्थ है। महाभारत में कहा है, कि गीता में भगवान ने अर्जुन को जो विश्वरूप दिखलाया था, वही सन्धि प्रस्ताव के समय दुर्योघन आदि कौरवीं को, और युद्ध के बाद द्वारका को लौटते समय मार्ग में उत्तंक की भगवान ने दिखलाया; और नारायण ने नारट तथा डाशरिय राम ने परशुराम को दिखलाया (उ. १३०; अश्व. ५५; शा. २३९; वन. ९९)। इसम सन्देह नहीं, कि गीता का विश्वरूपवर्णन इन चारो स्थानों के वर्णनों से कहीं अधिक सुरस और विस्तृत है: परन्तु सब वर्णनों को पढ़ने से यह सहज ही माल्म हो जाता है, कि अर्थसाहत्य की हिए से उनमें कोई नवीनता नहीं है। गीता के चौरहवें और पन्ट्रहवे अध्यायों में इन वाता का निरूपण किया गया है, कि सत्त्व, रज और तम इन तीनों गुणों के कारण सृष्टि मे भिन्नता कैसी होती है; इन गुणों के सक्षण क्या हैं; और सब कर्तृत्व गुणों ही का है, आत्मा का नहीं; ठीक इसी प्रकार इन तीनो का वर्णन अनुगीता (अश्व. ३६-३९) और शान्तिपर्व में भी अनेक स्थानों में पाया जाता है (शां. २८५ आर ३००-३११) सारांश, गीता में जिस प्रसंग का वर्णन किया गया है; उसके अनुसार गीता में दुछ विषयों का विवेचन अधिक विस्तृत हो गया है: और गीता के सब विचारों से समानता रखनेवाले विचार महाभारत मं भी पृथक पृथक कहीं-न-कहीं न्यूनाधिक पाये ही जाते हैं। और यह बतलाने की आवस्यकता नहीं, कि विचारसाहन्य के साथ-ही-साथ थोडीबहुत समता शब्दों में भी आप-ही-आप आ जाती है। मार्गशीर्प महीने के संबन्ध की साहस्यता तो बहुत ही विलक्षण है। गीता में 'मासानां मार्गशीपोंऽहम् ' (गीता १०.३५) कह कर इस मार को जिस प्रकार पहला स्थान टिया है. उसी प्रकार अनुशासनपर्व के टानधर्म-प्रकरण में बहाँ उपवास के लिए महीनो के नाम बतलाने का मौका दो बार आया है, वहाँ प्रत्येक बार मार्गशीर्प से

ही महीनों गिनती आरंभ की गई है (अनु. १०६ और १०९)। गीता में वर्णित आसीपम्य की या सर्व भृत-हित की दृष्टि, अथवा आधिमौतिक, आधिदैविक और आधारिमक मेट तथा देवयान और पितृयान-गित का उल्लेख महाभारत के अनेक स्थानों में पाया जाता है। पिछले प्रकरणों में इनका विस्तृत विवेचन किया जा जुका है; अतरब यहाँ पर पुनर्कक्त की आवश्यकता नहीं।

नापासहब्य की ओर देखिये, या अर्थसहब्य पर ध्यान दीजिये, अथवा गीता के विपयक जो महाभारत में छः सात उल्लेख मिलते हैं, उन पर विचार कीजिये; अनुमान यही करना पड़ता है, कि गीता वर्तमान महाभारत का ही एक भाग है; और जिम पुरुष ने वर्तमान महाभारत की रचना की है, उसी ने वर्तमान गीता का भी वर्णन किया है। हमने देशा है, कि इन सब प्रमाणों की ओर दुर्लक्ष्य करके अथवा किसी तरह उनका अटकल पच्चू अर्थ लगा कर कुछ होगों ने गीता को प्रक्षित सिख करने ना यत्न किया है। परन्तु जो लोग बाह्य प्रमाणों को नहीं मानते; और अपने ही मंशयरूपी पिदा च को अग्रम्थान दिया करते हैं. उनकी विचारपढ़ित सर्वथा अशान्त्रीय अतएव अग्राह्य है। हाँ, यदि इस बात की उपपत्ति ही मालूम न होती, कि गीता को महाभारत में क्यों स्थान दिया गया है, तो बात कुछ और थी परन्तु ( जैना कि इस प्रकरण के आरम में बतला दिया गया है ) गीता केवल वेदान्तप्रधान अथवा मिक्तप्रधान नहीं है । किन्तु महाभारत में जिन प्रमाणभूत श्रेष्ठ पुरुषों के चरित्रों का वर्णन किया गया है, उनके चरित्रों का नीतितत्त्व या मर्म वतलाने के लिए महा-मारत में कर्मयोगप्रधान गीना का निरूपण अत्यन्त आवश्यक था; और, वर्तमान समय मे महाभारत के जिस स्थान पर वह पाई जाती है. उससे बदकर, (कान्यदृष्टि से भी ) बोई अधिक योग्य स्थान उसके हिए दीख नहीं पडता । इतना सिंख होने पर अन्तिम विद्धान्त यही निश्चित होता है, कि गीता महाभारत में उचित कारण से और उचित स्थान पर ही कही गई है - वह प्रक्षित नहीं है। महाभारत के समान रामायण भी सर्वमान्य और उत्ऋष्ट आर्प महाकाव्य है; और उस में भी कथा-प्रवंगानुसार सत्य, पुत्रधर्म, मातृधर्म आदि का मार्मिक विवेचन है। परन्त यह वतलाने की आवश्यकता नहीं, कि वारमीकि ऋषि का मूलहेतु अपने काव्य का महानारत के समान ' अनेकसमयान्वित, सूक्ष्म धर्म-अधर्म न्यायों से ओतप्रोत, और सब होगों को बील तथा सचिरित्र की शिक्षा देने में सब प्रकार से समर्थ ' बनाने का नहीं था। इस्रिटेए धर्म-अधर्म, कार्य-अकार्य या नीति की दृष्टि से महामारत की योग्यता रामायण से कहीं बढ़कर है। महाभारत केवल आर्प काव्य या केवल इतिहास नहीं है; किन्तु वह एक संहिता है, जिसमें धर्म-अधर्म के स्क्ष्म प्रसंगों का निरूपण किया गया है। और यदि इस घर्मसंहिता में कर्मयोग का शास्त्रीय तथा तात्विक विवेचन न किया जाए, तो फिर वह कहाँ किया जा सकता है ? केवल वेदान्त-प्रन्थों में यह विवेचन नहीं किया जा सकता। उनके लिए योग्य स्थान धर्मसंहिता ही है। और यदि महाभारतकार ने यह विवेचन न किया होता, तो यह धर्म-अध्म का यहत् संग्रह अयवा पाँचवाँ वेट उतना ही अपूर्ण रह जाता। इस त्रृष्टि की पूर्ति करने के लिए ही भगवद्गीता महाभारत में रखी गई है। सचमुच यह हमारा बड़ा भाग्य है, कि इस कर्मयोगशास्त्र का मण्डन महाभारतकार जैसे उत्तम जानी सत्युद्ध ने ही किया है, जो वेदान्तशास्त्र के समान ही व्यवहार में भी अत्यन्त निपुण थे।

इस प्रकार रिद्ध हो चुका, कि वर्तमान भगवद्गीता प्रचलित महाभारत ही का एक भाग है। अब उसके अर्थ का कुछ अधिक स्पृश्चिकरण करना चाहिये। भारत और महाभारत शब्दों को हम छोग समानार्थक समझते हैं: परन्तु वस्तुतः व दो भिन्न भिन्न शब्द हैं। व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए, तो 'भारत' नाम उस ग्रन्थ को प्राप्त हो सकता है. निसमें भरतवंशी राजाओं के पराक्रम का वर्णन हो । रामायण, मागवत आदि शब्दों की व्युत्पत्ति ऐसी ही है। और, इस रीति से मारतीय युद्ध दा जिस प्रन्य में वर्णन है, उसे केवल 'भारत' कहना यथेष्ट हो सकता है: फिर वह प्रन्य चाहे जितना विस्तृत हो। रामायणग्रन्थ कुछ छोटा नहीं है; परन्तु उसे कोई महा-रामायण नहीं कहता । फिर भारत ही को 'महामारत' क्यों कहते है ? महाभारत के अन्त में यह वतलाया है, कि महत्त्व और भारतत्व इन तो गुणों के कारण, इस प्रन्थ को महाभारत नाम दिया गया है (स्वर्गा. ५, ४४)। परन्तु 'महामारत' का सरल शब्दार्थ 'वडा भारत ' होता है। और ऐसा अर्थ करने से यह प्रश्न उठता है, कि 'बहें' भारत के पहले क्या कोई 'छोटा' भारत भी था ! और, उसमें गीता थी या नहीं ? वर्तमान महाभारत के आदिपर्व में खिखा है, कि उपाख्यानों के अविरिक्त महामारत के श्लोकों की संख्या चौबीस हजार है (आ. १. १०१); और आगे चलकर यह भी लिखा है, कि पहले इसका 'बय' नाम था (आ. ६२.२०)। 'जय' शब्द से भारतीय युद्ध में पाण्डवों के जय का बोध होता है; और ऐसा क्षर्य करने से यही प्रतीत होता है, कि पहले मारतीय युढ का वर्णन 'जय' नामक प्रन्थ में किया गया था। आगे चल कर उसी ऐतिहासिक प्रन्थ मे अनेक उपाख्यान बोड़ दिये गये; और इस प्रकार महामारत - एक बड़ा प्रन्थ ही गया, जिसमें इतिहास और धर्म-अधर्म विवेचन का भी निरूपण किया गया है। आश्रहायन गृह्यसूत्रों के ऋषितर्पण में - 'समन्तु जैमिनि-वैशंपायन-पैल-स्अभाष्य-भारत-महामारत-धर्माचार्यः ' (आ. र. ३.४.४) - भारत और महामारत है। भिन्न भिन्न ग्रन्थों का स्पष्ट उछिल किया गया है; इससे भी उक्त अनुमान ही हड हो बाता है। इस प्रकार छोटे भारत का बड़े भारत में समावेश हो जाने से कुछ कार के बाट छोटा 'मारत' नामक स्वतन्त्र अन्य शेप नहीं रहा; और स्वभावतः होगों में यह समझ हो गई, कि केवल 'महाभारत' ही एक भारत-प्रनय है। वर्तमान महाभारत की पोथी में यह वर्णन मिल्ता है, कि न्यासजी ने पहले अपने पुत्र (शुक्र) की और अनन्तर अपने अन्य शिप्यों को भारत पढाया या ( आ. १. १०३ ); और

आगे यह भी कहा, कि सुमन्तु जैमिनी, पैल, शुक्त और वैशंपायन, इन पॉच शिप्यों ने पाँच मित्र मित्र मारतसंहिताओं की रचना की (आ. ६३.९०)। इस विषय में यह कथा पाई जाती है, कि इन पाँच महाभारतों में से वैशंपायन के महाभारत की और जैमिनी के महाभारत से केवल अश्वमेधपर्व ही को न्यासजी ने रख लिया। इससे अब यह भी माळूम हो जाता है, कि ऋषितर्पण में 'मारत महामारत' शब्दों के पहले समन्त आदि नाम क्यों रखे गये हैं। परन्त यहाँ इस विषय में इतने गहरे विचार का कोई प्रयोजन नहीं। रा. व. चिन्तामणराव वैद्य ने महामारत के अपने टीकाग्रन्थ में इस विपय का विचार करके जो सिद्धान्त स्थापित किया है, वही हमे मुचुक्तिक मालूम होता है। अतएव यहाँ पर इतना कह देना ही यथेष्ट होगा, कि वर्तमान समय में जो महाभारत उपलब्ध है, वह मूल में वैसा नहीं था। भारत या महामारत के अनेक रूपान्तर हो गये है; और उस ग्रन्थ को जो अन्तिम स्वरूप प्राप्त हुआ. वहीं हमारा वर्तमान महाभारत है। यह नहीं कहा जा सकता. कि मूळ भारत में भी गीता न रही होगी। हाँ, यह प्रकट है, कि सनत्सुवातीय, विदुरनीति. राकानप्रथा, याज्ञवरक्य-जनक-संवाद, विष्णुसहस्रनाम, अनुगीता, नारायणीय धर्म आदि प्रकरणों के समान ही वर्तमान गीता को भी महाभारतकार ने पहले प्रन्थों के आधार पर ही लिखा है - नई रचना नहीं की है। तथापि, यह भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता, कि मूल गीता में महाभारतकार ने कुछ भी हेरफेर न किया होगा । उपर्यक्त विवेचन से यह बात सहज ही समझ में आ सकती है. कि वर्तमान सात सौ क्लोकों की गीता वर्तमान महाभारत में वर्तमान गीता को किसी ने बाद में मिला नहीं दिया है। आगे यह भी वतलाया जाएगा, कि वर्तमान महाभारत का समय कीन-सा है, और मुख्यीता के विषय में हमारा मत क्या है।

## भाग २ – गीता और उपनिषद्।

अब देखना चाहिये, कि गीता और भिन्न अपनिषयों का परम्पर संबन्ध क्या है। वर्तमान महाभारत ही में स्थान स्थान पर सामान्य रीति से उपनिषयों का व्रह्छेख किया गया है; और वृहदारण्यक (१.३) तथा छान्दोग्य (१.२) में वर्णित प्राणेन्द्रियों के युद्ध का हाल मी अनुगीता (अश्व.२३) में है; तथा 'न मे खेनो जनपढे' आढि कैकेय-अश्वपति राजा के मुख से निकले हुए शब्द मी (छा. ५.११.५) शान्तिपर्व में उक्त राजा की कथा का वर्णन करते समय च्यों-का-त्यों पाये जाते है (श्वा.७७.८)। इसी प्रकार शान्तिपर्व के जनक-पंचिशिख-संवाद में वृहदारण्यक (४.५.१३) का यह विषय मिलता है, कि 'न प्रेत्य संश्वास्ति' अर्थात् मरने पर जात को कोई संज्ञा नहीं रहती। (क्योंकि वह बहा में मिल जाता है; और वहीं अन्त में प्रश्न (६.५) तथा मुण्डक (३.२.८) उपनिषयों में वर्णित नदी और समुद्र का दृष्टान्त नाम-रूप से विमुक्त पुष्टप के विषय में दिया गया है। इन्द्रियों को घोड़े गी. र.३४

कह कर ब्राह्मण-व्याध-संवाद (वन. २१०) और अनुगीता में बुद्धि को सारधी की अपना दी गई है, वह भी कठोपनिपट् से ही ली गई है (क. १. ३. ३); और कठोपनिपट् के ये दोनों कोक — 'एप सर्वेषु भूतेषु गृहातमा' (कट. २१२) और कठोपनिपट् के ये दोनों कोक — 'एप सर्वेषु भूतेषु गृहातमा' (कट. २१२) और 'अन्यत्र धर्मोदन्यत्राधर्मात्' (कट. २. १४) — भी धान्तिपर्व में दो स्थानों पर (१८७. २९ और ३३१. ४४) कुछ फेरफार के साथ पाये जाते हैं। खेताखतर का 'सर्वनः पाणिपाटम् ०' क्लोक भी, वैसा कि पहले कह आये हैं, महामारत में अनेक स्थानों पर और गीता मे भी मिलता है। परन्तु केवल इतने ही से यह साहत्र्य पूरा नहीं हो जाता। इनके खिवा उपनिपटों के और भी बहुत-से वाक्य महामारत में कई स्थानों पर मिलते हैं। यही क्यो; यह भी कहा जा सकता है, कि महामारत का अध्यात्मज्ञान प्रायः उपनिपटों से ही लिया गया है।

गीतारहस्य के नौंव और तेरहवें प्रकरणां में हमने विस्तारपूर्वक हिखला हिया है. कि महामारत के समान ही सगवद्रीता का अच्यात्मज्ञान भी उपनिषद्धें के आबार पर स्थापित है ! और गीता में भक्तिमार्ग का जो वर्णन है, वह मी इस ज्ञान से अलग नहीं है। अतएव यहाँ उसको दुवारा न स्थित कर संक्षेप में सिर्फ यही बताते हैं. कि गीता के द्वितीय अध्याय में विभिन्न आतमा का अञ्चीन्यत्व आठवें अध्याय का अक्षरब्रह्मस्वरूप और तेरहवें अध्याय का क्षेत्रश्चेत्रज्ञविचार तथा विशेष करके 'जेय' परव्रह्म का स्वरूप – इन सब विपयों का वर्णन गीता में अक्षरशः उपनिपटों के आधार पर ही किया गया है। कुछ उपनिपट गद्य में है और कुछ पद्य में हैं। उनमें से गद्या-रमक उपनिपटों के वाक्यों को पद्ममय गीता में ज्यो-फा-त्यों उद्युत करना संमव नहीं: तथापि जिन्हों ने छान्डोग्योपनिपद् आदि को पदा है, इनके ध्यान में यह बात सहज ही आ जाएगी, कि ' जो है सो हैं; और जो नहीं, सो नहीं ' ( गीता २. १६ ) तथा 'यं यं वापि स्मरन् भावम् ॰ ' (गीता ८.६) इत्यादि विचार छान्द्रोग्योपनिपद् से लिए गये हैं; और 'क्षीणे पुण्ये '( गीता ९. २१ ), 'ज्योतियां ज्योतिः' ( गीता १३. १७) तथा 'मात्रास्पर्धा' (गीता २. १४) इत्यार्ट विचार और वाक्य बृहटारण्यक उपनिपद से लिए गये हैं। परन्तु गद्य उपनिपदों को छोड़ जब हम पद्यात्मक उपनिपदों पर विचार करते हैं, तो यह समता इससे मी अधिक रपष्ट व्यक्त हो जाती है। क्योंकि, -इन पद्यातमक उपनिपदी के कुछ न्होंक ज्यों के त्यों मगवदीता में टट्यूत किये गये हैं। उटाहरणार्थ, कटोपनिपद के छः-सात स्होक अक्षरशः अथवा क्रुछ शब्दमेर से गीता में लिए गर्य हैं। गीता के द्वितीय अध्याय का 'आश्चर्यवत्पस्यति॰' (२.२९) क्लोक, कटोनिपद की दितीय वल्ली के 'आश्रयों वक्ता॰' (कट. २.७) क्लोक के समान है: और 'न जायते म्रियते वा कड़ाचित् ॰ ' (गीता २. २०) स्त्रीक तथा ' यदिन्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति०' (गीता ८. ११) श्लोकार्य, गीता और कडोपनिपद में अक्षरशः एक ही है (कड. २. १९; २. १५)। यह पहले ही बतला दिया गया है, कि गीता का 'इन्द्रियाणि पराण्याहुः० ' (३. ४२ ) श्लोक कठौपनिपट (कठ. ३. १०)

से लिया गया है। इसी प्रकार गीता के पन्द्रहवें अध्याय में वर्णित अश्वत्य बक्ष का रूपक कठोपनिपद से और 'न तन्द्रासयते सूर्यों ॰' (गीता १५.६) स्त्रोक कड तथा श्वेताश्वतर उपनिषडों से - शब्दों में कुछ फेरफार करके - लिया गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद् की बहुवेरी कल्पनाएँ तथा श्लोक भी गीवा में पाये बाते हैं। नौवें प्रकरण में कह चुके हैं. कि माया शब्द का प्रयोग पहले पहल श्वेताश्वतरोपनिषद में हुआ है; और वहीं से वह गीता तथा महामारत में खिया गया होगा। शब्द-साहरय से यह भी प्रकट होता है, कि गीता के छठवें अध्याय में योगाम्यास के लिए योग्य स्थल का जो यह वर्णन किया गया है - ' गुची देशे प्रतिप्राप्य॰' (गीता ६, ११) – वह ' समे अचौ०' आदि ( श्वे. २. १०) मन्त्र से छिया गया है. और 'समं कायशिरोग्रीवं०' (गीता ६. १३) ये शब्द 'त्रिष्त्रतं स्थाप्य समं शरीरम्' (श्व. २.८) इन मन्त्र से लिए हैं। इसी प्रकार 'सर्वतः पाणिपादं' श्लोक तथा उसके आगे का श्लोकार्घ मी गीता (१३.१३) और श्रेताश्वतरोपनिषद में शब्दशः मिलता है (श्व. २-१६); और 'अणोरणीयांसम' तथा आदित्यवर्ण तमसः परस्तात् ' पट भी गीता ( ८, ९ ) में और श्वेताश्वतरोपनिषद् ( ३, ९, २० ) में एक ही से हैं। इनके अतिरिक्त गीता और उपनिषदों का शब्दसाहस्य यह है. कि ' सर्वभृतस्थमात्मानम्' (गीता ६. २९) और 'वेदैश्च सर्वेरहमेव वेद्यो ' (गीता १५. १५ ) ये दोनों कोकार्ध कैयल्योपनिपद् (१. १०; २. ३) में ज्यों के त्यों मिलते हैं । परन्तु इस शब्दसादृश्य के विषय पर अधिक विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि इस बात का किसी को भी सन्टेह नहीं है, कि गीता का वेदान्त-विपय उपनिपरों के आधार पर प्रतिपादित किया गया है । हमें विशेष कर यही देखना है, कि उपनिषटों के विवेचन में और गीता के विवेचन में कुछ अन्तर है या नहीं: और यदि है, तो किस बात में । अतएव, अब उसी पर दृष्टि बालना चाहिये।

उपिनपरों की संख्या बहुत है। उनमें से कुछ उपिनपरों की मापा तो इतनी अर्वाचीन है, कि उनका और पुराने उपिनपरों का असमकालीन होना सहच ही माल्म पढ़ जाता है। अतएव गीता और उपिनपरों में प्रतिपादित विषयों के साहस्य का विचार करते समय, इस प्रकरण में हमने प्रधानता से उन्हीं उपिनपरों को तुल्ना के लिए लिया है, जिनका उल्लेख ब्रह्मसूनों में है। इन उपिनपरों के अर्थ को और गीता के अध्याय को जब हम मिला कर देखते हैं, तब प्रथम यही बोध होता है, कि यद्यपि दोनों में निर्मुण परब्रह्म का स्वरूप एक-सा है, तथापि निर्मुण से समुण की उत्पत्ति का वर्णन करते समय, 'अविद्या' शब्द के बदले 'माया' या 'अज्ञान' शब्द ही का उपयोग गीता में किया गया है। नीवें प्रकरण में इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया गया है, कि 'माया' शब्द श्वेताश्वतरोपिनपद में आ चुका है; नामरूपात्मक अविद्या के लिए ही यह दूसरा पर्याय शब्द है; तथा यह भी ऊपर बतला दिया गया है, कि श्वेताश्वतरोपिनपद के कुछ स्त्रोक गीता में अक्षरशः पाये जाते हैं। इससे

पहला यह अनुमान किया बाता है, कि — ' वर्षे खिर्विदं ब्रह्म ' ( छां. ३. १४. १ ) या 'सर्वमात्मानं पश्यति ' (वृ. ४. ४. २३ ) अथवा 'सर्वमृतेषु चात्मानम्॰ ' ( ईश्व. ६ ) इस सिद्धान्त का अथवा उपनिषयों के सारे अस्यात्मश्चान का यद्यपि गीता में संग्रह किया गया है, तथापि गीताग्रन्थ तब बना होगा, जब कि नामरूपात्मक अविद्या को उपनिषदों में ही 'माया' नाम मात हो गया होगा।

अत्र यदि इस बात का विचार करें, कि उपनिपदों के और गीता के उपपादन में क्या भेट है. तो दीख पडेगा. कि गीता में कापिलसांख्यशास्त्र को विशेष महत्त्व हिया गया है । बृहदारण्यक और छान्दोग्य दोनों उपनिषद् ज्ञानप्रधान है; परन्तु उनम तो सांख्यप्रतिकिया का नाम भी दीख नहीं पडता । और कर आदि उपनिपरों में यद्यि अन्यक्त, महान् इत्यादि सांख्यों के शब्द आये हैं: तथापि यह स्पष्ट है, कि उनका अर्थ सांख्यप्रक्रिया के अनुसार न कर के बेटान्तपद्धति के अनुसार करना चाहिये। मैन्युपनिषद् के उपासना को भी यही न्याय उपयुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार सांख्यप्रक्रिया को बहिष्कृत करने की सीमा यहाँ तक आ पहुँची है, कि बेदान्तसूत्रों में पंचीकरण के बब्ले छान्दोग्य उपनिपद के आधार पर त्रिवृत्करण ही से सृष्टि के नामरूपातमक वैचिन्य की उपपत्ति वतलाई गई है (वे. स्, २.४.२०)। साल्यों को एकदम अलग करके अध्यास के क्षर-अक्षर का विवेचन करने की यह पदिति गीत। में स्वीकृत नहीं हुई है। तथापि समरण रहे, कि गीता में संख्यों के विदान्त ज्यों-के-त्यों नहीं हे हिए गये हैं । त्रिगुणात्मक अन्यक्त प्रकृति से, गुणोर्क्ष के अनु-सार, व्यक्त सृष्टि उत्पत्ति होने के विषय से सांख्यों के जो सिद्धान्त है, वे गीता को बाह्य हैं; और उनके इस मत से भी गीता सहमत है, कि पुरुष निर्गुण हो कर द्रष्टा है। परन्तु दैत-सांख्यशान पर अदैत-वेदान्त का पहले इस प्रकार प्रावल्य स्यापित कर दिया है, कि प्रकृति और पुरुप स्वतन्त्र नहीं है। वे दोनों उपनिपद् में वर्णित आत्मरूपी एक ही परव्रक्ष के रूप अर्थात् विभृतियाँ हैं; और फिर सांख्यों ही के क्षर-अक्षरविचार का वर्णन गीता में किया गया है। उपनिषटों के ब्रह्मात्मैक्यरूप अद्वैतमत के साथ स्थापित किया हुआ देती सांख्यों के सुष्ट्रश्रुपत्तिकम का यह मेल गीता के समान महाभारत के अन्य स्थानों में किये हुए अध्यातमिववेचन में भी पाया जाता है। और ऊपर जो अनुमान किया गया है, कि दोनों प्रन्थ एक ही व्यक्ति के द्वारा रचे गये हैं. वह इस मेल से और भी हद हो जाता है।

उपनिपदों की अपेक्षा गीता के उपपादन में जो दूसरी महत्त्वपूर्ण विशेषता है, वह न्यक्तोपासना अथवा मिक्तमार्ग है। मगवद्गीता के समान उपनिषदों में भी केवल यज्ञयाग आदि कमें ज्ञानदृष्टि से गीण ही माने गये हैं। परन्तु न्यक्त मानवदृष्ट्यारी ईश्वर की उपासना प्राचीन उपनिपदों में नहीं दीख पड़ती। उपनिषक्तार इस तत्त्व से सहमत हैं, कि अन्यक्त और निर्जुण परन्नक्ष का आकल्पन होना कठिन है। इसिंह्य मन, आकाश, सूर्व, अश्वि, यज्ञ आदि सगुण प्रतीकों की उपासना करनी चाहिये।

परन्तु उपासना के लिए प्राचीन उपनिपटों में जिन प्रतीको का वर्णन किया गया है, उनमें मनुष्यदेहधारी परमेश्वर के स्वरूप का प्रतीक नहीं बतलाया गया है। मैन्सुपनिपट् (७. ७.) में कहा है, कि रुद्र, विष्णु, अन्युत, नारायण ये सव परमात्मा ही के रूप है। श्वेताश्वतरोपनिपद में 'महेश्वर' आदि शब्द प्रयुक्त हए है: और ' जात्वा देवं सुरयते सर्वपादीः ' ( श्वे. ५. १३ ) तथा ' यस्य देवे परा भक्तिः ' ( श्वे. ६. २३) आहि वचन भी श्वेताश्वतर में पाये जाते हैं। परन्तु यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता, कि इन वचनों में नारायण, विष्णु आदि शब्दों से विष्णु के मानव-देहधारी अवतार ही विवक्षित हैं । कारण यह है, कि कर और विष्णु वे दोनों देवता वैदिन अर्थात् प्राचीन हैं; तब यह फैसे मान लिया जाए, कि 'यजी वै विष्णुः' (त. सं. १. ७. ४) इत्यादि प्रकार-से यज्ञयाग ही की विष्णु की उपासना का जो स्वक्तप आगे दिया गया है, वही उपर्युक्त उपनिपरी का अभिप्राय नहीं होगा। अच्छा: यारे कोई कहे, कि मानवरेहघारी अवतारों की करपना उस समय भी होगी, तो यह कुछ विलक्षण ही असंमव नहीं है । क्योंकि, श्वेताश्वतरोपनिपद में जो 'मिक्ति' शब्द है. उसे यहरूपी उपासना के विषय में प्रयुक्त करना ठीक नहीं केंचता। यह बात नच है, कि महानारायण, नृषिंहतापनी, राभतापनी तथा गोपालतापनी आहि उपनिपर्शे के बचन श्वेताश्वतरोपनिपद के बचनों की अपेक्षा कहीं अधिक स्पष्ट है। इमलिए उनके विषय में उक्त मकार की शंका करने के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता । परन्तु इन उपनिपटों का काल निश्चित करने के लिए टीक ठीक साधन नहीं हैं। इसलिए इन उपनिपरों के भाषार पर यह प्रश्न ठीक तौर से हल नहीं किया जा सञ्ता, कि वैदिक धर्म में मानवरूपधारी विष्णु की भक्ति का उदय कब हुआ ? तथापि अन्य रीति से वैदिक मिक्तमार्ग की प्राचीनता अच्छी तरह सिद्ध की जा सकती है । पाणिनी का एक सुत्र है 'भक्तिः' - अर्थात् जिसमे मक्ति हो (पा. ४. ३. ९५)। इसके आगे 'वासुदेवार्जुनाभ्या चुन् ' (पा. ४, ३. ९८) इस सूत्र मे वहा गया है, कि विसकी वासदेव में भक्ति हो उसे 'वामदेवक' और जिसकी अर्जुन में भक्ति हो उसे 'अर्जुनक' कहना चाहिये। और पातंजिल के महाभाष्य में इस पर टीका करते समय कहा गया है, कि इस सूत्र में 'वासुदेव' क्षत्रिय का या भगवान का नाम है। इन अन्थों से पातंजलभाष्य के विषय में डॉक्टर माण्डारकर ने यह सिद्ध किया है, कि वह ईसाई सन् के लगभग ढाई सी वर्ष पहले बना है; और इसमें तो सन्देह ही नहीं, कि पाणिनी का काल इससे मी अधिक प्राचीन है। इसके सिवा मार्के का उछिख बौद्धधर्मग्रन्थों मे भी किया गया है। और हमने आगे चल कर विस्तारपूर्वक दतलाया है कि बोद्धधर्म के महायान पन्थ में भक्ति के तत्त्वों का प्रवेश होने के लिए श्रीकृष्ण का नागवतधर्म ही कारण हुआ होगा । अतएव यह बात निर्विवाद सिद्ध है. कि कम-से-कम बुद्ध के पहले - अर्थात् ईसाई सन् के पहले लगभग छः सौ-से अधिक वर्ष - हमारे यहाँ का मिक्तमार्ग पूरी तरह स्थापित हो गया था। नारदर्पचरात्र या शाण्डिस्य अथवा नारद के मिक्क्स उसके बाद के हैं। परन्तु इससे मिक्कार्ग अथवा मागवतधर्म की प्राचीनता में कुछ भी बाधा हो नहीं सकती। गीतारहस्य में किये गये विवेचन से ये बात स्पष्ट विदित हो बाती हैं, कि प्राचीन उपनिषदों में बिस सगुणोपासना का वर्णन है, उसी से कमशः हमारा मिक्कार्ग निकला है। पातंचल्योग में चित्त को स्थिर करने के लिए किसी-न-किसी स्थक और प्रत्यक्ष बस्तु को हिए के सामने रखना पड़ता है। इसलिए उससे मिक्कार्ग की और भी पुष्टि हो गई है। मिक्कमार्ग किसी अन्य स्थान से हिन्दुस्थान में नहीं लाया गया है — और न उसे कहीं से लाने की आवस्यकता ही थी। खुद हिन्दुस्थान में इस प्रकार से प्रादुर्भेत मिक्कमार्ग का और विशेषतः वामुदेवमिक का उपनिषदों में वर्णित वेदान्त की हिट से मण्डन करना ही गीता के प्रतिपादन का एक विशेष माग है।

परन्तु इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण गीता का माग, कर्मयोग के साथ भक्ति महाज्ञान का मेल कर देना ही है। चातुर्वण्यं के अथवा श्रीत्वज्ञयाग आहि कमों को यद्यपि उपनिपदों ने गीण माना है, तयापि कुछ उपनिपत्कारों का कथन है, कि उन्हें चित्तज्ञिदि के लिए तो करना ही चाहिये; और चित्तज्ञिदि होने पर मी उन्हें छोड़ देना उचित नहीं। इतना होने पर भी कह सकते हैं, कि अधिकांग्र उपनिपदों का खकाब सामान्यतः कर्मसंन्यास की ओर ही है। ईशावास्योपनिपद् के समान कुछ अन्य उपनिपदों में भी 'कुर्वज्ञेवेह कर्माणि' बैसे आमरण कर्म करते रहने के विपय में बचन पाये जाते हैं। परन्तु अध्यात्मज्ञान और सासारिक कर्मों के बीच का विरोध मिटा कर प्राचीन काल से प्रचल्ति इस कर्मयोग का समर्थन चैसा गीता में किया गया है, बैसा किसी भी उपनिषद् में पाया नहीं जाता। अथवा यह मी कहा जा सकता है, कि इस विपय में गीता का सिद्धान्त अधिकांग्र उपनिपत्कारों के सिद्धान्तों से मित्र है। गीतारहस्य के ग्यारहवें प्रकरण में इस विपय का विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है। इसलिए उसके वारे में यहाँ अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं।

गीता के छठवें अच्याय में जिस योगसायन का निर्देश किया गया है, उसका विस्तृत और ठीक विवेचन पातंजल्योगस्त्र में पाया जाता है; और इस समय ये स्व ही इस विषय के प्रमाणभृत ग्रन्थ समझे जाते हैं। इन स्वों के चार अध्याय हैं। पहले अध्याय के आरंम में योग की व्याख्या इस प्रकार की गई है, कि 'योगश्चिच-श्चितिरोधः'; और यह बतल्या गया है कि 'अम्यासवैराग्याम्यां तिवरोधः'— अर्यात् यह निरोध अम्यास तथा वैराग्य से किया जा सकता है। आगे चल्कर यमनियम-आसन-प्राणायाम आदि योगसाधना का वर्णन करके तीसरे और चीथे अव्यायों में इस बात का निरूपण किया है, कि 'असंप्रजात' अर्यात्, निर्वेक्टर समाधि से अन्तामा-लियमा आदि अल्लोकिक सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं; तथा इसी समाधि से अन्त में ब्रह्मिनबाणकप मोक्ष मिल जाता है। मगवद्गीता में भी पहले चिचतिरोध करने की आवश्यकृता (गीता ६. २०) वतलाई गई। कित कहा है, कि अभ्यास तथा वैराग्य

इन दोनों साधनों से चित्त का निरोधन करना चाहिये (६.३५); और अन्त मे निर्विकरप समाधि लगाने की रीति का वर्णन करके, यह दिखलाया है, कि उसमें क्या तुख है। परन्तु केवल इतने ही से यह नहीं कहा जा सकेगा, कि पातंजलयोगमार्ग से नाई मगवान ने यह कहीं नहीं है, कि समाधि सिद होने के लिए नाक पकड़े पकड़े सारी आयु न्यतीत कर देनी चाहिये । कर्मयोग की सिद्धि के लिए बुद्धि की समता होनी चाहिये: और इस समता की प्राप्ति के लिए चिचिनिरोध तथा समाधि होना आवश्यक है। अतएव केवल साधनरूप से इनका वर्णन गीता में किया गया है। ऐसी अवस्था में यही कहना चाहिये, कि इस विषय में पातंजलसूत्रों की अपेक्षा श्वेताश्वतरोपनिपद् या कडोपनिपद के साथ गीता अधिक मिलती-जुलती है। ध्यान-विन्दु, छुरिका और योगतत्त्व उपनिपद् भी योगविपयक ही है। परन्तु उनका मुख्य प्रतिपाँच विपय केवल योग है: और उनमें सिर्फ़ योग ही की महत्ता का वर्णन किया गया है। इसलिए केवल कर्मयोग को श्रेष्ट माननेवाली गीता से इन एकपश्चीय उपनिपटों का मेल करना उचित नहीं: और न वह हो ही सकता है। थामसन साहब ने गीता का अंग्रेजी में बो अनुवाद किया है. उसके उपोद्धात में आप कहते हैं. कि गीता का कर्मयोग पातंजल-योग ही का एक रूपान्तर है। परन्त यह बात असंभव है। इस विपय पर हमारा यही कथन है, कि गीवा के 'योग' शब्द का ठीक ठीक अर्थ समझ में न आने के कारण यह भ्रम उत्पन्न हुआ है। क्योंकि इघर गीता का कर्मयोग प्रवृत्तिप्रधान है, तो उपर पातंजलयोग बिलकुल उसके विरुद्ध अर्थात् निवृत्तिप्रधान है। अतएव उनमें से 'एक का दूसरे से प्रादुर्भत होना कभी संभव नहीं; और न यह बात गीता में बही गई है। इतना ही नहीं; यह भी कहा जा सकता है, कि योग शब्द का प्राचीन अर्थ 'क्रमेयोग' था; और संमध है, कि वही शब्द पातंबलसूत्रों के अनन्तर केवल 'चित्त-निरोधरूपी योग ' के अर्थ में प्रचलित हो गया हो। चोहे जो हो; यह निर्विवारिं क है, कि प्राचीन समय में जनक आदि ने जिस निष्काम कर्माचरण के मार्ग का अवलंबन किया था, उसी के सहश गीता का योग अर्थात् कर्ममार्ग मी है; और वह मनु-दृश्चाकु आदि महानुभावों की परंपरा से चले हुए मागवतधर्म से लिया गया है - वह कुछ पातञ्चलयोग से उत्पन्न नहीं हुआ है।

अत्र तक किये गये विवेचन से यह बात समझ में आ जाएगी, कि गीता धर्म और उपनिपदों में किन किन बातों की विभिन्नता और समानता है। इनमें से अधिकांश बातों का विवेचन गीतारहस्य में स्थान स्थान पर किया जा जुका है। अतएव यहाँ संक्षेप में यह वतलाया जाता है, कि यद्यपि गीता में प्रतिपादित ब्रह्मज्ञान उपनिपदों के आधार पर ही बतलाया गया है, तथापि उपनिपदों के अध्यात्मज्ञान का भी निरा अनुवाद न कर उसमें बासुदेवमक्ति का और सांस्वयाल में वर्णित स्पृयुत्पिकम का अर्थात् क्षराक्ष्तज्ञान का भी समावेश किया गया है; और उस वैदिक कर्मयोग-धर्म

ही का प्रधानता से प्रतिपादन किया गया है, जो सामान्य लोगो के लिए आचरण करने में सुगम हो; एवं इस लोक तथा परलेक में श्रेयस्कर हो। उपनिपर्वों की अवेखा गीता में जो कुछ विशेषता है, वह यही है। अतएव ब्रह्मज्ञान के अतिरिक्त अन्य वार्तों में भी संन्यासप्रधान उपनिपर्दों के साथ गीता का मेल करने के लिए सांप्रशियक दृष्टि से गीता के अर्थ की खींचातानी करना उचित नहीं है। यह सच है, कि दोनों में अध्यात्मज्ञान एक ही सा है। परन्तु — जैसा कि हमने गीतारहस्य के ग्यारहचे प्रकरण में स्पष्ट दिखला दिया है — अध्यात्मरूप मस्तक एक भले हो; तो साख्य तथा कर्मयोग वैदिक्षमं-पुरुष के दो समान बदलवाले हाथ हैं: और इनमें से ईशावास्योपनिवद् के अनुसार, ज्ञानयुक्त कर्म ही का प्रतिपादन मुक्तकण्ठ से गीता में किया गया है।

# भाग – ३ गीता और ब्रह्मसूत्र

ज्ञानप्रधान, भक्तिप्रधान और योगप्रधान उपनिपरों के साथ भगवद्गीता में लो साहरूय और भेट हैं, उनका इस प्रकार विवेचन कर चुकने पर यथार्थ में ब्रह्मसूत्रों और गीता की तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यांकि, मिन्न मिन्न उपनिपरों में मिन्न मिन्न ऋषियों के बतलायें हुए अध्यादम-सिङान्तों का नियमबढ़ विवेचन करने के लिए ही वाद्रायणाचार्य के ब्रह्मसूत्रों। की रचना हुई है। इसलिए उनमें उपनिपरों से मिन्न मिन्न विचारों का होना समव नहीं। परन्तु मगवद्रीता के तरहवें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विचार करते समय ब्रह्मसूत्रों का स्पष्ट उद्धेख इस प्रकार किया है —

#### ऋषिभिर्वहुषा गीतं छन्टोभिर्विविधैः पृथक् । ब्रह्मसूत्रवर्देश्चेव हेतुमद्गिर्विनिश्चितेः ॥

अर्थात् क्षेत्रक्षेत्रज्ञ का 'अनेक प्रकार से निविध छन्दों के द्वारा (अनेक) ऋषियों ने पृथक् धृथक् और हेतुयुक्त तथा पूर्ण निश्चयात्मक ब्रह्मसृत्रपढ़ों से भी विवेचन किया है ' (गीता १३.४)। और यिं इन ब्रह्मसृत्रों को तथा वर्तमान वेडान्त-स्त्रों को एक ही मान छे, तो कहना पढ़ता है, कि वर्तमान गीता वर्तमान वेडान्त-स्त्रों के बाद बनी होगी। अतएव गीता का कालनिर्णय करने की दृष्टि से इस बात का अवस्य विचार करना पड़ता है, कि ब्रह्मसृत्र कीन से हैं। क्योंकि वर्तमान वेडान्तस्त्रों के अतिरिक्त ब्रह्मसृत्र नामक कोई दूसरा ब्रन्थ नहीं पाया जाता; और न उसके विषय में कहीं वर्णन ही है। अभीर, यह कहना तो किसी प्रकार उचित नहीं

<sup>ं</sup> इस विषय का विचार परलोक्वासी तेलंग ने किया है। उसके सिवा सन १८९५ में इसी विषय पर प्रो. तुकाराम रामचन्द्र अंगळनेरकर, बी. ए., ने भी एक निबन्ध प्रकाशित किया है।

जॅनता, कि वर्तमान ब्रह्मसूत्री के नाद गीता बनी होगी। क्योंकि, गीता की प्राचीनता के विषय में परंपरागत समझ चली आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है, कि प्रायः इसी फटिनाई को ध्यान में ला कर शाकरमाण्य में 'ब्रह्मसूत्रपटै:' का अर्थ ' श्रतियों के अथवा उपनिपरों के ब्रह्मप्रतिपाटक वाक्य ' किया गया है । परन्तु इसके विपरीत शांकरभाष्य के टीकाकार आनन्दगिरि और रामानुवाचार्य, मव्वाचार्य प्रमृति गीता के अन्यान्य भाष्यकार यह कहते है, कि यहाँ पर 'ब्रह्मसूत्रपटेश्चीव' शब्दों से ' अथातो ब्रह्मजिजासा ' इन वाडरायणाचार्य के ब्रह्मसूत्रों का ही निर्देश किया गया है; और श्रीघरस्त्रामी को टोनो अर्थ अभिप्रेत हैं । अतएव इस स्रोक का सत्यार्थ हमें स्वतन्त्र रीति से ही निश्चित करना चाहिये। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विचार 'ऋषियों ने सनेट प्रकार से पृथक ' कहा है; और इसके सिवा (चैव) 'हेत्युक्त और विनिश्चयात्मक ब्रह्मसूत्रपटों ने भी ' वही अर्थ कहा है; इस प्रकार 'चैव' ( और भी ) पट से इस बात का राष्ट्रीकरण हो जाता है, कि इस श्लोक में क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार के दो भिन्न भिन्न स्थानो का उल्लेख किया गया है। टोनो केवल भिन्न ही नहीं है, किन्तु उनने से पहला अर्थात् ऋषियों का किया हुआ वर्णन 'विविध छन्टों के द्वारा पृथक पृथक् अर्थात् कुछ यहाँ और कुछ यहाँ तथा अनेक प्रकार का ' है; और उसका अनेक ऋषियो-द्वारा किया जाना 'ऋषिभिः' (इस बहुबचन तृतीयान्त पट) से स्पष्ट हो जाता है। तथा ब्रह्मसूत्रपर्धे का दूसरा वर्णन 'हेतुयुक्त और निश्चयात्मक' है। इस प्रकार इन डोनों वर्णनों की विशेष भिन्नता का स्पष्टीकरण इसी कीक में हैं। 'हेतुमत्'' शब्द महाभारत में कई स्थानो पर पाया जाता है; और उसका अर्थ है -'नैयायिक पद्धति से कार्यकारणमाय वतलाकर किया हुआ प्रतिपादन ' उदाहरणार्थ, जनक के सन्मुख सुख्या का किया हुआ भाषण, अथवा श्रीकृष्ण जन शिष्टाई के लिए कौरवां की समा में गये, उस समय उनका किया हुआ मापण लीजिये। महाभारत में ही पहले भाषण को 'हेतुमत् और अर्थवत् ' (शा. ३२०. १९१) और दुसरे को 'सहेतुक' ( उद्यो. १३१. २ ) कहा है । इससे प्रकट होता है, कि जिस प्रतिपादन में सायकवाधक प्रमाण वतलाकर अन्त में कोई भी अनुमान निस्तन्देह सिद्ध किया जाता है, उसी को 'हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः' विशेषण रुगाये जा सकते हैं। ये शब्द उपनिपरों के ऐसे संकीर्ण प्रतिपादन को नहीं लगाये जा सकते, कि जिसमे कुछ तो एक स्थान में ही और कुछ दुसरे स्थान में । अतएव 'ऋषिभिः बहुधा विविधः पृथक् ' और ' हेतुमद्भिः विनिश्चितैः ' पर्टो के विरोधात्मक स्वारस्य की यदि स्थिर रखना हो, तो यही कहना पड़ेगा. कि गीता के उक्त श्लोक में 'ऋषियों-द्वारा विविध छन्टों में किये गये अनेक प्रकार के पृथक् ' विवेचनों से भिन्न भिन्न उपनिपदों क संकीर्ण और पृथक् वाक्य ही अभिप्रेत हैं; तथा 'हेतुयुक्त और विनिश्चयात्मक बलस्त्रपटाँ ' से ब्रह्मस्त्र-प्रन्थ का वह विवेचन अभिप्रेत है. कि जिसमें साधकताधक ममाण टिखलाकर अन्तिम सिद्धान्तों का सन्देहरहित निर्णय किया गया है। यह मी

स्मरण रहे, कि उपनिपदों के सब विचार इधर उधर क्षिसे हुए हैं; अर्थात् अनेक ऋषियों को बैसे स्रुते गये, वैसे ही वे कहे गये हैं। उनमें कोई विशेष पदित या क्रम नहीं है। अतप्रव उनकी एकवाक्यता किये विना उपनिपदों का भावार्थ ठीक ठीक समझ में नहीं आता। यही कारण है, कि उपनिपदों के साथ ही साथ उस प्रत्य या वेदान्तस्त्र (प्रसस्त्र) का भी उन्नेख कर देना आवश्यक था, जिसमें कार्यकारण हेतु विस्त्रक कर उनकी (अर्थात् उपनिपदों की) एकवाक्यक था, गई है।

गीता के स्टोकों का उक्त अर्थ करने से यह प्रकट हो जाता है, कि उपनिषट् भीर बहास्त्र गीता के पहले बने हैं। उनमें से मुख्य मुख्य उपनिपटों के विषय में तो कुछ भी मतभेद नहीं रह जाता। क्योंकि इन उपनिपटों के बहुतेरे स्टोक गीता में शब्दशः पाये जाते हैं। परन्तु ब्रह्मसूत्रों के विषय में सन्देह अवश्य किया जा सकता है। क्योंकि ब्रह्मसूत्रों में यद्यि 'भगवद्गीता' शब्द का उद्येख प्रत्यक्ष में नहीं किया गया है; तथापि माध्यकार यह मानते हैं, कि कुछ सूत्रों में 'स्मृति' शब्दों से मगवद्गीता ही का निर्देश किया गया है। जिन ब्रह्मसूत्रों में शांकरमाध्य के अनुसार 'स्मृति' शब्द से गीता ही का उद्येख किया गया है, उनमें से नीचे दिये हुए सूत्र मुख्य हैं —

ब्रह्मसूत्र - अध्याय, पाद और सूत्र गीता - अध्याय और श्लोक १. २.६ समतेश्च। गीता १८.६१ 'ईश्वरः सर्वभूताना ०' भादि श्लोक! १. ६. २३ अपि च समयंते। गीता १५.६ 'न तद्मासयते सूर्यः' आ०। २. १. ३६ उपपद्यते चाप्युपलम्यते च । गीता १५. ३ 'न रूपमस्येह तथोपलम्यते० ' आहि । २. ३. ४५ अपि च स्मर्यते। गीता १५.७ 'ममैवांशो बीवलोके जीवभूतः० ' सादि । ३. २. १७ दर्शयति चाथो अपि स्मर्यते। गीता १३. १२ ' ज्ञेयं यत्तत् प्रवश्यामि० ' भादि । ३. ३. ३१ अनियमः सर्वासामविरोधः गीता ८. २६ 'शुक्रकृष्णे गती हाते॰ ' आदि । शब्दानुमानाम्याम् । गीता ६, ११ ' श्रची देशे ॰ ' आहि । ४. १. १० सारन्ति च ।

४. २. ९१ योगिनः प्रति च स्मर्यते।

गीता ८. २३ ' यत्र कालेखनाष्ट्रिमा-

वृत्ति चैव योगिनः ' आदि ।

उपर्यक्त आंठ स्थानों में से क्रिक यह सैन्डिग्ध भी माने चाएँ, तथापि हमारे मत से तो चौथे (ब्र. स. २. ३. ४५) और आठवें (ब्र. स. ४. २. २१) के विपय में कुछ सन्देह नहीं है; और यह भी स्मरण रखने योग्य है, कि इस विषय में -शंकराचार्य. रामानजाचार्य: मध्याचार्य और वल्लभचार्य - चारों भाष्यकारों का मत एक ही सा है। ब्रह्मसूत्र के उक्त दोनों स्थानों (ब्र. सू. २, ३, ४५ और ४, २, २१) के विषय में इस प्रसंग पर भी अवस्य ध्यान देना चाहिये - जीवातमा और परमात्मा के परस्परसंबन्ध का विचार करते समय, पहले 'नात्माऽश्रतेनित्यत्वाच ताम्यः' (ब्र.स्.२.३.१७) इस सूत्र ने यह निर्णय किया है, कि सृष्टि के अन्य पटायों के समान जीवात्मा परमात्मा से उत्पन्न नहीं हुआ है। उसके बार 'अंशो नाना-व्यपदेशात्०' (२,३,४३) सूत्र से यह बतलाया है, कि जीवात्मा ही का 'अंश' है; और आगे 'मन्त्रवर्णाच' (२.३.४४) इस प्रकार श्रुति का प्रमाण देकर अन्त में 'अपि च स्मर्यते ' (२.३.४८) - 'स्मृति में भी यही कहा है ' - इस सत्र का प्रयोग किया गया है। सब भाष्यकारों का कथन है ' कि यह स्मृति यानी गीता का 'ममैबांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः' (गीता १५.७) यह वचन है। परन्तु इसकी अपेक्षा अन्तिम स्थान ( अर्थात् ब्रह्मसूत्र ४. २. २१ ) और मी अधिक निस्छन्देह है। यह पहले ही दसवें प्रकरण में बतलाया जा चुका है, कि देवयान और पितृयान गति में क्रमानुसार उत्तरायण के छः महीने और दक्षिणायन के छः महीने होते हैं: और उनका अर्थ कालप्रधान न करके बादरायणाचार्य कहते है, कि इन शब्दों से ततत्कालाभिमानी देवता अभिषेत है (के. सू. ४. ३. ४)। अब यह प्रश्न हो सकता है, कि दक्षिणायन और उत्तरायण शब्दों का कालवाचक अर्थ क्या कमी लिया ही न जाए ? इसलिए 'योगिनः प्रति च स्मर्यते' (ब्र. सू. ४. २. २१ ) अर्थात् ये काल 'स्पृति में योगियों के लिए विहित माने गये हैं ' इस सूत्र का प्रयोग किया गया है; और गीता (८.२३) में यह बात साफ़ साफ कह दी गई है, कि 'यत्र काले त्यनावृत्तिमावृत्ति चैव योगिनः' अर्थात् ये काल योगियाँ को विहित हैं। इससे भाष्यकारी के मतानुसार यही कहना पड़ता है, कि उक्त दोनों स्थानोपर ब्रह्मसूत्रों में 'स्मृति' शब्द से भगवद्गीता ही विवक्षित है।

परन्तु जब यह मानते हैं, कि भगवद्गीता में ब्रह्मसूत्रों का स्पष्ट उन्नेख है; भीर ब्रह्मसूत्रों में 'स्मृति' शब्द से भगवद्गीता का निर्देश किया कया है; तो दोनों में काल्टिप्ट से विरोध उत्पन्न हो जाता है। वह यह है — भगवद्गीता में ब्रह्मसूत्रों का साफ साफ उन्नेख है, इसलिए ब्रह्मसूत्रों का गीता के पहले रचा जाना निश्चित होता है, और ब्रह्मसूत्रों में 'स्मृति' शब्द से गीता का निर्देश माना जाए तो गीता का ब्रह्मसूत्रों के पहले होना निश्चित हुआ जाता है। ब्रह्मसूत्रों का एक बार गीता के पहले रचा जाना और दूसरी बार उन्ही सूत्रों का गीता के वाट रचा जाना संमव नहीं।

अच्छा अब यदि इस झगड़े से बचने के लिए 'ब्रह्मसूत्रपदैः' शब्द से शांकरमाध्य में टिये हुए अर्थ को स्वीकार करते हैं, तो 'हेतुमदिविनिश्चितैः' इत्यादि पटों का स्वारस्य ही नप्ट हो जाता है। और यदि यह माने, कि ब्रह्मसूत्रों के 'स्मृति' शब्द से गीता के अतिरिक्त कोई दसरा स्मृति-ग्रन्थ विवक्षित होगा; तो यह फहना पढ़ेगा, कि माज्यकारी ने भूल की है। अच्छा, यदि उनकी भूल कहें; तो भी यह वतलाया नहीं जा सकता, कि 'न्मृति' शब्द से कौन-सा ग्रन्य थिवक्षित है । तब इस अड्चन से कैसे पार पावें ! हमारे मतानुसार इस अङ्चन से बचने का केवल एक ही मार्ग है। यदि यह मान लिया जाए, कि जिसने ब्रह्मसूत्रों की रचना की है, उसी ने मूल भारत तथा गीता को वर्तमान स्वरूप दिया है: तो कोई अडचन या विरोध नहीं रह जाता। ब्रहाएवाँ को 'व्यासएव' कहने की रीति पड गई है: और 'शेषत्वात्पुरुपार्थवादो यथान्येप्विति वैमिनिः' (वे. सु. ३. ४. २) इस सूत्र पर शाकरभाष्य की टीका में आनन्दगिरि ने लिखा है. कि देमिनी बेटान्तसत्रकार व्यासनी के शिष्य थे; और आरंभ के मंगलाचरण में भी, 'श्रीमदुन्यासपयोतिधिनिधिरसी' इस प्रकार उन्हों ने ब्रह्मसूत्रों का वर्णन किया है। यह कथा महाभारत के आधार पर हम जपर वतला चुके हैं, कि महाभारतकार च्यासची के पैल, गुक, सुमन्तु, जैमिनी और वैशंपायन नामक पाँच शिप्य थे: और उनको व्यासकी ने महाभारत पढाया था। इन दोनों वार्तों को मिला कर विचार करने से यही अनुमान होता है, कि भारत और तदन्तर्गत गीता को वर्तमान स्वरूप देने का तथा ब्रह्मसूत्रों की रचना करने का काम भी एक वाटरायण व्यासनी ने ही किया होगा। इस कथन का यह मतलब नहीं, कि बादरायणाचार्य ने वर्तमान महामारत की नवीन रचना की । हमारे कथन का भावार्थ यह है - महाभारत-ग्रन्थ के अति विस्तृत होने के कारण संभव है. कि बाटरायणाचार्य के समय उसके कुछ माग इघर उघर विखर गये हों या छत भी हो गये हों । ऐसी अवस्था में तत्कालीन उपलब्ध महा-भारत के भागों की खोज करके तथा ग्रन्य में जहाँ जहां अपर्णता. अगृद्धियाँ और बृटियाँ टीख पड़ी, वहाँ वहाँ उनका संशोधन और उनकी पूर्ति करके, तथा अनुक्रम-णिका आदि जोड कर बादरायणाचार्य ने इस प्रन्य का पुनरुजीवन किया हो; अथवा उसे वर्तमान स्वरूप दिया हो । यह बात प्रसिद्ध है, कि मराठी साहित्य में जानेश्वरी ग्रन्थ का ऐसा ही संशोधन एकनाथ महाराज ने किया था। और यह कथा भी प्रचलित है, कि एक बार संस्कृत का ज्याकरण-महामाज्य प्रायः द्धप्त हो गया था; और उसका पुनरुद्धार चन्द्रशेखराचार्य को करना पड़ा । अब इस बात की ठीक ठीक उपपत्ति छा ही जाती है, कि महामारत के अन्य प्रकरणों में गीता के स्ठोक क्यों पाये बाते हैं; तथा यह बात भी सहज ही हल हो जाती है, कि गीता में ब्रह्मस्त्रों का स्पष्ट उद्घेख और ब्रह्मसूत्रों में 'स्मृति' शब्द से गीता का निर्देश क्यों किया गया है। जिस गीता के आधार पर वर्तमान गीता बनी है, वह बादरायणाचार्य के पहले भी उपलब्ध थी l इसी कारण ब्रह्मसूत्रों में 'स्मृति' शब्द से उनका निर्देश किया गया; और महामारत का संशोधन करते समय गीता में अ यह वतलाया गया, कि क्षेत्रक्षेत्रज्ञ का विस्तारपूर्वक विवेचन ब्रह्मसूत्रों में किया गया है। वर्तमान गीता में ब्रह्मसूत्रों का जो यह उद्घेख है, उसकी वरावरी के ही सूत्रप्रत्य के अन्य उद्धेख वर्तमान महाभारत में भी है। उदाहरणार्थ, अनुशासनपर्व के अष्टावक आदि संवाद में 'अनृताः ख्रिय इत्येवं स्वकारो व्यवस्यित' (अनु. १९. ६) यह वाक्य है। इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण (शा. ३१८. १६—२३) पंचरात्र (शां. ३३९. १०७), मनु (अनु. ३७. १६) और यास्क के निरुक्त (शां. ३४२. ७१) का भी अन्यत्र साफ साफ उद्धेख किया गया है परन्तु गीता के समान महाभारत के सव मागों को मुखाप्र करने की रीति नहीं थी। इसलिए यह शंका सहज ही उत्पन्न होती है, कि गीता के अतिरिक्त महाभारत में अन्य रथानों पर जो अन्य प्रत्यों के उद्धेख है, वे कालनिर्णयार्थ कहीं तक विश्वसनीय माने जाएँ। क्योंकि, जो माग मुखाप्र नहीं किये जाते, उनमें क्षेपक स्ठोक मिला देना कोई किटन वात नहीं। परन्तु, हमारे मतानुसार, उपर्युक्त अन्य उद्धेखों का यह वतलान

ने पिछले प्रकरणों में इमने यह बतलाया है, कि ऋसद्धन वेदान्तसवन्धी सुल्य बन्य है और इसी प्रकार गीता कर्मयोगविषयक प्रधान बन्ध है। अब यदि हमारा यह अनुमान सत्य हो कि ब्रह्मसत्र और गीता की रचना अकेले व्यातजी ने ही की है, तो इन दोनों जाबों का क्ती उन्ही को मानना पढ़ता है। इम यह बात अनुमानद्वारा ऊपर सिद्ध कर चुके है, परन्तु हुंन-कोनस्थ कु-णाचार्य ने दाक्षिणात्य पाठ के अनुसार महाभारत की जो एक पोथी हाल ही में कोणस्थ कु-णाचार्य ने दाक्षिणात्य पाठ के अनुसार महाभारत की जो एक पोथी हाल ही में प्रकाशित की है, उसमें हान्तिपर्व के २१२ वें अध्याय में (वार्व्याध्यातमप्रकरण में) इस बात का वर्णन करते समय – कि युग के आरंभ में भिन्न भिन्न शास्त्र और इतिहास किस प्रकार निर्मित हुए – ३४ वों क्षोक इस प्रकार दिया है –

वेदान्तकर्मयोगं च वेदविट् ब्रह्मविद्विभुः। हैपायनो निजवाह शिल्पशास्त्रं सुगुः पुनः॥

इस श्रोक में 'वेदान्तकर्मयोग' एकवचनान्त पद है, परन्तु उसका अर्थ 'वेदान्त और कर्मयोग, ही करता पहता है। अथवा यह भी प्रतीत होता है, कि 'वेदान्तं कर्मयोगं च' यही मृत्याठ होगा; और लिखते समय पा छापते समय 'न्तं' के अपर का अनुस्वार छूट गया हो। श्लोक में यह साफ साफ कह दिया गया है, कि वेदान्त और कर्मयोग, दोनों जाल व्यास जी को प्राप्त हुए थे, और शिल्पजाल भृगु को मिला था। परन्तु यह श्लोक चंदई के गणपत कृ-णार्जी के छापलां ने प्रकाशित पोथी में तथा कलकत्ते की प्रति में भी नहीं मिलता। कुंमकोण की पोथी का शान्तिएवं का २१२ वाँ वेध्याय चंदई और कलकत्ता की प्रति में ११० वाँ है। कुंमकोण पाठ का यह श्लोक हमारे मिल होंस्टर गणेश कृ-णार्जी ने हमें स्वित किया। अत्यत्व हम उनके इत्तक है। उनके मतानुसार इस स्थान पर कर्मयोग शब्द से गीता विविद्यत है, और इस श्लोक में गीता और वेदान्तक्तों का (अर्थीत् होनों का) कर्तृत्व व्यासजी के ही दिया गया है। महा-पारत को तीन पेथियों में से केवल एक ही प्रति में ऐसा पाठ मिलता है। अत्यत्व उसके विषय में इक शंका जत्यत्व होती है। इस विषय में चाहे जो कहा जाए, किन्तु इस पाठ से इतना तो अवस्य रिद्ध हो जाता है, कि हमारा यह अनुभान — कि वेदान्त और कर्मयोग का कर्ता एक ही है - कक तथा या निराधार नहीं।

के लिए उपयोग करना कुछ अनुचित न होगाँ, कि वंतीमान गीता में किया गया ब्रह्मसूत्रों का उक्षेख केवल अकेला या अपूर्व अतएव अविश्वसनीय नहीं है।

'ब्रह्मसूत्र परैश्लीव ' इत्यादि श्लोक के पदों के कार्य-स्वारस्य की मीमांसा करके हम ऊपर इस बात का निर्णय कर आये हैं. कि मगवद्गीता में ब्रह्मसूत्रों या बेदान्तसूत्रों ही का उल्लेख किया गया है। भगवद्गीता में भी तेरहवे अध्याय में अर्थात् क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार ही में होने का - हमारे मत में एक और महत्त्वपूर्ण तथा हद कारण है। मगवदीता में वासुदेवमक्ति का तत्त्व यद्यपि मूल भागवत या पांचरात्र-धर्म से लिया गया है. तथापि ( जैसा हम पिछले प्रकरणों में कह आये हैं ) चतुर्व्युह-पांचरात्र-धर्म में वर्णित मूल जीव और मन की उत्पत्ति के विषय का यह मत भगवद्गीता को मान्य नहीं है, कि वासुरेव से संकर्षण अर्थात् जीव, संकर्षण से प्रद्युग्न (मन) और प्रद्युग्न से अनिरुद्ध ( अहंकार ) उत्पन्न हुआ । ब्रह्मसूत्रों का यह सिद्धान्त है, कि जीवात्मा किसी अन्य बस्त से उत्पन्न नहीं हुआ है (वे. स. २. ३. १७)। वह सनातन परमात्मा ही का नित्य 'अंश' है (वे. सु. ३. ४३) | इसलिए ब्रह्मसूत्रों के दूसरे अध्याय के दसरे पाट में पहले कहा है, कि वासुदेव से संकर्षण का होना अर्थात् मागवतधर्मीय कीवसंबन्धी उत्पत्ति संभव नहीं (वे. स. २. २. ४२); और फिर यह कहा है, कि मन जीव की एक इन्द्रिय है। इसलिए जीव से प्रद्यम्न (मन) का होना भी संभव नहीं (बे.सू. २. २. ४३)। क्योंकि लोकव्यवहार की ओर देखने से तो यही बीघ होता है. कि कर्ता से कारण या साधन उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार वादरायणाचार्य ने भागवत-धर्म में वर्णित जीव की उत्पत्ति का युक्तिपर्वक खण्डन किया है। संभव है, कि भागवतधर्मवाले इस पर यह उत्तर दें, कि हम वासुदेव ( ईश्वर ), संकर्षण ( जीव ), प्रदान (मन) तथा अनिरुद्ध अहंकार की एक ही समान जानी समझते हैं; और एक से दूसरे की उपपत्ति को लाक्षणिक तथा गीण मानते हैं। परन्तु ऐसा मानने से कहना पड़ेगा. कि एक मुख्य परमेश्वर के बढ़ले चार मुख्य परमेश्वर हैं। अतएव ब्रह्मसूत्रों में कहा है, कि यह उत्तर भी समर्पक नहीं है। और बाटरायणाचार्य ने अन्तिम निर्णय यह किया है, कि यह मत-परमेश्वर से जीव का उत्पन्न होना-वेटों अर्थात् उपनिपटों के मत के विरुद्ध अतएव त्याज्य है (वे. सू. २. २. ४४. ४५)। यद्यि यह बात सच है, कि भागवतधर्म का कर्मप्रधान मित्तत्त्व भगवद्गीता में लिया गया है। तथापि गीता का यह भी सिद्धान्त है, कि जीव वासुदेव से उत्पन्न नहीं हुआ। किन्तु नित्य परमातमा ही का 'अंश' है (गीता. १५.७)। जीव-विपयक यह सिद्धान्त मूल भागवत धर्भ से नहीं लिया गया। इसलिए यह वतलाना आवश्यक था, कि इसका आधार क्या है। क्योंकि यदि ऐसा न किया जाता, तो संमव है कि यह भ्रम उपस्थित हो जाता, कि चतुर्व्यृह मागवतधर्म के प्रवृत्तिप्रधान भक्तितत्त्व के साथ ही साथ जीव की उत्पत्तिविषयक कल्पना से भी गीता सहमत है। भतएव क्षेत्रक्षेत्रज्ञ-विचार में जब जीवात्मा का त्वरूप वतलाने का समय भाया, तब - अर्थात् गीता के तेरहवें अध्याय के आरंभ ही में - यह स्पष्ट रूप से कह देना पड़ा. कि ' क्षेत्रज्ञ के अर्थात् जीव के स्वरूप के संबन्ध में हमारा मत भागवतधर्म के अनुसार नहीं: वरन उपनिपर्वे में वर्णित ऋषियों के मदानुसार है ' और फिर उसके साथ ही साथ स्वमावतः यह भी कहना पड़ा है, कि भिन्न मिन ऋषियों ने भिन्न मिन उपनिपरों में पृथक् पृथक् उपपादन किया है। इसलिए उन सब की ब्रह्मसूत्रों में की गई एकबाक्यता (वे. सू. २. ३. ४३) ही हमे प्राह्म है। इस दृष्टि से विचार करने पर यही प्रतीत होगा, कि भागवतधर्म के भक्तिमार्ग का गीत। में इस रीति से समावेश किया गया है, जिससे वे आक्षेप दर हो जाएँ, कि जो ब्रह्मसूतो में भागवत-धर्म पर लाये गये है । रामानुजाचार्य ने अपने वेदान्तर्यत्रभाष्य में उक्त सूत्रों के क्षर्य को बक्क दिया है (वे. सू. २. २. ४२-४५ देखो)। परन्तु हमारे मत में ये अर्थ क्षिप्ट अतएव अग्राह्य हैं। थीबो साहब का झकाव रामानूज-भाष्य में दिये गये अर्थ की ओर ही है: परन्त उनके लेखों से तो यही ज्ञात होता है, कि इस बात का यथार्थ स्वरूप उनके ध्यान में नहीं आया । महामारत में - शान्तिपर्व के अन्तिम माग में नारायणीय अथवा भागवतधर्म का जो वर्णन है, उसमें - यह नहीं कहा है कि वासुदेव से बीव अर्थात् संकर्षण उत्पन्न हुआ; किन्तु पहुले यह बतलाया है, कि ' जो वासुदेव है, वही (स एव) संकर्पण अर्थात् जीव या क्षेत्रज्ञ है ' (शां. ३३९. ३९ तथा ७१; और ३३४. २८, तता २९ देखों); और इसके बाद संकर्षण से प्रयुद्ध तक की केवल परंपरा टी गई है। एक त्यान पर तो यह साफ साफ कह दिया हैं, कि भागवतधर्म को कोई चतुर्व्यूह, कोई त्रिव्यूह, कोई दिव्यूह और अन्त में कोई एक्ट्यूह भी मानते हैं। (म. मा. शां. ३४८. ५७)। परन्तु भागवतधर्म में इन विविध पक्षों को स्वीकार न कर, उनमें से सिर्फ वही एक मत वर्तमान गीता में रियर किया है, जिसका मेल क्षेत्रक्षेत्रज्ञ के परस्पर संबन्ध में उपनिपत्ने और ब्रह्मसूत्री से हो सके। और इस बात पर ध्यान देने पर यह प्रश्न ठीक तौर से हल हो जात। है, कि ब्रह्मसूत्रों का उल्लेख गीता में क्यों किया है ? अथवा यह कहना मी अत्युक्ति नहीं, कि मूल गीता में यह एक सुधार ही किया गया है।

## भाग ४ - भागवतधर्म का उदय और गीता

गीतारहस्य में अनेक स्थानों पर तथा इस प्रकरण में मी पहला यह नतला दिया गया है, कि उपनिपदों के ब्रह्मज्ञान तथा किपल्य के क्षर-अक्षर-विचार के साथ भिक्त और विशेषतः निष्काम कर्म का मेल करके कर्मयोग का शास्त्रीय रीति से पूर्णतया समर्थन करना ही गीता-ग्रन्थ का मुख्य प्रतिपाद्य विपय है। परन्तु इतने विषयों की एकता करने की गीता की पद्धति जिनके ध्यान में पूरी तरह नहीं आ सकती, तथा जिनका पहले ही से यह मत हो जाता है, कि इतने विपयों की एकता हो ही नहीं सकती; उन्हें इस बात का आमास हुआ करता है, कि गीता के बहुतेरे

शिद्धान्त परस्परविरोधी हैं। उदाहरणार्थ, इन आक्षेपकों का यह मत है, कि तेरहंव अध्याय का यह कथन - कि इस जगत् में जो कुछ है, वह सब निर्गुण ब्रह्म है -सातवं अध्याय के इस कथन से विलक्षल ही विरुद्ध है. कि यह सब सगुण वासुरेव ही है। इसी प्रकार भगवान एक जगह कहते हैं, कि 'मुझे बातु और मित्र समान है' (९. २९); और दूसरे स्थान पर यह भी कहते हैं, कि ज्ञानी तथा भक्तिमान पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय हैं ' (७. १७. १२. १९) - ये दोनों वार्ते परस्परविरोधी है। परन्तु हमने गीतारहस्य में अनेक स्थानों पर इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया है. कि वस्ततः ये विरोध नहीं है: किन्त एक ही बात पर एक बार अध्यातमहिए से और दसरी बार मिक की दृष्टि से विचार किया गया है। इसिल्ट यद्यपि दिखने ही में ये विरोधी वार्ते कहनी पड़ी, तथापि अन्त में व्यापक तत्त्वज्ञान की दृष्टि से गीता में उनका मेल भी कर दिया गया है। इस पर भी कुछ लोगों का यह आक्षेप है, कि अन्यक्त ब्रह्मज्ञान और न्यक परमेश्वर की मिक्त में यदापि उक्त प्रकार से मेल कर दिया गया है. तथापि मूल गीता में इस मेल का होना संमव नहीं। क्योंकि मूल की वर्तमान गीता के समान परस्परविरोधी वार्ती से भरी नहीं थी - उसमें बेटान्तियों ने अथवा संख्यशास्त्राभिमानों ने अपने शास्त्रों के भाग पीछे से चुरेड दिये हैं। उदाहरणार्थ, त्रो. गार्वे का कथन है, कि मूल गीता के भक्ति का मेल केवल साख्य तथा योग ही से किया है; वेदान्त के साथ और मीमासकों कर्ममार्ग के साथ मक्ति का मेल कर देने का काम किसी ने पीछे से किया है। मूल गीता में इस प्रकार जो श्लोक पीछे से जोड़े गये, उनकी अपने मतानुसार एक तालिका भी उसने जर्मन भाषा में अनु-वादित अपनी गीता के अन्त में दी है! हमारे मतानुसार ये सब कल्पनाएँ भ्रममुख्क है। वैदिकधर्म के भिन्न भिन्न अंगों की ऐतिहासिक परंपरा और गीता के 'सांख्य' तथा 'योग' शब्दों का सचा अर्थ टीक ठीक न समझने के कारण और विशेपतः तरवज्ञानविरहित अर्थात् केवल भक्तिप्रधान ईसाई धर्म ही का इतिहास उक्त लेखकों ( प्रो. गार्वे प्रसृति ) के सामने रखा रहने के कारण उक्त प्रकार के भ्रम उत्पन्न हो गये हैं । ईसाई धर्म पहले फेवल मक्तिप्रधान था; और ग्रीक लोगों के तथा दूसरों के तत्त्वज्ञान से उसका मेल करने का कार्य पीछे से किया गया है। परन्तु, यह बात हमारे धर्म की नहीं । हिन्दुस्थान में मिक्तमार्ग का उदय होने के पहले ही मीमासकी का यशमार्ग उपनिपत्कारों का शान तथा साख्य और योग - इन को परिपक्क दशा प्राप्त हो चुकी थी! इसलिए पहले ही से हमारे देशवासियों को स्वतंत्र रीति से प्रति-पादित ऐसा भक्तिमार्ग कमी भी मान्य नहीं हो सकता था: जो इन सब शास्त्रों से और विशेष करके उपनिपदों में वर्णित ब्रह्मजान से अलग हो । इन वार्तो पर ध्यान टेने से यह मानना पड़ता है, कि गीता के धर्मप्रतिपादन का स्वरूप पहले ही से प्रायः वर्तमान गीता के प्रतिपादन के सदश ही था। गीतारहस्य का विवेचन भी इसी वात की ओर ध्यान देकर किया गया है। परन्त यह विषय अत्यन्त महत्त्व का है।

इंखलिए संक्षेप में यहाँ पर यह बतलाना चाहिये, कि नीताधर्म के मूलस्वरूप तथा परंपरा के संबन्ध में (ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर) हमारे मत में कौन कौन-सी बात निष्पन्न होती है।

गीतारहस्य के दसमें प्रकरण में इस बात का विवेचन किया गया है, कि वैदिक धर्म हा अत्यन्त प्राचीन खरूप न तो मिक्तप्रधान, न तो जीनप्रधान और न योग-प्रधान ही था; किन्तु वह यज्ञमय अर्थात् कर्मप्रधान या; और वेटसंहिता तथा ब्राह्मणें में विशेषतः इसी यशयाग आहि वर्मप्रधान धर्म का प्रतिपंदिन किया गया है। आगे चल कर इसी धर्म का व्यवस्थित विवेचन जैमिनी के मीमांसास्त्रों में किया गया है। इसी हिए उन्ने 'मीमांसक मार्ग' नाम प्राप्त हुआ | परन्तु, यद्यपि 'मीमांसक' नाम नया है: तयापि इस विषय में तो बिलकुर ही सन्देह नहीं, कि यहायाग आदि धर्म अन्यन्त प्राचीन है। इतना ही नहीं, फिल्त उसे ऐतिहासिक दृष्टि से वैदिक धर्म की प्रथम चीटी कह सकते हैं । ' मीमांसक मार्ग ' नाम प्रात होने के पहले उसको त्रयी धर्म अर्थात तीन वेटों द्वारा प्रतिपादित धर्म कहते थे; और इसी नाम का उक्षेख गीता में भी किया गया है (गीता ९, २० तथा २१ देखों )। कर्ममय त्रयी धर्म के इस प्रकार दोर-दोर से प्रचलित रहने पर, कम से अर्थात् ध्वल यज्ञयाग आहि के बाह्य प्रयस्त से परमेश्वर का ज्ञान केसे हो। सकता है ? ज्ञान होना, एक मानसिक स्थिति है । इस-टिए परमेश्वर के स्वरूप का विचार फिये विना जान होना संनव नहीं, इत्यादि विषय और फरानाएँ उपखित होने लगी; और धीरे धीरे उन्हीं में से औष-निपरिक ज्ञान का प्राहर्मांव हुआ | यह बात छान्डोग्य आदि उपनिपरों के आरंभ में को अवतरण दिये हैं, उनसे स्पष्ट मालूम हो जाती है। इस औपनिपरिक ब्रह्मणन ही को आगे चलकर 'बैदान्त' नाम प्राप्त हुआ। परन्तु, मीमांसा दाव्द के समान यदापि बेटान्त नाम पीछे से प्रचलित हुआ है, तथापि उससे यह नहीं कहा चा सकता. कि ब्रह्मजान अथवा ज्ञानमार्ग भी नया है। यह सच है, कि कर्मकाण्ड के अनन्तर ही ज्ञानकाण्ड उत्पन्न हुआ! परन्तु स्मरण रहे, कि ये डोनो प्राचीन हैं। इस ज्ञानमार्ग ही की दूसरी, किन्तु स्वतन्त्र द्यात्वा 'कापिल्सांख्य' है। गीतारहस्य में यह बतला दिया गया है, कि इघर ब्रह्मणन अदिती है, तो उधर साख्य है देती: और स्टि भी उत्पत्ति के कम के संबन्ध में साख्यों के विचार मूल में भिन्न है। परन्त क्षीपनिपरिक क्षेरेती ब्रवागन तथा सांख्यां का देती जान, दोनों यद्यपि मूल में भिन्न भिन्न हों. तथापि फेनल मानदृष्टि से देखने पर जान पड़ेगा, कि ये होनों मार्ग अपने पहले के पश्याग आदि कर्ममार्ग के एक ही से विरोधी थे। अवएव यह प्रश्न स्वभावतः उत्पन्न हुआ, कि कर्म का जान से किस प्रकार मेल किया जाए ? इसी कारण से उप-निपत्काल ही में इस विषय पर दो दल हो गये थे। उनमें से बृहदारण्यकादि उपनिपद् तथा सांख्य यह बहने हमे, कि कर्म और ज्ञान में नित्य विरोध है। इसलिए ज्ञान हो जाने पर कर्म का त्याग करना प्रशस्त ही नहीं, किन्तु आवश्यक भी है। इसके गी. र. ३५

विरुद्ध ईशावास्यादि अन्य उपनिषद् यह प्रतिपादन करने लगे, कि शान हो साने पर भी कर्म छोड़ा नहीं जा सकता । वैराग्य से बुद्धि को निष्काम करके जगत् में व्यवहार की सिद्धि के लिए ज्ञानी पुरुष की सब कर्म करना ही चाहिये। इन उपनिषदों के भाष्यों में इस भेद को निकाल डालने का प्रयत्न किया है। परन्त गीतारहस्य के न्यारहर्वे प्रकरण के अन्त में किये गये विवेचन से यह वात ध्यान में आ जाएगी, कि शाकरमान्य में ये साप्रदायिक अर्थ खींचातानी से किये गये हैं; और इस लिए इन उपनिषदों पर स्वतन्त्र रीति से विचार करते समय वे अर्थ ग्राह्म नहीं माने जा सकते। यह नहीं कि, केवल यशयागादि कर्म तथा ब्रह्मशान ही में मेल करने का प्रयत्न किया गया हो; किन्तु मैन्युपनिपद् के विवेचन से यह बात भी साफ साफ प्रकट होती है. कि कापिलसांख्य में पहले पहल स्वतन्त रीति से प्रादर्भत क्षराक्षरज्ञान की जया उपनिषदों के ब्रह्मज्ञान की एकवाक्यता - जितनी हो सकती थी - करने का भी प्रयस्त उसी समय आरंभ हुआ था। बृहदारण्यकादि प्राचीन उपनिषदों में कापिलसांख्यज्ञान को कुछ महत्त्व नहीं दिया गया है। परन्तु मैन्युपनिपद में सांख्यों की परिमापा का पूर्णतया स्वीकार करके यह कहा है, कि अन्त में एक परव्रद्ध ही से सांख्यों के चौबीस त्तव निर्मित हुए हैं। तथापि कापिलसांख्यशास्त्र भी वैराग्यप्रधान अर्थात कर्म के विवद है। तात्पर्य यह है. कि प्राचीन काल में ही बैटिक धर्म के तीन दल हो गये थे --(१) केवल यज्ञयाग आदि कर्म करने का मार्ग: (२) ज्ञान तथा वैराग्य से कर्म-संन्यास करना. अर्थात ज्ञाननिष्टा अथवा सांख्यमार्गः और (३) ज्ञान तथा वैराग्य-बुद्धि ही से नित्य कर्म करने का मार्ग, अर्थात् ज्ञानकर्मसमुख्यमार्ग । इनमें से ज्ञानमार्ग ही से आगे चल कर दो अन्य शाखाएँ - योग और मक्ति - निर्मित हुई हैं। छान्दो-न्यादि प्राचीन उपनिषदों में यह कहा है, कि परब्रह्म का शान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचिन्तन अत्यन्त आवश्यक है; और यह चिन्तन, मनन तथा ध्यान करने के छिए चित्त एकाग्र होना चाहिये; और चित्त को स्थिर करने के लिए परव्रहा का कोई न कोई सगण प्रतीक पहले नेत्रों के सामने रखना पडता है। इस प्रकार ब्रह्मोपासना करते रहने से चित्त की जो एकाग्रता हो जाती है, उसी को आगे विशेष महत्त्व दिया जाने लगा: और चित्तविरोधरूपी योग एक जुदा मार्ग हो गया । और जब सगुण प्रतीक के बढ़ले परमेश्वर के मानवरूपधारी व्यक्त प्रतीक की उपासना का आरंग धीरे धीरे होने लगा, तब अन्त में भक्तिमार्ग उत्पन्न हुआ । यह भक्तिमार्ग औपनिपिक शन से अलग, बीच ही में खतन्त्र रीति से प्रादुर्भूत नहीं हुआ है; और न भक्ति की कल्पना हिन्दस्थान में किसी अन्य देश से लाई गई है। सब उपनिषदों का अवलोकन करने से यह कम दीख पड़ता है, कि पहले ब्रह्मचिन्तन के लिए यन के अंगों की अथवा अन्तार की उपासना थी। आगे चल कर रुद्र, विष्णु आदि बैटिक देवताओं की ( अथवा आकारा आदि सगुण-व्यक्त ब्रह्म-प्रतीक की, ) उपासना का आरंभ हुआ; और अन्त में इसी हेत से अर्थात ब्रह्मप्राप्ति के लिए ही राम. वर्षिह, श्रीकृष्ण,

बासुदेव आदि की मिक्त (अर्थात् एक प्रकार की उपाधना ) जारी हुई है। उपनिषदों की भाषा से यह बात भी साफ साफ माल्म होती है, कि उनमें से योगतत्त्वादि योगीवपयक उपनिषद् तथा दृशिहतापानी, रामतापानी आदि भक्तिविषयक उपनिषद् छान्द्रोन्यादि उपनिपर्दों की अपेक्षा अर्वाचीन है । अतएक ऐतिहासिक दृष्टि से यह कहना पडता है, कि छान्दोग्यादि प्राचीन उपनिषदों में वर्णित कर्म, ज्ञान अयवा संन्यास और ज्ञानकर्मसम्बय - इन तीनों टलों के प्रार्ट्सत हो जाने पर ही आगे योगमार्ग और मिक्तमार्ग को भेष्ठता प्राप्त हुई है। परन्तु योग और मिक्त, ये टोनों साधन यद्यपि उक्त प्रकार से श्रेष्ठ माने गये, तथापि उनके पहले के ब्रह्मज्ञान की श्रेष्ठता कल कम नहीं हुई - और न उसका कम होना संमव ही या l इसी कारण योगप्रधान तथा मक्तिप्रधान उपनिपरों में भी ब्रह्मज्ञान को मिक्त और योग का अन्तिम साध्य कहा है। और ऐसा वर्णन भी कई स्थानों में पाया जाता है, कि जिन चद्र, विण्यु, अच्युत, नारायण तथा वासुदेव आदि की मक्ति की जाती है, वे भी परमात्मा के अथवा परब्रह्म के रूप हैं (मैन्यु, ७, ७; रामपू, १६; अमृतविंदु, २२ आदि देखों )। साराश, वैदिक धर्म में समय समय पर आत्मज्ञानी पुरुषों ने जिन धर्मागों को प्रवृत्त किया है. वे याचीन समय में प्रचलित घर्मागों से ही प्रादुर्भूत हुए हैं; और नये धर्मागों का प्राचीन समय में प्रचलित धर्मागों के साथ मेल करा देना ही वैदिक धर्म की उन्नति का पहले से मुख्य उद्देश्य रहा है; तथा मिन्न मिन्न धर्मोगों की एकवाक्यता करने के इसी उद्देश्य का स्वीकार करके, आगे चल कर स्मृतिकारों ने आश्रम-ब्यवस्था धर्म का प्रतिपाइन किया है। मिन्न मिन्न धर्मोगों की एकवाक्यता करने की इस प्राचीन पद्धति पर जत्र ध्यान दिया जाता है, तन यह कहना स्युक्तिक नहीं मतीत होता, कि उक्त पूर्वापार पद्धति को छोड़ केवल गीताधर्म ही अकेला मश्च हुआ होगा।

ब्राह्मण-प्रन्थों के यज्ञयागादि कर्म, उपनिषयों का ब्रह्मजान, कापिल्सांख्य, चिचिनिरीधरूपी योग तथा भक्ति, ये ही वैदिक धर्म के मुख्य मुख्य अंग हैं, और इनकी उत्पत्ति के क्रम का सामान्य इतिहास ऊपर लिखा गया है। अन इस बात का विचार किया बाएगा, कि गीता में इन सब धर्मोगों का नो प्रतिपादन किया गया है, उसका मूळ क्या है? — अर्थात् वह प्रतिपादन साक्षात् भिन्न भिन्न उपनिपयों से गीता में लिया गया है अथवा बीच में एक-आध सीदी और है। केवल ब्रह्मजान के विवेचन के समय कठ आदि उपनिपयों के कुछ क्रोक गीता में ज्यों केन्त्रों लिए गये हैं; और ज्ञानकर्मसमुख्यपक्ष का प्रतिपादन करते समय जनक आदि के औपनिपदिक उदाहरण भी दिये गये हैं। इससे प्रतीत होता है, कि गीता-प्रन्थ साक्षात् उपनिपयों के आधार पर रचा गया होगा। परन्तु गीता ही में गीताधर्म की जो परंपरा दी गई है, उसमें तो उपनिपयों का कहीं भी उद्धेख नहीं मिस्ता। जिस प्रकार गीता में इन्यमय यज्ञ की अप माना है (गीता ४. ३३), उसी प्रकार छान्दोग्योपनिषद्

में भी एक स्थान पर यह कहा है; कि मनुष्य का जीवन एक प्रकार का यह ही हैं ( छा. ३. १६. १७ )। इस प्रकार के यज्ञ की महत्ता का वर्णन करते हुए यह भी कहा है, कि 'यह यज्ञ-विद्या घोर आंगिरस नामक ऋषि ने देवकीपत्र कृष्ण को वतलाई। ' इस देवकीपुत्र कृष्ण तथा गीता के श्रीकृष्ण को एक ही व्यक्ति मानने के लिए कोई प्रमाण नहीं है। परन्तु यदि कुछ देर के लिए दोनों को एक ही त्यक्ति मान हैं: तो भी स्मरण रहे. कि शन-यश को श्रेष्ठ माननेवाली गीता में घोर आगिरस का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। इसके िया, वृत्तवारण्यकीपनिपद् से यह बात प्रकट है, कि जनक का मार्ग यद्यपि ज्ञानकर्मतमुख्यात्मक था, तथापि इस समय इस मार्ग में भक्ति का रमावेश नहीं किया गया था। अतएव मक्तियुक्त ज्ञानकर्मरमञ्जय पन्थ की सांप्राटायिक परंपरा में जनक की गणना नहीं की जा सकती - और न वह गीता में की गई है। गीता के चौथें अध्याय के आरंम में कहा है ( गीता ४. १-३). कि युग के आरंभ में भगवान् ने पहले विवस्थान को, विवस्थान् ने मनु को और मन ने इक्ष्वाक को गीताधर्म का उपदेश किया था; परन्तु काल के हेरफेर से उसका लोप हो जाने के कारण वह फिर से अर्जुन को बतलाना पढ़ा । गीताधर्म की परंपरा का ज्ञान होने के लिए ये श्लोक अत्यन्त महत्त्व के है। परन्तु टीकाकारा ने शब्दार्थ बतलाने के अतिरिक्त उनका विशेष रीति से स्पष्टीकरण नहीं किया है: और कटाचित् ऐसा करना उन्हें इष्ट भी न रहा हो। क्योंकि, यटि कहा जाए, कि गीताधर्म मूल में किसी एक विशिष्ट पन्य का है: तो उससे अन्य धार्मिक पन्यों को कुछ-न-कुछ गौणता प्राप्त हो जाती है। परन्तु हमने गीतारहस्य के आरंम में तया गीता के चौथे अध्याय के प्रथम हो श्लोकों की टीका में प्रमाणसहित इस वात का स्पष्टीकरण कर दिया है. कि गीता में वर्णित परंपरा का मेल उस परंपरा के साथ पूरा पूरा दीख पडता है. कि जो महाभारतान्तर्गत नारायणीयोपाख्यान में वर्णित मागवत धर्म की परंपरा में अन्तिम त्रेतायुगकालीन परंपरा है। भागवतधर्म तथा गीताधर्म की परंपरा की एकता को देखकर कहना पड़ता है कि गीताग्रन्थ भागवतघर्मीय है: और यदि इस विपय में कुछ शंका हो, तो महाभारत में दिये गये वैशंपायन के इस वाक्य - 'गीता में भागवतधर्म ही वतलाया गया है ' ( म. भा. शां. ३४६. १० ) -से वह दर हो जाती है। इस प्रकार जब यह सिद्ध हो गया, कि गीता औपनिपदिक ज्ञान का अर्थात वेदान्त का स्वतन्त्र अन्य नहीं है - उसमें भागवतधर्म का प्रतिपादन किया गया है: तब यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं, कि भागवतधर्म से अलग करके गीता की जो चर्चा की जाएगी, वह अपूर्ण तथा भ्रममूलक होगी। अतएव, भागवतधर्म कब उत्पन्न हुआ और उसका मूलस्वरूप क्या था, इत्यादि प्रश्नों के विपय में जो बात इस समय उपलब्ध हैं. उनका भी विचार संक्षेप में यहाँ किया जाना चाहिये। गीतारहस्य में हम पहले ही कह आये है, कि इस मागवतधर्म के ही नारायणीय, सात्वत, पांचरात्र-धर्म आदि अन्य नाम हैं।

उपनिषत्काल के नाद और बुद्ध के पहले जो बैदिक धर्मग्रन्य बने, उनमें से अधिकांश प्रनय छप्त हो गये हैं। इस कारण मागवतधर्म पर वर्तमान समय में बो अन्य उपलब्ध हैं, उनमें से गीता के अतिरिक्त मुख्य अन्य ये ही हैं - महाभारतान्तर्गत शांतिपर्व के अन्तिम अठारह अध्यायों में निरूपित नारायणीयोपाख्यान (म. मा. श्चां, ३३४-३५१), शाण्डिह्यसूत्र, भागवतपुराण, नारव्यंचरात्र, नारवसूत्र, तथा रामानुजाचार्य आदि के प्रन्थ । इनमें से रामानुजाचार्य के प्रन्थ तो प्रत्यक्ष में संप्र-डायिक दृष्टि से ही (अर्थात् भागवतधर्म के विशिष्टाद्वैत वेटान्त से मेल करने के लिए) विकम संवत् १२३५ में (शालिवाहन शक के लगभग बारहवें शतक में) लिखे गये हैं। अतएव मागवतधर्म का मूलस्वरूप निश्चित करने के लिए इन प्रन्यों का सहारा नहीं लिया जा सकता; और यही वात मध्वादि के अन्य वैष्णव प्रत्यों की भी है। श्रीमद्रागवतपुराण इसके पहले का है। परन्तु इस पुराण के आरंभ में ही यह कथा है (भाग. स्कं. १ अ. ४ और ५ देखों), कि जब व्यासनी ने देखा, कि महाभारत में (अतएव गीता में मी) नैक्कम्यंप्रघान भागवत धर्म का जो निरूपण किया गया है, उसमें मिक्त का जैसा चाहिये वैसा वर्णन नहीं है; और 'मिक्त के विना केवल नैष्कर्म शोभा नहीं पाता, ' तब उनका मन कुछ उदास और अप्रसन्न हो गया। एवं अपने मन की इस तलमलाहाट को दूर करने के लिए नारदंशी की सूचना से उन्हों ने भक्ति के माहातम्य का प्रतिपादन करनेवाले भागवतपुराण की रचना की । इस कथा का ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर दीख पड़ेगा, कि मूल मागवतधर्म में अर्थात् मारतान्तर्गत मागवतधर्म में नैष्कर्म्य को जो श्रेष्टता दी गयी थी, वह जब समय के हरफेर से कम होने लगी; और उसके चढ़ले जब मिक्त को प्रधानता दी जाने लगी, तब भागवतधर्म के इस दूसरे स्वरूप का ( अर्थात् मिक्तप्रधान मागवतधर्म का ) प्रतिपादन करने के लिए यह मागवतपुराण-रूपी मेवा पीछे तैयार किया गया है। नारदपंचरात्र-प्रन्थ भी इसी प्रकार का अर्थात केवल मक्तिप्रधान है; और उसमें द्वादशस्करमों के मागवतपुराण का तथा ब्रह्मवैवर्त-पुराण, विष्णुपुराण, गीता और महामारत का नामोक्षेख कर स्पष्ट निर्देश किया गया है (ना. पं. २. ७. २८–३२; ३. १४. ७३; और ४. ३. १५४ देखो )। इसलिए यह प्रकट है, कि भागवतधर्म के मूलस्वरूप का निर्णय करने के लिए इस ग्रन्थ की योग्यता भारतपुराण से भी कम टर्जे की है। नारदसूत्र तथा शाण्डिल्यसूत्र कदान्तित् नारवर्षचरात्र से मी कुछ प्राचीन हों; परंतु नारवसूत्र में न्यास और शुक्र (ना. सू. ८३) का उछेल है। इसी लिए वह भारत और मागवत के बाद का है; और ग्राण्डिल्यसूत्र में भगवद्गीता के श्लोक ही उद्घृत किये गये हैं ( शां. स. ९. १५ और ८३)। अतएव यह सूत्र यद्यपि नारदस्त्र (८३) से प्राचीन मी हो; तथापि इसमें चन्देह नहीं, कि यह गीता और महामारत के अनुनंतर का है। अत्एव, मागवतधर्म के मूळ तथा प्राचीन स्वरूप का निर्णय अन्त में महाभारतान्तर्गत. नारायणीयाख्यान के आधार से ही करना पहता है । मागवतपुराण ( १. ३. २४ ) और नारव्यंचरात्र (४. ३. १५६-१५९; ४. ८. ८१) अन्यों में बुढ़ को विणा का अवतार कहा है। परन्त नारायणीयाख्यान में वर्णित दशावतारों में बुद्ध हा समावेश नहीं किया गया है - पेंहलं अवतार ईस का और आगे कृष्ण के गढ़ एकडम करिक अवतार बतलाया है (म. मा. शां. २३९. १००)। इससे यही सिद होता है, कि नारायणीयाख्यान मागवतपुराण वे और नारः पंचरात्र वे प्राचीन है। इस नारा-यणीयाख्यान में यह वर्णन है. कि नर तथा नारायण ( जो परम्रहा ही है अन्तार हैं ) नामक हो ऋषियों ने नारायणीय अर्थान् मागवतवर्म को पहले पहल नारी किया; और उनके फहने से जब नारड ऋषि खेतडींप को गये. तब वहाँ न्वयं मानान ने नारद की इस धर्म का लपदेश किया। मगवान दिस श्रेतदीप में रहते हैं. वह क्षीरसमूद्र में है: और वह क्षीरसमूद्र मेरुपर्यत के उत्तर में है: इत्यादि नारायणी-थास्यान की वात प्राचीन पीराणिक ब्रह्माण्डवर्णन के अनुसार ही हैं: और इस विषय में इमारे यहाँ किसी की कुछ कहना भी नहीं है। परन्तु चेनर नामक पश्चिमी संस्कृतज्ञ पण्डित ने इस क्या का विपर्यास करके यह टीर्च टांका की थी, कि नागवत-धर्म में वर्णित मिकतत्त्व श्वेतद्वीप से - अर्थात् हिन्दुस्थान के बाहर के किसी अन्य देश से – हिन्दुत्यान में लाया गया है: और मिक का यह तन्त्र इस समय ईसाई धर्म के अतिरिक्त और कहीं भी प्रचलित नहीं था: इसलिए इंसाई देशों से ही मिक की करपना मागवतवर्मियाँ को मुझी है। परन्तु पाणिनी हो वासुदेवमक्ति हा तन्त्र मालम या; और बौद्ध तथा देन धर्म में भी भागवतधर्म तथा मिक के टहेख पाये डाते है। एवं यह बात भी निर्विवाद है, कि पाणिनी और बुद्ध दोनों ईसा के पहने हुए हैं। इसलिए अब पश्चिमी पण्डितों ने ही निश्चित किया है कि वेडर साहड डी उपर्युक्त शंका निरावार है। उत्पर यह ज्वला दिया गया है, कि मक्तिर वर्मांग का उदय हमारे यहाँ ज्ञानप्रवान उपनिषदों के अनन्तर हुआ है। इससे यह नात निर्विवाद प्रफट होती है, कि ज्ञानप्रवान उपनिपर्वें के बाद तथा बुद के पहले बाहुदेव-मिक्तिसंबन्धी मागवतधर्म उत्पन्न हुआ है। अब प्रश्न केवल इतना ही है, कि वह इस के कितने शतक पहले हुआ ? अगले विवेचन से यह बात ध्यान में आ नाएगी,

<sup>\*</sup> मिक्सान (पाठी – मिस्सा) ठाव्द थेग्याया ( हो. ३७० ) में मिठता है; की एक जातक में भी मिक्क का टक्षेत्र किया गया है। इसके सिवा, प्रमिद्ध फेंच पाठी-पाटित नेताने (Senart) ने 'बौद्धपर्म का सुरू ? इन विषय पर सन् १९०९ में एक व्याख्यान दिया था, जिसमें स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादन किया है, कि भागतधर्म बौद्धपर्म के एवड़े छा है। "No one will claim to derive from Buddhism, Vishnuism or the Yoga. Assuredly, Buddhism is the borrower,"..."To sum up, if there had not previously, existed a religion made up of doctrines of Yoga, of Vishnuite legends of devotion to Vishnu; Krishna, worshipped under the title of Bhagavata, Buddhism would not have come to pirth at all. " सेनार्त का यह केंद्र

िक यद्यपि उक्त प्रश्न का पूर्णतया निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता; तथापि स्थूल-हिष्ट से उस काल का अन्दाज करना कुछ असंभव भी नहीं है।

गीता (४.२) में यह कहा है, कि श्रीकृष्ण ने जिस मागवतधर्म का उपदेश अर्जुन को किया है, उसका पहले लोप हो गया था। मागवतधर्म के तस्व-ज्ञान में परमेश्वर को वासुदेव, जीव को संकर्षण, मन को प्रचम्न तथा अहंकार को अनिरुद्ध कहा है। इनमें वासुदेव तो स्वयं श्रीकृष्ण ही का नाम है; संकर्षण उनके च्येष्ठ भ्राता वलराम का नाम है: तथा प्रसुम्न और अनिरुद्ध श्रीकृष्ण के पुत्र और पौत्र के नाम हैं। इसके सिवा इस धर्म का जो दूसरा नाम 'सात्वत' भी है, वह उस यादवजाति का नाम है, जिसमें श्रीकृष्णजी ने जन्म लिया था। इससे यह बात प्रकट होती है, कि जिस कुछ तथा जाति में श्रीकृष्णजीने जन्म छिया था. उसमें यह घर्म प्रचलित हो गया था; और तभी उन्होंने अपने प्रिय मित्र अर्जुन को उसका उपदेश किया होगा - और यही बात पौराणिक कथा में भी कही गई है। यह मी क्या प्रचलित है, कि श्रीकृष्ण के साथ ही साखत जाति का अन्त हो गया। इस कारण श्रीकृष्ण के बाद साखत जाति में इस घम का प्रसार होना भी संभव नहीं था । भागवतधर्म के भिन्न भिन्न नामों के विषय में इस प्रकार की ऐतिहासिक उपपत्ति वतलाई जा सकती है. कि जिस धर्म को श्रीकृष्णजी ने प्रवृत्त किया था, वह उनके पहले कराचित नारायणीय या पञ्चरात्र नामों से न्यूनाधिक अंशों में प्रचलित रहा होगा: और आगे सात्वतजाति में उसका प्रसार होने पर उसे 'सात्वत' नाम प्राप्त हुआ होगा। तदनन्तर भगवान श्रीकृष्ण तथा अर्जुन को नर-नारायण के अवतार मानकर लोग इस धर्म को 'भागवतधर्म' कहने लगे होंगे। इस विषय के संबन्ध में यह मानने की कोई आवश्यकता नहीं, कि तीन या चार भिन्न भिन्न श्रीकृष्ण हो चुके हैं; और उनमें से हर एक ने इस धर्म का प्रचार करते समय अपनी ओर से कुछ-न-कुछ सुघार करने का प्रयत्न किया है - वस्तुतः ऐसा मानने के लिए कोई प्रमाण भी नहीं है। मूलधर्म में न्यूनाधिक परिवर्तन हो जाने के कारण ही यह कल्पना उत्पन्न हो गई है। बुद्ध, फाइस्ट तथा मुहम्मद तो अपने अपने धर्म के स्वयं एक ही एक संस्थापक हो गये हैं: और आगे उनके घर्मों में मले-बरे अनेक परिवर्तन भी हो गये

इने से प्रकाशित होनेवाले The Indian Interpreter नामक मिशनरी नेमासिक पत्र के अक्टोबर १९०९ और जनवरी १९१० के, अंकों में प्रसिद्ध हुआ है; और ऊपर दिये गये वाक्य जनवरी के अंक के १७७ तथा १७८ पृष्ठों में है। हों. बुल्हर ने भी यह कहा है— The ancient Bhagavta, Satvata or Paucharatra devoted to the worship of Narayan and his desired teacher Krishna—Devakiputra dates from a period long anterior to the rise of Jainas the 8th century B. C. "Indian Antiquary Vol XXIII, (1894), P. 248. इस विषय का अधिक विवेचन आगे चल कर इस परिशिष्ट प्रकरण के स्टव्हें भाग में किया गया है।

हैं। परन्तु इससे कोई यह नहीं मानता, कि बुढ़, काइस्ट या मुहम्मद अनेक हो गये। इसी प्रकार यदि मूल भागवतधर्म की आगे चलकर मित्र भित्र स्वरूप प्राप्त हो गये या श्रीकृष्णजी के विषय में आगे भिन्न मिन्न कल्पनाएँ रुद्र हो गई, तो यह कैसे माना जा सकता है, कि उतने ही भिन्न श्रीकृष्ण भी हो गये ? हमारे मतानुसार ऐसा मानने के लिए कोई कारण नहीं है। कोई भी धर्म लीजिये. समय के हरफेर से उसका रूपान्तर हो जाना विलंकल स्वामाविक है। उसके लिए इस वात की आवश्यकता नहीं, कि मित्र मित्र कृष्ण, बुढ या ईसा मसीह माने चाए। कुछ लोग और विशेषतः कुछ पश्चिमी तर्कज्ञानी - यह तर्क किया करते हैं, कि श्रीकृष्ण, यादव और पाण्डव, तथा भारतीय युद्ध आदि ऐतिहासिक घटनाएँ नहीं है। ये सब कल्पिक कथाएँ हैं। और कुछ लोगों के मत में तो महामारत अध्यात्म विषय का एक बृहत् रुपक ही है। परन्त हमारे प्राचीन प्रन्यों के प्रमाणों को देखकर किसी भी निःपञ्चपाती मनुष्य को यह मानना पडेगा, कि उक्त शंकाएँ विलक्कल निराधार हैं, यह बात निर्विवाट है, कि इन कथाओं के मूल में इतिहास ही का आधार है। सारांश, हमारा मत यह है, कि श्रीकृष्ण चार-पाँच नहीं हुए । वे केवल एक ही ऐतिहासिक पुरुप थे – अब श्रीकृष्णजी के अवतारकाल पर विचार करते समय रा. व. चिन्तामणराव वैद्य ने यह प्रतिपाटन किया है, कि श्रीकृष्ण, यादव, पाण्डव तथा भारतीय युद्ध का एक ही काल – अर्थात् किन्युग का आरंभ - है। पुराणगणना के अनुसार उस काम से अब तक पाँच इबार से मी अधिक वर्ष बीत चुके हैं: और यही श्रीकृष्णजी के अवतार का यथार्थ काल है। परंतु पाण्डवों से लगा कर शक्काल तक के राजाओं की पराणों में वर्णिन पीटियों

<sup>\*</sup>श्रीह ण क चित्र में पराक्रम, भक्ति और वेदान्त के अतिरिक्त गोषियों की रासकीडा का समावंग होता है, और ये वार्ते परस्परिवरिधि हैं। इसिट्टए आज के छुछ विहान् यह प्रति-पाटन किया करते हैं, कि महानारत का कुण भिन्न, गीता का भिन्न और गोकुट का कन्हैया भी भिन्न हैं। डॉ. भाण्डारकर ने अपने 'वैज्यव, शेव आदि पत्य संवन्धी अंग्रेजी प्रत्य में दमी मत को स्वीकार किया है। परन्तु हमारे मत में यह टीक नहीं है। यह बात नहीं, कि गोषियों की कथा में जो हुंगार चूर्णन है, वह बाद में न आया हो। परन्तु केवट उतने ही के टिए यह मानने की कोई आवश्यकता नहीं, कि श्रीकृण नाम के कई भिन्न भिन्न पुरुष हो गय, और इसके टिए कस्पना के सिवा कोई अन्य आधार भी नहीं है। इसके सिवा, यह भी नहीं, कि गोषियों की कथा का प्रचार पहले भागवतकाट ही में हुआ हो, किन्तु शककाट के आरंग में बानि विक्रम सवन १३६ के टगमग अश्ववोपविरचित 'गुद्धचरित' (४ १४) में और भास कविकृत 'बाटचरित' नाटक (३.२) में भी गोषियों का उद्देश किया गया है। अतरव इस विषय में हमें डॉ. भाण्डारकर के कथन से चिन्तामणराव वैच का मत अधिक सद्धक्रिक प्रतीत होता है।

<sup>†</sup> रावनहादुर चिन्तामणराव बैय का यह मत उनके महामारत के टीकात्मक अंग्रेजी शन्य में है। इसके सिवा इसी विषय पर आपने सन १९१४ में डेकन कॉलेज एनिवर्सर्ग के समय जो ब्लाल्यान दिया था उसमें भी इस बात का विवेचन किया था।

से इस काल का मेल नहीं दील पड़ता। अतएव भागवत तथा विष्णुपुराण में जो यह वचन है, कि 'परीक्षित राजा के जन्म से नन्द के अभिषेक तक १११५ अथवा १०१५ वर्ष होते हैं ' ( भाग. १२. २. २६; और विष्णु. ४. २४. ३२ ), उसी के आधार पर विद्वानों ने अब यह निश्चित किया है, कि ईसाई सन के लगभग १४०० वर्ष पहले भारतीय युद्ध और पाण्डव हुए होंगे। अर्थात् श्रीकृष्ण का अवतारकाल भी यही है; और इस काल को स्वीकार कर लेने पर यह वात सिद्ध होती है, कि श्रीकृष्ण ने भागवतधर्म को - ईसा से लगभग १४०० वर्ष पहले अथवा बुद्ध से ८०० वर्ष पहले - प्रचलित किया होगा | इसपर कुछ लोग यह आक्षेप करते हैं, कि श्रीकृष्ण तथा पाण्डवों के ऐतिहासिक पुरुष होने में कोई सन्देह नहीं; परन्तु श्रीकृष्ण के जीवनचरित्र में उनके अनेक रूपान्तर दीख पड़ते हैं - जैसे श्राकृष्ण नामक एक क्षत्रिय योद्धा को पहले महापुरुप का पर प्राप्त हुआ, पश्चात विष्णु का पद मिला और घीरे घीरे अन्त में पूर्ण परव्रहा का रूप प्राप्त हो गया – इन सब अवस्थाओं में आरंभ से अन्त तक बहत-सा काल बीत खुका होगा - इसी लिए भागवतधर्म के उदय का तथा भारतीय युद्ध का एक ही काल नहीं माना जा सकता। परन्तु यह आक्षेप निरर्यक है। 'किसे देव मानना चाहिये; और किसे नहीं मानना चाहिये ' इस विषय पर आधुनिक तर्कज्ञों की समझ में तथा दो-चार हुज़ार वर्ष पहले के लोगों की समझ (गीता १०.४१) में बड़ा अन्तर हो गया है। श्रीकृष्ण के पहले ही बने हुए उपनिषदों में यह सिद्धान्त कहा गया है, कि ज्ञानी पुरुष स्वयं ब्रह्ममय हो जाता है ( वृ. ४. ४. ६ ); और मैत्र्युपनिषद् में यह साफ साफ़ कह दिया है, कि रुट, विष्णु, अच्युत, नारायण, ये सब ब्रह्म ही हैं (मैत्र्यु-७.७)। फिर श्रीकृष्ण को परब्रह्म प्राप्त होने के लिए अधिक समय ल्याने का कारण न्या है ! इतिहास की ओर देखने से विश्वसनीय बौद्ध ग्रन्थों में भी यह बात दीख पड़ती है, कि बुद्ध त्वयं अपने को 'ब्रह्मभूत' (सेल्ड्च १४; येरगाया ८३१) कहता था। उसके जीवनकला ही में उसे देव के सहश सन्मान दिया जाता था। उसके स्वर्गस्य होने के बाद शीव्र ही उसे 'देवाधिदेव' का अथवा वैदिकधर्म के परमात्मा का खरूप प्राप्त हो गया था; और उसकी पूजा भी जारी हो गई थी। यही बात ईसा मिंह की भी है। यह बात सच है, कि बुद्ध तथा ईसा के समान श्रीकृष्ण संन्यासी नहीं थे; और न भागवतवर्म ही निवृत्तिप्रवान है। परन्तु केवस इसी आघार पर बौद्ध -तया ईसाई धर्म के मूलपुरुषों के समान भागवतधर्मप्रवर्तक श्रीकृष्ण को भी पहले ही से द्रहा अथवा देव का स्वरूप प्राप्त होने में किसी बाघा के उपस्थित होने का कारण दीख नहीं पहला ।

इस प्रकार श्रीकृष्ण का समय निश्चित कर छेने पर उसी की भागवतधर्म का उद्यक्षाल मानना भी प्रशस्त तथा स्युक्तिक है। परन्तु सामान्यतः पश्चिमी पण्डित ऐसा करने में से क्यों हिचकिचाते हैं ! इसका कारण कुछ और ही है। इन पण्डितों

में से अधिकांश का अब तक यही मत है, कि खुद ऋग्वेद का काल ईसा के पहले छगभग १५०० वर्ष या बहुत हुआ तो २००० वर्ष से अधिक प्राचीन नहीं है। अतएव उन्हें अपनी दृष्टि से यह कहना असंमय प्रतीत होता है, कि मागवतवर्ष ईसा के लगमग १४०० वर्ष पहले प्रचलित हुआ होगा। क्योंकि वैदिक्षर्मसाहित्य से यह क्रम निर्विवाद सिद्ध है, कि ऋग्वेद के बाद यज्ञयाग आदि कर्मप्रतिपादक यजुर्वेद और ब्राह्मणब्रन्थ वने । तदनन्तर शानप्रधान उपनिपद और सांख्यशास्त्र निर्मित हुए: और अन्त में भक्तिप्रधान ग्रन्थ रचे गये। और फेवल भागवतधर्म के ग्रन्थों का अवलोकन करने से स्पष्ट प्रतीत होता है, कि औपनिपदिक ज्ञान, सांख्यशास्त्र, वित्त-निरोधरूपी योग्य आदि धर्मांग भागवतधर्म के उदय के पहले ही प्रचलित हो चुके थे। समय की मनमानी खींचातानी करने पर भी यही मानना पड़ता है, कि ऋषेद के बाट और मागवतधर्म के उटय के पहले, उक्त भिन्न भिन्न धर्मागों का प्रादुर्भाव तथा वृद्धि होने के लिए, बीच में कम-से-कम दस-बारह शतक अवस्य बीत गये होंगे। परन्तु यदि माना जाए. कि भागवतधर्म को श्रीकृष्ण ने अपने ही समय में -अर्थात् इसा के लगमग १४०० वर्ष पहले – प्रवृत्त किया होगा; तो उक्त मिन्न मिन्न धर्मोंगों की वृद्धि के लिए उक्त पश्चिमी पण्डितों के मतानुसार कुछ भी उचित कालावकाश नहीं रह जाता। क्योंकि, ये पण्डित लोग ऋग्वेदकाल ही को ईसा से पहले १५०० तथा २००० वर्ष से अधिक प्राचीन नहीं मानते। ऐसी अवस्था में उन्हें यह मानना पड़ता है, कि सौ या अधिक से अधिक पॉच-छ: सौ वर्ष के बाद ही भागवतधर्म का उदय हो गया । इसलिए उपर्युक्त कथनानुसार कुछ निर्धक कारण वतला कर वे लोग श्रीकृष्ण और मागवतधर्म की समकालीनता को नहीं मानते । और कुछ पश्चिमी पण्डित तो यह कहने के लिए भी उद्यत हो गये हैं, कि भागवतधर्म का उदय बुद्ध के बाद हुआ होगा। परन्तु जैन तथा बौद्ध प्रन्यों में ही भागवतधर्म के जो उल्लेख पाये जाते है, उनसे तो यही वात स्पष्ट विदित होती है कि भागवतधर्म बुद्ध से प्राचीन है। अतएव डॉ. बुल्हर नेश कहा है, कि मागवतधर्म का उदयकाल बौद्धकाल के आगे हटाने के बदले, हमारे 'ओरायन' ग्रन्थ के प्रतिपादन के अनुसार ऋग्वेटादि प्रन्थों का काल ही पीछे हटाया जाना चाहिये। पश्चिमी पण्डितों ने अटकलप्रच्चू अनुमानों से वैदिक ग्रन्थों के जो काल निश्चित किये है, वे भ्रममूलक हैं। वैदिककाल की पूर्वमर्यादा ईसा के पहले ४५०० वर्ष से कम नहीं ले जा सकती, इत्यादि बातों को इमने अपने 'ओरायन' प्रन्य में वेदों के उदगयन-स्थिति-दर्शक वाक्यों के आधार पर सिद्ध कर दिया है, और इसी अनुमान को अव अधिकांश पश्चिमी पण्डितों की मी ग्राह्य है। इस प्रकार ऋग्वेटकाल की पीछे हटाने से

<sup>\*</sup> हॉ. बुल्हर ने Indian Antiquary, September 1894, (Vol. XXIII, pp. 288-294) में इमारे 'ओरायन' बन्ध की जो समालोचना की है, उसे देखो।

वैदिकधर्म के सब अंगो की बृद्धि होने के लिए उचित कालायकाश मिल जाता है: और भागवत-घर्मोद्यकाल को संकुचित करने का प्रयोजन ही नहीं रह जाता। परलोकवासी शंकर बाळकृष्ण दीक्षित ने अपने 'भारतीय ज्योतिःशास्त्र (मराठी ) के इतिहास ' में यह नतलाया है. कि ऋषेद के बाद ब्राह्मण आदि प्रन्यों में ऋतिका प्रभृति नसयों की गणना है। इसलिए उनका काल ईसा से लगभग २५०० वर्ष पहले निश्चित करना पड़ता है। परन्तु हमारे देखने में यह अभी तक नहीं आया है. कि उदगयन रिथित से अन्थों के काल का निर्णय करने इस की रीति का प्रयोजन उपनिषदों के विषय में किया गया हो। रामतापनीसरीखे मक्तिप्रधान तथा योगतत्त्वसरीखे योगप्रधान उपनिषदाँ की मापा और रचना प्राचीन नहीं टीख पडती - केवल इसी आधार पर कई लोगों ने यह अनुमान किया है, कि सभी उपनिषद् प्राचीनता में बुद्ध की अपेक्षा चार-पाँच सो वर्ष से अधिक नहीं है। परन्त कालनिर्णय की उपर्यक्त रीति से देखा जाए. तो यह समझ भ्रममूलक प्रतीत होगी। यह सच है, कि ल्योतिष की रीति से सब उपनिषदों का काल निश्चित नहीं किया जा सकता । तथापि सुख्य सुख्य उपनिषदों का काल निश्चित करने के लिए इस रीति का बहुत अच्छा उपयोग किया चा सकता है। भाषा की दृष्टि से देखा जाए, तो प्रो. मैक्समूलर का यह कथन है, कि मैन्युपनिपद पाणिनी से भी प्राचीन है। # क्योंकि इस उपनिषद् में ऐसी कई शब्दसन्धियों का प्रयोग किया गया है, जो सिर्फ मैत्रायणीसहिता में ही पायी जाती हैं; और जिनका प्रचार पाणिनी के समय बन्द हो गया था ( अर्थात बिन्हें छान्दस् कहते हैं )। परन्तु मैत्युपनिषद् कुछ सब से पहला अर्थात् अविप्राचीन उपनिषद् नहीं है। उसमें न केवल ब्रह्मज्ञान और सांख्य मेल कर दिया है, किन्तु कई स्थानों पर छान्दोग्य बृह्धा-रण्यक, तैत्तिरीय, कठ और ईशावास्य उपनिषदों के वाक्य तथा श्लोक भी उसमें प्रमाणार्थ उद्घृत किये गये हैं | हॉ; यह सच है, कि मैन्युपनिपद में स्पष्ट रूप से उक्त उपनिपदों के नाम नहीं दिये गये हैं। परन्तु इन बाक्यों के पहले ऐसे पर-वाक्यदर्शक पद रखे गये हैं, जैसे 'एवं ह्याह 'या 'उक्तं च ' (= ऐसा कहा है )। इसी लिए इस विषय में कोई सन्देह नहीं रह जाता. कि ये वाक्य दूसरे प्रन्यों से लिए गये हैं - स्वयं मैन्युपनिपत्कार के नहीं हैं । और अन्य उपनिपदों के देखने से सहच ही माल्म हो जाता है, कि वे बचन कहाँ से उद्घृत किये गये हैं। अब इस मैन्युपनिपट में कालरूपी अथवा संवत्सररूपी ब्रह्म का विवेचन करते समय यह वर्णन पाया जाता है, कि 'मघा नक्षत्र के आरंभ से क्रमशः श्रविष्ठा अर्थात् घनिष्ठा नक्षत्र के आधे भाग पर पहुँचने तक ( मघादां अविष्ठाधर्मम् ) दक्षिणायन होता है; और सार्प अर्थात् आरकेण नक्षत्र से विषरीत क्रमपूर्वक ( अर्थात् आरकेषा, पुष्य आदि क्रम से )

<sup>\*</sup> See Sacred Books of the East Series, Vol. XV, Intro. pp. xlviii-lii.

पीछे गिनते हुए धनिष्ठा नक्षत्र के आधे भाग तक उत्तरायण होता है ' (मैन्यू. ६. १४ )। इसमें सन्देह नहीं, कि उद्गयनिस्यतिदर्शक ये वचन तत्कालीन उद्गयनिस्थिति को लक्ष्य करके ही कहे गये हैं: और फिर उसे इस उपनिषद का कालनिर्णय भी गणित की रीति से सहज ही किया जा सकता है। परन्तु दीख पड़ता है, किसी ने भी उसका इस दृष्टि से विचार नहीं किया है। मैन्युपनिषद् में वर्णित यह उदगयनस्थिति बेदांगच्योतिष से कही गई उदगयनस्थिति के पहले की है। क्योंकि वेदागज्योतिष में यह बात स्पष्ट रूप से कह दी गई है, कि उदगयन का आरंभ धनिष्ठा नज़त्र के आरंभ से होता है, और मैन्युपनिषद में उसका आरंभ 'धनिष्ठार्घ' से किया गया है। इस विषय में मतमेद हैं, कि मैत्र्युपनिषद के 'श्रविष्ठार्घम्' शब्द में बो 'अर्धम्' पद् है, उसका अर्थ 'ठीक आधा 'करना चाहिये; अथवा 'धनिष्ठा और श्चततारका के बीच किसी स्थान पर ' करना चाहिये ! परन्तु चाहे जो कहा जाए: इसमें तो करू भी सन्देह नहीं के वेदांगज्योतिष के पहले की उदगयनस्थिति का वर्णन मैन्युपनिषद में किया है; और वही उस समय की रियति होनी चाहिये। अतएव यह कहना चाहिये, कि वेदांगज्योतिषकाल का उदगयन, मैन्युपनिषत्कालीन उदरायन की अपेक्षा लगभग आधे नक्षत्र से पीछे हट आया था। ज्योतिर्गणित से -यह सिद्ध होता है, कि वेदांगज्योतिष में कही गई उदगयनस्थिति ईसाई सन के स्रामग १२०० या १४०० वर्ष पहले की है; अगैर आधे नक्षत्र से उदगयन के पीछे इटने में लगभग ४८० वर्ष लग जाते हैं। इसलिए गणित से यह बात निष्पन्न होती है, कि मैत्र्युपनिषद् ईसा के पहले १८८० से १६८० वर्ष के बीच कमी-न-कमी बना होगा। और कुछ नहीं तो यह उपनिषद निस्सन्देह वेदागच्योतिष के पहले का है। अब यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि छान्दोन्यादि जिन उपनिषदों के अव-तरण मैज्यपनिपद में दिये गये हैं, वे उससे भी प्राचीन हैं । सारांश, इन सब बन्धों के काल का निर्णय इस प्रकार हो चुका है, कि ऋग्वेड सन ईसवी से लगभग ४५०० वर्ष पहले का है; यज्ञयाग आदिविषयक ब्राह्मण-प्रन्य सन ईसवी के लगभग २५०० वर्ष पहले के हैं; और छान्दोग्य आदि श्रानप्रधान उपनिषद सन ईसवी के लगभग १६०० वर्ष पुराने हैं । अब यथार्थ में ने वार्ते अनशिष्ट नहीं रह जातीं, जिनके कारण पश्चिमी पण्डित लोग भागवतधर्म के उदयकाल को इस ओर हटा लाने का यत्न किया करते हैं; और श्रीकृष्ण तथा मागवतधर्म को, गाय और बछड़ की नैसर्गिक बोही के समान एक ही कालरज्जू से वॉधने में कोई भय भी नहीं दील पडता। एवं फिर

<sup>\*</sup> वेदागज्योतिष का कालविषयक विवेचन हमारे Orion (ओरायन) नामक क्षंग्रेजी ग्रन्थ में तथा प वा. शकर बालकृष्ण दीक्षित के 'भारतीय ज्योति शास्त्र का इतिहास' मराठी ग्रन्थ (पृ ८७-९४ तथा १९७-१३९) में किया गया है। उससे इस बात का भी श्विचार किया गया है, उद्गयन से वैदिक ग्रन्थों का कीन-सा काल निश्चित किया जा सकता है।

बौद्ध ग्रन्थकारों द्वारा वर्णित तथा अन्य ऐतिहासिक स्थिति से मी ठींक ठीक मेल हो बाता है। इसी समय वैटिककाल की समाप्ति हुई; और सूत्र तथा स्मृतिकाल का आरंभ हुआ है।

उक्त कालगणना से यह बात स्पष्टतया विदित हो जाती है, कि मागवतधर्म का उद्य ईसा के लगमग १४०० वर्ष पहले ( अर्थात् बुद्ध के लगमग सात-आठ-सो वर्ष पहले ) हुआ है । यह काल बहुत प्राचीन है: तथापि यह ऊपर बतला चके है, कि ब्राह्मणग्रन्थों में वर्णित कर्ममार्ग इससे भी अधिक प्राचीन है; और उपनिपदों तथा सांख्यशास्त्र में वर्णित ज्ञान भी भागवतधर्म के उदय के पहले ही प्रचलित हो कर सर्वमान्य हो गया था। ऐसी अवस्था में यह कल्पना करना सर्वथा अनुचित है, कि उक्त ज्ञान तथा धर्मांगों की कुछ परवाह न करके श्रीकृष्णसरीखे ज्ञानी और चतुर पुरुष ने अपना धर्म प्रवृत्त किया होगा; अथवा उनके प्रवृत्त करने पर भी यह धर्म तत्कालीन राजर्षियों तथा ब्रह्मार्पियों को मान्य हुआ होगा; और लोगों में उसका प्रसार हुआ होगा। ईसा ने अपने मिक्तप्रधान धर्म का उपदेश पहले जिन यहरी लोगों को किया था, उनमें उस समय धार्मिक तत्त्वज्ञान का प्रसार नहीं हुआ था। इसलिए अपने धर्म का मेल तत्त्वज्ञान के साथ कर देने की उसे कोई आवर्श्यकत नहीं थी। केवल यह बतला देने से ईसा का धर्मोपटेशसंबन्धी काम पूरा हो सकता या. कि प्रानी वाईवल में जिस कर्ममय धर्म का वर्णन किया गया है. हमारा यह मिक्तमार्ग मी उसी के लिए हुआ है; और उसने प्रयत्न भी केवल इतना ही किया है। परन्त ईसाई धर्म की इन वातों से भागवतधर्म के इतिहास की तुलना करते समय यह ध्यान में रखना चाहिये, कि जिन लोगों में तथा जिस समय भागवतधर्म का प्रचार किया गया, उस समय के वे लोग केवल कर्ममार्ग ही से नहीं, किन्तु ब्रह्मज्ञान तथा कापिल्सांख्यशास्त्र से भी परिचित हो गये थे: और तीनों धर्मोगों की एकवाक्यता (मेल) करना भी वे लोग धीख चुके थे। ऐसे लोगों से यह कहना किसी प्रकार उचित नहीं हुआ होता. कि 'तुम अपने कर्मकाण्ड या औपनिपरिक और सांख्यज्ञान को छोड हो: और केवल श्रद्धापूर्वक मागवतधर्म को स्वीकार कर लो। ' ब्राह्मण आदि वैदिक ग्रन्थों में वर्णित और उस समय में प्रचलित यश्याग आदि कमें का फल क्या है ? क्या उपनिपटों का या साख्यशास्त्र का शन वृथा है ? मिक्त और चिचिनरोधरूपी योग का मेल कैसे हो सकता है ! - इत्यादि उस समय स्वमावतः उपस्थित होनेवाले प्रश्नों का जब तक ठीक ठीक उत्तर न दिया जाता. तब मागवतधर्म का प्रचार होना भी संभव नहीं था। अतएव न्याय की दृष्टि से अव यही कहना पड़ेगा, कि भागवतधर्म में आरंभ ही से इन सब विषयों की चर्चा करना अत्यन्त आवश्यक या; और महाभारतान्तर्गत नारायणीयोपाख्यान के देखने से भी यह सिद्धान्त हद हो जाता है। इस आख्यान में भागवतधर्म के साथ औप-निपरिक ब्रह्मज्ञान का और सांख्यप्रतिपादित क्षराक्षरिवचार का मेल कर दिया गया

है; और यह भी कहा है - 'चार वेट और संख्य या योग, इन पॉचॉ का उसमें ( भागवतधर्म में ) समावेश होता है । इसिलए उसे पांचरात्र-धर्म नाम प्राप्त हत्या है ' (म. मा. शां. ३३९, १०७); और 'वेदारण्यक्तिहत (अर्थात् उपनिपटी को भी छे कर) ये सब ( शास्त्र ) परस्पर एक दूसरे के अंग हैं ' ( शां. ३४८-८२ )। 'पांचरात्र' शब्द की यह निरुक्ति व्याकरण की दृष्टि से चाहे गुद्ध न हो: तथापि उससे यह बात स्पष्ट विदित हो जाती है, कि सब प्रकार के ज्ञान की एकवाक्यता भागवतधर्म में आरंभ ही से की गई थी। परन्तु मक्ति के साथ अन्य सब धर्मागों की एकवाक्यता करना ही कुछ मागवतवर्म की प्रधान विशेषता नहीं है। यह नहीं, कि मिक्त के धर्मतस्य को पहले पहले मागवतधर्म ही ने प्रवृत्त किया हो। उत्पर दिये हुए मैन्युपनिषद् (७.७) के बाक्यों से यह बात प्रकट है. कि रुद्र की या विष्णु के किसी न किसी स्वरूप की भक्ति, मागवतधर्म का उदय होने के पहले ही जारी हो चुकी थी। और यह मावना मी पहले ही उत्पन्न हो चुकी थी, कि उपास्य कुछ मी हो: वह बहा ही का प्रतीक अथवा एक प्रकार का रूप है। यह सच है. कि च्ह आदि उपास्त्रों के बदले मागबतधर्म में वासदेव उपास्त्र माना गया है: परन्त्र गीता त्या नारायणीयोपाख्यान में भी यह कहा है, कि मिक्त चाहे जिसकी की जाए; वह एक मगवान ही के प्रति हुआ करती है - वह और मगवान मिन्न मिन्न नहीं है (गीता ९. २३. म. मा. शां. ३४१. २०-२६)। अतएव केवल वासुदेवमित भागवतधर्म का मुख्य लक्षण नहीं मानी जा सकती । जिस साखतनाति में भागवत-धर्म प्रादुर्भत हुआ. उस जाति के सात्यकि आदि पुरुष, परम भगवद्भक्त भीष्म और अर्जुन, तथा स्वयं श्रीकृष्ण मी बहे पराक्रमी एवं दूसरों से पराक्रम के कार्य करने-बाले हो गये हैं। अतएव अन्य मगवद्रकों को उचित है, कि वे मी इसी आदर्श को अपने संमुख रखें; और तत्कालीन प्रचलित चातुर्वण्ये के अनुसार यद आहि सव व्यावहारिक कर्म करें - वस, यही मूळ भागवतवर्म का मुख्य विपय था। यह बात नहीं. कि भक्ति के तस्व की स्वीकार करके वैराग्ययक्त बुद्धि से संसार का त्याग करनेवाले पुरुष उस समय विलक्कल ही न होंगे। परन्तु, यह कुछ सात्वतों के या श्रीकृप्ण के मागवतधर्म का मुख्य तत्त्व नहीं है। श्रीकृप्ण की के उपदेश का सार यही है. कि मक्ति से परमेश्वर का ज्ञान हो जाने पर भगवद्रक को परमेश्वर के समान जगत् के धारणपोपण के लिए सदा यत्न करते रहना चाहिये। उपनिपत्काल में जनक आदिकों ने ही यह निश्चित कर दिया था, कि ब्रह्मशानी पुरुष के छिए मी निष्काम कर्म करना कोई अनुचित बात नहीं । परन्तु उस समय उसमें मक्ति का समावेश नहीं किया गया था; और इसके रिवा शानोत्तर कर्म करना अथवा न करना हर एक की इच्छा पर अवलंबित था - अर्थात् वैकल्पिक समझा जाता था (वे. स. ३.४.१५)। वैदिक धर्म के इतिहास में मागवत्धर्म ने जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और सार्तधर्म से विमिन्न कार्य किया, वह बह है, कि उस (भागवतधर्म) ने कुछ कदम आगे न्द्रकर केवल निवृत्ति की अपेक्षा निष्कामकर्मप्रधान प्रवृत्तिमार्ग (नैष्कर्म्य) को अधिक श्रेयत्कर ठहराया; और केवल ज्ञान ही से नहीं, किन्तु मिक से भी कर्म का उचित मेल कर दिया। इस धर्म के मुल्प्रवर्तक नर और नारायण ऋषि भी इसी प्रकार सब काम निष्काम बुद्धि से किया करते थे; और महामारत (उद्यो. ४८. २१, २२) में कहा है, कि सब योगों को उनके समान कर्म करना ही उचित है। नारायणीय आख्यान में तो मागवतघर्म का लक्षण स्पष्ट वतलाया है, कि ' प्रवृत्तिलक्षणश्चेव घर्मी नारायणा-त्मकः ' (म. मा. शां, ३४७.८१) - अर्थात् नारायणीय अथवा मागवतधर्म अवृत्तिप्रवान या कर्मप्रधान है: नारायणीय या मूल मागवतवर्म का जो निष्काम प्रशृति-तत्त्व है, उसीका नाम नेष्कम्यं है; और यहीं मृख भागवतधर्म का मुख्य तत्त्व है। परन्तु, मागवतपुराण से यह बात टीख पहती है; कि आगे कालान्तर में यह तस्त्र मन्द्र होने लगाः और इस धर्म में तो बैराग्यप्रवान वासरेवमिक श्रेष्ट मानी चाने लगी । नारदर्पचरान में तो भक्ति के साथ मन्त्रतन्त्रों का भी समावेश भागवतवर्म में कर दिया गया है। तथापि, मागनत ही से यह बात स्पष्ट हो जाती है, कि -ये सत्र इस धर्म के मूल स्वरूप नहीं हैं। जहाँ नारायणीय अथवा सास्वत्धर्म के विपय में ही कुछ कहने का मौका आया है, वहाँ भागवत (१.३.८ और ११. ४.४६) में ही यह कहा है, कि सास्वतवर्म या नारायण ऋषि का धर्म ( अर्थात् मागवतधर्म) 'नैप्कर्म्यल्खण' है: और आगे यह मी कहा है, कि इस नैप्कर्म्यधर्म में मिक्त को उचित महत्त्व नहीं दिया गया या, इसलिए मिक्तप्रधान मागनतपुराण कहना पड़ा ( माग. १. ५. १२ )। इससे यह बात निर्विवाद सिद्ध होती है. कि मूल मागवतवर्म नैष्कर्म्यप्रधान अर्थात् निष्काम कर्मप्रवान याः किन्तु आगे समय के हेरफेर से उसका स्वरूप बटल कर वह मक्तिप्रधान हो गया। गीतारहस्य में ऐसी ऐति-हाधिक वातों का विवेचन पहले ही हो चुका है, कि ज्ञान तथा मक्ति से पराक्रम का स्टैंब रखनेवाले मूल भागवतधर्म में और आश्रमन्यवस्थालपी स्मार्तमार्ग में क्या मेट है ? केवल संन्यासप्रधान बेन और वौद्धधर्म के प्रसार से भागवतधर्म के कर्मयोग की अवनित हो कर उसे दूसरा ही स्वरूप अर्थात् वैराग्ययुक्त मिकस्वरूप कैसे प्राप्त हुआ ! और बौद्धधर्म का न्हास होने के बाद नो बैदिक संप्रदाय प्रश्च हुए; उनमें से कुछ ने तो अन्त में मगवद्गीता ही को सन्यासप्रधान, कुछ ने केवल मिक्सप्रधान तथा कुछ ने विशिष्टाद्वैतप्रधान स्वरूप कैसे दे दिया।

उपर्युक्त संक्षिप्त विवेचन से यह बात समझ में आ जाएगी, कि वैदिक धर्म के सनातन प्रवाह में मागवतधर्म का उदय कब हुआ ? और पहले उसके प्रश्नियधान या कर्मप्रधान रहने पर भी आगे चल कर मिक्तप्रधान स्वरूप एवं अन्त में रामानुवान्वार्य के समय विशिष्टाहैती स्वरूप प्राप्त हो गया। मागवतधर्म के इन मिन्न मिन्न स्वरूपों में से जो मूलारंम का अर्थात् निष्काम कर्मप्रधान स्वरूप है वही गीताधर्म का स्वरूप है। अब यहाँ पर संक्षेप में यह बतलाया जाएगा, कि उक्त प्रकार की मूल

के काल के विषय में क्या अनुमान किया जा सकता है ? श्रीकृष्ण तथा मारतीय ख़द्ध का काल यद्यपि एक ही है; अर्थात् सन ईसवी के पहले लगभग १४०० वर्ष है। तथापि यह नहीं कहा जा सकता, कि भागवतधर्म के ये टोनों प्रधान ग्रन्थ -मूल गीता तथा मूल मारत – उसी समय रचे गये होंगे। किसी भी धर्मग्रन्थ का उदय होने पर तरन्त ही उस धर्म पर ग्रन्थ एचे नहीं जाते। मारत तथा गीता के विपय में भी यही न्याय पर्याप्त होता है। वर्तमान महाभारत के आरंभ में यह कथा है, कि अब नारतीय युद्ध समाप्त हो जुका; और जब पाण्डवों का पन्ती (पीत्र) जनमजय सर्पसत्र कर रहा था, तत्र वहाँ वैशंपायन ने जनमेजय को पहले पहले गीतासहित भारत सुनाया था; और आगे जब सौती ने शौचक को सुनाया, तमी से मारत प्रचलित हुआ। यह बात प्रकट है, कि सीती आदि पौराणिकों के मुख से निकल कर आगे मारत को काव्यमय प्रन्थ का स्थायी स्वरूप प्राप्त होने में कुल समय अवस्य बीत गया होगा। परन्तु इस काल का निर्णय करने के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं है | ऐसी अवस्था में यदि यह मान लिया बाए, कि भारतीय युद्ध के लगभग पाँच सी वर्ष के भीतर ही आर्प महाकाव्यात्मक मूल मारत निर्मित हुआ होगा; तो कुछ विशेष साहस की बात नहीं होगी। क्योंकि बौद्धधर्म के अन्य, बुद्ध की मृत्यु के बाद इससे भी जल्दी तैयार हुए हैं। अब आर्प महाकाव्य में नायक का केवल पराक्रम बतला देने से ही काम नहीं चलता । किन्तु उसमें यह भी बतलाना पढ्ता है, कि नायक जो कुछ करता है, वह उचित है या अनुचित । इतना ही क्यों ? संस्कृत के अतिरिक्त अन्य साहित्यों में जो उक्त प्रकार के महाकाव्य हैं, उनसे भी यही जात होता है, कि नायक के कार्यों के गुणदोषों का विवेचन करना आर्प महा-काव्य का एक प्रधान भाग होता है। अर्वाचीन दृष्टि से देखा जाए, तो कहना पढेगा, कि नायकों के कार्यों का समर्थन केवल नीतिशास्त्र के आधार पर करना चाहिया। किन्तु प्राचीन समय में धर्म तथा नीति में पृथक् मेद नहीं माना जाता था। अतएव उक्त समर्थन के लिए धर्मदृष्टि के सिवा अन्य मार्ग नहीं था। फिर यह वतलाने की आवश्यकता नहीं, कि जो भागवतधर्म भारत के नायकों को प्राह्य हुआ था अयवा जो उन्हीं के द्वारा प्रवृत्त किया गया या, उसी मागवतधर्म के आधार पर उनके कार्यों का समर्थन करना भी आवश्यक था। इसके सिवा दूसरा कारण यह भी है, कि मागवतधर्म के अतिरिक्त तत्कालीन प्रचलित अन्य वैदिक्षर्मपन्थ न्यनाधिक रीति से अथवा सर्वया निवृत्तिप्रधान थे। इसलिए उनमें वर्णिततस्वों के आधार पर मारत के नायकों की वीरता का पूर्णतया समर्थन करना संमव नहीं या । अतएव कर्मयोगप्रधान मागवतधर्म का निरूपण महाकाव्यात्मक मूल मारत ही में करना आवश्यक था। यही मूल गीता है। और यदि मागवतधर्म के मूल खरूप का उपपत्तिसहित प्रतिपाटन करने-बाला सब से पहला प्रन्य यह न भी हो; तो यह स्थूल अनुमान किया जा सकता है, कि यह आदिग्रन्थों में से एक अवस्य है: और इसका काल ईसा लगमग ९०० वर्ष पहले हैं | इस प्रकार गीता यदि भागवतधर्म-प्रधान पहला ग्रन्थ न हो. तो भी वह सुख्य ग्रन्थों में से एक अवश्य है । इसलिए इस बात का दिग्दर्शन करना आवश्यक था, कि त्रसमे प्रतिपादित निष्काम कर्मयोग तत्कालीन प्रचलित अन्य धर्मपन्थों से – अर्थात कर्मकाण्ड से औपनिषदिक ज्ञान से, सांख्य से, चित्तनिरोधरूपी योग से तथा मिक से भी - अविरुद्ध है । इतना ही नहीं: किन्तु यही इस प्रन्थ का मुख्य प्रयोग भी कहा जा सकता है | बेदान्त और मीमांसाशास्त्र पीछे से हैं | इसलिए उनका प्रतिपादन मल गीता में नहीं भा सकता। और यहीं कारण है, कुछ लोग यह शंका करते हैं, कि वेदान्त विषय गीता में पीछे मिला दिया गया है। परन्तु नियमबद्ध वेदान्त और भीमांसाशास्त्र पीछे मले ही बने हों; किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं, कि इन शास्त्रों के श्रतिपाद्य विषय वहत प्राचीन हैं - और इस बात का उल्लेख हम ऊपर कर ही आये हैं। अतएव मूल गीता में इन विषयों का प्रवेश होना कालहिए से किसी प्रकार विषरीत नहीं कहा जा सकता । तथापि हम यह भी नहीं कहते, कि जब मूल भारत का महा-मारत बनाया गया होगा, तब मूल गीता में कुछ मी परिवर्तन नहीं हुआ होगा। किसी भी धर्मपन्य को छीजिये; उसके इतिहास से तो यही बात प्रकट होती है. कि उसमें समय समय पर मतमेट होकर अनेक उपपन्थ निर्माण हो जाया करते हैं। वही बात भागवतधर्म के विषय में कही जा सकती है। नारायणीयोपाख्यान ( म. भा. शां. २४८, ५७) में यह बात स्पष्ट रूप कह दी गई है, कि मागवतधर्म को कुछ लोग तो चतुर्व्यूह - अर्थात् वासुदेव, संकर्पण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इस प्रकार चार व्यूहों को – मानते हैं; और कुछ लोग तिब्यूह या एकव्यूह ही मानते हैं। आगे चल कर ऐसे ही और भी अनेक मतमेट उपस्थित हुए होंगे। इसी प्रकार औपनिपदिक सांख्यकान की भी वृद्धि हो रही थी। अतएव इस बात की सावधानी रखना अस्वामाविक या मूळ गीता के हेतु के विरुद्ध भी नहीं था, कि मूळ गीता में जो कुछ विमिन्नता हो, वह दूर हो बाए; और बढ़ते हुए पिण्डन्नह्माण्ड ज्ञान से मागवतधर्म का पूर्णतया मेल हो जाए । हमने पहले 'गीता और ब्रह्मसूत्र ' ग्रीर्धक लेख में यह बतला दिया है, कि इसी कारण से वर्तमान गीता में ब्रह्मसूत्रों का उछेख पाया जाता है। इसके सिवा उक्त प्रकार के अन्य परिवर्तन भी मूल गीता में हो गये होंगे। परन्तु मूल गीताप्रन्थ में ऐसे परिवर्तनों का होना भी संभव नहीं था। वर्तमान समय में गीता की जो प्रामाणिकता है, उससे प्रतीत नहीं होता, कि वह उसे वर्तमान महामारत के बाद मिली होगी। ऊपर कह आये हैं, कि ब्रह्मसूत्रों में 'स्मृति' शब्द से गीता को प्रमाण माना है। मूल भारत का महाभारत होते समय यदि मूल गीता में भी बहुत से परिवर्तन हो गये होते, तो इस प्रामाणिकता में निखन्देह कुछ बाघा भा गई होती। परन्तु वैद्या नहीं हुआ – और गीताप्रन्य की प्रामाणिकता कहीं अधिक बढ़ गई है। अतएव यही अनुमान करना पड़ता है, कि मूल गीता में जो कुछ परिवर्तन हुए होंगे, वे कोई महस्व के न ये; किन्तु ऐसे ये, जिनसे मूल प्रन्थ गी. र. ३६

के अर्थ की पृष्टि हो गई है। मित्र भिन्न पुराणों में वर्तमान मगवद्गीता के नमृते की जो अनेक गीताएँ कही गई हैं, उनसे यह बात स्पष्ट विदित हो बाती है, कि उक्त प्रकार से मूल गीता को जो स्वरूप एक बार प्राप्त हो गया था. वही अब तक बना हुआ है - उसके बाद उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। क्योंकि, इन सब पुराणों में से अत्यन्त प्राचीन पुराणों के कुछ शतक पहले ही यदि वर्तमान गीता पूर्णतथा प्रमाणभूत (और इसी लिए परिवर्तित न होने योग्य) न हो गई होती, तो उसी नमूने की अन्य गीताओं की रचना की कल्पना होना भी संभव नहीं था। इसी प्रकार - गीता के भिन्न मिन्न सांप्रदायिक टीकाकारोंने एक ही गीता के शब्दें की खींचातानी करके - यह दिखलाने का जो प्रयत्न किया है, कि गीता का अर्थ हमारे ही संप्रदाय के अनुकुल है। उसकी भी कोई आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती। चर्तमान गीता के कुछ सिद्धान्तों का परस्परिवरोध देख कुछ यह शुंका करते हैं. कि वर्तमान भारतान्तर्गत गीता में भी आगे समय पर कुछ परिवर्तन हुआ होगा। परन्तु हम पहले ही बतला चुके हैं, कि वास्तव में यह विरोध नहीं है, किन्त यह भ्रम है: जो धर्मप्रतिपादन करनेवाली पूर्वापार वैदिक पद्धतियों के स्वरूप को ठीक तौर पर न समझने से हुआ है। सारांश, ऊपर किये गये विवेचन से यह बात समझ में आ जाएगी, की भिन्न भिन्न प्राचीन वैदिक धर्मोगों की एकवाक्यता करके प्रवृत्तिमार्ग का विशेष रीति से समर्थन करनेवाले मागवतधर्म का उटय हो चुकने पर लगभग पाँच सी वर्ष के पश्चात (अर्थात ईसा के लगभग ९०० वर्ष पहले ) मूल भारत और मूल गीता दोनों प्रन्थ निर्मित हुए, जिनमें उस मूल भागवतधर्म का ही प्रतिपादन किया गया था: और भारत का महा-भारत होते समय यद्यपि इस मूल गीता में तदर्थपोषक कुछ सुधार किये गए हो; तथापि उसके असली रूप में उस समय मी परिवर्तन नहीं हुआ। एवं वर्तमान महाभारत जब गीता जोडी गई, तब (और उसके बाद मी) उनमें कोई नया परिवर्तन हुआ - और होना भी असंभव था। मूछ गीता तथा मूछ भारत के स्वरूप एवं काल का यह निर्णय स्वमावतः स्थूल दृष्टि से एवं अन्दान से किया गया है। क्योंकि उस समय इसके लिए कोई विशेष साधन उपलब्ध नहीं है। परन्तु महाभारत तथा वर्तमान गीता की यह बात नहीं। क्यों कि इनके काल का निर्णय करने के लिए बहतेरे साधन हैं। अतएव इनकी चर्चा स्वतन्त्र रीति से अगले माग में की गई है। यहाँ पर पाठकों कों स्मरण रखना चाहिये, कि ये दोनों – अर्थात् वर्तमान गीता और वर्तमान महाभारत - वहीं प्रन्थ हैं। बिनके मूछ स्वरूप में कालान्तर से परिवर्तन होता रहा: और जो इस समय गीता तथा महाभारत के रूप में उपलब्ध हैं. ये उस समय के पहले मूल अन्य नहीं हैं।

## भाग ५ - वर्तमान गीता का काल

इस बात का विवेचन हो चुका, कि भगवद्गीता भागवतधर्म पर प्रधान ग्रन्थ है: और यह भागवतधर्म ईसाई सन् के लगभग १४०० वर्ष पहले प्राटुर्भृत हथा। एवं स्यूलमान से यह निश्चित किया गया, कि उसके कुछ शतकों के बाद मूट गीता बनी होगी; और यह भी बतलाया गया, कि मूल भागवत धर्म के निष्काम - कर्मप्रधान होने पर भी आगे उसका भक्तिप्रधान स्वरूप हो कर अन्त में विशिष्टादैत का भी उधमें समावेश हो गया। मूळ गीता तथा मूळ भागवतधर्म के विषय में इस से अधिक हाल, निरान वर्तमान समय में तो मालूम नहीं है; और यही दशा पचास वर्ष पहले वर्तमान गीता तथा महामारत की मी थी। परन्तु डॉक्टर माण्डारकर, परलेकवासी शंकर बालकृष्ण दीक्षित तथा रावबहादुर चिन्तामणराव वैद्य प्रभृति विद्वानों के उद्योग से वर्तमान गीता एवं वर्तमान महाभारत का काल निश्चित करने के लिए यथेष्ट साधन उपलब्ध हो गये है; और, अभी हाल ही में स्वर्गवासी ज्यंवक गुरुनाय काळे ने दो-एक प्रमाण और भी बतलाये हैं। इन सब को एकत्रित कर तथा हमारे मत से उनमें निन नार्तों का मिछना ठीक जॅचा, उनको भी मिछा कर परिशिष्ट का यह भाग संक्षेप में िल्ला गया है । इस परिशिष्ट प्रकरण के आरंभ ही में हमने यह बात प्रमाणसहित दिखला दी है, कि वर्तमान महामारत तथा वर्तमान गीता, दोनों प्रन्य एक ही व्यक्ति द्वारा रचे गये हैं। यह ये टोनों प्रन्य एक ही व्यक्ति द्वारा रचे गये - अर्थात् एककालीन मान लें –तो महामारत के काल से गीता का काल मी सहच ही निश्चित हो बाता । अतएव इस भाग में पहले ही ये प्रमाण दिये गये हैं, जो वर्तमान महाभारत का काल निश्चित करने में अत्यन्त प्रधान माने जाते हैं: और उनके वाद स्वतन्त्र रीति से वे प्रमाण दिये गये हैं, जो वर्तमान गीता का काछ निश्चित करने में उपयोगी हैं । ऐसा करने का उद्देश्य यह है, कि महामारत का कालनिर्णय करने के जो प्रमाण है, वे यदि किसी को सन्दिग्ध प्रतीत हो, तो उनके कारण गीता के काल का निर्णय करने में कोई बाघा न होने पाये।

महाभारत कालनिर्णय:— महामारतग्रन्थ बहुत बड़ा है; और उसी में यह लिखा है, कि बह लक्ष्रक्षोकात्मक है। परन्तु रावबहादुर वैद्य ने महाभारत के अपने टीकात्मक अंग्रेजी ग्रन्थ के पहले परिशिष्ट में यह बतलाया है, कि की महाभारत ग्रन्थ इस समय उपलब्ध है, उसमें लाख क्ष्रोकों की संख्या में इस्व न्यूनाधिकता हो गई है; और यदि उनमें हरिवंश के क्ष्रोक मिला दिये जाएँ, तो भी योगफल एक लाख नहीं होता। तथापि यह माना जा सकता है, कि भारत का

<sup>\*</sup> The Mahabharata : A Criticism, p .185. रा. न. वैय के महाभारत के जिस टीकात्मक शन्य का हमने कड़ी कड़ी उद्धेख किया है, वह यही पुस्तक है।

महामारत होने पर जो वृहत् ग्रन्थ तैयार हुआ, वह प्रायः वर्तमान ग्रन्थ ही सा होगा। ऊपर बतला जुके हैं, कि इस महाभारत में यास्क के निकक्त तथा मनुसंहिता का और भगवद्गीता में तो ब्रह्मसूत्रों का भी उल्लेख पाया जाता है। अब इसके अतिरिक्त, महाभारत के कालनिर्णय के लिए जो प्रमाण पाये जाते हैं, वे ये हैं —

- (१) अठारह पवों का यह प्रत्य तथा हरिवंश, ये दोनों सवत् ५३५ और ६३५ के दर्मियान जावा और वाली द्वीपों में थे; तथा वहाँ की प्राचीन 'कवि' नामक माषा में उनका अनुवाद हुआ है। इस अनुवाद के ये आठ पर्व आदि, विराट, उद्योग, मीष्म, आश्रमवासी, मुसल, प्रस्थानिक और स्वर्गारोहण वाली द्वीप में इस समय उपलब्ध हैं; और उनमें से सुरूष प्रकाशित भी हो चुके हैं। यद्यि अनुवाद किविभाषामें किया गया है, तथापि उसमें स्थान स्थान पर महामारत के मूल संस्कृत स्थोक ही रखे गये हैं। उनमें से उद्योगपर्व के स्थोकों की जाँच हमने की है। वे सब स्थोक वर्तमान महाभारत की कलकत्ते में प्रकाशित पेश्यो के उद्योगपर्व के अध्यायों में वीच बीच में कमशः मिलते हैं। इससे सिद्ध होता है, कि लक्ष स्थाना महाभारत संवत् ४३५ के पहले लगभग दो सौ वर्ष तक हिन्दुस्थान में प्रमाणभूत माना जाता था। क्योंकि, यदि वह यहाँ प्रमाणभूत न हुआ होता, तो जावा तथा वाली दीपों में उसे न ले गये होते। तिक्वत की माषा में भी महामारत का अनुवाद हो खुका है; परन्तु यह उसके बाद का है।
- (२) गुप्त राजाओं के समय का एक शिलालेख हाल में उपलब्ध हुआ है, कि जो चेदि संवत् १९७ अर्थात् विक्रमी संवत् ५०२ में लिखा गया था। उतमें इस बात का स्पष्ट रीति से निर्देश किया गया है, कि उस समय महामारत प्रन्य एक लाख स्ट्रीकों का था; और इससे यह प्रकट हो जाता है, कि विक्रमी संवत् ५०२ के लगमग हो सी वर्ष पहले उसका अस्तित्व अवश्य होगा।
- (३) आनकल भाष कि के जो नाटक-ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं, उनमें से अधिकाश महामारत के आख्यानों के आधार पर रचे गये हैं। इससे प्रकट है, कि उस समय महामारत उपलब्ध या; और वह प्रमाण भी माना जाता या। मास किवकृत 'वालचिरत' नाटक में श्रीकृष्णजी की शिशु-अवस्था की वातों का तथा गोपियों का उल्लेख पाया जाता है। अतएव यह कहना पड़ता है, कि हरिवंश भी उस समय अस्तित्व में होगा। यह वात निर्विवाद सिद्ध है, कि भास किव कालिदास से पुराना है।

<sup>\*</sup> जावा द्वींप के महाभारत का ब्योरा The Modern Review, July 1914; pp. 32–38 में दिया गया है; और तिब्बती भाषा में अञ्चनादित महामारत का उल्लेख Rockhill's Life of the Buddha, p. 228 note में किया है।

<sup>†</sup> यह शिलालेख Inscriptionum Indicarum नामक पुस्तक के तृतीय खण्ड के पूछ १२४ में पूर्णतियाँ दिया हुआ है, और स्वर्गवासी शंकर नालकृष्ण दीक्षित ने उसका उद्देश अपने 'भारतीय ज्योतिःशाख ' (प्र. १०८) में किया है।

मास कविकृत नाटकों के संपादक पण्डित गणपतिशास्त्री ने स्वप्नवार्धवेदिंची नामंक नाटक की प्रस्तावना में लिखा है, कि भास चाणक्य से भी प्राचीन है। क्योंकि मास किय के नाटक का एक स्टोक चाणक्य के अर्थशास्त्र में पाया जाता है; और उसमें यह वतल्या है, कि यह किसी दूसरे का है। परन्तु यह काल यदापि कुछ सन्दिग्ध माना जाए, तथापि हमारे मत से यह वात निर्विवाद है, कि भास कि का समय सन ईसवी के दूसरे तथा तीसरे शतक के और भी इस ओर का नहीं माना जा सकता।

- (४) बौद अन्यों के द्वारा यह निश्चित किया गया है, कि शालिवाहन शक के आरंभ में अश्ववीप नामक एक बौद किव हो गया है, जिसने 'बुद्धचिरित' और 'धीन्द्ररानन्द' नामक दो बौद्धधमींय संस्कृत महाकाव्य लिखे थे। अब ये अन्य छापकर अकाशित किये गये हैं। इन दोनों में भारतीय कथाओं का उल्लेख हैं। इनके िवा 'बज्रसृचिकोपनिषद' पर अश्ववीप का न्याख्यानरूपी एक और अन्य है। अथवा यह कहना चाहिये, कि 'बज्रसृचिकोपनिषद' उसी का रचा हुआ है। इस अन्य को ओफेसर वेवर ने सन १८६० में जर्मनी में अकाशित किया है। इसमें हरिवंश के आदमाहात्म्य में से 'सप्तन्याधा दशाणेंयु०' (हरि. २४. २० और २१) इत्यादि स्ठीक, तथा स्वयं महामारत के कुछ अन्य श्लेक (उदाहरणार्य, म. मा. शां. २६१. १७) पाये जाते हैं। इससे प्रकृट होता है, कि शक संबत् से पहले हरिवंश को मिलकर वर्तमान लक्ष-स्लोकात्मक महामारत प्रचल्ति था।
- (५) आश्वलायन गृह्यसूत्रों (२.४,४) में भारत तथा महामारत का पृथक् पृथक् उल्लेख किया गया है; और वौधायन धर्मसूत्र में एक स्थान (२.२.२६) पर महामारत में विणित थयाति उपाख्यान का एक श्लोक मिलता है, (म. मा. आ. ७८.१०)। बुल्हर साहव का कथन है, कि केवल एक ही श्लोक के आधार पर यह अनुमान दृढ़ नहीं हो सकता, कि महाभारत वौधायन के पहले था एप्तनु यह ग्रंका ठीक नहीं। क्योंकि वौधायन के गृह्यसूत्र में विष्णुत्वस्त्रनाम का स्पष्ट उल्लेख है। (बौ. ए. श. २२.८); और आगे चल कर इसी सूत्र (२.२२.९) में गीता का 'पत्रं पुष्पं फलं तोयं०' श्लोक (गीता ९.२६) भी मिलता है। बौधायन सूत्र में पाये जानेवाल इन उल्लेखों को पहले पहल परलोकवारी ज्यंवक गुक्ताय काळे ने मकाशित किया था। 'और इन सत्र उल्लेखों से यही कहना पड़ता है, कि बुल्हर साहव की शंका निर्मूल है। आश्वलायन तथा वौधायन दोनों ही महामारत से परिचित थे। बुल्हर ही ने अन्य प्रमाणों से निश्चित किया है, कि बीधायन सन् ईसवी के लगामग ४०० वर्ष पहले हुआ होगा।

<sup>\*</sup> See ' Sacred Books of the East Series ', Vol. X1V, Intro. p. xit.

<sup>†</sup> परलोकवासी अयंबक गुरुनाथ काले का घरा लेख The Vedic Magazine and Gurukula Samachar, Vol. VII., Nos. 6-7, pp. 528-532 में प्रकाशित हुआ है। इससे लेखक का नाम प्रोफेसर काले लिखा है। पर वह अञ्चद है।

(६) स्वयं महाभारत में जहाँ विष्णु के अवतारों का वर्णन किया गया है। वहाँ बुद्ध का नाम तक नहीं: और नारायणीयोपाख्यान. (म. भा. शां. ३३९. १००) में जहाँ दस अवतारों के नाम दिये हैं, वहाँ हंस को प्रथम अवतार कह कर तथा कृष्ण के बाद ही एकदम कुल्कि को लाकर पूरे दस गिना दिये हैं । परन्त वनपर्व में कलियुग की मविष्यत् रियति का वर्णन करते समय कहा है, कि ' एड्रकचिद्रा प्रथिवी न देवगृहभृपिता ' ( म. भा. १९०. ६८ ) - अर्थात् पृथ्वी पर देवालयों के वडले एडक होंगे । बुद्ध के बाल तथा दाँत प्रभृति किसी स्मारक वस्तु को इमीन में गाइ कर उस पर जो खंम, मीनार या इमारत बनाई जाती थी, उसे एड्रक कहते थे; और आडकर उसे 'डागोबा' कहते हैं। हागोबा शब्द संस्कृत 'धातुगर्भ' (= पार्ला हागव) का अपभ्रंश है: और 'धात' शब्द का कार्य 'भीतर रक्खी हुई स्मारक वस्तु है. सीलोन तथा ब्रज्ञदेश में ये हागोबा कई स्थानों पर पाये जाते हैं। इससे प्रतीत होता है, कि बुद्ध के बाद - परन्तु अवतारों में उसकी गणना होने के पहले ही -महामारत रचा गया होगा। महामारत में 'बुद्ध' तथा 'प्रतिबुद्ध' शब्द अनेक बार मिलते हैं ( शां. १९४, ५८; २०७. ४७; ३४३. ५२ ) )। परन्तु वहाँ फेबल जानी. जाननेवाला अथवा स्थितप्रज पुरुष इतना ही अर्थ उन शब्दों से अभिप्रेत है। प्रतीत नहीं होता, कि ये शब्द बीद धर्म से लिये गये हों; किन्तु यह मानने के लिए हद फारण भी है कि बीदों ने ये शब्द वंदिक धर्म से लिए होंगे !

(७) फालनिर्णय की दृष्टि से यह बात अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, कि महामारत में नक्षत्रगणना अश्विनी आदि से नहीं है; फिन्तु वह कृत्तिका आदि से है (म. या. भतु. ६४ और ८९ ); और मेप-चूपम आदि राशियों का कहीं भी उल्लेख नहीं हैं क्योंकि इस बात से यह अनुमान सहज ही किया जा सकता है, कि यूनानियों के सहवास से हिन्द्रधान में मेप, वृपम आहि राशियों के आने के पहले - अर्थात सिकन्दर के पहले ही - महामारत-प्रन्य रचा गया होगा। परन्तु इससे भी अधिक महत्त्व की वात अवण आदि नक्षत्रगणना के विषय की है। अनुगीता (म. मा. अश्व ४४. २ और आदि, ७१. ३४) में कहा है, कि विश्वामित्र ने अवण आदि की नक्षत्रगणना आरंभ की; और टीकाकार ने उसका यह अर्थ किया है, कि उस समय शवण नक्षत्र से उत्तरायण का आरंम होता था - इसके सिवा उसका कोई दूसरा ठीक ठीक अर्थ भी नहीं हो सकता ! वेटांगज्योतिए के समय उत्तरायण का आरंम धनिष्ठा नक्षत्र से हुआ करता था। धनिष्ठा में उदगयन होने का काल स्योतिर्गणित की रीति से शक के पहले लगभग १५०० वर्ष आता है: और ज्योतिर्गणित की रीति से उदगयन को एक नक्षत्र पीछे हटने के लिए लगभग हजार वर्ष लग जाते हैं। इस हिसाव से श्रवण के आरंभ में उदगयन होने का काल शक के पहले लगभग ५०० वर्प आता है। सारांश, गणित के द्वारा यह वतलाया ना सकता है, कि शक के पहले ५०० वर्ष के स्रामग वर्तमान महाभारत बना होगा। परलोकवासी शंकर बाटकृष्ण

दीक्षित ने अपने 'मारतीय ज्योतिःशास्त्र' में यही अनुमान किया है (भा. ज्यो. पृ. ८७-९०, १११ और १४७ देखों) । इस प्रमाण की विशेषता यह है, कि इसके कारण वर्तमान महाभारत का काल शक के पहले ५०० वर्ष से अधिक पीछे हटाया ही नहीं ना सकता।

(८) राववहादुर वैद्य ने महाभारत पर जो टीकात्मक ग्रन्थ अंग्रेजी में लिखा है, उसमें यह बतलाया है, कि चन्द्रगुप्त के दरवार में (सन ईसवी से स्मामग ३२० वर्ष पहले ) रहनेवाले मेगस्यनीज नामक ग्रीक वकील को महाभारत की कथाएँ मालूम थीं। मेगखनीज का पूरा प्रन्य इस समय उपलब्ध नहीं है; परन्तु उसके अवतरण कई अन्यों में पाये जाते हैं 1 वे सब एकत्रित करके, पहले जर्मन मापा में प्रकाशित किये गये; और फिर मेक्किण्डल ने उनका अंग्रेची अनुवाद किया है। इस पुस्तक ('पृष्ठ २००-२०५ ) में कहा है, कि उसमें वर्णित हेरेक्कींज ही श्रीकृष्ण है; और मेगस्यनीज के समय शौरसेनीय होग - जो मधुरा के निवासी थे - उसी की पूजा किया करते ये। 🛎 उसमें यह भी लिखा है. कि हेरेक्कीज़ अपने मूलपुरूप हायोनिसस से पन्द्रहवॉ था। इसी प्रकार महाभारत (अनु. १४७. २५-३३) में भी कहा है, कि श्रीकृष्ण दक्षप्रनापति से पन्द्रहवं पुरुष हैं। और, मेगस्यनीन ने कर्णपावरण, 'एकपाद, ल्लाटास आदि अद्भुत लोगों का ( पृ. ७४ ), तथा धोने के ऊपर निकालने-चाली चीटियों ( पिपीलिकाओं ) का ( पृ. ९४ ), जो वर्णन किया है, वह मी महामारत (समा. ५१ और ५२) ही में पाया जाता है। इन नातों से और अन्य नातों से पकट हो जाता है, कि मेगस्थनीज के समय केवल महामारत प्रन्य ही नहीं प्रचलित था, किन्तु श्रीकृष्णचरित्र तथा श्रीकृष्णपूजा का भी प्रचार हो गया था।

यदि इस बात पर ध्यान दिया जाए, कि उपर्युक्त प्रमाण परस्परसापेक्ष अर्थात एक दूसरे पर अवलंवित नहीं हैं. किन्तु वे स्वतन्त्र हैं; तो यह बात निस्सन्देह प्रतीत

<sup>\*</sup> See M' Crindle's Ancient India-Megasthenes and Arrian, pp. 202-205 मेगस्थनीज़ का यह कथन एक वर्तमान खोज के कारण विचित्रतार्श्वक दृढ हो गया है। वंबर्ड सरकार के Archaeological Department की १९१४ ईसवी की Progress Report हाल ही में मकाशित हुई है। उसमें एक शिलालेख है, जो ग्वालियर रियासत के मेलसा शहर के पास वेसनगर गाव में खांबनाना नामक एक गठडघ्वजस्तम पर मिला है। इस लेख में यह कहा है, कि हेलिओडोरस नामक एक हिन्दु बने हुए यवन अर्थात् श्रीक ने इस स्तंम के सामने वासुदेव का मन्दिर बनवाया, और यह यवन वहाँ के भगमद नामक राजा के दरनार में तक्षशिला के ऍन्टिआहिकडस नामक श्रीक राजा के एलची की हैसियत से गरना था। ऍन्टिआहिकडस के सिक्झों से अब यह सिद्ध किया गया है, कि वह हसा के पहले १४० वें वर्ष में राज्य करता था। इससे यह बात इर्णतया सिद्ध हो जाती है, कि उस समय वासुदेवमक प्रचलित थी। केवल इतना ही नहीं; किन्तु यवन लोग भी वासुदेव के मन्दिर चनवाने लगे थे। यह पहले ही बतल चुके है, कि मेगस्थनीज़ ही को नहीं; किन्तु पाणिनी को भी वासुदेवमकि मालम धी।

होगी, कि वर्तमान महामारत शक के लगमग पाँच सौ वर्ष पहले अस्तित्व में जरूर था। इसके बाद कराचित् किसी ने उसमें कुछ नये श्लोक मिला दिये होंगे; अथवा उसमें से कुछ निकाल भी डाले होंगे। परन्तु इस समय कुछ विशिष्ट श्लोकों के विषय में कोई प्रश्न नहीं है — प्रश्न तो समूचे ग्रन्थ के ही विषय में है; और यह बात सिद्ध है, कि यह समस्त ग्रन्थ शक्ताल के कम-से-कम पाँच शतक पहले ही रचा गया है। इस प्रकरण के आरंभ ही में हमने यह सिद्ध कर दिया है, कि गीता समस्त महा-मारत-ग्रन्थ का एक भाग है — वह कुछ उसमें पीछे नहीं मिलाई गई। अतएव गीता का भी काल वही मानना पड़ता है, जो कि महाभारत का है। संमव है, कि मूल गीता इसके पहले की हो — क्योंकि ( जैसा इसी प्रकरण के चौथे माग में बतलाया गया है) उसकी परंपरा बहुत प्राचीन समय तक हटानी पड़ती है। परन्तु, चाहे जो कुछ कहा जाए; यह निर्विवाद सिद्ध है, कि उसका काल महाभारत के बाद का नहीं माना जा सकता। यह नहीं, कि यह बात उपशुक्त प्रमाणों ही से सिद्ध होती है, किन्तु इसके विषय में स्वतन्त्र प्रमाण भी दील पड़ते हैं। अब आगे उन स्वतंत्र प्रमाणों का ही वर्णन किया जाता है।

गीताकाल का निर्णय:— उत्तर जो प्रमाण वतलाये गये हैं, उनमें गीता का स्पष्ट अर्थात् नामतः निर्देश नहीं किया गया है। वहाँ गीता के काल का निर्णय महा-भारतकाल से किया गया है। अब यहाँ कमशः वे प्रमाण दिये जाते हैं, जिनमें गीता का स्पष्ट रूप से उत्लेख है। परन्तु पहले यह बतला देना चाहिये, कि परलोकवाधी तैलंग ने गीता को आपस्तंब के पहले की अर्थात् ईसा से कम से-कम तीन सौ वर्ष से अधिक प्राचीन कहा है। डॉक्टर माण्डारकर ने अपने 'वैष्णव, श्रेष आदि पन्य' नामक अंग्रेजी ग्रन्थ में प्राचः इसी काल को स्वीकार किया है। प्रोफेसर गाँवंध के मतानुसार तैलंग-द्वारा निश्चित किया गया काल ठीक नहीं। उनका यह कथन है, कि मूल गीता ईसा के पहले दूसरी सदी में हुई; और ईसा, के बाद दूसरे शतक में उसमें कुछ सुधार किये गये हैं। परन्तु नीचे लिखे प्रमाणों से यह बात मली माँति प्रगट हो जाएगी, कि गावें का उक्त कथन ठीक नहीं है।

(१) गीता पर जो टीकाएँ तथा भाष्य उपलब्ध हैं, उनमें शांकरभाष्य अत्यन्त प्राचीन है। श्रीशंकराचार्य ने महामारत के सनत्सुजातीय प्रकरण पर भी भाष्य लिखा है; और उनके प्रत्यों में महामारत के मनुबहस्पतिसंवाद, शुकानु प्रश्न और अनुग्रगीता में से बहुतेरे वचन अनेक खानों पर प्रमाणार्थ लिए गये हैं। इससे यह बात प्रकट है, कि उनके समय में महाभारत और गीता दोनों प्रमाणभूत

<sup>\*</sup> See Telang's Bhagavadgita, S. B. E. Vol. VIII Intro. pp. 21 and 34, Dr. Bhandarkar's Vishnavism, Shaivism and other Sects, P. 13, Dr. Garbe's Die Bhagavadgita, p. 64.

माने जाते थे। प्रोफेसर काशीनाथ बापू पाठक ने एक सांप्रदायिक करोक के आधार पर श्रीशंकराचार्य का जन्मकाल ८४५ विक्रमी संवत् (७१०) निश्चित किया है। परन्त हमारे मत से इस काल को सौ वर्ष और भी पीछे हटाना चाहिये। क्योंकि. महातुमाव पत्य के 'दर्शनप्रकाश' नामक प्रत्य में यह कहा है, कि 'युग्मप्योधिए-सान्वितशाके' अर्थात् शक ६४२ (विक्रमी संवत् ७७७) में श्रीशंकराचार्य ने गुहा में प्रवेश किया: और उस समय उनकी आयु ३२ वर्ष की थी। अतएव यह सिद होता है, कि उनका जन्म शक ६१० ( चंवत् ७४५ ) में हुआ । हमारे मत में यही समय - प्रोफेसर पाठक द्वारा निश्चित किये हुए काल से - कहीं अधिक स्युक्तिक प्रतीत होता है। परन्त, यहाँ पर उसके विषय में विस्तारपूर्वक विवेचन नहीं किया जा सकता। गीता पर जो शांकरमाध्य है, उसमें पूर्व समय के अधिकांश टीकाकारों का उल्लेख किया गया है; और उक्त माष्य के आरंभ ही में श्रीशंकराचार्य ने कहा है, कि इन टीकाकारों के मतों का खण्डन करके हमने नया भाष्य लिखा है। अतएव आचार्य का जन्मकाल चाहे शक ६१० लीजिये या ७१०: इसमें तो कुछ भी सन्देह नहीं, कि उस समय के कम-से-कम दो-तीन सौ वर्ष पहले - अर्थात ४०० शक के ल्प्राम्ग - गीता प्रचलित थी। अब देखना चाहिये, कि इस काल के भी और पहले चैसे और कितना जा सकते हैं I

(२) परलोकवासी तेलंग ने यह दिखलाया है, कि कालिदास और वाणमह गीता से परिचित थे। कालिदासकृत रघुवंश (१०. २१) में विष्णु की खुति के विषय में वो 'अनवासमवासन्यं न ते किञ्चन विद्यते 'यह स्रोक है, वह गीता के (२. २२) 'वानवासमवासन्यं ' रुजेक से मिलता है। और वाणमृ की कादंवरी के 'महामारत-मिवानन्तगीताकर्णनानन्दिततरं' इस एक स्रेषप्रधान वाक्य में गीता का स्पष्टरूप से उल्लेख किया गया है। कालिदास और मारिव का उल्लेख स्पष्टरूप से संवत् ६९१ के एक शिलालेख में पाया वाता है। और अव यह भी निश्चित हो चुका है, कि वाणमृ संवत् ६६३ के लगमग हर्ष राजा के पास था। इस वात का विवेचन परलोकवासी पाण्डरंग गोविन्दशास्त्री पारखी ने वाणमृ पर लिखे हुए अपने एक मराठी निवन्ध में किया है।

(३) जावा द्वीप में जो महाभारत प्रत्य यहाँ से गया है, उसके मीक्पपर्व में एक गीता प्रकरण है, जिसमें गीता के भिन्न भिन्न अध्यायों के लगभग सी सब्बा सी स्कोक अक्षरताः मिलते हैं। सिर्फ़ १२, १५, १६ और १७ इन चार अध्यायों के स्कोक अक्षरताः मिलते हैं। सिर्फ़ १२, १५, १६ और १७ इन चार अध्यायों के स्कोक अक्षमें नहीं हैं। इससे यह कहने में कोई आपित्त नहीं दीख पड़ती, कि उस समय भी गीता का स्वरूप बर्तमान गीता के सहग्र ही था। क्योंकि कविभाषा में यह गीता का अनुवाद है; और उसमें जो संस्कृत स्कोक मिलते है, वे बीच-बीच में उदा-इरण तथा प्रतीक के तौर पर से लिए गये हैं। इससे यह अनुमान करना युक्तिसंगत नहीं, कि उस समय गीता में केवल उतने ही स्कोक थे। जब हॉक्टर नरहर गोपाल

सरदेसाई जावा द्वीप को गये थे, तब उन्हों ने इस बात की खोज की है। इस विपय का वर्णन कलकत्ते के 'मॉडर्न रिव्यू' नामक मासिक पल के जुलाई १९१४ के अक में तथा अन्यत्र मी प्रकाशित हुआ है। इससे यह सिद्ध होता है; कि शक चार-पाँच सी के पहले कम-से-कम दो सी वर्ष तक महामारत के मीप्मपर्व में गीता थी; और उसके की म तर्मान गीता-कोकों के कमानुसार ही थे।

- (४) विष्णुपुराण, और पद्मपुराण आढि प्रन्थों में मगवद्गीता के नमूने पर बनी हुई जो अन्य गीताएँ दीख पड़ती हैं, अथवा उनके उद्धेख पाये जाते हैं, उनका वर्णन इस प्रन्थ के पहले प्रकरण में किया गया है। इससे यह बात स्पष्टतया विदित होती है, कि उस समय मगवद्गीता प्रमाण तथा पूजनीय मानी जाती थी। इसी छिए उसका उक्त प्रकार से अनुकरण किया गया है; और यदि ऐसा न होता, तो उसका कोई भी अनुकरण न करता। अतएव सिद्ध है, कि इन पुराणों में जो अत्यन्त प्राचीन पुराण हैं, उनसे भी भगवद्गीता कम-से-कम सी-दो सी वर्ष अधिक प्राचीन अवस्य होगी। पुराण-काल का आरंभ-समय सन ईसबी के दूसरे शतक से अधिक अवांचीन नहीं माना जा सकता। अतएव गीता का काल कम-से-कम शकारंभ के दुख योड़ा पहले ही मानना पड़ता है।
- (५) ऊपर यह बतला चुके हैं, कि कालिदास और वाण गीता से परिचित थे। कालिदास से पुराने भास कवि के नाटक हाल ही में प्रकाशित हुए हैं। उनमें से 'कर्णभार' नामक में बारहवाँ श्लोक इस प्रकार है —

### हतोऽपि रूमते स्वर्ग जित्वा तु रूमते यशः। उमे बहुमते रूके नास्ति निष्फरूता रणे॥

यह स्लोक गीता के 'हतो वा प्राप्त्यिक्ष स्वर्गम्०' (गीता २. ३७) स्लोक के उमानार्थक है। और जब कि भास किव के अन्य नाटकों से यह प्रकट होता है, कि वह महाभारत से पूर्णतया परिचित या; तब तो यही अनुमान किया जा सकता है, कि उपर्युक्त स्लोक खिलते समय उसके मन में गीता का उक्त स्लोक अवश्य आया होगा। अर्थात् यह सिद्ध होता है, कि भास किव के पहले मी महाभारत और गीता का अस्तित्व था। पिछत त० गणपित्यास्त्री ने यह निश्चित किया है कि भास कि का काल शक के सौ-दो-सौ वर्ष बाद हुआ है। यिह इस दूसरे मत को सत्य मानें, तो मी उपर्युक्त प्रमाण से सिद्ध हो जाता है, कि भास से कम-से-कम सौ-दो-सौ वर्ष पहले — अर्थात् शककाल के आरंम में महाभारत और गीता, दोनों ग्रन्थ सर्वमान्य हो गये थे।

(६) परन्तु प्राचीन प्रन्यकारों द्वारा गीता के श्लोक लिए जाने का और मी अधिक दृढ़ प्रमाण, परलोकनासी ज्यंवक गुरुनाय काले ने गुरुकुल की 'वैदिक मेगजीन 'नामक अंग्रेजी मासिक पुस्तक (प्रस्तक ७, अंक ६-७, पृष्ठ ५२८-५३२ मार्गशीर्ष और पौष, संवत् १९७०) में प्रकाशित किया है। इसके पश्चिमी संस्कृत पिण्डतों का यह मत था, कि संस्कृत कान्य तथा पुराणों की अपेक्षा किन्हीं अधिक प्राचीन अन्यों में — उदाहरणार्थ सूत्रप्रन्थों में मी — गीता का उछेख नहीं पाया जाता; और इसिए यह कहना पड़ता है, कि सूत्रकाल के बाद — अर्थात् अधिक से अधिक सन् ईसवी के पहले दूसरी सदी में गीता बनी होगी। परन्तु परलोकवारी काळे ने प्रमाणों से सिद्ध कर दिया है कि यह मत ठीक नहीं है। बौधायनग्रहाशेषस्त्र (२. २२. ९) में गीता का (९. २६) स्ठोक 'तदाह मगवान् ' कह कर स्पष्ट रूप से लिया गया है। बैसे —

देशाभार्वे द्रन्याभावे साधारणे कुर्यान्मनसा वार्चयेदिति। तदाह भगवान् — पत्रं पुप्पं फर्छ तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तदहं भक्त्युपहृतमसामि प्रयतात्मनः॥ इति

भीर आगे चल कर कहा है, कि मिक्त से नम्र हो कर इन मन्त्रों को पढ़ना चाहिये — 'मिक्तनम्नः एतान् मन्त्रानधीयीत।' उसी गृह्यशेषस्त्र के तीसरे प्रश्न के अन्त में यह मी कहा है, कि 'ॐ नमो मगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षरमन्त्र का जप करने से अश्वमेष का फल मिलता है।' इससे यह बात पूर्णतया सिद्ध होती है, कि नौधायन के पहले गीता प्रचलित थी; और वासुदेवपूजा भी सर्वसामान्य समझी चाती थी। इसके सिसा नौधायन के पिन्मेषस्त्र के द्वितीय प्रश्न के आरंम ही में यह वाक्य है —

जातस्य वै मनुष्यस्य ध्रुवं मरणामीति विजानीयात्तसमञ्जाते न प्रहृष्येन्मृते च न विषीदेत् ।

इससे सहस्त ही दीख पड़ता है, यह गीता के 'नातस्य हि ध्रवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य स् । तस्माद्परिहार्येऽयें न त्वं ग्रोचितुमर्हिसि ॥' इस स्लोक से च्रह पड़ा होगा; और उसमें उपर्युक्त 'पत्रं पुष्पं' स्लोक का योग देने से तो कुछ ग्रंका ही नहीं रह जाती। कपर बतला चुके हैं, स्वयं महामारत का एक स्लोक वीधायन- स्लों में पाया जाता है। बुल्हर साहव ने निश्चित किया है, ह कि नीधायन का काल- आपस्तंव के सी-दो-सी वर्ष पहले होगा; और आपस्तंव का काल ईसा के पहले तीन सी वर्ष से कम हो नहीं सकता। परन्तु हमारे मतानुसार उसे कुछ इस ओर हटाना चाहिये। क्योंकि महाभारत में मेष-वृषम आदि राश्चियों नहीं हैं; और 'काल्माधव' में तो नीधायन का 'मीनमेषयोईषमयोर्ध वन्सत ' यह वचन दिया गया है। यही वचन परलोकवासी शंकर वालकुष्ण दीक्षित के 'मारतीय ज्योतिःशाल ' (पृष्ठ १०२) में भी लिया गया है। इससे भी यही निश्चित अनुमान किया जाता है, कि महामारत नीधायन के पहले का है। शकारम के कम-से-कम चार सो वर्ष

<sup>\*</sup> See Sacred Books of the East, Series, Vol. II, Intro. p. xhi and also, the same Series, Vol. XIV, Intro. p. xhi.

पहले वौधायन का समय होना चाहिये; और पाँच सी वर्ष पहले महामारत तथा गीता का अस्तित्व था। परलोकवासी काले ने बौधायन का काल ईसा के सात-आठ सी वर्ष पहले का निश्चित किया है; किन्तु यह ठीक नहीं है। जान पड़ता है, कि बौधायन का राशिविषयक वचन उनके ध्यान में न आया होगा।

(७) उपर्युक्त प्रमाणों से यह बात किसी को भी स्पष्ट रूप से विदित हो जाएगी, कि वर्तमान गीता शक के लगभग पाँच सौ वर्ष पहले अस्तित्व मे थी: बौधायन तथा आश्वलायन भी उससे परिचित थे: और उस समय से श्रीशंकराचार्य के समय तक उसकी परंपरा अविच्छित्र रूप में दिखलाई जा सकती है। परन्त अव त्तक जिन प्रमाणों का उल्लेख दिया गया है. वे सब वैदिक धर्म के प्रन्थों से लिए गये हैं। अब आगे चल कर जो प्रमाण दिया जाएगा, वह वैदिक धर्मग्रन्थों से मिल अर्थात् बौद्ध साहित्य का है। इससे गीता की उपर्युक्त प्राचीनता स्वतन्त्र रीति से और भी अधिक दृढ तथा निस्तिन्दिग्ध हो जाती है। बौद्धधर्म के पहले ही भागवतधर्म का उदय हो गया था। इस विषय में बुल्हर और प्रसिद्ध फ्रेंच पण्डित चेनार्त के मतों का उल्लेख पहले हो चुका है: तथा प्रस्तुत प्रकरण के अगले माग में इन वातों का विवेचन स्वतन्त्र रीति से किया जाएगा. कि वौद्धधर्म की वृद्धि कैसे हुई ! तथा हिन्दुधर्म से उसका क्या संबन्ध है ! यहाँ केवल गीताकाल के संबन्ध में ही आवश्यक उल्लेख संक्षित रूप से किया जाएगा । भागवधर्म बौद्ध धर्म के पहले का है | केवल इतना कह देने से ही इस वात का निश्चय नहीं किया जा सकता, कि गीता भी बुद्ध के पहले थी | क्योंकि यह कहने के लिए कोई प्रमाण नहीं है, कि भागवतधर्म के साय ही साथ गीता का भी उदय हुआ । अतएव यह देखना आवश्यक है. कि बौद्ध ग्रन्थकारों ने गीता-ग्रन्थ का स्पष्ट उक्केंख कहीं किया है या नहीं ! प्राचीन बौद्ध अन्थों में यह स्पष्ट रूप से लिखा है, कि बुद्ध के समय चार वेट, वेदांग, त्याकरण, ज्योतिष, इतिहास, निघण्ट आदि वैदिक धर्मग्रन्थ प्रचलित हो चुके थे। अतएक इसमें सन्देह नहीं, कि बुद्ध के पहले ही वैदिक धर्म पूर्णावस्था में पहुँच सुका या। इसके बाद बुद्ध ने जो नया पन्थ चलाया, वह अध्यात्म की दृष्टि से अनात्मवादी था: परन्त उसमें – जैसा अगले भाग में वतलाया जाएगा – आचरणदृष्टि से उपनिपरी के संन्यासमार्ग ही का अनुकरण किया गया था। अशोक के समय बौद्ध धर्म की यह दशा बदल गई थी। बौद्ध भिक्षुओं ने जंगलों में रहना छोड़ दिया था। धर्मप्रसारार्थ तथा परापकार का काम करने के लिए वे लोग पूर्व की ओर चीन में और पश्चिम की ओर अलेक्जेंडिया तथा ग्रीस तक चले गये थे। वौद्धधर्म के इतिहास में यह एक अत्यन्त महत्त्व का प्रश्न है, कि बंगलों में रहना छोड़ कर लोकसंग्रह का काम करने के लिए बीद यति कैसे प्रवृत्त हो गये ? बीद धर्म के प्राचीन ग्रन्थों पर दृष्टि डालिये ! सुत्तनिपात के खग्गाविसाणसुत्त में कहा है, कि जिस मिश्रु ने पूर्ण अईताबस्या प्राप्त कर ली है, वह कोई भी काम न करे; केवल गेण्डे के सहया जंगल में निवास किया

करें। और महाबग्ग (५. १. २७) में बुद्ध के शिष्य चोनकोलीविस की क्या में कहा है, कि 'जो मिझु निर्वाणपर तक पहुँच चुका है, उसके लिए न तो कोई काम ही अवशिष्ट रह जाता है; और न किया हुआ कर्म ही मोगना पड़ता है — 'कतस्य पिटचयो निर्थ करणीयं न विज्ञति।' यह शुद्ध संन्यासमार्ग है, और हमारे औपनिपिटिक संन्यासमार्ग से इसका पूर्णत्या मेल मिलता है। यह 'करणीयं न विज्ञति' वाक्य गीता के इस 'तस्य कार्य न विद्यते ' वाक्य से केवल समानार्थक ही नहीं है, किन्तु शब्दशः मी एक ही है। परन्तु वौद्ध मिझुओं का जब यह मूल संन्यासप्रधान आचार वदल गया और जब वे परींपकार के काम करने लगे, तब नये तथा पुराने मत में झगड़ा हो गया। पुराने लोग अपने को 'थेरवाट' (इद्धपन्य) कहने ल्यो; और नवीन मतवाटो लोग अपने पन्य का 'महायान' नाम रख करके पुराने पन्य को 'हीनयान' (अर्थात् हीन पन्य के) नाम से संबोधित करने लगे। अश्ववीय महायान पन्य का था; और वह इस मत को मानता था, कि बौद्ध यि लोग परीपकार के काम किया करें। अताय 'वीन्दरानन्ट' (१८. ५४) कान्य अन्त में, बब नन्ट अर्हतावस्था में पहुँच गया, तब उसे बुद्ध ने जो सपदेश दिया है, उसमें पहुँच यह कहा है —

अवासकार्योऽसि परां गतिं गतः न तेऽम्ति किंचित्करणीयमण्वपि। अर्थात् 'तेरा कर्तव्य हो चुका। तुझे उत्तम गति मिल गई। अन तेरे लिए तिल मर भी कर्तव्य नहीं रहा ' और आगे स्पष्ट रूप से उपदेश किया है कि —

विद्वाय वस्मादिद् कार्यमात्मनः कुरु स्थिरात्मन्परकार्यमप्यथो ॥

भर्यात् 'अतएव अत्र त् अपना कार्य छोड़ चुदि को स्थिर करके परकार्य किया कर ' (सैं. १८.६७)। चुद्ध के कर्मत्यागिविषयक उपदेश में — कि जो प्राचीन घर्मप्रन्यों में पाया जाता है — तथा इस उपदेश में (कि जिसे 'सीन्टरानन्द' काव्य में अश्वघोष ने चुद्ध के मुख से कहलाया है) अत्यन्त भिन्नता है। और, अश्वघोष की इन टलीलों में तथा गीता के तीसरे अध्याय में जो युक्ति-प्रयुक्तियों हैं, उनमें — 'तस्य कार्य न विद्यते ... तस्मादकक्तः सततं कार्य कर्म समाचर ' — अर्थात् तेरे कुछ रह नहीं गया है। इसलिए जो कर्म प्राप्त हो, उनकों निष्काम वुद्धि से किया कर (गीता ३.१७–१९) — न केवल अर्थहिए से ही, किन्तु शब्दशः समानता है। अतएव इससे यह अनुमान होता है, कि ये दलीलें अश्वघोप को गीता ही से मिली है। इसका कारण ऊपर बतला ही चुके हैं, कि अश्वघोप से गीता ही से मिली है। इसका कारण ऊपर बतला ही चुके हैं, कि अश्वघोप से पारहले महाभारत था। इसे केवल अनुमान ही न समक्षिये। चुद्धधर्मानुयायी तारानाथ ने चुद्धधर्मिन्पयक इतिहाससंबन्धी जो प्रन्थ तिच्वती भाषा में खिला है, उसमें लिखा है, कि बौद्धों के पूर्वकालीन संन्यासमार्ग में महायान पन्थ ने जो कर्मयोगिविषयक सुवार किया था, उस शानी श्रीकृष्ण और 'गणेश' से महायान पन्थ के मुख्य पुरस्कर्ता नागार्जुन के गुरु राहुलमद्भ ने जाना

था। इस अन्य का अनुवाद रूसी मापा से जर्मन मापा में किया गया है - अंग्रेज़ी में अभी तक नहीं हुआ है। डॉ. केर्न ने १८९९ ईसबी में बुद्धवर्म पर एक पुस्तक लिखी थी। # यहाँ उसी से हमने यह अवतरण लिया है। डॉक्टर केर्न का मी यही मत है. कि यहाँ पर श्रीकृष्ण के नाम से मगवदीता ही का उछेला किया गया है। महायान पन्य के बीद जन्यों में से 'सद्धम्पण्डरीक' नामक जन्य में भी मतवद्रीता के कोकों के समान कुछ कोक हैं। परन्तु इन बातों का और अन्य विवेचन अगरे भाग में किया जाएगा। यहाँ पर केवल यही वतलाया है, कि वीढ प्रन्यकारों के ही मतानुसार मूळ बौद्ध वर्ष के संन्यासप्रधान होने पर मी इसमें मक्तिप्रधान तथा वर्ष-प्रधान महायान पन्य की उत्पत्ति भगवद्गीता के कारण ही हुई है: और अश्वयोप के काव्य से गीता की जो ऊपर समता बतलाई गई है, उससे इस अनुमान हो और भी दढता प्राप्त हो जाती है। पश्चिमी पण्टितों का निश्चय है, कि महायान पन्य का पहला पुरस्कर्ता नागार्जुन शक के लगमग सी-बेट-सी वर्ष पहले हुआ होगा। और यह तो स्पष्ट ही है, कि इस पन्य का बीजारोपण अशोक के राजशासन के समय में हुआ होगा। बौद्ध प्रन्यों से तथा स्वयं बौद्ध प्रन्यकारों के लिखे हुए उस धर्म हे इतिहास से यह बात स्वतन्त्र रीति से सिद्ध हो बाती है, कि मगबद्गीवा महायान पन्य के जन्म से पहले – अशोक से भी पहले – यानी सन ईसवी से लगमा ३०० वर्ष पहले ही अस्तित्व में थी।

इन सब प्रमाणों पर विचार करने से इसमें कुछ भी शंका नहीं रह जाता, कि वर्तमान भगवद्गीता शालिबाहन शक के लगमग पाँच सी वर्ष पहले ही अन्तित्व में थी। बॉक्टर माण्डारकर, परलेकवासी तैलंग, रावबहादुर जिन्तामणराव वैद्य और परलेकवासी दीक्षत का मत भी इससे बहुत-कुछ मिल्दा-जुल्ता है; और टर्डी को यहाँ आह्रा मानना चाहिये। हाँ, प्रोफेशर गार्वे का मत मिन्न है। उन्हों ने टसके प्रमाण में गीता के चीथे अध्यायवाले संप्राय-परंपरा के स्त्रोकों में से इस 'योगी नए: '— योग का नाश हो गया — वाक्य को ले कर योग शब्द का अर्थ 'पातंन्त्र-योग' किया है। परन्तु हमने प्रमाणसहित क्तला दिया है, कि वहाँ योग शब्द का अर्थ 'पातंन्त्र-योग' किया है। परन्तु हमने प्रमाणसहित क्तला दिया है, कि वहाँ योग शब्द का अर्थ 'पातंन्त्र-अर्थ 'पातंन्त्र-अर्था को नहीं — 'कर्मयोग' है। इसल्लिए प्रो. गार्वे का मत अमस्त्रक अत्राय है। यह वात निर्विवाद है, कि वर्तमान गीता का काल शाल्याहर शक्त के पाँच सौ वर्ष पहले की अपेक्षा और कम नहीं माना चा सकता। पिन्ने मान में यह बतला ही आये हैं, कि मूल गीता इससे मी कुछ सियाँ से पहले की होनी चाहिये।

<sup>\*</sup> See Dr. Kern's Manual of Indian Buddhism, Grundriss, IIL 8., p. 122-महायान पत्य के 'अभितायुमुत्त' नामक मुख्य प्रन्थ का अनुवाद चीनी भारा में सन १४८ के रूगभग गया था।

#### भाग - ६ गीवा और वौद्ध यन्य

वर्तमान गीता का काल निश्चित करने के लिए ऊपर जिन बौद ग्रन्थों के प्रमाण दिये गये हैं, उनका पूरा पूरा महत्त्व समझने के लिए गीता और बीद ग्रन्थ ऱ्या बौद्धधर्म की साधारण समानता तथा विभिन्नता पर भी यहाँ विचार करना आवश्यक है। पहले कोई बार बतला आये हैं. कि गीताधर्म की विशेषता यह है. कि गीता में वर्णित स्थितप्रज्ञ प्रवृत्तिमार्गवलंबी रहता है। परन्तु इस विशेष गुण को थोड़ी देर के लिए अलग रख दें; और उक्त पुरुष के केवल मानसिक तथा नैतिक गुणों ही का विचार करें, तो गीता में स्थितप्रज्ञ के (गीता २.५५-७२), ब्रह्मनिष्ठ पुरुष के (४. १९-२३; ५. १८-२८) और मक्तियोगी पुरुष के (१२. १३-१९) जो लक्षण बतलाये हैं. उनमें - और निर्वाणपद के अधिकारी अर्हतों के (अर्थात पूर्णवस्था को पहुँचे हुए वौद्ध भिक्षओं के ) जो लक्षण भिन्न भिन्न वौद्ध ग्रन्थों में दिये हुए हैं. उनमें – विलक्षण समता दीख पड़ती है ( धम्मपद स्त्रोक ३३०-४२३ और सुत्तिनिपातों में से मुनिसुत्त तथा धम्मिकसूत्त देखों )। इतना ही नहीं; किन्तु इन वर्णनों के शब्दसाम्य से दीख पड़ता है, कि स्थितप्रज्ञ एवं मिक्तमान् पुरुप के समान ही सचा भिक्षु मी 'शान्त', 'निष्काम', 'निर्मम', 'निराशी' (निरिस्ति ), 'सम-दुःखमुख', 'निरारंभ', अनिकेतन', या 'अनिवेशन' अथवा 'समनिन्टास्तुति' और ् भान-अपमान तथा लाभ-अलाम को समान माननेवाला ' रहता है ( घम्मपढ ४०, ४१ और ९१; सुत्तनि, मुनिसुत्त १. ७ और १४; द्वयतानुपस्तनसुत्त २१-२३; और विनयपिटक चुल्टवगा. ७.४.७. देखो ) | द्वयतानुस्त्रनसुत्त के ४० वें श्लोक का यह विचार - कि ज्ञानी पुरुष के लिए जो वस्तु प्रकाशमान् है, वही अज्ञानी को अन्धकार के सदद्य है - गीता (२.६९) 'या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी ' इस स्रोकान्तर्गत विचार के सहय है। और मुनिसुत्त के १० वें स्रोक का यंह वर्णन - ' अरोसनेय्यो न रोसेति ' अर्थात् न तो स्वयं कष्ट पाता है और न दसरों को कप देता है - गीता के 'सरमानोद्विजते छोको छोकान्नोद्विजते च यः ' (गीता १२. १५) इस वर्णन के समान है। इसी प्रकार सेल्लसुत्त के ये विचार; कि ' जो कोई जन्म छेता है, वह मरता है ', और ' प्राणियों का आदि तथा अन्त अन्यक है । इसलिए शोक करना दृथा है ' ( सेल्ल्युत्त १ और ९ तथा गी. २. २७ और २८ ) कुछ शन्दों के हेरफेर से गीता के ही विचार हैं। गीता के दसवें अध्याय में अथवा अनुगीता (म. मा. अश्व. ४३: ४४) में 'ज्योतिर्मानो में सूर्य, नक्षत्रों में चन्द्र, और वेदमन्त्रों में गायत्री ' आदि जो वर्णन है, वही सेल्ल्युत्त के २१ वें और २२ वें कोकों में तथा महावना (६.३५.८) में ज्यों-का-त्यों आया है। इसके सिवा शब्द साहस्य के तथा अर्थसमता के छोटे मोटे उदाहरण, परलोकवासी तैसंग ने गीता के अपने अंग्रेनी अनुवाद की टिप्पणियों में दे दिये हैं। तथापि प्रश्न होता है, कि यह

सहराता हुई कैसे। ये विचार असल में बीदाधर्म के हैं या वैदिक्षध्म के ? और, इनसे अनुमान क्या निकल्ला है ! किन्तु इन प्रशों को हल करने के लिए उस समय जो साधन उपलब्ध थे वे अपूर्ण थे। यही कारण है, जो उपयुक्त चमत्कारिक शल्य साधन उपलब्ध थे वे अपूर्ण थे। यही कारण है, जो उपयुक्त चमत्कारिक शल्य साधन अभे अभे अधिक वार्त सिंग ने इस विपय में और कोई विद्याप वात नहीं लिखी। परन्तु अब बीद्धधर्म की जो अधिक बात उपलब्ध हो गई हैं, उनसे उक्त प्रश्न हल किये जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बीद्धधर्म की उन वातों का संक्षिप्त वर्णन किया जाता है। परलेकवासी तैलंगकृत गीता का अंग्रेजी अनुवाट विस 'प्राच्यधर्मग्रन्थमाला' में प्रकाशित हुआ या, उसी में आंग चलकर पश्चिमी विदानों ने बीद्ध धर्मग्रन्थों के अंग्रेजी अनुवाट प्रसिद्ध किये हैं। ये बातें प्रायः उन्हों से एकलिक की गई हैं; और प्रमाण में जो बीद्ध ग्रन्थों के स्थल बतलांत गये हैं, उनका सिलसिला इसी माला के अनुवाटों में मिलेगा। कुछ स्थानों पर पाली शब्दों तथा वाक्यों के अवतरण मूल पाली ग्रन्थों से ही उद्घृत किये गये हैं!

अब यह बात निर्विवार सिद्ध हो चुकी है. कि जैन धर्म के समान बौद्ध धर्म मी अपने बैटिक धर्मरूप पिता का ही पुल है, कि जो अपनी संपत्ति का हिस्सा ने कर किसी कारण से विभक्त हो गया है; अर्थात वह कोई पराया नहीं है - किन्त उसके पहले यहाँ पर जो बाह्मणधर्म था, उसी की यहीं उपजी हुई यह एक शाला है। लंका में महावंश या दीपवंश आदि प्राचीन पाली माषा के प्रन्थ हैं। उनमें बुद्ध के पश्चाद्वर्ती राजाओं तथा बीद आचायों की परंपरा का जी वर्णन है, उसका हिसाव ख्या कर देखने से जात होता है. कि गौतमबुद्ध ने अस्सी वर्ष की आयु पाकर ईसवी सन् से ५४३ वर्ष पहले अपना शरीर छोड़ा। परन्तु इसमें कुछ वार्ते असंबद हैं। इसलिए प्रोफेसर मेक्समूलर ने इस गणना पर सूक्त विचार करके बुद्ध का यथार्थ निर्वाणकाल इसवी सन से ४७३ वर्ष पहले वतलाया है: और डॉक्टर वुद्हर मी अशोक के शिलालेखों से इसी काल का सिद्ध होना प्रमाणित करते हैं। तथापि प्रोफेसर न्हिसुडेविटस और डॉ. केर्न के समान कुछ खोज करनेवाले इस काल की उस काल से ६५ तथा १०० वर्ष और भी आगे हटलाना चाहते हैं। प्रोफेसर गायगर ने हाल ही में इन सब मतो की जॉच करके बुद्ध का यथार्थ निर्वाणकाल ईसबी सन से ४८३ वर्ष पहले माना है । इनमें से कोई भी काल क्यों न स्वीकार कर लिया वाए ? यह निर्विवाद है, कि बुद्ध का जन्म होने के पहले ही वैदिक धर्म पूर्ण अवस्था में पहुँच चुका था; और न केवल उपनिपद् ही; किन्तु धर्मसूत्रों के समान ग्रन्थ मी उसके पहले ही तैयार हो चुके थे। क्योंकि, पाली मापा के प्राचीन नौद धर्मग्रन्या

<sup>\*</sup> ह्रायु-निर्वाणकालिपयक वर्णन प्रो. मेक्समूलर ने अपने 'धन्मपद' के अंग्रेजी अनुनाट की प्रस्तावना में (S.B. E. Vol X, Intro. pp. xxxv-xıv) किया है, और उसकी परीक्षा डॉ. गायगर ने सन १९१९ में प्रकाशित अपने 'महावंज' के अनुनाट की प्रस्तावना में की है (The Mahayamsa by Dr. Geiger, Pali Text Society, Intro. p. xxiii)

ही में लिखा है, कि 'चारों वेट, वेटांग, व्याकरण, ज्योतिष, इतिहास और निघण्ड ' आदि विपयों में प्रवीण सत्त्वशील गृहस्य ब्राह्मणों, तथा बटिल तपस्वियों से गौतम-वुद्ध ने बाद करके उनको अपने धर्म की टीक्षा टी (सुत्तनिपातों में चेछसूत के सेछ का वर्णन तथा वय्युगाथा २०-४५ देखो )। कठ आदि उपनिपदों में (कठ. १. १८; मंड. १. २. १०) तथा उन्हीं को रुक्ष्य करके गीता (२. ४०-४५; ९. २०-२१) में जिस प्रकार यश्याग आदि श्रीतकर्मी की गौणता का वर्णन किया गया तथा कई अंशों में उन्हीं शब्दों के द्वारा तेविजसूत्रों (त्रैवियसूत्रों) में बुद्ध ने भी अपने मतानुसार 'यश्यागादि' को निरुपयोगी तथा त्याच्य वतलाया है: और इस वात का निरूपण किया है. कि ब्राह्मण जिसे 'ब्रह्मसहत्यताय' (ब्रह्मसहन्यत्यय = ब्रह्म सायुक्रता) कहते हैं, वह अवस्था कैसे प्राप्त होती है ! इससे यह बात स्पष्ट विदित होती है, कि ब्राह्मणधर्म के कर्मकाण्ड तथा ज्ञानकाण्ड - अथवा गाईस्थ्यधर्म और संन्यासधर्म अर्थात प्रवृत्ति और निवृत्ति - इन दोनों शाखाओं के पूर्णतया रूढ हो जाने पर उनमें सुधार करने के लिए बौद्ध धर्म उत्पन्न हुआ। सुधार के विषय में सामान्य नियम यह है. कि उसमें कुछ पहले की बात स्थिर रह जाती हैं; और कुछ बडल जाती हैं। अतएव इस न्याय के अनुसार इस बात का विचार करना चाहिये, कि बौद्ध धर्म में वैदिक धर्म की किन किन वातों को स्थिर एख लिया है: और किन किन को छोड दिया है। यह विचार दोनों - गाईस्व्य धर्म और संन्यास - की पृथक् पृथक् दृष्टि से करना चाहिये। परन्तु बौद्ध धर्म मूल में संन्यासमागीय अथवा केवल निष्टतिप्रधान है । इसिंहए पहले दोनों के संन्यासमार्ग का विचार करके अनन्तर दोनों के गाईस्थ वर्म के तारतम्य पर विचार किया जाएगा।

वैदिक संन्यासधर्म पर दृष्टि हाल्ने से दील पड़ता है, कि, कर्ममय सृष्टि के सव व्यवहार तृष्णामूलक अतएव दुःखमय हैं। उससे अर्थात् जन्ममरण के मवचक से आत्मा का सर्वथा खुटकारा होने के लिए मन निष्काम और दिरक्त करना चाहिये; तथा उसको हरय सृष्टि के मूल में रहनेवाले आत्मस्वरूपी नित्य परव्रक्ष में स्थिर करके सांसारिक कर्मों का सर्वथा त्याग करना उचित है। इस आत्मनिष्ट स्थिति ही मे स्वा निमग्न रहना संन्यासधर्म का मुख्य तत्त्व है। हस्य सृष्टि नामरूपात्मक तथा नाशवान् है: और कर्मविपाक के कारण ही उसका अल्पेटत न्यापार वारी है।

> कम्मना वत्तती लोको कम्मना वत्तती पना (प्रजा)। कम्मनिवन्धना सत्ता (सत्त्वानि) रथस्साऽणीव यायतो॥

अर्थात् 'क्रमं ही से लोग और प्रजा जारी है। जिस प्रकार चलती हुई गाड़ी रथ की कील से नियन्त्रित रहती है, उसी प्रकार प्राणिमात्र कमें से कॅन्धा हुआ है ' ( सुत्ति-, बासेठसुत्त ६१)। वैदिक धर्म के ज्ञानकाण्ड का उक्त तत्त्व अथवा जनमारण का चक्कर या ब्रह्मा, इन्द्र, महेश्वर, ईश्वर, यम आदि अनेक देवता और उनके भिन्न गी. र. ३७

भिन्न स्वर्ग पाताल आदि लोकों का ब्राह्मणधर्म में वर्णित अस्तित्व बुद्ध को मान्य था; और इसी कारण नामरूप, कर्मविपाक, अविद्या, उपादान और प्रकृति वगैरह वेदान्त या साख्यशास्त्र के शब्द तथा ब्रह्मादि वैदिक देवताओं की क्यार्ट भी (बुद्ध की श्रेष्ठता को स्थिर रख कर) कुछ हेरफेर से बौद्ध ग्रन्थों में पाई जाती हैं। यद्यपि बुद्ध को वैदिक धर्म के कर्मसृष्टिविषयक ये सिद्धान्त मान्य थे. कि दृश्य सृष्टि नारावान और अनित्य है; एवं उसके व्यवहार कर्मविपाक के कारण जारी हैं; तथापि वैदिक धर्म अर्थात् उपनिपत्कारों का यह सिद्धान्त उन्हें मान्य न था, कि नामरूपात्मक नाशवान छिष्ट के मूल में नागरूप से व्यतिरिक्त आत्म-स्वरूपी परब्रहा के समान एक नित्य और सर्वव्यापक वस्तु है। इन दोनों धर्मों में जो विशेष भिन्नता है, वह यही है। गौतम बुद्ध ने यह बात स्पष्ट रूप से कह टी है. कि आत्मा या ब्रह्म यथार्थ में कुछ नहीं है - केवल भ्रम है । इसलिए आत्म-भनात्म के विचार में या ब्रह्मचिन्तन के पचड़े में पड कर किसी को अपना समय न खोना चाहिये ( सन्नासवसूत्त ९-१३ देखो )। दीव्यनिकायों के ब्रह्मजालसूत्तों से भी यही बात स्पष्ट होती है. कि आत्मविपयक कोई भी कल्पना बुद्ध को मान्य न थी। क इन सुतों में पहले कहा है, कि आतमा और ब्रह्म एक है या वे ? फिर ऐसे ही मेर चतलाते हुए आत्मा की मिन्न मिन्न ६२ प्रकार की कल्पनाएँ वतला कर कहा है, कि चे . समी मिथ्या 'दृष्टि' हैं; और मिल्जिन्द्रप्रश्न (२, ३, ६ और २, ७. १५) में भी चौद्ध धर्म के अनुसार नागसेन ने यूनानी मिलिन्द (मिनाइर) से साफ सह टिया है, कि 'आत्मा तो कोई यथार्थ वस्तु नहीं है।' यदि मान लें, कि आत्मा और उसी प्रकार ब्रह्म भी दोनों भ्रम ही हैं, यथार्थ नहीं हैं; तो वस्तुतः धर्म की नींव ही गिर जाती है। क्योंकि, फिर सभी अनित्य वस्तुएँ बच रहती हैं: और नित्यसख या उसका अनुमन करनेवाला कोई भी नहीं रह जाता। यही कारण है, जो श्रीशंकराचार्य ने तर्कटिए से इस मत को अग्राहा निश्चित किया है। परन्तु अमी हमें केवल यही देखना है, कि असली बुद्धधर्म क्या है ! इसलिए इस वाद को यहीं छोड कर देखेंगे, कि बुद्ध ने अपने धर्म की क्या उपपत्ति वतलाई है। यद्यपि बुद्ध को आतमा का अस्तित्व मान्य न थाः तथापि इन दो वार्तो से पूर्णतया सहमत थे, कि (१) कर्मविपाक के कारण नामरूपात्मक देह को (आत्मा को नहीं) नाशवान् जगत के प्रपंच में बार बार जन्म हेना पड़ता है; और (२) पुनर्जन्म का यह चकर या सारा संसार ही दुःखमय है । इससे खटकारा पा कर स्थिर शान्ति या सख को प्राप्त कर लेना अत्यन्त आवश्यक है। इस प्रकार इन दो बातों - अर्थात् सांसारिक दःख के अस्तित्व और उसके निवारण करने की आवश्यकता - को मान छेने से वैदिक धर्म का यह प्रश्न क्यों-का-त्यों बना रहता है, कि दु:खनिवारण करके

<sup>\*</sup> ब्रह्मजालसुत्त का अंग्रेजी में अनुवाद नहीं है, परन्तु उसका संक्षिप्त विवेचन क्सिडेविडस ने S. B. E. Vol. XXVI, Intro. pp. xxiii-xxv में किया है।

अत्यन्त सुख प्राप्त कर छेने का मार्ग कौन-सा है ! और उसका कुछ-न-कुछ ठीक ठीक उत्तर देना आवश्यक हो जाता है। उपनिषत्कारों ने कहा है, कि यज्ञयाग आदि कमों के द्वारा संसारचक से छुटकारा हो नहीं सकता। और बुद्ध ने इससे मी कहीं आगे बढकर इन सत्र कमीं की हिंसारमक अतएव सर्वथा त्याच्य और निषिद्ध बतलाया है। इसी प्रकार यदि स्वयं 'ब्रह्म' ही को एक बड़ा भारी भ्रम माने, तो दः विनेवारणार्थ जो ब्रह्मज्ञानमार्ग है वह भी भ्रान्तिकारक तथा असंमव निर्णित होता है। फिर दुःखमय भवचक से छूटने का मार्ग कौन-सा है ? बुद्ध ने इसका यह उत्तर दिया है, कि किसी रोग को दूर करने के लिए उस रोग का मूल कारण हूंद्र कर उसी को हटाने का प्रयत्न जिस प्रकार चतुर वैद्य किया करता है, उसी प्रकार सासारिक दुःख के रोग को दूर करने के लिए (३) उसके कारण को जान कर, (४) उसी कारण को दूर करनेवाले मार्ग का अवलंत बुद्धिमान् पुरुष को करना चाहिये। इन कारणों का विचार करने से दीख पड़ता है, कि तृष्णा या कामना ही इस जगत के सब दु:खों की जड़ है; और एक नामरूपात्मक शरीर का नाश हो जाने पर बचे हुए इस वासनात्मक बीज ही से अन्यान्य नामरूपात्मक शरीर पुनः पुनः उत्पन्न हुआ करते हैं। और फिर बुद्ध ने निश्चित किया है, कि पुनर्जन्म के दुःखमय संसार से पिण्ड छुड़ाने के लिए इन्द्रियनिग्रह से, ध्यान से तथा वैराग्य से तृष्णा का पूर्णतया क्षय करके संन्यासी या भिक्ष वन जाना ही एक यथार्थ मार्ग है; और इसी वैराग्ययुक्त संन्यास से अचल शान्ति एवं सुल प्राप्त होता है। तारपर्य यह है, कि यज्ञणा आदि की, तथा आत्म-अनात्म विचार की झन्झट में न पड़ कर, इन चार दृश्य वार्तो पर ही बौद्ध धर्म की रचना की गई है। वे चार बार्ते ये हैं – संसारिक दुःख का अस्तित्व, उंसका कारण, उसके निरोधक या निवारण करने की आवश्यकता, और उसे समल नष्ट करने के लिए वैराग्यरूप साधन; अथवा बौद्ध की परिमाषा के अनुसार क्रमशः दुःख, समुख्य, निरोध और मार्ग। अपने धर्म के इन्हीं चार मुल्तत्त्वों को बढ़ ने 'आर्यसत्य' नाम दिया है। उपनिषद् के आत्मशान के वड़ले चार आर्यसत्यों की दृश्य नींव के ऊपर यद्यपि इस प्रकार बौद्धधर्म खड़ा किया गया है, तथापि अचल शान्ति या सुख पाने के लिए तृष्णा अथवा वासना का क्षय करके मन को निष्काम करने के जिस मार्ग (चौथा सत्य) का उपदेश बुद्ध ने किया है, वह मार्ग - और मोक्षप्राप्ति के लिए उपनिपरों में वर्णित मार्ग - दोनों वस्तुतः एक ही है। इसलिए यह बात स्पष्ट है, कि दोनों धर्मों का अन्तिम दृश्यसाध्य मन की निर्विपय स्थिति ही है। परन्तु इन दोनों घमों में मेद यह है, कि ब्रह्म तथा आत्मा को -एक माननेवाले उपनिष्ठकारों ने मन की इस निष्काम अवस्था को 'आत्मनिष्ठा', 'ब्रह्मसंस्था', 'ब्रह्मभूतवा', 'ब्रह्मनिर्नाण' (गीता ५. १७-२५; छां. २. २३. १) अर्थात् ब्रह्म में भारता का लय होना आदि अन्तिम आधारदर्शक नाम दिये है: और बुद्ध ने उसे केवल 'निर्वाण' अर्थात ' विराम पाना ' या ' दीपक बुझ जाने के समान बासना

का नाश होना ' यह कियादर्शक नाम दिया है। क्योंकि, ब्रह्म या आत्मा की भ्रम कह देने पर यह प्रश्न ही नहीं रह जाता, कि 'विराम कीन पाता है और किस में पाता है ? ' ( ब्रुचनिपात में रतनबुत्त १४ और वंगीसबुत्त २२ तथा १३ देखों ). एवं बुद्ध ने तो यह स्पष्ट रीति से कह दिया है, कि चतुर मतुष्य को इस गृद प्रश्न का विचार मी न करना चाहिये ( सन्त्राससुत्त ९-१३ और मिलिन्टप्रश्न ४. २.४ एवं ५ देखो )। यह स्थिति प्राप्त होने पर फिर पुनर्जन्म नहीं होता । इसलिए एक शरीर के नए होने पर दूसरे शरीर को पाने की सामान्य किया के लिए प्रयुक्त होनेवाले 'मरण' शब्द का उपयोग बौद धर्म के अनुसार 'निर्वाण' के लिए किया भी जा सकता। निर्वाण तो 'मृत्यु की मृत्यु ', अथवा उपनिपर्टों के वर्णनानुसार 'मृत्यु को पार कर जाने का मार्ग ' है - निर्री मीत नहीं है । बृहदारण्यक उपनिषद् (४.४.७) में यह दृष्टान्तः दिया है, कि जिस प्रकार सर्प को अपनी कैंचली छोड देने पर उसकी कुछ परवाह नहीं रहती, उसी प्रकार जब कोई मनुष्य इस स्थिति में पहेंच जाता है. तब उसे मी अपने शरीर की कुछ चिन्ता नहीं रह जाती । और इसी दृष्टान्त का आधार असली भिक्षु का वर्णन करते समय सुत्तनिपात में उरगतुत्त के प्रत्येक श्लोक में लिया गया है वैदिक धर्म का यह तत्त्व (कौषी. बा. ३.१), कि ' आत्मनिष्ठ पुरुप पापपुण्य से सटैवः अलिस रहता है ' (बू. ४. ४. २३): ' इचलिए उसे माठवंघ तथा पित्रवंघतीले पातकों का भी दोष नहीं लगता ', घम्मपट में शन्दशः ज्यों-का-त्यों वतलाया गया है (धम्म, २९४ और २९५ तया मिलिन्द्प्रश्न ४. ५. ७ देखों) साराश, यद्यपि ब्रह्म तया आतमा का अस्तित्व बुद्ध को मान्य नहीं था, तथापि मन को शान्त, विरक्त तया निष्काम करना प्रभृति मोधपाप्ति के जिन साधनों का उपनिषदों में वर्णन है, वे ही साधन बुद्ध के मत से निर्वाणप्राप्ति के लिए भी आवश्यक हैं। इसी लिए बौढ यति तथा वैदिक संन्यासियों के वर्णन मानसिक स्थिति की दृष्टि से एक ही से होते हैं। और इसी कारण पापपुण्य की जिम्मेटारी के संबन्ध में तथा जन्ममरण के चक्कर से छटकारा पाने के विषय में वैदिक संन्यासधर्म के जो सिद्धान्त हैं. वे ही बौद्ध धर्म में रियर रखे गये हैं। परन्त विदिक धर्म गीतमबुद्ध से पहले का है। अतएव इस विषय कोई शंका नहीं, कि ये विचार अगल में वैदिक धर्म के ही हैं।

वैदिक तथा बौद्ध संन्यासधर्मों की विभिन्नता का वर्णन हो चुका। अब देखना चाहिये, कि गार्हस्थ्य धर्म के विपय में चुद्ध ने क्या कहा है। आत्म-अनात्म-विचार के तत्त्वज्ञान को महत्त्व न दे कर सांसारिक दुःखों के अस्तित्व आदि दृश्य आधार पर ही यद्यपि बौद्ध धर्म खड़ा किया गया है; तथापि स्मरण रखना चाहिये, कि कॉट-सरीखे आधुनिक पश्चिमी पण्डितों के निरे आधिमीतिक धर्म के अनुसार अववा गीताधर्म के अनुसार मी बौद्ध धर्म मूल में प्रश्नृतिप्रधान नहीं है। यह सच है कि, बुद्ध को उपनिषदों के आत्मक्षन की 'तात्विक दृष्टि ' मान्य नहीं है। परन्तु बृहदारण्यक दुर्पनिषद् में (४.४.६.) वर्णित याज्ञवल्बय का यह सिद्धान्त, कि, 'संसार को

विलक्षल छोड़ करके मन को निर्विषय तथा निष्काम करना ही इस बगत में मनुष्य का केवल एक परम कर्तन्य है, ' यही बौद्धधर्म में ही सर्वया स्थिर रखा गया है। इसी लिए बौद धर्म मूल में केवल संन्यासप्रधान हो गया है। यद्यपि बुद्ध के समग्र उपदेशों का तात्पर्य यह है कि संसार का त्याग किये विना - केवल गृहस्थाश्रम में ही वेने रहने से -ं परमसुख तथा अईतावस्था कभी प्राप्त हो नहीं सकती: तथापि यह न समझ लेना चाहिये कि उसमें गाईस्थ्यवृत्ति का विलक्तल विवेचन ही नहीं है । जो मनुष्य बिना भिक्ष बने बुद्ध, उसके धर्म, बौद्ध भिक्षओं के संघ अर्थात मेले या मण्ड-्लियाँ, इन तीनों पर विश्वास रखे: और 'बुद्धं शर्णं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि ' इस संकल्प के उच्चारण द्वारा उक्त तीनों की शरण में जाए. उसको बौद्ध प्रन्यों में उपासक कहा है। ये ही लोग बौद्ध घर्मावलंबी गृहस्य हैं। प्रसंग प्रसंग पर स्वयं बुद्ध ने कुछ स्थानों पर उपटेश किया है, कि उन उपासकों को अपना नार्हस्थ्य व्यवहार कैसा रखना चाहिये (महापरिनिन्नाणसुत्त १.२४)। वैदिक गार्हरूय धर्म में से हिंसात्मक श्रीतयज्ञयाग और चारों वर्णों का मेट बुद्ध को प्राह्म नहीं था। इन बातों को छोड़ देने से स्मार्त, पंचमहायज्ञ, दान आदि परोपकारघर्म और नीतिपूर्वक आचरण करना ही गृहस्य का कर्तन्य रह जाता है: तथा गृहस्यों के धर्म का वर्णन करते समय केवल इन्हीं बातों का उल्लेख बौद्ध अन्यों में पाया जाता है। बद्ध का मत है, कि प्रत्येक ग्रहस्य अर्थात् उपाएक को पंचमहायत्र करना ही चाहिये। उनका स्पष्ट कथन है, कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, सर्वभूतानुकंपा और ( आत्मा मान्य न हो, तथापि ) आत्मीपम्यदृष्टि, शीच या मन की पतिवता, तथा विशेष करके सत्पात्रों यानी बौद्ध भिक्षुओं को एवं बौद्ध भिक्षुसंघों को अन्नवस्त्र आदि का दान देना प्रसृति नीतिधर्मों का पालन बौद्ध उपासकों को करना चाहिये। बौद्ध धर्म में इसी को 'शील' कहा है; और दोनों की तुलना करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है, कि पंचमहायज्ञ के समान ये नीतिधर्म भी ब्राह्मणधर्म के धर्मसूत्रों तथा प्राचीन स्मृतिग्रन्यों से (मनु. ६. ९२ और १०. ६३ देखों) बुद्ध ने लिए हैं | # और तो क्या १ आचरण के विषय में प्राचीन ब्राह्मणों की स्तृति स्वयं बुद्ध ने ब्राह्मणघम्मिकसुत्तीं में की है; तथा मनुस्पृति के कुछ तो धम्मपट में अक्षरशः पाये जाते हैं (मनु. र. १२१ और ५. ४५ तथा धम्मपद १०९ और १३१ देखों ) । बौद्ध धर्म में बैदिक अन्यों से न केवल पंचमहायज्ञ और नीतिधर्म ही लिए गये हैं; किन्तु वैदिक धर्म में केवल कुछ उपनिषत्कारों द्वारा प्रतिपादित इस मत को भी बुद्धने स्वीकार किया है. कि न्यहस्थाश्रम में पूर्ण मोक्षप्राप्ति कमी भी नहीं होती। उदाहरणार्थ, युत्तनिपातों के घम्मिकसुत्त में भिक्ष के साथ उपासक की तुलना करके बुद्ध ने साफ साफ कह दिया है, कि गृहस्य को उत्तम शील के द्वारा बहुत हुआ तो 'स्वयंप्रकाश' देवलोक की प्राप्ति

See Dr. Kern's Manual of Buddhism (Grundriss III.8) p. 68.

हो जाएगी: परन्तु जन्ममरण के चक्कर से पूर्णतया छुटकारा पाने के लिए संसार तथा लड़के, बचे, स्त्री आदि को छोड़ करके अन्त में उसकी मिझुधर्म ही स्वीकार करना चाहिये (धिम्मक्षुत्त १७. २९; और वृ. ४. ४. ६ तथा म. मा. वन. २. ६३ देखो)। तेविष्जसुत्त (१. ३५. ३. ५) में यह वर्णन है कि कर्ममार्गीय वैदिक ब्राह्मणों से बाह करते समय अपने उक्त संन्यासप्रधान मत को सिद्ध फरने के लिए बुद्ध ऐसी युक्तियाँ पेश करते थे. कि 'यदि तुम्हारे ब्रह्म के वाल-बच्चे तथा ऋष-लोम नहीं हैं, तो स्त्री-पत्रों में रष्ट कर तथा यज्ञयाग आदि काम्य कर्मों के द्वारा तुम्हें ब्रह्म की प्राप्ति होगी ही कैसे ? ' और यह भी प्रसिद्ध है, कि स्वयं बुद्ध ने युवावस्था में ही अपनी स्त्री, अपने पुत्र तथा राजपाट भी त्याग दिया था। एवं भिक्षुधर्म स्वीकार कर लेने पर छः वर्ष के पीछे उन्हें बुद्धावस्था प्राप्त हुई थी। बुद्ध के समकालीन ( परन्तु उनसे पहुले ही समाधिस्य हो जानेवाले ) महावीर नामक अनितम जैन तीर्थंकर का भी ऐसा ही उपदेश है। परन्त वह बुद्ध के समान अनात्मवादी नहीं था। और इन दोनों धर्मों में महत्त्व का भेद यह है, कि वस्त्रप्रावरण आदि ऐहिक मुखों का त्याग और अहिंसावत प्रभृति घर्मी का पालन बौद्ध मिझुओं की अपेक्षा जैन यति अधिक दृदता से किया करते थे; एवं अब मी करते रहते हैं। खाने ही की नियत से जो प्राणी न मारे गये हीं. उनके 'पवत्त' (सं. प्रवृत्त ) अर्थात् 'तैयार किया हुआ मांस ' (हायी, सिंह, आदि कुछ प्राणियों को छोड़कर ) को बुद्ध स्त्रयं खाया करते थे; और 'पवत्त' मांस तथा मछलियाँ खाने की आज्ञा बौद्ध भिक्षओं का भी दी गई है: एवं विना वस्त्रों के नंग-घढंग घूमना बौद्ध-भिक्षुधर्म के नियमानुसार अपराध है (महावगा. ६. ३१. १४ और ८. २८. १)। सारांश, यदापि बुद्ध का निश्चित उपदेश था कि अनात्मवाटी भिक्ष बनोः तथापि कायाक्केशमय उप्र तप से बद्ध सहमत नहीं थे (महावगा. ५. १. १६ और गीता ६, १६)। बौद्ध मिक्षओं के विहारों अर्थात उनके रहने के मठों की सारी व्यवस्था भी ऐसी रखी जाती थी, कि जिससे उसकी कोई विशेष शारीरिक कप्ट न सहना पढ़े; और प्राणायाम आदि योगाम्यास सरख्तापूर्वक हो सके। तथापि बौद्ध धर्म में यह तत्त्व पूर्णतया स्थिर है, कि अर्हतावस्था या निर्वाणसख की पाति के लिए गृहस्थाश्रम की त्यागना ही चाहिये। इसलिए यह कहने कोई प्रत्यवाय नहीं, कि बौद्ध धर्म संन्यासप्रधान धर्म है।

यद्यपि बुद्ध का निश्चित मत था, कि ब्रह्मज्ञान तथा आत्म-अनात्मविचार श्रम का एक बढ़ा-खा जाल है; तथापि इस दृश्य कारण के लिए — अर्थात दुःखमय समार चक्र से छूट कर निरन्तर शान्ति तथा सुख प्राप्त करने के लिए — उपनिपदों में वर्णित संन्यासमार्गवालों के इसी साधन को उन्होंने मान लिया था, कि वैराग्य से मन को निर्विषय रखना पाहिये। और जब यह सिद्ध हो गया, कि चातुर्वर्ण्यभेट तथा हिंसात्मक यज्ञयाग को छोड़ कर बौद्ध धर्म में वैदिक गाईस्थ्य धर्म के नीतिनियम ही छुड़ हेरफेर करके लिए गये हैं; तब यदि उपनिषद् तथा मनुस्मृति आदि प्रन्यों मं

वैदिक संन्यासियों के जो वर्णन ह, वे वर्णन (एवं बौद्ध भिक्षुओं या अर्हतों के वर्णन) अथवा अहिंसा आदि नीतिधर्म, दोनों धर्मों में एक ही से - और कई स्थानों पर शब्दशः एक ही से - दीख पड़े, तो आश्चर्य की बात नहीं है। ये सब बातें मूल वैटिक धर्म ही की है। परन्त बौदों ने केवल इतनी ही बात वैटिक धर्म से नहीं ली है प्रत्युत बौद्ध धर्म के दशर्यजातक के समान जातकप्रन्थ भी प्राचीन वैदिक पराण-इतिहास की क्याओं के बुद्धधर्म के अनुकूल तैयार किये हुए रूपान्तर है। न केवल बीढ़ों ने ही. हिन्त दैनों ने भी अपने अभिनवपुराणों में वैश्विक कथाओं के ऐसे ही रूपान्तर कर लिए हैं। चेलक साहब ने तो यह लिखा है, कि ईसा के अनन्तर प्रचलित हुए सहस्मदी धर्म में इंसा के चरित्र का इसी प्रकार विषयींस कर लिया गया है । वर्तमान समय की खोज से यह सिद्ध हो जुका है, कि पुरानी बाइवल में सृष्टि की उत्पत्ति, प्रख्य तथा मृह आदि की जो कथाएँ है, वे सब प्राचीन खास्टी जाति की धर्मकथाला के रूपान्तर है, कि जिनका वर्णन यहुटी लोगों का किया हुआ है। उपनिपद, प्राचीन धमेचूत्र, तथा मनुरमृति मे वर्णित कथाएँ अथवा विचार जब बौद्ध प्रन्थों में इस प्रकार - मर्ड बार तो थिलकल शब्दकाः लिए गये हैं, तब यह अनुमान सहज ही हो जाता है, कि ये असल में महाभारत के ही हैं। बौद ग्रन्थप्रणेताओं ने इन्हें वहीं से उद्युत कर लिया होगा। वैदिक धर्मजन्यों के जो भाव और स्लोक बौद्ध जन्यों में पाये जाते हैं, उनके कुछ उशहरण ये हें – 'जय से बैर की बृद्धि होती है; और बैर से बैर शान्त नहीं होता ' (म. मा. उद्यो. ७१. ५९. और ६३), 'दसरे के कीय की शान्ति से बीतना चाहिये ' आदि विदुरनीति ( म. भा. उद्योग ३८, ७३ ) तथा जनक ना यह बचन कि 'यदि मेरी एक भूजा में चन्द्रन लगाया जाए और दूसरी काट कर अलग कर दी जाए, तो भी मुझे दोनों बातें समान ही है ' (म. भा. शां. ३२०. ३६); इनके अतिरिक्त महाभारत के और भी बहुत-से श्लोक बौद्ध प्रन्यों में शब्दशः पाये बाते हैं (धम्मपट ५ और २२३ तथा मिलिन्डप्रश्न ७.३.५.)। इसमें कोई सन्देह नहीं, कि उपनिषद, ब्रह्मित्र तथा मनुस्मृति आदि वैदिक ब्रन्थ बुद्ध की अपेदा प्राचीन हैं। इसलिए उनके जो विचार तथा श्लोक बौद प्रन्यों में पाये जाते है, उनके विषय मे विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है, कि उन्हें बौद्ध प्रन्यकारों ने उपर्युक्त वैदिक ग्रन्थों ही से लिया है। किन्तु यह बात महामारत के विषय में नहीं कहीं जा सकती। महामारत में ही बीद ढागोबाओं का जो उल्लेख है. उससे स्पष्ट होता है, कि महामारत का अन्तिम संस्करण बद्ध के बाद रचा गया है। अतएव क्वल रहोक के साहरय के आधार पर यह निश्चय नहीं किया जा सकता, कि वर्तमान महामारत बीद अन्यों के पहले ही का है: और गीता महामारत का एक भाग है.

<sup>\*</sup> See Scle's Koran, "To the Reader" (Preface), p. x. the Preliminary Discourse, See IV, p. 58. (Chandos Classics Edition.)

इसिलेए यही न्याय गीता को भी उपर्शुक्त हो सकेगा। इसके विवा, यह पहले ही कहा जा जुका है, कि गीता में ही ब्रह्मस्त्रों का उद्घेख है; और ब्रह्मस्त्रों में है वीद-धर्म का खण्डन। अतएव स्थितप्रज्ञ के वर्णन प्रभृति की (वैदिक और वीद्ध) टोनों की समता को छोड़ देते हैं; और यहाँ इस बात का विचार करते हैं, कि उक्त शंका को दूर करने एवं गीता को निर्विवाद रूप से वीद्ध प्रन्यों से पुरानी विद्ध करने के लिए वीद्ध प्रन्यों में कोई अन्य साधन मिलता है या नहीं।

ऊपर कह आये हैं. कि बौद्ध धर्म का मुलखरूप गुद्ध निरात्मवादी और निरृत्ति-प्रधान है। परन्तु उसका यह स्वरूप बहुत दिनों तक टिफ न सका। मिझुओं के आचरण के विषय में मतमेद हो गया; और बुद्ध के मृत्यु के पश्चात उसमें अनेक उपपन्थों का ही निर्माण नहीं होने लगा; किन्तु धार्मिक तत्त्वज्ञान के विपय में मी इसी प्रकार का मतमेद उपस्थित हो गया। आजकल कुछ लोग तो यह मी कहने लगे हैं, कि ' आत्मा नहीं है। इस कथन के द्वारा बुद्ध की मन से यही बतलाना है, कि 'अचिन्त्य आत्मज्ञान के गुप्कवाद में मत पड़ों । वैराग्य तथा अभ्यास के द्वारा मन को निष्काम करने का प्रयत्न पहले करो। आत्मा हो चाहै न हो। मन के निग्रह करने का कार्य मुख्य है; और उसे सिद्ध करने का प्रयत्न पहले करना चाहिये। उनके कहने का यह मतल्य नहीं है, कि ब्रह्म या आत्मा विलक्ष है ही नहीं! क्योंकि तेविजसुत्त में स्वयं बुद्ध ने 'ब्रह्मसहत्यताय' स्थिति का उल्लेख किया है; और चेछ्डमुत्त तथा थेरगाथा में उन्हों ने महा है, कि मैं ब्रह्मभूत हूँ ( चेछसुत्त १४; थेरगाथा ८३१ देखों )। परन्तु मूलहेतु चाहे जो हो; यह निर्विवाद है, कि ऐसे अनेक प्रकार के मत, नाद तथा आप्रही पन्य तत्वज्ञान की दृष्टि से निर्मित हो गये; जो कहते थे, िक ' आत्मा या ब्रह्म में से कोई भी नित्य वस्तु जगत् के मूल में नहीं है। जो कुछ दीख पड़ता है वह क्षणिक या ग्रन्य है; अथवा 'बो टीख पड़ता है, वह जान है। जान के अतिरिक्त जगत् में कुछ भी नहीं है, ' इत्यादि (वे. स. शां. भा. २. २. १८. २६ देखों )। इस निरीक्षर तथा अनात्मवादी बीद्ध मत को ही खणिकवाद, श्रृत्यवाद और विज्ञानवाद कहते हैं। यहाँ पर इन सब पन्थों वे विचार करने का कोई प्रयोजन नहीं है। हमारा प्रश्न ऐतिहासिक है। अतएव उसका निर्णय करने के लिए 'महायान' नामक पन्थ का वर्णन ( जितना आवश्यक है उतना ) यहाँ पर किया जाता है । बुढ़ के मूल उपदेश में आत्मा या ब्रह्म (अर्थात् परमात्मा या परमेश्वर ) का अस्तित्य ही अग्राह्म अथवा गीण माना गया है। इसिल्प स्वयं बुद्ध की उपस्थिति में भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्राप्ति करने के मार्ग का उपदेश किया जाना संमव नहीं या; और जब तक बुद्ध की भव्य मृर्ति एवं चरित्रक्रम छोगों के सामने प्रत्यक्ष रीति से उपस्थित था, तव उस मार्ग की कुछ आवश्यकता ही नहीं थी। परन्तु फिर यह आवश्यक हो गया, कि यह वर्म सामान्य नर्नों को प्रिय हों; और उसका अधिक प्रसार मी होते। अतः घरदार छोड भिञ्ज वन करके मनोनिग्रह से वैठे-विटाये निर्वाण पाने - यह न

समझ कर कि किसमें ! - के इन निरीक्षर निवृत्तिमार्ग की अपेक्षा किसी सरल और प्रत्यक्ष मार्ग की आवश्यकता हुई। बहुत संभव है, कि साधारण बुद्धमक्ती ने तत्का-सीन प्रचलित वैदिक मिक्तमार्ग का अनुकरण करके बुद्ध की उपासना का आरंभ पहले पहले स्वयं कर दिया हो अतएव बुद्ध के निर्वाण पाने के पश्चात् शीव ही बौद्ध पण्डितों ने बद्ध ही को 'रमयंभू तथा अनाडि, अनन्त पुरुषोत्तम ' का रूप दिया: और वे कहने लगे. कि वड़ का निर्वाण होना तो उन्हीं की लीला है. 'असली बुढ़ कमी नाश नहीं होता - वह तो सदैव अचल रहता है। रे इसी प्रकार बौद्ध प्रत्यों में यह प्रतिपाइन किया जाने लगा कि असली बुद्ध 'सारे जगत् का पिता है; और जनसन्ह उनकी सन्तान है। ' इसलिए वह सभी को 'समान है, न वह किसी पर प्रेम ही करता है और न किसी से द्वेप ही करता है। ' 'धर्म की व्यवस्था विगड़ने पर बद्ध वह 'धर्मकृत्य' के लिए ही समय समय पर बुद्ध के रूप से प्रकट हुआ करता हैं : और इसी देवादिदेव बुद्ध की 'मिक्त करने से, उसके ग्रन्थों की पूजा करने से और उसके डागोत्रा के सन्मख कीर्तन करने से ' अथवा ' उसे भक्तिपूर्वक दो-चार कमल या एक फूल समर्पण कर देने ही से ' मनुष्य को सद्गति प्राप्त होती है ( सद्धर्म-पुण्डरीक २, ७७-९८; ५. २२; १५. ५. २२ और मिलिन्डप्रश्न ३. ७. ७ देखो ) 🎏 मिलिन्डपक्ष (३.७.२) में यह भी कहा है, कि 'किसी मनुष्य की सारी उम्र दुराचरणों में क्यों न बीत गई हो: परन्तु मृत्यु के समय यदि बुद्ध की शरण में जाए, तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति अवस्य होगी।' और सद्धर्मपुण्डरीक के दूसरे तथा तीसरे अध्याय मे इस बात का विस्तृत वर्णन है, कि सब लोगो का 'अधिकार, खमाव तथा ज्ञान एक ही प्रकार का नहीं होता; इसलिए क्षनात्मपर निवृत्तिप्रधान मार्ग के अतिरिक्त भक्ति के इस मार्ग (यान) की बुद्ध ने दया करके अपनी 'उपाय-चातुरी' से निर्मित किया है।' स्वयं बुद्ध के बतलाये हुए इस तत्त्व को एकदम छोड़ देना कमी भी संभव नहीं था, कि निर्वाणवाद की प्राप्ति होने के लिए भिक्षपर्म ही को स्वीकार करना चाहिये। क्योंकि यदि ऐसा किया जाता, तो मानों बुद्ध के मूल उपदेश पर ही हरताल फेरा जाता । परन्तु यह फहना कुछ अनुचित नहीं था, कि भिन्नु हो गया तो क्या हुआ; उसे नंगल में 'गेण्डे' के समान अकेले तथा उडासीन न दना रहना चाहिये। किन्त धर्मप्रवार आदि लोकहित तथा परोपकार के काम 'निरिस्तित' बुद्धि से करते जाना ही बौद्ध भिक्षओं का कर्तन्य है: † इसी मत का

<sup>\*</sup> प्राच्यधर्मपुस्तकमाला के २१ वें राण्ड मे 'सद्धर्मपुण्डरीक' यन्य का अञ्चाद प्रकाशित हुआ है। यह प्रन्थ संस्कृत मापा का है। अब मूल संस्कृत प्रन्य मी प्रकाशित हो चुका है।

<sup>ै</sup> सत्तिनपात में सन्गविसाणसुत्त के ४१ वें स्रोक का धुववद ' एको चरे खग्गविसाणकणी ' है। उसका यह अर्थ है, कि स्प्यविसाण यानी गेण्डा, और उसी के समान बीद्ध भिक्ष की जंगल में अकेला रहना चाहिये।

प्रतिपादन महायान पन्थ के सद्धमूंपुण्डरीक आदि प्रन्थों में किया गया है। और नागरेन न ामिलन्ड से कहा है, कि ' यहस्थाश्रम में रहते हुए निर्वाणपट को पा लेना विलक्ष अवस्य नहीं है-और उसके कितने ही उदाहरण मी हैं ' ( मि. प्र. ६, २, ४ )। यह वात किसी के भी ध्यान में महज ही आ जाएगी, कि ये विचार अनातमवाटी तथा केवल संन्यासप्रधान मूल बौद्धधर्म के नहीं हैं; अथवा सून्यवाद या विज्ञानवाद की स्वीकार करके भी इनकी उपपत्ति नहीं जानी जा सकती: और पहले पहले अधिकांच बौद धर्मवाला को स्वयं माल्म पडना था, कि ये विचार बुद्ध के मूल उपदेश से विरुद्ध हैं। परन्तु फिर यही नया मत स्वभाव से अधिकाधिक लोकप्रिय होने लगा: और वड के मल उपदेश के अनुसार आचरण करनेवाले को 'हीनयान' ( इलका मार्ग ) तथा इस नये पन्थ को 'महायान' (बट्टा मार्ग) नाम प्राप्त हो गया। अ न्दीन तिव्यत और जापान आदि देशों में आजफल जो श्रीद्ध धर्म प्रचलित है, यह महायान पन्य का है: भीर बुद्ध के निर्वाण के पश्चात् महायानपन्थी मिक्षसंघ के टीर्घोद्योग के कारण ही बीद धर्म का इतनी शीधता से फैलाव हो गया। डॉक्टर केर्न की राय है, कि बीद घर्म में इस सुधार की उत्पत्ति शालिवाहन शक के लगमन ठीन सौ वर्ष पहले हुई होगी । न वर्षोंकि बौद्ध प्रन्यों में इसका उहित्व है, कि शकराजा कनिष्क के शासनकाल में बीढ-भिक्षुओं की जो एक महापरिपद हुई थी. उसमें महायान पन्थ के भिक्ष उपस्थित थे। इस महायान पन्थ के 'अमितायुस्त' नामक प्रधान सत्रप्रन्थ का वह अनुवाद अभी उपलब्ध है, जो कि चीनी भाषा में सन १४८ ईसवी के द्रगमग किया गया था । परन्त हमारे मतानुसार यह काल इससे भी प्राचीन होना चाहिये । क्योंकि, सन ईसवी से लगमग २३० वर्ष पहले प्रसिद्ध किये गये अधीक के धिलारेखों में

र हीनयान और महायान पत्थों का भेड़ बतळाते हुए डॉक्टर केने ने कहा है, कि—
"Not the Arhat, who has shaken off all human feeling, but the generous self-sacrificing, active Bodhisattva is the ideal of the Mahayanists and this attractive side of the creed has, more perhaps than anything else, contributed to their wide conquests whereas S. Buddhism has not been able to make converts except where the soil had been prepared by Hinduism and Mahayanism"—Manual of Indian Buddhism, p. 69. Southern Buddhism अर्थित् हीनपान है। महाचान पत्थ में मिक का भी समावेश ही चुका था। "Mahayanist lays a great strees on devotion in this respect as in many others harmonising with current of feeling in India which led to the growing importance of Bhakti." Indi. p. 124.

<sup>†</sup> See Dr. Kern's Manual of Indian Buddhism, pp 6, 69 and 119, मिलिन्द (मिनेण्डर नामी बुनानी राजा) सन ईसवी लगभग १४० या १५० वर्ष पहले हिन्दुस्थान के वायव्य की ओर, बॅक्ट्रिया देश में राज्य करता था! मिलिन्द प्रश्न में इस बात का उल्लेस है, कि नागसेन ने इसे बाँदि धर्म की दािसा दी थी। बाँद्ध धर्म फैलाने के ऐसे काम महायान पन्य के लोग ही किया करते थे। इसलिए स्पष्ट ही है, कि तब महायान पन्य प्राहुर्भेत हो जुका था।

संन्यासप्रधान निरीक्षर बौद्ध धर्म का विशेष रीति से कोई उल्लेख नहीं मिल्ता। उनमें सर्वत्र प्राणिमात्र पर दया करनेवाले प्रवृत्तिप्रधान बौद्ध धर्म ही का उपदेश किया गया है। तब यह स्पष्ट है, कि उसके पहले ही बौद्ध धर्म को महायान पन्थ के प्रवृत्तिप्रधान स्त्रूप का प्राप्त होना आरंभ हो गया था। बौद्ध यति नागार्जुन इस पन्थ का मुख्य पुरस्कर्ता था, न कि मूल उत्पादक।

ब्रह्म या परमात्मा के अस्तित्व को न मान कर (उपनिपदों के मतानुसार) केवल मन को निर्विपय करनेवाले निवृत्तिमार्ग के स्वीकारकर्ता मूल निरीश्वरवादी वद-धर्म ही में से यह कब संभव था, कि आगे क्रमशः स्वामाविक रीति से मिक्तप्रधान प्रवृत्तिमार्ग निकल पडेगा ? इसलिए बुद्ध का निर्वाण हो जाने पर बौद्ध धर्म की शीझ ही जो यह कर्मप्रधान भक्तिस्वरूप प्राप्त हो गया, उससे प्रकट होता है, कि इसके लिए बौद धर्म के बाहर का तात्कालीन कोई न कोई अन्य कारण निमित्त हुआ होगा: और इस कारण को हुँढते समय मगवद्गीता पर दृष्टि पहुँचे विना नहीं रहती । क्योंकि --जैसा हमने गीतारहस्य के ग्यारहवें प्रकरण में स्पष्टीकरण कर दिया है - हिन्दुस्थान में ताकालीन प्रचलित धर्मों में से जैन तथा उपनिपद्-धर्म पूर्णतया निवृत्तिप्रधान ही थे; और वैदिक धर्म के पाञ्चपत अथवा शेव आदि पन्य यद्यपि मक्तिप्रधान ये तो सही: पर प्रवृत्तिमार्ग और भक्ति का मेल मगवद्गीता के अतिरिक्त अन्यत्र कही भी नहीं पाया जाता था। गीता में भगवान ने अपने लिए पुरुषोत्तम नाम का उपयोग किया है; और ये विचार भगवद्गीता में ही आये हैं, कि ' मैं पुरुषोत्तम ही सब लोगों का 'पिता' और 'पितामह' हूँ (९.१७)। सन को 'सम' हूँ, मुझे न तो कोई देष्य ही है और न कोई प्रिय (९. २९)। में यद्यपि अज और अन्यय हूं, तथापि धर्मसंरक्षणार्थ समय समय पर अवतार हेता हूँ (४.६-८)। मनुष्य कितना ही दुराचारी क्यों न हो: पर मेरा भवन करने से वह साधु हो जाता है ( ९. ३० ); अथवा मुझे मिक्तपूर्वक एक-आध फूल, पत्ता या थोडासा पानी अर्पण कर देने से भी में बड़े ही सन्तोपपूर्वक ग्रहण करता हूँ (९.२६); और अज्ञ लोगों के लिए मिक एक <u>स</u>लम मार्ग है ' (१२.५) इत्यादि । इसी प्रकार इस तस्व का विस्तृत प्रतिपादन गीता के अतिरिक्त कहीं भी किया गया है, कि ब्रह्मनिष्ठ पुरुष लोकसंब्रह के लिए प्रश्नुचिधमें ही को स्वीकार करे । अतएव यह अनुमान करना पडता है, कि जिस प्रकार मूल वृद्धधर्म में वासना का क्षय करने का निरा निवृत्तिप्रधान मार्ग उपनिपदा से लिया गया है, उसी पकार जब महायान पन्थ निकला, तब उसमें प्रवृत्तिप्रधान मिकतत्त्व भी मगवद्गीता ही से लिया गया होगा। परन्तु यह बात कुछ अनुमानों पर ही अवलित नहीं है। तिन्त्रती मापा में वौद्ध धर्म के इतिहास पर वौद्धधर्मी तारानाथ-लिखित जो अन्य है, उसमें स्पष्ट लिखा है, कि महायान पन्थ के मुख्य पुरस्कर्ता का अर्थात् 'नागार्जुन का गुरु राहुलभद्र नामक बौद्ध पहले ब्राह्मण था; और इस ब्राह्मण को (महायान पन्थ की) करपना सुझ पड़ने के लिए ज्ञानी श्रीकृष्ण तथा गणेश कारण हए।

इसके सिवा, एक दूसरे तिन्वती अन्थ में भी यही उत्हेख पाया है। ए यह सच है, कि तारानार्थ का ग्रन्थ प्राचीन नहीं है; परन्तु यह कहने की आवश्यकता नहीं, कि उसका वर्णन प्राचीन ग्रन्था के आधार को छोड़ कर नहीं किया गया है। क्योंकि. यह संभव नहीं है, कि कोई भी बीड ग्रन्थकार स्त्रयं अपने धर्मपन्य के तत्वों को बतलाते समय (बिना किसी कारण के) परधर्मियों का इस प्रकार उन्हेख कर है। इसलिए स्वयं बीड ग्रन्थकारों के द्वारा इस विषय में श्रीकृष्ण के नाम का उद्धेख किया जाना बड़े महत्त्व का है। क्योंकि, मगवद्गीता के अतिरिक्त श्रीकृष्णोक्त दुसरा प्रवृत्तिप्रधान मिक्तग्रंय वैटिक धर्म में है ही नहीं। अतएव इससे यह बात पूर्णतया िखद हो जाती हैं, कि महायान पन्य के अखितव में आने से पहले ही न केवल भागवतधर्मविषयक श्रीकृष्णोक्त प्रन्य अर्थात् भगवद्गीता भी उस समय प्रचलित थी; और डॉक्टर केर्न भी इसी मत का समर्थन करते हैं। सब गीता का अस्तित्व बढ़-धर्मीय महायान पन्थ से पहले का निश्चित हो गया; तब अनुमान किया दा सक्ता है, कि उसके साथ महाभारत भी रहा होगा। बीद प्रन्थों में कहा गया है. बढ़ की मृत्यु के पश्चात् शीघ्र ही उनके मतों का संग्रह कर लिया गया; परन्तु इससे वर्तमान समय में पाये जानेवाले अत्यन्त प्राचीन बीद ग्रन्थों का भी उसी समय में रचा जाना सिद्ध नहीं होता। महापरिनिब्बाणमुत्त को वर्तमान बीद्ध प्रन्यों में प्राचीन मानते हैं। परन्तु उनमें पाटलिपुत्र शहर के विषय में जो उल्लेख है, उसमें श्रोफेसर िहसुडेविडस् ने टिखलाया है, कि यह ग्रन्थ बुद्ध का निर्वाण हो चुकने पर कम-से-कम सौ वर्ष पहले तैयार न किया गया होगा और बुद्ध के अनन्तर सौ वर्ष बीतने पर वुद्धधर्मीय भिक्षुओं की जो दूसरी परिपद हुई थी, उसका वर्णन विनयपिटका में चुछवगा ग्रन्थ के अन्त में हैं। इससे विदित होता है, † कि संकाद्वीप के पार्टी मापा में लिखे हुए विनयपिटकाटि प्राचीन बीड प्रन्थ इस परिपद के ही चुकने पर रचे गये है। इस विषय में बीद ग्रन्थकारों ही ने कहा है, कि अंशोक के पुत्र महेन्द्र ने ईसा की सदी से लगभग २३१ वर्ष पहले जब सिंहलद्वीप में बीद धर्म का प्रचार करना आरंभ किया तब ये प्रन्य भी वहाँ पहेंचाये गये। यदि मान है कि इन

<sup>\*</sup> See Dr. Kern's Manual of Indian Buddhism, p. 122

<sup>&</sup>quot;He (Nagarjuna) was a pupil of the Brahmana Rahulabbadra, who himself was a Mahayanist. This Brahman was much indebted to the sage Krishna and still more to Ganesha. This quassihistorical notice, reduced to its less allegorical expression, means that Mahayanism is much indebted to the Bhagavadgita and more even to Shivanism " जान पहता है कि डॉ. केनें पाणा" जान यह ता है कि डॉ. केनें पाणा" जान यह ता है कि डॉ. केनें पाणा अन्य स्वावाद किया है, और उसकी प्रस्तावना में इसी मत का प्रतिपादन किया है। (S B. E. Vol XXI, Intro. pp. xxv-xxviii.)

<sup>†</sup> See S. E E. Vol. XI, Intro. pp. xv-xx and p. 58.

ग्रन्थों को मुखाग रट डालने की चाल थी, इसलिए महेन्द्र के समय से उनमें कुछ भी फेरफार न किया होगा, तो भी यह कैसे कहा जा सकता है, कि बुद्ध के निर्वाण के पश्चात ये प्रन्य जन पहले पहल तैयार किये गये, तब अथवा आंगे महेन्द्र या अशोककाल तक तत्कालीन प्रचलित वैदिक प्रन्यों से इनमें कुछ भी नहीं लिया गया ? अतएव यदि महामारत बुद्ध के पश्चात् का हो, तो भी अन्य प्रमाणों से उनका सिकन्दर वादशाह से पहले का अर्थात् सन ३२४ ईसवी से पहले का होना सिद्ध है। इसलिए मनस्मृति के श्लोक के समान महाभारत के श्लोक का भी उन पुस्तकों में पाया जाना संभव है, कि जिसको महेन्द्र सिंहलदीप में ले गया था। सारांश, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात् उसके धर्म का प्रसार होते देख कर शीघ्र ही प्राचीन वेदिक गाथाओं तथा कथाओं का महाभारत से एकत्रित संग्रह किया गया है। उसके जो श्लोक बौद्ध प्रन्थों में शब्दशः पाये जाते हैं, उनको बौद्ध प्रन्यकारों ने महामारत से ही लिया है: न कि स्वयं महामारतकार ने बीद ग्रन्थों से। परन्तु यटि मान लिया जाए. कि बौद्ध प्रन्यकारों ने इन श्लोकों को महाभारत से नहीं लिया है; विल्क उस पुराने वैदिक प्रन्यों से लिया होगा, कि जो महाभारत के भी आधार हैं, परन्तु वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं है। और इस कारण महामारत के काल का निर्णय उपर्युक्त श्लोकसमानता से पूरा नहीं होता। तथापि नीचे लिखी हुई चार वातों से इतना तो निस्तन्देह सिद्ध हो जाता है, कि बौद्धधर्म में महायान पन्थ का प्रादुर्माव होने से पहले केवल भागवत धर्म ही प्रचलित न था; बल्कि उस समय मगवद्गीता भी छर्वमान्य हो जुकी थी और इसी गीता के आधारपर महायान पंथ निकला है। एवं श्रीकृष्णप्रणीत गीता के तत्त्व वौद्ध धर्म से नहीं लिए गये हैं। वे चार वार्ते इस प्रकार हैं - (१) केवल अनात्मवादी तथा संन्यासप्रधान मूल बुद्धधर्म ही से आगे चल कर कमशः स्वामाविक रीति पर मक्तिप्रधान तथा प्रवृत्तिप्रधान तत्वों का निकलना संभव नहीं है। (२) महायानपन्थ की उत्पत्ति के विपय में स्वयं बौद्ध **अन्यकारों ने श्रीकृष्ण के नाम स्पष्टतया निर्देश किया है। (३) गीता के मक्ति**प्रधान तथा प्रवृत्तिप्रधान तत्त्वों की महायान पन्य के मतों से अर्थतः तथा शब्दशः समानता है। और (४) बौद्ध धर्म के साथ तत्कालीन प्रचलित अन्यान्य जैन तथा वैदिक पन्यों में प्रवृत्तिप्रधान भक्तिमार्ग का प्रचार न था। उपर्युक्त प्रमाणों से वर्तमान गीता का जो काल निर्णित हुआ है, वह इससे पूर्णतया मिलता-जुलता है !

#### भाग ७ – गीता और ईसाइयों की वाइवल

कपर वतलाई हुई बातों से निश्चित हो गया, कि हिन्दुस्थान में मिकप्रधान मागवतधर्म का उदय ईसा से ह्यामग १४ सी वर्ष पहले हो चुका था; भीर ईसा के पहले प्रादुर्भूत संन्यासप्रधान मूल बीद्ध धर्म में प्रवृत्तिप्रधान मिक्तित्त्व का प्रवेश बौद्ध अन्यकारों के ही मतानुसार, श्रीकृष्णप्रणीत गीता ही के कारण हुआ है। गीता के बहुतेरे सिद्धान्त ईसाइयों की नई बाइवल में भी दीख पड़ते हैं । वस; इसी बुनियाद पर कई किश्चियन ब्रन्थों में यह प्रतिपादन रहता है, कि ईसाई धर्म के ये तत्त्व गीता में ले लिए होंगे। और विशेषतः डॉक्टर लारिनसर ने गीता के उस जर्मन मापानवाट में - कि जो सन् १८६९ ईसवी में प्रकाशित हुआ था - जो कुछ प्रतिपादन किया है. उसका निर्मल्ल अब आप-ही-आप सिद्ध हो जाता है। लारिनसर ने अपनी युक्तक के (गीता के जर्मन अनुवाद के) अन्त में भगवद्गीता और वाइवल - विशेष कर नई बाइबल - के शब्दसाहस्य के कोई एक सी से अधिक स्थल बतलाये हैं: और उनमें से कुछ तो विलक्षण एवं घ्यान देने योग्य भी हैं। एक उदाहरण लीबिये -' उस दिन तुम जानोगे, कि मैं अपने पिता में, तुम मुझ में और मैं तुम में हूं ' (जान, १४. २० ) । यह वाक्य गीता के नीचे लिखे हुए वाक्यों से समानार्यक ही नहीं है; अत्युत शब्दशः भी एक ही है । व वाक्य ये हैं : ' येन भूतान्यशेषेण द्रध्यस्यात्मन्ययो मिय ' ( गीता ४, ३५ ): और ' यो भां पश्यति सर्वत्र सर्वे च यमि पश्यति ' ( गीता ६. ३०)। इसी प्रकार जान का आगे का यह वाक्य भी 'जो मुझ पर प्रेम करता है, उसी पर मैं प्रेम करता हूँ ' (१४.२१), गीता के 'प्रियो हि ज्ञानिनोऽलर्थ अहं स च मम प्रियः ' (गीता ७, १७) वाक्य के विलक्कल ही सहस है। इनकी त्तथा इन्हीं से मिलते-जुलते हुए कुछ एक-से ही वाक्यों की बुनियाद पर डॉक्टर लारिनसर ने अनुमान करके कह दिया है, कि गीताकार बाइबल से परिचित थे; और ईसा के लगभग पॉन्त सी वर्षों के पीछे गीता बनी होगी। डॉ. लारिनसर की पुस्तक के इस भाग का अंग्रेजी अनुवाद ' इण्डियन एण्टिकेरी ' की दसरी पुस्तक में उस समय प्रकाशित हुआ था। और परलोकवासी तैलंग ने भगवद्गीता का जो पद्मात्मक अंग्रेजी, अनुवाद किया है, उसकी प्रस्तावना में उन्हों ने लारिनसर के मत का पूर्णतया खण्डन किया है। । डॉ. लारिनसर पश्चिमी संस्कृतज्ञ पण्डितों में न लेखे बाते थे; और संस्कृत की अपेक्षा उन्हें ईसाई धर्म का ज्ञान तथा अभिमान कहीं अधिक था। अतएव उनके -मत - न केवल परलोकवासी तैलंग ही को. किन्तु मेक्समूलर प्रभृति मुख्य मुख्य पश्चिमी संस्कृत पण्डितों को भी अग्राह्य हो गये थे। वेचारे छारिनसर को यह कल्पना भी न हुई होगी कि ज्यों ही एक बार गीता का समय ईसा से प्रथम निस्छन्दिग्च निश्चित हो गया, त्योंही गीता और नाइवल के नो सैकडों अर्थसादस्य और शन्दसादस्य में दिखला रहा हूँ, वे भृतों के समान उलटे मेरे ही गले से आ लिपटेंगे। परन्तु इसमें सन्देह नहीं, कि जो बात कभी स्वप्न में भी नहीं दीख पड़ती, बही कमी कभी ऑखों के सामने नाचने लगती है। और संचमुच देखा जाए, तो अब डॉक्टर ·लारिनसर को उत्तर देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तयापि कुछ वह वहें

<sup>\*</sup> See Bhagavadgita translated into English Blank Verse with Notes & c. by K. T. Telang 1875 (Bombay). This book is differnt from the translation in the S. B. E. Series.

अंग्रेजी 'ग्रन्थों में अभी तक इसी असत्य मत का उल्लेख दीख पहता है। इसलिए यहाँ पर उस अर्वाचीन खोज के परिणाम का संक्षेप में दिग्दर्शन करा देना आवश्यक प्रतीत होता है, कि जो इस विषय में निष्पन्न हुआ है। पहले यह ध्यान में रखना चाहिये, कि बब कोई दो प्रन्थों के धिदान्त एक-से होते है, तब केवल इन सिदान्तों की समानता ही के मरोसे यह निश्चय नहीं किया जा सकता, कि असुक ग्रन्थ पहले रचा गया और अमुक पीछे। क्योंकि यहाँ पर टोनो वार्ते संभव है. कि (१) इन होनों अन्य में से पहले अन्य के विचार दूसरे अन्य से लिए गये होंगे; अयवा (२) दुसरे प्रन्थ के विचार पहले से। अतएव पहले जब दोनों प्रन्थ के काल का स्वतन्त्र रीति से निश्चय कर लिया जाए, तत्र फिर विचारसाहस्य से यह निर्णय करना चाहिये, कि अमुक ग्रन्थकार ने अमुक ग्रन्थ से अमुक विचार हिए हैं। इसके सिवा, टो मिन्न भिन्न देशों के दो प्रत्यकारों को एक हीसे विचारों का एक ही समय में ( अथवा कमी आगे-पीछे भी ) स्वतन्त्र रीति से सूझ पड़ना कोई विलक्कल अशक्य वात नहीं है। इसलिए उन दोनों अन्थें की समानता को बॉचते समय यह विचार भी करना पडता है, कि वे स्वतन्त्र रीति से आविर्भृत होने के योग्य है या नहीं? और जिन दो देशों में ये प्रन्य निर्मित हुए हों, उनसे उस समय आवागमन हो कर एक देश के विचारों का दूसरे देश में पहुँचना संभव था या नहीं ? इस प्रकार चारो ओर से विचार करने पर टीख़ पड़ता है, कि ईसाई धर्म से किसी भी वात का गीता में लिया जाना संमव ही नहीं था; बल्कि गीता के तत्त्वों के समान जो कुछ तत्त्व ईसाईयों की बाइबल में पाये जाते है, उन तत्त्वों को ईसा ने अथवा उसके शिष्यों ने नहुत करके बीद धर्म से - अर्थात् पर्याय से गीता या वैदिक धर्म ही से - बाइवछ में है हिया होगा; और अब इस बात को कुछ पश्चिमी पण्डित होग स्पष्ट रूप से कहने भी लग गये हैं। इस तराजु का फिरा हुआ पलड़ा देख कर ईसा के कहर भक्तीं को आश्चर्य होगा; और यदि उनके मन का सुकाव इस बात को स्वीकृत न करने की भार हो जाए, तो कोई आश्चर्य नहीं है। परन्तु ऐसे लोगों से हमें इतना ही कहना है, कि यह प्रश्न धार्मिक नहीं - ऐतिहासिक है। इसलिए इतिहास की सार्वकालिक पदति के अनुसार हाल में उपलब्ध हुई वातों पर शान्तिपूर्वक विचार करना आवस्यक है। फिर इससे निकलनेवाले अनुमानों को समी लोग – और विशेषतः वे, कि विन्होंने यह विचारसादृत्य का प्रश्न उपस्थित किया है - भानन्दपूर्वक तथा पश्चपातरहित्तवुद्धि से प्रहण करे। यही न्याय्य तथा युक्तिसंगत है।

नई वाइवल का ईसाई वर्म यहुदी बाइवल अर्थात् प्राचीन वाइवल में प्रति-पाटित प्राचीन यहुदी वर्म का सुधरा हुआ रूपान्तर है। यहुदी भाषा में ईश्वर को 'इलोहा' (अरबी 'इलाह') कहुते हैं। परन्तु मोजेस ने जो नियम बना दिये हैं, उनके अनुसार यहुदी धर्म के मुख्य उपास्य टेवता की विशेष संशा ' जिहोवा' है। पश्चिमी पण्डितों ने ही अब निश्चय किया है, कि यह 'जिहोवा' शब्द असल में यहरी नहीं है: किन्तु खाल्डी भाषा के 'यवे' (संस्कृत यह ) अञ्च से निकला है। यहडी लोग मूर्तिपूजक नहीं हैं। उनके धर्म का मुख्य आचार यह है, कि अग्नि में पञ् या अन्य वस्तुओं का हवन करें; ईश्वर के वतलाये हुए नियमों का पालन करके जिहीवा को सन्तुष्ट करें: और उसके द्वारा इस लोक में अपना तथा अपनी जाति का कल्याण प्राप्त करें। अर्थात् संक्षेप में कहा जा सकता है, कि वैदिक्षमींय कर्मकाण्ड के अनुसार यहरी धर्म भी यज्ञमय तथा प्रशृत्तिप्रधान है। उसके विरुद्ध ईसा का अनेक स्थानों पर उपदेश है, कि ' मुझे ( हिंसाकारक ) यश नहीं चाहिये। मैं ( ईश्वर की ) कृपा चाहता हूँ। '(मेथ्यू, ९. १३); 'ईश्वर तथा द्रव्य टोनों को साघ लेना समव नहीं '(मेथ्यू, ६. २४)। 'जिसे अमृतत्व की प्राप्ति कर लेनी हो, उसे वाल बसे छोड़ करके मेरा भक्त होना चाहिये ' (मेथ्यू. १९. २१)। और बन ईसा ने शिप्यों को धर्मप्रचारार्थ देश-विदेश में भेजा, तब संन्यासधर्म के इन नियमों का पाटन करने के लिए उनको उपदेश किया, कि ' तुम अपने पास सोना, चॉदी तथा बहुत-से बस्र प्रावरण भी न रखना ' (मेथ्यू, १०.९-१३)। यह सच है, कि अर्वाचीन ईसाई राष्ट्रा ने ईसा के इन सब उपदेशों को लपेट कर ताक में रख दिया है। परन्तु जिस प्रकार आधुनिक शंकराचार्य के हाथी-घोड़े रखने से शांकर संप्रदाय दरवारी नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार अर्वाचीन ईसाई राष्ट्रों के इस आचरण से मूल ईसाई धर्म के विषय में भी यह नहीं कहा जा सकता, कि वह धर्म भी प्रशृतिप्रधान था। मूल वैदिक धर्म के कर्मकाण्डात्मक होने पर भी जिस प्रकार उसमें आगे चल कर ज्ञानकाण्ड का उदय हो गया. उसी प्रकार यहदी तथा ईसाई धर्म का भी संदन्ध है। परन्तु वैदिक कर्मकाण्ड में क्रमदाः ज्ञानकाण्ड की और फिर मक्तिप्रधान भागवतधर्म की उत्पत्ति एवं बृद्धि सेकड़ों वर्षों तक होती रही है; किन्तु यह बात ईसाई धर्म में नहीं है। इतिहास से पता चलता है, कि ईसा के अधिक से अधिक लगमग हो सी वर्ष पहले एसी या एसीन नामक संन्यावियों का पन्य यहदियों के देश में एकाएक आविर्मृत हुआ था। ये एसी लोक थे तो यहुटी धर्म के ही; परन्तु हिंसात्मक यज्ञयाग को छोड़ कर ये अपना समय किसी शान्त स्थान में बैठे परमेश्वर के चिन्तन में विताया करते थे; और उदरपोपणार्थ कुछ करना पड़ा, तो खेतों के समान निरुपद्रवी व्यवसाय किया करते य। कॉरे रहना, मद्यमांस से परहेज रखना, हिंसा न करना, शपथ न खाना, संघ के साथ मठ में रहना और जो किसी को कुछ द्रस्य मिल बाए, तो उसे पूरे संघ की सामाजिक-आमदनी समझना आदि उनके पन्य के मुख्य तत्त्व थे। जब कोई उस मण्डली में प्रवेश करना चाहता था, तब उसे तीन वर्प तक उम्मीदवारी करके फिर कुछ शर्ते मंजूर करनी पहती थीं । उनका प्रधान मट मृतसमूर के पश्चिमी किनारे पर एंगदी में था। वहीं पर वे संन्यासप्रवृत्ति से ब्रान्तिपूर्वक रहा करते थे। खयं ईसा ने तथा उसके शिष्यों ने नई बाइवल में एसी पत्य के मतों का बो मान्यतापूर्वक निर्देश किया है (मेथ्यू. ५. ३४; १९. १२; बेम्स. ५. १२ कृत्य. ४. ३२-३५ ), उससे दीख पड़ता है, कि ईसा भी इसी पन्यका अनुयायी था: और इसी पन्य के संन्यासधर्म का उसने अधिक प्रचार किया है। यदि ईसा के संन्यासमधान भक्तिमार्ग की परंपरा इस प्रकार एसी पन्थ की परंपरा से मिला दी जाए. तो मी ऐतिहारिक दृष्टि से इस बात की कुछ-न-कुछ स्युक्तिक उपपत्ति बतलाना आवश्यक है. कि मूल कर्ममय यहुटी धर्म संन्यासप्रधान एसी पन्थ का उदय कैसे हो गया ? इस पर कल लोग फहते हैं: कि ईसा एसीन पन्थी नहीं था । अब बो इस बात को सच मान हैं. तो यह प्रश्न नहीं टाला जा सकता, कि नई वाइवल में जिस संन्यासप्रधान धर्म का वर्णन किया गया है, उसका मूल क्या है ? अथवा कर्मप्रधान यहुटी धर्म में उसका प्राहुर्माव एकदम कैसे हो गया ? इसमें मेर केवल इतना होता है, कि एसीन पन्थ की उत्पत्तिवाले प्रश्न के बदले इस प्रश्न की हल करना पहला है। क्योंकि, अब समाज्यास्त्र का यह मामूली सिद्धान्त निश्चित हो गया है, कि 'कोई मी वात किसी स्थान में एकडम उत्पन्न नहीं हो जाती। उसकी बृद्धि घीरे घीरे तथा वहत दिन पहले से हना करती है। और नहीं पर इस प्रकार की बात दीख नहीं पडती, वहां पर वह बात प्रायः पराये देशों या पराये लोगों से हुई होती है।' कुछ यह नहीं है, कि प्राचीन ईसाई ग्रन्यकारों के ध्यान में यह अड्चन आई ही न हो। परन्तु गूरोपियन लोगों को बौद्ध धर्म का ज्ञान होने के पहले-अर्थात् अठारवीं सटी तक - शोधक ईसाई विद्वानों का मत था, कि यूनानी तथा यहुदी लोगों का पारस्परिक निकट संबन्ध हो जाने पर यूनानियों के - विशेषतः पाइयागीरस के - तत्त्वज्ञान के बदौरत कर्ममय यहरी धर्म में एसी लोगों के संन्यासमार्ग का प्रादुर्माव हुआ होगा। किन्तु अर्वाचीन शोधों से यह सिद्धान्त सत्य नहीं माना जा सकता। इससे सिद्ध होता है, कि यज्ञमय यहूदी घर्म ही में एकाएक संन्यासप्रधान एसी या ईसाई धर्म की उत्पत्ति हो जाना स्वभावतः संभव नहीं था; और उसके लिए यहुटी धर्म से वाहर का कोई न कोई अन्य कारण निमित्त हो चुका है - यह कल्पना नई नहीं है; किन्तु ईसा की अठारहवीं सदी से पहले के ईसाई पंडितों को भी मान्य हो चुकी थी।

कोल्ह्रुक साहन के न कहा है, कि पाइथागोरस के तत्त्वज्ञान के साथ बौद्ध धर्म के तत्त्वज्ञान की कहीं अधिक समता है। अतएव यि उपर्युक्त सिद्धान्त सच मान लिया बाए, तो मी कहा जा सकेगा, कि एसी पन्थ का जनकत्व परंपरा से हिंदुस्थान को ही मिलता है। परन्तु इतनी आनाकानी करने की भी कोई आवन्यकता नहीं है। बौद्ध प्रन्था के साथ नई बाइवल की तुलना करने पर स्पष्ट ही दीख पड़ता है, कि एसी या ईसाई धर्म की पाइथागोरियन मण्डलियों से जितनी समता है, उससे कहीं अधिक और विलक्षण समता केवल एसी धर्म की ही नहीं किन्तु ईसा के चरित्र और ईसा के उपदेश की बुद्ध के धर्म से हैं। जिस प्रकार ईसा को अम में फॅलाने का प्रयत्न

<sup>\*</sup> See Colebrooke's Miscellaneous Essays, Vol. I, pp. 399-400.

बैतान ने किया था: और जिस प्रकार सिद्धावस्था प्राप्त होने के समय उसने ४० दिन उपनास किया या, उसी प्रकार बुद्धचरित्र में भी यह वर्णन है, कि बुद्ध को मार का डर दिखला कर मोह में फँसाने का प्रयत्न किया गया था: और उस समय बुद ४९ दिन (सात सप्ताह) तक निराहार रहा था। इसी प्रकार पूर्णश्रद्धा के प्रमाव से पानी पर चलना, मुख तथा शरीर की कान्ति को एकदम सूर्यवदश बना हेना अथवा शरणागत चोरों तथा वेश्याओं को भी सदगति देना इत्यादि वार्ते बुद्ध और ईसा, दोनों के चरित्रों में एक ही सी मिलती हैं। और ईसा के जो ऐसे मुख्य मुख्य नैतिक उपदेश हैं, कि 'तू अपने पड़ोिंसया तथा शतुओं पर भी प्रेम कर,' वे भी ईसा से पहले ही कहीं मूल बुद्ध धर्म में बिलकुल अक्षरकाः आ चुके हैं। ऊपर बतला ही आये हैं, कि मिक्त का तत्त्व मूल बुद्धधर्म में नहीं था: परन्त वह भी आगे चल कर - अर्थात कम-से-कम ईसा से दो-तीन सदियों से पहले ही - महायान बीद पन्य में भगवद्गीता से लिया जा जुका था। मि. आर्थर लिली ने अपनी पस्तक में आधार-पूर्वक स्पष्ट करके दिखला दिया है, कि यह साम्य केवल इतनी ही वार्तों में नहीं है: बिक इसके सिवा बौद्ध तथा ईसाई धर्म की अन्यान्य सैकडों छोटी-मोटी वातों में उक्त प्रकार का ही साम्य वर्तमान है। यही क्यों: सली पर चढ़ा कर ईसा का वध किया गया था: इसलिए ईसाई जिस स्ली के चिन्ह को पूज्य तथा पवित्र मानते हैं. उसी सूली के चिन्ह को 'स्वस्तिक' 🖺 (सॉथिया) के रूप में वैदिक तथा वैदि धर्म-वाले ईसा के सैकड़ों वर्प पहले से ही अमदायक चिन्ह मानते थे। और प्राचीन शोधकों ने यह निश्चय किया है, कि मिश्र आदि पृथ्वी के पुरातन खण्डों के देशों में नहीं किन्तु कोलंबस से कुछ शतक अमेरिका के पेरू तथा मेक्सिको देश में भी स्वस्तिक चिन्ह शुमदायक माना जाता था le यह अनुमान करना पड़ता है l कि ईसा के पहले ही सब लोगों को स्वस्तिक चिन्ह पूज्य हो चुका था। उसी का उपयोग आगे चल कर ईसा के मक्तों ने एक विशेष रीति से कर लिया है। बौद भिक्ष और प्राचीन ईसाई धर्मोपटेशकों की - विशेषतः पुराने पादहियों की - पोशाक भीर घर्मविधि में भी कहीं अधिक समता पाई जाती है। उदाहरणार्थ, 'वितरमा' अर्थात स्नान के पश्चात् दीक्षा देने की विधि भी ईसा से पहले ही प्रचलित थी। अब सिद्ध हो चुका है, कि दूर दूर के देशों में धर्मोपदेशक मेज कर धर्मप्रसार करने की पद्धति - ईसाई धर्मोपदेशकों से पहले ही बौद्ध भिक्षओं को पूर्णतया स्कीकृत हो चुकी थी।

किसी भी विचारवान् मनुष्य के मन में यह प्रश्न होना बिछकुल ही साहिक है, बुद्ध और ईसा के चरित्रों में — उनके नैतिक उपदेशों में और उनके धर्मों की

<sup>\*</sup> See 'Secret of the Pacific' by C. Reginald Enock, 1912, pp. 248-252.

घार्मिक विधियों तक में जो यह अद्भुत और न्यापक समता पाई जाती है उसका क्या कारण है 🗱 बाद धमग्रन्थों का अध्ययन करने से जब पहले पहले यह समता पश्चिमी लोगों को टीख पड़ी, तब कुछ ईसाई पिट्डत कहने लगे, कि बौद धर्मवाटों ने इन तस्वों को 'नेस्टोरियन' नामक ईसाई पन्थ से लिया होगा, कि लो प्रतिया खण्ड में प्रचलित था; परन्तु यह बात ही संगव नहीं है। क्योंकि नेस्टार पन्य का प्रवर्तक ही ईसा से लगभग सवा चार सो वर्ष के पश्चात् उत्पन्न हुआ या; और अब अशोक के शिलालेखों से भली मॉति सिद्ध हो चुका है, कि ईसा के लगभग पॉच सी वर्ष पहले - और नेस्टार से तो लगमग नी सी वर्ष पहले - बुद्ध का जन्म हो गया था। अञ्जोक के समय - अर्थात् सन् ईसवी से निदान दाई सौ वर्ष पहले --चौद धर्म हिन्द्रस्थान में और आसपास के देशों में तेजी से फैला हुआ था। एवं वद्वचित आदि प्रन्य भी इस समय तैयार हो चुके थे। इस प्रकार जब बीद धर्म की प्राचीनता निर्विवाद है. तब ईसाई तथा बौद्धधर्म में दीख पहनेवाले साम्य के विषय में दो ही पक्ष रह जाते हैं। (१) वह साम्य स्वतन्त्र रीति से दोनों ओर उत्पन्न हो; अथवा (२) इन तत्त्वों को ईसा ने या उसके शिष्यों ने बौद धर्म से लिया हो । इस पर प्रोफेसर न्हिस्हेनिडस् का मत है, कि बुद्ध और ईसा की परिस्थिति एक ही सी होने के कारण दोनों ओर यह साहश्य आप-ही-आप स्वतन्त्र रीति से हुआ। है। परन्त, थोड़ा सा विचार करने पर यह बात सब के ध्यान में आ जाएगी. कि यह करपना समाधानकारक नहीं है। क्योंकि, जब कोई नई बात किसी भी स्थान पर स्वतन्त्व रीति से उत्पन्न होवी है, वन उसका उदय सदैन कमशः हुआ करता है: और इस्टिए उसकी उन्नति का ऋम भी वतलाया चा सकता है। उडाहरण लीजिये -सिलसिलेबार ठीक तीर पर यह वतलाया ना सकता है, कि वैदिक कर्मकाण्ड से ज्ञान-काण्ड: और ज्ञानकाण्ड अर्थात् उपनिपर्शे ही से आगे चल कर भक्ति, पातंबलयागे अथवा अन्त में वौद्ध धर्म कैसे उत्पन्न हुआ । परन्तु यज्ञमय यहुदी धर्म में संन्यासप्रधान एसी या ईसाई धर्म का उदय उक्त प्रकार से हुआ नहीं है। वह एकरम उत्पन्न हो गया है। उत्तर वतला ही चुके हैं, कि प्राचीन ईसाई पण्डित भी यह मानते हैं, कि इस रीति से उसके एकडम उदय हो जाने में यहरी धर्म के भीतिरिक्त कोई अन्टर बाहरी कारण निमित्त रहा होगा। इसके सिवा बीद तथ-

<sup>\*</sup> इस विषय पर मि. आर्थर लिडी ने Buddhism in Christendom नामक एक स्वतन्त्र अन्य लिला है। इसके सिवा Buddha and Buddhism नामक अन्य के अन्तिम चार भागों में उन्होंने अपने मत का संक्षित निरूपण स्वर रूप से किया है। हमने परिशिष्ट के इस भाग में जो विवेचन किया है, उसका आधार विशेषतया यही दूसरा अन्य है। Buddha and Buddhism अन्य The Word's Epochmakers Series में सन १९०० ईसवी में असिद्ध हुला है। इसके दसवें भाग में बीद्ध और ईसाई धर्म के कोई ५० समान उदाहरणों का दिग्दर्शन कराया है।

<sup>†</sup> See Buddhist Suttas S. B. E. Series Vol. XI, p. 163.

ईसाई धर्म में जो समता दीख पड़ती है, वह इतनी विलक्षण और पुर्ण है. कि वैसी समता का स्वतन्त्र रीति से उत्पन्न होना संभव भी नहीं है। यहि यह वात सिद्ध हो गई होती, कि उस समय यहुटी छोगों को बौद्ध धर्म का जान होना ही सर्वया असंमव था, तो बात दूसरी थी। परन्तु इतिहास से शिद्ध होता है, कि सिकन्टर के समय से आगे - और विशेष कर अशोक के तो समय में ही (अर्थात ईसा से लगभग २५० वर्ष पहले ) – पूर्व की ओर मिश्र के एलेक्जेंड्रिया तथा यूनान तक बीद यतियों की पहुँच हो चुकी थी। अशोक के एक शिलालेख में यह बात लिखी है. कि यहदी लोगों के तथा आसपास के देशोंके यूनानी राजा एण्डिओक्स से उसने सन्धि की यी। इसी प्रकार बाइबल (मेथ्यू, २,१) में वर्णन है, कि जब ईसा पैदा हुआ, तब पूर्व की ओर कुछ ज्ञानी पुरुप जेरुसलम गये थे। ईसाई लोग कहते हैं, कि ये जानी पुरुष मगी अर्थात् ईरानी धर्म के होंगे -- हिन्द्रस्थानी नहीं। परन्तु चाहे जो कहा जाए; अर्थ तो दोनों का एक ही है। क्योंकि, इतिहास से यह बात स्पष्टतया विदित होती है, कि बौद्ध धर्म का प्रसार इस समय से पहले ही कारगीर और काबूल में हो गया था। एवं वह पूर्व की ओर ईरान तथा तुर्किस्तान तक मी पहुँच चुका था। इसके रिवा प्रुटार्क# ने साफ साफ लिखा है, कि ईसा के समय में हिन्दुस्थान का एक लालसमुद्र के किनार और एलेक्जेन्डिया के आसपास के प्रदेशों में प्रतिवर्ष प्रतिआया करता था। तात्पर्य, इस विषय में अब कोई शंका नहीं रह गई है, कि ईसा से दो-तीन-सी वर्ष पहले ही यहूदियों के देश में बौड यतियों का प्रवेश होने लगा था। और जब यह संमव सिद्ध हो गया, तब यह बात सहज ही निष्पन्न हो जाती है, कि यहुदी लोगों में संन्यासप्रधान एसी पन्य का और फिर आगे चल कर संन्यासयुक्त भक्तिप्रधान. ईसाई धर्म का प्रादुर्भाव होने के लिए बीडधर्म ही विशेष कारण हुआ होगा। अंग्रेजी ग्रन्थकार लिली ने भी यही अनुमान किया है: और इसकी पुष्टि में फेंच पण्डित एमिल् बुर्नफ् और रोखी † के इसी प्रकार के मतों का अपने ग्रन्यों में हवाला दिया है। एवं जर्मन देश में लिएजिक के तत्त्वज्ञानशास्त्राध्यापक

<sup>\*</sup>See Plutarch's Morals - Theosophical Essays translated by C. N. King (George Bell & Sons) pp. 96-97. पार्टी भाषा के महावंश (२९. १९) में यवनों अर्थात् यूनानियों के अल्रसंदा (योन नगराऽल्सन्दा) नामक शहर का उल्लेस है। उसमें यह लिखा है, कि ईसा की सदी से कुछ वर्ष पहले जब सिंहलद्दीप में एक मन्दिर बन रहा था, तब वहाँ बहुत-से बीन्द्र यति उत्सवार्थ पथारे थे। महावंश के अंग्रेजी अनुवादक अल्सन्दा शब्द से मिश्र देश के एलेक्जेन्ड्रिया शहर को नहीं लेते। ये इस शब्द से यहाँ उस अल्सन्दा नामक गाँव को ही विविक्षित बतलाते है, कि जिसे सिकन्दर ने कायुल में बसाया था, पग्न्तु यह ठींक नहीं है, क्यों कि इस छोटे-से गाँव को किसी ने भी यवनों का नगर न कहा होता। इसके विवा करर बतलाये हुए अशोक के शिलालेस ही में यवनों के राज्यों में बीन्द्र मिश्रुओं के भेजे जाने का स्पष्ट उल्लेख है।

<sup>†</sup> See Lillie's Buddha and Buddhism, pp. 158 ff.

जोफेसर सेडन ने इस विषय के अपने प्रन्य में उक्त मत ही का प्रतिपादन किया है। जर्मन प्रोफेसर अहर ने अपने एक निबन्ध में कहा है. कि ईसाई तथा बौद्ध धर्म सर्वथा एक-से नहीं हैं। यद्यपि उन दोनों की कुछ बातों में समता हो, तथापि अन्य बातों में वैषम्य भी थोड़ा नहीं है: और इसी कारण बौद्ध धर्म से ईसाई धर्म का उत्पन्न होना नहीं माना जा सकता । परन्त यह कथन विषय से वाहर का है। इसलिए इसमें कुछ भी जान नहीं है। यह कोई भी नहीं कहता. कि ईसाई तथा बौद्ध धर्म सर्वया एक से ही हैं। क्योंकि यदि ऐसा होता, तो ये दोनों धर्म प्रथक् प्रथक् न माने गये होते ! मुख्य प्रश्न तो यह है. कि जब मूल में यहदी धर्म केवल कर्ममय है. तव उसमें सुधार के रूप से संन्यासयक्त मिक्तमार्ग के प्रतिपादक ईसाई धर्म की उत्पत्ति होने के लिए कारण क्या हुआ होगा? और ईसा की अपेक्षा बौद्ध घर्म सचमच प्राचीन है। उसके इतिहास पर ध्यान देने से यह कथन ऐतिहासिक दृष्टि से भी संभव नहीं प्रतीत होता. कि संन्यासप्रधान भक्ति और नीति के तत्त्वों को ईसा ने स्वतन्त्र रीति से द्वंद निकाला हो । बाइवल में उस बात का कहीं भी वर्णन नहीं 'मिलता, कि ईसा अपनी आय के बारहवें वर्ष से लेकर तीस वर्ष की आय तक क्या करता था और कहा था ? इससे प्रकट है, कि उसने अपना यह समय ज्ञानार्जन, धर्मचिन्तन और प्रवास में त्रिताया होगा। अतएव विश्वासपूर्वक कौन कह सकता है. कि आय के इस भाग में उसका बौद्ध मिक्सओं से प्रत्यक्ष या पर्याय से कुछ भी संक्रिय हुआ ही न होगा? क्योंकि, इस समय बौद्ध यतियों का दौरदौरा यूनान तक हो चुका था ? नेपाल के एक बौद्ध मठ के ग्रन्थ में स्पष्ट वर्णन है, कि उस समय ईंग हिन्दुस्थान में आया था। और वहाँ उसे बैद्ध घर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ। यह अन्य निकोल्स नोटोविश नाम के एक रूसी के हाथ लग गया था: उसने फेंच मापा में इसका अनुवाद सन १८९४ ईसवी में प्रकाशित किया है। वहतेरे ईसाई पण्डित कहते हैं, कि नोटोविश का अनुवाद सच भले ही हो; परन्तु मूळप्रन्य का प्रणेता कोई लफ्ना है, जिसने यह बनावटी प्रन्य गढ़ ढाला है। हमारा भी कोई विशेष आग्रह नहीं है, कि युक्त ग्रन्थ को ये पण्डित लोग सत्य ही मान ले। नोटोविश को मिला हुआ प्रनथ सत्य हो या प्रक्षित, परन्तु हमने केवल ऐतिहासिक दृष्टि से जो विवेचन ऊपर किया है, उससे यह बात स्पष्टतया विदित हो बाएगी, कि यदि ईसा को नहीं, तो निटान उसके मक्तों को, कि जिन्होंने नई बाइवल में उसका चरित्र लिखा है - बौद्ध धर्म का ज्ञान होना असंभव नहीं था: और यदि यह बात असंमव नहीं है; तो ईसा और बुद्ध के चरित्र तथा उपदेश में नो बिलक्षण समता पाई नाती है. उसकी स्वतन्त्र रीति से उत्पत्ति मानना भी यक्तिसंगत नहीं देंचता। सारांश

<sup>\*</sup> बाबू रमेशचन्द्र दत्त का भी यहीं भत है। उन्हों ने उसका विस्तारपूर्वक विवेचन अपने अन्य में किया है। Ramesh Chander Duit's History of Civilization in Ancient Andia, Vol. II, Chap XX, pp. 328–340.

यह है, कि मीमांसकों का केवल कर्ममार्ग, जनक आदि का ज्ञानयुक्त कर्मयोग (नैष्कर्म्य ) उपनिषत्कारों तथा सांख्यों की ज्ञाननिष्ठा और संन्यास, चित्तनिरोधरूपी ्र पातञ्जल योग, एवं पांचरात्र वा भागवत धर्म अर्थात् भक्ति – ये सभी धार्मिक क्षंग और तत्त्व मूल में प्राचीन वैदिक धर्म के ही हैं। इन में से ब्रह्मज्ञान, कम और भक्ति को छोड़ कर, चित्तनिरोषरूपी योग तथा कर्मसंन्यास इन्हीं दोनों तत्त्वों के आधार पर बद ने पहले पहल अपने संन्यासप्रधान धर्म का उपदेश चारो वणी को किया था। परन्त आगे चलकर उसी में मक्ति तथा निष्काम कर्म को मिला कर बद्ध के अनुयायियों ने उसके धर्म का चारों ओर प्रसार किया। अशोक के समय वौद्ध धर्म का इस प्रकार प्रचार हो जाने के पश्चात् शुद्ध कर्मप्रधान यहुदी धर्म में संन्यास मार्ग के तत्त्वों का प्रवेश होना आरंम हुआ; और अन्त में उसी में भक्ति को मिला कर ईसा ने अपना धर्म प्रवृत्त किया। इतिहास से निप्पन्न होनेवाली इस परंपरा पर दृष्टि देने से डॉक्टर लारिनसर का यह कथन तो असत्य सिद्ध होता ही है. कि गीता में ईसाई धर्म से कुछ वार्ते की गई हैं। किन्तु इसके विपरीत, यह बात अधिक संभव ही नहीं, बल्कि विश्वास करने योग्य भी है, कि आत्मीपम्यदृष्टि, संन्यास, निर्वेरत्व तथा मक्ति के जो तत्त्व नई बाइवल में पाये जाते हैं, वे ईसाई धर्म में बौद्धधर्म से – अर्थात् परंपरा से वैदिक धर्म से – लिये गये होंगे। और यह पूर्णतया सिद्ध हो जाता है, कि इसके लिए हिन्द्रभा को दूसरों का में ह ताकन की कभी आवश्यकता थी ही नहीं।

इस प्रकार इस प्रकरण के आरंग में दिये हुए सात प्रश्नों का विवेचन हो चुका । अब इन्हीं के साथ महत्त्व के कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, कि हिंदुस्थान में जो मित्तपन्थ आजकल प्रचल्ति हैं, उन पर मगवद्गीता का क्या परिणाम हुआ है ! परन्छ इन प्रश्नों को गीता ग्रंथसंबन्धी कहने की अपेक्षा यही कहना टीक है, कि वे हिन्दुधर्म के अवीचीन इतिहास से संबन्ध रखते हैं । इसलिए — और विशेषतः यह परिशिष्ट प्रकरण योड़ा थोड़ां करने पर मी हमारे अन्दाज से अधिक बढ़ गया है इसी लिए — अब यहीं पर गीता की बहिरंगपरीक्षा समात की जाती है !

# कुक्क्षेत्र की रणभूमि



तिकार अनेहरीयुक्त महति स्वंटने स्थिती। माथयः पाँउयशेय दिव्यो शंखी प्रटप्मतुः॥ १४॥ ततः अनेहरीयुक्त महति स्वंटन पाँडयः॥ २०॥ सेनयोरभयोमीन्ये स्यं स्थापयमेऽच्युत ॥ २१॥ ( अ. १ ) (Conorien)

# श्रीमद्भगवद्गीतारहस्य

गीता के मूल स्रोक, हिन्दी अनुवाद ं और टिप्पणियाँ

### उपोद्घात

ज्ञान से और श्रद्धा से – पर इसमें भी निशेषतः भक्ति के सुल्भ राजमार्ग से – जितनी हो सके उतनी समबुद्धि करके लोकसंग्रह के निमित्त स्वधर्मानुसार अपने अपने कर्म निष्काम बुद्धि से मरणपर्यन्त करते रहना ही प्रत्येक मनुष्य का परम कर्तव्य है। इसी में उसका सासारिक और पारलैकिक परम कल्याण है; तथा उसे मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर्म छोड़ बैठने की अथवा और कोई भी दूसरा अनुप्रान करने की आवश्यकता नहीं है। समस्त गीताशास्त्र का यही फिलतार्थ है, जो गीतारहस्य में प्रकरणशः विस्तारपूर्वक प्रतिपादित हो चुका है। इसी प्रकार चौटहवें प्रकरण मे यह भी दिखला भागे हैं, कि उहित्रिखत उद्देश्य से गीता के अठारह अध्यायों का मेल कैसं अच्छा और सरल मिल जाता है। एवं इस कर्मयोगप्रधान गीताधर्म में अन्यान्य मोक्षराधनों के कीन कीन-से भाग किस प्रकार हैं। इतना कर चुकने पर वस्तुतः इस से अधिक काम वहीं रह जाता, कि गीता के श्लोकों का कमशः हमारे मतानसार भाषा में सरल अर्थ बतला दिया जाएँ। किन्तु गीतारहस्य के सामान्य विवेचन में यह बतलाते न बनता था, कि गीता के प्रत्येक अध्याय के विषय का विभाग कैसे हुआ है ? अथवा टीकाकारों ने अपने संप्रदाय की सिद्धि के लिए कुछ विशेष श्लोकों के पटो की किस प्रकार खींचातानी की है ? अतः इन टोनों वार्तो का विचार करने - और जहाँ का तहीं पूर्वापार सन्दर्भ दिखला देने - के लिए भी अनुवाद के साथ साथ आहोचना के देंग पर कुछ टिप्पणियों के देने की आवश्यकता हुई। भिर भी दिन विषयों का गीतारहस्य में विस्तृत वर्णन हो चुका है, उनका केवल दिग्दर्शन करा टिया है; और गीतारहस्य के जिस प्रकरण में उस विषय का विचार किया गया है, उसका सिर्फ हवाला दे दिया है । ये टिप्पणियाँ मूलप्रन्य से अलग पहचान ली जा सके, इसके लिए 🗍 चौकोंनी ब्रैक्टिं के भीतर रखी गई ह; स्रोकों का अनुवाट नहीं तक बना पड़ा है - शब्दशः किया गया है: और कितन ही स्वली पर तो मूल के ही शब्द रख दिये गये है। एवं 'अर्थात्, यानी' से जोड़ कर उनका अर्थ खोल दिया है; और छोटी-मोटी टिप्पणियों का काम अनुवाद से ही निकाल लिया गया है। इतना करने पर भी संस्कृत की और भाषा की प्रणाली भिन्न भिन्न होती है इस कारण, मूल संस्कृत श्लोक का अर्थ भी भाषा में व्यक्त करने के लिए कुछ अधिक शब्दों का प्रयोग अवस्य करना पड़ता है; और अनेक स्थलों पर मूल के शब्द को भनुवाद में प्रमाणार्थ हेना पड़ता है। इन शब्दों पर ध्यान जमने के लिए ( ) ऐसे कोष्टक में ये शब्द रखे गये हैं। संस्कृत प्रन्थों में श्लोक का नंत्रर श्लोक के अन्त में रहता है; परन्तु अनुवाद में हमने यह नंत्रर पहले ही आरंम में रखा है। अतः किसी श्लोक का अनुवाद देखना हो, तो अनुवाद में उस नंबर के आगे का वाक्य

पढ़ना चाहिये। अनुवाद की रचना प्रायः ऐसी की गई है, कि टिप्पणी छोड़ कर निरा अनुवाद ही पढ़ते जाँय, तो अर्थ में फोई व्यतिक्रम न पड़े। इसी प्रकार वहाँ मूल में एक ही वाक्य एक से अधिक स्ठोकों में पूरा हुआ है, वहाँ टतने ही स्टोकों के अनुवाद में यह अर्थ पूर्ण किया गया है। अतएव कुछ क्रोकों का अनुवाद मिछा कर ही पदना चाहिये। ऐसे स्लोक जहाँ नहीं हैं, वहाँ यहाँ स्लोक के अनुवार में पूर्णिधरामिन्दिन्ह ( 1 ) खड़ी पाई नहीं छगाई गई है । फिर भी यह स्मरण रहे, कि, अनुवाद अन्त में अनुवाद ही है। हमने अपने अनुवाद में गीता के सरल, खुले और प्रधान अर्थ को ले आने का प्रयत्न किया है सही; परन्तु संस्कृत शब्दों में और विशेषतः मगवान् की प्रेमयुक्त, रबीटी, ब्यापक और प्रतिश्रण में नई रुचि देनेवाटी वाणी में रुक्षणा से अनेफ स्यंग्यार्थ उत्पन्न फरने का जो सामर्थ्य है, उसे दरा भी घटा-बरा कर दूसरे शब्दों में क्यों-का-त्यों सळका देना असंमव है। अर्थात् संस्कृत जाननेवाला पुरुष अनेक अवसरों पर रुखणा से गीता के स्टोकों का देसा उपयोग करेगा, वैसा गीता का निरा अनुवाद पढ़नेवाले पुरुप नहीं कर सकेंगे। अधिक क्या कहे ? संभव है, कि वे गोता भी खा जाएँ। अतएव सब होगों से हमारी आग्रहपूर्वक बिनती है, कि गीता-प्रन्य का संस्कृत में ही अवन्य अध्ययन कीजिये; और अनुवार के साथ ही साथ मूल श्लोक रखने का प्रयोजन भी यही है। गीता के प्रत्येक अध्याय के विषय का सुविधा से ज्ञान होने के लिए इन सब विषयों की - अध्यायों के कम से प्रत्येक स्होफ की - अनुक्रमणिका भी अलग हे दी है। यह अनुक्रमणिका वेदान्तसूत्रों की अधिकरण-माला के देंग की है । प्रत्येक श्लोक पृथक् पृथक् न पद कर अनुक्रमणिका के इस सिलिसिले से गीता के श्लोक एकत्र पढ़ने पर गीता के तात्पर्य के संबन्ध में जो श्रम फेला है, वह कई अंग्रों में दूर हो सकता है। क्योंकि, सांप्रदायिक टीकाकारों ने गीता के स्ठोकों की खींचातानी कर अपने संप्रदाय की सिद्धि के स्टिए कुछ स्होदों के जो निराने अर्थ कर डाले हैं, वे प्रायः इस पूर्वापर सन्दर्भ की ओर दुर्लञ्य करके ही किये गये हैं। उदाहरणार्थ, गीता ३.१९: ६, ३, और १८. २ देखिये। इस दृष्टि से देखें तो यह कहने में कोई हानि नहीं, कि गीता का यह अनुवार और गीतारहस, दोनों परस्पर दूसरे की पूर्वि करते हैं; और निसे हमारा वक्तव्य पूर्णतया समझ हेना हो. उसे इन दोनों ही भागों का अवलोकन करना चाहिये। मगबद्गीता प्रन्थ को कण्ठस्य कर हेने की रीति अचिहत है। इसिएए उसमें महत्त्व के पाठमेर कहीं भी नहीं पाये जाते हैं। फिर भी यह बतलाना आवश्यक है, कि वर्तमानकाल में गीता पर उपलब्ध होनेवाले भाष्यों में जो सब से प्राचीन माध्य है, उसी खांकरभाष्य के मल पाठ को हमने प्रमाण माना है।

## गीता के अध्यायों की श्लोकशः विषयानुक्रमणिका

[ नोट :- इस अनुक्रमणिका में गीता के अध्यायों के अंजेकों के क्रम से ची विभाग किये गये हैं, वे मूल संस्कृत श्लोकों पहले §§ इस चिन्ह से दिखलाये गये हैं; भीर अनुवाद में ऐसे श्लोकों से अलग पैरिग्राफ ग्रुरू किया गया है।]

#### पहला अध्याय – अर्जुनविपादयोग

१ संबय से घृतराष्ट्र का प्रश्न । २-११ दुर्योधन का द्रोणाचार्य से दोनों टकों की सेनाओं का वर्णन करना । ११-१९ युद्ध के आरंभ में परस्पर सलामी के लिए शंखरविने । २०-२७ अर्जुन का रथ आगे आने पर सैन्यनिरीक्षण । २८-३७ टोनों सेनाओं में अपने ही बांधव हैं, इनको मारने से कुल्क्षय होगा, यह सोच कर अर्जुन को विपाद हुआ । ३८-४४ कुल्क्षय प्रश्नित पातकों का परिणाम । ४५-४७ युद्ध न करने का अर्जुन का निश्चय और धनुवाणत्याग ।

#### दूसरा अध्याय – सांख्ययोग

१-३ श्रीकृष्ण का उत्तेजन | ४-१० श्रुक्त का उत्तर, कर्तन्यमृद्रता और धर्मनिर्णयार्थ श्रीकृष्ण के शरणापन्न होना | ११-१३ आत्मा का श्रश्चेन्यस्व | १४, १५
देह और सुखदुःस्य की अनित्यता | १६-१५ सद्वदिवेक और आत्मा के नित्यत्वादी
स्वरूपकथन से उसके अशोच्यत्व का समर्थन | २६, २७ आत्मा के अनित्यत्व पक्ष
को उत्तर | २८ सांस्वशास्त्रानुसार व्यक्त भूतों का अनित्यत्व और अशोच्यत्व | २९,
३० लेगों का भात्मा दुईय हे सही; परन्तु तृ सत्य ज्ञान को प्राप्त कर, श्रोक करना
छोड़ दे | ३१-३८ सालचर्म के अनुसार सुद्ध करने की आवश्यकता | ३९ सांस्वप्रार्णानुसार विषयप्रतिपादन की समाति और कर्मयोग के प्रतिपादन का आरंम | ४०
कर्मयोग का स्वल्य आचरण भी क्षेमकारक है | ४१ व्यवसायात्मक बुद्धि की स्थिरता |
४२-४४ कर्मकाण्ड के अनुयायी मीमांसको की अस्थिर बुद्धि का वर्णन | ४५, ४६
स्थिर और योगस्य बुद्धि ने कर्म करने के विषय में उपदेश | ४७ कर्मयोग की
चतुःस्त्री | ४८-५० कर्मयोग का लक्षण और कर्म की अपेसा कर्ता की बुद्धि की
श्रेष्ठता | ५१-५३ कर्मयोग से मोक्षप्राति; ५४-७० अर्जुन के पूछने पर कर्मयोगी
स्थितम्ब के लक्षण; और उत्ती में प्रसंगानुसार विषयासक्ति से काम आदि की उत्पत्ति
का कम | ७१, ७२ ग्राही स्थिति |

#### तीसरा अध्याय - कर्मयोग

 २, २ अर्जुन का यह प्रश्न, कि कर्मों को छोड़ देना चाहिये या करते रहना चाहिये; सच क्या है ? २-८ यद्यपि सांख्य (कर्मसंन्यास) और कर्मयोग जो निष्टाएँ हैं, तो मी कर्म किसी से नहीं छूटते । इसलिए कर्मयोग की श्रेष्ठता सिद्ध करके अर्जुन की इसी के आचरण करने का निश्चित उपदेश । ९-१६ मीमांसकों के यजार्थ कर्म को भी आसक्ति छोड़ कर करने का उपदेश, यज्ञचक का अनादित्व और जगत् के धारणार्थ उसकी आवश्यकता । १७-१९ जानी पुरुप में स्वार्थ नहीं होता, इसी लिए वह प्राप्त कमों को निःस्वार्थ अर्थात् निष्काम बुद्धि से किया करें । क्योंकि कर्म किसी से भी नहीं छूटते । २०-२४ जनक आदि का उदाहरण । लेकसंग्रह का महत्त्व और स्वयं मगवा का दृष्टान्त । २५-२९ जानी और अज्ञानी के कमों में मेट्र । एवं यह आवश्यकता कि ज्ञानी मनुष्य निष्काम कर्म करके अज्ञानी को स्वयाचरण का आदर्श्व दिखलाये । ३० ज्ञानी पुरुप के समान परमेश्वरार्पणबुद्धि से युद्ध करने का अर्जुन को उपदेश । ३१, ३२ मगवान् के इस उपटेश के अनुसार श्रद्धापूर्वक वर्ताव करने अथवा न करने का फल । ३३, ३४ प्रकृति की प्रवलता और इन्द्रियनिग्रह । ३५ निष्काम कर्म मी स्वधर्म का ही करें । उसमें यदि मृत्यु हो जाय, तो कोई परवाह नहीं । ३६-४१ काम ही मनुष्य को उसकी इच्छा के विषद्ध पाप करने के लिए उकसाता है; इन्द्रियसंयम से उसका नाशा । ४२, ४३ इन्द्रियों की श्रेष्ठता का क्रम और आत्मज्ञानपूर्वक उनका नियमन ।

#### चौथा अध्याय – ज्ञानकर्मसंन्यासयोग

१-३ कर्मयोग की संप्रशायपरंपरा। ४-८ जन्मरहित परमेश्वर माया से दिन्य जन्म अर्थात् अवतार क्य और किस लिए लेता है - इसका वर्णन। ९, १०, ११, १२ अन्य रीति से भने तो वैसा फल। उदाहरणार्थ, इस लोक के फल पाने के लिए देवताओं की उपासना। १३-१५ मगवान् के चातुर्वर्ण्य आदि निर्लेष कर्म उनके तच्च को जान लेने से कर्मजन्य का नाश और वैसे कर्म करने के लिए उपदेश। १६-२३ कर्म, अकर्म और विकर्म और विकर्म का मेद। अकर्म ही निर्लंग कर्म है। वही सचा कर्म है; और उसी से कर्मवन्य का नाश होता है। २४-३३ अनेक प्रकार के लाक्षणिक यशों का वर्णन; और ब्रह्मचुद्धि से किये हुए यश की अर्थात् शानयज की अप्रता। ३४-३७ ज्ञाता से शानोपदेश, शान से आत्मीपस्पदृष्टि और पापपुण्य का नाश। ३८-४० ज्ञानप्राप्ति के उपाय - बुद्धि-(योग) और श्रद्धा। इसके अभाव में नाश। ४१, ४२ (कर्म-)योग और ज्ञान का प्रथक उपयोग वतला कर दोनों के आश्रय -से युद्ध करने के लिए उपदेश।

#### पाँचवाँ अध्याय – संन्यासयोग

१, २ यह स्पष्ट प्रश्न, कि संन्यास श्रेष्ठ है या कर्मयोग ? इस पर मगवान् का यह निश्चित उत्तर कि मोक्षप्रद तो दोनों हैं; पर कर्मयोग ही श्रेष्ठ है। ३-५ संकल्पों को छोड़ देने से कर्मयोगी नित्य संन्यासी ही होता है; और विना कर्म के संन्यास भी सिद्ध नहीं होता। इसिंहण, तत्त्वतः दोनों एक ही हैं। ७-१३ मन -सदैव संन्यास रहता है; और कर्म केवल इन्द्रियों किया करती हैं। इसिंहण कर्मयोगी -सदा अलिस, शान्त और मुक्त रहता है। १४,१५ सचा कर्तृत्व और मोक्तृत्व \_प्रकृति का है। परन्तु अज्ञान से आत्मा का अथवा परमेश्वर का समझा जाता है। १६, १७ इस अज्ञान के नाग्र से पुनर्जन्म से छुटकारा। १८--२३ ब्रह्मज्ञान से प्राप्त होनेवाले समर्दिश्व का, स्थिर खुद्धि का और खुत्बहुःख की क्षमता का वर्णन। २४--२८ सर्वभूतिहितार्थं कर्म करते रहने पर भी कर्मयोगी इसी लोक में सदैन ब्रह्मभूत, समाधिस्य और मुक्त है। २९ (कर्नृत्व अपने ऊपर न लेकर) परमेश्वर को यज्ञतप का भोक्ता और सब भूतो का मित्र जान लेने का पलः।

#### छठवाँ अध्याय – ध्यानयोग

१, २ फलाशा छोड़ कर कर्तव्य करनेवाला ही सचा संन्यासी और योगी है । संन्यासी का अर्थ निरिष्ठ और अिकय नहीं है । ३, ४ कर्मयोगी की साधनावस्था में और सिद्धावस्था में श्रम एवं कर्म के कार्यकारण का बदल जाना तथा योगाल्ड का लक्षण । ५, ६ योग सिद्ध करने के लिए आत्मा की स्वतन्त्रता । ७-९ जितातमा योगायुक्तों में भी समझिद्ध की श्रेष्ठता । १०-१७ योगसाधन के लिए आवस्यक आसन और आहारविहार का वर्णन । १८-२३ योगी के और योगसमाधि के आत्मिनिष्ठ कैसे करना चाहिये ? २७, २८ योगी ही ब्रह्मभूत और अत्यन्त सुख है । २९-३२ प्राणिमात्र में योगी की आत्मीपम्यबुद्धि । ३३-३६ अभ्यास और विराग्य से चंचल मन का निग्रह । ३७-४५ अर्जुन के प्रश्न करने पर इस विषय का वर्णन, कि योगभ्रष्ट को अथवा विज्ञासु को मी जन्मजनमान्तर में उत्तम फल मिल्डेन से अन्त में पूर्ण सिद्धि कैसे मिलती है ? ४६, ४७ तपस्वी, ज्ञानी और निरे कर्मी की अपेक्षा कर्मयोगी और उसमें भी मिल्मान् कर्मयोगी — श्रेष्ठ है । अतएव अर्जुन को (कर्म-) योगी होने के विषय में उपदेश ।

#### सातवाँ अध्याय – ज्ञानविज्ञानयोग

१-३ कर्मयोग की सिद्धि के लिए ज्ञान-विज्ञान के निरूपण का आरंम, सिद्धि के लिए प्रयत्न करनेवालों का कम मिलना। ४-७ खराक्षरविचार। मगवान् की अष्टघा अपरा और जीवरूपी परा प्रकृति। इससे आगे सारा विस्तार। ८-१२ विस्तार के सिवक आदि सब भागों में गुन्थे हुए परमेश्वरस्वरूप का विक्रंतन। १३-१५ परमेश्वर की यही गुणमयी और दुस्तर माया है; और उसी के द्यारणागत होने पर माया से उद्धार होता है। १५-१९ भक्त चतुर्विच है। इनमे ज्ञानी श्रेष्ठ है। अनेक जन्मों से ज्ञानी श्रेष्ठ एंता और मगवत्याप्तिरूप नित्य कल। २०-२३ अनित्य काम्यफ्लों के ज्ञानी श्रेष्ट क्षेत्र मगवत्याप्तिरूप नित्य कल। २०-२३ अनित्य काम्यफ्लों के निमित्त देवताओं की उपासना। परन्तु इसमें भी उनकी श्रद्धा का फल मगवान् ही देते हैं। २४-२८ भगवान् का सत्यस्वरूप अव्यक्त है। परन्तु माया के कारण और दन्द्रमोह के कारण वह दुनेंय है। मायामोह के नाश से स्वरूप का ज्ञान। २९, ३०

ब्रह्म, अध्यातम, कर्म और अधिभृत, अधिदैव, अधियज्ञ सब एक परमेश्वर ही है -यह जान रुने से अन्त तक ज्ञानसिद्धि हो जाती है |

### आठवाँ अध्याय — अक्षरब्रह्मयोग

१-४ अर्जुन के प्रश्न करने पर ब्रह्म, अध्यातम, कर्म, अधिमृत, अधिदेव, अधियश और अधिदेह की न्याख्या । उन सन में एक ही ईश्वर है । ५-८ अन्तकाल में मगनत्त्मरण से मुक्ति । परन्तु जो मन में नित्य रहता है, वही अन्तकाल में मी रहता है; अतएव सदैव मगनान का स्मरण करने और युद्ध करने के लिए उपदेश । ९-१३ अन्तकाल में परमेश्वर का अर्थात् ॐकार का समाधिपूर्वक ध्यान और उसका फल । १४-१६ मगनान् का नित्य चिन्तन करने से पुनर्जन्म-नाश । वहा लोकाटि गतियाँ नित्य नहीं हैं । १७-१९ ब्रह्म का दिन-रात, दिन के आरंभ में अन्यक्त से सृष्टि की उत्पत्ति और रात्रि के आरंभ में उसी में ल्या । २०-२२ इस अन्यक्त से मी परे का अन्यक्त और अक्षर पुरुष । मिक्त से उनका शन । उसकी प्राप्ति से पुनर्जन्म का नाश । २३-२६ देवयाग और पितृयानमार्ग । पहल पुनर्जन्म-नाशक है और दूसरा इसके निपरीत है । २७, २८ इन मार्गों के तत्व को जाननेवाले योगी को अत्युक्तम फल मिल्ता है । अतः तदनुसार सदा न्यवहार करने का उपदेश !

### नौवाँ अध्याय – राजविद्याराजग्रह्ययोग

१–३ ज्ञानविज्ञानयुक्त मक्तिमार्ग मोक्षप्रद होने पर भी प्रत्यक्ष और सुलम है। अतएव राजमार्ग है। ४-६ परमेश्वर का अपार योगसामर्थ्य । प्राणिमात्र में रह कर भी उनमें नहीं है: और प्राणिमात्र भी उनमें रह कर नहीं है। ७-१० मायात्मक अकृति के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति और संहार, भूतों की उत्पत्ति और छय। इतना करने पर मी वह निष्काम है। अतएव अलिस है। ११, १२ इसे निना पहचाने, मोह में फॅस कर मनुष्यदेहधारी परमेश्वर की अवज्ञा करनेवाले मुर्ख और आसुरी हैं। १३-१५ ज्ञानयज्ञ के हारा अनेक प्रकार से उपासना करनेवाले देवी हैं। १६-१९ ईश्वर सर्वत्र है। वही जगत् का माँ-वाप है, स्वामी है, पोपक और मले ख़ेरे का कर्ता है। २०–२२ औत यज्ञयाग आदि का दीर्घ उद्योग यद्यपि स्वर्गप्रद है, तो भी वह फल अनित्य है। योगक्षेम के लिए यदि ये आवस्यक समझे जाये तो वह मार्कि से भी साध्य है। २३--२५ अन्यान्य देवताओं की मिक्त पर्याय से परमेश्वर की ही होती, है। परन्त जैसी भावना होगी और जैसा देवता होगा, फल भी वैसा ही मिलेगा। २६ मक्ति हो, तो परमेश्वर फल की पेंबुरी से भी सन्तुष्ट हो जाता है। २७, २८ सब कर्मों को ईश्वरार्पण करने का उपदेश । उसी द्वारा कर्मकच से छुटकारा और मोक्ष। २९-३३ परमेश्वर सब को एक-सा है। दुराचारी हो या पापयोनि, स्त्री हो या वैश्य या शुद्र, निःसीम भक्त होने पर सब को एक ही गति मिलती है। ३४ यही मार्ग अंगीकार करने के लिए अर्जन को उपदेश I

## दसवाँ अध्याय – विभूतियोग

१-३ यह जान छेने से पाप का नाश होता हैं, कि अजन्मा परमेश्वर देवताओं और ऋषियों से भी पूर्व का है। ४-६ ईश्वरी विभूति और योग। ईश्वर से ही बुद्धि आदि भावों की, सप्तर्षियों की और मनु की एवं परंपरा से सब की उत्पत्ति। ७-११ इसे जाननेवाले भगवन्द्रक्तों को ज्ञानमाति; परन्तु उन्हें भी बुद्धि-सिद्धि मगवान् ही देते हैं। १२-१८ अपनी विभूति और योग वतलाने के लिए भगवान् से अर्जुन की प्रार्थना। १९-४० भगवान् की अनन्त विभूतियों में से मुख्य मुख्य विभूतियों का वर्णन। ४१, ४२ जो कुछ विभूतिमत्, श्रीमत् और ऊर्जित है, वह सब परमेश्वरी तेज है; परन्तु अंग्र से है।

#### . ग्यारहवाँ अध्याय — विश्वरूपदर्शनयोग

१-४ पूर्व अध्याय में बतलाते हुए अपने ईश्वरी रूप को देखने के लिए मगवान् से प्रार्थना । ५-८ इस आश्वर्यकारक और दिव्य रूप को देखने के लिए अर्जुन को दिव्य हिशान । ९-१४ विश्वरूप का संजयकृत वर्णन । १५-३१ विश्वय और मय से नमें होकर अर्जुनकृत विश्वरूपस्तुति और यह प्रार्थना, कि प्रसन्न होकर वतलाइये, कि काप कीन हैं १ ३२-३४ पहले यह बतला कर, कि में काल हूँ १ फिर अर्जुन को उत्साहनाक ऐसा उपदेश, कि पूर्व से ही इस काल के द्वारा प्रसे हुए वीरों को तुम निमित्त बन कर मारो । ३५-४६ अर्जुनकृत स्तुति, क्षमा, प्रार्थना और पहले का सीम्य रूप दिखलाने के लिए विनय । ४७-५१ विना अनन्यमिक के विश्वरूप का वर्धन मिलना दुर्लम है । फिर पूर्वस्वरूपशारण । ५२-५४ विना मिक के विश्वरूप का वर्धन दिवताओं को भी नहीं हो सकता । ५५ अतः बिना मिक से निस्संग और निर्वेर होकर परमेश्वरार्णजुद्धि के द्वारा कर्म करने के विश्वय में अर्जुन को सर्वार्थना अर्थता उपदेश ।

### वारहवाँ अध्याय - भक्तियोग

१ पिछछे अध्याय के अन्तिम सारभूत उपदेश पर अर्जुन का प्रश्न — व्यक्तो-पासना श्रेष्ठ है या अन्यक्तोपासना १ २—८ दोनों में गति एक ही है; परन्तु अन्यको-पासना क्षेत्रकारक है; और न्यक्तोपासना सुलम एवं शीव्रफलप्रद है। अतः निष्काम कर्मपूर्वक न्यक्तोपासना करने के विषय में उपदेश। ९–१२ मगवान् में चित्त को रियर करने का अम्यास, ज्ञान-ध्यान इत्यादि उपाय और इनमें कर्मफलत्याग की श्रेष्ठता। १२–१९ मिक्तमान् पुरुष की स्थिति का वर्णन और मगवत्-प्रियता। २० इस धर्म का आन्तरण करनेवाले श्रद्धाल्य मक मगवान् को अत्यन्त प्रिय हैं।

### तेरहवाँ अध्याय – क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोग

२, २ क्षेत्र और क्षेत्रक्ष की व्याख्या। इनका ज्ञान ही परमेश्वर का ज्ञान है।
 २, ४ क्षेत्रक्षेत्रज्ञिचार उपनिवदों का और ब्रह्मसूत्रों का है। ५, ६ क्षेत्रस्वरूपल्क्ष्मण।

७-११ ज्ञान का स्वरूपलक्षण | तिद्विषद अज्ञान | १२-१७ ज्ञेय के स्वरूप का लक्षण | १८ इन सब को जान लेने का फल | १९-२१ प्रकृतिपुष्पविवेक | करने-धरनेवाली प्रकृति है | पुष्प अकर्ता किन्तु मोक्ता, द्रष्टा इत्यादि है | २२, २३ पुष्प ही वेह में परमातमा है | इस प्रकृतिपुष्पज्ञान से पुनर्जन्म नए होता है | २४, २५ आत्मज्ञान के मार्ग - ध्यान, साख्ययोग, कर्मयोग और अद्यापूर्वक अवण से मिक्त | २६-२८ क्षेत्रक्षेत्रक के संयोग से स्थावर-जंगम सृष्टि | इसमें जो अविनाशी है, वही परमेश्वर है | अपने प्रयत्न से उसकी प्राप्ति | २९, ३० करने-धरनेवाली प्रकृति है; और आत्मा अकर्ता है | सब प्राणमात्र होते हैं | आत्मा अकर्ता है | सब प्राणमात्र एक में हैं; और एक से सब प्राणमात्र होते हैं | यह जान लेने से बहाप्राप्ति | ३१-२३ आत्मा अनादि और निर्मुण है | अत्यय यद्यपि वह क्षेत्र का प्रकाशक है, तथापि निर्दोप है | ३४ क्षेत्रक्षेत्रक के मेट जान लेने से परम सिद्धि |

## चौदहवाँ अध्याय – गुणत्रयविभागयोग

१, २ शानविशानान्तर्गत प्राणिवैचिन्य का गुणभेर से विचार। वह मी
मोक्षप्रद हैं। २-४ प्राणिमात्र का पिता परमेश्वर हैं; और उसके अधीनस्य प्रकृति
माता है। ५-९ प्राणिमात्र पर सच्च, रल और तम के होनेवाले परिणाम। १०-१३
एक एक गुण अलग नहीं रह सकता। कोई दो को दवा कर तीसरे की दृद्धि;
और प्रत्येक की दृद्धि के लक्षण। १४-१८ गुणप्रवृद्धि के अनुसार कर्म के फल और
मरने पर प्राप्त होनेवाली गति। १९, २० लिगुणातीत हो जाने से मोक्षप्राप्ति।
२१-२५ अर्जुन के प्रश्न करने पर लिगुणातीत के लक्षण का और आचार का वर्णन।
२६-२७ एकान्तमाक्ति से लिगुणातीत अवस्था की विद्धि और फिर सब मोब के,
धर्म के, एवं सुख के अनितम स्थान परमेश्वर की प्राप्ति।

### पन्द्रहवाँ अध्याय - पुरुषोत्तमयोग

१, २ अश्वत्यस्पी ब्रह्मवृक्ष के वेदोक्त और सांख्योक्त वर्णन का मेल । र-६ असंग से इसको काट डाख्ना ही उससे परे के अध्यक्त पट की प्राप्ति का मार्ग है। अध्यय पदवर्णन । ७-११ जीव और लिंगदारीर का स्वरूप एवं संवन्ध । ज्ञानी के लिए गोचर है। १२-१५ परमेश्वर की सर्वेच्यापकता । १६-१९ खराखरलक्षण, उससे पर पुरुषोत्तम । १९-२० इस गुद्ध पुरुषोत्तमज्ञान से सर्वेज्ञता और क्षतक्षस्यता ।

# सोलहवाँ अध्याय – दैवासुरसंपद्विभागयोग

१-३ देवी संपांच के छन्वीस गुण। ४ आसुरी संपत्ति के टक्षण। ५ देवी संपत्ति मोक्षप्रद और आसुरी वंधकारक है। ६-२० आसुरी लोगों का विस्तृत वर्णन। उनको जन्म-जन्म में अधोगति मिल्ली है। २१, २२ नरक के त्रिविध द्वार- कॉम, कोध और लोम । इनसे वचने में करवाण है। २३, २४ ग्रास्त्रानुसार कार्याकार्य का निर्णय और आचरण करने के विषय में उपदेश ।

### सत्रहवाँ अध्याय - श्रद्धात्रयविभागयोग

१-४ अर्जुन के पृष्ठने पर प्रकृतिस्वभावानुरूप सास्विक आदि त्रिविध श्रद्धा का वर्णन | बेसी श्रद्धा वैसा पुरुष | ५, ६ इनसे भिन्न आसुर | ७-१० सास्विक, राजस और तामस आहार | ११-१३ त्रिविध यज्ञ | १४-१६ तप के तीन भेट — शारीर, वाचिक और मानस | १७-१९ इनमें सास्विक आदि मेटों से प्रत्येक त्रिविध है | २०-२२ सास्विक आदि त्रिविध दान | २३ ॐ तत्सत् ब्रह्मानेटेंश | २४-७४ इनमें 'ॐ' से आरंभस्वक 'तत्' से निष्काम और 'सत्' से प्रशस्त कर्म का समावेश होता है | २८ शेष (अर्थात् असत्) इहलोक और परलेक में निष्फल है |

### अठारहवाँ अध्याय — मोक्षसंन्यासयोग

१, २ अर्जुन के पूछने पर संन्यास और त्याग की कर्मयोगमार्गान्तर्गत व्याख्याएँ । ३-६ कर्म का त्याज्य-अत्याज्यविषयक निर्णय; यज्ञयाग आदि कर्मों को भी अन्यान्य कर्मों के समान निःसंगवृद्धि से करना ही चाहिये। ७-९ कर्मत्याग के तीन भेड़ - सास्विक, राजस और तामस। फलाशा छोड़ कर कर्तव्यकर्म करना ही सात्त्विक त्याग है। १०, ११ कर्मफल्ल्यागी है। क्योंकि कर्म तो किसी से भी छूट ही नहीं चकता । १२ कर्म का विविध फल सात्त्विक त्यागी पुरुष को बन्धक नहीं होता ! १३-१५ कोई भी कर्म होने के पाँच कारण हैं। केवल मनुष्य ही कारण नहीं है। १६, १७ अतएव यह अहङ्कारबुद्धि - कि मैं करता हूँ - छूट जाने से कर्म करने पर मी अख्सि रहता है। १८, १९ कर्मचोदना और कर्मसंग्रह का सांख्योक्त ख्क्षण और उनके तीन भेट। २०-२२ सात्विक आदि गुण-भेद से ज्ञान के तीन भेट। 'अविभक्तं विभक्तेपु ' यह सात्त्विक ज्ञान है। २३-२५ कर्म की त्रिविधता। फलाशारहित कर्म साचिक है। २६-२८ कर्ता के तीन भेट। निःसंग कर्ता साचिक है। २९-३२ विद के तीन मेट। ३३-३५ धृति के तीन मेट। ३६-३९ सुख के तीन मेट्। आत्मबुद्धि-प्रधाटन सास्विक सुख है । ४० गुणभेट से सारे जगत के तीन भेट ! ४१-४४ गुणभेट से चातुर्वर्ण्य की उपपत्ति। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूट के स्वभावनन्य कर्म। ४५, ४६ चातुर्वर्ण्यविहित स्वक्रमीचरण से ही अन्तिम सिद्धि। ४७-४९ परधर्म मयावह है। स्वकर्म सटोप होने पर मी अत्याज्य है। सारे कर्म स्वधर्म के अनुसार निःसंगबुद्धि के द्वारा करने से ही नैष्कर्म्यसिद्धि मिलती है। ५०-५६ इस का निरूपण, कि सारे कर्म करते रहने से भी सिद्धि किस प्रकार मिलती है ? ५७, ५८ इसी मार्ग को स्वीकार करने के विषम में अर्जुन को उपदेश । ५९-६३ प्रकृतिधर्म के सामने अहंकार की एक नहीं चलती। ईश्वर की ही शरण में जाना चाहिये। अर्जुन को यह गी. र. ३९

उपदेश, कि इस गुझ को समझ कर फिर जो दिल में आए सो कर । ६४-६६ मगवान् का यह अन्तिम आश्वासन, कि सब धर्म छोड़ कर 'मेरी शरण में आ।' सब पापें से मुक्त कर वूँगा!' ६७-६९ कर्मयोगमार्ग की परंपरा को आगे प्रचित्त रखने का श्रेय। ७०, ७१ उसका फलमाहात्म्य। ७२, ७३ कर्तव्यमोह नष्ट हो कर अर्जुन की युद्ध करने के लिए तैयारी। ७४-७८ धृतराष्ट्र को यह क्या सुना चुकने पर संवयकृत उपसंहार।

# श्रीमद्भगवद्गीता

# प्रथमोऽध्यायः।

धृतराष्ट्र उवाच ।

धर्मक्षेत्रे कुक्क्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। मामकाः पाण्डवाश्चैय किमकुर्वत सञ्जय ॥ १ ॥

# पहला अध्याय

िभारतीय युद्ध के आरंग मे श्रीकृष्ण ने अर्जुन को विस गीता का उपदेश किया है, उसका छोगों में प्रचार कैसे हुआ ? उसकी परंपरा वर्तमान महामारत ग्रन्थ में ही इस प्रकार टी गई है - युद्ध आरंम होने से प्रथम व्यासनी ने घृतराष्ट्र से जा कर कहा, कि 'यदि तुम्हारी इच्छा युद्ध देखने की हो, तो मैं अपनी दृष्टि तुम्हें देता हूँ। ' इसपर धृतराष्ट्र ने कहा, कि 'मैं अपने कुछ का क्षय अपनी दृष्टि से नहीं देखना चाहता। ' तब एक ही स्थान पर बैठे बैठे, सब बाता का प्रत्यक्ष ज्ञान ही जाने के लिए संजय नामक सूत को त्यासजी ने दिव्यदृष्टि दे दी । इस संजय के द्वारा युद्ध के अविकल वृत्तान्त पृतराष्ट्र को अवगत करा देने का प्रवन्य करके व्यासकी चले गये (म. मा. मीप्म. २)। जत्र आंगे युद्ध में मीष्म आहत हुए; और उक्त प्रवन्ध के अनुसार समाचार सुनाने के लिए पहले सञ्जय धृतरष्ट्र के पास गया, तब भीष्म के बारे मे शोक करते हुए धृतराष्ट्र ने संजय को आज्ञा टी, कि युद्ध की सारी वार्तो का वर्णन करो । तदनुसार संजय ने पहले दोनों दलों की सेनाओं का वर्णन किया: और फिर धतराष्ट्र के पूछने पर गीता वतलाना आरंम किया है। आगे चल कर यह सब वार्ता व्यासजी ने अपने शिष्यों को, उन शिष्यों में से वैशंपायन ने जनमेजय को आंर अन्त में सौती ने ग्रौनक को सुनाई। महामारत की सभी छपी हुई पोयियों में मीप्मपर्व के २५ वे अध्याय से ४२ वें अध्याय तक यही गीता कही गई है। इस परंपरा के अनुसार - ]

धृतराष्ट्र ने पूछा - (१) हे संबय! कुरुक्षेत्र की पूण्यमूमि में एकत्रित मेरे और पाण्ड्र के युद्धेन्छुक पुत्रा ने क्या किया ?

[ हस्तिनापुर के चहूँ ओर का मैदान कुरुक्षेत्र है | वर्तमान दिल्ली शहर
 [ इसी मैदान पर वसा हुआ है | कीरव-पाण्डवों का पूर्वज कुरु नाम का राजा इस

#### सञ्जय उनाच।

§ इष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यृदं दुर्योधनस्तदा।
आचार्यमुपसङ्गस्य राजा वचनमत्रवीत्॥२॥
पञ्चेतां पाण्डुपुजाणामाचार्य महर्ती चमृम्।
व्यृदां हुपद्पुज्ञेण तव शिष्येण धीमता॥३॥
अत्र शूरा महेष्यासा मीमार्जुनसमा ग्रुधि।
युप्रधानो विराटश्च हुपद्श्य महारथः॥४॥
धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान्।
पुरुजित्कुन्तिमोजश्च शैच्यश्च नरपुङ्गवः॥५॥
युधामन्युश्च विकान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्।
सोमद्रो हौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः॥६॥

| मैंशन को हल से घड़े कप्टपूर्वक जोता करता था। अतएव इसको क्षेत्र (या खेत)
| कहते हैं। जब इन्द्र ने कुरु को यह बरदान दिया, कि इस क्षेत्र में जो लोग तम | करते करते या युढ में मर जाएँगे, उन्हें स्वर्ग की माति होगी। तब उसने इस | क्षेत्र में हल चलाना छोड़ दिया (म. मा. शल्य. ५३)। इन्द्र के इस बरदान के | कारण ही यह क्षेत्र धमंक्षेत्र या पुण्यक्षेत्र कहलाने लगा। इस मंदान के विपय में | यह कथा प्रचलित है, कि यहाँ पर परशुराम ने एकीस बार सारी पृथ्वी हो | निःक्षत्रिय करके पितृतर्पण किया था; और अर्वाचीन काल में मी इसी क्षेत्र पर | बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जुकी हैं।]

संदय ने कहा — (२) उस समय पाण्डवों की सेना को व्यृह रच कर (खड़ी) देख, राजा दुर्योधन (द्रोण) आचार्य के पास गया; और उनसे कहने लगा, कि—

महामारत (म. मा. मी. १९. ४-७; मनु. ७. १९१) के उन अस्वायों में - कि जो गीता से पहले लिखे गये हे - यह वर्णन है, कि जब कीरवाँ की सेना का मीप्म-द्वारा रचा हुआ ब्यूह पाण्डवों ने देखा; और जब उनको अपनी सेना कम दीख पढ़ी, तब उन्होंने युद्धविद्या के अनुसार वज्र नामक ब्यूह रचकर अपनी सेना खड़ी की । युद्ध में प्रतिदिन ये ब्यूह बदला करते ये।

(३) हे आचार्य ! पाण्डुपुत्रों की इस बड़ी सेना को देखिये, कि विसकी ब्यूहरचना तुम्हारे बुद्धिमान् शिष्य हुपदपुत्र (भृष्टबुम्र) ने की है। (४) इसमें ग्रंद, महाभतुर्वर और युद्ध में मीम तथा अर्जुनसरीखे युयुवान (सात्यिक), विराद् और महास्यी हुपद, (५) भृष्टकेतु, चेकितान और बीयेवान् काशिराच पुवित्त् कुन्तिमोन और नरश्रेष्ट श्रीच्य, (६) इसी प्रकार पराक्रमी युवामन्यु और बीयेवाले उत्तमीज, अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निवोध द्विजोत्तम।
नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्ववीमि ते॥ ७॥
सवान्मीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिश्वयः।
अभ्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तयैव च॥ ८॥
अन्ये च वहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः।
नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारहाः॥ ९॥
अपर्याप्तं तदस्माकं वलं भीष्मामिरक्षितम्।
पर्याप्तं विद्मेतेषां वलं भीषमामिरक्षितम्॥ १०॥

एवं सुमद्रा के पुत्र (अभिमन्यु) तथा द्रीपदी के (पाँच) पुत्र — ये सभी महारथी है !

[ इस इचार धनुर्धारी योद्धाओं के साथ अकेंछे युद्ध करनेवाछे को महारथी | कहते है । टोनों ओर की नेताओं में जो रथी, महारथी अथवा अतिरथी थे, ! उनका वर्णन उद्योगपर्व (१३४ से १७१ तक) में आठ अच्यायों में किया गया | है वहाँ वतला दिया है, कि धृष्टकेतु शिशुपाल का वेटा या । इसी प्रकार पुरुवित् | कुन्तिमोज, ये दे। भिन्न भिन्न पुरुषों के नाम नहीं है । जिस कुन्तिमोज राजा को | कुन्ती गोद दी गई थी, पुरुवित् उसका औरस पुत्र था; और अर्जुन का मामा था । | (म. मा. उ. १७१. २) । युद्धामन्यु और उत्तमौजा, दोनों अर्जुन के चक्ररह्म थे । | चेकितान एक यादव था । युधामन्यु और उत्तमौजा, दोनों अर्जुन के चक्ररह्म थे । | चैकितान एक यादव था । युधामन्यु और उत्तमौजा, दोनों अर्जुन के चक्ररह्म थे । | चैकितान एक साइव का था । ]

(७) है दिन्नश्रेष्ट! अन हमारी ओर सेना के जो मुख्य मुख्य नायक है, उनके नाम भी में आपको सुनाता हूँ; ध्यान दे कर सुनिये। (८) आप और भीष्म, कर्ण और रणजित इप, अश्वस्थामा और विकर्ण (दुर्योघन के सी माइयों में से एक), तथा सोमक्ष्त का पुत्र (भूरिश्रवा), (९) एवं इनके सिवा बहुतेरे अन्यान्य घर मेरे छिए प्राण देने को तैयार है; और सभी नाना प्रकार के शक्त चलाने में निपुण तथा युद्ध में प्रवीण है। (१०) इस प्रकार हमारी यह सेना — जिसकी रक्षा स्वयं भीष्म कर रहे है — अपर्याप्त अर्थात् अपरिमित या अमर्यादित है। किन्तु उन (पाण्डवों) की यह सेना — जिसकी रक्षा सीम कर रहा है — पर्याप्त अर्थात् परिमित या मर्यादित है।

[ इस स्त्रोक मे 'पर्यात' और 'अपर्यात' राज्यों के अर्थ के विषय में मत-| भेड है | 'पर्यात' का सामान्य अर्थ 'वस' या 'काफी' होता है | इसलिए कुछ लोग | यह अर्थ वतलते हें, कि 'पाण्डवों की सेना काफी है; और हमारी काफी नहीं | है | ' परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं है | पहले उद्योगपर्व में धृतराष्ट्र से अपनी सेना | का वर्णन करते समय उक्त मुख्य सेनापतियों के नाम बतला कर दुर्योधन ने

# अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः। भीष्ममेवाभिरहान्तु मवन्तः सर्वे एव हि॥११॥

। कहा है, कि 'मेरी सेना वड़ी और गुणवान है। इसलिए बीत मेरी ही होगी' | (उ. ५४.६०-७०) | इसी प्रकार आगे चल कर मीप्मपर्व में (जिस समय द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन फिरसे सेना का वर्णन कर रहा या, उस समय मी) गीता के उपर्युक्त कार्कों के समान ही कांक उसने अपने मुंह से ज्यां के सां कहे हैं (भीष्म. ५१.४-६)। और तीसरी बात यह है, कि सब सैनिकों को मोत्पाहित करने के लिए ही हर्षपूर्वक यह वर्णन किया गया है। इन सब बातों का विचार करने से इस स्थान पर 'अपर्यात' शब्द का 'अमर्यादित, अपार या े अगणित ' के सिवा और कोई अर्थ ही हो नहीं सकता। 'पर्यात' शब्द का धात्वर्थ 'चहूँ ओर (परि-)वेष्टन करने योग्य ( आप्=प्रापणे ) है। परन्तु 'अमुक काम के लिए पर्यात 'या 'अमुक मनुष्य के लिए पर्यात 'इस प्रकार पर्यात शब्द के | पीछे चतुर्थी अर्थ के दूसरे शब्द जोड़ कर प्रयोग करने से 'पर्यात' शब्द का यह | अर्थ हो जाता है - ' उस काम के ढिए या मनुष्य के ढिए भरपूर अथवा समर्थ।' और, यदि 'पर्याप्त' के पीछे कोई दूसरा शब्द न रखा जाए, तो केवल 'पर्यात' शब्द का अर्थ होता है ' भरपूर, परिमित या जिसकी गिनती की जा सकती है।' प्रस्तुत कोंक में 'पर्यात' शब्द के पीछे दूसरा शब्द नहीं है। इसलिए यहाँ पर | उसका उपर्युक्त दूसरा अर्थ ( परिमित या मर्यादित ) विवक्षित है; और महामारत के अतिरिक्त अन्यत्र भी ऐसे प्रयोग किये जाने के उदाहरण ब्रह्मानन्दगिरिकृत टीका में दिये गये हैं। कुछ होगों ने यह उपपत्ति वतहाई है, कि दुर्योघन मय रे अपनी सेना को 'अपर्यात' अर्थात् 'वस नहीं ' कहता है। परन्तु यह ठीक नहीं है। | क्योंकि, दुर्योधन के डर जाने का वर्णन कहीं मीं नहीं मिळता। किन्तु इसके | विपरीत यह वर्णन पाया जाता है, कि दुर्योघन की वड़ी मारी सेना की देख कर | पाण्डवों ने बज़ नामक व्यूह रचा; और कौरवों की अपार सेना को टेख युविष्ठिर को बहुत खेद हुआ था (म. मा. मीष्म. १९.५ और २१.१)। पाण्डवों की चेना का चेनापति घृष्ट्युम्र या। परन्तु 'भीम रक्षा कर रहा है ' कहने का कारण यह है, कि पहले दिन पाण्डवों ने जो वक्र नाम का न्यूह रचा या, उसकी रक्षा के लिए इस व्यूह के अग्रमाग में भीम ही नियुक्त किया गया था। अतएव | सेनारक्षक की दृष्टि से दुर्योधन को वही सामने दिखाई दे रहा था। (म. मा. | भीष्म. १९.४-११, ३३, ३४ ) और इसी अर्थ में इन डोर्नो सेनाओं के विषय | में महामारत से गीता के पहले के अध्यायों में 'मीमनेत्र' और 'भीप्पनेत्र' कहा | गया है (ढेख़ो म. मा. मी. २०.१)। ी

(११) (तो अव) नियुक्त के अनुसार सब अयनों में - अर्थात् सेना के मित्र

§ ६ तस्य सञ्जनयन्दर्षे कुरुवृद्धः पितामहः।
सिंहनादं विनद्योद्धेः शंखं दृथ्मी प्रतापवान् ॥ १२ ॥
ततः शंखाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः।
सहसैवाम्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोऽमवत् ॥ १३ ॥
ततः श्वेतिहेयेर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ।
माधवः पाण्डवश्चेव दिव्यौ शंखौ प्रदृष्मतुः॥ १४ ॥
पाश्चजन्यं हृषीकेशो देवदन्तं धनक्षयः।
े पौण्डं दृष्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोद्रः॥ १५ ॥

भिन्न प्रवेशद्वारों में - रह कर द्वम सब को मिल करके भीष्म की ही सभी ओर से रक्षा करनी चाहिये।

| िसेनापति मीष्प स्वयं पराक्षमी और किसी से मी हार जानेवाले न थे।
| 'सभी ओर से सब को उनकी रक्षा करनी चाहिये,' इस कथन का कारण
| दुर्योधन दूसरे स्थल पर (म. मा. मी. १५. १५; २०-९९. ४०. ४१) यह बतलाया
| है, कि मीष्म का निश्चयं था कि हम शिखण्डी पर शस्त्र न चलाएँगे। इसलिए
| शिखण्डी की ओर से मीष्म का घात होने की संमावना थी। अतएव सब | को सावधानी रखनी चाहिये -

अरस्यमाणं हि चुको हन्यात् सिंहं महाबलम्। मा सिंहं जम्बुकेनेव घातयेयाः शिखण्डिना॥

| 'महावलवान् सिंह की रक्षा न करे, तो मेडिया उसे मार डालेगा; इसिल्प | जंबुक सदद्य शिखण्डी से सिंह का घात न होने दो ।' शिखण्डी की छोड़ और | दूसरे किसी की मी खबर डेने के लिए भीष्म अकेले ही समर्थ थे। किसी की | सहायता की उन्हें अपेक्षा न थी । ]

(१२) (इतने में) दुर्योघन को हवीते हुए प्रतापशाली दृद्ध कीरल पितामह ( सेनापित मीप्म) ने सिंह की ऐसी बड़ी गर्जना कर ( छड़ाई की सलामी के लिए ) अपना शंख फूँका। (१३) इनके साथ ही अनेक शंख, मेरी (नीवतें), पणव, आनक और गोसुख ( ये छड़ाई के बांजे) एक्ट्रम बजने छगे; और इन वार्जों का नाद चारों ओर खृद्ध गूँज उठा। (१४) अनन्तर सफेंट घोड़ों से खुते हुए बड़े रथ में बैठे हुए माघव ( अक्ट्रिक्ट ) जीर पाण्डव ( अर्जुन) ने (यह स्वना करने के लिए — कि अपने पक्ष की मी तैयारी है — प्रत्युत्तर के दूँग पर) दिव्य शंख बजाये। (१५) हुपीकेश अर्थात् औक्टरण ने पांचजन्य ( नामक शंख), अर्जुन ने देवदन्त, मयंकर कर्म करनेवाले वृक्षोदर अर्थात् मीमसेन ने पौण्ड्र नामक वड़ा शंख

अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः।
नकुलः सहदेवश्च सुघोपमिणपुष्पकौ ॥ १६ ॥
काश्यश्च परमेप्वासः शिखण्डी च महारयः।
घृष्टद्युत्रो विरादश्च सात्यिकश्चापराजितः ॥ १७ ॥
द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते
सोमद्रश्च महाबाहुः शंखान् दृध्युः पृथक् पृथक् ॥ १८ ॥
स घोपो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्
नमश्च पृथिवीं चैव तुमलो व्यनुनाद्यन् ॥ १९ ॥

§ § अथ व्यवस्थितान्द्रष्ट्वा धार्तराष्ट्रान्किपञ्चनः।
प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यस्य पाण्डवः॥ २० ॥

अर्जुन उत्राच।

ह्यिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते

सेनायोक्तमयोर्मध्ये रथं स्थापत्य मेऽच्युत ॥ २१ ॥ यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् । कैर्मया सह योद्धन्यमस्मिन् रणसमुद्यमे ॥ २२ ॥ योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः । धार्तराष्ट्रस्य हुर्जुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्पवः ॥ २३ ॥

फूँका। (१६) कुन्तीपुत्र राजा युधिष्टिर ने व्यनन्तिबच्य, नकुछ और सहदेव ने युवीष, एवं मिणपुप्पक, (१७) महाधनुर्घर काश्चिराज, महारथी शिखण्डी, धृष्टगुर्फ, बिराट, तथा अजेय सात्यिक, (१८) द्रुपद और द्रौपदी के (पॉर्चो) बेटे, तथा महाबाहु सौमद्र (अभिमन्यु) इन सब ने, हे राजा (धृतराष्ट्र)! चारों और अपने अपने अख्या शंख बजाये। (१९) आकाश और पृथिवी को व्हला देनेवाली उप तुमुल आबाज ने कीरचों का कलेजा फाड़ डाला।

(२०) अनन्तर कीरवों को ध्यवस्था से खड़े देख, परस्पर एक दूसरे पर शक्तप्रहार होने का समय आने पर किपेच्वव पाण्डव अर्थात् अर्जुन, (२१) हे राजा धृतराष्ट्र! श्रीकृष्ण से ये शब्द बोखा — अर्जुन ने कहा — हे अन्युत! मेरा रथ देशों सेनाओं के बीच ले चल कर खड़ा करों, (२२) इतने में युद्ध की इच्छा से तैयार हुए इन लोगों को में अवलोकन करता हूँ; और मुंके इस रणसंग्राम में किनके साथ लड़ना है, एवं (२३) युद्ध में दुर्वुद्धि दुर्योचन का कल्याण करने की

#### सञ्जय उवाच

# पवमुक्तो हपीकेशो गुडाकेशेन भारत। सेनयोरुमयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् ॥ २४ ॥

इच्छा से यहाँ वो लड़नेवाले जमा हुए हैं, उन्हें मैं देख हूँ। संवय बोला – (२४) है भृतराष्ट्र! गुड़ाकेश अर्थात् आलस्य को बीतनेवाले अर्जुन के इस प्रकार कहने पर हृपीकेश अर्थात् इन्डियों के स्वामी श्रीकृष्ण ने (अर्जुन के) उत्तम रय को दोनों सेनाओं के मध्यमाग में ला कर खड़ा कर दिया; और –

[ ह्पीकेप और गुडाकेश शब्दों के जो अर्थ ऊपर दिये गये हैं, वे टीका-कारों के मतानुसार हैं। नारटपंचरात्र में भी 'हपीकेश' की यह निरुक्ति है, कि । हपीक = इन्द्रियाँ और उनका ईश = स्वामी (नारटपंच. ५.८.१७)। और । अमरकोश पर भीरत्वामी की जो टीका है, उसमे लिखा है, कि ह्रपीक (अर्थात् | इन्द्रियाँ ) शब्द हृप = आनन्द्र देना, इस घातु से बना है। इन्द्रियाँ मनुष्य हो। । | आनन्द देती है । इसलिए उन्हें हृगीक कहते है । तथापि, यह जंका होती, है, , कि हरीकेश और गुडाकेश का जो अर्थ ऊपर दिया गया है, वह ठीक है या नहीं ? क्योंकि, हपीक (अर्थात् इन्द्रियों) और गुडाका (और निद्रा या आहस्य) ये शब्द पचिलत नहीं हैं। हपीकेश और गुडाकेश इन शेनो शब्दो की, युत्पत्ति | दूसरी रीति से भी लग सकती है | ह्यीक + ईश और गुडाका + ईश के बड़ले | हृपी + केश और गुडा + केश ऐसा भी परन्छेर किया जा सकता है; और फिर । यह अर्थ हो सकता है, कि हुपी अर्थात् हर्प से खड़े किये हुए या प्रशस्त जिसके किश (बाल) हैं, वह श्रीकृष्ण; और गुड़ा अर्थात् गृह या घने जिसके केश है, बह अर्जुन । मारत के टीकाकार नीलकण्ड ने गुड़ाकेश शब्द का यह अर्थ, गीता । १०. २० पर अपनी टीका में विकल्प से स्चित किया है। और सूत के नाप का जो होमहर्पण नाम है, उससे हृपीकेश शब्द की उल्लिखित दूसरी न्युत्पत्ति को भी असंभवनीय नहीं कह सकते । महामारत के शान्तिपर्वान्तर्गत नारायणीयोपाख्यान में विष्णु के मुख्य मुख्य नामों की निरुक्ति देते हुए यह अर्थ किया है, कि हर्पन अर्थात् आनन्द्रशयकः और केश अर्थात् किरण । और कहा है, कि सूर्यचन्द्ररूप | अपनी विभृतियों की किरणों से समस्त जगत् को हर्पित करता है, इसिट्स उसे | हपीकेश कहते हैं (शान्ति. ३४१. ४७ और ३४२. ६४, ६५ देखो; उद्यो. ६९. ९)। शीर पहले श्लोकों में कहा गया है, कि इसी प्रकार केशव शब्द भी केस अर्थात् ि फिरण शत्रु से बना है (शां. ३४१.४७) इनमें कोई मी अर्थ क्यों न हैं ? पर । श्रीकृष्ण और अर्जुन के ये नाम रखे जाने के सभी अंशों में योग्य कारण वतलाये जा | नहीं सकते ? लेकिन यह डोप नैकक्तिकों का नहीं है । जो व्यक्तिवाचक या विशेष

भीष्मद्रोणप्रमुखतः संवेषां च महीक्षिताम् । उवाच पार्थ पद्मेतान्समवेतान्कुक्षनिति ॥ २५ ॥ तत्रापद्म्यस्थितान्पार्थः पिठूनथ पितामहान् । आचार्यान्मातुलान्द्रात्रॄन्पुत्रान्पोत्रान्सर्खीस्तथा ॥ २६ ॥ श्वशुरान्सहृदस्थेव सेनयोरुभयोरपि । तान्समिक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान्त्रन्धूनवस्थितान् ॥ २७ ॥ कृपया परयाविष्टो विपीद्निद्मह्मवित् ।

अर्धुन उवाच ।

§ हम्बेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् ॥ २८ ॥
सीदिन्त मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति ।
वेपधुश्च द्वारीरे मे रोमहर्पश्च जायते ॥ २९ ॥
गाण्डीवं संसते हस्तात्त्वक्चैव परिदृह्यते ।
न च क्राक्तोम्यवस्थातुं अमतीव च मे मनः ॥ ३० ॥
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव ।
न च श्रेयोऽजुपस्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥ ३१ ॥

| नाम अत्यन्त रुद्ध हो गये हैं, उनकी निरुक्ति वतलाने में इस प्रकार की अडवनों | का आना या मतभेद हो जाना विलक्षल सहज वात है | ] (२५) भीष्म, द्रोण तथा सब राजाओं के सामने (वे) बोले, कि 'अर्जुन ! यहाँ एकत्रित हुए इन कीरवों को देखों!' (२६) तब अर्जुन को दिखाई दिया, कि वहाँ पर इकड़े हुए सब (अपने ही) बड़े-बूढ़े, आजा, आचार्य, मामा, माई, बेटे, नाठी, मित्र, (२७) समुर और स्नेही दोनों ही सेनाओं में हैं! (और इस प्रकार) यह देख कर — कि वे समी एकत्रित हमारे बान्धव हैं — कुन्तीपुत्र अर्जुन (२८) परम करणा से न्यास होता हुआ खिन्न हो कर यह कहने लगा —

अर्जुन ने कहा — हे कृष्ण युद्ध करने की इच्छा से (यहाँ) जमा हुए इन स्वजनों को देख कर (२९) मेरे गात्र शिथिल हो रहे हैं, मुँह एख रहा है, शरीर में कॅपकॅपी उठ कर रोऍ भी खड़े हो गये हैं; (३०) गाण्डीव (घनुष्प) हाथ से गिर पड़ता है; और शरीर में मी सर्वत्र दाह हो रहा है। खड़ा नहीं रहा जाता और मेरा मन चक्कर-सा खा गया है। (३१) इसी प्रकार हे केशव! (मुझे सव) लक्षण विपरीत दिखते हैं; और स्वजनों को युद्ध में मार कर श्रेय अर्थात्

न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च।
किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैजीवितेन वा॥ ३२॥
येपामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च।
त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च॥ ३३॥
आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः।
मातुलाः श्वजुराः पौजाः स्यालाः सम्बन्धिनस्तथा॥ ३४॥
पताम हन्तुमिच्छामि धनतोऽपि मधुस्त्न।
अपि त्रैलाक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते॥ ३५॥
निहत्य धार्तराष्ट्रान्तः का प्रांतिः स्याज्जनार्द्न।
पापमेवाश्रयेद्रमान्हत्वैतानातताथिनः॥ ३६॥
तस्मान्नार्ह्ता वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान्स्वनम्धवान्।
स्वजनं हि कथं हत्वा स्रखिनः स्याम माधव॥ ३७॥

कस्याण (होगा ऐसा) नहीं दीख पड़ता। (२२) हे कृष्ण। मुझे विषय की इच्छा नहीं, न राज्य चाहिये और न मुख ही। हे गोविन्द! राज्य, उपमोग या जीवित रहने से ही हमें उसका क्या उपयोग है! (३३) जिनके लिए राज्य की, उपयोगों की और खुलो की इच्छा करनी थी, वे ही ये लोग जीव और संपत्ति की आशा छोड़ कर युद्ध के लिए खड़े हैं। (३४) आचार्य, वड़े-बृद्धे लड़के, दारा, मामा, समुर, नाती, साले और संवन्यी, (३५) यद्यपि ये (हमें) मारने के लिए खड़े हैं, तथापि है मधुस्दन! मैलोक्य के राज्य तक के लिए, में (इन्हें) मारने की इच्छा नहीं करता। किर पृथ्वी की बात है क्या चीज़! (३६) हे जनाईन! इन कीरवेंं को मार कर हमारा कीन-सा प्रिय होगा! यद्यपि ये आततायी है, तो मी इनको मारने से हमें पाप ही लग्नेगा। (३७) इसलिए हमें अपने ही बान्धव कीरवेंं को मारना उचित नहीं है। हे माधव! स्वलनों को मारकर हम मुखी क्योंकर होगे!

| अग्निंदो गरदश्रीव शस्त्रपाणिर्धनापहाः । क्षेत्रदाराहरश्रीव पडेते आततायिनः ॥
| (विधिष्टस्मृ. ३. १६) अर्थात् घर जलाने के लिए आया हुआ, विप देनेवाला,
| हाथ में हाथियार कर मारने के ले लिए आया हुआ, धन लूट कर ले जानेवाला
| और या स्त्री खेत हरणकर्ता — ये छः आततायी है । मनु ने मी कहा है, कि
| इन हुष्टों को बेधड़क जान से मार डालें, इसमें कोई पातक नहीं है (मनु. ८ | ३५०, ३५१)।

§ यद्यप्येते न पश्यिन्त लोमोपहतचेतसः। कुळक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्॥ ३८॥ कथं न होयमस्माभिः पापाद्स्माक्षिवर्तितुम्। कुळक्षयकृतं दोषं प्रपस्यद्भिर्जनार्द्न॥ ३९॥ कुळक्षये प्रणस्यन्ति कुळधर्माः सनातनाः। धर्मे नष्टे कुळं कृत्क्षमधर्मोऽसिभवत्यृत॥ ४०॥

(२८) लोम से जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, उन्हें कुल के क्षय से होनेवाला दोप और मित्रद्रोह का पातक यद्यपि दिखाई नहीं देता, (३९) तथापि हे जनाईन ! कुल्क्षय का दोप हमें स्पष्ट टीख पड़ रहा है। अतः इस पाप से पराङ्सुख होने की बात इमारे मन में आये बिना कैसे रहेगी ?

प्रथम से ही यह प्रत्यक्ष हो जाने पर - कि युद्ध में गुरुवध, सहद्रध और कुलक्षय होगा - लडाईसंबन्धी अपने कर्तव्य के विषय में अर्जुन को जो व्यामोह हिला, उसका क्या बीज है ? गीता में आगे प्रतिपादन है, उससे इसका क्या संबन्ध है ? और उस दृष्टि से प्रथमाध्याय का कीन-सा महत्त्व है ? – इन सब प्रश्नों का विचार गीतारहस्य के पहले और फिर चौदहवें प्रकरण में हमने किया है, उसे | देखो | इस स्थान पर ऐसी साधारण युक्तियों का उल्लेख किया गया है । जैसे, होम से बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण दुष्टों को अपनी दुष्टता जान पड़ती हो, तो चतुर | पुरुषों को दुष्टों के फन्दे में पड़ कर दुष्ट न होना चाहिये - 'न पांपे प्रतिपायःस्यात् '-उन्हें चुप रहना चाहिये। इन साधारण युक्तियों का ऐसे प्रसङ्क पर कहाँ तक उपयोग किया जा सकता है, अथवा करना चाहिये ! यह भी ऊपर के समान ही । एक महत्त्व का प्रश्न है। और इसका गीता के अनुसार जो उत्तर है, उसका हमने गीतारहस्य के बारहवें प्रकरण (पृष्ठ ३९३-३९८) में निरूपण किया है। । गीता के अगले अध्यायों में जो विवेचन है, वह अर्जुन की उन शंकाओं की निवृत्ति करने के लिए है, कि जो उसे पहले अध्याय में हुई थीं। इस बात पर ध्यान । दिये रहने से गीता का तात्पर्य समझने में किसी प्रकार का सन्देह नहीं रह जाता। भारतीय युद्ध में एक ही राष्ट्र और धर्म के लोगों में फूट हो गई थी; ओ वे । परस्पर मरने-मारने पर उतारू हो गये थे। इसी कारण से उक्त शंकाएँ उत्पन्न हुई है। अर्वाचीन इतिहास में नहीं नहीं ऐसे प्रसंग आये हैं, वहां ऐसे ही प्रश्न | उपस्थित हुए है। अस्तु; आगे कुल्क्षय हे जो को अनर्य होते हैं, उन्हें अर्जुन रिषष्ट कर कहता है।

(४०) कुल का क्षय होने से छनातन कुलधर्म नष्ट होते हैं, (कुल-)धर्मों के

अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलिश्वयः । श्वीपु दुष्टास्त वार्णोय जायते वर्णसङ्करः ॥ ४१ ॥ सङ्करो नरकायेव कुलम्नानां कुलस्य च । पतन्ति पितरो होषां लुप्तिपण्डोदकित्वयाः ॥ ४२ ॥ देशिरेतैः कुलम्नानां वर्णसङ्करकारकैः । उत्त्वाद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च चाश्वताः ॥ ४३ ॥ उत्त्वकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्द्वन । नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ ४४ ॥ ६९ अहो वत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् । यद्याज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः ॥ ४५ ॥

हूटने से समूचे कुल पर अधर्म की धाक जमती है। (४१) हे कृष्ण! अधर्म के फैलने से कुलिन्सियाँ विगड़ती है। हे बार्ष्णेय! कियों के विगड़ जाने पर वर्णसंकर होता है। (४२) और वर्णसंकर होने से वह कुल्यातक को और (समग्र) कुल को निक्षय ही नरक में ले जाता है; एवं पिण्डटान और तर्पणादि कियाओं के छस हो जाने से उनके पितर भी पतन पाते है। (४३) कुल्यातकों के इन वर्णसंकरकारक होगां से पुरातन जातिधर्म और कुल्धमं उत्तम होते हैं। (४४) और हे जनाईन! इम ऐसा सुनते आ रहे हैं, कि दिन मनुष्यों के कुल्धमं विच्छिन्न हो जाते हैं। उनको निक्षय ही नरकवास होता है।

धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् ॥ ४६ ॥

यदि सामप्रतीकारमगस्त्रं शस्त्रपाणयः।

(४५) देखो तो सही! मम राज्य-सुख-लोम से खबनों को मारने के लिए उद्यत हुए हें, (सचमुच) यह हमने एक बड़ा पाप करने की योजना की है! (४६) इसकी अपेक्षा मेरा अधिक कल्याण तो इसमे होगा, कि में निःशस्त्र हो कर प्रतिकार करना छोड़ दें; (और यें) शुरुधारी कीरव मुझे रण में मार डालें। संजय ने कहा —

रिथ में खड़े हो कर युद्ध करने की प्रणाली थी। अतः 'रथ में अपने स्थान पर बैठ गया' इन शब्धें से यही अर्थ अधिक व्यक्त होता है, कि खिन्न हों ले बाने के कारण युद्ध करने की उत्ते इच्छा न थी। महाभारत में कुछ स्थलों पर इन रथों का जो वर्णन है, उससे टीख पड़ता है, कि मारतकालीन रथ प्रायः हो पिह्यों के होते थे; बड़े-बड़े रथों में चार-चार घोड़े जोते जाते थे; और रथी एवं चारथी होनों अगले भाग में परस्पर एक दूसरे की आजूशज़ में बैठते थे। रथ

#### सञ्जय उवाच

### पवसुक्ताऽर्जुनः संख्ये स्थोपस्य उपाविशत् । विसुज्य सशरं चापं शोकसंविश्रमानसः ॥ ४७ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीताष्ठ्र उपनिषत्तु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्र श्रीकृष्णार्जुनसंबादे अर्जुनविपादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

| भी पहचान के लिए कित्येक रथ पर एक प्रकार की विशेष ध्वजा लगी रहती थी।
| यह शत प्रिस्ट है, कि अर्जुन भी ध्वजा पर प्रत्यक्ष हतुमान ही बैठे थे।
(४७) इस प्रकार रणभूमि में भाषण कर, शोक से व्यथितचित्र अर्जुन (हाथ का)
धनुष्य-वाण त्याग कर रथ में अपने स्थान पर योही बैठ गया।

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए — अर्थात् कहे हुए — उपनिषद् में ब्रह्म-विद्यान्तर्गत योग — अर्थात् कर्मयोग — शास्त्रविपयक श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में अर्जुनविषादयोग नामक पहला अध्याय समाप्त हुआ ।

[गीतारहस्य के पहले (पृष्ठ ३), तीसरे (पृष्ठ ६०), और ग्यारहवें (पृष्ठ ३५३) प्रकरण में इस संकल्प का ऐसा अर्थ किया गया है, कि गीता में केवल ब्रह्मविद्या ही नहीं है, किन्तु उसमें ब्रह्मविद्या के आघार पर कर्मयोग का प्रतिपादन किया गया है। यथि यह संकल्प महाभारत में नहीं है, परन्तु यह गीता पर संन्यासमार्गी टीका होने के पहले का होगा। क्योंकि, संन्यासमार्ग का कोई भी पिंडत ऐसा संकल्प न लिखेगा। और इससे यह प्रकट होता है, कि गीता में संन्यासमार्ग का प्रतिपादन नहीं है। किन्तु कर्मयोग का चास्त्र समझ कर संवाद रूप से विवेचन है। संवादात्मक और झास्त्रीय पद्धति का भेद रहस्य के चीदहवें प्रकरण के आरंभ में बतलाया गया है।]

# द्वितीयोऽध्यायः ।

सञ्जय उवाच ।

तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विपीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूद्दनः॥१॥

श्रीभगवानुवाच ।

कुतरूवा कश्मल्रमिदं विपमे समुपस्थितम् । अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन ॥ २ ॥ क्केट्यं मा स्म गमः पार्थं नेतत्त्वय्युपपर्वते । क्षुद्रं हद्दयदीर्वेल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ट परन्तप ॥ ३ ॥

अर्जुन उवाच।

§ ६ कथं भीष्ममहं संख्ये दोणं च मधुस्तृत ।

दप्रभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हाचरिस्तृत ॥ ४ ॥

# दूसरा अध्याय

मंजय ने कहा — (१) इस प्रकार करणा से न्यास ऑखों में आँसू मरे हुए आंत विपाट पानेवाले अर्जुन से मधुसूटन (श्रीकृष्ण) यह बोले — श्रीमगवान ने कहा — (२) हे अर्जुन! संकट के इस प्रसंग पर तेरे (मन में) यह मोह (कम्मलं) कहाँ हे आ गया, जिसका कि आर्य अर्थात् सत्पुरुषों ने (कभी) आचरण नहीं किया, जो अथोगित को पहुँचानेवाला है, और जो दुष्फीर्तिकारक है १ (३) हे पार्य! ऐसा नामर्ट मत हो! यह तुझे शोभा नहीं देता। अरे, शत्रुओं को ताप देनेवाले! अन्तःकरण की इस क्षुद्र तुर्बल्ता को छोड़ कर (युद्ध के लिए) खड़ा हो!

[ इस स्थान पर हमने 'परन्तप' राज्य का अर्थ कर तो दिया है; परन्तु | बहुतेरे टीकाकारों का यह मत हमारी राय में युक्तिसंगत नहीं है, कि अनेक | स्थानें पर आनेवाले विज्ञेषणरूपी संबोधन या कृष्ण-अर्जुन के नाम गीता में | हेतुर्गार्भेत अथवा अभिप्रायसहित प्रयुक्त हुए है । हमारा मत है, कि पद्यरचना | के लिए अनुकुल नामों का प्रयोग किया गया है; और उनमें कोई विशेष अर्थ | उदिष्ट नहीं है । अतएव कई बार हमने श्लोक में प्रयुक्त नामों का ही हूबहू | अनुवाट न कर 'अर्जुन' या 'श्लोकुष्ण' ऐसा साधारण अनुवाट कर दिया है । ] अर्जुन ने कहा - (४) हे मधुसदन ! में (परम-)पूल्य मीष्म और होण

गुरूनहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं मैक्ष्यमपीह लोके। हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव मुक्षीय भोगान् रुधिरप्रक्रिधान् ॥ ५ ॥ न चेतद्विद्धाः कतरत्रो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविपामस्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः॥ ६ ॥ कार्पण्यदोपोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वा धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यानिश्चितं बृहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् ॥०॥

के साथ युद्ध में बाणों से कैसे टुट्टॅंगा ? (५) महात्मा गुरु छोगों को न मार कर इस छोक में भीख मॉग करके पेट पालना भी श्रेयरकर है; परन्तु अर्थछोहुप (हॉ तो भी) गुरु लोगों को मार कर इसी जगत् में सुझे उनके रक्त से सने हुए भोग भोगने पड़ेंगे।

| ['गुरु लोगो' इस बहुवचनान्स शब्द से 'बहु-बुदों' का ही अर्थ देना | चाहिये | क्योकि, विद्या सिखानेवाला गुरु एक द्रोणाचार्य को छोड़ सेना में | भीर कोई दूसरा न था | युद्ध छिड़ने के पहले जब ऐसे गुरु लोगों – भर्यात् | भीपम, द्रोण और शस्य – की पादबन्दना कर उनका आश्वीवीद लेने के लिए | युधिष्ठिर रणागण में अपना कवच उतार कर नम्रता से उनके समीप गये, तब | सिष्टसंप्रदाय का उचित पालन करनेवाले युधिष्ठिर का अभिनन्दन कर सब ने | इसका कारण बतलाया, कि दुर्योधन की ओर से हम क्यों लड़ेंगे ?

भर्यस्य पुरुपो दासो टासस्त्वर्थो न कस्यचित् । इति सत्यं महाराज बन्दोऽस्म्यर्थेन कौरवैः॥

ं 'सच तो यह है, कि मनुष्य अर्थ का गुलाम है। अर्थ किसी का गुलाम नहीं। } इसलिए, हे युधिष्टिर महाराज! कीरवों ने मुझे अर्थ से जकड़ रखा है' (म. भा. { भीषम. अ. ४३. श्लो. ३५, ५०, ७६)। ऊपर जो यह 'अर्थलोलुप' शब्द है, वह ! इसी श्लोक के अर्थ का बोतक हैं। ]

(६) हम जय प्राप्त करे या हमें (वे लोग) जीत लें — इन टोनों बातों में श्रेयस्कर कीन है, यह मी समझ नहीं पड़ता। जिन्हें मार कर फिर जीवित रहने की इच्छा नहीं, वे ही ये कौरव (युद्ध के लिए) सामने डटे हैं!

| 'गरीया' शब्द से प्रकट होता है, कि अर्जुन के मन में 'अधिकाश लेगों | के अधिक सुख ' के समान कर्म और अक्सों की लश्चता-गुरुता टहराने की करीटी | थी । पर वह इस बात का निर्णय नहीं कर सकता थां, कि उस करीटी के | अनुसार किसकी जीत होने में मलाई है ? गीतारहस्य प्र. ४, ए. ८४–८७ टेखों | ] (७) दीनता से मेरी स्वामाविक चृत्ति नष्ट हो गईं। (मुझे अपने) धर्म अर्थात् कर्तव्य

(७) दीनता से मेरी स्वामाविक इत्ति नष्ट हो गई। ( मुझे अपने ) घम अयात् कतन्य का मन में मोह हो गया है। इसल्हिए मैं तुमसे पूछता हूँ। जो निश्चय से श्रेयस्त्रर न हि प्रपत्थामि ममापनुद्याद्यच्छोकमुच्छोपणमिन्द्रियाणाम्। अवाप्य भूमावसपलमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्॥८॥

सञ्जय उवाच।

एवमुक्ता ह्यीकेशं गुडाकेशः परन्तपः। न योत्स्य इति गोविन्द्रमुक्ता तूर्णीं वभूव ह॥९॥

तसुवाच ह्पीकेशः महस्तनिव भारत। सेनयोक्तभयोर्मध्ये विपीदन्तमिदं वचः॥ १०॥

हो, वह मुझे वतलाओ। मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। मुझ शरणागत को समझाइये। (८) क्योंकि पृथ्वी का निष्कण्टक समृद्ध राज्य या देवताओं (स्वर्ग) का भी स्वामित्व मिल जाए, तथापि मुझे ऐसा कुछ भी (साधन) नहीं नज़र आता, कि जो इन्द्रियों को सुला डाल्टेनवाले मेरे इस शोक को दूर करें। संजय ने कहा — (९) इस प्रकार शत्रुवन्तापी गुड़ाकेश अर्थात् अर्जुन ने हपीकेश (श्रीकृष्ण) से कहा; और 'मैं न लड्टूगा' कह कर वह जुप हो गया। (१०) (फिर) हे मारत (धृतराह्र)! दोनों सेनाओं के बीच खिल होकर बैठे हुए अर्जुन से श्रीकृष्ण कुछ हैंसते हुए-से बोले।

िएक ओर तो क्षत्रिय का त्वधर्म और दृष्ठरी ओर गुरुहत्या एवं कुलक्षय के पातकों का भय - इस खींचातानी में 'मेर या मार '- के झमेले में पड कर भिक्षा मॉगने के लिए तैयार हो जानेवाले अर्जुन को अब मगवान इस जगत म । उसके सच्चे कर्तव्य का उपदेश करते हैं । अर्जुन की शंका थी, कि लड़ाई जैसे कर्म से आतमा का कल्याण न होगा। इसी से जिन उटार पुरुषों ने परब्रहा का ज्ञान पास कर अपने आत्मा का पूर्ण कल्याण कर लिया है, वे इस दुनिया में कैसा बर्तीव करते हैं ? यहीं से गीता के उपदेश का आरंभ हुआ है। मगवान कहते है, कि संसार की चाल-दाल के परखने से दीख पहता है, कि आत्मज्ञानी पुच्यों के । जीवन विताने के अनाटिकाल से टी मार्ग चले आ रहे हैं (गीता ३. ३; और गीतार. । प्र. ११ देखे। )। आहमज्ञान संपादन करने पर शुक्तसरीखे पुरुष संसार छोड़ कर | आनन्ट से मिक्षा मॉगते फिरते हैं, तो जनकसरीखे दसरे आत्मज्ञानी ज्ञान के पश्चात भी स्वधर्मानुसार लोगों के कल्याणार्थ संसार के सैकडों व्यवहारों में अपना समय लगाया करते हैं। पहले मार्ग को सांख्य या सांख्यनिष्ठा कहते हैं: और दूसरे को | कर्मयोग या योग कहते हैं ( स्होक ३९ देखों ) । यद्यपि दोनो निष्ठाएँ प्रचित्त है, तथापि इनमें कर्मथोग ही अधिक श्रेष्ट है - गीता का यह सिद्धान्त आगे वतलाया | जाएगा (गीता ५.२)। इन दोनों निष्ठाओं में से अब अर्जुन के मन की चाह गी. र. ४०

### श्रीभगवानुवाच

§ § अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। गतास्नगतास्ंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः॥ ११॥ न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम ॥ १२॥

| संन्यासिष्ठा की ओर ही अधिक बढ़ी हुई थी। अतएव उसी मार्ग के तत्त्वज्ञान | से पहले अर्जुन की भूल उसे मुझा दी गई है; और आगे ३९ वें स्त्रोक से कर्मयोग | का प्रतिपादन करना भगवान ने आरंभ कर दिया है। सांस्यमार्गवाले पुरुष ज्ञान | के पश्चात कर्म भले ही न करते हों; पर उनका ब्रह्मज्ञान और कर्मयोग का ब्रह्मजन | कुछ जुडा-जुदा नहीं | तब सांस्यनिष्ठा के अनुसार देखने पर भी आत्मा यिह् | अविनाशी और नित्य है, तो फिर बक्बक व्यर्थ है, कि 'में अमुक को कैते | मार्के १।' इस प्रकार किंचित उपहासपूर्वक अर्जुन से भगवान का प्रथम कथन है।

श्रीभगवान् ने कहा - (११) जिनका शोक न करना चाहिये, त् उन्हीं का शोक कर रहा है; और ज्ञान की वार्ते करता है! किसी के प्राण (चाहे) जाएँ या (चाहे) रहें; ज्ञानी पुरुष उनका शोक नहीं करते।

[ इस रुजेक में यह कहा गया है, कि पण्डित लोग प्राणों के जाने या । रहने का शोक नहीं करते । इसमें जाने का शोक करना तो मामूली बात है । उस । न करने का उपदेश करना अचित है । पर टीकाकारों ने प्राण रहने का शोक कैशा । भीर क्यों करना चाहिये । यह शंका करके बहुतकुछ चर्चा की है; भीर कर्रे । एकों ने कहा है, कि मूर्ल एवं अज्ञानी लोगों का प्राण रहना, यह शोक का ही । किन्तु इतनी बाल की खाल निकालते रहने की अवेशा 'शोक करना' । शब्द का ही 'मला या बुरा लगना' अथवा 'परवाह करना' ऐसा न्यापक । अर्थ करने से कोई भी अटचन रह नहीं जाती । यहाँ इतना ही वक्तन्य है, कि । ज्ञानी पुरुष को शोनों वातें एक ही सी होती हैं।]

(१२) देखों न, ऐसा तो है ही नहीं, कि मैं (पहले) कभी न था। तू और ये राजा लोग (पहले) न थे। और ऐसा मी नहीं हो सकता, कि हम सब सोग अव आगे न होंगे।

[ इस क्षेत्रक पर रामानुज-भाष्य में जो टीका है, उसमें लिखा है – इस | क्ष्रोक से ऐसा सिद्ध होता है, कि 'मैं' अर्थात् परमेश्वर और 'तू एवं राजा | लोग ' अर्थात् अन्यान्य आत्मा, दोनों यदि पहले (अतीतकाल में ) थे; और | आगे होनेवाले हैं, तो परमेश्वर और आत्मा, दोनों ही पृथक्, स्वतन्त्र और निल | हैं । किन्तु यह अनुमान ठीक नहीं है; साप्रदायिक आग्रह का है। क्योंकि इस देहिनोऽस्मिन्यया देहे कौमारं यौवनं जरा। तथा देहान्तरप्राप्तिधीरस्तत्र न मुह्यति॥ १३॥ ५६ मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः। आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्य सारत॥ १४॥

| स्थान पर प्रतिपाद्य इतना ही है, कि सभी नित्य हैं। उनका पारस्परिक संबन्ध यहाँ | वतलाया नहीं है; और बतलाने की कोई आवश्यकता भी न थी। वहाँ वैसा प्रसंग | साया है, वहाँ गीता में ही ऐसा अद्वैत विद्वान्त (गीता ८. ४; १३. ३१) स्पष्ट | रीति से बतलाया दिया है, कि समस्त प्राणियों के घरीरों में, देह बारी आत्मा में | सर्थात् एक ही परमेश्वर हूँ।]

(१३) जिस प्रकार देह धारण करनेवाले को इस देह में वालपन, जवानी और बुढ़ापा प्राप्त होता है, उसी प्रकार (आगे) दूसरी देह प्राप्त हुआ करती है। (इसलिए) इस विषय में शानी पुरुष को मोह नहीं होता।

ि अर्जुन के मन में यही तो वड़ा डर या मोह था, कि 'अमुक को मै कैसे | मारूँ । र इसिटए उसे दूर करने के निमित्त तत्त्व की दृष्टि से भगवान् पहले इसी का विचार बतलते हैं, कि मरना क्या है और मारना क्या है ( श्लोक ११-३० ) १ | मनुष्य केवल टेहरूपी निरी वस्तु ही है; वरन् देह और आत्मा का समुचय है। इनमं – अहंकाररूप से व्यक्त होनेवाला आत्मा नित्य और अमर है। वह आज है, कुछ था और कुछ भी रहेगा ही। अतएव मरना या मारना शब्द इसके लिए उपयुक्त ही नहीं किये जा सकते; और उसका शोक भी न करना चाहिये। अन वाकी रह गई देह; सो यह प्रकट ही है, कि वह अनित्य और नाशवान है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो सी वर्ष में सही; उसका तो नाश होने ही का है -ि अद्य वाऽव्हरातान्ते वा मृत्युर्वे प्राणिन ध्रुवः ' ( भाग. १०, १. ३८ ); और एक | देह छूट भी गई, तो कमों के अनुसार आगे दूसरी देह मिले बिना नहीं रहती। । अत्राप्त उसका भी शोक करना उचित नहीं। साराश देह या आत्मा, दोनों दृष्टियों | से विचार करे, तो सिद्ध होता है, कि मरे हुए का शोक करना पागलपन है। । पागलपन मले ही हो; पर यह अवस्य वतलाना चाहिये, कि वर्तमान देह का नाश | होते समय जो क्षेश होते हैं, उनके लिए शोक क्यों न करें ? अतएव अब मगवान् इस कायिक सुखदु:खाँ का स्वरूप बतला कर दिखलाते हैं. कि उनका मी श्रोक । करना उचित नहीं है । ी

(१४) हे कुन्तिपुत्र! शीतोष्ण या सुखदुःख देनेवाले, मात्राओं अर्थात् बाह्य सृष्टि के पदार्थों के (इन्द्रियों से) जो संयोग है, उनकी उत्पत्ति होती है और नाश होता है। (अतएव) वे अनित्य अर्थात् विनाश्चवान् हैं। हे भारत! (शोक न करके)

# यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषषंम । समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ १५ ॥

उनको त् सहन कर। (१५) क्योंकि, हे नरश्रेष्ट। सुख और दुःख को समान माननेवाले जिस ज्ञानी पुरुष को उनकी व्यथा नहीं होती, वही अमृतस्व अर्थात् अमृत ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त कर लेने में समर्थ होता है।

ि जिस पुरुष को ब्रह्मात्मैक्य-शान नहीं हुआ और इसी लिए जिसे नाम-रूपातमक जगत् मिथ्या नहीं जान पड़ा है, वह बाह्य पदार्थी और इन्द्रियों के । संयोग से होनेवाले शीत-उष्ण आदि या सुखदुःख आदि विकारों को सल मान कर आत्मा में उनका अध्यारीप किया करता है; और इस कारण से उसको दृःख . | की पीड़ा होती है। परन्तु जिसने यह जान लिया है, कि ये सभी विकार प्रकृति के हैं ( आत्मा अकर्ता औद अहित है ), उसे सुख और दुःख एक ही से हैं। अब अर्जुन से मगवान् यह कहते हैं, कि इस समबुद्धि से तू उनको सहन करी े और यही अर्थ भगले अध्याय में अधिक विस्तार से वर्णित है। शाकरमाध्य में ' | 'मान' शब्द का अर्थ इस प्रकार किया है - ' मीयते एमिरिति मात्राः ' अर्थात । जिनसे बाहरी पदार्थ मापे जाते हैं या शात होते हैं, उन्हें इन्द्रियाँ कहते हैं। । पर मात्रा का इन्द्रिय अर्थन करके कुछ लोग ऐसा मी अर्थ करते हैं, कि । इन्द्रियों से मापे जानेवाले शब्द-रूप आदि वाह्य पटार्थों को मात्रा कहते हैं। और । उनका इन्द्रियों से जो स्पर्श अर्थात् संयोग होता है उसे मात्रास्पर्श कहते हैं। इसी अर्थ को हमने स्वीइत किया है। क्योंकि, इस श्लोक के विचार गीता में ं | आगे जहाँ पर आये हैं । ( गीता ५. २१-२३ ) वहाँ 'बाह्यस्पर्ध' राज्य है । और 'मात्रास्पर्ध' शब्द का हमारे किये हुए अर्थ के समान अर्थ करने से इन डोनों शब्दों का अर्थ एक ही सा हो जाता है। तथापि इस प्रकार ये दोनों शब्द मिलते-| जुल्ते हैं, तों भी मात्रास्पर्श शब्द पुराना दीख पड़ता है। क्योंकि मनुस्मृति (६.५७) में इसी अर्थ में मात्रासंग शब्द आया है; और वृहदारण्यकोपनिपद में वर्णन है, कि मरने पर ज्ञानी पुरुष के आत्मा का मालाओं से अससर्ग । (मात्राऽसंसर्गः) होता है। अर्थात् वह मुक्त हो बाता है; और उसे वंग नहीं | रहती (वृ. माध्यं. ४. ५. १४; वे. सू. शा. मा. १. ४. २२)। श्रीतोष्ण और । सुखदुःख पद उपलक्षणात्मक हैं। इनमें राग-द्वेष, सत्-असत् और मृत्यु-अमरत्व | इत्यादि परस्परविरोधी द्वन्द्वीं का समावेश होता है | ये सब मायासिष्ट के द्वन्द हैं। इसलिए प्रकट है, कि अनित्य मायासृष्टि के इन द्वन्दों को शान्तिपूर्वक सह । कर इन दन्दों से बुद्धि को छुड़ाये बिना ब्रह्मप्राप्ति नहीं होती (गीता र ४५; । ৬. २८ और गीतार. प्र. ९ पृष्ठ २२६ और २४५--२४७ देखों ) अध्यातमशास्त्र मित्री दृष्टी अर्थ को त्यक्त कर दिखलाते हैं ─ ]

# § § नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । उभयोरिप दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदृक्तिभिः ॥ १६ ॥

(१६) जो नहीं (असत्) है, वह हो ही नहीं सकता; और जो है, ( उसका अभाव नहीं होना। तस्वज्ञानी पुरुषों ने 'सत् और असत् ' दोनों का अन्त टेख लिया है – अर्थात् अन्त देख कर उनके स्वरूप का निर्णय किया है।

िइस श्लोक के 'अन्त' शब्द का अर्थ और 'राद्वान्त', 'सिद्धान्त' एवं ि 'कृतान्त' राज्दों ( गीता १८. १३ ) के 'अन्त' का क्षर्य एक ही है। शाश्वतकोश (३८१) में 'अन्त' शब्द के ये अर्थ है – 'स्वरूपप्रान्तयोरन्तमन्तिकेऽपि . । प्रयुच्यते । ' इस श्लोक में सत् का अर्थ ब्रह्म और असत् का अर्थ नामरूपात्मक | हञ्य जगत् हैं (गीतार. प्र. ९ पृष्ठं २२६–२२७; और २४५–२४७ देखों)| स्मरण रहे, कि ' जो है, उसका अभाव नहीं होता ' इत्यादि तत्त्व देखने में यद्यपि सत्कार्यवाद के समान दीख पड़े तो भी उनका अर्थ कुछ निराला है। नहीं एक वस्तु से दूसरी वस्तु निर्मित है - उटा॰, बीज से वृक्ष - वहाँ सत्कार्यवाट का तत्त्व उपयुक्त होता है। प्रस्तुत श्लोक में इस प्रकार का प्रश्न नहीं है। वक्तव्य इतना | ही है, कि सत् अर्थात् जो है, उसका अस्तित्व (भाव) और असत् अर्थात् जो नहीं है उसका अमाव, ये दोनों नित्य यानी सदैव कायम रहनेवाले हैं । इस प्रकार कम से दोनों के भाव-अभाव को नित्य मान हैं, तो आगे फिर आप-ही आप कहना पड़ता है कि जो 'सत्' उसका नाश हो कर उसका 'असत्' नहीं हो जाता । । परन्तु यह अनुमान, और सत्कार्यवाट में पहले ही ग्रहण की हुई एक वस्तु की कार्यकारणरूप उत्पत्ति, ये दोनों एक सी नहीं हैं (गीतार. प्र. ७ पृ. १५६)। माध्वभाष्य में इस स्रोक के 'नासतो विद्यते भावः ' इस पहले चरण के 'विद्यते मावः ' का ' विद्यते + अमावः ' ऐसा पद्च्छेट है और उसका वह अर्थ किया है, कि असत् यानी अन्यक्त-प्रकृति का अमान, अर्थात् नाश नहीं होता। और जब कि दूसरे चरण में यह कहा है, कि सत् का भी नाग्र नहीं होता, तब अपने l देती संप्रदाय के अनुसार मध्वाचार्य ने इस क्लोक का ऐसा अर्थ किया है, कि । सत् और असत् दोनों नित्य है ! परन्तु यह अर्थ सरस्र नहीं है । इसमें खींचातानी है। क्योंकि स्वामाविक रीति से टीख पड़ता है, कि परस्परविरोधी असत् और चत् शब्दों के समान ही अमाव और मान ये दो विरोधी शब्द भी इस स्थल | पर प्रयुक्त हैं । एवं दूसरे चरण में अर्थात् 'नामानो निचते सतः' यहाँ पर 'नाभावो' में यदि अमाव शब्द ही छेना पड़ता है, तो प्रकट है, कि पहले में । माव शब्द ही रहना चाहिये। इसके अतिरिक्त यह कहने के लिए, कि असत् | और सत् ये दोनों नित्य हैं - 'अमाव' और 'विद्यते' इन पदों के दो बार प्रयोग : 1 करने की कोई आवश्यकता न थी। किन्त मध्वाचार्य के कयनानुसार यदि इस

अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्विमिदं ततम्। विनाशमन्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमहिति॥१७॥ अन्तवन्त हमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः। अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माशुष्यस्य मारत॥१८॥

| द्विरुक्ति को आदरार्थ मान भी लं, तो आगे अठारहवें स्लोक में स्पष्ट कहा है, कि
| व्यक्त या हरवस्त्रिष्ट में आनेवाले मनुष्य का शरीर नाशवान् अर्थात् अनित्य है।
| अत्राप्य आहमा के साथ ही साथ मगवद्गीता के अनुसार, देह को भी नित्य नहीं
| मान सकते। प्रकट रूप से सिद्ध होता है, कि एक नित्य है और दूसरा अनित्य।
| पाठकों को यह दिखलाने के लिए — कि सांप्रदायिक दृष्टि से कैसी खींचातानी
| की जाती है ? — हमने नमूने के दूँग पर यहाँ इस स्लोक का माध्वमायवाला
| अर्थ लिख दिया है। अस्तु, जो सत् है, वह कभी नष्ट होने का नहीं। अत्राप्य
| सत्यक्ति आहमा का शोक न करना चाहिये। और तस्य की दृष्टि से नामस्पारमक
| देह आदि अथवा सुखादुख आदि विकार मूल में ही विनाशी हैं। इसलिए उनके
| नाश होने का शोक करना भी उचित नहीं। फलतः आरंभ में अर्जुन से जे
| यह कहा है — कि ' जिसका शोक न करना चाहिये, उसका तू शोक कर रहा
| है " — वह सिद्ध हो गया। अब 'सत्' और 'असत्' के अर्थों को ही अगले दो
| स्लोकों में और मी स्पष्ट कर बतलाते हैं — ]

(१७) स्मरण रहे, कि यह (जगत्) जिसने फैलाया अथवा न्याप्त किया है, वह (मूल आत्मस्वरूप ब्रह्म) अविनाशी है। इस अन्यक्त तस्व का विनाश करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है।

[ पिछले क्षेत्रेक में जिसे सत् कहा है, उसी का यह वर्णन है। यह बतल | दिया गया, कि शरीर का स्वामी अर्थात् आत्मा ही 'नित्म' श्रेणी में आता है। | अब यह बतलाते हैं, कि अनित्म या असत् किसे कहना चाहिये — ]

(१८) कहा है, कि जो शरीर का स्वामी (आत्मा) नित्य, अविनाशी और अचिन्त्य है, उसे प्राप्त होनेवाले ये शरीर नाशवान अर्थात् अनित्य है। अतएव है भारत! तू युद्ध कर।

ृ सारांश, इस प्रकार नित्य-अनित्य का विवेक करने से तो यह भाव ही
 ृ झूठा होता है, कि 'मैं अमुक को मारता हूँ ', और युद्ध न करने के लिए अर्जुन ' | ने जो कारण दिखलाया था, वह निर्मूल हो जाता है। इसी अर्थ को अब और | अधिक स्पष्ट करते हैं − ]

| चिर्पेकि यह आत्मा नित्य और स्वयं अकर्ता है। खेल तो सब प्रकृति | का ही है। कटोपनिषद् में यह और अगला क्षोक आया है (कट. २.१८,१९)।

य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चेनं मन्यते हतम् । उमी तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥ न जायते म्रियते वा कदाचित्रायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः ज्ञाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने ज्ञरीरे ॥ २० ॥

वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमस्ययम् । कथं स पुरुषः पार्थं कं घातयति हन्ति कम् ॥ २१ ॥ वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ २२ ॥

> नैनं छिन्द्गन्ति शस्त्राणि नैनं दृहति पावकः। न चैनं क्षेद्रयन्त्यापो न शोपयति मारुतः॥ २३॥

| इसके अतिरिक्त महाभारत के अन्य स्थानों में भी ऐसा वर्णन है, कि काल से सब | असे हुए हैं। इस काल की कीडा को ही यह 'मारने और मरने' की लैकिक | संज्ञाएँ हैं (जां. २५. १५)। गीता (११. ३३) में मी आगे भक्तिमार्ग की भाषा | से यही तक्त्व भगवान् ने अर्जुन को फिर बतलाया है, कि मीष्म-द्रोण आदि को | कालस्वरूप से मैंने ही पहले मार डाला है। तृ केवल निमित्त हो जा।]

(१९) ( श्ररीर के स्वामी या आतमा) को ही मारनेवाला मानता है या ऐसा समझता है, कि वह मारा जाता है; उन दोनों को ही सज्ज्ञा ज्ञान नहीं है। (क्योंकि) यह (आतमा) न तो मारता है और न मारा ही जाता है। (२०) यह (आतमा) न तो कमी जन्मता है और न मारा ही हो। ऐसा मी नहीं है, कि यह (एक वार) हो कर फिर होने का नहीं। यह अज, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। एवं श्ररीर का वघ हो जाय तो भी मारा नहीं जाता। (२१) हे पार्थ! जिस ने ज्ञान लिया, कि यह आतमा अविनाशी, नित्य, अज और अन्यय है, वह पुष्प किसी को कैसे मरवावेगा और किसी को कैसे मारवावेगा अगेर किसी के से मारवावेगा प्राने श्रीर त्याग कर दूसरे नथे शरीर घारण करता है। (२३) इसे अर्थात आतमा को शक्त काट नहीं सकते; इसे आग जला नहीं सकती; वैसे ही इसे पानी मिया या गला नहीं सकता और वाय सुखा भी नहीं सकती है।

 अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्केद्योऽशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरच्छोऽयं सनातनः॥ २४॥ अन्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते। तस्मादेयं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्देसि॥ २५॥

§ § अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् । तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि ॥ २६ ॥ जातस्य हि भ्रुवो मृत्युर्धुवं जन्म मृतस्य च । तस्मादर्परिहायंऽथं न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ २७ ॥

| दृष्टान्त देकर त्यक्त की है | पिछले तेरहवें -रुके में वालपन, जवानी और बुदापा, | इन तीन अवस्थाओं को जो न्याय उपयुक्त किया गया है, वही अब सब शरीर | के विषय में किया गया है | ]

(२४) (कमी मी) न करनेवाला, न जलनेवाला, न मीगनेवाला और न स्वनेवाला यह (भारमा) नित्य, सर्वन्यापी, स्थिर, अवल और सनातन अर्थात् चिरन्तन है। (२५) इस आत्मा को ही अन्यक्त (अर्थात् जो इन्द्रियों को गोचर नहीं हो सकता), अचिन्त्य (अर्थात् जो मन से भी जाना नहीं वा सकता), और अविकाय (अर्थात् जिसे किसी भी विकार की स्पाधि नहीं है) कहते हैं। इसलिए उसे (आत्मा को) इस प्रकार का समझ कर उसका शोक करना तुसे स्वित नहीं है।

यह वर्णन उपनिपरां से लिया है। यह वर्णन निर्मुण भारमा का है, समुण् का नहीं। क्योंकि अविकार्य या अचिन्त्य विशेषण समुण को लग नहीं करते । गीतारहस्य प्र. ९ देखों)। आत्मा के विषय में वेदान्तशास्त्र का जो अन्तिम । खिदान्त है, उसके आधार से शोक न करने के लिए यह उपपत्ति वतलाई गई है। अब कराचित् कोई ऐसा पूर्वपक्ष करे, कि हम आत्मा को नित्य नहीं समझते, । इसलिए तुम्हारी उपपत्ति हमें ग्राह्म नहीं; तो इस पूर्वपक्ष का प्रथम उल्लेख करके । मगवान उसका यह उत्तर देते हैं, कि →]

(२६) अथवा, यदि तु ऐसा मानता हो, कि यह आत्मा (नित्य नहीं, शरीर के साथ ही) सदा जन्मता या सदा मरता है, तो भी हे महाबाहू! उसका श्लोक करना तुझे उचित नहीं। (२७) क्योंकि जो जन्मता है, उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है, उसका जन्म निश्चित है। इसिट्टए (इस) अपरिहार्य बात का (ऊपर उद्धिखित तेरे मत के अनुसार भी) शोक करना तुझको उचित नहीं।

िरुमरण रहे, कि ऊपर के दो श्लोकों में बतलाई हुई उपपत्ति सिद्धान्तपत | की नहीं है। 'यह ' अय च = अथवीं ' शब्द से बीच में ही उपस्थित किये हुए

### § § अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना॥ २८॥

| पूर्वपक्ष का उत्तर है। आत्मा को नित्य मानो चाहे अनित्य; दिखलाना इतना ही | है, कि दोनों ही पक्षों में शोक करने का प्रयोजन नहीं है। गीता का यह सचा | सिद्धान्त पहले ही वतला चुके हैं, कि आत्मा सत, नित्य, अब, अविकार्य और | अनित्य या निर्गुण है। अस्तु; देह अनित्य है, अतएव शोक करना उचित नहीं। | इसी की, सांख्यशास्त्र के अनुसार दूसरी उपपत्ति बतलाते हैं — ]

(२८) सत्र भूत आरंभ में अव्यक्त मध्य में व्यक्त और मरणसमय में फिर अव्यक्त होते हैं। (ऐसी यिंग सभी की स्थिति है) तो भारत! उसमें शोक किस बात का?

ि 'अन्यक्त' शब्द का ही अर्थ है – ' इन्द्रियों को गोचर न होनेवाला '। मूल । एक अन्यक्त द्रव्य से ही आगे कम कम से समस्त व्यक्त सृष्टि निर्मित होती है: । और अन्त में अर्थात प्रलयकाल में सब न्यक्त सृष्टि का फिर अन्यक्त में ही लय हो जाता है ( गीता ८. १८ ); इस सांख्यसिद्धान्त का अनुसरण कर, इस क्रोक की दलीं हैं। साख्यमतवालों के इस सिद्धान्त का खुलासा गीतारहस्य के सातवें और आठवें प्रकरण में किया गया है। किसी भी पदार्थ की व्यक्त स्थिति यदि । इस प्रकार कमी न कभी नष्ट होनेवाली है, तो जो व्यक्त स्वरूप निसर्ग से ही नाशवान है, उसके विषय में शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं। यही | श्लोक 'अन्यक्त' के वरले 'अभाव' शब्द से संयुक्त हो कर महाभारत के स्त्रीपर्व । ( म. मा. स्त्री. २६ ) में आया है । आगे ' अदर्शनादापतिताः पुनश्चादर्शनं गताः । | न ते तब न तेपां त्वं तत्र का परिटेवना ।। ' (स्त्री. २. १३) इस श्लोक में 'अर्द्शन' अर्थात् 'नज़र हे दूर हो जाना ' इस शन्द का भी मृत्यु को उद्देश्य कर उपयोग | िकया गया है । साख्य और वेदान्त, टोनों शास्त्रों के अनुसार शोक करना यदि व्यर्थ सिद्ध होता है, और को आत्मा को अनित्य मानने से भी यदि यही बात सिद्ध होती है, तो फिर लोग मृत्यु के विषय में शोक क्यों करते हैं ? आत्मस्वरूप-| संबन्धी अज्ञान ही इसका उत्तर है। क्योंकि – ]

(२९) मानो कोई तो आश्चर्य (अद्भुत वस्तु) समझ कर इसकी ओर देखते हैं; कोई आश्चर्य सरीखा इसका वर्णन करता है; ओर कोई मानो आश्चर्य समझ कर सुनता है। परन्तु (इस प्रकार देख वर्णन कर और) सुन कर भी (इनमें) कोई इसे (तस्वतः) नहीं जानना है।

# देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत। तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि॥ ३०॥

| आपूर्व वस्तु समझ कर वहे-बहे लोग आश्चर्य से आत्मा के विषय में | कितना ही विचार क्यों न किया करें, पर उसके सबै खरूप को जाननेवाले लोग | बहुत ही योड़े हैं। इसीसे बहुतेरे लोग मृत्यु के विषय में योक किया करते हैं। इससे तू ऐसा न करके, पूर्ण विचार से आत्मस्कर्प को यथार्थ रीति पर समझ | ले और योक करना छोड़ दे। इसका यही अर्थ हैं। कठोपनिषद् (२.७) में | आत्मा का वर्णन इसी ढँग का है। ]

(२०) सब के शरीर में (रहनेवाले) शरीर का स्वामी (आत्मा) सर्वय़ अवध्य अर्थात् कमी भी वध न किया जानेवाला है। अतएव हे भारत (अर्जुन)! सव अर्थात् किसी भी प्राणी के विषय में शोक करना तुझे उचित नहीं है।

ि अवतक यह सिद्ध किया गया, कि सांख्य या संन्यासमार्ग के तत्त्वजाना-| नुसार आतमा अमर है; और देह तो स्वभाव से ही अनित्य है। इस कारण कोई मरे या मारे, उसमें 'शोक' करने की कोई आवश्यकता नहीं हैं: परन्तु | यदि कोई इससे यह अनुमान कर छे, कि कोई किसी को मारे तो इसमें भी । 'पाप' नहीं तो वह भयंकर भूल होगी। मरना या मारना, इन दो शब्दों ) के अर्थों का यह पृथकरण है, मरने या मारने में जो डर लगता है उसे पहले | दूर करने के लिए ही वह ज्ञान बतलाया है। मनुष्य तो आत्मा और देह का । समुचय है। इसमें आत्मा अमर है, इसिलए मरना या मारना ये दोनों शब्द । उसे उपयुक्त नहीं होते। वाकी रह गई देह; वह तो स्वभाव से ही अनित्य | है | यदि उसका नारा हो जाए, तो शोक करने योग्य कुछ है नहीं। परन्तु यहच्छा या काल की गति से कोई मर जाए, या किसी को कोई मार डाले, तो | उसका सुखदुःख न मान कर शोक करना छोड़ दें; तो भी इसे प्रश्न का निपटारा हो नहीं जाता कि युद्ध जैसा घोर कर्म करने के लिए जानवृक्ष कर, प्रवृत्त हो कर लोगों के शरीरों का नाश हम क्यों करें। क्योंकि देह यद्यपि अनित्य है, तथापि आत्मा का पक्का कल्याण या मोक्ष संपादन कर देने के लिए देह ही तो एक साधन है। अथवा बिना योग्य कारणों के किसी दूसरे की मार डालना, वे | दोनों चास्त्रानुसार घोर पातक ही है। इसलिए मरे हुए का बोक करना यद्यपि । उन्वित नहीं है, तो भी इसका कुछ-न-कुछ प्रवल कारण वतलाना आवश्यक है, | िक एक दूसरे को क्यों मारे। इसी का नाम धर्माधर्म-विवेक है, और गीता का | वास्तविक प्रतिपाद्य विषय भी यही है | अन, जो चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था साख्यमार्ग को ही समत है, उसके अनुसार मी युद्ध करना क्षत्रियों का कर्तव्य है इसिस्प मगवान कहते हैं, कि तू मरने-मारने का शोक मत कर। इतना ही नहीं, § § स्वधर्ममिप चावेक्ष्य न विकम्पितुप्तर्हसि । धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्सित्रियस्य न विद्यते ॥ ३१ ॥ यहच्छ्या चोपपत्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् । स्रुखिनः क्षित्रयाः पार्थं स्त्रमन्ते युद्धमीहदाम् ॥ ३२ ॥ अथ चेत्त्विममं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि । ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाष्त्र्याति ॥ ३३ ॥ अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽन्ययाम् । सम्भावितस्य चाकीर्तिर्भरणादितिरच्यते ॥ ३४ ॥

| बल्फि लड़ाई में मरना या मार डालना, ये दोनों बातें क्षत्रियघर्मानुसार तुसको | आवश्यक ही है – ]

(३१) इसके िंस स्वधर्म की ओर देखें, तो मी (इस समय) हिम्मत हारना तुझे उचित नहीं है। क्योंकि धर्मोचित युद्ध की अपेक्षा क्षत्रिय को श्रेयस्कर और कुछ है ही नहीं।

| स्वधर्म की यह उपपत्ति आगे भी दो बार (गीता ३, ३५ और १८. ४७) | वतलाई गई है | संन्यास अथवा सांख्य-मार्ग के अनुसार यद्यपि कर्मसंन्यासल्पी | चतुर्थ आश्रम अन्त की सीढ़ी है, तो भी मनु आदि स्मृति-कर्ताओं का कथन है, | कि इसके पहले चातुर्वर्ण्य की व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण को ब्राह्मणधर्म और | क्षत्रिय को क्षत्रियधर्म का पालन कर ग्रह्स्थाश्रम पूरा करना चाहिये | अत्यव | इस स्क्रोक का और आगे के स्क्रोक का तात्पर्य यह है, कि ग्रहस्थाश्रमी अर्जुन को | युद्ध करना आवश्यक है | ]

(३२) और हे पार्थ ! यह युद्ध आप ही आप खुला हुआ स्वर्ग का द्वार ही है ! ऐसा युद्ध माग्यवान् क्षत्रियों ही को मिला करता है । (३६) अतएव यदि तू (अपने) धर्म के अनुकूल यह युद्ध न करेगा, तो स्वधर्म और कार्ति खो कर पाप बटोरेगा । (३४) यही नहीं, विस्क (सव) लोग तेरी अक्षय्य दुष्कीर्ति गांते रहेंगे । और अपयश तो संमावित पुरुष के लिए मृत्यु से भी बद्द कर है ।

िश्रीकृष्ण ने यही तत्त्व उद्योगपर्व में युषिष्ठिर को भी बतलाया है । (म. मा. उ. ७२. २४)। वही यह श्लोक है — 'कुछीनस्य च या निन्टा वधो । वाऽमिलकृष्णम्। महागुणो वधो राजन् न त निन्दा कुजीविका॥' परन्तु गीता । में इसकी अपेक्षा यह अर्थ संक्षेप में है; और गीता-प्रन्थ का प्रचार भी अधिक । है। इस कारण गीता के 'संमावितस्य०' इत्यादि वाक्य का कहावत का सा । उपयोग होने छगा है। गीता के और बहुतेरे श्लोक भी इसी के समान सर्वसायाण । छोगों में प्रचिट्टत हो गये है। अब इष्कीर्ति का स्वस्प बतलाते है ─ ]

मयाद्रणाहुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारयाः।
येषां च त्वं वहुमतो मृत्वा यास्यितं लाववम् ॥ ३५ ॥
अवाच्यवादांश्च वहुन्चिद्रियन्ति तवाहिताः।
निन्दृन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरं तु किम् ॥ ३६ ॥
इतो वा प्राप्त्यित्तं स्वर्गं जित्वा वा मोक्ष्यंतं महीम् ।
तस्मादृत्तिष्ट कोन्तेय युद्धाय कृतिनिश्चयः॥ ३७ ॥
सुखदुःखे समें कृत्वा लामालामी जयाजयौ।
ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्त्यसि॥ ३८ ॥

(३५) (सत्र) महारयी समझेंगे, कि त् बर कर रण से माग गया; और निन्हें (आद) त् बहुमान्य हो रहा है, वे ही तेरी योग्यता कम समझेन व्योगे । (३६) ऐने ही तेरे नामध्ये की निन्य कर, तेरे शत्रु ऐसी ऐसी अनेक बार्व (तेरे विषय में) कहेंगे, हो न कहनी चाहिये। इससे अधिक दुःखकारक और है ही क्या? (३७) मर गया, तो स्वर्ग की जाएगा; और जीत गया, तो पृथ्वी (का राज्य) मोगेगा। इसकिर है अर्जुन! युद्ध का निश्चय करके उट।

[ उद्धिखित विवेचन से न केवल यही क्षिद्ध हुआ, कि सांस्य-हान है | अनुसार मरने-मारनेका शोक न करना चाहिये, प्रस्पुत यह मी सिट हो गया, | कि स्वधर्म के अनुसार युद्ध करना ही कर्तव्य है | तो मी अब इन शंका का | उत्तर विया जाता है, कि लड़ाई में होनेवाली हस्या का 'पाप' कर्ता के लगता है | या नहीं | वास्तव में इस उत्तर की युक्तियाँ कर्मयोगमार्ग की हैं | इसलिए टम्मार्ग की प्रस्तावना यहीं हुई है | ]

(३८) मुख-दुःख, टाम-नुक्रमान और जय-पराजय क्री-सा मान कर फिर युद्ध में ट्या जा। ऐसा करने से तुक्के (कोई भी ) पाप ट्याने का नहीं।

[ संसार में आयु किताने के दो मार्ग हैं - एक संस्त्य और दूतरा येंग !
इसमें जिस संग्य अथवा संन्यास-मार्ग के आचार को च्यान में हा इर अहंत्
युद्ध छोड़ मिश्रा माँगने के लिए तैयार हुआ था, उस संन्यासमाग के तत्त्वरानातृतार
| ही आस्मा का या देह का शोक करना उचित नहीं है ! मगवान ने अहंत को
| सिद्ध कर शिख्छाया है, कि सुख और दुश्लों को समृद्धि से सह लेना चाहिये !
| एवं स्वयम की और स्थान हे कर युद्ध करना ही छित्रय को उचित है, तथा उन| बुद्धि से युद्ध करने में कोई भी पाप नहीं सगवा ! परन्तु इस मार्ग ( संख्य ) क्र
| मत है, कि कमी-न-कमी संसार छोड़ कर संन्यास ले लेना ही प्रसेक मनुष्य का
| इस लगत् में परम कर्तव्य है ! इसलिए इप्ट जान पढ़े तो अभी ही दुढ़ छोड़ इर

- § ९ एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोंगे त्विमां शृष्ण ।

  बुद्धचा युक्तो यया पार्थ कर्मवन्धं प्रहास्यसि ॥ ३९ ॥
- § नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते।
  स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्॥ ४०॥

| संन्यास क्यों न ले लें; अथवा स्वधर्म का पालन ही क्यों न करें ? इत्यादि शंकाओं | का निवारण सांख्यज्ञान से नहीं होता; और इसी से यह कह सकते हैं, कि अर्जुन | का मूळ आक्षेप ज्यों का त्यों बना है | अतएव अब मगबान् कहते हैं – ]

(३९) सांख्य अर्थात् संन्यासिनिष्ठा के अनुसार तुझे यह बुद्धि अर्थात् ज्ञान या उपपत्ति बतलाई गई । अब जिस बुद्धि से युक्त होने पर (कमों के न छोड़ने पर मी) हे पार्थ ! तू कर्मकच छोड़ेगा, ऐसी यह (कर्म-)योग की बुद्धि अर्थात् ज्ञान (तुझसे बतलाता हूँ) सुन ।

भगवद्गीता का रहस्य समझने के लिए यह श्लोक अत्यन्त महस्य का है। । सांख्य शब्द से कपिल का सांख्य या निरा वेदान्त, और योग शब्द से पातंजलl योग यहाँ पर उद्दिष्ट नहीं है – सांख्य से संन्यासमार्ग. और योग से कर्ममार्ग ही े का अर्थ यहाँ पर हेना चाहिये। यह बात गीता के ३. ३ श्लोक से प्रकट होती है। े ये दोनों मार्ग स्वतम्त्र हैं । इनके अनुयायियों को भी क्रम से 'साख्य' = संन्यासमार्गी. . और 'योग' = कर्मयोगमार्गी कहते हैं (गीता ५. ५)। इनमें साख्यनिष्ठावाले लोग कमी-न-कमी अन्त में कमों को छोड़ देना ही श्रेष्ठ मानते है । इसलिए इस मार्ग के तत्त्वज्ञान से अर्जुन की इस शंका का पूरा पूरा समाधान नहीं होता. कि युद्ध क्यें करें। अतएव जिस कर्मयोगनिष्ठा का ऐसा मत है, कि संन्यास न क्षेकर ज्ञान-प्राप्ति के पश्चात् भी निष्कामञ्जद्धि से सदैव कर्म करते रहना ही प्रत्येक का सन्त्र। । पुरुषार्थ है, उसी कर्मयोग का (अथवा संक्षेप में योगमार्ग का) ज्ञान बतलाना अब आरंभ किया गया है; और गीता के अन्तिम अध्याय तक, अनेक कारण दिखलाते हुए, अनेक शंकाओं का निवारण कर, इसी मार्ग का स्पष्टीकरण किया । गया है। गीता के विषय-निरूपण का स्वयं भगवान् का किया हुआ, यह स्पष्टी-करण ध्यान में रखने से इस विषय में कोई शका रह नहीं जाती, कि कर्मयोग ही गीता में प्रतिपाद्य है। कर्मयोग के मुख्य मुख्य सिद्धान्तों का पहले निर्देश | करते हैं - ]

(४०) यहाँ अर्थात् इस कर्मयोग में (एक बार) आरंम किये हुए कर्म का नाश नहीं होता, और (आगे) विश्व भी नहीं होते। इस वर्म का योडा-सा भी (आचरण) बड़े भय से संरक्षण करता है।

## § § व्यवसायासिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । वहुकास्ता हानन्तास्य बुद्धयोऽव्यवसायिनाम् ॥ ४१ ॥

[ इस सिद्धान्त का महत्त्व गीताहरस्य के टसवें प्रकरण (पृष्ठ २८६) में | दिखलाया गया है; और अधिक खुलासा आगे गीता में भी किया गया है (गीता | ६.४०-४६) | इसका यह अर्थ है, कि कर्मयोगमार्ग में यदि एक में सिद्धि न | मिले, तो किया हुआ कर्म व्यर्थ न जा कर अगले जन्म में उपयोगी होता है; और | प्रत्येक जन्म में इसकी बदती होती है, एवं अन्त में क्मी-न-कमी सबी सद्गाति | मिलती ही है | अब कर्मयोगमार्ग का दूसरा महत्त्व-पूर्ण सिद्धान्त बतलाते हैं - ]

(४१) हे कुरुनन्दन । इस मार्ग में व्यवसाय-बुद्धि अर्थात् कार्य और अकार्य का निश्चय करनेवाली (इन्द्रियरूपी) बुद्धि एक अर्थात् एकाग्र रखनी पड़ती है; क्योंकि जिनकी बुद्धि का (इस प्रकार एक) निश्चय नहीं होता, उनकी बुद्धि अर्थात् बासनाएँ अनेक शालाओं से युक्त और अनन्त (प्रकार की) होती हैं।

सिंस्कृत में बुद्धि शब्द के अनेक अर्थ है। ३९ वें ऋोक में यह शब्द | ज्ञान के अर्थ में आया है: और आगे ४९ वें श्लोक में इस 'वृद्धि' शब्द का ही ' समझ, इच्छा, वासना या हेतु ' अर्थ है; परन्तु बुद्धि शब्द के पीछे 'न्यक-| सायात्मिका' विशेषण है। इसलिए इस श्लोक के पूर्वार्घ में उसी शब्द का अर्थ | यों होता है | व्यवसाय अर्थात् कार्य-अकार्य का निश्चय करनेवाली सुद्धि-इन्द्रिय | गीतार. प्र. ६, पृष्ठ १३४-१३९ देखो )। पहले इस बुद्धि-इन्द्रिय से किसी भी | बात का मला-बुरा विचार कर लेने पर फिर तदनसार कर्म करने की इच्छा या वासना मन में हुआ करती है। अतएव इस इच्छा या वासना को भी बुद्धि ही कहते हैं; परन्तु उस समय 'न्यसायात्मिका' यह विशेषण उसके पीछे नहीं | टगाते । मेद दिखलाना ही आवश्यक हो, तो 'वासनात्मक' बुद्धि कहते हैं । इस । श्लोक के दूसरे चरण में सिर्फ़ 'बुद्धि' शब्द है, उसके पीछे 'ब्यवसायात्मक' यह विशेषण नहीं है। इसलिए बहुवचनान्त 'बुद्धयः' से 'वासना, कल्पनातरंग' अर्थ होकर पूरे रुप्रेक का यह अर्थ होता है, कि 'जिसकी व्यवसायात्मक बुद्धि | अर्थात् निश्चय करनेवाली बुद्धि इन्द्रिय स्थिर नहीं होती. उसके मन में क्षण-क्षण । में नई तरंग या वासनाएँ उत्पन्न हुआ करता है। ' बुद्धि शब्द के 'निश्चय करने-। वाली इन्द्रिय ' और 'वासना' इन दोनों अर्थों को ध्यान में रखे बिना कर्मयोग | की बुद्धि के विवेचन का मर्म भली माति समझ में आने का नहीं। व्यवसायात्मक बुद्धि के स्थिर या एकाग्र न रहने से प्रतिदिन मिन्न भिन्न वासनाओं से मन व्यप्र हो जाता है, और मनुष्य ऐसी अनेक झंझटों में पढ़ जाता है, कि आज पुत्रप्राप्ति कि लिए असुक कर्म करी, तो कल स्वर्ग की प्राप्ति के लिए असुक कर्म करो। वह, । अब इसी का वर्णन करते हैं - न

§ § यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवद्न्यविपश्चितः। वेदवादरताः पार्थं नान्यदस्तीति वादिनः॥ ४२॥ कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफळपदाम्। कियाविशेषवद्गुळां मोगैश्वर्यगतिं प्रति॥ ४३॥ भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्। व्यवसायात्मिका वृद्धिः समाधौ न विधीयते॥ ४४॥

(४२) हे पार्थ ! (कर्मकाण्डात्मक) वेदों के (फल्श्रुति-युक्त) वाक्यों में भूले हुए और यह कहनेवाले मूद्ध लोग — कि इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है — वद्ध कर कहा करते हैं, कि — (४३) ' अनेक प्रकार के ( यश-याग आदि ) कमों से ही (फिर) जन्मका फल मिलता है, और (जन्म-जन्मान्तर में) मोग तथा ऐश्वर्य मिलता है ' — स्वर्ग के पीछे पड़े हुए वे काम्य-बुद्धिवाले (लोग), (४४) उिद्धित्वित मापण की ओर ही उसके मन आकर्षित हो जाने से मोग और ऐश्वर्य में ही गर्क रहते हैं। इस कारण उनकी व्यवसायात्मक अर्थात् कार्य-अकार्य का निश्चय करनेवाली चुद्धि (कमी भी) समाधिस्त अर्थात् एक स्थान में स्थिर नहीं रह सकती।

जिपर के तीनों श्लोकों का मिल कर एक वाक्य है। उसमें उन ज्ञानिरहित | कमेठ मीमांगोमार्गवालों का वर्णन है, जो श्लीत-स्मार्त कर्मकाण्ड के व्यनुसार | ब्लाज अमुक हेतु की विद्धि के लिए, तो कल और किसी हेतु से सदैव स्वार्थ के | लिए ही यज्ञ-याग आदि कर्म करने में निमम रहते हैं। यह वर्णन उपनिषदों के | आधार पर किया गया है। उदाहरणार्थ, मुण्डकोनिषद् में कहा है --

इप्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमुदाः। नाकस्य प्रष्ठे ते सुकृतेऽतुभूत्वेमं कोकं होनतरं वा विशन्ति॥

1

5

| 'इप्टापूर्व ही अप्ट है, दूबरा कुछ भी अप्ट नहीं, यह माननेवाले मूद लोग स्वर्ग - | में पुण्य का उपभोग कर चुकने पर किर नीचे के इस मनुष्य-लोक में आते | हैं '( सुण्ड. १. २. १० )। ज्ञानिवरिहत कमों की इसी इंग की निन्दा ईशावास्य | और कठ उपनिवरों में भी की गई है ( कठ. २. ५; ईश. ९. १२ )। परमेश्वर | का ज्ञान प्राप्त न करके केवल कभों में ही किस रहनेवाले इन लोगों को (देखों | गीता ९. २१ ) अपने अपने कभों के स्वर्ग आदि कल मिलते तो है, पर उनकी | वासना आज एक कमें में, तो कल किसी दूसरे ही कमें में रत होकर चारों भीर | धुड़वीड़-सी मचाये रहती है। इस कारण उन्हें स्वर्ग का आवागमन नसीव हो | जाने पर भी मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष की प्राप्ति के लिए बुद्धि-इन्द्रिय को स्थिर | या एकाग्र रखना चाहिये। आगे छठे अध्याय में विचार किया गया है, कि इसंको | एकाग्र रखना चाहिये। अगे छठे अध्याय में विचार किया गया है, कि इसंको | एकाग्र रखना चाहिये। अगे छठे अध्याय में विचार किया गया है, कि इसंको | एकाग्र स्वरा करना चाहिये। अभी तो इतना ही कहते हैं, कि — ]

# § § त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रेगुण्यो भवार्जुन । निर्द्वन्द्रो नित्यसत्त्वस्यो निर्योगक्षेम आत्मवान् ॥ ४५ ॥

(४५) हे अर्जुन! (कर्मकाण्डात्मक) बेद (इस रीति से) त्रेगुण्य की बातों से भरे पड़े है। इसलिए त् निक्रेगुण्य अर्थात् त्रिगुणों से अर्तात, नित्यसम्बस्य और सुखदुःख आदि द्वन्द्वों से अलिस हो। एवं योगन्नेम आदि स्वार्यों में न पड़कर आत्मनिष्ठ हो।

िसन्त, रच औस तम इन तीना गुणों से मिश्रित प्रकृति की सृष्टि को त्रेगुण्य कहते हैं। सृष्टि, सुख-दुःख आदि अथवा जन्म-मरण आदि विनाश-वान् इन्हों से भरी हुई है। और सत्य बहा उसके परे है। यह बात गीतारहस्य । (२३१-२५७) में स्पष्ट कर दिखलाई गई है। इसी अध्याय के ४३ वें श्लोक में कहा है, कि प्रकृति के अर्थात माया के इस संसार के सुखों की प्राप्ति के लिए मीमांसक-मार्गवाले श्रीत, यज्ञ-याग आदि किया करते हैं: और वे इन्हीं से निमग्र रहा करते हैं। कोई पुत्र-प्राप्ति के लिए एक विशेष यह करता है, तो कोई पानी | बरसाने के लिए दूसरी इष्टि करता है | ये सब कर्म इस लोग में संसारी व्यवहारों के लिए अर्थात् अपने योगक्षेम के लिए है। अतएव प्रकट ही है, कि जिसे मोश । प्राप्त करना हो वह वैदिक कर्मकाण्ड के इन त्रिगुणात्मक और निरे योगक्षेम | संपादन करनेवाले कर्मों को छोड़ कर अपना चित्त इसके परे परब्रहा की ओर िलगाए | इसी अर्थ में 'निर्दृत्द्व' और 'निर्योगक्षेमवान्' – शब्द ऊपर आये हैं। | यहाँ ऐसी शंका हो सकती है, कि वैदिक कर्मकाण्ड के इन काम्य कर्मों को छोड देने से योग-क्षेम (निर्वाह) कैसे होगा (गी. र. पृष्ठ २९२-३९२ देखों) १ किन्तु | इसका उत्तर यहाँ नहीं दिया । यह विषय आंगे फिर नीवें अध्याय में आया हैं। | वहाँ कहा है, कि इस योग-क्षेम को भगवान् करते हैं; और इन्हीं दो स्थानों पर ) गीता में 'योग-क्षेम' शब्द आया है ( गीता ९. २२ और उसपर हमारी टिप्पणी | देखो ) | नित्यसस्वस्य पद का ही अर्थ त्रिगुणातीत होता है । क्योंकि आगे वहा है, कि सत्त्वगुण के नित्य उत्कर्प से ही फिर आगे श्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त होती ) है, जो कि सची सिद्धावस्था है ( गीता. १४. १४ और २०; गी. र. पृष्ठ १६६-१६७ | देखो ) | तात्पर्य यह है, कि मीमासकों के योग्य क्षमकारक त्रिगुणात्मक काग्य कर्म । छोड कर एवं सुख-दु:ख के द्वन्द्वों से निपट कर ब्रह्मनिष्ठ अथवा भारमनिष्ठ होने ) के विषय में यहाँ उपदेश किया गया है । किन्तु इस वात पर फिर मी घ्यान देना | चाहिये, कि आत्मनिष्ठ होने का अर्थ सब कमीं को स्वरूपतः एकदम छोड देना ! नहीं है। ऊपर के श्लोक में वैदिक काम्य कर्मों की जो निन्दा की गई है, या जो | न्यूनता दिखलाई गई है, वह कमों की नहीं बिल्क उन कमों के विषय में जे | काम्यबुद्धि होती है, उस की है। यदि यह काम्य बुद्धि मन में न हो, तो निरे

# यावानर्थे उद्गपाने सर्वतः सम्प्लुतोद्के । तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ४६ ॥

| यज्ञयाग किसी भी प्रकार से मोक्ष के लिए प्रतिबन्धक नहीं होते (गी. र. पृ. २९५-| २९७)। आगे अठारहर्वे अध्याय के आरंभ में भगवान् ने अपना निश्चित और | उत्तम मत बतलाया है, कि मीमासकों के इन्ही यज्ञ-याग आदि कमों को फलाज्ञा | और संग छोड़ कर वित्त की शुद्धि और लोकसंग्रह के लिए अवस्य करना चाहिये | (गीता १८. ६)। गीता की इन दे। स्थानों की बातों को एकत्र करने से यह प्रकट | हो जाता है, कि इस अध्याय के स्ठोक में मीमांसकों के कर्मकाण्ड की जो न्यूनता | दिललाई गई है, वह उनकी काम्यबुद्धि को उद्देश्य करके हैं - किया के लिए | नहीं है। इसी अभिप्राय को मन में ला कर भागवत में मी कहा है -

वेदोक्तमेव कुर्वाणो निःसङ्गोऽर्पितर्मीखरे । नैप्कर्म्या लमते सिद्धि रोचनार्या फलश्रुतिः ॥

विशेक्त कमों की वेद में जो फल्श्रुति कही है, वह रोचनार्थ है। अर्थात् इसी लिए है, कि कर्ता को ये कर्म अच्छे लगे। अतएव इन कमों को उस फल्याति के लिए न करे, किन्तु निःसंग दुद्धि अर्थात् फल की आशा छोडकर इंश्वरार्पणदुद्धि से करे। जो पुरुप ऐसा करता है, उसे नैप्कर्म्य से प्राप्त होनेवाली सिद्धि मिलती है ' (भाग. ११. ३. ४६ )। सारांश, यद्यपि वेटों में कहा है, कि अमुक अमुक कारणा के निमित्त यह करें, तथापि इसमें न भूल कर केवल इसी लिए यह करें, कि वे यहत्व हैं। अर्थात् यह करना अपना कर्तव्य है। काम्य दुद्धि को तो छोड़ दें, पर यह को न छोड़े (गीता १७. ११); और इसी प्रकार अन्यान्य कर्म भी किया करें। यह गीता के उपदेश का सार है; और यही अर्थ अगले करोक में व्यक्त किया गया है।

(४६) चारों ओर पानी की बाद आ जाने पर कुएँ का जितना अर्थ या प्रयोजन रह जाता है (अर्थात् कुछ भी काम नहीं रहता), उतना ही प्रयोजन ज्ञान-प्राप्त प्राप्तण को सब (कर्मकाण्डात्मक) बेट का रहता है (अर्थात् विर्कृ काम्यकर्मरूपी वैदिक कर्मकाण्ड की उसे कुछ आवश्यकता नहीं रहती।

[ इस स्टोक के फल्लियों के संबन्ध में मतभेर नहीं है। पर टीकाकारों ने इसके शब्दों की नाहक खींचातानी की है। 'सर्वतः सम्प्रुतीयके 'यह सतम्यन्त । सामासिक पर है। परन्तु इसे निरी सतमी या उदपान का विशेषण भी न समझ । कर 'सित सतमी' मान होने से, 'सर्वतः सम्प्रुतीयके सित उदपाने यावानर्थः । (न स्वस्पमिप प्रयोजनं विद्यते ) तावान विज्ञानतः ब्राह्मणस्य सर्वेषु वेदेषु अर्थः '— । इस प्रकार किसी भी वाहर के पर को अध्याह्नत मानना नहीं पड़ता। सरल । अन्वय हम जाता है, की 'नारों गी. र. ४१

े ओर पानी ही पानी होने पर (पीने के लिए कहीं भी बिना प्रयत्न के यथेप पानी मिलने लगने पर ) जिस प्रकार कुएँ को कोई भी नहीं पृछता, उसी प्रकार जान-पात पुरुप को यज्ञ-याग आदि केवल वैदिक कर्म का कुछ भी उपयोग नहीं रहता। क्योंकि, वैदिक कर्म केवल स्वर्ग-प्राप्ति के लिए ही नहीं, बल्कि अन्त में मोक्षसायक । ज्ञान-प्राप्ति के लिए करना दोता है; और इस पुरुप को तो ज्ञान-प्राप्ति पहले ही हो जाती है। इस कारण इसे वैटिक कर्म करके कोई नई वस्तु पाने के लिए । शेप रह नहीं जाती। इसी हेतु से आगे तीसरे अध्याय (३.१७) में कहा है, | कि 'जो जानी हो गया, उसे जगत में कर्तव्य शेप नहीं रहता।' बढे मारी ो तालाब या नदी पर अनायास ही जितना चाहिये उतना, पानी पीने की सविधा होने पर कुएँ की ओर कौन झाँकेगा ? ऐसे समय कोई कुएँ की अपेक्षा नहीं रिखता। सनत्स्रजातीय के अन्तिम अध्याय (म. मा उद्योग, ४. ५, २६) में यही क्षोक कुछ थोड़े से शब्दों के हेरफेर से आया है। माधवाचार्य ने इसकी टीका में वैसा ही अर्थ किया है, जैसा कि हमने ऊपर किया है। एवं शुकानुप्रश्र में ज्ञान और कर्म के तारताम्य का विवेचन करते समय साफ कह दिया है - 'न ते (ज्ञानिनः) कर्म प्रशंसन्ति कुपं नद्यां पित्रन्निव '- अर्थात् नदी पर जिसे । पानी मिलता है, वह जिल प्रकार कुएँ की परवाह नहीं करता, उसी प्रकार 'ते' ं अर्थात ज्ञानी पुरुष कर्म की कुछ परवाह नहीं करते (म. मा. ज्ञा. २४०, १०)। ऐसे ही पाण्डवगीता के सत्रहवें श्लोक में कुए का दृशन्त यों दिया है - की ] वासुदेव को छोड़ कर दूसरे देवता की उपासना करता है, वह - 'तृपितो जाहनी-तीरे कूपं वाञ्छति दुर्मेतिः ' – भागीरथी के लिए पानी मिलने पर मी, दुर्ए की इच्छा करनेवाले प्यासे पुरुष के समान मूर्ख है। यह दृष्टान्त केवल वैदिक ग्रन्थों में ही नहीं है, प्रत्युत पाली के बौद्ध ग्रन्थों में भी उसके प्रयोग हैं। यह सिद्धान्त बौद्ध धर्म को भी मान्य है, कि जिस पुरुष ने अपनी तृष्णा समूल नष्ट कर डाली हो, उसे आगे और कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं रह जाता; और इस सिद्धान्त को बतलाते हुए उदान नामक पाली अन्य के (७.९) उस स्रोक में यह दृष्टान्त दिया है - ' कि कथिरा उदपानेन आपा चे सन्वदा सियम '-सर्वदा पानी मिलने योग्य हो जाने से कुएँ को लेकर क्या करना है ? आजकल | बड़े बड़े शहरों में यह देखा ही जाता है, कि घर में नल हो जाने से फिर कोई क्रिप् की परवाह नहीं करता। इससे और विशेष कर शुकानुप्रश्न के विवेचन से | गीता के द्रप्रान्त का स्वारस्य ज्ञात हो जाएगा; और यह दीख पड़ेगा, कि हमने | इस श्लोक का ऊपर जो अर्थ किया है, वही सरस्र और ठीक है। परन्तु, चाहे | इस कारण से हो, कि ऐसे अर्थ से वेटों को कुछ गीणता आ बाती है; अयवा इस संप्रदायिक सिद्धान्त की ओर दृष्टि देनेसे हो, कि ज्ञान में ही समस्त कर्मी का समावेश रहने के कारण ज्ञानी को कर्म करने की जरूरत नहीं। गीता के

## 

| टीकाकार इस श्लोक के पदों का अन्वय कुछ निराले दँग से लगाते हैं। वे इस । श्होक के पहले चरण में 'तावान' और दूसरे चरण में 'यावान' पहों की । अध्याहत मान कर ऐसा अर्थ लगाते हैं - 'उटपाने यावनार्थः तावानेव सर्वतः । । सम्प्टुतोदके यथा सम्पद्यते तथा यावान् सर्वेषु वेदेषु अर्थः तावान् विजानतः | ब्राह्मणस्य सम्पद्मते । ' अर्थात् स्नानपान साहि कर्मों के लिए कुएँ का जितना रिपयोग होता है, उतना ही बड़े तालाब में ( धर्वतः सम्प्रतीटके ) भी हो (सकता है। इसी प्रकार वेटों का जितना उपयोग है, उतना सब जानी पुरुप को उसके जान से हो सकता है। परन्तु इस अन्वय में पहली स्रोक-| पंक्ति में 'तावान' और दूसरी पंक्ति में 'यावान' इन हो पढ़ें के अध्याहार कर े हिने की आवस्यकता पहने के कारण हमने उस अन्वय और अर्थ को स्वीकत नहीं किया। हमारा अन्वय और अर्थ किसी मी पट के अध्याहार किये बिना ही हिंग जाता है; और पूर्व के स्त्रोंक से सिद्ध होता है, कि इसमें प्रतिपाटित वेटी के ्। कोरे अर्थात् जानन्यतिरिक्त कर्मगण्ड का गौणत्व इस खल पर विवक्षित है। अव । जानी पुरुष को यज्ञ-याग आदि कमों की कोई आवश्यकता न रह-जाने से कुछ होग जो यह अनुमान किया करते हैं, कि इन कमों को ज्ञानी पुरुप न करे, | विलक्षल छोड है | यह बात गीता को संमत नहीं है | क्योंकि, यद्यपि इन फर्मो का फल जानी पुरुष को अभीए नहीं, तथा फल के लिए न सही; तो भी यज्ञ-याग । आहि कमों को अपने ग्रास्त्रविहित कर्तव्य समझ कर वह कमी छोड नहीं सकता। अटारहवें अध्याय में भगवान् ने अपना निश्चित मत स्पष्ट कह दिया है. कि फिलाशा न रहे, तो भी अन्यान्य निष्काम कमें के अनुसार यश-याग आदि कर्म भी जानी पुरुष को निःसंग बुद्धि से करना ही चाहिये (पिछले श्लोक पर और गीत | ३. १९ पर हमारी जो टिप्पणी है, उसे देखों )। यही निष्काम-विषयक अर्थ अन्न । अगले श्लोक में स्वक्त कर दिखलाते हैं - ी

(४७) कर्म करने का मात्र तेरा अधिकार है। फल मिल्ना या न मिल्ना कभी भी तेरे अधिकार अर्थात् तांत्रे में नहीं। (इसलिए मेरे कर्म का) असक फल मिले, यह हेतु (मन में) रख कर काम करनेवाला न हो; और कर्म न करने का भी तृ आग्रह न कर।

| [इस क्ष्रोक के चारों चरण परस्पर एक दूसरे के अर्थ के पूरक हैं। इस | कारण अतित्याप्ति न हो कर कर्मयोग का सारा रहस्य योड़े में उत्तम रीति से | वतला दिया गया है। और तो क्या, यह कहने में भी कोई हानि नहीं, कि | ये चारों चरण कर्मयोग की चतुःस्त्री ही है। यह पहले कह दिया है, § § योगस्थः क्रुत्त कर्माणि सङ्गं त्यक्ता धनञ्जय । सिद्धचसिद्धचोः समो भूता समत्वं योग उच्यते ॥ ४८ ॥

दूरेण हावरं कर्म बुद्धियोगान्द्वनञ्जय । बुद्धौ शरणमन्<del>विच्</del>छ कृपणाः फलहेतवः ॥ ४९ ॥

| 'कर्म करने का मात्र तेरा अधिकार है।' परन्तु इस पर यह शंका है।ती है, कि कर्म का फल कर्म से ही संयुक्त होने के कारण ' जिसका पेड़ उसी का फल' इस न्याय से जो कर्म करने का अधिकारी है, वही फल का भी अधिकारी होगा। अतएव इस शंका को दूर करने के निमित्त दूसरे चरण में स्पष्ट कह दिया है. । कि 'फल में तेरा अधिकार नहीं है।' फिर इससे निप्पन्न होनेबाल तीसरा यह रिद्धान्त बतलाया है, कि 'मन में फलाशा रख कर कर्म करनेवाल मत हो। ' ( 'कर्मफलहेतः' = कर्मफले हेतुर्यस्य स कर्मफलहेतः, ऐसा बहुबीहि समास . होता है।) परन्त कर्म और उसका फल दोनों संख्य होते हैं। इस कारण यहि । कोई ऐसा सिद्धान्त प्रतिपादन करने स्त्रो, कि फलाशा के साथ फल को भी छोड़ ही देना चाहिये। तो इसे भी सच मानने के लिए अन्त में स्पष्ट उपदेश किया है, कि 'फलाशा को तो छोड़ दे, पर इसके साथ ही कर्मन करने का अर्यात् कर्म छोडने का आग्रह न कर। 'सारांश, 'कर्म कर' कहने से कुछ यह अर्थ नहीं होता कि 'फल की आधा को रख' और 'फल की आधा को छोड कहने से यह अर्थ नहीं हो जाता कि 'कमीं को छोड़ दे।' अतएव इस श्लोक का यह । अर्थ है कि फलाशा छोड़ कर कर्तव्यकर्म अवस्य करना चाहिये; किन्त न तो कर्म . की आसक्ति में फॅसे और न कर्म ही छोड़े – 'त्यागा न युक्त इह कर्मसुनापि . | रागः ' (योग. ५. ५. ५४) । और यह दिखला कर कि फल मिल्ने की बात . | अपने बदा में नहीं है: किन्त उसके लिए और अनेक बातों की अनुकृत्वा | आवश्यक है | अठारहवं अध्याय में फिर यही अर्थ और भी दद किया गया है . । ( १८. १४-१६ और रहस्य प्र. ५ प्ट. ११५ एवं प्र. १२ देखों )। अब कर्मयोग । | का स्पष्ट लक्षण वतलाते हैं, कि इसे ही योग अथवा कर्मयोग कहते हैं - ]

(४८) हे घनंजय! आसक्ति छोड़ कर और कर्म की सिद्धि हो या असिंदि, होनों को समान ही मान कर, 'योगस्य' हो करके कर्म कर। (कर्म के सिद्धि होने या निष्फल होने में रहनेवाली) समता की (मनो-)चृत्ति को ही (कर्म) योग कहते हैं। (४९) क्योंकि, हे घनंजय! बुद्धि के (साम्य) योग की अपेष्ठा (बाह्य) कर्म बहुत ही कानष्ट है। अतएव इस (साम्य) बुद्धि की शरण में जा। फल्टेतुक अर्थात् फल पर हिए रख कर काम करने वाले लोग कुपण अर्थात् दीन या निचले

## बुद्धियुक्तो जहातीह उमे सुकृतदुष्कृते। तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्॥ ५०॥

ढर्जे के हैं। (५०) जो (साम्य-)बुद्धि से युक्त हो जाऍ, वह लोक में पाप और पुण्य से अल्प्सि रहता है। अतएव योग का आश्रय कर। (पाप-पुण्य से वच कर) कर्म करने की चतुराई (कुशलता या युक्ति) को ही (कर्मयोग) कहते हैं।

[इन श्लोकों में कर्मयोग का लक्षण वतलाया है, वह महत्त्व का है। इस | संबन्ध में गीतारहस्य के तीसरे प्रकरण ( पृष्ठ ५६-६४ ) में जो विवेचन किया । गया है, उसे देखो। इसमें भी कर्मयोग का तत्त्व – 'कर्म की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है '- ४९ वें स्त्रोक में बतलाया है, वह अत्यन्त महत्त्व का है। 'बुद्धि' शब्द के पिछे 'न्यवसायात्मिका' विशेषण नहीं है। इसिलए इस स्रोक में उसका अर्थ (वासना' या 'समझ' होना चाहिये। कुछ छोग बुद्धि का अर्थ 'ज्ञान' करके इस े स्ठोक का ऐसा अर्थ किया चाहते हैं, कि ज्ञान की अपेक्षा कर्म हल्के दर्वे का है: परन्तु यह अर्थ टीक नहीं है। क्योंकि, पीछे ४८ वें क्षोक में समत्व का लक्षण बतलाया है. और ४९ वें तथा अगले क्षोक में मी बही वर्णित है। इस कारण यहाँ बुद्धि का अर्थ समत्वबुद्धि ही करना चाहिये। किसी मी कर्म की मलाई-बुराई कर्म पर अवलंबित नहीं होती। कर्म एक ही क्यों न हो, पर करनेवाले ं की मले। वा ब़री बुद्धि के अनुसार वह ग्रम अथवा अग्रम हुआ करता है। अतः कर्म की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है। इत्यादि नीति के तत्त्वों का विचार | | गीतारहस्य के चौथे, बारहवें और पन्द्रहवें प्रकरण में (पृष्ठ ८८, ३८३–३८४ और ४८०-४८४) किया गया है। इस कारण यहाँ और अधिक चर्चा | नहीं करते। ४१ वें श्लोक में बतलाया ही है, कि वासनात्मक बुद्धि की सम और गुद्ध रखने के लिए कार्य-अकार्य का निर्णय करनेवाली व्यवसायात्मक । बुद्धि पहले ही स्थिर हो जानी चाहिये। इसलिए 'साम्यवृद्धि' इस शब्द से ही स्थिर व्यवसायात्मक बुद्धि, और शुद्ध वासना (वासनात्मक बुद्धि) इन दोनों का बोध हो जाता है! यह साम्यवादि ही आचरण अथवा कर्मयोग की जड़ है। इसलिए ३९ वें श्लोक में भगवान ने पहले जो यह कहा है, कि कर्म करके भी कर्म की वाधा न लगनेवाली युक्ति अथवा योग मुझे बतलाता हूँ उसी के अनुसार | इस श्लोक में कहा है, 'क्रमें करते समय बुद्धि को स्थिर, पवित्र, सम और | ग्रुद्ध रखना ही 'वह 'युक्ति' या 'कीशल्य' है; और हसी को 'योग' कहते हैं। इस प्रकार योग शब्द की दो बार न्याख्या की गई है। ५० वें स्ठोक के 'योगः कर्मसु कौशलम् ' इस पट का इस प्रकार नरल अर्थ लगने पर भी, कुछ लोगों ने रेसी खींचातानी से अर्थ लगाने का प्रयत्न किया है, कि 'कर्मसु योगः कौशलम् '-कर्म में जो योग है, उसको कौशल कहते हैं। पर 'कौशल' शब्द की व्याख्या करन का § कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्ता मनीपिणः जन्मबन्धितिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् ॥ ५१ ॥ यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्च्यतितरिष्यति । तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतन्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५२ ॥ श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्यास्यति निश्चला । समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्त्यसि ॥ ५३ ॥

यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है। 'योग' शब्द का लक्षण वतलाना ही अमीए है। इसिलए यह अर्थ सबा नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त जब कि 'कर्मसु की शहर अन्वय लग सकता है, तब 'कर्मसु योगः' ऐसा औषा-सीधा अन्वय करना ठीक भी नहीं है। अब बतलाते है, कि इस प्रकार साम्यबुद्धि से समस्त कर्म करते रहने से व्यवहार का लोग नहीं होता; और पूर्ण विद्धि अथवा मोक्ष प्राप्त हुए बिना नहीं रहता — ]

(५१) (समस्य) बुद्धि से युक्त (जो) ज्ञानी पुरूप कर्मफल का त्याग करते हैं, वे जन्म के बन्ध से सुक्त होकर (परमेश्वर के) दुःखबिरहित पट को जा पहुँचते हैं। (५२) जब तेरी बुद्धि मोह के गँटले आवरण से पार हो जाएगी, तब उन बातों सें तू बिरक्त हो जाएगा, जो सुनी हैं और सुनने की हैं।

अर्थात् तुझे कुछ अधिक खुनने की इच्छा न होगी। क्योंकि इन जातों के | सुनने से मिलनेवाला फल तुहे पहले ही प्राप्त हो चुका होगा। 'निवेंद' शच्य का | उपयोग प्रायः संसारी प्रपंच से उकताहट या वैराग्य के लिए किया जाता है। | इस स्त्रोक में उसका सामान्य अर्थ 'कर जाना ' या 'चाह न रहना ' ही है। | अगले स्त्रोक से दीख पड़ेगा, कि यह उकताहट, विशेष करके पीछे यतलाये हुए, | त्रेगुण्यविषयक श्रीतकर्मों के संबन्ध में है।

(५३) (नाना प्रकार के बेटवाक्यों से घनड़ाई हुई तेरी बुद्धि वन समाधिवृत्ति में स्थिर और निश्चल होगी, तम (यह साम्यबुद्धिरूप) योग बुझे प्राप्त होगा।

[सारांश, दितीय अध्याय के ४४ वें स्त्रोक के अनुसार, लोग वेदवाक्य | की फल्छुति में मुले हुए हैं, और जो लोग किसी विशेष फल की प्राप्ति के लिए | कुछ कर्म करने की धुन में लोग रहते हैं, उनकी धुद्धि स्थिर नहीं होती – और | भी अधिक बहबहा जाती है । इसलिए अनेक उपदेशों का सुनना लोड़ कर चित्त | भी तिश्रल समाधि-अवस्था में रख। ऐसा करने से साम्यबुद्धिरूप कर्मयोग तुझे | प्राप्त होगा; और अधिक उपदेश की जरूरत न रहेगी। एवं कर्म करने पर मी | तुझे उनका कुछ पाप न लगेगा। 'इस रीति से जिस कर्मयोगी की बुद्धि या प्रका

## अर्धुन उवाच।

§ ६ स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव ।
स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् ॥ ५४ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतात् । आत्मन्येवातमना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥ इःखेष्वजुद्धिप्तमनाः सुखेषु विगतस्पृद्धः । वीतरागभयकोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥ ५६ ॥ यः सर्वत्रानिभलेहस्तत्तत्त्राप्य शुमाशुमम् । नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७ ॥ यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानीव सर्वद्यः । इन्दियाणीन्दियार्थेम्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५८ ॥

[ स्थिर हो जाए, उसे स्थितप्रज्ञ कहते हैं। अब अर्जुन का प्रश्न है कि उसका | न्यवहार कैसा होता है।]

अर्जुन ने कहा - (५४) हे केशव! (मुझे बतलाओ कि समाधिस्थ स्थित-प्रज्ञ किसे कहें ! उस स्थितपज्ञ का बोलना, बैठना और चलना कैसा रहता है !

[ इस रुजेक में 'माषा' शब्द 'लक्षण' के अर्थ में प्रयुक्त है और हमने | उसका माषान्तर उसकी माप् घातु के अनुसार 'किसे कहें ' किया है। गीता-| रहस्य के बारहवें प्रकरण ( पृ. ३६९-३७० ) में रपष्ट कर दिया है, कि रियतप्रज्ञ | का वर्ताव कर्मयोगशास्त्र का आधार है; और इससे अगले वर्णन का महत्त्व शत | हो जाएगा। ]

श्रीमगवान ने कहा — (५५) हे पार्थ ! जब (कोई मनुष्य अपने) मन के समस्त काम अर्थात् वासनाओं को छोड़ता है; और अपने आप में ही सन्तुष्ट होकर रहता है, तब उसको स्थितप्रज्ञ कहते हैं। (५६) दुःख में निसके मन को खेद नहीं होता, सुख में निसकी आसक्ति नहीं; और प्रीति, मय एवं क्रोष निसके छूट गये हैं, उसको स्थितप्रज्ञ सुनि कहते हैं। (५७) सब बातों में निसका मन निःसंग हो गया; और यथाप्राप्त श्रुप-अञ्चम का निस्ते आनन्द या विधाद मी नहीं; (कहना चाहिये कि) उसकी बुद्धि स्थित हुई ? (५८) निस प्रकार कह्युवा अपने (हाथ-पैर आदि) अवयव सब ओर से सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार जब कोई पुष्प इन्द्रियों के (शब्द, स्पर्श आदि) विषयों से (अपनी) इन्द्रियों को खींच लेता है, तब (कहना चाहिये कि) उसकी बुद्धि स्थिर हुई !

विपया विनिवर्तन्ते निराहारस्य होहेनः। रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥ ५९ ॥ यततो हापि कौन्तेय पुरुपस्य विपश्चितः। इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसमं मनः॥ ६०॥

(५९) निराहारी पुरुष के विषय छूट जाए, तो भी (उनका) रस क्षर्यात् चाह नहीं छूटती। परन्तु परव्रहा का अनुभव होने पर चाह भी छूट जाती है – अर्थात् विषय और उनकी चाह दोनों छूट जाते हैं। (६०) कारण यह है, कि केवल (इन्द्रियों के टमन करने के लिए) प्रयत्न करनेवाले विद्वान् के भी मन को, हे छुन्तीपुत्र! ये प्रवल हन्द्रियों के यान करने के लिए) प्रयत्न करनेवाले विद्वान् के भी मन को, हे

ि अन्न से इन्द्रियों का पोपण होता है। अतएव निराहार या उपवास करने से इन्द्रियाँ अशक्त होकर अपने अपने विषयों का सेवन करने में असमर्थ हो नाती हैं। पर इस रीति से विषयोपमोग का छूटना केवल नवर्दस्ती की, अशकता की बाह्यकिया हुई। इससे मन की विपयवासना (रस) कुछ कम नहीं होती। इसलिए यह बारना जिससे नष्ट हो, उस ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति करना चाहिये। इस निकार ब्रह्म का अनुभव हो जाने पर मन एवं उसके साथ ही साथ इन्द्रियाँ भी । आप-ही-आप ताबे में रहती हैं। इन्द्रियों को ताबे में रखने के लिए निराहार । आदि उपाय आवस्यक नहीं. – यही इस श्लोक का मावार्थ है। और यही अर्थ । आगे छठे अध्याय के इस स्रोक में स्पष्टता से वर्णित है (गीता ६.१६,१७ ं और ३.६,७ देखों ), कि योगी का आहार नियमित रहे । वह आहारविहार | आदि को बिलकुल ही न छोड़ दे। साराश, गीता का यह सिद्धान्त ध्यान में रखना चाहिये. कि शरीर को क्षश करनेवाले निराहार आदि साधन एकांगी है. अतएव वे त्याज्य हैं । नियमित आहारविहार और ब्रह्मज्ञान ही इन्द्रियनिब्रह का । उत्तम साधन है। इस श्लोक में रस शब्द का ' निह्ना से अनुभव किये जानेवाला मिठा, कडुवा, इत्यादि रस ' ऐसा अर्थ करके कुछ होग यह अर्थ करते हैं, कि उपवासों से शेप इन्द्रियों के विषय यदि छट भी जाएँ, तो भी जिहा वा रष्ट अर्थात् खाने-पीने की इच्छा कम न होकर बहुत दिनों के निराहार से और भी . । अधिक तीव हो जाती है: और, मागवत में ऐसे अर्थ का एक श्लोक भी है । (भाग. ११.८.२०)। पर हमारी राय में गीता के इस श्लोक का ऐसा अर्थ । करना ठीक नहीं । क्योंकि दूसरे चरण से वह मेल नहीं रखता । इसके अतिरिक्त भागवत में 'रस' शब्द नहीं, 'रसनं' है; और गीता के स्रोक का दूसरा चरण मी वहाँ नहीं है। अतएव भागवत और गीता के श्लोक नो एकार्थक मान हेना । उचित नहीं है । अब आगे के टो श्लोको में और अधिक स्पष्ट कर बतलाते हैं, कि | विना ब्रह्मसाक्षात्कार के पूरा इन्द्रियनिग्रह हो नहीं सक्ता है - ]

तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। वदो हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥६१॥ ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेपूपजायते। सङ्गात्सञ्जायते कामः कामाकोषोऽभिजायते॥६२॥

(६१) (अतएव) इन सन इन्द्रियों का संयमन कर युक्त अर्थात् योगयुक्त और मत्परायण होकर रहना चाहिये। इस प्रकार जिसकी इन्द्रियों अपने स्वाधीन हो जाएँ (कहना चाहिये कि), उसकी युद्धि स्थिर हो गई।

िइस श्लोक में कहा है, कि नियमित आहार से इन्द्रियनिग्रह करके साथ ही साथ ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के लिए मत्परायण होना चाहिये। अर्थात् ईश्वर मे । चित्त लगाना चाहिये। ५९ वें श्लोफ का हमने जो अर्थ किया है. उससे प्रकट | होगा, कि उसका हेतु क्या है ! मनु ने भी निरे इन्द्रियनिग्रह करनेवाले पुरुष | को यह इद्यारा किया है, कि 'बल्जानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमिप कर्षति' (मनु. | २. २१५ ): और उसी का अनुवाद ऊपर के ६० वें श्लोक में किया है। सारांश, हन तीन क्लोकों का मावार्थ यह है, कि जिसे स्थितप्रज्ञ होना हो, उसे अपना । आहार-विहार नियमित रख कर ब्रह्मज्ञान ही प्राप्त करना चाहिये। ब्रह्मज्ञान होने पर ही मन निर्विषय होता है। शरीरहेश के उपाय तो ऊपरी हैं – सचे नहीं। 'मत्परायण' पट से यहाँ मक्तिमार्ग का भी आरंभ हो (गीता ९.३४ ि खो ) ] जपर के श्लोक में जो 'युक्त' शब्द है, उसका अर्थ ' योग से तैयार या बना हुआ ' है । गीता ६. १७ में 'युक्त' शब्द है, उसका अर्थ 'नियमित' है । । पर गीता में इस शब्द का सदैव का अर्थ है - 'साम्यवंदि का जो योग गीता में व्तलाया गया है, उसका उपयोग करके तर्नुसार समस्त सुखदु:खीं को | ज्ञान्तिपर्वक सहन कर, व्यवहार करने में चतुर पुरुष ' (गीता ५. २३ देखें।)। इस रीति से निप्णात हुए पुरुष को ही 'स्थितप्रज्ञ' कहते हैं। उसकी अवस्था ही िसिद्धावस्था कहलाती हैं; और इस अध्याय के तथा पाँचवें एवं वारहवें अध्याय ं के अन्त में इसी का वर्णन है । यह वतला दिया, कि विषयों की चाह छोड़ कर रियतपञ्च होने के लिए क्या आवश्यक है ? अब अगले श्लोकों में यह वर्णन करते है. कि विषयों में चाह कैसी उत्पन्न होती है ? इसी चाह से आगे चलकर काम-क्रीध आदि विकार फैसे उत्पन्न होते हैं ! और अन्त में उससे मनुष्य का नाग्र | कैसे हो जाता है ! एवं इनसे छुटकारा किस प्रकार मिल सकता है ! - ]

(६२) विषयों का चिन्तन करनेवाले पुरुप का इन विषयों में संग वदता जाता है। फिर इस संग से यह वासना उत्पन्न होती है, कि हमको काम (अर्थात् वह विषय) चाहिये। और (इस काम की तृति होने में विष्न से) उस काम से ही कोष की

कोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिविभ्रमः । स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्रणव्यति ॥ ६३ ॥ राग्डेपविर्युक्तस्तु विपयानिन्द्रियश्चरत् । आत्मवर्घ्याविध्यात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥ प्रसादे सर्वेद्दृःखानां हानिरस्योपजायते । प्रसन्नचेतसो हााशु बुद्धिः पर्यवितिष्ट्तं ॥ ६५ ॥ नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य मावना । न चामावयतः शान्तिरशान्तस्य कृतः सुख्म् ॥ ६६ ॥

टलिन होती है; (६३) कीव से सम्मोह अर्थान् अविवेश होता है, सम्मोद ने म्मृतिश्रंय, म्मृतिश्रंय से बृद्धिनाय आंत बृद्धिनाय से (पुरुष का) नर्बनाय हो उत्त है। (६४) परम्तु अपना आग्मा अर्थान् अन्तः करण दिस्के कार्य में है, तह (पुरुष) प्रीति आंत हेप से छूटी हुई अपनी स्वार्धन इत्त्रियों से विषयों में व्यार्थ करके भी (चित्त से) प्रसन्न होना है! (६५) चित्त प्रसन्न होने से उत्तर्ध सर दुःसों का नाथ होता है। क्योंकि जिसका चित्त प्रसन्न है, उद्दर्श हुद्धि मी तक्तर विषय होती है।

[इन दो क्टोकों में स्वष्ट बर्गन है, कि विषय या इसे हो न छोड़ व्यिवहां केवल उनका संग छोड़ कर विषय में हो निःसंगद्यि से क्टेंडा रहता है। जीर उसे जो व्यान्त मिल्र्यी हैं, वह कस्योग ने नहीं; किन्तु फराया के स्पा से प्राप्त होती हैं। क्योंकि इसके मिल्रा करना नहीं किन्तु फराया के स्पा संन्यासमर्गवाले स्पितप्रत में कोई नेट नहीं है। इन्त्रियसंग्रमन, निरिच्या और आदि गुण दोनों को ही चाहिये। परन्तु इन दोनों में महत्त्व का नेट यह है, कि गीया का स्थितप्रत क्यों का संन्यास नहीं करता। किन्तु लोक्संप्रह के निक्ति समन्त क्यों निष्माम बुद्धि से हिया करता है; और संन्यासमर्गवास स्थितप्रत करता है किया हो। है देशों गीता दे २९०)। किन्तु गीता के संन्यासमर्गवास क्या करते हैं है। इस हम प्रदेश की गीण समझ कर नाप्रशिवक काप्रह से प्रतिगान किया करते हैं, कि स्थितप्रत्य महा, उसका वर्णन संन्यासमार्ग का ही है। अब इस प्रकार किन्त्य महा, उसका वर्णन कर स्थितप्रत के स्वस्प को और मी अधिक स्थक करते हैं – ]

(६६) नो पुरुष उक्त रीति ने युक्त अर्थान् योगयुक्त नहीं है, उन्हें (रिधर-)बृद्धि और माबना अर्थान् इदबृद्धिरूप निष्टा मी नहीं रहती। स्टि माबना नहीं उसे शान्ति नहीं; और क्रिने शान्ति नहीं उसे मुख मिळेगा ब्हॉने! इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्मसि ॥ ६७ ॥ तस्माधस्य महावाहो निगृहीतानि सर्वशः । इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥ या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागतिं संयमी । यस्यां जाग्रनि भूतानि सा निशा पस्यतो मुनेः ॥ ६९ ॥ आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् । तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाग्नोति न कामकामी ॥ ७० ॥

(६७) विपयों में संचार अर्थात् व्यवहार करनेवाले इन्द्रियों के पीछे पीछे मन जो जाने लगता है, वहीं पुष्प की बुद्धि को ऐसे हरण किया करता है, जैसे कि पानी में नौका को वायु खींचती है। (६८) अतएव हे महाबाहु अर्जुन! इन्द्रियों के विपयों से जिसकी इन्द्रियों चहूँ ओर से हुई हटी हों, (कहना चाहिये कि) उसी की बुद्धि स्थिर हुई।

[ सरांश, मन के निग्रह के द्वारा इन्द्रियों का निग्रह करना स्व सावनों | का मूल है | विषयों में व्यग्न होकर इन्द्रियों इधर-उधर टोड़ती रहे, तो आत्मज्ञान | प्राप्त कर लेने की (वासनात्मक) बुद्धि ही नहीं हो सकती | अर्थ यह है, कि | बुद्धि न हो, तो उसके विषय में दृढ उद्योग भी नहीं होता; और फिर शान्ति | एवं सुख भी नहीं मिलता | गीतारहस्य के चौथे प्रकरण में दिखलाया है, कि | इन्द्रियों को एकाएक टमा कर सब कर्मों | को विलकुल छोड़ है | किन्तु गीता का अभिप्राय यह है, कि ६४ वें स्टोक में जो विलकुल छोड़ है | किन्तु गीता का अभिप्राय यह है, कि ६४ वें स्टोक में जो विलकुल छोड़ है | किन्तु गीता का अभिप्राय यह है, कि ६४ वें स्टोक में जो विलकुल छोड़ है | किन्तु गीता का अभिप्राय यह है, कि ६४ वें स्टोक में जो

(६९) सब लोगों की जो राय है, उसमें स्थितप्रज्ञ जागता है; और जब समस्त प्राणिमात्र जागते रहते हैं, तब इस ज्ञानवान पुरुष को रात माल्म होती है।

यह बिरोघामाखात्मक वर्णन आलंकारिक है। अज्ञान अन्धकार को और | ज्ञान प्रकाश को कहते हैं (गीवा १४. ११)। अर्थ यह है, कि अज्ञानी लोगों | की जो वस्तु अनावश्यक प्रतीत होती है (अर्थात् उन्हें जो अन्धकार है), वही | ज्ञानियों को आवश्यक होती है; और जिसमें अज्ञानी लोग उल्ले रहते हैं — उन्हें | जहां उनेला माल्म होता है। वही ज्ञानी को अँघेरा टील पड़ता है — अर्थात् | वह ज्ञानी को अभीष्ट नहीं रहता। उटाहरणार्थ, ज्ञानी पुरुष काम्य-क्रमों को तुच्छ | मानता है, तो सामान्य लोग उसमें लिपटे रहते हैं; और ज्ञानी पुरुष को जो | निष्काम कर्म चाहिये उसकी औरों को चाह नहीं होती। ]

(७०) चारों ओर से (पानी) मरते जाने पर भी जिसकी मर्यादा नहीं डिमती, ऐसे समुद्र में जिस प्रकार सब पानी चला जाता है, उसी प्रकार जिस पुचप में समस्त  🐧 विहाय कामान्यः सर्वोत् पुर्माश्चरति निःस्पृहः । निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिच्छति॥ ७१॥ एपा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विसहाति। स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति॥ ७२॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिपत्सु त्रहाविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जनसंबाहे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः॥ २॥

विपय ( उसकी शान्ति मंग हुए विना ही ) प्रवेश करते हैं, उसे ही ( सची ) शान्ति मिलती है। विपयों की इच्छा करनेवाल को (यह शान्ति) नहीं मिलती।

इस श्लोक का यह अर्थ नहीं है, कि शान्ति करने के छिए कर्म न करना | चाहिये | प्रत्युत मावार्थ यह है, कि साधारण छोगो का मन फलाशा से या काय-। वासना से घत्रहा जाता है; भीर उनके कमीं से उनके मन की शान्ति निगद नाती है। परन्तु जो सिद्धावस्था में पहुँच गया है, उसका मन फलाशा से क्षुब्ध नहीं होता। कितने ही कर्म करने को क्यों न हों ? पर उसके मन की शान्ति नहीं | डिगती | वह समुद्रसरीखा चान्त बना रहता है: और सब काम किया करता है | | अतएव उसे सुख:दुख की व्यथा नहीं होती | (उक्त ६४ वाँ स्त्रोक मीर गीता । ४. १९ देखों )। अन इस विपय का उपसंहार करके नतलाते हैं, कि स्थितप्रज की | इस स्थिति का नाम क्या है ? - ]

( ७१ ) जो पुरुष काम (अर्थात् आसक्ति ) छोड़ कर और निःस्पृह हो कर के (ब्यवहार में ) वर्तता है, एवं जिसे ममत्व और अहंशार नहीं होता, उसे ही शान्ति मिल्ती है।

[ संन्यासमार्गवाले के टीकाकार इस 'चरति' (वर्तता है) पर का 'भीख । मॉगता फिरता है ' ऐसा अर्थ करते हैं; परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं है। पिछले हि इस वें और ६७ वें श्लोक में 'चरन्' एवं 'चरता' का जो अर्थ है, वहीं अर्थ वहाँ भी करना चाहिये। गीता में ऐसा उपदेश कहीं भी नहीं है, कि स्थितप्रज्ञ मिक्रा | मॉगा करे | हाँ; इसके विरुद्ध ६४ वें स्लोक में यह स्पष्ट कह दिया है, कि स्थितपर । पुरुप इन्द्रियों को अपने स्वाधीन रख कर ' विषयों में वर्ते '। अतएव 'वरित' ना । ऐसा ही अर्थ करना चाहिये, कि 'वर्तता है ' अर्थात् ' जगत् के व्यवहार करता | है ' । श्रीसमर्य रामदासस्वामी ने टासनोध के उत्तरार्ध में इस बात का उत्तम वर्णन किया है, कि 'निःस्ट्रह' चतुर पुरुष (स्थितप्रज्ञ) व्यवहार में कैसे वर्तता है ! और | गीतारहस्य के चौटहवें प्रकरण के विषय ही वही है। ]

(७५) हे पार्थ ! ब्राह्मी स्थिति यही है । इसे पा जाने पर कीई भी मोह में नहीं फॅसता; और अन्तकाल में अर्थात् मरने के समय में भी इस स्थिति में रह का ब्रह्मनिर्वाण अर्थात् ब्रह्म में मिल बाने के स्वरूप का मोक्ष पाता है।

[यह ब्राष्ट्री स्थिति कर्मयोग की अन्तिम और अत्युत्तमं रियति है (देखे) गितार. प्र. ९, प्र. २३२ और २५१); और इसमें विशेषता यह है; कि इसमे । प्राप्त हो जाने से फिर मोह नहीं होता। यहाँ पर इस विशेषता के बतलाने । का कुछ कारण है। वह यह कि, यदि किसी दिन दैवयोग से घडी-दो-घडी के िलए इस ब्राझी स्थिति का अनुमय हो सके, तो उससे कुछ चारकालिक लाम नहीं होता। क्योंकि किसी मी मनुष्य यदि मरते समय यह स्थिति न रहेगी, तो मरणकाल में जैसी वासना रहेगी, उसी के अनुसार पुनर्जन्म होगा (देखी गीतारहस्य प्र. ९, प्र. २९१)। यही कारण है, जो ब्राह्मी स्थिति का वर्णन करते हुए इस श्लोक में स्पष्टतया कह दिया है, कि 'अन्तकालेऽपि' = अन्तकाल म भी स्थितप्रज्ञ की यह अवस्था स्थिर बनी रहती है। अन्तकाल में मन के ग्रुड । रहने की विशेष आवस्यकता का वर्णन उपनिपडोंमें (छां. ३. १४. १; प्र.३. १०) | और गीता में भी (गीता ८.५-१०) है | यह वासनात्मक कर्म अगले अनेक जन्मों के मिलने का कारण है। इसलिए प्रकट ही है, कि अन्ततः मरने के । समय तो वासना शून्य हो जानी चाहिये। और फिर यह भी कहना पडता है, . ि कि मरणसमय में वासना शून्य होने के लिए पहले से ही वैसा अभ्यास हो जाना . | चाहिये | क्योंकि बासना को शून्य करने का कर्म अत्यन्त कठिन है | और विना ईश्वर की विशेष कृषा के उसका किसी को भी प्राप्त हो जाना न केवल कठिन है, वरन असंमव भी है। यह तत्त्व वैटिक धर्म में ही नहीं हैं, कि मरणसमय में वासना गुद्ध होनी चाहिये: किन्तु अन्यान्य धर्मों में भी यह तत्त्व अंगीकृत । हुआ है। (देखी गीतारहस्य प्र. १३, पृ. ४४३)]

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए — अर्थात् कहे हुए — उपनिपद् में ब्रह्मविद्यान्तर्गत योग — अर्थात् कर्मयोग — शास्त्रविपयक श्रीकृष्ण और अर्जुन के मंबाट में साख्ययोग नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ।

| इस अध्याय में, आरंम भे साख्य अथवा संन्यासमार्ग का विवेचन है।
| इस कारण इसको सांख्ययोग नाम दिया गया है। परन्तु इससे यह न समझ
| वेना चाहिये, कि पूरे अध्याय में वही विषय है। एक ही अध्याय में प्रायः
| अनेक विषयों का वर्णन होता है। जिस अध्याय में जो विषय आरंम में आ
| गया है, अथवा जो विषय उसमें प्रमुख है, उसके अनुसार उस अध्याय का नाम
| रखा दिया जाता है। (देखो गीतारहस्य प्रकरण १४, ए. ४४८) ]

# तृतीयोऽध्यायः ।

सर्जुन उवाच।

ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता चुद्धिर्जनार्दन । तिकं कर्मणि घोरे मां नियोजयिस केशव ॥ १ ॥ व्यामिश्रेणेव वाक्येन चुद्धि मोहयसीय मे । तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् ॥ २ ॥

#### श्रीभगवानुवाच

§ § लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ।
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेण योगिनाम्॥ ३॥

## तीसरा अध्याय

[ अर्जुन को भय हो गया था, कि मुझे भीष्म-दोण आदि को मारना पड़ेगा। अतः सांख्यमार्ग के अनुसार आत्मा की नित्यता और अशोच्यत्व से यह सिद्ध किया गया, कि अर्जुन का भय वृथा है। किर स्वधमं का थोड़ा-सा विवेचन करके गीता के मुख्य विपय कमेंगोग का दृबरे अध्याय में ही आरंभ किया गया है। और कहा गया है, कमें करने पर भी उनके पाप-पुण्य से बचने के लिए केवल यही एक युक्ति या योग है, कि वे कमें साम्यवुद्धि से किये आएं। इसके अनन्तर अन्त में उस कमेंगोगी स्थितप्रक का वर्णन भी किया गया है, कि विस्की बुद्धि इस प्रकार सम हो गई हो। परन्तु इतने थे ही कमेंगोग का विवेचन पूरा नहीं हो जाता। यह बात सच है, कि कोई भी काम समबुद्धि से किया जाए, तो उसका पाप नहीं लगता; परन्तु वा कर्म की अपक्षा समबुद्धि की ही अप्रता विवादरहित सिद्ध होती है (गीता २.४९), तब किर स्थितप्रक की नाई बुद्धि को सम कर लेने से ही काम चल जाता है। इससे यह सिद्ध नहीं होता, कि कर्म करना ही चाहिये। अतएव चव अर्जुन ने यही शंका प्रशस्त्य में उपस्थित की, तब मगवान् इस अध्याय में तथा अगले अध्या में प्रतिपादन करते हैं, कि 'कर्म करना ही चाहिये। ']

अर्जुन ने कहां - (१) हे जनार्टन! यदि तुम्हारा यही मत है, कि कर्म की. अपेक्षा (साम्य-)बुद्धि ही श्रेष्ठ है, तो हे केशव। मुझे (युद्ध के) घोर कर्म में क्यों लगाते हो १ (२) (टेव्लने में) न्यामिश्र अर्थात् सन्टिम्स मापण करके तुम मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हो! इसलिए तुम ऐसी एक ही बात निश्चित करके मुझे बतलाओ, जिससे मुझे श्रेय अर्थात् करवाण प्राप्त हो!

श्रीमगवान् ने कहा - (३) हे निप्पाप अर्जुन ! पहले (अर्थात् दूसरे अध्याय में)

न कर्मणामनारम्भान्नैष्काम्यं पुरुषोऽस्तृते । न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ॥ ४ ॥ न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिप्टत्यकर्मकृत् । कार्यते द्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ॥ ५ ॥

मैंने यह वतलाया है, कि इस लोक में दो प्रकार की निग्राएँ है — अर्थात् ज्ञानयोग से साख्या की और कर्मयोग से योगियों की l

[ हमने 'पूरा' शब्द का 'पहले' अर्थात् ' दूसरे अध्याय में 'किया है | यही अर्थ सरल है | क्योंकि दूसरे अध्याय में पहले सांख्यनिष्ठा के अनुसार शान का वर्णन करके फिर क्षेत्रीगिनिष्ठा का आरंम किया गया है | परन्तु 'पूरा' शब्द | का अर्थ 'सृष्टि के आरंभ में 'मी हो सकता है | क्योंकि महामारत में, | नारायणीय या भागवतधर्म के निरूपण में यह वर्णन है, कि साख्य और योग | (निश्च लीर प्रवृत्ति) दोनो प्रकार की निश्चाओं को भगवान ने जगत् के आरंभ | में ही उत्पन्न किया है (देखो शां. ३४० और ३४०) | 'निश्च' शब्द के पहले | मोक्ष शब्द क्याहत है | 'निश्च' शब्द का अर्थ वह मार्ग है, कि निससे चल्ले | पर अन्त में मोक्ष मिलता है | गीता के अनुसार ऐसी निश्चार दो ही हैं; और | वे दोनों स्वतन्त्र है, कोई किसी का अंग नहीं है – इत्यादि वातों 'का विस्तृत | वेवेचन गीतारहस्य के ग्यारहवें प्रकरण (पृ. ३०६ – ३१७) में किया गया है | इसलिए उसे यहाँ दुहराने की आवस्यकता नहीं है । ग्यारहवें प्रकरण के अन्त | (पृष्ठ ३५५) में नक्शा देकर इस बात का भी वर्णन कर दिया गया है, होनों | निश्चाओं में भेद क्या है । मोक्ष की दो निश्चार्य जतला दो गई । अत्र तदंगमृत | नैफर्म्यसिक्ष का स्वरूप स्पष्ट करके बतलाते हैं – |

(४) परन्तु कमों का प्रारंभ न करने से ही पुरुप को नैप्कर्म्यशित नहीं हो जाती; और कमों का प्रारंभ त्याग न करने से ही सिद्धि नहीं मिल जाती। (५) क्योंकि कोई मनुष्य कुल-न-कुल कर्म किये विना क्षणभर भी नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण प्रत्येक परतन्त्र मनुष्य को सदा कुल-न-कुल कर्म करने में लगाया ही करते हैं।

| चिथे स्ट्रोक के चरण में जो 'नैष्कर्य' पद है, उसका 'शान' अर्थ | मान कर संन्यासमार्गवाले टीकाकारों ने इस स्ट्रोक का अर्थ अपने संप्रदाय के | अनुक्ल इस प्रकार बना लिया है — 'कमों का आरंभ न करने से ज्ञान नहीं | होता, अर्थात् कमों से ही ज्ञान होता है | क्योंकि कम ज्ञानप्राप्ति का साधन है | ' | परन्तु यह अर्थ न तो सरल है और न टीक है | नैष्कर्य शब्द का उपयोग बेटान्त | और मीमांसा टोनों शास्त्रों में कई बार किया गया है; और सुरेश्वराचार्य का | 'नैष्कर्यंसिद्धि' नामक इस विषय पर एक ग्रन्थ भी है | तथापि नैष्कर्यं के ये | तक्त कुळ नये नहीं हैं। न केवल सुरेश्वराचार्य ही के, किन्तु मीमांसा और बेटान्त

| के सूत्र बनने के भी पूर्व से ही उनका प्रचार होता आ रहा है। यह बतलाने की । कोई आवश्यकता नहीं, कि कर्म बन्धक होता ही है; इसलिए पारे का उपयोग । करने के पहले उसे मार कर जिस प्रकार वैद्य लोग शुद्ध कर हेते है, उसी प्रकार कर्म करने के पहले ऐसा उपाय करना पड़ता है, कि जिससे उसका बन्धकरव या . | टोप मिट जाएँ। और ऐसी युक्ति से कर्म करने की स्थिति को ही 'नैंक्कर्म्य' कहते हैं। इस प्रकार वन्धकत्वरहित कर्म मोक्ष के लिए वाधक नहीं होते। अतएव | मोक्षशास्त्र का यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है, कि यह स्थिति कैसे प्राप्त की जाय ? मीमांसक लोग इसका यह उत्तर देते हैं, कि नित्य और (निमित्त होने पर) निमित्तिक कर्म तो करना चाहिये: पर काम्य और निपिद्ध कर्म नहीं करना चाहिये इससे कर्म का वन्धकरव नहीं रहता; और नैष्कर्म्यावस्था सुलम रीति से प्राप्त हो जाती है। परन्तु वेदान्तशास्त्र ने सिद्धान्त किया है, कि मीमांसको की यह युक्ति । गलत है; और इस बात का विवेचन गीतारहस्य के दसवें प्रकरण ( पृष्ट २७६ ) । में किया गया है। कुछ और लोगों का कथन है, कि यदि कर्म किये ही न जाएँ, तो उनसे बाधा कैसे हो सकती है ? इसलिए, उनके मतानुसार नैष्कर्म्य अवस्था पात करने के लिए सब कमीं ही को छोड़ देना चाहिये। इनके मत से कर्मशन्यता को ही 'नैष्कर्म्य' कहते हैं ! चौथे क्ष्रोक में बतलाया गया है, कि यह मत ठीक । नहीं है। इससे तो सिद्धि अर्थात् मोख मी नहीं मिल्ता; और पॉचवें श्लोक मे । इसका कारण भी बतला दिया है। यदि हम कर्म को छोड़ देने का विचार करें, तो जन तक यह देह है, तन तक सोना, बैठना इत्यादि कर्म कभी रुक ही नहीं . | सकते (गीता ५.९ और १८.११) | इसलिए कोई भी मनुष्य कर्मसृत्य कमी नहीं हो सकता। फलतः कर्मग्रन्यरूपी नैष्कर्म्य असंभव है। साराग्य, कर्मरूपी । बिच्छ कंमी नहीं मरता। इसिक्ष्ट ऐसा कोई उपाय सोचना चाहिये. कि जिससे | वह विपरहितं हो जाए । गीता का सिद्धान्त है, कि कमों में से अपनी आसक्ति को | हटा लेना ही इसका एकमात्र उपाय है | आगे अनेक स्थानों में इसी उपाय का . | विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। परन्तु इस पर भी शंका हो सकती है, कि | यद्यपि कमों को छोड़ देना नैष्कर्म्य नहीं है, तथापि संन्यासमार्गवाले तो सब कमों । का संन्यास अर्थात् त्याग करके ही मोक्ष प्राप्त करते हैं। अतः मोक्ष की प्राप्ति के िलए कमों का त्याग करना आवश्यक है। इसका उत्तर गीता इस प्रकार देती है, | कि संन्यासमार्गवालों को मोक्ष तो मिलता है सही; परन्तु वह कुछ उन्हें कमीं का । त्याग करने से नहीं मिलता । किन्तु मोक्षसिद्धि उनके ज्ञान का फल है । यदि केवल कर्मों का त्याग करने से ही मोक्षिसिद्ध होती हो, तो फिर पत्यरों को भी मुक्ति | मिलनी चाहिये | इससे ये तीन वार्ते सिद्ध होती हैं - (१) नैष्कर्म्य कुछ कर्म-| ग्रून्यता नहीं है, (२) कमों को त्रिलकुल त्याग देने का कोई कितना भी प्रयत्न ं क्यों न करे, परन्तु वे छूट नहीं सकते; और (३) कमों को त्याग देना सिद्धि कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरत् । इन्द्रियार्थान्विमूहात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६ ॥ यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारमतेऽर्जुन । कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७ ॥

| प्राप्त करने का उपाय नहीं है । ये ही वार्त ऊपर के श्लोक मे वतलाइ गई हैं । | चन्न ये तीनों चार्ते विद्ध हो गई, तन अठारहवें अध्याय के कयनानुसार 'नैष्क्रमं- | विद्धि' की (देखो गीता १८. ४८ और ४९) प्राप्ति के लिए यही एक मार्ग शेप । रह जाता है, कि कर्म कराना तो छोड़े नहीं; पर ज्ञान के द्वारा आसक्ति का क्षय । कर के सब कर्म सटा करता रहे । क्योंकि ज्ञान मोक्ष का सामन है तो सही; पर | कर्मग्रन्य रहना भी कभी संभव नहीं । इसलिए कर्मों के बन्धकल्व (बन्धन) को | नष्ट करने के लिए आसक्ति छोड़ कर उन्हें करना आवश्यक होता है । इसी को | कर्मयोग कहते हैं । और तब बतलाते हैं, कि यही ज्ञानकर्मसमुच्चयात्मक मार्ग | विद्येष योग्यता का – अर्थात् श्रेष्ठ है – ]

(६) जो मृद्ध (हाथ पैर आदि) कर्मेन्द्रियों को रोक कर मन से इन्डियों के विषयों का चिन्तन किया करता है, उसे मिष्याचारी अर्थात् ग्रांमिक कहते हैं। (७) परन्तु हे अर्जुन! उसकी योग्यता विशेष अर्थात् श्रेष्ठ है, कि वो मनसे इन्डियों का आकल्प करके (केवल) कर्मेन्डियों द्वारा अनासक्तबुद्धि से 'कर्मयोग' का आरंभ करता है।

[पिछले अध्याय में जो यह वतलाया गया है, कि कर्मयोग में कर्म की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है (गीता २.४९), उसी का इन होना क्ष्रों की स्पष्टीकरण किया गया है। यहाँ साफ साफ कह दिया है, कि जिस मनुष्य का मन तो गुद्ध नहीं है; पर केवल दूसरों के मय से या इस अभिलापा से — कि दूसरे मुझे मला कहें — केवल बाह्मेन्टियों के त्यापार को रोकता है, वह सच्चा सराचारी नहीं है; वह होंगी है। जो लोग इस वचन का प्रमाण देकर — कि 'कली कर्ता च लिप्यते' किल्युग में दोप बुद्धि में नहीं, किन्तु कर्म में रहता है — यह प्रतिपादन किया करते हैं, कि बुद्धि चाहे जैसे हो; परन्तु कर्म बुरा न हो; उन्हें इस क्ष्रोंक में विगित गीतातत्त्व पर विशेष ध्यान देना चाहिये। सातवें क्ष्रोंक से यह बात प्रकट होती है, कि निष्काम बुद्धि से कर्म करने के योग को ही गीता में 'कर्मयोग' कहा है। संन्यासमार्गीय कुछ टीकाकार इस क्ष्रोंक का ऐसा अर्थ करते हैं, तथापि यह संन्यासमार्गी से श्रेष्ठ नहीं है। परन्तु यह बुक्ति संप्रदायिक आग्रह की है। क्योंकि न केवल इसी क्ष्रोंक में, वरन् फिर पाँचवें अध्याय के आरंम में (और अन्यत्र मी) यह स्पष्ट कह दिया गया है, कि संन्यासमार्ग से भी कर्मयोग गी. र. ४२

#### नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। शरीरयात्रापि च ते न प्रसिध्येदकर्मणः॥८॥

| अधिक योग्यता का या श्रेष्ठ है (गीतार. प्र. ११, पृ. ३०९–३१०)। इस प्रकार | जब कर्मयोग ही श्रेष्ठ है, तब अर्जुन को इसी मार्ग का आचरण करने के लिए | उपदेश करते है – |

(८) (अपने धर्म के अनुचार) नियत अर्थात् नियमित कर्म को तू कर। क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना कहीं अधिक अच्छा है। इसके अतिरिक्त (यह समझ ले कि यदि) तू कर्म न करेगा, तो (भोजन भी न मिलने से) तेरा शरीर-निर्वाह तक न हो सकेगा।

ि 'अतिरिक्त' और 'तक' ( अपि च ) पढों से शरीरयात्रा को कम-से-कम हेत कहा है। अब यह बतलाने के लिए यज्ञप्रकरण का आरंभ किया जाता है. कि 'नियत' अर्थात् नियत किया हुआ 'कर्म' कौन-सा है ? और इसरे किस महत्त्व के कारण उसका आचरण अवय्य करना चाहिये ? आजक्छ यजयाग . | आदि श्रीतधर्म छुत-ला हो गया है। इसलिए इस विपय का आधुनिक पाठकों को कोई विशेष महत्त्व माल्म नहीं होता। परन्तु गीता के समय में इन यज्ञयागी का पूरा पूरा प्रचार था: और 'कर्म' शब्द से मुख्यतः इन्हीं का बोध हुआ करता था। अतएव गीताधर्म में इस बात का विवेचन करना अत्यावस्यक था. कि ये . | धर्मकृत्य किये जाएँ या नहीं। और यि किये जाएँ, तो किस प्रकार ! इसके । िसवा, यह भी स्मरण रहे, कि यज्ञ शब्द का क्षर्य केवल ज्योतिष्ठोम आदि श्रीतयज्ञ . | या अग्नि में किसी भी वस्तु का हवन करना ही नहीं है (देखो गीता ४. ३२)। सिप्टि निर्माण करके उसका काम ठीक ठीक चलते रहने के लिए (अर्थात् लोक-संप्रहार्थ) प्रजा को ब्रह्मा ने चातुर्वर्ण्यविहित जो जो काम वॉट दिये हैं, उन चित्रका 'यज्ञ' शब्द में समावेश होता है (देखों म. मा. अनु. ४८. ३; और गीतार. प्र. १०, पृ. २९१-२९७ )। धर्मशास्त्री में इन्हीं कमों का उल्लेख है; और इस 'नियत' शब्द से वे ही विवक्षित हैं। इसलिए कहना चाहिये, कि यद्यपि े आजकल यज्ञयाग लुतपाय हो गये हैं। तथापि नजनक का यह विवेचन अब मी | निरर्थक नहीं है | शास्त्रों के अनुसार ये सब कर्म काम्य है – अर्थात इसलिए वितलाये गये है. कि मनुष्य का इस जगत में कल्याण होवो और उसे सुल मिले। मीमासकों के ये सहेतक या काम्यकर्म मोक्ष के लिए प्रतिवन्धक है, अतयव वे | नीचे ढर्जे के हैं: और मानना पडता है, कि अब तो उन्हीं कमों को करना चाहिये। इसलिए अगले श्लोकों में इस बात का विस्तृत विवेचन किया गया है, कि कर्मों का ग्रमाग्रम लेप अथवा बन्धकत्व कैसे मिट जाता है। और उन्हें करते रहने पर

## § इयहार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मवन्धनः। तद्यं कर्म कीन्तेय मुक्तसंगः समाचर॥ ९॥

| भी नेष्कर्गावस्था क्योंकर प्राप्त होती है ? यह समग्र विवेचन मारत में वर्णित | नारायणीय या भागवत धर्म के अनुसार है (देखों म. भा. शां. ३४०)।]

(९) यज्ञ के लिए जो कर्म किये जाते हैं, उनके अतिरिक्त अन्य कर्मों से यह लोक बॅघा हुआ है। तदर्थ अर्यात् यज्ञार्थ (किये जानेवाले) कर्म (मी) त् आर्याक्त या फलाशा छोड़ कर करता जा।

िइस न्होंक के पहले चरण में मीनांसकों का और दूसरे में गीता का । िसदान्त वतलाया गया है। मीमांसकों का कथन है, कि जब वेटों ने ही यह-। यागाटि कर्म मनुष्यों के लिए नियत कर दिये हैं, और जब कि ईश्वरनिर्मित सुष्टि . | का व्यवहार टीक टीक चलते रहने के लिए यह यज्ञचक आवस्यक है, तब कोई । भी इन कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। यदि कोई इनका त्याग कर देगा, तो का रिडान्त हैं, कि प्रत्येक वर्म का फल मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। उसके अनुसार कहना पडता है, कि यह के लिए मनुष्य जो जो कर्म करेगा. . डिसका मला या बुरा फल मी उसे मोगना ही पड़ेगा। मीमांसकों का इस पर यह उत्तर है, कि वेटा की ही आज़ा है, कि 'यज्ञ' करना चाहिये। इसलिए यज्ञार्थ जो जो कर्म किये जाएँगे, वे सब ईश्वरसंमत होंगे। अवः उन कर्मी . से कर्ताबढ़ नहीं हो सकता। परन्तु यज्ञों के सिया दूसरे कर्मों के लिए -उदाहरणार्थ, केवल अपना पेट भरने के लिए मनुष्य नो कुछ करता है, वह यज्ञार्य नहीं हो सकता । उसमें तो केवल मनुष्य का ही निजी लाम है । यही कारण है, जो मीभांसक उसे 'पुरुपार्य' कर्म कहते हैं। और उन्हों ने निश्चित किया है, . कि ऐसे यानी यज्ञार्थ के अतिरिक्त अन्य कर्म अर्थात् पुरुषार्थ कर्म का जो कुछ मला या बुरा फल होता है, वह मनुष्य को भोगना पड़ता है – यही खिदान्त उक्त स्रोक की पहली पंक्ति में है (देखो गीतार प्र. ३, पृ. ५०-५३)। कोई कोई टीकाबार यज्ञ = विष्णु ऐसा गौण अर्थ करके कहते हैं, कि यज्ञार्थ शब्द का अर्थ विष्णुपीत्यर्थ या परमेश्वरार्पणपूर्वक है। परन्तु हमारी समझ में यह अर्थ खींचा-तानी का और क्षिष्ट है। यहाँ पर पश्च होता है, कि यत्र के लिए जो कर्म करने पड़ते हैं, उनके विवा यटि मनुष्य दूचरे कर्म कुछ भी तो क्या वह कर्मक्यन से खूट सकता है ? क्योंकि यज भी तो कर्म ही है । और उसका स्वर्गप्रातिरूप जो ग्रान्त्रोक्त फिल है, वह मिले बिना नहीं रहता। परन्तु गीता के दूसरे ही अध्याय में स्पष्ट । रीति से बतलाया गया है, कि यह स्वर्गमाप्तिरूप फल मोक्षप्राप्ति के विरुद्ध है (देखें। गीता २, ४०-४४; और ९, २०, २१)। इसी लिए उक्त श्लोक के दूसरे सत्यज्ञाः प्रजाः मृष्ट्वा पुरावाच प्रजापतिः। अनेन प्रसविष्यध्यमेष वाऽस्विष्टकामधुक्॥ १०॥ देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाष्ट्ययः॥ ११॥

| चरण में यह बात फिर बनलाई गई है, कि मनुष्य को यजार्य नी बुछ नियम बर्म फरना होता है, उसे भी वह फल की आशा छोड़ कर अर्थान केवल कर्नव्य समझ े कर करे: और इसी अर्थ का प्रतिवादन आगे साखिक यंग की स्थान्या करते महत्व . | किया गया है ( देखें। गीता १७. ११ और १८.६ ) | इस स्टोक का मावार्थ यह है, कि इस प्रकार सब कर्म बजार्थ और सो भी फलाबा छोड़ कर करने से, (१) वि मीमानको के न्यायानुसार ही किसी भी प्रकार मनुष्य को बढ़ नहीं करने ! . | क्योंकि वे तो यथार्थ किये जाते हैं | और (२) उनका स्वर्गपातिरूप द्यास्त्रोक्त । एव अनित्य फल मिलने के बड़ले माधपाति होती है । क्योंकि व फलाशा छोड़ कर किये जाते हैं। आगे १९ वें रहोक में और फिर चीथे अध्याय के २३ वें रहोज में यही अर्थ दुवारा मितपादित हुआ है। तालयं यह है, फि मीमांचकों के दुव सिद्धान्त - 'यज्ञार्थ कर्म करने चाहिये। क्यांकि वे बन्धक नहीं होते '- मॅ । भगवद्गीता ने और भी यह नुधार कर दिया है, कि ' जो कर्म यजार्थ किये जाएँ, े उन्हें भी फलाशा छोड़ कर करना चाहिये।' किन्तु इस पर भी यह शंका होती है, कि मीमांसकों के सिद्धान्त की इस प्रकार मुवारने का प्रयत्न करके यज्ञयाग । आदि गाहरूथ्यश्चिको जारी रायने की अपेक्षा क्या यह अधिक अच्छा नहीं है. िक कमों की जन्त्रट से छूट कर मोधपाति के लिए सब कमों को छोट कर सन्यास । हे हं ! भगवद्गीता इस प्रश्न का साफ यही एक उत्तर देती है. कि 'नहीं' क्योंकि | यजचक के दिना इस जगत के व्यवहार जारी नहीं रह सकते । अधिक क्या करें ? । जगत् के धारण-पेपण के लिए ब्रह्मा ने इस चक की प्रथम उत्पन्न मिया है। और . l जब कि जगत की मुस्थिति या गंग्रह ही मगवान को इप्ट है, तब इम यज्ञचक ने कोई भी नहीं छोड सकता। अब यही अर्थ अगले रहोद में व्रतसाया गया है। । इस प्रकरण में पाठकों को स्मरण रखना चाहिये, कि यह शब्द वहाँ केवल श्रीतयह े के ही अर्थ में प्रयुक्त नहीं है । फिन्त उसमें स्मातंत्रज्ञों का तथा चातुर्वर्ण्य आदि के यथाधिकार सब ब्यावहारिक कर्मी का समावेदा है।

(२०) आरंभ में यज साथ साथ प्रजा को उत्पन्न करके ब्रह्मा ने (उनसे) कहा, 'इस (यज्ञ) के द्वारा तुम्हारी दृद्धि हो – यह (यज्ञ) तुम्हारी कामधेतु होवे – अर्थात् यह तुम्हारे इच्छित फर्शे को देनेवाला होवे । (१४) तुम इससे देवताओं को सन्तुष्ट करते रहो, (श्रीर) वे देवता तुम्हें सन्तुष्ट करते रहें । (इस प्रकार) परस्पर एक दूसरे को सन्तुष्ट करते हुए (दोना) परम श्रेय अर्थात् कस्याण प्राप्त कर ले। ' इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः। तैर्दत्तानप्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः॥१२॥ यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वेकिल्विपैः। भुञ्जते ते त्वयं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्॥१३॥

(१२) क्योंकि, यज्ञ से सन्तुष्ट होकर देवता लोग तुम्हारे इच्छित (सव) मोग तुम्हें ढेंगे। उन्हीं का दिया हुआ उन्हें (वापिस) न दे कर वो (केवल स्वयं) उपभोग करता है, वह सचमुच चोर है।

जब ब्रह्मा ने इस सृष्टि अर्थात् देव आदि सब लोगों को उत्पन्न किया तब डसे चिंता हुई, कि इन छोगों का धारण-पोषण कैसे होगा? महाभारत के . | नारायणीय धर्म में वर्णन है, कि ब्रह्मा ने इसके बाद हजार वर्ष तक तप करके मगवान को सन्तुष्ट किया। तब भगवान ने सब लोगों के निर्वाह के लिए . | प्रवृत्तिप्रधान यज्ञचक उत्पन्न किया। और देवता तथा मनुष्य दोनों से कहा. कि इस प्रकार वर्तावं करके एक दूसरे की रक्षा करो। उक्त श्लोक में इसी कथा । का कुछ शब्दमेद से अनुवाद किया गया है (देखो म. मा. शां. ३४०-३८ से | ६२)। इससे यह सिद्धान्त और भी अधिक दृढ हो जाता है, कि प्रवृत्ति-प्रधान मागवत धर्म के तत्त्व का ही गीता में प्रतिपादन किया गया है। परन्तु । मागवत धर्म मे यज्ञों में की जानेवाली हिंसा गर्हा मानी गई है (देखों म. मा. । हा १३६ और ३३७ )। इसलिए प्रायज्ञ के स्थान में प्रथम द्रव्यमय यज्ञ ज्ञरू हुआ। और अन्त में यह मत प्रचित हो गया, कि जपमय यज्ञ अथवा ज्ञानमय | यज्ञ ही सब में श्रेष्ट है (गीता ४. २३–३३)। यज्ञ ज्ञब्द से मतलब चातुर्वर्ण्य के सब कमों से है । और यह बात स्पष्ट है, कि समाज का उचित रीति से धारण-पोपण होने के लिए इस यशकर्म या यशचक को अच्छी तरह जारी रखना चाहिये (देखी मनु. १.८७)। अधिक क्या कहें ? यह यज्ञचक्र आंगे बीसवे स्लोक में वर्णित | लेक्संग्रह का ही एक स्वरूप है (देखो गीतार, प्र. ११)। इसी लिए स्मृतियों में भी लिखा है, कि देवलोक और मनुष्यलोक दोनों के संग्रहार्य भगवान ने ही प्रथम | जिस स्नेष्मसंग्रहकारक कर्म को निर्माण किया है, उसे आगे अच्छी तरह प्रचित्र रखना मनुष्य का कर्तव्य है: और यही अर्थ अब अगले श्लोक में स्पष्ट रीति से | वतलाया गया है - ]

( १३ ) यज्ञ करके दोष बचे हुए भाग को ग्रहण करनेवाले सजन सब पापों से सक्त हो जाते हैं। परन्तु ( यज्ञ न करके फेवल ) अपने ही लिए जो ( अन्न ) पकाते हैं, वे पापी लोग पाप मक्षण करते हैं।

ि ऋजेट के १०. ११७. ६ मन्त्र में भी यही अर्थ है। उसमें कहा, है, कि नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघों मवति केवलाडों '— अर्थात् को मनुष्य अज्ञाद्भयन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः। यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः॥ १४॥ कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्टितम्॥ १५॥

| अर्यमा या सखा का पोषण नहीं करता, अकेळा ही मोजन करता है, उसे केवळ | पापी समझना चाहिये | इसी प्रकार मनुस्मृति में भी कहा है, कि 'अर्घ स | केवळं भुद्के यः पचत्यात्मकारणात् | यज्ञशिष्टाश्चनं होतत्सतामञ्जं विधीयते ॥' | (३.११८) — अर्थात् जो मनुष्य अपने लिए ही (अन्न) पकाता है, वह | केवळ पाप मक्षण करता है | यज्ञ करने पर जो शेप रह जाता है, उसे 'अमृत' | और दूसरों के मोजन कर जुकने पर जो शेप रहता है ( भुक्तशेप ) उसे 'विश्वस' | कहते हैं (मनु. ३.२८५) और मले मनुष्यों के लिए यही अन्न विहित कहा | गया है (देखो गीता ४.३१) | अब इस बात का और मी स्पष्टीकरण करते हैं, | कि यज्ञ आदि कर्म न तो केवळ तिळ और चावळों को आग में झॉकने के लिए | ही हैं और न स्वर्गशाित के लिए ही; वरन् जगत् का धारण-पोषण होने के लिए | उनकी बहुत आवश्यकता है, अर्थात् यज्ञ पर ही सारा जगत् अवलंबित है — ] (१४) प्राणिमात्र की उत्पत्ति अन्न से होती है, अन्न पर्जन्य से उत्पन्न होता है; और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है |

(१५) कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म से अर्थात् प्रकृति से हुई; और यह ब्रह्म अक्षर से अर्थात् परमेश्वर से हुंआ है। इसिल्लए (यह समझो कि) सर्वगत ब्रह्म ही यह में सदा अधिष्ठित रहता है।

## एवं प्रवर्तितं चकं नानुवर्तयतीह यः। अघायुरिन्दियारामो मोघं पार्थं स जीवति॥ १६॥

िकोई कोई इस रहोक के 'ब्रह्म' शब्द का अर्थ 'प्रकृति' नहीं समझते। वे , कहते हैं, कि यहाँ ब्रह्म का अर्थ 'वेट' है। परन्तु 'ब्रह्म' शब्द का 'वेट' अर्थ करने से यद्यपि इस वाक्य में आपत्ति नहीं हुई, कि "ब्रह्म अर्थात् 'वेद' परमेश्वर से हुए हैं "; तथापि वैसा क्षर्य करने से 'सर्वगत ब्रह्म यह में है ' इसका अर्थ ठीक टीक नहीं लगता। इसलिए 'मम योनिर्महत् ब्रहा' (गीता . १४.३) श्लोक में 'ब्रह्म' पर का जो 'प्रकृति' अर्थ है, उसके अनुसार रामानुज-भाष्य में यह अर्थ किया गया है, कि इस स्थान में भी 'ब्रह्म' शब्द से जगत् की म्लप्रकृति विवक्षित है। वही अर्थ हमें भी ठीक माल्स होता है। इसके विवा महाभारत के शान्तिपर्व में यज्ञप्रकरण में यह वर्णन है कि 'अनुयज्ञं जगत्ववं यज्ञश्चानुनगत्सरा ' ( ज्ञां. २६७. ३४ ) – अर्थात् यज्ञ के पीछे नगत् है; और जात के पीछे पीछे यह है। ब्रह्म का अर्थ 'प्रकृति' करने से इस वर्णन का भी प्रस्तुत न्होक से मेळ हो जाता है। क्योंकि जगत् ही प्रकृति है। गीतारहस्य के । सातवं और आठवें प्रकरण में यह बात विस्तारपूर्वक बतलाई गई है कि परमेश्वर से प्रकृति और त्रिगुणात्मक प्रकृति से नगत् के सब कर्म कैसे निप्पन्न होते हैं ? इसी प्रकार पुरुषसूक्त में भी यह वर्णन है, कि देवताओं ने प्रथम यह करके ही । सृष्टि को निर्माण किया है। ने

(१६) हे पार्थ ! इस प्रकार जगत् के धारणार्थ चलाये हुए कर्म या यत्र के चक्र को जो इस जगत् में आगे नहीं चलाता, उसकी आयु पापरूप है । उस इन्टियलंपट का (अर्थात् टेवताओं को न देकर स्थयं उपभोग करनेवाले का ) जीवन व्यर्थ है ।

[स्वयं ब्रह्मा ने ही — मनुष्यों ने नहीं — लोगों के धारण-पोषण के लिए | यज्ञमय कमे या चातुर्वण्यंश्वित उत्पन्न की है। इस सृष्टि का कम चलते रहने के | लिए ( स्त्रोक १४ ) स्त्रीर साथ ही साथ स्थपना निर्वाह होने के लिए ( स्त्रोक ८ ) | इन टोनों कारणों से इस वृत्ति की आवश्यकता है। इससे सिद्ध होता है, कि | यज्ञचक को सनासक्तजुद्धि से जगत् में सटा चलते जाना चाहिये | स्वय यह वात | माल्म हो चुकी, कि मीमांसकों का या त्रयीधम का कर्मकाण्ड ( यज्ञचक ) गीताधम | में सनासक्तजुद्धि की युक्ति से कैसे स्थिर रखा गया है ( टेखो गीतारहस्य प्र. ११, | प्र. ३४७-३४८ ) । कोई संन्यासमार्गवाले वेटान्ती इस विषय में शंका करते हैं, | कि सात्मज्ञानी पुरुष को जब यहाँ मोक्ष प्राप्त हो जाता है; स्त्रीर उसे जो कुछ प्राप्त | करना होता है, वह सब उसे यही मिल जाता है, तब उसे कुछ भी करने की | सावस्यकता नहीं है — स्त्रीर उसको कर्म करना भी न चाहिये। इस का उत्तर | अगले तीन स्त्रोकों में टिया जाता है ! ]

§ § यस्त्वात्मरितरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः ।
आत्मन्येव च सन्तृष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥ १७ ॥
नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन ।
न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद्रर्थेन्यपाश्रयः ॥ १८ ॥
तस्माद्सक्तः सत्तं कार्यं कर्म समाचर ।
असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्तेति पूरुषः ॥ १९ ॥

(१७) परन्तु को मनुष्य केवल आत्मा में ही रत, आत्मा में ही तृत और आत्मा में ही चन्तुष्ट हो जाता है, उनके लिए (स्वयं अपना) कुछ मी कार्य (शेष) नहीं रह जाता; (१८) इसी प्रकार यहां अर्थात् इस जगत् में (कोई काम) करने से या न करने से भी उसका लाम नहीं होता; और सब प्राणियों में उसका कुछ भी (निजी) मतलब अरका नहीं रहता। (१९) तस्मात् अर्थात् जब ज्ञानी पुरुष इस प्रकार कोई मी अपेका नहीं रखता, तब तू भी (फल की) आसक्ति छोड़ कर अपना कर्तव्यकर्म सदैव किया कर। क्योंकि आसक्ति छोड़ कर कर्म करनेवाले मनुष्य को परमगति प्राप्त होती है।

ि १७ से १९ तक के श्लोकों टीकाकारों ने बहुत विषयीस कर डाला है। । इसलिए हम पहले उनका सरल भावार्थ ही बतलाते हैं। तीनों श्लोक मिल कर हेतु-अनुमानयुक्त एक ही वाक्य है। इनमें से १७ वें और १८ वें श्रोकों में पहले । उन कारणों का उल्लेख किया गया है, कि जो साघारण रीति से ज्ञानी पुरूप के कर्म । करने के विषय में बतलाये जाते है। और इन्हीं कारणों से गीता ने जो अनुमान निकाला है, वह १९ व श्रोक में कारणबोधक 'तस्मात' शब्द का प्रयोग करके वितलाया गया है। इस जगत में सोना, बैठना, उठना या जिन्दा रहना आदि सब किमों को कोई छोड़ने की इच्छा करे, तो वे छूट नहीं सकते। अतः इस अध्याय कि आरंग में चौथे और पॉचवें कोकों में स्पष्ट कह दिया गया है, कि कर्म को छोड़ देने से न तो नैष्कर्म्य होता है और न वह सिद्धि प्राप्त करने का उपाय ही है। परन्तु इस पर संन्यासमार्गवालों की यह दलील है, कि ' हम कुछ सिद्धि प्राप्त करने के लिए कर्म करना नहीं छोड़ते हैं। प्रत्येक मनुष्य इस जगत में जो कुछ । करता है, वह अपने या पराये लाम के लिए ही करता है। किन्तु मनुष्य का स्वकीय परमसाध्य चित्तावस्था अथवा मोक्ष है; और वह ज्ञानी पुरुष को उसके | ज्ञान से प्राप्त हुआ करता है । इसलिए उसको ज्ञान प्राप्त हो जाने पर कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं रहता ( श्लोक १७ ) | ऐसी अवस्था में चाहे वह कर्म करे या । न करे – उसे दोनों वातें समान हैं । अच्छा: यदि कहे. कि उसे लोकोपयोगार्थ कर्म | फरना चाहिये, तो उसे होगों से भी ऋछ हेना-देना नहीं रहता ( श्रीक १८ ) ।

| फिर वह कर्न करे ही क्यों ? ' इसका उत्तर गीता थों देती है, कि जब कर्म करना शीर न करना तुम्हें दोना एक-से है. तत्र कर्म न करने का ही इतना हठ तुम्हें क्यों है ? जो कुछ शास्त्र के अनुसार प्राप्त होता जाए, उसे आप्रहविद्दीन बुद्धि से करके । छुट्टी पा जाओ । इस जगत् में कर्म किसी से भी छुटते नहीं है । फिर चाहे वह जानी हैं। अथवा अज्ञानी । अब देखने में तो यह बड़ी जटिल समस्या जान पड़ती है, कि . | इ.मं तो छुटने से रहे; और ज्ञानी पुरुप को स्वयं अपने लिए उनकी आवश्यकता । नहीं ! परन्तु सीता को यह समस्या कुछ कठिन नहीं जैचती । सीता का कथन यह है. कि जब कर्म छटता है ही नहीं, तब उसे करना ही चाहिये । किन्तु अब स्वार्थबृद्धि न रहने से उसे निःस्वार्थ अर्थात् निष्काम बुद्धि से किया करो। १९ वें श्लोक में 'तरमात' पट का प्रयोग करके यही उपदेश अर्जुन को किया गया है. एवं इसकी । पृष्टि में आगे २२ वें श्ठोक में यह दृष्टान्त दिया गया है, कि सब से श्रेष्ठ ज्ञानी मगवान स्वय अपना कुछ मी कर्तव्य न होने पर मी.कर्म करते हैं। साराश, संन्यासमार्ग के लोग ज्ञानी पुरुप की जिस स्थिति का वर्णन करते हैं, उसे ठीक . | मान ले. तो गीता का यह वक्तव्य है, कि उसी स्थिति से कर्मसंन्यांसपक्ष सिद्ध होने के बटले सटा निष्काम कर्म करते रहने का पक्ष ही और मी दृढ हो जाता . | है। परन्त संन्यासमार्गवाले टीकाकारों को कर्मयोग की उक्त युक्ति और सिद्धान्त ( श्लोक ७, ८, ९ ) मान्य नहीं है । इसिंद्ध वे उक्त कार्यकारणमाव को अथवा समूचे अर्थप्रवाह की, या आगे बतलाये हुए भगवान के दृशन्त की भी नहीं मानते ( श्लोक २२, २५ और ३० )। उन्होंने तीनों श्लोकों को तोड़-मरोड़ कर स्वतन्त्र मान लिया है। और इनमें से पहले दो श्लोको में जो यह निर्देश है, कि 'ज्ञानी पुरुप को स्वयं अपना कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता।' इसी को गीता का अन्तिम सिद्धान्त मान कर इसी आधार पर यह प्रतिपादन किया है, कि भगवान् जानी पुरुप से कहते है, कि कर्म छोड़ दे! परन्तु ऐसा करने से तीसरे अर्थात । १९ वें कोक में अर्जुन को जो छो। हाथ यह उपदेश किया है, कि 'आसक्ति छोड़ कर कर्म कर ' यह अलग हुआ जाता है; और इसकी उपपत्ति भी नहीं िलगती। इस पेंच से बचने के लिए इन टीकाकारों ने यह अर्थ करके अपना समाधान कर लिया है, कि अर्जुन को कर्म करने का उपदेश तो इसलिए किया है, कि वह अज्ञानी था! परनत इतनी माथापची करने पर मी १९ वें श्लोक का 'तरमात्' पट निरर्थक ही रह जाता है। और संन्यासमार्गवालों का किया हुआ | यह अर्थ इसी अध्याय के पूर्वापार सन्दर्भ से भी विरुद्ध होता है। एवं गीता के । अन्यान्य स्थलों के इस उल्लेख से भी विरुद्ध हो जाता है, कि शानी पुरुष को भी असिक्त छोड कर कर्म करना चाहिये; तथा आगे भगवान् ने जो अपना दृष्टान्त | डिया है, उससे भी यह क्षयं विरुद्ध हो जाता है (देखोगीता २. ४७; ३. ७, २५; ४. २३: ६. १: १८. ६-९: और गीतार. प्र. ११, पृ. ३२३-३२६ )। इसके

| खिवा एक बात और भी है। यह यह, कि इस अन्याय में उस कर्मयोग का | विवेचन चल रहा है, कि जिसके कारण कर्म करने पर भी वे बन्धक नहीं होते | (२. ३९) | इस विवेचन के बीच में ही यह वे-सिरपैर की-सी बात कोई भी | समझदार मनुष्य न कहेगा, कि 'कर्म छोड़ना उत्तम है'। फिर मला मगवान् | यह बात क्यों कहने लगे ? अतएव निरे संप्रशिषक आग्रह के और खींचतानी | के ये अर्थ माने नहीं जा सकते | योगवासिष्ठ में लिखा है, कि जीवन्मुक्त ज्ञानी | पुरुप को भी कर्म करना चाहिये | और जब राम ने पूछा — 'मुझे बतलाइये, कि | मुक्त पुरुप कर्म क्यों करें ?' तब वसिष्ठ ने उत्तर दिया है —

ज्ञस्य नार्थः कर्मस्यागैः नार्थः कर्मसमाश्रयैः। नेन स्थितं यथा यद्यत्तत्येव करोत्यसौ ॥

| 'ज अर्थात् ज्ञानी पुरुष को कर्म छोड़ने या करने से कोई लाम नहीं उठाना | होता | अतएव वह जो जैसा प्राप्त हो जाए, उसे वैसा किया करता है ' (योग. | ६. उ. १९९. ४.) | इसी प्रन्य के अन्त में उपसंहार में फिर गीता के ही शब्टें। | में पहेले यह कारण दिखलाया है —

मम नास्ति कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चन । यथाप्रासेन तिष्टामि हाकर्माणि क साप्रहः ॥

ं किसी बात का करना या न करना मुझे एक-चा ही है। ' और दूसरी ही पिक | में कहा है, कि बब दोनों वात एक ही ची है, तब किर ' कम न करने का | आग्रह ही क्यों है ! जो जो शास्त्र की रीति से प्राप्त होता चाए, उसे में करता | राहता हूँ ' ( योग. ६. उ. २१६. १४ ) | इसी प्रकार इसके पहले, योगवािष्ठ | में 'नैव तस्य कृतेनार्यों o' आदि गीता का स्कोक ही शब्दशः लिया गया है | आगे के स्कोक में कहा है, कि ' यद्यथा नाम सम्पन्नं तत्त्वथाऽस्वितरेण किम्' - | जो ग्राप्त हो, उसे ही ( जीवन्मुक्त ) किया करता है; और दुःछ प्रतीक्षा करता | हुआ नहीं बैठता ( योग. ६. उ. १२५. ४९. ५० ) | योगवािस्ट में ही नहीं; | किन्तु गणेशागीता में भी इसी कर्य के प्रतिपादन में यह स्कोक आया है -

किञ्चिटस्य न साध्यं स्यात् सर्वजन्तुषु सर्वटा।

अतोऽसक्ततया भूप कर्तव्यं कर्म जन्तुभिः॥

ं उसका अन्य प्राणियों में कोई साध्य (प्रयोजन) द्येप नहीं रहता। अतएय हें राजन्! लोगों को अपने अपने कर्तन्य आसक्त बुद्धि से करते रहना चाहिये' [ (गणेदागीता २.१८)! इन सन उडाहरणों पर ध्यान देने से जात होगा, कि | यहाँ पर गीता के तीनों स्ठोकों का बो कार्यकारणसंबन्ध हमने ऊपर दिखलाया | है, वही टीक है। और गीता के तीनों स्ठोकों का पूरा अर्थ योगवासिष्ठ के | एकही स्ठोक में आ गया। अतएव उसके कार्यकारणमाव के विषय में शंका | करने के लिए स्थान ही नहीं रह जाता। गीता की इन्हीं युक्तियों को महायानपन्थ इक्सणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः। लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन्कर्तुमर्हेसि॥२०॥ यद्यदाचरति श्रेष्टस्तचदेवेतरो जनः। स यत्यमाणं कुरुते लोकस्तद्वुवर्तते॥२१॥

] के बौद्ध प्रत्यकारों ने मी पीछे से ले लिया है (टेखो गीतारहस्य परिशिष्ट | पृ. ५७२—५७३ और ५८६ ) । ऊपर जो यह कहा गया है, कि स्वार्य न रहने के | कारणसे ही ज्ञानी पुरुप को अपना कर्तत्य निष्काम दुद्धि से करना चाहिये; और | इस प्रकार से किये हुए निष्काम कर्म का मोख मे बाधक होना तो दूर रहा, उसी | से सिद्धि मिलती है – इसी की पुष्टि के लिए अब दृष्टान्त देते है – ]

(२०) जनक आदि ने भी इस प्रकार कर्म से ही सिद्धि पाई है। इसी प्रकार खेकसंग्रह पर भी दृष्टि दे कर तुझे कर्म करना ही उचित है।

पहले चरण में इस बात का उडाहरण डिया है, कि निष्काम कर्म से । विदि मिलती है; और दूसरे चरण से मिन्न रीति के प्रतिपादन का आरंम कर िटिया है। यह तो छिद्ध किया, कि ज्ञानी पुरुषों का लोगों में कुछ अटका नहीं रहता: तो भी वब उनके कर्म छूट ही नहीं सकते. तब तो निष्काम कर्म ही करना चाहिये। परन्तु यद्यपि यह युक्ति नियमसंगत है, कि कर्म जब छूट नहीं सकते है, । तत्र उन्हें करना ही चाहिये। तयापि सिर्फ इसी से साधारण मनुष्यों का पूरा पूरा विश्वास नहीं हो जाता। मन मे शंका होती है, कि क्या कर्म टाले नहीं टलेंत है, | इसी लिए उन्हें करना चाहिये ! उसमें और कोई साध्य नहीं है ! अतएव इस े श्लोक के दूसरे चरण में यह दिखलाने का आरंभ कर दिया है, कि इस जगत में अपने कर्म हे छोक्छंग्रह करना ज्ञानी पुरुष का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रत्यक्षणाःय है। 'लोकसंग्रहमेवापि' के 'एवापि' पर का यही तात्पर्य है। और इससे स्पष्ट होता है, कि अब भिन्न रीति के प्रतिपादन का आरंम हो गया है। 'होकसंग्रह' शब्द में 'लोक' का अर्थ व्यापक है। अतः इस शब्द में न केवल मनुष्यजाति की ही, बरन सारे जगत् को सन्मार्ग पर लाकर उसको नादा से बचाते हुए संग्रह फरना - अर्थात् मही माति घारण, पोपणपालन या बचाव करना इत्यादि सभी | वार्ती का समावेश हो जाता है। गीतारहस्य के ग्यारहवें प्रकरण (पू. ३३१-| २२८) में इन वाता का विस्तृत विचार किया गया है। इसिलए हम यहाँ उसकी । पुनरुक्ति नहीं करते। अत्र पहले यह वतलाते हैं, कि लोकमंग्रह करने का यह कर्तन्य या अधिकार ज्ञानी पुरुप का ही क्यों है ? ]

(२१) श्रेष्ठ (अर्थात् आत्मज्ञानी कर्मयोगी पुरुष) जो कुछ करता है, वही अन्य — अर्थात् साधारण मनुष्य – मी किया करते हैं। वह जिसे प्रमाण मान कर अंगीकार करता है, लोग उसी का अनुकरण करते हैं। न में पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु छोकेषु किञ्चन । नानवातमवातव्यं वर्त एव च कर्मणि ॥ २२ ॥ यदि हाहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतिन्द्रतः । मम वर्त्भातुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वशः ॥ २३ ॥ उत्सीदेयुरिमे छोका न कुर्यां कर्म चेदहम् । संकरस्य च कर्ता स्याग्रुषहन्यामिमाः प्रजाः ॥ २४ ॥

[ तैत्तिरीय उपनिपद् मं भी:पहेल 'सलं वद', 'धर्म घर ' इत्यादि उपदेश किया है। और फिर अन्त में कहा है कि ' जब संसार में तुम्हें सन्देह हो, कि यहाँ कैसा वर्ताव करें, तब वैसा ही वर्ताव करों, कि जैसा ज्ञानी, युक्त और धर्मिष्ठ आहमण करते हों ' (तै. १. ११. ४)। इसी अर्थ का एक श्लोक नारायणीय घर्म में मी है ( म. मा. ज्ञां. ३४१. २५); और इसी आश्चय का मराटी में एक श्लोक है, जो इसी का अनुवाद है। और जिसका सार यह है — 'लेक्कल्याणकारी मनुष्य वैसे वर्ताय करता है, वैसे ही इस संसार में सब लोग भी किया करते हैं।' यही माव इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है — 'टेस्ट मलें। की चाल को वर्ते सब संसार ।' यही लेककल्याणकारी पुरुप गीता का श्लेष्ठ शब्द का अर्थ 'आत्मज्ञानी संन्यासी' नहीं है (देस्लो गीता ५. २)। अब भगवान स्वयं अपना उदाहरण टे कर इसी अर्थ को और भी हद करते हैं, कि आत्मज्ञानी पुरुप की स्वार्थयुद्ध छूट जाने पर भी लेककल्याण के कर्म उससे छूट नहीं जाते — ]

(२२) हे पार्थ ! (देखो, कि) त्रिभुवन में न तो मेरा कुछ कर्तव्य (शेप) रहा है, (और) न कोई अप्राप्त वस्तु प्राप्त करने की रह गई है। तो भी में कर्म करता ही रहता हूँ। (२३) क्योंकि जो मैं कदाचित आलस्य छोड़ कर कर्मो में न वर्तृगा, तो हे पार्थ ! मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही पथ का अनुकरण करेंगे। (२४) जो मैं कर्म न करूँ, तो ये सारे लोक उत्पन्न अर्थात् नष्ट हो जाएँगे, मैं संकरकर्ता होऊँगा और इन प्रजाजनों का मेरे हाथ से नाश होगा।

| मगवान् ने अपना उदाहरण दे कर इस स्ट्रोक में भर्टी मॉित स्पष्ट कर | दिखरा दिया है, कि लोकसंग्रह कुछ पालण्ड नहीं है। इसी प्रकार हमने ऊपर १७ | चे १९ वें स्ट्रोक तक का जो यह अर्थ किया है, कि ज्ञान प्राप्त हो जाने पर कुछ | कर्तव्य मछे न रह गया हो; फिर भी ज्ञाता को निष्काम बुद्धि से सारे कर्म करते | रहना चाहिये, वह भी स्वयं मगवान् के इस दृष्टान्त से पूर्णतया सिद्ध हो जाता | है। यदि ऐसा न हो, तो दृष्टान्त मी निरर्थक हो जाएगा (देखो गीतार. प्र. १९, | ए. ३२४-३२५) | साख्यमार्ग और कर्ममार्ग में यह बड़ा मारी मेद है, कि | साख्यमार्ग के ज्ञानी पुरुष सारे कर्म छोड बैठते हैं | फिर चाहे इस कर्मत्याग से

§ ६ सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यया कुर्वन्ति भारत ।
कुर्याद्विदांस्तथासक्तश्चिकीपुँठींकसंग्रहम् ॥ २५ ॥
न वुद्धिभेदं जनयेद्ज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् ।
जोप्येत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन् ॥ २६ ॥

| यज्ञचक हून बाए और बगत् का कुछ भी हुआ करे — उन्हें इसकी परवाह नहीं | होती | और कर्ममार्ग के मृती पुरुप स्वयं अपने लिए आवश्यक भी न हो, तो | भी लेकसंग्रह को महत्त्वपूर्ण आवश्यक साध्य समझ कर तदर्थ अपने घर्म के | अनुसार सारे काम किया करते हैं (देखो गीतारहत्य प्र. ११, पु. ३५५-३५८) | यह वतला दिया गया, कि स्वयं मगवान् क्या करते हैं ? अब ज्ञानियों के कर्मों | का मेट दिखला कर वतलाते हैं, कि अज्ञानियों को सुवारने के लिए ज्ञाता का | आवश्यक कर्तव्य क्या है ? ]

(२५) हे अर्जुन! छोकसंग्रह करने की इच्छा रखनेवाछ जानी पुरुष को आसक्ति छोड़ कर उसी प्रकार वर्तना चाहिये, जिस प्रकार कि (व्यावहारिक) कर्म में आसक्त अज्ञानी छोग वर्तांव करते हैं। (२६) कर्म में आसक्त अज्ञानियों की बुढिं में जानी पुरुष मेटमाव उत्पन्न न करें; (आप स्वयं) युक्त अर्थात् योगयुक्त हो कर समी काम करे; और छोगों से खुड़ी से करावे।

हिस श्लोक का यह अर्थ है, कि अज्ञानियों की बुद्धि में मेटभाव उत्पन्न न करे: और आगे चल कर २९ वें क्षीक में भी यही बात फिर से कही गई है। | परन्तु इसका मतल्य यह नहीं है, कि लोगों को अज्ञान में बनाये रखें। २५ व | श्लोक में कहा है, कि जानी पुरुष को लोकसंग्रह करना चाहिये। लोकसंग्रह का अर्थ ही लोगों को चतुर बनाना है। इस पर कोई शंका करे, कि चो लोकसंग्रह | ही करना हो, तो फिर यह आवश्यक नहीं, कि ज्ञानी पुरुप स्वयं कर्म करें । टोगा बो समझा देने - ज्ञान का उपदेश कर देने - से ही काम चल जाता है। इसका भगवान् यह उत्तर देते है, कि जिनका महाचरण का दृढ अम्यास हो नहीं गया हैं (और साधारण लोग ऐसे ही होते हैं ), उनको यदि केवल सुँह से उपदेश ं किया जाए – सिर्फ ज्ञान बतला दिया जाए – तो वे अपने अनुचित बर्ताव के समर्थन में ही इस ब्रह्मजान का दुरुपयोग किया करते हैं। और वे उल्टे ऐसी वर्थ वात कहते-मुनते सदैव देखे जाते हैं, कि 'अमुक जानी पुरुष तो ऐसा कहता है। ' इसी प्रकार यदि जानी पुरुप कर्मों को एकाएक छोड़ बैठे, तो वह अज्ञानी | लेगों को निक्योगी वनने के लिए एक उदाहरण ही बन बाता है। मनुष्य का डिस प्रकार बातूनी, गोच - पंच छड़ानेवाला अथवा निरुद्योगी हो जाना ही | बुढिभेट है; और मनुष्य की बुद्धि में इस प्रकार से मेटमाब उत्पन्न कर देना ज्ञाता पुरुप को उचित नहीं है। अतएव गीता ने यह विद्धान्त किया है, कि जो पुरुप प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः।
अहंकारिवमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ २७ ॥
तत्त्वंविन्तु महावाहो गुणकर्मविभागयोः।
गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ॥ २८ ॥
प्रकृतेगुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मस्त ।
तानक्रस्त्वविदो मन्दान्क्रस्त्विष्ठ विचालयेत ॥ २९ ॥

। ज्ञानी हो जाए. वह लोकसंग्रह के लिए – लोगों की चतुर और सदाचरणी बनाने के लिए – स्वयं संसार में रह कर निष्काम कर्म अर्थात सदाचरण का प्रत्यक्ष । नमुना लोगों को दिखलावे: और तदनुसार उनसे आचारण करावे। इस जगत में । उसका यही बड़ा महत्त्वपूर्ण काम है (देखो गीतारहस्य प्र. १२, पु. ४०४ ) किन्तु . गीता के इस क्षभिप्राय को बे-समझेबुझे कुछ टीकाकार इसका याँ विपरीत अर्थ किया करते हैं. कि ' शानी पुरुप को अञ्चानियों के समान ही कर्म करने का स्वाँग इसिटएं करना चाहिये, कि जिसमें कि अज्ञानी लोग नादान बने रह कर ही अपने । फर्म फरते रहे!' माना दंमाचरण निखलाने अथवा लोगों को अज्ञानी क्ने रहने े दे कर जानवरों के समान उनसे कर्म करा हेने के लिए ही गीता प्रवृत्त हुई है! . जिनका यह दृढ निश्चय है; कि ज्ञानी पुरुप कम न करे; संमव है, कि उन्हें े होक्संग्रह एक दोंग-सा प्रतीत हो । परन्त गीता का वास्तविक अभिप्राय ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष के कामों में छोकसंग्रह एक महत्त्वपूर्ण काम है। और ज्ञानी पुरुप अपने उत्तम आदर्श के द्वारा उन्हें सुधारने के लिए -. | नाडान बनाये रखने के छिए नहीं – कर्म ही किया करे (गीतारहस्य प्र. ११ – । १२ )। अब यह शंका हो सकती है. कि यदि आत्मज्ञानी पुरुप इस प्रकार लेक-] संग्रह के लिए संसारिक कर्म करने लगे, तो यह मी अज्ञानी ही बन जाएगा। | अतएव स्पष्ट कर बतलाते है, कि यद्यपि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों भी संसारी बन । जाऍ, तथापि इन दोना के वर्ताव में मेद क्या है ? और ज्ञानवान से अज्ञानी की | फिस बात की शिक्षा हेनी चाहिये १ ]

(२७) प्रकृति के (स्व-रज-तम) गुणों से सब प्रकार कर्म हुआ करते हैं। पर अहंकार से मोहित (अज्ञानी पुरुप) समझता है, कि मैं कर्ता हूँ; (२८) परन्तु है महाबाहु अर्जुन! 'गुण और कर्म टोनों ही मुझसे मिन्न हैं इस तत्त्व की जाननेवाला (ज्ञानी पुरुप) यह समझ कर इनमें आसक्त नहीं होता, कि गुणों का यह खेळ आपस में हो रहा है। (२९) प्रकृति के गुणों से बहके हुए लोग गुण और कर्मों में ही आसक्त रहते हैं। इन असर्वज्ञ और मन्ट जनों को सर्वज्ञ पुरुप (अपने कर्मत्याग से किसी अनुचित मार्ग में लगा कर') विचला न टे।

- § ६ मिय सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यातम्वेतसा<sup>र</sup>।

  निराक्तीर्निर्ममो भृत्वा युध्यस्य विगतज्वरः ॥ ३० ॥
- § १ ये मे मतिमिदं नित्यमनुतिप्रन्ति मानवाः ।
  श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ॥ ३१ ॥

  ये लोकस्यस्यान्त्रो व्यवस्थिति से प्रवस्य ।

ये त्वेतदृभ्यस्यन्तो नानुतिप्रन्ति मे मतम् । सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः॥ ३२॥

ियहाँ २६ वें भ्होंक के अर्थ का ही अनुवाट किया गया है। इस श्होंक में जो ये सिद्धान्त है – कि प्रकृति भिन्न है और आत्मा भिन्न है; प्रकृति अथवा माया । ही नव कुछ करती है; आत्मा कुछ करता-घरता नहीं है; जो इस तस्व को जान हिता है, वही बुद्ध अथवा ज्ञानी हो जाता है: उसे कर्म का बन्धन नहीं होता: | इत्यारि – वे मूल में कापिलसांख्यशास्त्र के हैं | गीतारहस्य के ७ वें प्रकरण (पू. । १६५-१६७) में इनका पूर्ण विवेचन किया गया है। उसे देखिये। २८ वें श्लोक का कुछ लोग यों अर्थ करते है कि गुण यानी इन्द्रियों गुणों में यानी विषयों मे बर्तती हैं। यह अर्थ कुछ गुद्ध नहीं है। क्योंकि सांख्यशास्त्र के अनुसार ग्यारह | इन्द्रियाँ और शब्द-स्पर्श आदि पाँच विषय मूलप्रकृति के २३ गुणों में से ही गुण है। परन्तु इससे अच्छा करके ही यह है, कि प्रकृति के समस्त अर्थात् चौत्रीसी | गुणों को लक्ष्य करके ही यह ' गुणा गुणेपु वर्तन्ते ' का सिद्धान्त स्थिर किया गया | है (देखो गीता १३. १९-२२; और १४. २३)। हमने उसका शब्दशः और वयापक रीति से अनुवाद किया है। भगवान ने यह बतलाया है, कि शानी और अजानी एक ही कर्म करें, तो भी इनमें बुद्धि की दृष्टि से बहुत बड़ा भेद रहता े हैं (गीतारहस्य प्र. ११, पृ. ३१२ और ३३० ) अब इस पूरे विवेचन के साररूप । से यह उपदेश करते है - ]

- (३०) (इस्रिये हे अर्जुन!) मुझमें अध्यात्मबुद्धि से सब कमों का संन्यास अर्थात् अर्पण करके और (फल की) आशा एवं ममता छोड़ कर तू निश्चिन्त हो। करके युद्ध कर।
- (३१) जो श्रद्धावान् (पुरुष) दोषों को न खोज कर मेरे इस मत के अनु-सार नित्य वर्ताव करते हैं, वे भी कर्म से अर्थात् कर्मवन्यन से मुक्त हो जाते हैं। (३२) परन्तु जो टोपदृष्टि से शंकाएँ:करके मेरे इस मत के अनुसार नहीं वर्तते, उन सर्वज्ञानिवमृद्ध अर्थात् पक्षे अविवेकियों को नष्ट हुए समक्षो।

| [अब यह बतलाते हैं, कि इस उपटेश के अनुसार वर्ताव करने से क्या | फल मिलता है ? और वर्ताव न करने से कैसी गति होती है ? ] § ६ सहशं चेष्टतं स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानि ।
प्रकृतिं यान्ति भूतानि नियहः किं करिष्यति ॥ ३३ ॥
इन्द्रियस्थेन्द्रिस्यार्थे रागद्वेषी व्यवस्थितौ ।
तयोर्न वर्गमागच्छेतौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥ ३४ ॥

] [ कर्मयोग निष्कामबुद्धि से कर्म करने के लिए कहता है। उसकी श्रेयस्करता | के संबन्ध में ऊपर अन्वयन्यतिरेक से जो फल्रश्रुति बतलाई गई है, उससे पूर्णतया | न्यक्त हो जाता है, कि गीता में कौनसा विषय प्रतिपाद्य है। इसी कर्मयोगीनेरूपण | की पूर्ति के हेतु भगवान् प्रकृति की प्रबलता का और फिर उसे रोकने के लिए | इन्द्रियनिग्रह का वर्णन करते हैं — ]

(३३) ज्ञानी पुरुष मी अपनी प्रकृति के अनुसार वर्तता है। समी प्राणी (अपनी अपनी) प्रकृति के अनुसार रहते हैं (वहाँ) निग्रह (जबर्वस्ती) क्या करेगा ? (३४) इन्द्रिय और उसके (शब्द-स्पर्श आदि) विषयों में प्रीति एवं द्वेष (दोनों) व्यवस्थित हैं – अर्थात् स्वभावतः निश्चित हैं। प्रीति और द्वेप के वश में न जाना चाहिये। (स्योंकि) ये मनुष्य के शत्रु हैं।

ितैती खर्चे क्लोक के 'निग्रह' शब्द का अर्थ 'निरा संयमन 'ही नहीं है; किन्तु उसका अर्थ 'जबर्रस्ती' अथवा 'हठ' है। इन्द्रियों का योग्य संयमन तो गीता को इष्ट है। किन्तु यहाँ पर कहना यह है, कि हठ से या जबर्टस्ती से | इन्द्रियों की स्वाभाविक वृत्ति को ही एकदम मार डालना संभव नहीं है। उडा-हरण लीनिये; जब तक देह, तब तक भूक-प्यास आदि धर्म प्रकृतिसिद्ध होने के कारण, छूट नहीं सकते। मनुष्य कितना ही ज्ञानी क्यों न हो ? भूक लगते ही भिक्षा माँगने के लिए उसे बाहर निकलना पडता है। इसलिए चतुर पुरुपों का यही कर्तन्य है. कि जबर्दस्ती से इन्द्रियों को बिलकुल ही मार डालने का तृथा हिठ न करें; और योग्य संयम के द्वारा उन्हें अपने वश में करके उनकी स्वमाव-। सिद्ध वृत्तियों का लोकसमहार्थ उपयोग किया करें। इसी प्रकार ३४ वें श्लोक के 'व्यवरिथत' पट से प्रकट होता है, कि सुख और दुःख दोनों विकार स्वतन्त्र हैं; एक दूसरे का अभाव नहीं है (देखो गीतारहस्य प्र. ४, पृ. ९५ और १०९)। प्रकृति अर्थात् सृष्टि के अखिण्डत व्यापार में कई बार हमें ऐसी बातें भी करनी | पड़ती हैं, कि जो हमें स्वयं पसन्द नहीं (देखो गीता १८.५९); और यदि नहीं करते हैं, तो निर्वाह नहीं होता। ऐसे समय शानी पुरुष इन कमीं को | निरिच्छबुद्धि से केवल कर्तव्य समझ कर करता जाता है। अतः पापपुण्य से | अलिप्त रहता है; और अज्ञानी उसी में आसक्ति रख कर दुःख पाता है। मास । कवि के वर्णनानसार बुद्धि की दृष्टि से यही इन दोनों में वहाँ भारी भेट है। परन्तु

#### § § श्रेयान्स्वधर्मो विग्रणः परधर्मात्स्वनुष्टितात् । स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ ३५ ॥

| अब एक और शंका होती है, कि यरापि यह िंद हो गया, कि इन्टियों कां | जबर्दस्ती मार कर कर्मत्याग न करे; किन्तु निःसंगड़िद से सभी काम करता जाए | | परन्तु यि झानी पुरुष युद्ध के समान हिंसात्मक घोर कर्म करने की अपेक्षा खेती, | व्यापार या भिक्षा मॉगना आदि कोई निरुपद्रवी और सीम्य कर्म करे, तो क्या | अधिक प्रशस्त नहीं है ? मगवान् इसका यह उत्तर देते हैं — ]

(३५) पराये धर्म का आचरण सुख से करते वने, तो भी उसकी अपेक्षा अपना धर्म अर्थात् चातुर्वर्ण्यविहित कर्म ही अधिक श्रेयस्कर है; (फिर चाहे) वह विगुण अर्थात् सदोप मले ही हो। स्वधर्म के अनुसार (वर्तने में) मृत्यु हो जाए, तो भी उसमें कस्याण है। (परन्तु) परधर्म भयंकर होता है।

िस्तधर्म वह व्यवसाय है, कि जो स्मृतिकारों की चातुर्वेर्ण्यव्यवस्था के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को शास्त्रद्वारा नियत कर दिया गया है। स्वधर्म का अर्थ मोक्षधर्म नहीं है। सब लोगों के कल्याण के लिए ही गुणधर्म के विगाग से | चातुर्वर्ण्यव्यवस्था को (गीता १८.४१) शास्त्रकारों ने प्रवृत्त कर दिया है। । अतएव मगवान् कहते हैं, कि ब्राह्मण-क्षत्रिय आदि ज्ञानी हो जाने पर भी अपना । अपना व्यवसाय करते रहें। इसी में उनका और समान का कल्याण है। इस ब्यवस्था में बार बार गडवड करना योग्य नहीं है (देखो गीतार. प्र. ११. पृ. | ३३६ और प्र. १५, पृ. ४९९--५०० )। 'तेली का काम तॅंबोली करे, टैव न मारे आप मरे ' इस प्रचलित लोकोक्ति का मावार्थ भी यही है। जहाँ चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था का चलन नहीं है. वहाँ भी सब को यही श्रेयस्कर जॅचेगा. कि जिसने । सारी जिन्दगी फौजी महकमें त्रिताई हो. उसे यदि फिर काम पहे तो उसको | सिपाही का पेशा ही सुभीते का होगा; न कि दर्जी का रोजगार। और यही नियाय चातुर्वर्ण्यन्यवस्था के लिए भी उपयोगी है। यह प्रश्न भिन्न है, कि | चार्ववर्ण्यव्यवस्था मली है या वरी ! और वह यहाँ उपस्थित भी नहीं होता ! यह बात तो निर्विवाद है, कि समाज का समुचित धारण-पोपण होने के लिए | खेती के ऐसे निरुपद्रवी और सौम्य व्यवसाय की ही माँति अन्यान्य कर्म भी | आवश्यक हैं। अतएव जहाँ एक बार किसी उद्योग को अंगीकार किया - फिर | चाहे उसे चातुर्वर्ण्यत्यवस्था के अनुसार स्वीकार करो या अपनी मर्जी से – कि वह धर्म हो गया। फिर किसी विशेष अवसरपर उसमें मीन-मेख निकाल कर | अपना कर्तव्यकर्म छोड़ वैडना अच्छा नहीं है | आवश्यकता होने पर उसी न्यवसाय में ही मर जाना चाहिये। वस; यही इस श्लोक का भावार्थ है। कोई | मी व्यापार या रोबगार हो; उसमें कुछ-न-कुछ दोप सहज ही निकला जा सकता गी. र. ४३

#### अर्जुन उवाच ।

९६ अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः ।
अनिच्छन्नपि वार्ळोय वलादिव नियोजितः ॥ ३६ ॥

#### श्रीभगवानुवाच !

काम एप क्रोध एप रजोगुणसमुद्धवः ।
महाशनो महापाप्मा विद्धचेनमित् वेरिणम् ॥ ३७ ॥
धूमेनाव्रियते विद्धयंथादशों मलेन च ।
यथोल्वेनावृतो गर्भस्यथा तेनदमावृतम् ॥ ३८ ॥
आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणा ।
कामस्येण कान्तेय दृष्ण्रंणानलेन च ॥ ३९ ॥

| है ( टेखो गीता १८. ४८ )। परन्तु इस नुक्ताचीनी के मारे अपना नियत कर्न्व्य | ही छोड़ टेना कुछ धर्म नहीं है । महाभारत के ब्राह्मणच्याधवंबाद में और | तुलाधारबाजिलसंबाद में भी यही तत्त्व ब्रतलाया गया है। एवं यहाँ के १५ वे | रहोक का पूर्वार्थ मनुस्तृति ( १०. ९७ ) में और गीता ( १८. ४७ ) में भी ६ साया है । भगवान ने ३३ वे रहोक में कहा है, कि 'इन्द्रियों को मारने का इठ | नहीं चलता।' इस पर अब अर्जुन ने पूछा है, कि इन्द्रियों को मारने का हठ | क्यों नहीं चलता। आरो मनुष्य अपनी महीं न होने पर भी बुरे कामों की ओर | क्यों घसीटा जाता है ? ]

अर्जुत ने कहा — (२६) हे बार्णिय (श्रीकृष्ण)! अब (यह बतलाओ, कि) मनुष्य अपनी इच्छा न रहेने पर भी किस की प्रेरणा से पाप करता है! माने कोई जबईत्ती सी करता हो। श्रीभगवान ने कहा — (३७) इस निषय में यह समझो, कि रजोगुण से उत्पन्न होनेवाला बड़ा पेटू और बड़ा पापी यह काम एवं यह कोच ही राजु है। (३८) जिस प्रकार धुप से अग्नि, धृष्ठि से टर्पण और झिछी से गर्भ देंका रहता है, उसी प्रकार इससे यह सब देंका हुआ है। (३९) हे कीन्तेय! ज्ञाता का यह कामरूपी नित्यवरी कभी भी नृत न होनेवाला अग्नि ही है। इसने ज्ञान को देंक रखा है।

यह मनु के ही कपन का अनुवाद है। मनु ने कहा है, कि 'न जात कामः कामानासुपमोगेन शाम्यति। हिविपा कृष्णवस्मेंव भूय एवाभिवधंते॥' | (मनु. २.९४) – काम के उपभोगों से काम कभी अधाता नहीं; बिक्त इन्धन | डाल्ने पर अग्नि जैसा बढ जाता है. उसी प्रकृर यह भी अधिकाधिक बढता जाता | है (देखो गीतार. प्र. ५, प्र. १०१ | ] इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्टानमुच्यते। एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्॥४०॥ तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ। पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाञ्चनम्॥४६॥

§ इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेग्यः परं मनः ।

मनसस्तु परा बुद्ध्यिं बुद्धेः परतस्तु सः ॥ ४२ ॥

एवं बुद्धेः परं बुद्ध्या संस्तभ्यात्मानमात्मना ।

जहि शशुं महावाहो कामख्यं दुरासदम् ॥ ४३ [

इति श्रीमद्रगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसेवाटे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

(४०) इन्द्रियों को, मन को और बुद्धि को इसका अधिष्ठान अर्थात् घर या गढ़ कहते हैं। इनके आश्रय से ज्ञान को ल्पेट कर (हँक कर) यह मनुष्य को भुलावे में डालें देता है। (४१) अतएव हे मरतश्रेष्ठ! पहले इन्द्रियों का संयम करके ज्ञान (अध्यात्म) और विज्ञान (विशेष ज्ञान) का नाश करनेवाले इस पापी को त्-मार डाल।

(४२) कहा है, कि (स्थूल बाह्य पटार्थों के मान से उसको जाननेवाली) इन्द्रियों पर अर्थात् परे हैं। इन्द्रियों के परे मन है। मन से मी परे (व्यवसाया-स्मक) बुद्धि हैं; और जो बुद्धि से मी परे हैं, वह आत्मा है। (४३) हे महाबाहु अर्जुन! इस प्रकार (जो) बुद्धि से परे हैं, उसको पहचान कर और अपने आपको रोक करके दुरासाध्य कामरूपी शत्रु को त् मार डाल।

| कामरूपी भावित्त को छोड़ कर स्वधम के अनुसार लेकसंप्रहार्थ समस्त | कमं करने के लिए इन्हियों पर अपनी सत्ता होनी चाहिये | वे अपने कायू में | रेह | वस; यहाँ इतना ही इन्हियनिग्रह विवक्षित है | यह अर्थ नहीं है, कि | इन्हियों को जवर्रती से एकटम मार करके सारे कमं छोड़ दे (देखो गीतार. | प्र. ५, ५, ११५) | गीतारहस्य (पिर. ५, ५, ११०) में टिखलाया है, कि 'इन्हियाणि | पगण्याहुः ॰ दत्यादि ४२ वाँ स्टोक कठोपनिपद् का है; और उपनिपद् के अन्य | चार-पाँच स्टोक भी गीता में लिए गये हैं | क्षेत्रसेत्रज्ञ-वित्तार का यह तात्पर्य है, | कि बाह्य पदायों के संस्कार ग्रहण करना इन्हियों का काम है, मन का काम इनकी | व्यवस्था करना है; और फिर बुद्धि इनको अलग अलग छाँटती है । एवं आत्मा | इन सब से परे है तथा सब से मिन्न है | इस वियय का विस्तारपूर्वक वित्तार | गीतारहस्य के छठे प्रकरण के अन्त (प्र. १३२-१४९) में किया गया है |

# चतुर्थोऽध्यायः ।

#### श्रीभगवानुवाच ।

इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् । विवस्वान्मनवे प्राह् मनुरिक्ष्वाकवेऽववीत् ॥ १ ॥ एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः । स्र कांश्रेनेह महता योगो नष्टः परन्तप ॥ २ ॥

| कर्मविभाक के ऐसे गृद्ध प्रश्नों का विचार गीतारहस्य के दसवें प्रकरण ( पृ. २७९ – | २८७ ) में किया गया है, कि अपनी इच्छा न रहने पर मी मनुष्य काम-क्रोध | आदि प्रवृत्तिधर्मों के कारण कोई काम करने में क्योंकर प्रवृत्त हो जाता है ! और | आत्मस्वतन्त्रता के कारण इन्द्रियनिग्रहरूप साधन के द्वारा इससे छुटकारा पाने का | मार्ग कैसे मिल जाता है ! गीता के छटे अध्याय में विचार किया गया है, कि | इन्द्रियनिग्रह कैसे करना चाहिये ! ]

इस प्रकार श्रीमगवान् के गाये हुए — अर्थात् कहे हुए — उपनिपद् मे ब्रहा-विद्यान्तर्गत योग — अंर्थात् कर्मयोग — शास्त्रविपयक श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में कर्मयोग नामक तीसरा अध्याय समास हुआ।

# चौथा अध्याय

[कर्म किछी से छूटते नहीं हैं । इसिलए निष्काम झुद्ध हो जाने पर भी कर्म करना ही चाहिये । कर्म के मानी ही यजयाग आदि कर्म है । पर मीमासको के ये कर्म स्वगंप्रट हैं । अतएव एक प्रकार से वन्ध्रक है । इस कारण इन्हें आसक्ति छोड़ करके करना चाहिये । ज्ञान से स्वार्यझुद्धि छूट जाए, तो भी कर्म छूटते नहीं है । अतएव ज्ञाता को भी निष्काम कर्म करना ही चाहिये । लोकरंग्रह के लिए यह आवस्यक है । इत्यादि प्रकार से अब तक कर्मयोग का जो विवेचन किया गया, उसी को इस अध्याय में इद किया है । कहीं यह शंका न हो, कि, आयुष्य वितान का यह मार्ग अर्थात् निष्ठा अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिए नई बतलाई गई है । एतर्थ इस मार्ग की प्राचीन गुक्परंपरा पहले बतलाते हैं — ]

श्रीभगवान् ने कहा - (१) अन्यय अर्थात् कभी भी श्रीण न होनेवाल अथवा त्रिकाल में भी अवाधित और नित्य यह (कर्म-)योग (मार्ग) भैने विवस्वान् अर्थात् सूर्य को बतलाया या। विवस्वान् ने (अपने पुत्र) मनु को और मनु ने (अपने पुत्र) इस्वाकु को बतलाया। (२) ऐसी परंपरा से प्राप्त हुए इस (योग) को

## स प्वायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः । भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं होतदुत्तमम् ॥ ३ ॥

रानर्षियों ने जाना । परन्तु हे शत्रुतापन (अर्जुन)! टीर्घकाल के अनन्तर वही योग इस लोक में नष्ट हो गया। (३) (सत्र रहस्यों में) उत्तम रहस्यं समझ कर इस पुरातन योग (कर्मयोगमार्ग) को मैंने तुझे आज इसलिए बतला दिया, कि तू मेरा मक्त और सखा है।

[ गीतारहस्य के तीसरे प्रकरण (पृ. ५६-६५) में हमने सिद्ध किया है, िक इन तीनों स्ठोकों में 'योग' शब्द से, आयु विताने के उन दोनों मागों में से - | कि विन्हें सांख्य और योग कहते हैं, - योग अर्थात् कर्मयोग यानी साम्यबुद्धि | से कर्म करने का मार्ग अभिप्रेत है। गीता के उस मार्ग की परंपरा ऊपर के | स्ठोक में बतलाई गई है। वह यद्यि इस मार्ग की बड़ को समझने के लिए अत्यन्त | महत्त्व की है, तथापि टीकाकारों ने उसकी बिशेष चर्चा नहीं की है। महामारत | के अन्तर्गत नारायणीयोपाख्यान में भागवत्यम् का जो निरूपण है, उसमें जनमें- | जय से वैशंपायन कहते हैं, कि यह धर्म पहले श्वेतद्वीप में भगवन से ही -

नारदेन तु सम्प्राप्तः सरहस्यः ससंप्रहः।
पुप धर्मो जगन्नाथास्ताक्षात्रारायणान्मृप॥
पुवभेष महान्धर्मः स ते पूर्वं मृषोत्तम।
कथितो हुन्गीतासु समासविधिकद्विपतः॥

| 'नारद को प्राप्त हुआ। है राजा। वही महान धर्म तुझे हिरिगीता अर्थात् | भगवद्गीता में समासविधिसिहत बतलाया है '— (म. भा. शां. २४६. ९.१०) | और फिर कहा है, कि 'युद्ध में विमनस्क हुए अर्जुन को यह धर्म बतलाया | गया है ' (म. भा. शां. २४८.८) । इससे प्रकट होता हैं, कि गीता का योग | अर्थात् कर्मयोग मागवत धर्म का है (गीतार. प्र. १, ९.८—११) । विस्तार हो | जाने के भय से गीता में उसकी संप्रदायपरंपरा सृष्टि के मूल आरंभ से नहीं दी | हैं; विवस्तान, मनु और इस्वाकु इन्हीं तीनों का उक्केस कर दिया है । परन्तु | इसका सच्चा अर्थ नारायणीय धर्म की समस्त परंपरा देखने से स्पष्ट मालूम हो | जाता है । ब्रह्मा के कुल सात जन्म हैं । इनमें से पहले छः जनमों की नारायणीय धर्म में कथित परंपरा का वर्णन हो चुकने पर जब ब्रह्मा के सातवें — अर्थात् | वर्तमान — जन्म का कृतयुग समास हुआ, तब —

त्रेतायुगादौ च ततो विवस्वान्मनवे ददौ। मनुश्र छोकमृत्यर्थं सुतायेक्ष्वाकवे ददौ॥ ष्ट्रस्वाकुणा च कथितो व्याप्य कोकानवस्थितः। गमित्यति क्षयान्ते च पुनर्नागयणं नृप ॥ यतीनां चापि यो धर्मः य ते पूर्व नृपोत्तम। कथितो द्वरिगीनासु समासविधिकस्पितः॥

'त्रेतायुग के आरंभ में विवस्वान् ने मनु को (वह धर्म) दिया, मनु ने लोक धारणार्थ यह अपने पुत्र इस्वाक को दिया; और इस्वाक से आम सब लेगों में फैला गया। हे राजा! सृष्टि का क्षय होने पर (यह धर्म) फिर नारायण के यहाँ चला जाएगा । यह धर्म ' यतीनां चापि ' अर्थात् इसके साथ ही संन्यासधर्म । नुझसे पहले भगवद्गीता में कह दिया है ' – ऐसा नारायणीय धर्म पें ही वैद्यापायन | ने जनमेजय से कहा है ( म. भा. द्या. २४८. ५१-५३ ) | इससे दीख पडता है. . कि जिस द्वापारयुग के अन्त में भारतीय युद्ध हुआ था, उससे पहले त्रेतायुगमर की ही भागवतधर्म की परंपरा गीता में वर्णित है। विस्तारभय से अधिक वर्णन नहीं किया है। यह भागवतधर्म ही योग या कर्मयोग है; और मिन्नैको इस कमेयोग के उपरेदा किये जाने की कथा न केवल गीता में है; प्रत्युत भागवतपुराण (८. २४. ५५) में भी इस कथा का उत्हेख है | मत्स्यपुराण के ५२ वे अध्याय में । मन को उपटिए कर्मयोग का महत्त्व भी बतलाया गया है। परन्तु इनमे से कोई भी ं वर्णन नारायणीयोपाख्यान में किये गये वर्णन के समान पूर्ण नहीं है । विवस्वान्: । मनु और इध्वाक़ की परंपरा साख्यमार्ग को बिख्यल ही उपयुक्त नहीं होती; और संख्य एवं योग होना के अतिरिक्त तीसरी निष्टा गीता में वर्णित ही नहीं है। इस बात पर लक्ष डेने से दूमरी रीति से मी सिद्ध होता है, कि यह परंपरा किमयोग की ही है (गीता २, ३९)। परन्तु सांख्य और योग दोनां निज्ञाओं की परंपरा यद्यपि एक न हो, तो भी कर्मयोग अर्थात् भागवतधर्म के निरुपण में । ही साख्य या संन्यासनिष्ठा के निरूपण का पर्याय से समावेश हो जाता है । (गीतारहस्य प्र. १४, पृ. ४७१ देखो )। इस कारण बैदांपायन ने कहा है, कि मगवद्गीता में यतिधर्म अर्थात् संन्यासधर्म भी वर्णित है । मनुस्मृति में चार आश्रम । धर्मों का जो वर्णन है, उसके छंटे अध्याय में पहले यति अर्थात संन्यास आश्रम ) का धर्म कह चुकने पर विकल्प ने 'वेटसंन्यासिको का कर्मयोग' इस नाम से मागवत धर्म के कर्मयोग का वर्णन है। और स्पष्ट कहा है कि 'निःस्युहता से | अपना कार्य करते रहने से ही अन्त में परम सिद्धि मिलती है ' ( मनु. ६. ९६ ) । इससे स्पष्ट दीख पडता है. कि कर्मयोग मन को भी प्राह्म था। इसी प्रकार अन्य स्मृतिकारों को भी यह मान्य था: और इस विषय के अनेक प्रमाण गीतारहस्य | के ११ वें प्रकरण के अन्त (पू. ३६३ – ३६८) में टिये गये हैं। अब अर्जुन को | इस परंपरा पर यह शंका है. कि -- ]

#### अर्ज्जन उवाच ।

§ अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः ।
कथमेतिद्वेजानीयां त्वमानै प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥

#### श्रीभगवानुवाच ।

वहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन । तान्यहं वेद्-सर्वाणि न त्वं वेत्य परन्तप ॥ ५ ॥ अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् । प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ ६ ॥

अर्जुन ने कहा – (४) तुम्हारा जन्म तो अभी हुआ है; और विवस्तान हा इससे बहुत पहले हो चुका है। (ऐसी दशा में) यह कैसे वानूं, कि तुमने (यह योग) पहले बतलाया?

| \_ [ अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान् अपने अवतारों के कार्यों | का वर्णन कर आसक्तिविरहित कर्मयोग या भागवत धर्म का ही फिर समर्थन | करते हैं, 'कि इस प्रकार में भी कर्मों को करता आ रहा हूँ '। ]

श्रीभगवान् ने कहा — (५) हे अर्जुन! मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। इन सब को मैं जानता हूँ। (और) हे परन्तप। तू नहीं जानता (यही भेट हैं)। (६) मैं (सब) प्राणियों का स्वामी और जन्मविरहित हूँ। यद्यपि मेरे आत्मस्वरूप में कभी भी न्यय अर्थात् विकार नहीं होता, तथापि अपनी ही प्रकृति में अधिष्ठत होकर मैं अपनी माया से जन्म लिया करता हूँ।

[ इस स्टोक के अध्यात्मजान में कापिलसांख्य और वेदान्त दोनो ही मतों का मेल कर दिया गया है । सांख्यमतवालां का कथन है, प्रकृति आप ही स्वयं स्वयं सिल कर दिया गया है । सांख्यमतवालां का कथन है, प्रकृति आप ही स्वयं सिष्ट निर्माण करती है । परन्तु वेदान्ती लोग प्रकृति को परमेश्वर का ही एक स्वरूप समझ कर यह मानते हैं, कि प्रकृति में परमेश्वर के अधिष्ठित होने पर प्रकृति से स्वयं स्वरूप से सारे जगत को निर्माण करने की इस अचिन्त्य र्शाक्त को ही गीता में 'माया' कहा है । और इसी प्रकार श्वेताश्वतरोपनिषद में भी ऐसा धर्णन है – 'मायां तु प्रकृति निद्यान्- । मायिनं तु महेश्वरम् ।' अर्थात् प्रकृति ही माया है; और उस माया का अधिपति । परमेश्वर है (श्वे. ४. १०); और 'अस्मान्मायी स्वत्ते विश्वमेतत्' – इससे । माया का अधिपति सृष्टि उत्पन्न करता है (श्वे. ४. १०)। प्रकृति को माया क्यों | कहते हैं ? इस माया का स्वरूप क्या है ? और इस कथन का क्या अर्थ है, कि | माया से सृष्टि उत्पन्न होती है ? – इत्यांट प्रश्नों का अधिक विवरण गीतारहस्य के

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
अभ्युत्यानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ ७ ॥
परिज्ञाणाय साधूनां विनाशाय च इण्कृताम् ।
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ ८ ॥

§ जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वोत्ति तत्त्वतः ।
त्यक्ता देहं पुनर्जन्म निति मामिति सोऽर्जुन ॥ ९ ॥
वीतरागमयकाधा मन्मया मामुपाश्रिताः ।
वहवो ज्ञानतपसा पूता मन्द्रावमागताः ॥ १० ॥

| ९ वं प्रकरण में दिया गया है। यह बतला दिया, कि अन्यक्त परमेश्वर व्यक्त केते | होता है ? अर्थात् कर्म उपजा हुआ-सा केते दीख पड़ता है ? अर्थ इस बात का | खुलासा करते हैं, कि यह ऐसा कर और किस लिए करता है ? — ] (७) हे भारत! जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म की प्रवल्ता फैल जाती है, तब (तब) में स्वयं ही जन्म (अवतार) लिया करता हूँ ! (८) सायुओं की संस्था के निमित्त और दुष्टों का नाशं करने के लिए युग युग में धर्मसंस्थापना के अर्थ में जन्म लिया करता हूँ !

[ इन टोनों स्त्रोकों में 'धर्म' शब्द का अर्थ केवल पारलिकिक वैदिक धर्म नहीं है। किन्तु चारों वर्णों के धर्म, न्याय और नीति प्रभृति बातों का भी । उसमें मुख्यता से समावेश होता है। इस स्त्रोक का तारपर्य यह है, कि न्यान् । में बन अन्याय, अनीति, उप्रता और अंधाधुँधी मच कर साधुओं को कर होने । लगता है और चव दुष्टों का टवदवा बद जाता है, तब अपने निर्माण किये हुए । जगत् की सुश्यित को श्यिर कर उसका कत्याण करने के लिए तेवस्त्री और । पराक्रमी पुरुप के रूप से (गीता १०.४१) अवतार ले कर मगवान् समाव । की विगड़ी हुई व्यवस्था को फिर ठीक कर दिया करते हैं। इस रीति से अवतार । ले कर मगवान् जो काम करते हैं, उसी को 'लोकसंग्रह' भी कहते हैं। पिछले । अप्याय मे कह दिया गया है, कि यही काम अपनी शक्ति और अधिकार के । अनुसार आत्मानी पुरुपों को भी करना चाहिये (गीता ३.२०)। यह वतला । दिया गया, कि परमेश्वर कव और किस लिए अवतार लेता है ? अब यह वतलाते | है, कि इस तच्च को परस्त्र कर जो पुरुप तदनुसार वर्ताव करते हैं, उनको कीनसी । गिति मिल्की है ? — ]

(९) हे अर्जुन! इस प्रकार के मेरे टिब्य जन्म और टिब्य कर्म तत्त्व के चो जानता है, वह देह त्यागने के पश्चात् फिर जन्म न लेकर मुझसे आ मिलता है। (१०) प्रीति, भय और कोष से छूटे हुए, मत्सरायण और मेरे आश्रय में आये हुए अनेक लोग (इस प्रकार) ज्ञानरूप तप से शुद्ध होकर मेरे स्वरूप में आकर मिल गये हैं।

[ भगवान् के दिव्य जन्म को समझने के लिए यह जानना पड़ता है, कि । अन्यक्त परमेश्वर माया से सगुण कैसे होता है ? और इसके जान लेने से अध्यातम- । जान हो जाता है; एवं दिव्य कर्म को जान लेने पर कर्म करके भी अलिस रहने । का — अर्थात् निष्काम कर्म के तत्त्व का — ज्ञान हो जाता है । साराश, परमेश्वर के । दिव्य जन्म और दिव्य कर्म को पूरा पूरा जान लें, तो अध्यात्मज्ञान और कर्मयोग । दोनों की पूरी पूरी पहचान हो जाती है; और मोश्व की प्राप्ति के लिए इसकी । आवस्यक्ता होने के कारण ऐसे मनुष्य को अन्त में भगवत्प्राप्ति हुए विता नहीं । सहीं । अर्थात् मगवान् के दिव्य जन्म और दिव्य कर्म जान लेने में सब कुछ आ । गया। फिर अध्यात्मज्ञान अथवा निष्काम कर्मयोग दोनों का अल्या अल्या अध्ययन । नहीं करना पड़ता । अत्यव्य अव्यक्त सह है, कि भगवान् के जन्म और कृत्य का । विचार करो; एवं उसके तत्त्व को परख कर वर्ताव करो । मगवत्प्राप्ति होने के लिए । दूसरा कोई साधन अपेक्षित नहीं है । मगवान् की यही सची उपासना है । अब । इसकी अपेक्षा नीचे के दर्जे की उपासनाओं के फल और उपयोग वतलाते हैं — ]

(११) जो मुझे जिस प्रकार से मजते हैं, उन्हें मैं उसी प्रकार के फल देता हूं। हे पार्थ! किसी भी ओर से हो, मनुष्य मेरे ही मार्ग में आ मिलते हैं।

| ['मम बर्त्मानुवर्तन्ते' इत्यादि उत्तरार्ध पहले (२.२२) कुछ निराले | अर्थ में भाया है; और इससे ध्यान में आएगा, कि गीता में पूर्वापर सन्दर्भ के | अनुसार अर्थ कैसे बटल बाता है ! यद्यपि यह सच है, कि किसी मार्ग से बाने पर | भी मनुष्य परमेश्वर की ही ओर जाता है; तो यह बानना चाहिये, कि अनेक | लोग अनेक मार्गों से क्यों बाते हैं ! अब इसका कारण बतलाते हैं — ]

(१२) (कर्मबन्धन के नाश की नहीं, केवल), कर्मफल की इच्छा करनेवाले लोग इस लोक में देवताओं की पूजा इसलिए किया करते हैं, कि (ये) कर्मफल (इसी) मनुष्यलोक में शीव्र ही मिल जाते हैं।

| यही विचार सातवें अध्याय (गीता ७.२१,२२) में फिर आये हैं, | परमेश्वर की आराधना का सच्चा फल है मोक्ष। परन्तु वह तमी पास होता है | कि जब कालान्तर से एवं बीर्घ और एकान्त उपासना से कर्मबन्ध का पूर्ण नाय § इवातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः ।
तस्य कर्तारमपि मां विद्धचकर्तारमव्ययम् ॥ १३ ॥
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न में कर्मफले स्पृद्धा ।
इति मां योऽभिजानाति कर्मभिनं स वध्यते ॥ १४ ॥

हो जाता है। परन्तु इतने दूरदर्शी और टीर्ष उद्योगी पुरुप बहुत ही थोड़े होते हैं। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि बहुतेरों को अपने उत्योग अर्थात् कर्म में इसी लोक में कुछ-न-कुछ मात करना होता है; और ऐसे ही लोग देवताओं की पृज्ञा किया करते हैं (गीतार. म. १३, पृ. ४२६ देखों)। गीता का यह भी तो परमेश्वर का ही पूजन होता है; और बन्ते बन्ते दस योग का पर्यवसान निकाम मिक्त में होकर अन्त में मोश्व मात हो जाता है (गीता ७.१९) पहले कह चुके हैं, कि धर्म की संस्थापना करने के लिए परमेश्वर अवतार लेता है। अब संक्षेप में बतलाते है, कि धर्म की संस्थापना करने के लिए क्या करना | पड़ता है?—]

(१३) (ब्राह्मण, अनिय, वैदय और गृष्ट इन प्रकार) चारों वर्णो की व्यवस्था गुण और कर्म के भेट से भेने निर्माण की है। इसे नू ध्यान में रन्त. कि में उनका क्र्ता भी हूँ; और अक्र्ता अर्थान् उसे न करनेवाला अव्यय (मे ही) हूँ।

] ि अर्थ यह है, कि परमेश्वर कर्ना मले ही हो; पर अगले स्लोक के वर्णना-| नुसार वह सदैव निःसंग है। इस कारण अकर्ता ही है (देखो गीता ५.१४) | | परमेश्वर के स्वरूप के 'सर्वेन्द्रियगुणामातं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्' ऐसे दूसरे मी | विरोधामासात्मक वर्णन है (गीता १३.१४) | चातुर्वर्ण के गुण और मेट का | निरूपण आगे अठारहवे अन्याय (१८.४१-४९) ने किया गया है। अव | मगवान् ने 'करके न करनेवाला' ऐसा जो अपना वर्णन किया है, उसका मर्म | वतलाते हैं - ]

(१४) नुझे कर्म का लेर अर्थात् वाधा नहीं होती। (क्योंकि) धर्म के फल में मेरी इच्छा नहीं हैं। जो मुझे इस प्रकार जानता है, उसे कर्म की ग्राधा नहीं होती।

] जिपर नवम श्लोक में को हो बात कही हैं, कि मेरे 'जन्म' और 'कर्म' को जो जानता है, वह मुक्त हो जाता है। उनमें से कर्म तच्च का रपटीकरण | इस श्लोक में किया है। 'जानता' है शब्द से यहाँ 'जान कर तटनुसार वर्तने | लगता है ' इतना अर्थ विवक्षित है। भावार्य यह है, कि भगवान् को उनके क्में | की बाधा नहीं होती। इसका यह कारण है, कि वे फलाशा रख कर काम ही नहीं , करते। और इसे जान कर तटनुसार जो वर्तता है, उसको कर्मों का बन्धन नहीं | होता। अब इस श्लोक के सिद्धान्त को ही प्रत्यक्ष उटाहरण से हट करते हैं —]

पवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरिप सुसुक्षुभिः।
कुरु कर्मेंव तस्मास्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्॥१५॥

§§ किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः।
तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यलेऽक्रुभात्॥१६॥
कर्मणो द्यपि वोद्धस्यं वोद्धस्यं च विकर्मणः।
अकर्मणश्च वोद्धस्यं गहना कर्मणो गतिः॥१७॥
कर्मण्यकर्म यः पश्चेदकर्मणि च कर्म यः।
स बुद्धिमान्मनुष्येषु युक्तः कुरस्तकर्मकृत्॥१८॥

(१५) इसे जान कर प्राचीन समय के मुसुशु लोगों ने भी कर्म किया था। इसलिए पूर्व के लोगों के किये हुए अति प्राचीन कर्म ही त् कर।

[ इस प्रकार मोक्ष और कर्म का विरोध नहीं है। अतएव अर्जुन को निश्चित उपदेश किया है, कि तू कर्म कर! परन्तु संन्यासमार्गवालों का कथन है, कि 'कर्मों के छोड़ने से अर्थात् अकर्म से मी मोक्ष मिलता है!' इस पर यह शंका होती है, कि ऐसे कथन का बीव क्या है। अतएव अब कर्म और अक्में के विवेचन का आरंभ करके तेईसर्वे श्लोक में सिद्धान्त करते हैं, कि अकर्म कुछ कर्मियाग नहीं है; निष्काम कर्म को ही अकर्म कहना चाहिये।

(१६) इस विषय में बड़े बड़े बिद्धानों को मी श्रम हो जाता है, कि कौन कर्म है और कौन अकर्म ? (अतएव) वैसा कर्म तुझे बतलाता हूँ, कि जिसे जान लेने से तूपाप से मुक्त होगा।

[ 'अकमें' नज् है ! व्याकरण की रीति से उसके अ = अज् शब्द के 'अभाव' अथावा 'अप्राशस्त्य' दो अर्थ हो सकते हैं। और यह नहीं कह सकते, कि इस । स्थल पर ये डोनों ही अर्थ विवक्षित न होंगे। परन्तु अगले स्ठोक में 'विकर्म' नाम से कर्म का एक और तीसरा मेद किया है। अत्तएव इस स्टोक में 'विकर्म' नाम से कर्म का एक और तीसरा मेद किया है। अत्तएव इस स्टोक में अकर्म शब्द से विशेषतः वही कर्मत्याग उिह्द है, जिसे सन्यासमार्गवाले लोग 'कर्म का । स्वस्पतः त्याग 'कहते हैं। संन्यासवाले कहते हैं, कि 'सब कर्म छोड़ हो।' परन्तु १८ वें स्टोक की टिप्पणी से दीख पड़ेगा, कि इस बात को टिखलाने के । लिए ही यह विवेचन किया गया है, कि कर्म को बिल्कुल ही त्याग देन की । कोई आवस्यकता नहीं है! संन्यासमार्गवालों का कर्मत्याग सच्च 'अकर्म' नहीं है! अकर्म का मर्म ही कुछ और है!]

(१७) कर्म की गति गहन है! (अतएव) यह जान छेना चाहिये, कि कर्म क्या हैं! और समझना चाहिये, कि विकर्म (विपरीत कर्म) क्या है! और यह मी ज्ञात कर छेना चाहिये, कि अकर्म (कर्म न करना) क्या है! (१८) कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म जिसे दीख पड़ता है, वह पुरुष सब मनुष्या में जानी और वहीं युक्त अर्थात् योगमुक्त एवं समस्त कर्म करनेवाल है ।

िइसमें और अगले पाँच क्लोकों में कर्म, अकर्म एवं विकर्म का खुलासा ि भिया गया है। इसमें जो कुछ कमी रह गई है, वह अगले अठारहवें अध्याय म कर्मस्याग, कर्म और कर्ता के त्रिविध भेटवर्णन में परी कर टी गई है (गीता १८. ४-७: १८. २३-२५: १८. २६-२८)। यहाँ संक्षेप में स्पष्टतापूर्वक यह वितला देना आवस्यक है, कि टोनों स्थलों के कर्मवियेचन से कर्म, अकर्म और विकर्म के संबन्ध में गीता के सिद्धान्त क्या हैं ? क्योंकि, टीकाकारों ने इस संबन्ध में बड़ी गड़बड़ कर टी है। संन्यासमार्गवाली की सब कर्मी का स्वरूपतः ं स्थाग इष्ट है। इसलिए वे गीता के 'अवर्म' पढ का अर्थ खींचातानी से अपने । मार्ग की ओर लाना चाहते है। मीमांसकों को यशयाग आदि काम्यकर्म इष्ट है। । इसलिए उन्हें उनके अतिरिक्त और सभी वर्म 'विवर्म' जैचते हैं। इसके सिवा मीमांसकों के नित्यनैमित्तिक आदि कर्मभेट भी इसी में आ जाते हैं: और फिर | इसी में धर्मशास्त्री अपनी ढाई चावल की खिचडी पकाने की इच्छा रखते हैं। । मारांश, चारों ओर से ऐसी खीचातानी होने के कारण अन्त में यह जान हेना फिटन हो जाता है, कि गीता 'अकमे' किते कहती है और 'विकमें' किने ? अतएव पहले से ही इस बात पर ध्यान दिये रहना चाहिये, कि गीता में जिस तात्विक दृष्टि से इस प्रश्न का विचार किया गया है, वह दृष्टि निष्नाम कर्म फरनेवाले कर्मयोगी की है: काम्यकर्म करनेवाले मीमांसकों की या कर्म छोडनेवाले सन्यासमार्गियों की नहीं है। गीता की इस दृष्टि को स्वीकार कर हेने पर तो | यही कहना पड़ता है, कि 'कर्मशन्यता' के अर्थ में 'अकर्म' इस जगत में कहीं नी नहीं रह सकता। अथवा कोई भी मनुष्य कभी कर्मशृन्य नहीं हो सकता । (गीता ३. ५; १८. ११) । क्योंकि सोना, उठना, बैठना और जीवित रहना तक किसी से मी छट नहीं जाता। श्रीर यदि कर्मशुन्यता होना संभव नहीं है, तो ! निध्य करना पहता है. कि अकर्म कहें किसे ? इसके लिए गीता का यह उत्तर है कि कर्म का मतल्य निरी किया न समझ कर उससे होनेवाले ग्रम-अग्रुभ आहि परिणामों का विचार करके कर्म का कर्मत्व या अकर्मत्व निश्चित करो। यहि सृष्टि े के मानी ही कर्म है, तो मनुष्य जवतक सृष्टि में है, तब तक उससे कर्म नहीं छटते। अतः कर्म और अकर्म का जो विचार करना हो, वह इतनी ही दृष्टि से | करना चाहिये, कि मनुष्य की वह कर्म कहाँ तक बद्ध करेगा ? करने पर भी जो कर्म हम बद्ध नहीं करता. उसके विषय में कहना चाहिये. कि उसका कर्माव | अथवा बन्धकरव नष्ट हो गया ! और यदि किसी भी कर्म का बन्धकरव अर्थात् | कर्मत्व इस प्रकार नष्ट हो जाए, तो फिर वह 'अर्कर्म' ही हुआ। अर्कम का | प्रचित सांसारिक अर्थ कर्मशून्यता ठीक है | परन्त शास्त्रीय दृष्टि से विचार

! करने पर उसका यहाँ मेल नहीं मिलता। क्योंकि हम देखते <sup>ह</sup>ैं. कि चुपचाप . | बैठना अर्थात कर्मन करना मी कई बार कर्म ही हो जाता है। उदाहरणार्थ. । अपने मॉ-बाप को कोई मारता-पीटता हो, तो उसको न रोक कर चुप्पी मारे बैठा । रहना. उस समय न्यावहारिक दृष्टि से अकर्म अर्थात् कर्मशून्यता हो, तो भी । वह कर्म ही - अधिक क्या कहें ? विकर्म - है: और कर्मविपाक की दृष्टि से . | उसका अग्रभ परिणाम हमें भोगना ही पडेगा। अतएव गीता इस स्रोक में विरोधामास की रीति से बड़ी ख़बी के साथ कहती है, कि ज्ञानी वही है, जिसने जान लिया. कि अकर्म में भी (कमी कमी तो मयानक) कर्म हो जाता है: तथा यही अर्थ अगले श्लोक में भित्र भिन्न रीतियों से वर्णित है। कर्म के फल का वन्वन न लगने के लिए गीताशास्त्र के अनुसार यही एक सच्चा साधन है. कि । निःसंगबुद्धि से अर्थात् फलाशा छोड् वर निष्काम बुद्धि से वर्म किया जाए । ( गीतारहस्य प्र. ५. प्र. ११०-११५; प्र. १०, पृ. २८६-२८७ देखो ) । अतः । इस साधन का उपयोग कर निःसंगवृद्धि से जो कर्म किया जाए वही गीता के । अनुसार प्रशस्त – सान्विक – कर्म है (गीता १८,९): और गीता के मत में वही सचा 'अकर्म' है। क्योंकि उसका कर्मत्व – ( अर्थात् कर्मविपाक की क्रिया के अनुसार बन्धकरव ) निकल जाता है। मनुष्य जो कुल कर्म करते हैं (और 'करते हैं' पर में चपचाप निठले बैठे रहने का भी समावेश करना चाहिये). उनमें से उक्त प्रकार के अर्थात् 'साचिक कर्म' (अथवा गीता के अनुसार अकर्म) घटा देने से वाकी जो कर्म रह जाते हैं, उनके दो भाग हो सकते - एक । राज्य और दुसरा तामस । इनमें तामस कर्म मोह और अज्ञान से हुआ करते है। इसिटए उन्हें विकर्म कहते हैं - फिर यदि कोई कर्म मोह से छोड दिया | जाए, तो मी वह विकर्म ही है; अन्तर्म नहीं (गीता १८.७)। अब रह गये | राजस वर्म | ये कर्म पहले दर्जे के अर्थात् सास्विक नहीं है | अथवा ये वे कर्म भी । नहीं है, जिन्हें गीता सचमुच 'अकर्म' कहती है। गीता इन्हें 'राजस' कर्म कहती है। परन्तु यदि कोई चाहे, तो ऐसे राजन कर्मों को केवल 'कर्म' भी कह सकता है। तात्पर्य, कियात्मक स्वरूप अथवा कोरे धर्मशास्त्र से कर्म-अकर्म का निश्चय नहीं होता। किन्तु कर्म के वन्धकरव से यह निश्चय किया जाता है, कि कर्म है | या अकर्म ? अष्टावक्रगीता संन्यासमार्ग की है । तथापि उसमें भी कहा है -

> निवृत्तिरापि मूदस्य प्रवृत्तिरुपजायते । प्रकृत्तिरापि धीरस्य निवृत्तिफलमागिनी ॥

| अर्थात् मूर्खों की निवृत्ति (अथवा हठ से या मोह के द्वारा कर्म से विमुखता) | ही वास्तव में प्रवृत्ति अर्थात् कर्म है और पण्डित लोगों की प्रवृत्ति (अर्थात् | निष्काम कर्म) से ही निवृत्ति यानी कर्मत्याग का फल मिलता है (अटा. १८. | ६१)। गीता के उक्त श्लोक में ही यही अर्थ विरोधामासरूपी अल्कार की रीति से र्यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः । ज्ञानाग्निद्ग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ १९ ॥ त्यक्त्वा कर्मफछासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः । कर्मण्यभित्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित्करोति सः ॥ २० ॥ निराशोर्यतिचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः । ज्ञारीरं केवछं कर्म कर्वनाप्तोति किल्विपम् ॥ २१ ॥

| बड़ी सुन्दरतां वे वतलाया गया है। गीता के अकर्म के इस लक्षण को मली | मॉित समक्षे विना गीता के कर्म-अकर्म के विवेचन का मर्म भी कभी समझ | में आने का नहीं। अब इसी अर्थ को अगले की की मिंक अधिक व्यक्त करते हूं — ] (१९) ज्ञानी पुष्प उसी को पण्डित कहते हैं, कि जिसके सभी समारंम अर्थात् उद्योग फल की इच्छा से विरहित होते है; और जिसके कर्म ज्ञानांत्रि से भस्म हो जाते हैं।

| ['ज्ञान से कर्म भस्म होते हैं' इसका अर्थ कमों को छोड़ना नहीं है। किस्तु इस स्कोक से प्रकट होता है, कि फल की इच्छा छोड़ कर कर्म करना, | यही अर्थ यहाँ लेना चाहिये (गीतार.प्र. १०, ए. २८६ – २९१) | इसी प्रकार | आगे भगवद्रक्त के वर्णन में जो 'सर्वारंभपरित्यागी' – समस्त आरंभ या उद्योग | छोड़नेवाला – पट आया है (गीता १२. १६, १४. २५), उसके अर्थ का निर्णय | भी इससे हो जाता है। अब इसी अर्थ को अधिक स्पष्ट करते हैं – ]

(२०) कर्म की आएकि छोड़ कर जो सदा तस और निराश्रय है — अर्थात् जो पुरुप कर्मफल के साधन की आश्रयभृत ऐसी बुद्धि नहीं रखता, कि अमुक कार्य की सिद्धि के लिए अमुक काम करता हूँ — कहना चाहिये, कि वह कर्म करने में निमग्न रहने पर भी कुछ नहीं करता। (२१) 'आशीः' अर्थात् फल की वासना छोड़नेवाले चित्त का नियमन करनेवाला और सर्वसंग से मुक्त पुरुप केवल शारीर अर्थात् शारीर या कर्मेन्द्रियों से ही कर्म करते समय पाप का मागी नहीं होता।

[ कुछ लोग बीसवें स्ठोक के 'निराश्रय' शब्द का अर्थ घरयहस्थी न [ रखनेवाला ( संन्यासी ) करते हैं; पर वह ठीक नहीं है । आश्रय को घर या डेरा | कह सर्केंगे; परन्तु इस स्थान पर कर्ता के स्वयं रहने का ठिकाणा विवक्षित नहीं | है । अर्थ यह है, कि वह जो कर्म करता है, उसका हेतुरूप ठिकाना ( आश्रय ) | कहीं न रहे । यही अर्थ गीता के ६.१ स्ठोक में ' अनाश्रितः कर्मफल्टं' इन शब्दों | से स्पष्ट ब्यक्त किया है । और वामन पण्डित ने गीता की 'यथार्थशैपिका' नामक | अपनी मराठी टीका में इसे स्वीकार किया है । ऐसे ही २१ वें स्ठोक में 'शारीर' के यदच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः। समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निवध्यते॥ २२॥

गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः। यज्ञायाचरतः कर्म समयं प्रविळीयते॥ २३॥

| मानी सिर्फ़ शरीरपोपण के लिए मिझाटन आदि कर्म नहीं है। आगे पॉच्कें | अध्याय में 'योगी अर्थात् कर्मयोगी लोग आसक्ति अथवा काम्यशुद्धि को मन | मॅन रख कर केवल इन्द्रियों से कर्म किया करते हें '(५.११) ऐसा जो वर्णन | है, उसके समानार्थक ही 'केवलं शारीरं कर्म ' इन पर्टों का सच्चा अर्थ है। इन्द्रियों | कर्म करती है, पर बुद्धि सम'रहने के कारण उन क्मों का पापपुण्य कर्ता को | नहीं लगता। ]

(२२) यहच्छा से जो प्रात हो जाए, उसमें सन्तुष्ट, (हर्प दोक आदि) इन्हों से सुक्त निर्मत्सर और (कर्म की) सिद्धि या असिद्धि को एक सा ही माननेवाला पुरुप (कर्म) करके मी (उनके पापपुण्य से) बद्ध नहीं होता। (२३) आसंगरिहत, (रानद्वेप से) मुक्त, (साम्यद्वद्धिरूप) ज्ञान में स्थिरिचत्त्वाले और (केवल) यज्ञ ही के लिए (कर्म) करनेवाले पुरुप के समग्र कर्म विलीन हो जाते हैं।

ितीसरे अध्याय (३.९) में जो यह भाव है – कि मीमांसकों के मत में यन के लिए किये हुए कर्म बन्धक नहीं होते; और आसक्ति छोड़ कर करने से वे | ही क्म स्वर्गप्रद न होकर मोक्षप्रद होते हैं - वहीं इस श्लोक में बतलाया गया है। ं समग्र विलीन हो जाते हैं ' में 'समग्र' पट महत्त्व का है । मीमांसक लोग स्वर्गसुख को ही परमससाध्य मानते है: और उनकी दृष्टि से स्वर्गमुख को प्राप्त कर देनेवाले कर्म बन्यक नहीं होते। परन्तु गीता की दृष्टि से परे अर्थात मोक्ष पर है: और इस दृष्टि से स्वर्गपद कर्म भी बन्धक ही होते हैं। अतएव कहा है, कि यज्ञार्य कर्म मी अनासक्त बुढि से करने पर 'समग्र' लय पाते है अर्थात स्वर्गप्रद न हो कर मोक्षप्रद हो जाते हैं । तथापि इस अध्याय में यज्ञप्रकरण के प्रतिपादन में और तिसरे अध्यायवाले यज्ञप्रकरण के प्रतिपादन में एक बड़ा मारी भेद है, तीसरे अध्याय में कहा है कि श्रीतस्मार्त अनादि यहचक को स्थिर रखना चाहिये। परन्तु अत्र मगवान् कहते हि, कि यज्ञ का इतना ही संक्रचित अर्थ न समझो. कि दिवता के उद्देश्य से अग्नि में तिल, चावल या पशु का हवन कर दिया जाएँ। अग्नि में आहुति छोड़ते समय अन्त में 'इडं न मम' – वह मेरा नहीं – इन शब्डों मा उचारण किया जाता है। इनमें स्वार्थत्यागरूप निर्ममत्व का जो तत्त्व है, वही यज में प्रधान माग है। इस रीति से 'न मन 'कह कर अर्थात् ममतायुक्त बुढि छोड़कर ब्रह्मार्पणपूर्वेक जीवन के समस्त व्यवहार करना भी एक वडा यज्ञ या § इसार्पणं बस हिवर्बसारी बसणा हुतम् ।
वस्तिव तेन गन्तव्यं बसकर्मसमाधिना ॥ २४ ॥
वैवर्मवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ।
बसासावपरे यज्ञं योगैनः पर्युपासते ॥ २५ ॥

होम ही हो जाता है। इस यज्ञ से टेबाधिटेब परमेश्वर अथवा ब्रह्म का यदन हुआ करा है। सारांग्र, मीमांतकों के द्रव्ययज्ञधंबन्धी जो सिद्धान्त हैं, वे इस बड़े यज्ञ के लिए भी उपयुक्त होते हैं; और लोकसंग्रह के निमित्त जगत् के आसक्ति- विद्यार कर्म करनेबाला पुरुप कर्म के 'समग्र' फल से मुक्त होता हुआ अन्त में मोक्ष पाता है (गीतार. प. ११. पृ. ३४६-३५० टेखों) ब्रह्मापंणल्पी बड़े यज्ञ का ही वर्णन पहले इस अनेक में किया गया है। और फिर इसकी अपेखा कम योग्यता के अनेक लाखाणिक यज्ञों का स्वरूप वतलाया गया है; एवं तेतीसंव अनेक में समग्र प्रकरण का उपसंहार कर कहा गया है, कि ऐसा 'ज्ञानयज्ञ ही तब में श्रेष्ठ हैं '।]

(२४) अर्पण अथवा वहन करने की क्रिया ब्रह्म है। हिंव अर्थान् अर्पण करने का द्रव्य ब्रह्म है, ब्रह्माब्रि में ब्रह्म ने हवन किया है। (इस प्रकार) दिसकी बुद्धि में (सभी) कर्म ब्रह्ममय हैं, टसको ब्रह्म ही मिलता है।

| [शांकरमाप्य में 'अर्पण' शब्द का अर्थ 'अर्पण' करने का सावन अर्यान् | आचमनी इत्यादि है; परन्तु यह जरा किटन हैं | इसकी अपेक्षा, अर्पण = अर्पण | करने की या हवन करने की क्रिया, यह अर्थ अधिक सरख है | यह ब्रह्मार्पणपूर्वक | अर्यात् निष्काम बुद्धि से यज्ञ करनेवालों का वंर्णन हुआ । अब देवता के उद्देश्य से | अर्थात् काम्यबुद्धि से किये हुए यज्ञ का स्वरूप ब्रतखाते हैं - ]

(२५) कोई कोई (कर्म-)योगी (ब्रह्मबुद्धि के बड़ले) देवता आदि के उद्देश्य ने यन किया करते हैं; और कोई ब्रह्माधि में यन से ही यन का यनन करते हैं।

[ पुरुपस्तः में विराट्रुपी यज्ञपुरुप के देवताओं द्वारा यज्ञन होने हा जो वर्णन हे — 'यज्ञेन यज्ञमयज्ञन देवाः।' (ऋ. १०. ९०. १६), उसी को उध्य कर इस रही का उत्तरार्ध कहा गया है। 'यज्ञं यज्ञेनेवोपजुड्डित' ये पट ऋषें हैं कि 'यज्ञेन यज्ञमयज्ञन्त ' से समानार्थक ही पड़ते हैं। प्रकट है, कि इस यज्ञ में (जो स्पष्टि के आरंभ में हुआ था) जिस विराट्रुपी पद्य का इवन किया था, वह । पद्य और जिस देवता का यज्ञन किया गया था वह देवता, ये दोनों ब्रह्मस्वरूपी । होंगे। सारांग्र, चोवीसवें रहोक का यह वर्णन ही तस्वदृष्टि से ठीक है, कि स्पष्टि के । सव पदार्थों में सदैव ही ब्रह्म भरा हुआ है। इस कारण इन्ह्यारहित ब्रुटि में मन

श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाप्तिपु जुद्धति । इच्हादीन्विपयानन्य इन्द्रियाप्तिपु जुद्धति ॥ २६ ॥ सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे । आत्मसंयमयोगाग्नी जुद्धति ज्ञानदीपिते ॥ २७ ॥

| होनी चाहिये | पुरुपस्क को लब्ज कर गीता में यही एक रुगेक नहीं है; प्रत्युत | भागे दसवें अध्याय (१०.४२) में भी इस स्क के अनुसार वर्णन है | देवता | के उद्देश्य से किये हुए यज्ञ का वर्णन हो चुका | अब अग्नि, हिन इत्यादि शब्दों के | लाक्षणिक अर्थ लेकर बतलाते हैं, कि प्राणायाम आदि पातज्जल्योग की किया | अथवा तपश्चरण भी एक प्रकार का यज्ञ होता है – ]

(२६) और कोई ओत्र आदि (कान, ऑख आदि) इन्द्रियों का संयमरूप अप्रि में होम करते हैं; और कुछ लेग इन्द्रियरूप अप्रि में (इन्द्रियों के) शब्द आदि विपयों का हवन करते हैं।(२७) और कुछ लोग इन्द्रियों तथा प्राणों के सब कर्मों को अर्थात् व्यापारों को जान से प्रकालित आत्मसंयमरूपी योग की अप्रि में हवन किया करते हैं।

[ इन श्लोकों में दो-तीन प्रकार के लाक्षणिक यज्ञों का वर्णन है | वैसे ( १ ) इन्द्रियों का संयमन करना अर्थात् उनको योग्य मर्याटा के भीतर अपने अपने व्यवहार करने देना। (२) इन्द्रियों के विषय अर्थात् उपयोग के पदार्थ सर्वथा छोड़ कर इन्द्रियों को बिल्कुल मार डालना। (३) न केवल इन्द्रियों के न्यापार को, प्रत्युत प्राणा के भी न्यापार को बन्द कर पूरी समाधि छगा करके केवल | आत्मानन्द में ही मम रहना | अब इन्हें यह की उपमा दी जाए, तो पहले भेट में इन्द्रियों को मर्योदित करने की किया (संयमन) अग्रि हुई। क्योंकि दृशन्त । से यह कहा जा सकता है, कि इस मर्यादा के मीतर जो कुछ भा जाए, उसका उसमें हवन हो गया। इसी प्रकार दूसरे भेट में साक्षात् इन्द्रियां होमद्रव्य हैं। | और तीसरे मेट में इन्द्रियाँ एवं प्राण दोना मिल कर हीम करने के द्रव्य हो जाते हैं और आत्मसंयमन अग्नि है। इसके अतिरिक्त कुछ लोगं ऐसे है, जो निरा । प्राणायाम ही किया करते हैं। उनका वर्णन उनतीसवें श्लोक में हैं। 'यज्ञ' शब्द के मूल अर्थ इन्यातमक यज्ञ को लक्षणा से विस्तृत और न्यापक कर तप, संन्यास, | समाधि एवं प्राणायाम प्रभृति भगवत्प्राति के सब प्रकार के साधनों का एक 'यज्ञ' । शीर्पक में ही समावेश कर दिया गया है। भगवद्गीता की यह कल्पना कुछ अपूर्व । नहीं है। मनुस्मृति के चौथे अध्याय में गृहस्थाश्रम के वर्णन के सिल्सिले में पहले । यह वतलाया गया है, कि ऋषियज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ और पितृयज्ञ – | इन स्पार्त पंचमहायर्शे की कोई ग्रहस्थ न छोड़े। और फिर कहा है, कि इनके गी. र. ४४

द्रन्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः ॥ २८ ॥

अपाने जुद्धति प्राणं प्राणेऽपानं तथाऽपरे। प्राणापानगती रुद्ध्या प्राणायामपरायणाः॥ २९॥

| बदले कोई कोई " इन्हियों में वाणी का हवन कर, वाणी में प्राण का हवन करके | अन्त में ज्ञानयज्ञ से भी परमेश्वर का यजन करते हैं " (मनु. ४. २१-२४)। | इतिहास की हिए से टेलें, तो विदित होता है, कि इन्द्र-वरण प्रभृति देवताओं के | उद्देश्य से जो द्रव्यमय यज्ञ श्रोत ग्रन्थों में कहे गये हैं, उनका प्रचार घीरे घीरे घटता | गया | और जब पातज्ञल्योग से, संन्यास से अथवा आध्यात्मिक ज्ञान से परमेश्वर | की प्राप्ति कर लेने के मार्ग अधिक अधिक प्रचलित होने ल्ये, तव 'यज्ञ' ही शब्द | का अर्थ विस्तृत कर उसी में मोक्ष के समग्र उपायों का लक्षण से समावेश करने | का आरंम हुआ होगा | इसका मर्म यही है, पहले जो शब्द धर्म की हिए से | प्रचलित हो गये थे, उन्हीं का उपयोग अगले धर्ममार्ग के लिए मी किया जाए | कुछ मी हो; मनुस्मृति के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है, कि गीता के पहले | या अन्ततः उस काल में उक्त कर्यना सर्वसामान्य हो जुकी थी। |

(२८) इस प्रकार तीक्ष्ण व्रत का आचरण करनेवाले यति अर्थात् संयमी पुरुष कोई द्रव्यरूप, कोई तपरूप, कोई योगरूप, कोई स्वाध्याय अर्थात् नित्य स्वकर्मानुष्टानरूप और कोई ज्ञानरूप यज्ञ किया करते हैं। (२९) प्राणायाम में तत्यर हो कर प्राण और अपान की गति को रोक करके कोई प्राणवायु वा अपान में (इवन किया करते हैं) और कोई अपानवायु का प्राण में हवन किया करते हैं।

[ इस स्त्रोक का ताल्पर्य यह है, कि पातंबंखयोग के अनुसार प्राणायाम करना भी एक यह ही है । यह पातंबळयोगरूप यह उनतीस के क्षेत्र के में बत- लाया गया है । अतः अद्धाईस के को को भी योगरूप यह ' पद का अर्थ कर्म- लाया गया है । अतः अद्धाईस के को को भी क्षेत्र यह ' पद का अर्थ कर्म- योगरूपी यह करना चाहिये । प्राणायाम शब्द के 'प्राण' शब्द से श्वास और अस्ता होता है, तब प्राण न्वाहर जानेवाली अर्थात् उच्छूवास वायु, और अपान न भीतर आनेवाली श्वास, यह अर्थ किया जाता है (वे. स्. शां. मा. २ । ४. १२; और छान्दोग्य शां. मा. १. ३. ३. )। ध्यान रहे, कि प्राण और अपान के ये अर्थ-प्रचलित अर्थ से मिन हैं । इस अर्थ में से अपान में अर्थात् मीतर । जींची हुई श्वास में प्राण का - उच्छूवास का - होम करने से पूक नाम का प्राणायाम होता है; और इसके विपरीत प्राण में अपान का होम करने से रेचक । प्राणायाम होता है। प्राण और अपान दोनों के ही निरोध से वही प्राणायाम

अपरे नियताहाराः प्राणान्त्राणेषु जुद्धति । सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकत्मषाः ॥ ३० ॥

यज्ञशिष्टासृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् । नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ ३१ ॥

| कुम्भक हो बाता है | अब इनके सिवा घ्यान, उदान और समान ये तीनों बच रहे। इनमें से व्यान, प्राण और अपान के सन्धिस्थलों में रहता है; जो धनुष र्शिचने. वनन उठाने आदि दम खींच कर या आधी श्वास छोड करके शक्ति के . | काम करते समय व्यक्त होता है (छां. १.३.५)। मरणसमय में निकल । जानेवाली वायु को उदान कहते हैं (प्रश्न. ३.६), और सारे शरीर में सब स्थानों । पर एक-सा अन्नरस पहुँचानेवाली वायु को समान कहते हैं (प्रश्न. ३.५)। इस । प्रकार वेदान्तशास्त्र में इन शब्दों के सामान्य अर्थ दिये गये हैं; परन्तु कुछ स्थलों । पर इसकी अपेक्षा निराले अर्थ अभिप्रेत होते हैं । उदाहरणार्थ, महाभारत ( वनपर्व ) के २१२ वें अध्याय में प्राण आदि वायु के निराले ही लक्षण हैं। उसमें प्राण का | अर्थ मस्तक की वायु और अपान का अर्थ नीचे सरकनेवाली बायु है (प्रश्न. | ३, ५ और मैत्यु. २.६) | ऊपर के श्लोक में जो वर्णन है, उसका यह अर्थ है, कि इनमें से निस बायु का निरोध करते हैं, उसका अन्य बायु में होम होता है।] (२०-२१) और कुछ लोग आहार को नियमित कर प्राणों का ही होम किया करते हैं। ये सभी लोग सनातन ब्रह्म में जा मिलते हैं. कि जो यह के जाननेवाले है. जिनके पाप यह से क्षीण हो गये हैं (और जो), अमृत का (अर्थात् यह से बचे हुए का ) उपमोग करनेवाले हैं। यह न करनेवाले की (बन) इस लोग में सफलता नहीं होती।(तन) फिर हे कुरुश्रेष्ठ!(उसे) परलोक कहाँ से (मिलेगा)?

[ सारांश, यश करना यद्यपि बेद की आशा के अनुसार मनुष्य का कर्तन्य | है, तो भी यह यश एक ही प्रकार का नहीं होता | प्राणायाम करो, तप करो, वेद | का अध्ययन करो, अग्रिष्टोम करो, पश्चयश करो, तिल्य-चावल अथवा घी का हवन | करो, पूजापाठ करो या नैवेद्य वैश्वदेव आदि पाँच गृहयश करो; फलासिक के छूट | जाने पर ये सब न्यापक अर्थ में यश ही हैं | और फिर यश्चरेव-मक्षण के विषय में | मीमांसकों के जो सिद्धान्त हैं, वे सब इनमें से प्रत्येक यश के लिए उपयुक्त हो जाते | हैं | इनमें से पहला नियम यह है, कि 'यश के अर्थ किया हुआ कर्म वन्धक नहीं | होता ' और इसका वर्णन तेईसवें स्त्रोक में हो जुका है (गीता २. ९ पर टिप्पणी | देखो ) | अब दूसरा नियम यह है, कि प्रत्येक गृहस्य पंचमहयश कर अतिथि | सादि के मोजन कर जुकने पर फिर अपनी पत्नीसहित मोजन करें; और | इस प्रकार वर्तने से गृहस्थाश्रम सफल होकर सदित देता है | 'विषयं मुक्तशेष

#### एवं बहुविधा यज्ञा वितता त्रक्षणो मुखे। कर्मजान्विद्धि तान्सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे॥ ३२॥

| तु यक्कोपमथामृतम् ' ( मनु. ३. २८५ ) - अतिथि वगैरह के भोजन कर चुकने । पर जो बचे, उसे 'विघस' और यज्ञ करने से जो शेप रहे, उसे 'अमृत' कहते हैं। इस प्रकार व्याख्या करके मनुस्मृति और अन्य स्मृतियों में भी कहा है, कि प्रत्येक . | गृहस्य को नित्य विषसाञ्ची और अमृताञ्ची होना चाहिये (गीता ३.१३ और ं गीतारहस्य प्र. १०, पृ. २९७ देखो ) । अत्र भगवान् कहते हैं कि सामान्य गृहस्य को उपयुक्त होनेवाला यह सिखान्त ही सब प्रकार के उक्त यहाँ को उपयोगी होता है। यज्ञ के अर्थ किया हुआ कोई भी कर्म बन्धक नहीं होता। यही नहीं, बल्कि । | उन कर्मों में से अवशिष्ट काम यदि अपने निजी उपयोग में आ जाएँ तो भी वे . | धन्धक नहीं होते (देखो गीतार. प्र. १२, पृ. ३८७ )। '' विना यज्ञ के इहस्रोक मी विद्व नहीं होता " यह वाक्य मार्मिक और महत्त्व का है। इसका अर्थ उतना ही नहीं है, कि यह के विना पानी नहीं वरसता; और पानी के न वरसने से इस लोक की गुजर नहीं होती। किन्तु 'यज्ञ' शब्द का व्यापक अर्थ लेकर इस . | सामाजिक तत्त्व का भी इसमें पर्याय से समावेश हुआ है, कि कुछ अपनी प्यारी वातों को छोड़े बिना न तो सब को एक-सी सुविधा मिल सकती है: और न जगत् . | के व्यवहार ही चल राक्ते हैं। उटाहरणार्थ, पश्चिमी समानशास्त्रप्रणेता जो यह | विद्धान्त वतलाते हैं, कि अपनी अपनी स्वतन्त्रता को परिमित किये विना औरों को एक-सी स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती है, वही, इस तत्त्व का उदाहरण है। | और, यदि गीता की परिमापा से इसी अर्थ को कहना हो, तो इस स्थल पर े ऐसी यज्ञप्रधान मापा का ही प्रयोग करना पड़ेगा, कि 'जब तक प्रत्येक मनुष्य . अपनी स्वतन्त्रता के कुछ अंश का भी यज्ञ न करे, तव तक इस लोक के व्यवहार चल नहीं सकते। ' इस प्रकार के व्यापक और विस्तृत अर्थ से बब यह निश्चय . हो चुका, कि यज्ञ ही सारी समाजरचना का आधार है, तब कहना नहीं होगा, कि केवल कर्तव्य की दृष्टि से 'यज्ञ' करना जब तक प्रत्येक मनुष्य न सीखेगा तब तक समाज की व्यवस्था ठीक न रहेगी।

( ३२ ) इस प्रकार माँति माँति के यज्ञ ब्रह्म के (ही ) सुख में जारी हैं। यह जानी, कि वे सब कर्म से निष्पन्न होते हैं। यह ज्ञान हो जाने से तूसक हो जाएगा।

| ज्योतिष्टोम आदि द्रन्यमय श्रीतयज्ञ अग्नि में हवन करके किये जाते हैं।
| और शास्त्र में कहा है, कि देवताओं का मुख अग्नि है। इस कारण ये यज्ञ उन
| देवताओं को मिल जाते हैं। परन्तु यदि कोई शंका करे, कि देवताओं के मुख
|-| अग्नि — में उक्त लाक्षणिक यज्ञ नहीं होते। अतः इन लाक्षणिक यज्ञों से श्रेयःगाति

श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परन्तप ।
सर्वे कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥

§ ६ ताद्विद्धि प्राणपातेन परिप्रश्लेन सेवया ।

उपदेश्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥ ३४ ॥

यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव ।

येन भृतान्यशेषेण दृश्यस्यात्मन्ययो मिष्ठ ॥ ३५ ॥

| होगी कैसे ? तो उसे दूर करने के लिए कहा है, कि ये साक्षात् जल के ही मुख मं | होते हैं | दूसरे चरण का मानार्थ यह है, कि जिस पुरुप ने यजिविधि के इस | न्यापक स्वरूप की फेबल - मीमांसको के संकुचित अर्थ की ही नहीं - जान लिया, | उसकी सुद्धि संकुचित नहीं रहती । फिन्तु वह जल के स्वरूप की पहचानने का | अधिकारी हो जाता है । अब बजलाते हैं, कि इन यजों में श्रेष्ठ यज कीन है ? ] (३३) हे परन्तप ! द्रन्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ है क्योंकि, हे पार्थ ! सब प्रजार के समस्त कमों का पर्यवसान जान में होता है !

िगीता में 'ज्ञानयज्ञ' शब्द दो बार आगे भी आया है (गीता ९.१५ ें और १८. ७० )। हम जो द्रव्यमय यज करते हैं, वह परमेश्वर की प्राप्ति के लिए | किया करते हैं | परन्तु परमेश्वर की प्राति उसके स्वरूप का ज्ञान हुए बिना नहीं होती। अतएव परमेश्वर के स्वरूप का शान प्राप्त कर उस शान के अनुसार | आचरण करके परमेश्वर की प्राप्ति कर हेने के इस मार्ग या साधन को 'ज्ञानयज' l म्हते हैं। यह यह मानस और बुद्धिसाध्य है। अतः द्रव्यमय यत्र की क्षेपक्षा । इसकी योग्यता अधिक समझी जाती है। मोक्षशास्त्र में शनयर का यह जान ही । सुख्य है; और इसी भान से सब कमों का क्षय हो जाता है। कुछ भी हो: गीता न यह स्थिर चिद्धान्त है, कि अन्त में परमेश्वर का ज्ञान होना चाहिये। विना नान के मोक्ष नहीं मिलता। तथापि 'कर्म का पर्यवसान ज्ञान में होता है 'इस । वचन का यह अर्थ नहीं है, कि ज्ञान के पश्चात् कमों को छोड़ देना चाहिये – यह l जत गीतारहस्य के उसमें और ग्यारहमें प्रकरण में विस्तारण्वक प्रतिपादन की गई है। अपने लिए नहीं, तो लोक्संग्रह के निमित्त कर्तव्य समक्ष कर सभी कर्म करना निहिये। और जब कि वे ज्ञान एवं समबुद्धि से किये जाते हैं, तब उनके पापपुण्य े ही बाधा कर्ता को नहीं होती (देखों आगे ३७ वॉ स्ट्रोक) और यह जानयज्ञ । मोभपर होता है। अतः गीता का सब लोगों की यही उपरेश है, कि यज हरी; सिन्तु उन्हे शनपूर्वक निष्कामबुद्धि से करो । ]

. (२४) प्यान में रख, कि प्रणिपात से प्रश्न करने से और सेवा से तत्त्ववेचा सनी पुरुष तुसे उम्र जान वा उपटेश करेंगे; (३५) जिस ज्ञान की पाकर हे पान्टक अपि चेदसि पापेम्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। सर्वे ज्ञानप्छवेनेव वृजिनं सन्तरिष्यसि॥३६॥ यथैषांसि समिद्धोऽप्तिर्भस्मसात्कुस्तेऽर्जुन। ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुस्ते तथा॥३७॥

§ § न हि ज्ञानेन सहशं पवित्रमिह विद्यते । तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दृति ॥ ३८ ॥

फिर तुझे ऐसा मोह नहीं होगा; और जिस ज्ञान के योग से समस्त प्राणियों को त् अपने में और मुझमें भी देखेगा!

[ सब प्राणियों को अपने में और अपने को सब प्राणियों में देखने का समस्त प्राणिमात्र में एकता का जो ज्ञान वर्णित है (गीता ६. २९.) उसी का यहाँ उछेल किया गया है। मूल में आत्मा और मगवान दोनों एकरूप है। अतएव आत्मा में सब प्राणियों का समावेश होता है। अर्थात भगवान में भी उनका समावेश होकर आत्मा (मैं), अन्य प्राणी और मगवान यह त्रिविध मेंद नष्ट हो जाता है। इसी लिए मागवत पुराण में मगवद्भक्तों का लक्षण देते हुए कहा है, सब प्राणियों को भगवान में और अपने में जो देखता है, उसे उत्तम मागवत कहना चाहिये '(माग. ११. २. ४५)। इस महत्त्व वे नीतितत्त्व का अधिक खुलासा गीतारहस्य के बारहवें प्रकरण (पृ. ३९२-४०१) में और मिक्तदृष्टि के तेरहवें प्रकरण (पृ. ४३२-४३३) में किया गया है।

(३६) सब पापियों से यदि अधिक पाप करनेवाला हो, तो भी (उस) ज्ञाननीका से ही तू सब पापों को पार कर जाएगा। (३७) जिस प्रकार प्रज्वस्ति की हुई अग्नि (सब) इन्धन को मस्म कर डालती है, उसी प्रकार हे अर्जुन! (यह) ज्ञानरूप अग्नि सब कर्मों को (ग्रुम-अग्नुम बन्धनों को) जला डालती है।

| [ ज्ञान की महत्ता बतला दी। अब बतलाते हैं, कि इस ज्ञान की प्राप्ति | किन उपायों से होती है ? — ]

(३८) इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र सचमुच और कुछ भी नहीं है। काल पा कर उस ज्ञान को वह पुरुप आप ही अपने में प्राप्त कर लेता है, जिसका योग अर्थात कर्मयोग सिद्ध हो गया है!

] [ २७ वें रुजेक में 'कर्मों' का अर्थ 'कर्म का वन्धन' है (गीता ४.१९ | देखों) | अपनी बुद्धि से आरंभ किये हुए निष्काम कर्मों के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति | कर लेना ज्ञान की प्राप्ति का मुख्य या बुद्धिगम्य मार्ग है | परन्तु जो स्वयं इस | प्रकार अपनी बुद्धि से ज्ञान को प्राप्त न कर सके, उसके लिए अब श्रद्धा का | दूसरा मार्ग बतलाते हैं — ] श्रद्धावाँ हुभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ।
ज्ञानं छन्ध्या परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ ३९ ॥
अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनस्यति ।
नायं छोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ ४० ॥
§ शोगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंच्छित्रसंशयम् ।
आत्मवन्तं न कर्माणि निवध्ननित धनंजय ॥ ४१ ॥
तस्मादृज्ञानसम्भूतं हृत्स्यं ज्ञानासिनात्मनः ।
छिन्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ ४२ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंबोदे ज्ञानकर्मसंनयासयोगो नाम चतुर्योऽध्यायः ॥ ४॥

(३९) जो श्रद्धावान् पुरुप इन्द्रियसंयम करके उसी के पीछे पड़ा रहे, उसे भी यह शन मिल नाता है; और शान प्राप्त होने से तुरन्त ही उसे परम शान्ति प्राप्त होती है।

| [ सारांश, बुद्धि से जो ज्ञान और श्रान्ति प्राप्त होगी, वही श्रद्धा से मी | मिलती है ! ('देखो गीता १३.२५) ]

(४०) परन्तु जिसे न स्वयं ज्ञान है और न श्रद्धा ही है, उस संशयग्रस्त मनुष्य का नाश हो जीता है। संशयग्रस्त को न यह लोक है (और) न परलोक एवं मुख मी नहीं है।

| [ज्ञानप्राप्ति के ये दो मार्ग वतला चुके; एक बुद्धि का और दूधरा श्रद्धा |का। अब ज्ञान और कर्मयोग का पृथक् उपयोग दिखला कर समस्त विषय का |उपसंहार करते हैं – ]

(४१) हे घनंजय! उस आत्मज्ञानी पुरुप को कर्म वद्ध नहीं कर सकते, कि जिसने (कर्म-)योग के आश्रय से कर्म अर्थात् कर्मवत्घन त्याग दिये हैं; और ज्ञान से जिसके (सत्र) सन्टेह दूर हो गये हैं। (४२) इसलिए अपने हृदय में अज्ञान से उत्पन्न हुए इस संज्ञय की ज्ञानरूप तल्यार से काट कर (कर्म-)योग का आश्रय कर। (और) हे भारत! (युद्ध के लिए) खड़ा हो।

| [ईद्यावास्य उपनिपद् में 'विद्या' और 'अविद्या' का प्रयक् उपयोग दिखला | कर जिस प्रकार दोनों को विना छोड़े ही आचरण करने के लिए कहा गया है | (ईश. ११; गीतार. प्र. ११, प्र. ३५९ देखों); उसी प्रकार गीता के इन दो | स्टोकों में ज्ञान और (कर्म-)योग का प्रयक् उपयोग दिखला कर उनके अर्थात् | ज्ञान और योग के समुच्य से ही कर्म करने के विषय में अर्जुन को उपदेश दिया | गया है | इन दोनों का पृथक् पृथक् उपयोग यह है, कि निष्काम बुद्धियोग के द्वारा | कर्म करने पर उनके बन्धन टूट जाते हैं; और वे मोक्ष के लिए प्रतिवन्धक नहीं | होते; एवं ज्ञान से मन का सन्देह दूर होकर मोक्ष मिलता है | अतः अन्तिम | उपदेश यह है, कि अकेले कर्म या अकेले ज्ञान को स्वीकार न करो; किन्तु ज्ञानकर्म | समुच्चयात्मक कर्मयोग का आश्रय करके युद्ध करो | अर्जुन को योग का आश्रय | करके युद्ध के लिए खड़ा रहना था | इस कारण गीतारहस्य के प्र. ३, ९४ ५६ में | दिखलाया गया है, कि योग शब्द का अर्थ यहाँ 'कर्मयोग' ही लेना चाहिये | ज्ञानयोग का यह मेल ही 'ज्ञानयोगव्यवस्थितिः' पर से दैनी संपत्ति के लक्षण | (गीतारहस्य १६.१) में फिर बतलाया गया है | ]

इस प्रकार श्रीमगवान के गाये हुए - अर्थात् कहे हुए - उपनिपद् में ब्रह्म-विद्यान्तर्गत योग - अर्थात् कर्मयोग - शास्त्रविपयक श्रीकृष्ण और अर्जुन के सवाद में भ्रानकर्मसंन्यासयोग नामक चौथा अध्याय समाप्त हुआ ।

| [ध्यान रहे, कि 'ज्ञान-कर्म-संन्यास' पढ में 'संन्यास' घड़्ड का अर्थ | स्वरूपतः 'कर्मत्याग' नहीं है। किन्तु निष्काम बुद्धि से परमेश्वर में कर्म का संन्यास | अर्थात् 'अर्पण करना ' अर्थ है। और आगे अटारहवें अध्याय के आरंम में | उसी का खुलासा किया गया है।]

# पाँचवाँ अध्याय

[चीथे अध्याय के सिद्धान्त पर संन्यासमार्गवालों की जो शंका हो सकती है, उसे ही अर्जुन के मुख से प्रश्रस्त से कहला कर इस अध्याय में भगवान ने उसका स्पष्ट उत्तर दिया है। यदि समस्त कमों का पर्यवसान ज्ञान है (४.३३), यदि ज्ञान से ही संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं (४.३७); और यदि द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानयज्ञ ही अष्ठ है (४.३३); तो दूसरे ही अध्याय में यह कह कर — कि 'धर्म्य युद्ध करना ही क्षत्रिय को अयस्कर है' (२.३१) — चौथे अध्याय के उपसहार में यह बात क्यों कही गई, कि 'अत्तर्य तू कर्मयोग का आश्रय कर युद्ध के लिए उठ खड़ा हो' (४.४२) हस प्रश्र का गीता यह उत्तर देती है, कि समस्त सन्देहों को दूर कर मोक्षमाति के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। और यदि मोछ के लिए कर्म आवश्यक न हों, तो भी कभी न स्टूटने के कारण वे लेकसंग्रहार्य आवश्यक हैं; इस प्रकार ज्ञान और कर्म, दोनों के ही समुख्य की नित्य अपेक्षा है (४.४१)। परन्तु इस पर भी शंका होती है कि यदि कर्मयोग और सांस्य दोनों

# पञ्चमोऽध्यायः।

अर्जुन उवाच !

संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनयोंगं च शंसिस । यच्क्रेय पतयोरेकं तन्मे बृहि सुनिश्चितम् ॥ १ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ । तयोस्तु कर्मसंन्यासाकर्मयोगो विशिष्यते ॥ २ ॥

ही मार्ग शास्त्र में विहित है, तो इतमें से अपनी इच्छा के अनुसार सांस्वामार्ग को स्वीकार कर कमों का त्याग करने में हानि ही क्या है? अर्थात् इसका पूरा निर्णय हो जाना चाहिये, कि इन दोनों मार्गों में श्रेष्ठ कीन-सा है? और अर्जुन के मन में यहीं शंका हुई है। उसने तीसरे अध्याय के आरंभ में जैसा प्रश्न किया था, वैसा ही अब भी यह पृछता है, कि —]

(१) अर्जुन ने कहा – हे कृष्ण ! (तुम) एक बार संन्यास को और दूसरी बार कमों के योग को (अर्थात् कमें करते रहने के मार्ग को ही) उत्तम बतलाते हो। अब निश्चय कर मुझे एक ही (मार्ग) शतलाओ, कि जो इन दोनों में सचमुच ही श्रेष्ठ अर्थात् अधिक प्रशस्त हो। (२) श्रीमगवान् ने कहा – कर्म-संन्यास और कंमयोग टोनों निष्ठाएँ या मार्ग निःश्चेयस्कर अर्थात् मोक्ष प्राप्त करा देनेवाले हैं; परन्तु (अर्थात् मोक्ष की दृष्टि से टोनों की योग्यता समान होने पर भी) इन दोनों में कर्मसंग्वास की अपेक्ष कर्मयोग की योग्यता विशेष हैं।

ि उक्त प्रश्न और उत्तर टोनों निःसिंटिंग्च और स्पष्ट हैं । व्याकरण की दृष्टि । से पहले श्लोक के 'श्लेय' शब्द का अर्थ अधिक प्रशस्त या बहुत अच्छा है । टोनो मार्गों के तारतम्य-भाविषयक अर्जुन के प्रश्न का ही यह उत्तर है, कि ' कर्मयोगों विशिष्यते ' — कर्मयोग की योग्यता विशेष हैं । तथापि यह सिद्धान्त । सिंस्यमार्ग को इष्ट नहीं है । क्योंकि उसका कथन है, कि जान के पश्चात् सब कर्मों का स्वस्त्रतः सन्यास ही करना चाहिये । इस कारण इन स्पष्ट अर्थवाले । प्रश्नोत्तरों की व्यर्थ खींचातानी कुछ लोगों ने की है । जब यह खींचातानी करने पर । नी निर्याह न हुआ, तब उन लोगों ने यह तुर्रा लगा कर किसी प्रकार अपना । समाधान कर लिया, कि 'विशिष्यते' (योग्यता या विशेषता) पट से भगवान । सम्प्रीग की अर्थवादात्मक अर्थात् कोरी स्तृति कर टी है — असल में मगवान । का ठीक आमप्रिय वैद्या नहीं है । यदि मगवान का यह मत होता, कि ज्ञान के

#### § ह्रोयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति । निर्द्वन्द्वो हि महाबाह्यो सुखं वन्धात्रसुच्यते ॥ ३ ॥

। पश्चात कर्मों की आवश्यकता नहीं है; तो क्या वे अर्जुन को यह उत्तर नहीं देते थ, कि 'इन दोनों में संन्यास श्रेष्ठ है !' परन्तु ऐसा न करके उन्होंने दूसरे । स्रोक के पहले चरण में बतलाया है, कि कमीं का करना और छोड़ देना ये | दोनों मार्ग एक ही से मोखदाता हैं। ' और आगे 'तु' अर्थात् 'परन्तु' पर का प्रयोग करके जब मगवान ने निःसन्टिग्ध विधान किया है, कि 'तयोः' अर्थात । इन टोनों मार्गों में कर्म छोड़ने के मार्ग की अपेक्षा कर्म करने का पक्ष ही अधिक प्रशस्त (श्रेय) है। तब पूर्णतया सिद्ध हो नाता है, कि मगवान् को ही यही । मत बाह्य है. कि साधनावस्था में ज्ञानप्राप्ति के लिए किये जानेवाले निष्काम कर्मों ) को ही जानी पुरुप आगे सिद्धावस्था में भी लोकसंग्रह के अर्थ मरणपर्यन्त कर्तव्य । समझ कर करता रहे। यही अर्थ गीता ३. ७ में वर्णित है। यही 'विशिष्यते' पद वहाँ है, और उसके अगले श्लोक में अर्थात् गीता ३.८ में ये स्पष्ट शब्द फिर े भी हैं, कि ' अकर्म की अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ है।' इसमें सन्देह नहीं, कि उपनिपटों में कई स्थलों पर (वृ. ४. ४. २२) वर्णन है, कि ज्ञानी पुरुष लेकिएणा और पुत्रैपणा प्रभृति न रख कर भिक्षा माँगते हुए वूमा करते हैं। परन्तु उपनिपटों में | भी यह नहीं कहा है कि ज्ञान के पश्चात् यह एक ही मार्ग है - दुसरा नहीं है | । अतः केवल उहिरखित उपनिषद-चाक्य से ही गीता की एकवाक्यता करना उचित नहीं है। गीता का यह कथन नहीं है, कि उपनिषदों में वर्णित यह संन्यासमार्ग | मोक्षपद नहीं है; फिन्तु यद्यपि कर्मयोग और संन्यास, दोनों मार्ग एक से ही मोक्षप्रद हैं, तथापि ( अर्थात् मोक्ष की दृष्टि से दोनों का फल एक ही होने पर भी ) । जगत के व्यवहार का विचार करने पर गीता का यह निश्चित मत है, कि ज्ञान के पश्चात् भी निष्काम बुद्धि से कर्म करते रहने का मार्ग ही अधिक प्रशस्त या श्रेष्ठ है। | हमारा किया हुआ यह अर्थ गीवा के बहतेरे टीकाकारों को मान्य नहीं है। उन्होंने | कर्मयोग को गौण निश्चित किया है | परन्तु हमारी समझ में ये अर्थ सरल नहीं | हैं | और गीतारहस्य के ग्यारहवें प्रकरण ( विशेष कर पृ. ३०६--३१५ ) में इसके | कारणों का विस्तारपूर्वक विवेचन किया है | इस कारण यहाँ उसके दुहराने की । आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार दोनों में से अधिक प्रशस्त मार्ग का निर्णय कर । दिया गया। अन यह सिद्ध कर दिखलाते हैं, कि ये दोनों मार्ग व्यवहार में यदि | छोगों को भिन्न दीख पड़े तो भी तत्त्वतः वे दो नहीं हैं - ]

(३) जो (किसी का मी) देष नहीं करता; और (किसी की मी) इच्छा नहीं करता, उस पुरुष को (कर्म करने पर मी) नित्यसंन्यासी समझना चाहिये। क्योंकि हे महाबाहु अर्जुन! जो (सुखदुःख आदि) इन्हों से मुक्त हो जाए, वह सांख्ययोगी पृथग्वालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोविन्दते फलम् ॥ ४ ॥ यत्सांख्यैः माप्यते स्थानं तद्योगैरिप गम्यते । एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ ५ ॥ संन्यासस्तु महावाहो दुःसमाप्तुमयोगतः । योगयुक्तो मुनिर्वहा निवेरणाधिगच्छति ॥ ६ ॥

§ योगयुक्तो विद्युद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । सर्वभृतात्मभृतात्मा कुर्वन्निप न लिप्यते ॥ ७ ॥

भनायास ही (कर्मों के सब) बन्धों से मुक्त हो जाता है। (४) मूर्ख लोग कहते हैं, कि संख्य (कर्मसंन्यास) और योग (कर्मयोग) मिल्ल मिल्ल हैं, परन्तु पण्डित लोग ऐसा नहीं कहते। किसी भी एक मार्ग का मली माँति आचरण करने से होनों का फल मिल जाता है। (५) जिस (मोक्ष) स्थान में सांख्य-(मार्गबाले लोग) पहुँचते हैं, वहीं योगी अर्थात् कर्मयोगी भी जाते हैं। (इस रीति से ये होनों मार्ग) सांख्य और योग एक ही हैं। जिसने यह जान लिया, उसी ने (ठीक तत्त्व को) पहचाना। (६) हे महाबाहु! योग अर्थात् कर्म के बिना संन्यास को प्राप्त कर लेना किटन है। जो सुनि कर्मयोगसुक्त हो गया, उसे ब्रह्म की प्राप्ति होने में विलंब नहीं लगता।

[ सातवें अध्याय से लेकर सजहवें अध्याय तक इस बात का विस्तारपूर्वक | वर्णन किया गया है, कि सांख्यमार्ग से जो मोक्ष मिलता है, वहीं कर्मयोग से अमेक्ष मिलता है, वहीं कर्मयोग से अमेक्ष मिलता है। वहां कर्मयोग से अमेक्ष क्यां के न छोड़ने पर भी मिलता है। यहां तो इतना ही कहना है, कि मोक्ष की दृष्टि से टोनों में कुछ फ़र्क नहीं है। इस कारण अनाटि काल | से चलते आये हुए इन मार्गों का मेरमाव बदा कर झगड़ा करना उचित नहीं | है। और आगे भी ये ही युक्तियाँ पुनः पुनः आई हैं (गीता ६.२ और १८.१, र एवं उनकी टिप्पणी देखों)। 'एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यित स्वार्थ एवर्यति थे पश्यित अछ अच्द्रभेट से महामारत में भी टो वार आया है (शां. २०५.१९ | ३१६.४)। संन्यासमार्ग में आन को प्रधान मान लेने पर भी उसे शान की सिद्ध कर्म बिना नहीं होती। और कर्ममार्ग में यद्यि कर्म किया करते हैं, तो भी वे ज्ञानपूर्वक होते हैं। इस कारण ब्रह्मप्रांति में कोई वाधा नहीं होती। (गीता ६.२); फिर इस झगड़े की बढ़ाने में क्या लाम है, कि टोनों मार्ग मिल | मिल हें ? यदि कहा जाए, कि कर्म करना ही वन्धक है; तो अब बतलाते हैं, कि | यह आक्षेप भी निष्काम कर्म के विषय में नहीं किया जा सकता — ]

(७) जो (कर्म) योगमुक्त हो गया, निसका अन्तःकरण ग्रद्ध हो गया, जिसने अपने मन और इन्द्रियों को जीत लिया और सब प्राणियों का आत्मा ही नैव किञ्चिकरोमीति युक्तो मन्येत तस्ववित्। पद्यञ्ज्यूण्वन्स्पृञाञ्जिञ्जन्न्रगच्छन्स्वपञ्थ्वसन् ॥ ८॥ प्रलपन्त्रमुज्जन्मुक्तनुन्मिपन्निमिपन्निप । इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ॥ ९॥ ब्रह्माण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः। लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा॥ १०॥ कायेन मनसा बुद्धचा केवलेरिन्द्रियेरिप । योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये॥ ११॥ योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये॥ ११॥

बिसका आत्मा हो गया, वह सब कर्म करता हुआ मी (कर्मों के पुण्यपाप से) अिस्त रहता है। (८) योगयुक्त तत्त्ववेचा पुरुप को समझना चाहिये, कि 'में कुछ भी नहीं करता।' (और) देखने में, सुनने में, स्पर्श करने में, खाने में, सूंवने में, चलने में, सोने में, सांस हेने हो, लें केने में, सोने में, सांस हेने में, लें केने में, सोने में, सांस हेने हो, लें केने में, सांस हेने में, लें केने सांस केने कीर बाट्य करने में भी ऐसी बुद्धि रख कर व्यवहार करें, कि (केवल) इन्ट्रियों अपने अपने विपयों में वर्तती है।

[ अन्त के टो श्लोक मिल कर एक वाक्य बना है; और उसम बतलये | हुए सब कर्म मिल्ल मिल्ल हिन्द्रयों के ज्यापार है | उदाहरणार्थ, विसर्वन करना | गुढ का, लेना हाथ का, पलक गिराना माणवायु का, देखना ऑखों का इत्याटि | मैं 'कुछ मी नहीं करता ' इसका यह मतलव नहीं, कि इन्द्रियों को चाहे वो | करने दे; किन्तु मतलव यह है, कि 'मैं' इस अहंकारबुद्धि के खूट वाने से अवेतन | इन्द्रियों आप ही आप कोई सुरा काम नहीं कर सकतीं और वे आत्मा के काबू | मैं रहती है | सारांश, कोई पुरुप ज्ञानी हो जाए, तो मी श्वासोन्द्रियां आप हि लिए कोई सुरा करती हो रहेगी | और तो क्या १ पलमर जीवित | रहेना भी कर्म उसकी इन्द्रियों करती ही रहेगी | और तो क्या १ पलमर जीवित | रहेना भी कर्म ही है | कि यह भेट कहाँ रह गया, कि संन्यासमार्ग का ज्ञानी | पुरुप कर्म छोड़ता है और कर्मयोगी करता है १ कर्म तो दोनों को करना ही पड़ता | है । पर अहंकारयुक्त आसक्ति छूट जाने से वे ही कर्म बन्धक नहीं होते । इस कारण आसक्ति का छोड़ना ही इसका मुख्य तक्त्व है; और उसी का अब अधिक | निरुपण करते हैं — ]

(१०) जो ब्रह्म में अपैण कर आसक्तिविरहित कर्म करता है, उसकी वैसे ही पाप नहीं लगता, जैसे कि कमल के पत्ते को पानी नहीं लगता। (११) (अतएव) कर्मयोगी (ऐसी अहंकारहुद्धि न रख कर, कि 'मैं करता हूँ ' – केवल) शरीर से, (केवल) मन से, (केवल) हुद्धि से और केवल इन्द्रियों से भी आसक्ति छोड़ कर आत्मश्रद्धि के लिए कर्म किया करते हैं।

युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम् । अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निवध्यते ॥ १२ ॥

सर्दकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते छुखं वशी। नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वत्र कारयन् ॥ १३॥

§ न कर्तृत्वं न कर्माणि छोकस्य सृजति प्रमुः। न कर्मफल्लसंयोगं स्वमावस्तु प्रवर्तते ॥ १४ ॥

| मिश्रिक, वाचिक, मानिस्क आदि कमों के मेटों को लक्ष्य कर इस स्टोक | में शरीर, मन और बुद्धि शब्द आये है। मूल में यदापि 'केवलेः' विशेषण 'इन्ट्रियंः' | शब्द के पीछे है, तथापि वह शरीर, मन और बुद्धि को भी लागू है (गीता | ४. २१ देखों)। इसी से अनुवाद में उसे 'शरीर' शब्द के समान ही अन्य शब्दों | के पीछे भी लगा दिया है, जैसे ऊपर के आठंब और नीवें क्लेफ में कहा है, वेसे | ही यहाँ भी कहा है, कि अहंकारबुद्धि एवं फलाशा के विषय में आसित्त छोड़ | कर केवल कायिक, केवल वाचिक या केवल मानिस्क कोई भी कर्म किया जाए, | तो कर्ता को उसका होप नहीं लगता (गीता ३. २७; १३. २९ और १८. १६ | देखों)। अहंकार के न रहने से जो कर्म होते हैं, वे सिर्फ इन्द्रियों के हैं; और | मन आठिक समी इन्द्रियों प्रकृति के ही विकार है। अतः ऐसे कर्मों का बन्धन | कर्ता को नहीं लगता। अब इसी अर्थ को शास्त्रातसार स्टिड करते हैं — |

(१२) जो युक्त अर्थात् योगयुक्त हो गया, वह कर्मफल छोड़कर अन्त को पूर्ण शान्ति पाता है; और जो अयुक्त हैं (अर्थात् योगयुक्त नहीं है), वह काम से अर्थात् वासना से फल के विषय में सक्त हो कर (पापपुण्य से) बद्ध हो जाता है। (१३) सब कर्मों का मन से (प्रत्यक्ष नहीं) संन्यास कर, जितेन्द्रिय देहवान् (पुरुप) नी हारों के इस (देहक्षी) नगर में न कुछ करता और न कराता हुआ अनन्द से पड़ा रहता है।

| विह जानता है, कि आत्मा अकर्ता है, खेल तो सब प्रकृति का है; और | इस कारण स्वस्थ या उदासीन पड़ा रहता है (गीता १३.२० और १८.५९ | देखों)। दोनों ऑंखें, दोनों कान, नािका के दोनों छिद्र, सुख, मूत्रेन्ट्रिय और | गुरू – ये शरीर के नौ द्वार या दरवाजे समझे जाते हैं। अध्यात्म दृष्टि से यही | उपपत्ति बतलाते हैं, कि कर्मयोगी कमों को करके भी युक्त कैसे बना रहता है ! ]

(१४) प्रमु अर्थात् आत्मा या परमेश्वर लोगों के कर्तृत्व को, उनके कर्म को (या उनको प्राप्त होनेवाले) कर्मफल के संयोग को भी निर्माण नहीं करता। स्वमाव

नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः। आज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन सुद्यन्ति जन्तवः॥१५॥

§ § ज्ञानेन तु तद्ग्ञानं येषां नाशितमात्मनः।
तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयित तत्परम्॥ १६॥
तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तिन्निष्टास्तत्परायणाः।
गच्छन्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्वृतकल्मपाः॥ १७॥

§ विद्याविनयसम्पन्ने व्राह्मणे गवि हिस्तिनि । शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदृशिनः ॥ १८ ॥

अर्थात् प्रकृति ही (सब कुछ) किया करती है। (१५) विभु अर्थात् सबेव्यापी आत्मा या परमेश्वर किसी का पाप और किसी का पुण्य मी नहीं छेता। ज्ञान पर अज्ञान का पर्वा पहुंग रहने के कारण (अर्थात् माया से) प्राणी मोहित हो बाते हैं।

[ इन डोनों स्ट्रोक्सें का तस्त्र असल में संख्यशास्त्र का है (गीतार. प्र. ७, १९ १६४-१७७) | वेदान्तियों के मन आत्मा का अर्थ परमेश्वर है। अतः | वेदान्ती लोग परमेश्वर के विषय में भी 'आत्मा अकर्ता है ' इस तस्त्र का उप- | योग करते हैं । प्रकृति और पुरुष ऐसे डो तस्त्र मान कर सांख्यमत्वाडी समग्र | कर्तृत्व प्रकृति का मानते हैं; और आत्मा को उदासीन कहते हैं । परनृ वेदान्ती | लोग इसके आंग वढ़ कर यह मानते हैं, कि इन दोनों ही का मूल एक निर्मुण | परमेश्वर है; और वह सांख्यवालों के आत्मा के समान उदासीन और अकर्ता | है । एवं सारा कर्नृत्व माया (अर्थात् प्रकृति ) का है (गीतार. प्र. ९, प्र. २५७ ) | अज्ञान के कारण साधारण मनुष्य को ये वात जान नहीं पंवृती; परन्तु कर्मयोगी | कर्नृत्व और अर्कृत्व का मेट जानता है । इस कारण वह कर्म करके मी अल्प्ति | ही रहता है । अब यही कहते हैं । ]

(१६) परन्तु ज्ञान से जिनका यह अज्ञान नष्ट हो जाता है, उनके छिए उन्हीं का ज्ञान परमार्थतत्त्व को सूर्य के समान प्रकाशित कर देता है। (१७) और उस परमार्थतत्त्व में ही जिनकी बुद्धि रॅग जाती है, वहीं जिनका अन्तःकरण रम जाता है; और जो तिन्नष्ट एवं तत्परायण हो जाते हैं, उनके पाप ज्ञान से दिख्टुच बुख जाते हैं; और वे फिर जन्म नहीं छेते।

| इस प्रकार जिसका अज्ञान नष्ट हो जाए, उस कर्मयोगी (सन्यासी द्यी | नहीं ) ब्रह्मभूत या जीवन्युक्त अवस्था का अब अधिक वर्णन करते हैं 1 ]

(१८) पिडितों की सर्यात् ज्ञानियों की दृष्टि विद्या-विनययुक्त ब्राह्मण, गाय, हाथी, ऐसे ही कुत्ता और चण्डाल, समी के विषय में समान रहती है इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। निर्देषं हि समं व्रह्म तस्मार्व्वह्मणि ते स्थिताः॥१९॥ न प्रहृष्येत्प्रियं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम्। स्थिरबुद्धिरसम्मूढो व्रह्मविद्वह्मणि स्थितः॥२०॥ वाह्यस्पर्रोष्यसक्तात्मा विन्दृत्यात्मनि यत्सुखम्। स व्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षस्यमम्मुते॥२१॥

(१९) इस प्रकार जिनका मन साम्यावस्था में स्थिर हो जाता है वे यहीं के यहीं — अर्थात् मरण की प्रतीक्षा न कर — मृत्युलोक को जीत लेते हैं। क्योंकि ब्रह्म निर्वेष और सम है। अतः थे (साम्यबुद्धिवाले) पुरुष (सटैव) ब्रह्म में स्थित — अर्थात यहीं के यहीं — ब्रह्मभूत हो जाते हैं।

[ जिसने इस तत्त्व को जान लिया, कि ' आत्मस्वरूपी परमेश्वर अकर्ता है; और सारा खेळ प्रकृति का है, ' वह 'ब्रह्मसंस्य' हो जाता है; और उसी को मोक्ष मिळता है — 'ब्रह्मसंस्योऽमृतत्वमेति' ( छां. र. रह. १)। उक्त वर्णन | उपनिषटों में है; और उसीका अनुवाद ऊपर के रुशेकों में किया गया है। परन्तु | इस अवस्या के १—१२ रुशेकों से गीता का यह अमिप्राय प्रकट होता है, कि | इस अवस्या में भी कर्म नहीं छूटते। शंकराचार्य ने छान्दोग्य उपनिषद् के उक्त | वाक्य का संन्यासप्रधान अर्थ किया है | परन्तु मूळ उपनिषद् का पूर्वापर सन्दर्भ | देखने से विदित होता है, कि 'ब्रह्मसंस्य' होने पर भी तीनों आश्रमों के कर्म | करनेवाले के विषय में ही यह वाक्य कहा गया होगा; और इस उपनिषद् के | अन्त में यही अर्य स्पष्टरूप से वतलाया गया है ( छां. ८—१५. १ देखों ) | ब्रह्मश्चन हो चुक्ते पर यह अवस्था जीते जी प्राप्त हो जाती है। अतः इसे ही | जीवन्मुक्तावस्था कहते हैं (गीतार. प्र. १०, प्र. २९७—३०२ देखों ) | अच्यात्म-| विद्या की यही पराकाष्ठा है चित्तन्नितिरोधरूपी जिन योगसाधानों से यह अवस्था | प्राप्त हो सकती है, उनका विस्तारपूर्वक वर्णन अगले अध्याय में किया गया है | इस अस्थाय में केवल इसी अवस्था का अधिक वर्णन है — ]

(२०) जो प्रिय अर्थात् इष्टवस्तु को पा कर प्रवन्न न हो जाए; और अप्रिय को पाने से खिन्न भी न होवे, (इस प्रकार) विसकी बुद्धि स्पिर है और जो मोह में नहीं फँसता, उसी ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्म में स्थित हुआ समझो। (२१) बाह्य पदार्थों के (इन्द्रियों से होनेवाले) संयोग में अर्थात् विषयोपमोग में जिसका मन आसक नहीं, उसे (ही) आत्मसुख मिलता है, और वह ब्रह्मयुक्त पुरुष अक्षय सुख का

ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय प्य ते।
आद्यन्तवन्तः कीन्तेय न तेषु रमते बुधः॥ २२॥
शक्तोतिहैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात्।
कामकोधोद्ध्यं वेगं स युक्तः स सुखी नरः॥ २३॥
§ § योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्थान्तज्योतिरेव यः।
स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति॥ २४॥
छाभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृपयः क्षीणकल्मपाः।
छिन्नद्वेषा यतात्मानः सर्वभृतहिते रताः॥ २५॥
कामकोधवियुक्तानां यतीनां यत्वतसाम्।
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्॥ २६॥

अनुमन करता है। (२२) (बाहरी पडायों के) संयोग से ही उत्पन्न होनेकाले भोगों का आदि और अन्त हैं; अतएय वे दुःख के ही कारण है। हे कीन्तेय! उन पण्डित लोग रत नहीं होते। (२३) डारीर छूटने के पहले अर्थात् मरणपर्यन्त कामकोध से होनेवाले वेग को इस लोक में ही सहन करने में (इन्द्रियसंयम से) जो समर्थ होता है, वही युक्त और वही (सचा) सुखी है।

ि गीता के दूसरे अध्याय में भगवान् ने कहा है, कि तुझे सुखदुःख सहना चाहिये (गीता २.१४)। यह उसी का विस्तार और निरुपण है। गीता २.१४ में सुखदुःखों को 'आगमापायिनः' विशेषण लगाया है, तो यहाँ २२ वें रहोक में उनको 'आदान्तवन्तः' कहा है; और 'माध' शब्द के वरहे 'बाहा' । शब्द का प्रयोग किया है। इसी में 'युक्त' शब्द की व्याख्या मी आ गई है। सुखदुःखों का त्याग न कर समञ्जद्धि से उनको सहते रहना ही युक्तता का सब्बा | स्था है। (गीता २.६१ पर टिप्पणी देखो।)]

(२४) इस प्रकार (बाह्य मुखदुःखों की अपेक्षा न कर) जो अन्तःमुखी अर्थात् अन्तःकरण में ही मुखी हो जाँए, जो अपने आप में ही आराम पाने लगे; और ऐसे ही जिसे (यह) अन्तःप्रकाश मिल जाए (कर्म-)योगी ब्रहरूप हो जाता है। एवं उसे ही ब्रह्मनिर्वाण अर्थात् ब्रह्म में मिल जाने का मोक्ष प्राप्त हो जाता है। (२५) जिन ऋषियों की द्वन्द्वद्विद्ध खूट गई है — अर्थात् जिन्होंने इस तत्त्व को जान लिया है, सब स्थाना में एक ही परमेश्वर है — जिनके पाप नष्ट हो गये हैं; और जो आत्मसंयम से सब प्राणियों का हित करने में रत हो गये हैं, उन्हें वह ब्रह्मनिर्वाणरूप मोक्ष मिलता है। (२६) कामकोधविरहित, आत्मसंयमी और आत्मकानसंयम्न यतियों को 'अभितः' — अर्थान् आसपास या सन्मुख रखा हुआ-सा

स्पर्शान्कृत्वा वहिर्वाह्यांश्रक्षश्रेयान्तरे भ्रुवोः । प्राणापानी समी कृत्वा नासाम्यन्तरचारिणौ ॥ २७ ॥ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः । विगतेन्द्रग्रमयक्रोधो यः सदा सक्त एव सः ॥ २८ ॥

§ § भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् । सुद्धदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां ज्ञान्तिमृच्छति ॥ २९ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीताष्ठ उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंबोहे संन्यासयोगो नाम पद्ममोऽप्यायः ॥ ५ ॥

(बैठे-बिठाये) – ब्रह्मनिर्वाणरूप मिल जाता है। (२७) ब्राह्म पटार्थों के (इन्द्रियों के सुखदुःखदायक) संयोग से अलग हो कर दोनों मींहों के बीन्व में दृष्टि को जमाकर और नाक से चल्टोनाले प्राण एवं अपान को सम करके (२८) जिसने इन्द्रिय, मन और बुद्धि का संयम कर लिया है, तथा जिसके मय, इच्छा और क्रोध छूट गये है, वह मोक्षपरायण मुनि सदा-सर्वदा मुक्त ही है।

[ गीतारहस्य के नंवम (पृ. २३५, २४८) और दशम (पृ. २०१) प्रकरणों से ज्ञात होगा, कि यह वर्णन जीवन्मुक्तावस्था का है। परन्तु हमारी राय में टीकाकारों का यह कथन ठीक नहीं, कि यह वर्णन संन्यासमार्ग के पुष्प का है। संन्यास और कर्मयोग, दोनों मार्गों में श्वान्ति तो एक ही सी रहती है; और उतने ही के लिए यह वर्णन संन्यासमार्ग को उपशुक्त हो सकेगा। परन्तु इस अध्याय के आरंग के कर्मयोग को श्रेष्ट निश्चित कर किर २५ वे स्त्रोक में जो यह कहा है, कि ज्ञानी पुष्प सब प्राणियों का हित करने में प्रत्यक्ष मंत्र रहते हैं, इससे प्रकट होता है, कि यह समस्त वर्णन कर्मयोगी जीवन्मुक्त का ही है — संन्यासी का नहीं (गीतारहस्य प्र. १२, पृ. ३५९ देखों)। कर्ममार्ग में मी सर्वभृतान्तर्गात परमेश्वर को पहचानना ही परमसाध्य है। अतः भगवान् अन्त में कहते हैं, कि —

(२९) जो मुझ को (सब) यज्ञों और तपों का मोक्ता, (स्वर्ग आदि) सब लोकों का बड़ा स्वामी, एवं सब प्राणियों का मित्र जानता है, वही शान्ति पाता है।

इस प्रकार श्रीमगवान् के गाये हुए – अर्थात् कहे हुए – उपनिपद् में ब्रह्म-विद्यान्तर्गत योग – अर्थात् कर्मयोग – शास्त्रविपयक श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में संन्यासयोग नामक पाँचवाँ अध्याय समाप्त हुआ।

### षष्टोऽध्यायः ।

श्रीभगवानुवाच । अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः । स संन्यासी च योगी च न निरश्निन चाक्रियः ॥ १ ॥

## छठवाँ अघ्याय

ि इतना तो सिद्ध हो गया, कि मोखप्राप्ति होने के लिए और किसी की भी अपेक्षा न हो, तो भी खोकसंग्रह की दृष्टि से ज्ञानी पुरुप को ज्ञान के अनन्तर भी कर्म करते रहना चाहिये। परन्तु फलाशा छोड कर उन्हें समबुद्धि से इसलिए करे. ताकि वे बन्धक न हो जाएँ। इसे ही कर्मयोग कहते हैं। और कर्मसंन्यासमार्ग की अपेक्षा यह अधिक श्रेयस्कर है। तथापि इतने से ही कर्मयोग का प्रतिपादन समाप्त नहीं होता । तीसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन से काम-क्रोध आदि का वर्णन करते हर कहा है, कि ये शत्रु मनुष्य की इन्द्रियों मे, मन में और बुद्धि में घर करके जान-विज्ञान का नादा कर देते हैं ( दे. ४० ), अतः तू इन्द्रियों के निग्रह से इनको पहले जीत ले। इस उपदेश को पूर्ण करने के लिए इन हो प्रश्नों का खलासा करना आवस्यक था कि (१) इन्द्रियनियह कैसे करें ? और (२) ज्ञानविज्ञान किसे कहते हैं ? परन्तु वीच में ही अर्जुन के प्रश्नों से यह बतलाना पड़ा कि कर्मसंन्यास और कर्मयोग में अधिक अच्छा मार्ग कौन-सा है ! फिर इन दोनों मार्गों की यथाशक्य एकवाक्यता करके यह प्रतिपादन किया गया है कि कर्मों को न छोड कर निःसंगुबुद्धि से करते जाने पर ब्रह्मनिर्वाणरूपी मोक्ष क्योंकर मिलता है ? अब इस अध्याय में उन साधनों के निरूपण करने का आरंभ किया गया है, जिनकी आवश्यकता कर्मयोग में भी उक्त. निःसंग या ब्रह्मनिष्ठ स्थिति प्राप्त करने में होती है। तथापि समरण रहे कि. यह निरूपण भी कुछ स्वतन्त्र रीति से पातंबलयोग का उपटेश करने के लिए नहीं किया गया है। और यह बात पाठकों के ध्यान आ जाए इसलिए यहाँ पिछले अध्यायों में प्रतिपादन की हुई वातों का ही प्रथम उल्लेख किया गया है। जैसे -फलाशा छोडकर कर्म करनेवाले पुरुष को ही सचा संन्यासी समझना चाहिये; कर्म छोडनेवाले को नहीं (५.३) इत्यादि।

श्रीमगवान् ने कहा – (१) कर्मफल का आश्रय न करके (अर्थात् मन में फलाशा को न टिकने दे कर) को (शास्त्रानुसार अपने विहित) कर्तव्यकमें करता है, वही संन्यासी और वही कर्मयोगी है। निरिष्ठ अर्थात् अग्निहोत्र आदि कर्मों को छोड़ देनेबाला अथवा अफिय अर्थात् कोई भी कर्म न करके निठछे वैठनेवाला

#### यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव । न हासंन्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन ॥ २ ॥'

§ § आस्फ्सोर्मुनेयोंगं कर्म कारणमुच्यते । योगास्डस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥ ३ ॥

(सद्या संन्यासी भीर योगी) नहीं है। (२) हे पाण्डव! जिसे संन्यास कहते हैं, उसी को (कर्म-)योग समझो। क्योंकि संकल्प भर्यात् काम्यवुद्धिरूप फलाशा का संन्यास (= त्याग) किये विना कोई भी (कर्म-)योगी नहीं होता।

िपछले अध्याय में जो कहा है, कि 'एक संख्यं च' (५.५) यां ' त्रिना योग के संन्यास नहीं होता ' ( ५.६ ); अथवा ' ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी ' ( ५, ३ ), उसी मा यह अनुवाद है; और भागे अठारहवें अच्याय ( १८. २ ) में समग्र विषय का उपसंहार करते हुए इसी अर्थ का फिर भी वर्णन किया है। . गृहस्थाश्रम में अग्निहोत्र रख कर यज्ञयाग आदि कर्म करने पहते हैं: पर बो संन्यासाधमी हो गया हो उसके लिए मनुस्मृति में कहा है, कि उसको इस प्रकार े अग्नि की रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। इस कारण वह 'निरप्नि' हो जाए: और जंगल में रह कर भिक्षा से पेट पाले जगत के व्यवहार में न पड़े । ( मृत. ६. २५ इत्यादि )। पहले श्लोक में मृतु के इसी मत का उछेख किया गया हैं: और इस पर मगवान का कथन है, कि निराय और निष्क्रिय होना कुछ सचे । सन्यास का स्क्षण नहीं है। काम्य बुद्धि का या फलाशा का त्याग करना ही सञ्चा वंन्यास है। संन्यास बुद्धि में है; अमित्याग अथवा कर्मत्याग की बाह्यकिया में नहीं है। अतएव फराशा अथवा संकल्प का त्याग कर कर्तव्यकर्म करनेवाले की ही सचा संन्यासी फहना चाहिये। गीता का यह सिद्धान्त स्मृतिकारों के सिद्धान्त ी से नित्र है । गीतारहस्य के ११ वें प्रकरण ( पू. ३४८-३५१ ) में स्पष्ट कर डिखला | दिया है, कि गीता ने स्मृतिकारों से इसका मेछ कैसे किया है ? इस प्रकार सचा । संन्यास बतला कर अत्र यह बतलाते हैं, कि ज्ञान होने के पहले अर्थात् साधना-| वस्था में जो कर्म किये जाते हैं उनमें, और ज्ञानोत्तर अर्थात् सिद्धावस्था में फलाशा छोड़ कर जो कर्म किये है उनमें क्या मेट है ?]

(३) (कर्म-)योगारूढ होने की इच्छा रखनेवाले मुनि के लिए कर्म को (श्रम का) कारण अर्थात् साधन कहा है; और उसी पुष्प के योगारूढ अर्यात् पूर्ण योगी हो जाने पर उसके लिए (आगे) श्रम (कर्म का) कारण हो जाता है।

| [टीकाकारों ने इस स्त्रोक के अर्थ का अनर्थ कर ढाला है। स्त्रोक के | पूर्वांघ में योग = कमेयोग यही अर्थ है; और बात सभी को मान्य है कि उसकी | सिद्धि के लिए पहले वर्म ही कारण होता है। किन्तु 'योगारूढ होने पर उसी

ो के लिए शम कारण हो जाता है '- इसका अर्थ टीकाकारों ने संन्यासप्रधान कर डाला है । उनका कथन यों है - 'शम' = कर्म का 'उपशम'; और जिसे येग . | सिद्ध हो जाता है, उसे कर्म छोट देना चाहिये। क्योंकि उनके मत में कर्मयोग । संन्यास का अंग अर्थात् पूर्वसाधन है। परन्तु यह अर्थ सांप्रदायिक आग्रह का है, जो ठीफ नहीं है। इसका पहला कारण यह है, कि (१) अब इस अध्याय के पहले ही स्त्रोक में भगवान ने कहा है, कि कम्फल का आश्रय न करके 'क्त्रंव्य-कर्म करनेवाला पुरुष ही सचा योगी अर्थात् योगारुद है - कर्म न करनेवाला ( अफ़िय ) सचा योगी नहीं है; तत्र यह मानना सर्वथा अन्याय्य है, कि तीसरे क्षीक में योगारूढ पुरुप को कर्म का दाम करने के लिए या कर्म छोट्ने के लिए भगवान कहेंगे। संन्यासमार्ग का यह मत भले ही हो, कि द्यान्ति मिल जाने पर योगारुढ पुरुष कर्म न करें; परन्तु गीता को यह मत मान्य नहीं है। गीता म ं अनेक स्थानीं पर स्पष्ट उपदेश किया गया है, कि कर्मयोगी सिद्धावस्था में भी । यावजीयन मगवान् के समान निष्काम बुद्धि से सब कर्म केवल कर्तव्य समझ कर । करता रहे ( गीता २. ७१: ३. ७ और १९; ४. १९–२१; ५, ७–१२; १२. १२; । १८. ५६, ५७; तथा गीतार. प्र. ११ और १२ देखो )। (२) दुसरा कारण यह है. कि 'शम' का अर्थ 'कर्म का शम' कहाँ से आया ? भगवद्गीता में 'शम' । शब्द हो-चार बार आया है। (गीता १०.४; १८.४२) वहाँ और व्यवहार में भी उसका अर्थ 'मन की शान्ति' है। फिर इसी श्लोक में 'कर्म की शान्ति' । | अर्थ क्यों छं १ इस फठिनाई को दूर करने के लिए गीता के पैशाचभाष्य में ं योगारुदस्य तस्यैव ' के 'तस्यैव' इस दर्शक सर्वनाम का संबन्ध 'योगारुदस्य' से न लगा कर 'तस्य' को नपुंसकलिंग की पष्टी विभक्ति समक्ष करके ऐसा अर्थ | किया है, कि 'तस्येय कर्मणः शमः' (तस्य अर्थात् पूर्वार्घ के कर्म का शम)। | िकन्तु यह अन्वय भी सरल नहीं है। क्योंकि, इसमें कोई सन्देह नहीं, कि योगाम्यास करनेवाले जिस पुरुष का वर्णन इस श्लोक के पूर्वार्ध में किया गया है, उसकी जो स्थिति अभ्यास पूरा हो चुकने पर होती है, उसे बतलाने के लिए ं | उत्तरार्ध का आरंम हुआ है | अतएव 'तस्येव' पर्टी से 'कर्मणः एव ' यह अर्थ | लिए नहीं जा सकता | अथवा यदि ले ही लें, तो उसका संबन्ध 'शमः' से न जोड़ कर 'कारणमुच्यते' के साथ जोड़ने से ऐसा अन्वय लगता है, ' शमः योगा-। रुद्धस्य तस्यैव कर्मणः कारणमुच्यते। ' और गीता के संपूर्ण उपदेश के अनुसार उसका यह अर्थ भी टीक लग जाएगा, कि 'अब योगारुद के कर्म का ही शम कारण होता है। ' (३) टीकाकारों के अर्थ को त्याज्य मानने का तीसरा कारण यह है, कि संन्यासमार्ग के अनुसार योगारुद्ध पुरुष को कुछ भी करने की आवश्य-किता नहीं रह जाती। उसके सब कमों का अन्त शम में ही होता है। और जो ं यह सच है, तो 'योगारूद को शम कारण होता है ' इस वाक्य का 'कारण'

शब्द बिलकल ही निर्रथक हो जाता है। कारण शब्द सदैव सापेक्ष है। 'कारण' फहुने से उसको कुछ-न-कुछ 'कार्य' अवश्य चाहिये। और संन्यासमार्ग के । अनुसार योगारूढ को तो कोई मी 'कार्य' श्रेप नहीं रह जाता। यट शम को | मोक्ष का 'कारण' अर्थात् साधन कहें. तो मेल नहीं मिलता | क्योंकि मोक्ष का । साधन ज्ञान है, श्रम नहीं । अच्छा: श्रम को ज्ञानप्राप्ति का 'कारण' अर्थात साधन ं कहें, तो यह वर्णन योगारूढ अर्थात् पूर्णावस्था को ही पहुँचे हुए पुरुष का है। इसिट उसको ज्ञानपापि तो कर्म के साधन से पहले ही हो जुकती है। फिर यह राम 'कारण' है ही किसका ! संन्यासमार्ग के टीकाकारों से इस प्रश्न का कुछ ं भी समाधानकारक उत्तर देते नहीं बनता। परन्तु उनके इस अर्थ को छोड़ कर विचार फरने लगे, तो उत्तरार्ध का अर्थ करने में पूर्वार्ध का 'कर्म' पढ सान्निध्य-। सामर्थ्य से सहज ही मन में आ जाता है। और फिर यह अर्थ निष्पन्न होता है, कि योगारूढ पुरुष को लोकसंग्रहकारक कर्म करने के लिए अब 'शम' 'कारण' . | या साधन हो जाता है। क्योंकि यद्यपि उसका कोई स्वार्थ शेप नहीं रह गया है. . तथापि लोकसंग्रहकारक कर्म किसी से छूट नहीं सकते ( देखो गीता ३. १७–१९ )। । पिछले अध्याय में जो यह वचन है, कि 'युक्तः कर्मफलं त्यक्ता शान्तिमाप्नोति निष्टिकीम ' (गीता ५. १२) - कर्मफल का त्याग करके योगी पूर्ण शान्ति पाता है - इससे भी यही अर्थ सिद्ध होता है। क्योंकि: उसमें शान्ति का संबन्ध । कर्मत्याग से न छोड़ कर केवल फलाशा के त्याग से ही वर्णित है। वहीं पर स्पष्ट कहा है, कि योगी जो कर्मसंन्यास करे, वह 'मनसा' अर्थात् मन से करे (गीता े ५. १३), शरीर के द्वारा या केवल इन्द्रियों के द्वारा उसे कर्म करना ही चाहिये I े हमारा यह मत है. कि अलंकारशास्त्र के अन्योन्यालंकार का सा अर्थचमत्कार या सीरस्य इस कोक में सब गया है; और पूर्वार्ध में यह बतला कर - कि 'शम' । का कारण 'कर्म' कब होता है ! - उत्तरार्ध में इसके विपरीत वर्णन किया है. कि किम' का कारण 'शम' कव होता है ? मगवान् कहते हैं, कि प्रथम साधनावस्था में 'कर्म' ही शम का अर्थात् थोगसिद्धि का कारण है। भाव यह है, कि यथाशक्ति िनिष्काम कर्म करते करते ही चित्त शान्त होकर उसी के द्वारा अन्त में पूर्ण योगसिद्धि हो जाती है। किन्तु योगी के योगारूढ होकर सिद्धावस्था में पहुँच जाने पर कर्म े. और शम का उक्त कार्यकारणभाव बटल जाता है: यानी कर्म शम का कारण नहीं । होता; किन्तु श्रम ही कर्म का कारण वन जाता है; अर्थात् योगारूढ पुरुष अपने सव । काम अब कर्तव्य समझ कर (फल की आशा न रख करके) शान्त चित्त से किया | करता है । सारांश, इस क्लोक का मावार्थ यह नहीं है, कि सिद्धावस्था में कर्म े छूट जाते हैं। गीता का कथन है, कि साधनावस्था में 'कमें' और 'श्रम' के बीच नो कार्यकारणभाव होता है, सिर्फ़ वही सिद्धावस्था में बदल जाता है (गीतारहस्य म. ११ पु. ३२४-३२५)। गीता में यह कहीं भी नहीं कहा, कि कर्मयोगी की

यदा हि नेन्द्रियाथेंषु न कर्मस्यनुपज्जते । सर्वसङ्कल्पसंन्यासी योगास्टस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ ,

§§ उन्द्वरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् । आत्मेव ह्यात्मनो वन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ ५ ॥

वन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः। अनात्मनस्तु रात्रुत्वे वर्तेतात्मेव रात्रुवत् ॥६॥

| अन्त में कर्म छोड़ देना चाहिये; और ऐसा कहने का उदेव्य भी नहीं है। अतएव | अवसर पा कर किसी ढंग से गीता के बीच के ही किसी स्त्रोक का संन्यासप्रवान | अर्थ ल्याना उचित नहीं है। आजकल गीता बहुतेरों को हुर्बोध-सी हो गई है; | इसका कारण भी यहीं है। अगले स्त्रोक की व्याख्या में यही अर्थ व्यक्त होता है, | कि योगारूढ पुरुष को कर्म करना चाहिये। वह स्त्रोक यह है — ]

(४) क्योंकि जब वह इन्द्रियों के (शब्द स्पर्श आदि) विपर्यों में और कमीं में अनुपक्त नहीं होता तथा सब संकरप अर्थात् काम्य बुढिरूप फलाशा का (प्रन्यक्ष कमों का नहीं) संन्यास करता है, तब उसको योगारूद कहते हैं।

[ फह उफते हैं, कि यह स्टोक पिछले स्टोक के सात और पहले तीनों के साथ भी मिला हुआ है। इससे गीता का यह अभिप्राय स्पष्ट होता है, कि योगा- इस पुरुप को कर्म न छोड़ कर केवल फलावा या काम्य बुढि छोड़ करके व्यान्त कि से निष्काम कर्म करना चाहिये। 'संकल्प का संन्याय 'ये शब्द अपर दूसरे अले में लोग कर्म करना चाहिये। 'संकल्प का संन्याय 'ये शब्द अपर दूसरे अले में लोगे हैं। वहाँ इनका जो अर्थ है, वही इस रहोक में भी लेना चाहिये। कर्मयोग में ही फलावात्यागरूपी संन्यास का समावेश होता है; और फलावात्यागरूपी संन्यास का समावेश होता है; और फलावात्यागरूपी संन्यास का समावेश होता है; और फलावात्यागरूप के सम्वाप्त योगारूप करना चाहिये। अन यह सतलाते हैं, कि इस प्रकार के निष्काम कर्मयोग या फलावा- संन्यास की सिढि प्राप्त कर लेना प्रत्येक मनुष्य के अधिकार में है। जो स्वयं प्रयत्न करेगा उसे इसका प्राप्त हो जाना कुछ असंमय नहीं।]

(५) (मनुष्य) अपना उद्धार आप ही करे। अपने आप को (कमी मी) गिरने न दे। क्योंकि (प्रत्येक मनुष्य) स्वयं ही अपना बन्धु (अर्थात् महायक) या स्वयं अपना घात्रु है। (६) निसने अपने आप को जीत खिया, यह स्वयं अपना बन्धु है। परन्तु जो अपने आप को नहीं पहचानता, वह स्वयं अपने साथ घात्रु के समान वैर करता है।

| इन दो श्रोकों में आत्मस्वतन्त्रता का वर्णन है; और इस तत्त्व का | प्रतिपादन है, कि हर एक को अपना उढार आप ही करना चाहिये। और प्रकृति

# § ि जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । शितोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥

| कितनी ही बदल्ती क्यों न हो ? उसको जीत कर आस्मोन्नति कर लेना हर एक | के स्वाधीन है (गीतार. प्र. १०, प्र. २७९-२८४ देखो )। मन में इस तत्त्व के | मली माँति जम जाने के लिए ही एक बार अन्वय से और फिर व्यत्तिरेक से - | दोनों रीतियों से - वर्णन किया है, कि आस्मा अपना ही मित्र कव होता है और | आस्मा अपना शत्तु कव हो जाता है और यही तत्त्व फिर १३. २८ स्लोक में मी | आया है | संस्कृत में 'आस्मा' शब्द के ये तीन अर्थ होते हें - (१) अन्तरात्मा, | (२) में स्वयं, और (३) अन्तराक्ष्मण या मन। इसी से यह आस्मा शब्द | इनमें और अगले स्लोकों में अनेक बार आया है | अब बतलाते हें, कि आस्मा | को अपने अथीन रखने से क्या फल मिलता है ? ]

(७) जिसने अपने आत्मा अर्थात् अन्तःकरण को जीत लिया हो और जिसे शान्ति प्राप्त हो गई हो, उसका 'परमात्मा' शीत-उप्ण, सुख-दुःख और मान-अपमान में समाहित अर्थात् सम एवं स्थिर रहता है।

| [इस श्लोक में 'परमातमा' शब्द आतमा के लिए ही प्रयुक्त है। देह का | आतमा सामान्यतः सुखदुःख की उपाधि में मन्न रहता है; परन्तु इन्द्रियसंयम | से उपाधियों को जीत लेने पर यही आतमा प्रसन्न हो करके परमात्मरूपी या | परमेश्वरस्वरूपी बना करता है। परमातमा कुछ आतमा से विभिन्न स्वरूप का | पदार्थ नहीं है। आगे गीता में ही (गीता १३. २२ और ३१) कहा है, कि मानवी | श्रीर में रहनेवाला आतमा ही तस्वतः परमातमा है! महामारत में यह वर्णन है —

भारमा क्षेत्रज्ञ इत्युक्तः संयुक्तः प्राकृतेर्गुणैः । तैरेच तु विनिर्मुक्तः परमारमेत्युदाहतः ॥

| 'प्राकृत अर्थात् प्रकृति के गुणों से (सुखदुःख आदि विकारों से) वद रहने के | कारण आत्मा को ही क्षेत्रक या शरीर का जीवात्मा कहते हैं: और इन गुणों से | सुक होने पर वही परमात्मा हो जाता है' (म. मा. शां. १८७. २४) | गीतारहस्य के ९ वें प्रकरण से शात होगा, कि अद्वेत वेदान्त का सिद्धान्त मी | यही है । जो कहते हैं, कि गीता में अद्वेत मत का प्रतिपादन नहीं है; विशिष्टाद्वेत | या शुद्ध द्वेत ही गीता को ब्राह्म है, वे 'परमात्मा' को एक पद न मान 'परं' और | 'आत्मा' ऐसे दो पद करके 'परं' को 'समाहितः' का कियाविशेषण समझते है । | यह अर्थ क्षिप्ट है; परन्तु इस उदाहरण से समझ में आ जाएगा, कि संग्प्रदायिक | टीकाकार अपने मत के अनुसार गीता की कैसी खींचातानी करते हैं ? ]

ह्यानविद्यानतृप्तातमा कृटस्थो विजितेन्द्रियः । युक्त इत्युक्यते योगी समछोष्टाश्मकाञ्चनः ८ ॥ सुद्धन्मित्रार्युदीसानमध्यस्थद्वेण्यवन्धुपु । साधुष्विप च पापेषु समवुद्धिविद्यायते ॥ ९ ॥ §§ योगी युक्षीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । एकाकी यतचित्तातमा निराजीरपरिग्रहः ॥ १० ॥

(८) जिसका आत्मा ज्ञान और विज्ञान अर्थात् विविध ज्ञान से तृप्त हो जाए, जो अपनी इन्द्रियों को जीत ले, जो कृटस्य अर्थात् मूल में जा पहुँचे और मिट्टी, पत्थर एवं सोने को एक-सा मानने ल्येा, उसी (कर्म-)योगी पुरुप को 'युक्त' अर्थात् सिद्धावस्था को पहुँचा हुआ कहते हैं। (९) मुहुद्, मित्र, श्रृष्ठ, उरासीन, मध्यस्म, द्वेप करने योग्य, वान्धव, साधु, और दुष्ट लोगों के विषय में भी विसकी बुद्धि सम हो गयी हो, वही (पुरुष) विशेष योग्यता का है।

[प्रत्युपकार की इच्छा न रख कर सहायता करनेवाल केही को मुहर् कहते हैं। जब दो उलं हो जाएँ, तब किसी की मी बुराई-मलाई न चाहनेवाले को उटाकीन कहते हैं। दोनों दलों की मलाई चाहनेवाले को मध्यस्थ कहते हैं। वोनों दलों की मलाई चाहनेवाले को मध्यस्थ कहते हैं। और संबन्धी को बन्धु कहते हैं। टीकाकारों ने ऐसे ही अर्थ किये हैं। परन्तु इन अर्थों से कुछ मिन्न अर्थ मी कर सकते हैं। क्योंकि, इन दाव्यों का प्रयोग प्रत्येक में कुछ मिन्न अर्थ दिखलाने के लिए ही नहीं किया गया है। किन्तु अनेक बच्यों की यह योजना सिर्फ इसलिए की गई है, कि सब के मेल से व्यापक अर्थ का बोध हो जाए – उसमें कुछ मी न्यूनता न रहने पावे। इस प्रकार संकेष से वतलाया दिया, कि योगी, योगास्तद या युक्त किसे कहना चाहिये (गीता २.६१; ४.१८ और ५.२३ देखों)। और यह मी वतला दिया, कि इस कर्मयोग को सिद्ध कर लेने के लिए प्रत्येक मनुष्य स्वतन्त्र है। उसके लिए अपेक्तित साधन का निस्पण करते हैं –]

(१०) योगी अर्थात् कर्मयोगी एकान्त में अकेटा रह कर वित्त और आस्म का स्थम करे, किसी मी काम्यवासना को न रख परिग्रह अर्थात् पादा छोड़ करके निरन्तर अपने योगाम्यास में टगा रहे।

| श्राले स्टोक से स्पष्ट होता है, कि यहाँ पर 'युक्तीत' पढ से पातंब्रह-| सृत्र का योग विवक्षित है | तथापि इसका यह अर्थ नहीं, कि कर्मयोग को प्राप्त | कर होने की इंच्छा करनेवाला पुरुप अपनी समस्त आयु पातंब्रहयोग में विवा | हे | कर्मयोग के लिए आवस्यक साम्यञ्जद्धि को प्राप्त करने के लिए साधनस्वरूप शुचाँ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः।
नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चेलाजिनकुशोत्तरम्॥११॥
तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्तियः।
उपविध्यासने युक्षाद्योगमात्मविशुद्धये॥१२॥
समं कायशिरोग्रीवं धारयन्त्रचलं स्थिरः।
सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशस्थानवलोकयन्॥१३॥
प्रशान्तात्मा विगतभीर्वक्षचाित्रते स्थितः।
मनः संयम्य मश्चित्तो युक्त आसीत मत्यरः॥१४॥

| पातंजलयोग इस अध्याय में वर्णित है; और इतने ही के लिए एकान्तवास मी | आवन्यक है | प्रकृतिस्त्रमान के कारण संमव नहीं, कि समी को पातंजलयोग की | समाधि एक ही जन्म में सिद्ध हो जाए | इसी अध्याय के अन्त में मगवान् ने | कहा है, कि जिन पुरुषों को समाधि सिद्ध नहीं हुई है, वे अपनी सारी आयु | पातंजलयोग में ही न निता हैं | किन्तु जितना हो सके, उतना बुद्धि को लिए | करके कर्मयोग का आचरण करते जाए | इसी से अनेक दन्मों में उनको अन्त | में सिद्धि मिल जाएंगी | (गीतारहस्य प्र. १०, पृ. २८४-२८७ देखो | ]

(११) योगाम्याधी पुरुप शुद्ध स्थान पर श्यपना स्थिर शासन लगाएँ, बो कि न बहुत केँचा हो और न नीचा। उस पर पहले टर्म, फिर मृग्छाल और फिर बल बिछाव। (१२) वहाँ चिच और इन्टियों के न्यापार को रोक कर तथा मन की एकाम करके शास्मशिक के लिए आसन पर बैठ कर योग का अम्यास करें। (१३) काम अर्थात् पीठ, मस्तक और गर्टन को सम करके शर्यात् सीधी खड़ी रेखा में निश्चल करके, स्थिर होता हुआ, दिशाओं को यानी इसर उसर न देखें; और शपनी नाक की नोक पर दृष्टि जमा कर, (१४) निड्र हो, शान्त अन्तःकरण से ब्रह्मचर्यन्त्रत पाल कर तथा मन का संयम करके मुझमें ही चित्त ल्या कर मत्यरायण होता हुआ शुक्त हो जाए।

[ 'शुद्ध स्थान में ' और 'श्ररीर, श्रीवा एवं शिर को सम कर ' ये शब्ध श्रेवाश्वतर उपनिपद् के हैं (श्रे. २. ८ और १० देखों); और ऊपर का समृचा वर्णन भी हटयोग का नहीं है; प्रस्तुत पुराने उपनिपदों में जो योग का वर्णन हैं, उससे अधिक मिलता-चुलता हैं। हटयोग में इन्द्रियों का निग्रह बलात्कार से किया जाता है; पर आगे इसी अध्याय के २४ वें श्लोक में कहा है, कि ऐसा न करकें 'मनसेव इन्द्रियग्रामं विनियम्य '— मन से ही इन्द्रियों को रोकें। इससे प्रकट है, कि गीता में हटयोग विवक्षित नहीं। ऐसे ही इस अध्याय के अन्त में कहा है, युञ्जन्नेवं सदाऽत्मानं योगी नियतमानसः। शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति॥१५॥ नात्यश्चतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्चतः। न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नेव चार्जुन॥१६॥ युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मस्र। युक्तस्वप्नाववोधस्य योगो भवति दुःखहा॥१७॥

| िक इस वर्णन का यह उद्देश्य नहीं, िक कोई अपनी सारी किंगी योगाभ्यास में | ही बिता है। अब इस योगाभ्यास के फल का अधिक निरूपण करते हैं — ] (१५) इस प्रकार सडा अपना योगाभ्यास जारी रखने से मन काबू में होकर (कर्म)-योगी को मुझमें रहनेवाली और अन्त में निर्वाणपड अर्थात् मेरे खरूप में लीन कर हैनेवाली शानित प्राप्त होती है।

[ इस स्ट्रोक में 'सटा' पट से प्रतिटिन के २४ घण्टों का मतलब नहीं; इतना ही अर्थ विविक्षित है, कि प्रतिटिन यथाद्यक्ति घड़ी घड़ी मर यह अभ्यास करें ( रुठोक १० की टिप्पणी टेखों)। कहा है, कि इस प्रकार योगाभ्यास करता | हुआ 'मिश्चर' और 'मत्परायण' हो। इसका कारण यह है, कि पातंजल्योग मन के निरोध करने की एक युक्ति या क्रिया है। इस कसरत से यटि मन स्वाधीन | हो गया, तो वह एकाग्र मन भगवान् मंन लगा कर और दूसरी बात की ओर | भी लगाया जा सकता है। पर गीता का कथन है, कि चित्त की एकाग्रता का ऐसा | दुक्पयोग न कर इस एकाग्रता या समाधि का उपयोग परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान | प्राप्त करने में होना चाहिये; और ऐसा होने से ही यह योग सुखकारक होता | है; अन्यया ये निरे द्धेश हैं। यही अर्थ आगे २९ वें, ३० वें एवं अध्याय के | अन्त में ४७ वे रुठोक में आया है। परमेश्वर में निष्ठा न रख जो लोग केवल | इन्द्रियनिग्रह का योग इन्द्रियों की कसरत करते हैं, वे लोगों को द्धेग्रपट जारण-| मारण या वशीकरण चौरह कर्म करने में ही प्रवीण हो जाते हैं। यह अवस्था न | केवल गीता को ही, प्रस्तुत किसी भी मोक्षमार्ग को इप्ट नहीं। अब फिर इसी | योगिकिया का अधिक खलासा करते हैं – ]

(१६) हे अर्जुन! अतिशय खानेवाले या जिल्कुल न खानेवाले और खुद सोनेवाले अथवा नागरण करनेवाले को (यह) योग सिद्ध नहीं होता। (१७) जिसका आहार-विहार नियमित है, कमों का आचरण नपा-तुल है; और सोना-नागना परिमित है, उसको (यह) योग दुःखघातक अर्थात् सुखावह होता है।

[ इस ऋोक में 'योग' से पातंजलयोग की क्रिया और 'युक्त' से नियमित | नपी-तुली अथवा परिमित का अर्थ है। आगे भी हो-एक स्थाना पर योग से § यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवाविष्ठिते । निःस्पृद्धः सर्वकामेम्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८ ॥ यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता । योगिनो यवचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥ १९ ॥ यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया । 'यत्र चैवात्मनाऽत्मानं पश्यकात्मनि तुष्यति ॥ २० ॥

| पातंजल्योग का ही अर्थ है। तयापि इतने ही से यह नहीं समझ लेना | चाहिये, कि इस अध्याय में पातंजल्योग ही स्वतन्त्र रीति से प्रतिपाद्य है। | पहले स्पष्ट वतला दिया है, कि कर्मयोग को सिद्ध कर लेना जीवन का प्रधान | कर्तव्य है; और उसके साधन मात्र के लिए पातंजल्योग का यह वर्णन है। इस | श्लोक के 'कर्म के उचित आचरण इन शब्दों से मी प्रकट होता है, कि | अन्यान्य कर्मों को करते हुए इस योग का अभ्यास करना चाहिये | अब योगी | का योडा-सा वर्णन करके समाधिसुल का स्वरूप वतलाते हैं - ]

(१८) जब संयत मन आतमा में ही खिर हो जाता है और किसी भी उपमोग की इच्छा नहीं रहती तब कहते हैं, कि वह 'युक्त' हो गया! (१९) बायुरिहेत स्थान में रखे हुए दीपक की ज्योति बैसी निश्चल होती है, वही उपमा चित्त को संयत करके योगाम्यास करनेवाले योगी को दी जाती है!

ं [इस उपमा के अतिरिक्त महामारत (शान्ति. २००, ३२. ३४) में ये | इप्टान्त हैं - 'तेल से मरे हुए पात्र को जीने पर से ले जाने में या तूफान के | समय नाव का क्वाव करने में मनुष्य जैसा 'युक्त' अथवा एकांग्र होता है, | योगी का मन वैसा ही एकांग्र रहता है | 'कडोपनिषद् का 'सारयी और रथ के | योहां 'वाला दृष्टान्त ती प्रसिद्ध ही है; और यदापि यह दृष्टान्त गीता में स्पष्ट | आया नहीं है, तथापि दूसरे अध्याय के ६७ और ३५ तथा इसी अध्याय का | २५ वॉ स्टोक, ये उस दृष्टान्त को मनमें रख कर ही कहे गये हैं । यद्यपि योग | का गीता का पारिमाषिक अर्थ कर्मयोग है; तथापि उस शब्द के अन्य अर्थ मी | गीता में आये हैं । उदाहरणार्य, ९. ५. और १०. ७ स्टोक में योग का अर्थ है, | 'अलेकिक अथवा चाहे जो करने की शक्ति ।' यह मी कह सकते हैं, कि योग | शब्द के अनेक अर्थ होने के कारण ही गीता में पातज्ञल्योग और सांख्यमार्ग | को प्रतिपाद्य क्तलने की सुविधा उन उन सांग्रहायवालों को मिल गई हैं | १९ वं | स्टोक में वर्गित विचितिरोधरूपी पातंज्ञल्योग की समाधि का स्वरूप ही अब | विस्तार से कहते हैं — ]

(२०) योगानुष्ठान से चित्त निस स्थान में रम जाता है; और नहीं स्वयं आत्मा

सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धियाह्यमतीन्द्रियम् । वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥ २१ ॥ यं लट्या चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ २२ ॥ तं विद्याद्दुःखसंयोगवियोगं योगसंहितम् । स निश्चयेन योक्तत्यो योगोऽनिर्विणणचेतसा ॥ २३ ॥

को देख कर आत्मा में ही धन्तुए हो रहता है, (२१) जहाँ (केवळ) बुद्धिगम्य और इन्ट्रियों को अगोधर अत्यन्त सुख का उसे अनुमव होता है; और जहाँ वह (एक बार) स्थिर हुआ, तो तत्त्व से कभी नहीं हिगता; (२२) ऐसे ही जिस स्थित को पाने से उसकी अपेका दूसरा कोई छाम उसे अधिक नहीं जंचता; और जहाँ स्थिर होने से कोई भी वड़ा मारी दुःख (उसको) वहाँ से विचळा नहीं सफता, (२३) उसको दुःख के स्पर्श से वियोग अर्थात 'योग' नाम की स्थित कहते हैं और इस 'योग' का आचरण मन को उकताने न देकर निश्चय से करना चाहिये।

हिन चारों श्लोकों का एक ही वाक्य है। २३ व श्लोक के आरंग के । 'उसको' ( 'तम्' ) इस दर्शक सर्वनाम से पहले तीन श्लोकों का वर्णन उद्दिए है; े और चारों श्लोकों में 'समाधि' का वर्णन परा किया गया है। पातंजलयोगसूत्र में योग का यह लक्षण है, कि 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः' – चित्त की वृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। इसी के सहजा २० वें श्लोक के आरंम के शब्द हैं। अब इस 'योग' राज्द का नया छक्षण जानबूझ कर दिया है, कि समाधि इसी चित्त-| इत्तिनिरोध की पूर्णावस्था है; और इसी को 'योग' कहते हैं। उपनिपद और महाभारत में कहा है, कि निग्रहकर्ता और उद्योगी पुरुप को सामान्य रीति से यह योग छः महीनों में सिद्ध होता है ( मैत्र्यु. ६. २८; अमृतनाट. २९; म. मा. अश्व. अनुगीता १९.६६)। किन्तु पहले २० व और २८ वे स्रोक में सप्ट कह दिया है, कि पातंजलयोग की समाधि से प्राप्त होनेवाला सुख न केवल चित्तनिरोध से, प्रत्युत चित्तनिरोध के द्वारा अपने आप आत्मा की पहचान कर | लेने पर होता है। इस दुःखरहित स्थिति को ही 'ब्रह्मानन्द' या 'आत्मप्रसादन े मुख ' अथवा 'आत्मानन्ट' कहते हैं ( गीता १८. ३७; और गीतारहस्य प्र. ९, पु. २३४ देखों )। अगले अध्यायों में इसका वर्णन है, कि आत्मज्ञान होने के िलए आवश्यक चित्त की यह समता एक पातंबलयोग से ही नहीं उत्पन्न होती; किन्तु चित्तशुद्धि का यह परिणाम ज्ञान और मिक्त से भी हो जाता है। यही l मार्ग अधिक प्रशस्त और मुलम समझा जाता है। समाधि का लक्षण बतला चुके l . | अत्र बतलाते है. कि उसे किस प्रकार लगाना चाहिये १ ]

§ इंकल्पप्रभवान्कामांस्यक्वा सर्वानशेषतः। मनसैवेन्द्रियमामं विनियम्य समन्ततः॥ २४॥ श्रतः श्रानेरुपरमेवृज्ज्या धृतिगृहीतया। आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिद्गि चिन्तयेत्॥ २५॥ यतो यतो निश्चरित मनश्चञ्चलमस्थिरम्। ततस्ततो निथम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत ॥ २६॥

§ प्रशान्तमनसं होनं योगिनं झुलमुत्तमम् ।
उपति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मपम् ॥ २७ ॥
युंजन्नेयं सदात्मानं योगी विगतकल्मपः ।
सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्मुते ॥ २८ ॥

(२४) संकृत्प से उत्पन्न होनेवाली सन कामनाओं अर्थात् वासनाओं का निःशेष त्यान कर और मन से ही सन इन्द्रियों का चारा ओर से संयम कर (२५) धैर्यमुक्त बुद्धि से घीरे घीरे बान्त होता जाए, और मन को आत्मा में स्थिर करके कोई भी विचार मन में न आने है। (२६) (इस रीति से चिच को एकाम करते हुए) चंचल और अरियर मन नहीं नहीं बाहर जाए, वहाँ वहाँ से रोक कर उसको आत्मा के ही स्वाधीन करे।

[ मन की समाधि लगाने की किया का यह वर्णन कठोपनिपद् में दी गई | स्थ की उपमा से (कड. १. ३. ३) अच्छा व्यक्त होता है। किस प्रकार उत्तम | सारथी रथ घोडों को इघर-उधर न जाने देकर सीधे रास्ते से ले जाता है, उसी प्रकार का प्रयत्न मनुष्य को समाधि के लिए करना पड़ता है। जिसने किसी भी विषय पर अपने मन को स्थिर लेने का अभ्यास किया है, उसकी समझ में जिपता करने लों का मर्म तुरन्तु आ जाएगा। मन को एक और से रोकने का प्रयत्न करने लों, तो वह दूसरी ओर खिसक जाता है; और वह आउत सके विना समाधि लग नहीं सकती। अव, योगाभ्यास से चित्त स्थिर होने का जो फल | मिलता है, उसका वर्णन करते हैं — ]

(२७) इस प्रकार बान्तिचित्त, रब से रहित, निष्पाप और ब्रह्मभूत (कर्म)-योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। (२८) इस रीति से निरन्तर अपना योगाम्यास करनेवाला (कर्म-)योगी पापों से छूट कर ब्रह्मसंयोग प्राप्त होनेवाले अत्यन्त सुख का आनन्द से उपयोग करता है। § ६ स्विभूतस्थमातमानं सर्वभूतानि चात्मनि । ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ २९ ॥ यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मिय पश्यति । तस्यादं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ ३० ॥ सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मिय वर्तते ॥ ३१ ॥

[ इन दो स्ठोकों में हमने योगी का अर्थ कर्मयोगी किया है। क्योंके कर्मयोग का साधन समझ कर ही पातंजलयोग का वर्णन किया गया है। अतः | पातंजलयोग के अभ्यास करनेवाले उक्त पुरुप से कर्मयोगी ही विविक्षत है। | तथापि योगी का अर्थ 'समाधि लगाये बैठा हुआ पुरुप 'मी कर सकते हैं। | किन्तु स्मरण रहे, कि गीता का प्रतिपाद्य मार्ग इससे मी परे है। यही नियम | अगले दोनतीन स्ठोकों को लग्गू है। इस प्रकार निर्वाण ब्रह्मसुख का अनुमव होने | पर सब प्राणियों के विषय में जो आत्मीपम्यदृष्टि हो जाती है, अब उसका वर्णन | करते हैं – ]

(२९) (इस प्रकार) जिसका आत्मा योगमुक्त हो गया है, उसकी दृष्टि सम हो जाती है; और उसे सर्वत्र ऐसा दीख पड़ने लगता है, कि मैं सब प्राणियों में हूँ और सब प्राणी मुझमें हैं। (३०) जो मुझ (परमेश्वर परमात्मा) को सब स्थानों में और सब को मुझमें देखता है, उससे भे कमी नहीं विछुड़ता; और न बही मुझसे कमी दूर होता है।

[ इन दो स्ठोकों में पहला वर्णन 'आत्मा' राज्य का प्रयोग कर अव्यक्त । अर्थात् आत्मदृष्टि से और दूसरा वर्णन प्रथमपुरुपदर्शक 'मैं' पद के प्रयोग से । व्यक्त अर्थात् आत्मदृष्टि से और दूसरा वर्णन प्रथमपुरुपदर्शक 'मैं' पद के प्रयोग से । व्यक्त अर्थात् भक्तिसृष्टि से किया गया है। परन्तु अर्थ शेनों का एक ही है (देखों गीतार. प्र. १३, पृ. ४३२-४३५)। मोक्ष और कर्मयोग इन दोनों का एक ही । आधार यह ब्रह्मात्मैक्यदृष्टि ही है। २९ वें स्ठोक का पहला अर्थाश कुछ फर्क से । मनुस्पृति (१२. ९१), महामारत (श्रा. २३८. २१ और २६८. २२) और । उपनिपदों (कैन. १. १०; ईश्च. ६) में पाया जाता है। हमने गीतारहस्य के । १२ वें प्रकरण में विस्तारस्वित दिखलाया है, कि सर्वभूतात्मैक्यशन ही समप्र । अस्यात्म और कर्मयोग का मूल है (देखों पु. ३८८ प्रभृति )। यह शन हुए । विना इन्द्रियनिग्रह का सिद्ध हो जाना मी व्यर्थ है; इसी लिए अगले अध्याय से । परमेश्वर का शन वतलाना आरंभ कर दिया है।

(३१) जो एकत्वबुद्धि अर्थात् सर्वभृतात्मैक्यबुद्धि को मन में रख कर प्राणियों में रहनेवाले मुझको (परमेश्वर को) मजता है, वह (कर्म-)योगी सब प्रकार से बर्तवा आत्मापम्येन सर्वत्र समं पञ्यति योऽर्जुन । सुखं वा यदि वा दुःसं स योगी परमो मतः॥ ३२॥ अर्जुन उनाच।

इं बोड्बं योगस्वया प्रोक्तः साम्येन मञ्जलूद्दन ।
 एतस्याहं य पञ्चामि चञ्चलतात्स्यितं स्थिराम् ॥ ३३ ॥
 चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि वलवद्दृहम् ।
 तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोखि सुदृष्करम् ॥ ३४ ॥

हुआ भी मुझमें रहता है। (३२) हे अर्जुन! मुख हो या दुःन, अपने समान कीरों को भी होता है। दो ऐसी (आत्मीपम्य) दृष्टि से सर्वत्र देखने खगे, वह (कर्म-)योगी परम क्यांन् उत्कृष्ट माना जाता है।

[ 'प्राणिमात्र में एक ही आतमा है ' यह दृष्टि सांस्य और कर्मयोग होनों मागों में एक-सी है। प्रेसे ही पातंत्रस्योग में भी समिषि स्या कर परमेश्वर ही पहचान हो जाने पर यही साम्यावस्या प्राप्त होती है। परन्तु सांस्य और पातंत्रस्योगी होनों को ही सब कर्मों का त्याग इट है। अतएव वे स्ववहार में इस सम्यवृद्धि के रुपयोग करने का भीका ही नहीं आने देते। और गीना का असंयोगी ऐसा न कर — अस्यात्मज्ञान से प्राप्त हुई इस साम्यवृद्धि का स्यवहार में भी नित्य रुपयोग करके — बगन् के सभी काम सोक्संबह के स्थि किया करना है। यही इन होनों में बड़ा मारी मेर है। और दुसी से इस अस्याय के अन्त में ( त्योक ४६ ) त्यष्ट कहा है, कि तपत्वी अर्यान् पातंत्रस्योगी और ज्ञानी अर्यान् सांस्यमार्गी, इन होनों की अपेखा कर्मयोगी और है। साम्ययोग के इस वर्णन को हन कर अब अर्जुन ने यह द्यंका की — ]

अर्जुन ने कहा — (३३) हे मृजुस्टन! साम्य अयवा साम्यञ्जदि से प्रान होनोवाला वो यह (कर्म-)योग तुमने वतलाया, में नहीं देखता, कि (मन की) चंत्रलता के कारण वह शियर रहेगी। (३४) क्योंकि हे कृष्ण। यह मन चंत्रल हटीला, वलवान् ऑर टट है। बायु के समान (अर्थान् हवा की गटरी बाँघने के समान) इसका निग्रह करना मुझे अत्यन्त दुष्कर दिखता है।

[ २२ वॅ स्टोक के 'साम्य' अयदा 'साम्यनुदि' से प्राप्त होनेवाळा, इस | विशेषण से यहाँ योग शब्द का कर्मयोग ही अर्थ है। यद्यपि पहले पातंबल्योग | की समाधि का वर्णन आया है, तो मी इस स्टोक में 'योग' शब्द से पातंबल्य-| योग विवक्षित नहीं। क्योंकि दूसरे अध्याय में मगवान् ने ही कर्मयोग की ऐसी | व्याख्या की है, 'समत्वं योग उच्यते' (२.४८) — 'बुद्धि की समता या

#### श्रीमगवानुवाच ।

असंशयं महावाहो मनो दुनियहं चलम् । अभ्यासेन तु कान्तिय वैराग्येण च गृहाते॥ ३५॥ असंयतात्मना योगो दुष्पाप इति मे मतिः। वध्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुमुपायतः॥ ३६॥

| समत्व को ही योग कहते हैं।' अर्जुन की फटिनाई को मान कर मगदान | कहते हैं – ]

श्रीमगवान् ने कहा — (३५) हे महाबाहु अर्जुन ! इसमें सन्देह नहीं, कि मन चञ्चल है; और उसका निग्रह करना कठिन है। परन्तु हे कीन्तेय ! अभ्याम और वैराग्य से वह खाधीन किया चा सकता है। (३६) मेरे मत में जिसका अन्दःश्रण कृत्वू में नहीं, उसको इस (साम्यजुदिरूप) योग का प्राप्त होना कठिन हैं। किन्नु अन्तःकरण को कृत्वू में रख कर प्रयत्न करते रहने पर उपाय से (इस योग हा) प्राप्त होना संमव है।

ितात्पर्य, पहले नो बात कठिन डीख पड़ती है, वही अम्यास से और | दीर्घ उद्योग से अन्त में सिद्ध हो जाती है | किसी भी काम को बारगर ऋरना 'अम्यास' कहलाता है: 'वैराग्य' का मतलब है राग या प्रीति न रखना अर्थान् । इच्छाविहीनता। पातंबलयोगसूत्र में ही योग का लक्षण यह वतलाया है कि -. 'योगश्चित्तत्रत्तिनिरोधः' – चित्तत्रृत्ति के निरोध को योग कहते हैं ( दूर्स। अध्याय का २० वाँ स्लोक देखों ); और फिर अगले सन में कहा है, कि 'अन्यास-. वैराग्याम्यां तन्निरोघः ' — अम्यास और वैराग्य से चित्तवृत्ति का निरोव हो जाता | है । ये ही शब्द गीता में आये हैं, और अभिप्राय भी यही है; परन्तु इतने ही से यह नहीं कहा जा सकता, कि गीता में ये शब्द पातंजस्योगसूत्र से स्टिए गये हैं (टेखो गीतारहस्य परि. पृ. ५३४) इस प्रकार यटि मनोनिग्रह करके समावि ल्याना संमव हो; और कुछ निग्रही पुरुषों को छः महीने अभ्यास से यहि यह | सिद्धि प्राप्त हो सकती हो; तो भी अब यह दसरी शंका होती है कि प्रकृति-स्वमाव के कारण अनेक छोग दो-एक बन्मों में भी परमावस्था में नहीं पहुँच | सकते – फिर ऐसे लोग इस सिद्धि को क्योंकर पावें ? क्योंकि एक सन्म में वितना l हो सका, उतना इन्द्रियनियह का अम्यास कर कमंयोग का आचरण करने *लॅ*ग तो वह मरते समय अध्रा ही रह जाएगा: और अगले जन्म में फिर पहले ने | आरंम करे, तो फिर आगे के जन्म में भी वही हाल होगा। अतः अर्जुन हा े दुसरा प्रश्न है. कि इस प्रकार के पुरुष क्या करें ?ी

## अर्जुन उवाच।

§ § अयितः श्रद्धयोपेतो योगाञ्चलितमानसः
अप्राप्य योगसंसिद्धि का गर्ति कृष्ण गच्छति ॥ ३७ ॥
कञ्जिसोमयविभ्रष्टक्षिण्वाश्चमिव नस्यित ।
अप्रतिष्ठो महावाहो विमृद्धो ब्रह्मणः पथि ॥ ३८ ॥
एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमईस्यशेषतः ।
व्वदन्यः संशयस्यास्य छत्ता न ह्युपप्यते ॥ ३९ ॥

अर्जुन ने कहा — (३७) हे कृष्ण ! अदा (तो) हो, परन्तु (प्रकृतिस्वमाय से) पूरा प्रयत्न अथवा चंयम न होने के कारण जिएका मन (चाम्यद्वद्धिरूप कर्मयोग) से विचल जावे, वह योगिषद्धि न पा कर किए गीत को जा पहुँचता है ! (३८) हे महाबाहु श्रीकृष्ण ! यह पुरुष मोह्मस्त हो कर ब्रह्मप्राप्ति के मार्ग में रियर न होने के कारण दोनों ओर से अप हो जाने पर छिन्न-भिन्न बाटल के समान (बीच में ही) नष्ट तो नहीं जाता ! (३९) हे कृष्ण ! मेरे इस सन्देह को तुम्हें मी निःशेष दूर करना चाहिये । तुम्हें छोड़ कर इस सन्देह को मिटानेवाला दूसरा कोई न मिटेगा !

[ यद्यपि नञ् समास में आरंभ के नञ् (अ) पद का साधारण अर्थ 'अमाव' होता है. तथापि कई बार अल्प अर्थ में भी उसका प्रयोग हुआ करता है। इस कारण २७ वें क्ष्रोंक के 'अयति' शब्द का अर्थ 'अल्प अर्थात् अधूरा प्रयत्न या संयम करनेवाला ' है। ३८ वें श्लोक में दो कहा है, कि ' दोनों ओर । का आश्रय छूटा हुआ ' अथवा ' इतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्टः ' उठ का अर्थ भी कर्मयोग-प्रधान ही करना चाहिये। कर्म के टो प्रकार के फल हैं -(१) काम्यवृद्धि से किन्तु शास्त्र की आशा के अनुसार कर्म करने पर तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है: और । (२) निष्काम बुद्धि से करने पर वह बन्घक न होकर मोक्षदायक हो जाता है। परन्तु इस अध्रेर मनुष्य को कर्म के स्वर्ग आदि काम्यफल नहीं मिलते। क्योंकि | उसका ऐसा हेतु ही नहीं रहता; और साम्यबुद्धि पूर्ण न होने के कारण उसे मोक्ष मिल नहीं सकता। इसलिए अर्जुन के मन में शंका उत्पन्न हुई, कि उस वेचारे की । न तो स्वर्ग मिला और न मोध – कहीं उसकी ऐसी स्थिति तो नहीं हो जाती. कि दोनों दिन से गये पाँहै, हुड़वा मिले न माँड़े ? यह शंका केवल पातंबल-योगरूपी कर्मयोग के साधन के लिए ही नहीं की जाती। अगले अध्याय में वर्णन है, कि कर्मयोगसिद्धि के लिए आवश्यक साम्यवृद्धि कभी पार्वजल्योग से, कभी भक्ति से और कभी ज्ञान से प्राप्त होती है। और जिस प्रकार पातंत्राख्योगरूपी यह साधन एक ही जन्म में अधूरा रह सकता है, उसी प्रकार मिक या ज्ञानरूपी । साधन भी एक जन्म में अपूर्ण रह सकते हैं। अतएव कहना चाहिये, कि अर्जुन गी. र. ४६

श्रीमगवानुवाच ।
पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते ।
न हि कल्याणक्तलाश्चिद्दुर्गाति तात गच्छित ॥ ४० ॥
प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुपित्वा शाश्वतीः समाः ।
जुर्चीनां श्रीमतां गेहे योगश्चष्टोऽभिजायते ॥ ४१ ॥
अथवा योगिनामेव कुले भवित धीमताम् ।
एतद्धि दुर्लभवरं लोके जन्म यदीहशम् ॥ ४२ ॥
तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पोविदेहिकम् ।
यतते च ततो भ्यः संसिद्धौ कुरुनन्दन् ॥ ४३ ॥
पूर्वाभ्यासेन तेनेव हियते हावशोऽपि सः ।
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते ॥ ४४ ॥
प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धिकित्वयः ।

| के उक्त प्रश्न का मगवान् ने जो उत्तर दिया है, वह कर्मयोगमार्ग समी साघनों के | साधारण रीति से उपयुक्त हो सकता है — ]

अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम् ॥ ४५ ॥

श्रीमगवान् ने कहा — (४०) हे पार्थ! क्या इस लोक में और क्या परलेक में, ऐसे पुरुष का कमी विनाश होता ही नहीं। क्योंकि हे तात! कस्याणकारक कर्म करनेवाले किसी भी पुरुष की दुर्गीत नहीं होती। (४१) पुण्यकर्ता पुरुषों के मिल्नेवाले (स्वर्ग आदि) लोकां को पा कर और. (वहाँ) वहुत वर्षों तक निवास करके फिर यह योगश्रय अर्थात् कर्मयोग से श्रय पुरुष पवित्र, श्रीमान् लोगों के घर में जन्म लेता है; (४२) अथवा बुद्धिमान् (कर्म-)योगियों के ही कुल में चन्म पाता है। इस प्रकार का जन्म (इस) लोक में वहा दुर्लम है। (४३) उसमें अर्थात् इस प्रकार पात हुए जन्म में वह पूर्वजन्म के बुद्धिसंस्कार को पाता है; और हे कुरुनन्दन! यह उससे भूयः अर्थात् अधिक (योग-)सिद्धि पाने का प्रयत्न करतो है। (४४) अपने पूर्वजन्म के उस अभ्यास से ही अवश अर्थात् अपनी इच्छा न करने पर भी वह (पूर्ण सिद्धि की और) खींचा जाता है। जिसे (कर्म-)योग को निकास (अर्थात् जान लेने की इच्छा हो गई है, वह भी शब्दत्रहा के पर चला जाता है। (४५) (इस प्रकार) प्रयत्नपूर्वक उद्योग करते करते पानों से ग्रव्ह होता हुआ (कर्म-)योगी अनेक जन्मों के अनन्तर सिद्धि पा कर अन्त में उत्तम गति पा लेता है।

| [ इन श्लोको म योग, योगश्रष्ट और योगी शब्द कर्मयोग से श्रेष्ट और | कर्मयोगी के अर्थ में ही न्यवहृत हैं | क्योक्ति श्लीमान् कुल में जन्म लेने की खिति | दूसरा को इप होना संमव नहीं ही है | भगवान कहते हैं, कि पहले से (लितना | हो सके उतना ) शुद्धबुद्धि से कर्मयोग का आचरण करना आरंभ करे। योड़ा | ही क्यों न हो ? पर इस रीति से जो कर्म किया जाएगा, वही इस जन्म में नहीं | तो अगले जन्म में इस प्रकार अधिक अधिक सिद्धि मिलने के लिए उत्तरोत्तर | कारणीभृत होगा; और उसीसे अन्त में पूर्ण सद्गति मिलती है। 'इस धर्म का | योड़ा-सा भी आचरण किया जाए, तो वह बढ़े भय से रक्षा करता है ? (गीता २.४०); और 'अनेक जन्मों के पश्चात् वासुदेव की प्राप्ति होती है ? (गीता २.४०); और 'अनेक जन्मों के पश्चात् वासुदेव की प्राप्ति होती है ? (गी.७.१९), ये क्षोक उसी सिद्धान्त के पूरक हैं। अधिक विवेचन गीतारहस्य के | प्र.१०, ए. २८४-२८७ में किया गया है | ४४ वें क्षों के शब्दब्रह्म का अर्थ है | 'वैदिक यज्ञयाग आदि काम्य कर्म ? क्योंकि ये कर्म वेदविहित है; और वेदों पर | अद्धा रख कर ही किये जाते हैं; तथा वेद अर्थात् सब सृष्टि के पहले पहल का | शब्द यानी शब्दब्रह्म है | प्रत्येक मनुष्य पहले पहल सभी कर्म काम्यबुद्धि से | किया करता है। परन्तु इस कर्म से जैसी जैसी चित्तग्रदि हो जाती है, वैसे ही | वैसे आगे निष्काम बुद्धि से कर्म करने की इच्छा होती है। इसी से उपनिषदों में | और महामारत में भी (मैन्यु. ६.२२ अमृतविन्दु. १७; म. भा. शां. २३१.६३; २६९.१) यह वर्णन है, कि —

द्वे ब्रह्मणी वेदितन्ये शन्द्ब्रह्म परं च यत्। शन्द्ब्रह्मणि निज्जातः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥

। ' जानना चाहिये, कि ब्रह्म दो प्रकार का है: एक शब्दब्रह्म और दूसरा उससे परे का । ( निर्गुण )। शब्दब्रह्म में निष्णात हो जाने पर फिर इससे परे का ( निर्गुण ) ब्रह्म पाप्त होता है।' शब्दब्रह्म के काम्य कमों से उकता कर अन्त में लेकसंग्रह के अर्थ इन्हीं कमों को करारेवाले कर्मयोग की इच्छा होती है: और फिर तब इस निष्काम किर्मयोग का योडा योडा आचरण होने लगता है। अनन्तर 'खल्पारंमाः | क्षेमकराः ' के न्याय से ही थोडा-सा आचरण उस मृतुष्य को इस मार्ग में धीरे | धीरे खींचता जाता है: और अन्त में ऋम ऋम से पूर्ण सिद्धि करा देता है। ४४ में क्षोक में जो यह कहा है, कि 'कर्मयोग के जान लेने की इच्छा होने से भी वह शब्दबस के परे जाता है ' उसका तात्पर्य भी यही है। क्योंकि यह जिज्ञासा कर्मयोगरूपी चरले का मुंह है; और एक बार इस चरले के मुँह में॰लग जाने पर । (फिर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, कमी न कमी ) पूर्ण सिद्धि मिलती है, और वह शब्दब्रहा से परे के ब्रह्म तक पहुँचे बिना नहीं रहता। पहले पहल जान पड़ता है, कि यह सिद्धि जनक आदि को एक ही जन्म में मिल गई होगी। । परन्तु तात्विक दृष्टि से देखने पर चलता है, कि उन्हें भी यह फलं जन्मजन्मान्तर ि के पूर्वेसंस्कार से ही मिला होगा। अन्तः कर्मयोग का थोडा-सा आचरण, यहाँ तक कि विज्ञासा भी सदैव कल्याणकारक है. इसके अतिरिक्त अन्त में मोक्षप्राप्ति | मी निःसन्देह इसी से होती है | अतः अब मगवान् अर्जुन से कहते हैं, कि - ]

#### §§ तपस्त्रिम्योऽधिको योगी ज्ञानिम्योऽपि मतोऽधिकः। कर्मिम्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन्॥४६॥

(४६) तपस्वी लोगों की अपेक्षा (कर्म-)योगी श्रेष्ट है, जानी पुरुषा की अपेक्षा मी श्रेष्ट है; और कर्मकाण्डवालों की अपेक्षा मी श्रेष्ट समझा जाता है। इसिल्ए है अर्जुन! तृ योगी अर्थात् कर्मयोगी हो।

ि बंगल में जा कर उपवास आदि शरीर को क्वेशशयक नतों से अथवा हिटयोग के साधनों से सिद्धि पानेवाले लोगों को इस क्लोक में तपस्वी कहा है: । भीर सामान्य रीति से इस शब्द का यही अर्थ है। 'शानयोगेन सांख्यानां०' । (शीत। ३, ३ ) में वर्णित ज्ञान से ( अर्थात् सांख्यमार्ग ) से कर्म छोड़ कर सिद्धि प्राप्त कर छेनेवाले सांख्यनिष्ठ लोगों को ज्ञानी माना है। इसी प्रकार गीता े २.४२-४४ और ९.२०. २१ में वर्णित निरे काम्य कर्म करनेवाछे त्वर्गपरायण | कर्मठ मीमांसकों को कमीं कहा है | इन तीनों पन्था में से प्रत्येक यहीं कहता ं है, कि हमारे ही मार्ग से सिद्धि मिलती है। किन्तु अब गीता का यह कथन है, िक तपस्वी हो, चाहे कर्मठ मीमांसक हो या ज्ञाननिष्ठ सांख्य हो; इनमें प्रत्येक िको अपेक्षा कर्मयोगीं – अर्थात् कर्मयोगमार्ग मी – श्रेष्ठ है। और पहले यही सिद्धान्त 'अकर्म की अपेक्षा कर्म श्रेष्ट है॰ ' (गीता २.८), एवं कर्मसंन्यास । की अपेक्षा कर्मयोग विशेष है० ' ( गीता ५.२ ) इत्यादि करोकों में वर्णित है (देखो गीतार. प्र. ११, पृ. ३०९, ३१०)। और तो क्या ? तपस्वी, मीमांसक अथवा ज्ञानमागी इनमें से प्रत्येक की अपेक्षा कर्मयोगी श्रेष्ट है, 'इसी लिए' पीछे जिस प्रकार अर्जुन को उपदेश किया है, कि ' योगस्य हो कर कर्म कर ' ( गीता २. ४८; गीतार. प्र. ३, पृ. ५७) अथवा 'योग का आश्रय करके खड़ा हो' (४.४२), उधी प्रकार यहाँ भी फिर स्पष्ट उपदेश किया है, कि 'तू (कर्म)-| योगी हो | ' यदि इस प्रकार कर्मयोग को श्रेष्ट न माने, तो ' तस्मात् तू योगी हो ' उस उपदेश का 'तस्मात् = इसी लिए ' पट निरर्थक हो बाएगा । किन्तु संन्यासमार्ग के टीकाकारों को यही सिद्धान्त केसे स्वीकृत हो सकता है ? अदः । उन लोगों ने 'जानी' शब्द का अर्थ बदल दिया है; और वे कहते है, कि जानी । शब्द का अर्थ है शब्दजानी; अथवा वे लोग, कि जो सिर्फ पुस्तक पढ़ कर ज्ञान की लंबी-चौड़ी बात छाटा करते हैं। किन्तु यह अर्थ निरे सांप्रदायिक आग्रह का है। ये टीकाकार गीता के इस अर्थ को नहीं चाहते, कि कर्म छोड़नेवाले जानमार्ग को गीता कम दर्ज का समझती है। क्योंकि इससे उनके संप्राय को | गौणता आती है | और इसी लिए 'कर्मयोगो विशिज्यते' (गीता ५.२) व | मी अर्थ उन्होंने बदल दिया है | परन्तु उसका पूरा पूरा विचार गीतारहस्य के | ११ वे प्रकरण में कर चुके हैं | अतः इस स्त्रोक का जो अर्थ हमने किया है,

#### योगिनामपि सर्वेषां मङ्गतेनान्तरात्मना । श्रद्धावान्मजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ ४७ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंबादे ध्यानयोगो नाम पछोऽच्यायः ॥ ६ ॥

| उसके विषय में यहाँ अधिक चर्चा नहीं करते | हमारे मत में यह निर्विवाद है, | कि गीता के अनुसार कर्मयोगमार्ग ही सब में श्रेष्ठ है | अब आगे के स्त्रोक में | वतलाते है, कि कर्मयोगियों में मी कौन-सा तारतम्य-माव देखना पड़ता है — ] (४७) तयापि सब (कर्म-)योगियों में भी मैं उसे ही सब में उत्तम युक्त अर्थात् उत्तम सिद्ध कर्मयोगी समझता हूँ, कि जो मुझमें अन्तः करण रख कर श्रद्धा से मुझको भजता है ।

[ इस श्लोक का यह मावार्थ है, कि कमेंथोग में मी मिक्त का प्रेमपूरित | मेल हो जाने से यह योगी मगवान को अत्यन्त प्रिय हो । इसका यह अर्थ नहीं | है, कि निष्काम कमेंथोग की अपेक्षा भक्ति श्लेष्ठ है । क्योंकि आगे बारहवें अध्याय | में भगवान ने ही स्पष्ट कह दिया है, कि प्यान की अपेक्षा कमेंकलत्याग श्लेष्ठ है | (गीता १२. १२) | निष्काम कमें और मिक्त के समुख्य को श्लेष्ठ कहना एक वात | है; और सब निष्काम कमेंथोग को ध्यर्थ कह कर मिक्त ही को श्लेष्ठ वतलाना दूसरी | वात है । गीता का सिद्धान्त पहले ढेंग का है; और मागवतपुराण का पक्ष दूसरे | ढेंग का है । मागवत (१. ५. ३४) में सब प्रकार के कियायोग को आत्मविधातक | निश्चित कर कहा है —

नैष्कर्म्यमप्यस्युतभावयितं न शोभते ज्ञानमर्छ निरक्षनम्।
| नैष्कर्म्य अर्थात् निष्काम कर्म मी (भाग. ११. १. ४६) विना मगवद्रिक्तं के शोमा
| नहीं देता, वह व्यर्थ है (भाग. १. ५. १२ और १२. १२. ५२) । इससे व्यक्त
| होगा, िक भागवतकार का ध्यान केवल भक्ति के ही ऊपर होने के कारण वे विशेष
| प्रसंग पर भगवद्गीता के भी आगे कैसी चौकड़ी मरते हैं । जिस पुराण का निरूपण
| इस समझ से किया गया है, महामारत में और इससे गीता में भी भक्ति का जैसा
| वर्णन होना चाहिये, वैसा नहीं हुआ; उसमें यदि उक्त वचनों के समान और भी
| कुछ बार्ते मिलें, तो कोई आश्चर्य नहीं । पर हमें तो देखना है गीता का तात्पर्य;
| न कि भागवत का कयन । दोनों का प्रयोजन और समय भी भिन्न भिन्न है । इस
| कारण वात-वात में उनकी एकवाक्यता करना उचित नहीं है । कमेयोग की साम्य-

] के साधनों, का इस अध्याय में निरूपण किया गया l ज्ञान और मक्ति भी अन्य ] साधन हैं । अगले अध्याय से इनके निरूपण का आरंभ होगा | ]

| इस प्रकार श्रीमगवान् के गाये हुए — अर्थात् कहे हुए — उपनिपद् में | ब्रह्मविद्यान्तर्गत योग — अर्थात् कर्मयोग — ब्रास्त्रविपयक श्रीकृष्ण और अर्जुन के | संवाद में ध्यानयोग नामक छठा अध्याय समाप्त हुआ !

# सातवाँ अध्याय

पिहले यह प्रदिपादन किया गया, कि कर्मयोग साख्यमार्ग के समान ही मोक्षप्रद है: परन्त स्वतन्त्र है और उससे श्रेष्ठ है और यदि इस मार्ग का योडा मी भाचरण किया जाय तो वह न्यर्थ नहीं जाता। अनन्तर इस मार्ग की सिद्धि के लिए आवश्यक इन्द्रियनिग्रह करने की रीति का वर्णन किया गया है। किन्त इन्द्रियनिग्रह से मतलब निरी बाह्यक्रिया से नहीं है। जिसके लिए इन्द्रियों की यह कसरत करनी है उसका अब तक विचार नहीं हुआ। तीसरे अध्याय में भगवान ने यह ही अर्जुन को इन्द्रियनिग्रह का यह प्रयोजन बतलाया है, कि 'काम-फ्रोघ आदि शत्रु इन्द्रियों में अपना घर बना कर ज्ञान-विज्ञान का नाश करते हैं ' (३.४०,४१)। इसिल्प पहले तू इन्द्रियनिग्रह करके इन शत्रुओं को मार डाल। और पिछले अध्याय में योगयुक्त पुरुष का यों वर्णन किया है, कि इन्द्रियनिग्रह के द्वारा 'ज्ञान-विज्ञान से तृप्त हुआ ' (गीता ६.८) योगपुरुष 'समस्त प्राणियो में परमेश्वर को और परमेश्वर में समस्त प्राणियों को देखता है ' (गी. ६. २९)। अतः जब इन्द्रियनिग्रह करने की विधि बतला चुके, तब यह बतलाना आवश्यक हो गया, कि 'ज्ञान' और 'विज्ञान' किसे कहते हैं ! और परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान हाकर कमीं को न छोड़ते हुए भी कर्मयोगमार्ग की किन विधियों से व्यन्त में निःसन्दिग्व मोक्ष मिलता है ! सातवें अध्याय से लेकर सत्रहवें अध्याय के अन्तपर्यन्त - ग्यारह अध्यायों में – इसी विपय का वर्णन है; और अन्त के अठारहवें अध्याय में सव कर्मयोग का उपसंहार है। सृष्टि में अनेक प्रकार के अनेक विनाशवान् 'पदायों में एक ही अविनाशी परमेश्वर समा रहा है - इस समझ का नाम है 'ज्ञान'; और एक ही नित्य परमेश्वर से विविध नाद्यवान पदायों की उत्पत्ति को समझ छेना 'विशान' कहलाता है ' ( गीता १३. ३० ) । एवं इसी को क्षर-अक्षर का विचार कहते हैं । इसके िखा अपने शरीर में अर्थात् क्षेत्र में जिसे आरमा कहते हैं. उसके सचे स्वरूप की जान छेने से भी परमेश्वर के स्वरूप का बोध हो जाता है। इस प्रकार के विचार की क्षेत्रप्रोतज्ञविचार कहते हैं। इनमें से पहले धार-अधार के विचार वा वर्णन करके फिर तेरहवें अध्याय में क्षेत्रक्षेत्रज्ञ के विचार का वर्णन किया है। यद्यपि परमेश्वर एक है,

# सप्तमोऽध्यायः ।

#### श्रीभगवानुवाच ।

मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युक्षनमदाश्रयः। असंशयं समयं मां यया ज्ञास्यसि तच्छृणु॥१॥ ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः। यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातस्यमवशिष्यते॥२॥

तथापि उपाछना की दृष्टि से उसमें हो भेद होते हैं | उसका अन्यक्त स्वरूप केवल बुद्धि से ग्रहण करने योग्य है; और व्यक्त स्वरूप प्रत्यक्ष अवगम्य है। अतः इन दोनों मार्गों या विधियों को इसी निरूपण में बतलाना पडा, कि बुद्धि से परमेश्वर को कैसे पहचाने ? और श्रद्धा या मिक से व्यक्त स्वरूप की उपासना करने से उसके द्वारा अन्यक्त का ज्ञान कैसे होता है ? तब इस समूचे विवेचन में यदि ग्यारह अध्याय लग गये, कोई आश्चर्य नहीं है। इसके सिवा, इन दो मार्गो से परमेश्वर के ज्ञान के साथ ही इन्द्रियनिग्रह भी आप-ही-आप हो जाता है। अतः केवल इन्द्रियनिग्रह करा देनेवाला पातंजल्योगमार्ग की अपेक्षा मोक्षधर्म में ज्ञानमार्ग और मक्तिमार्ग की योग्यता भी अधिक मानी जाती है। तो भी सारण रहे, कि यह सारा विवेचन कर्मयोगमार्ग के उत्पादन का एक अंश है, वह स्वतन्त्र नहीं है। अर्थात् गीता के पहले छः अध्यायों में कर्म, दूसरे पट्क में मिक्त और तीसरी पडध्यायी में ज्ञान, इस प्रकार गीता के जो तीन स्वतन्त्र विमाग किये जाते हैं, वे तत्त्वतः ठीक नहीं है। स्थलमान से देखने में ये तीनों विपय गीता में आये हैं सही; परन्तु वे स्वतन्त्र नहीं हैं। किन्तु कर्मयोग के अंगों के रूप से ही उनका विवेचन किया गया है। इस विषय का प्रतिपादन गीतारहस्य के चौदहवें प्रकरण ( पृ. ४५५-४६० ) में किया गया है । इसिए यहाँ उसकी पुनरावृत्ति नहीं करते। अब देखना चाहिये. कि सातवें अध्याय का आरंभ भगवान् किस प्रकार करते हैं | ]

श्रीमगवान् ने कहा - (१) हे पार्थ! मुझ में चित्त लगा कर और मेरा ही आश्रय करके (कर्म-)योग का आचरण करते हुए तुझे जिस प्रकार से या जिस विधि से मेरा पूर्ण और संशयविहीन ज्ञान होगा, उसे सुन। (२) विज्ञानसमेत इंस पूरे ज्ञान को में तुझसे कहता हूँ, कि जिसके जान लेने से इस लोक में किर और कुछ मी जानने के लिए नहीं रह जाता।

पहले श्लोक के 'मेरा ही आश्रय करके' इन ग्रन्टों से और विशेष कर 'योग' शब्द से प्रकट होता है, कि पहले के अध्यायों में वर्णित कर्मयोग की सिद्धि के लिए ही अगला ज्ञानविज्ञान कहा है – स्वतन्त्र रूप से नहीं वतलाया

### मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतिति सिद्धये। यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः॥३॥

है (देखो गीतार. प्र. १४, प्र. ४५९)। न केवल इसी स्लोक में. प्रत्यत गीता में अन्यत्र भी कर्मयोग को लक्ष्य कर ये शब्द आये हैं - 'मद्योगमाश्रितः' . | गीता १२.११), 'मत्परः' (गीता १८.५७ और ११.५५); अतः इस । विपय में कोई शंका नहीं रहती, कि परमेश्वर का आश्रय करके जिस योग का । आचरण करने लिए गीता कहती है, वह पीछे के छः अध्यायों में प्रतिपादित कर्मयोग ही है। कुछ लोग विज्ञान का अर्थ अनुमविक ब्रह्मज्ञान अथवा ब्रह्म का . | साक्षात्कार करते हैं । परन्तु ऊपर के कथनानुसार हमें ज्ञात होता है, कि परमेश्वरी ज्ञान के ही समष्टिरूप (ज्ञान) और व्यष्टिरूप (विज्ञान) ये दो मेद है । (गीता १३.३० और १८.२० देखों )। दूसरे श्लोक - 'फिर और सुछ भी जानने के लिए नहीं रह जाता '- उपनिषद के आधार से लिए गये हैं। छान्दोग्य उपनिपद में श्वेतकेत से उनके बाप ने यह प्रश्न किया है, कि 'येन ... अविज्ञातं विज्ञातं भवति ' – वह क्या है, कि जिस एक के जान लेने से सब कुछ । जान लिया जाता है ? और फिर आगे उसका इस प्रकार खुलासा किया है :-। 'यया, सौम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वे मृण्मयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्मणं विकारो नामधेयं | मृत्तिकेत्येव सत्यम्' (छां. ६, १.४) – हे तात! जिस प्रकार मिट्टी के एक ो गोले के मीतरी भेद को जान लेने से ज्ञात हो जाता है, कि शेष मिट्टी के पदार्थ उसी मृत्तिका के विभिन्न नामरूप धारण करनेवाले विकार हैं। और कुछ नहीं है: ] उसी प्रकार ब्रह्म को जान लेने से दूसरा कुछ भी जानने के लिए नहीं रहता। मुण्डक उपनिषद् (१.१.३) में भी आरंभ में ही यह प्रश्न है, कि 'करिमञ्ज । मगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति ' – किसका ज्ञान हो जाने से अन्य सव . | वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है ? इससे व्यक्त होता है, कि अद्वैत वेदान्त का यही तत्त्व यहाँ अभिप्रेत है, कि एक परमेश्वर का ज्ञानविज्ञान हो जाने से इस जगत् में और कुछ भी जानने के लिए रह नहीं जाता। क्योंकि जगत का मूलतत्त्व तो । एक ही है। नाम और रूप के मेट से वही सर्वत्र समाया हुआ है। सिवा उसके | और कोई दूसरी वंस्तु दुनिया में है ही नहीं। यदि ऐसा न हो तो दूसरे स्रोक । की प्रतिज्ञा सार्थक नहीं होती । ी

(३) हजारों मनुष्यों में कोई एक-आघ ही सिद्धि पाने का यत्न करता है; और प्रयत्न करनेवाले इन (अनेक) सिद्ध पुरुषों में से एक-आघ को ही मेरा सचा ज्ञान हो जाता है।

| [ध्यान रहे, कि यहाँ प्रयत्न करनेवालों को यद्यपि सिद्ध पुरुप कह दिया | है, तथापि परमेश्वर का ज्ञान हो जाने पर ही उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है; अन्यया शृ भूमिरापोऽनलो वार्युः खं मनो बुद्धिरेव च ।
 अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरम्रधा ॥ ४ ॥
 अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धिः मे पराम् ।
 जीवम्तां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् ॥ ५ ॥
 प्रतंद्योनीनि भूतानि धर्वाणीत्युपधारय ।
 अहं कृत्कस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तया ॥ ६ ॥
 मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिद्स्ति धनंजय
 मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे माणगणा दव ॥ ७ ॥

| नहीं | परमेश्वर के ज्ञान के क्षर-अक्षर-विचार और क्षेत्रक्षेत्रक्ष-विचार ये दो भाग | है | इनमें से अब क्षर-अक्षर-विचार का आरंभ करते हैं — ]

(४) पृथ्वी, जल, आग्नि, वायु, आकाश (ये पाँच स्ट्रम मूत), मन, बुद्धि और अहंकार इन आठ प्रकारों में मिरी प्रकृति विमानित है। (५) यह अपरा अर्थात् निम्न श्रेणी की (प्रकृति) है। हे महाबाहु अर्जुन! यह जानो कि इससे मिन्न, जगत् को धारण करनेवाली परा अर्थात् उच्च श्रेणी की जीवनस्वरूपी मेरी दूसरी प्रकृति है। (६) समझ रखो, कि इन्हीं होनों से सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। सोर जगत् का प्रमाव अर्थात् मूल प्रलय अर्थात् अन्त में ही हूँ। (७) हे धनंजय! मुझ से पर और कुछ नहीं है। धांगे में पिराये हुए मिणयों के समान मुझ में यह सब गूँचा हुआ है।

इन चारों क्लोकों में सब खर-अक्षर-ज्ञानका सार आ गया है; और अगले क्लोकों में इसी का विस्तार किया है। साख्यशास्त्र में धन साष्टि के अचेतन अर्थात् जड़ प्रकृति और सचतन पुरुप ये दो स्वतन्त्र तत्त्व बतला कर प्रतिपादन किया है, कि इन दोनों तत्त्वों से पदार्थ उत्पन्न हुए — इन दोनों से परे तीसरा तत्त्व नहीं है। परन्तु गीता को यह द्वैत मंजूर नहीं। अतः पॉचर्व क्लोक में वर्णन किया है, कि इनमें जड़ प्रकृति निम्न श्रेणी की विभूति है; और जीव अर्थात् पुरुप श्रेष्ठ श्रेणी कि विभूति है। और कहा है, कि इन दोनों से समस्त स्यावर- जंगम स्वष्टि उत्पन्न होती है। देखों गीता १३. २६)। इनमें से जीवभूत श्रेष्ठ प्रकृति का विस्तारसिंहत विचार क्षेत्रज्ञ की दृष्टि से आगो तेरहवें अध्याय में किया है। अब गह गई जड़ प्रकृति । सो गीता का सिद्धान्त है (देखों गीता ९. १०), कि वह स्वतन्त्र नहीं; परमेश्वर की अध्यक्षता में उससे समस्त सृष्टि की उत्पत्ति होती है। यसिप गीता में प्रकृति को स्वतन्त्र नहीं माना है, तथापि सीस्वयास्त्र में प्रकृति के जो मेद हैं, उन्हीं को कुछ हेरफेर से गीता में प्राह्म केर खिया है (गीतार प्र. ८, प्र. १८०-१८४)। और परमेश्वर से माया के

# § इसोऽहमण्सु कोन्तेय प्रभास्मि शशिस्र्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः स्रे पौरुपं नृषु ॥ ८ ॥

। हारा जड़ प्रकृति उत्पन्न हो चुक्ते पर (गीता ७. १४) सांख्यों का किया हुआ। यह वर्णन, कि प्रकृति से सब पदार्थ कैसे निर्मित हुए अर्थात् गुणोत्कर्प का तत्व भी गीता को मान्य है (देखो गीतार. प्र. ९, पृ. २५४)। संख्यों का कयन है, कि प्रकृति और पुरुष मिल कर कुल पचीस तत्त्व हैं। इनमें प्रकृति से ही तेईस तत्त्व उपजते हैं। इन तेईस तत्त्वों में पॉच स्थूल मृत, दस इन्द्रियाँ और मन ये सोछह तत्त्व शेप सात तत्त्वों से निकले हुए अर्थात् उनके विकार हैं। अतएव यह विचार करते समय (कि 'मूलतत्त्व' कितने हैं!) इन सोलह तत्त्वों की छोड़ देते हैं; और उन्हें छोड़ देने से बुद्धि (महान्) अहंकार और पश्चतन-| मात्राऍ (सूक्ष्म भूत) मिल कर सात ही मूलतत्त्व वने रहते हैं। सांख्यशास्त्र में इन्हीं सतों को 'प्रकृति-विकृति' कहते हैं। ये सात प्रकृति-विकृति और मूल-प्रकृति मिल कर अब आठ ही प्रकार की प्रकृति हुई; और महामारत (ग्रां. | ३१०. १०-१५) में इसी को अप्टचा प्रकृति कहा है। परंन्तु सात प्रकृति-विकृतियों के सात ही मुख्यकृति की गिनती कर छेना गीता को योग्य नहीं जॅचा । क्योंकि ऐसा करने से यह भेट नहीं दिखलाया जाता, कि एक मूल है; और उसके सात विकार हैं। इसी से गीता के इस वर्गीकरण में — कि सात प्रकृतिविकृति और मन मिल कर अष्ट्रधा मुळप्रकृति है - और महामारत के वर्गीकरण में थोडा-ठा मेट किया गया है ( गीतार. प्र. ८, पृ. १८४ ) । सारांश, यद्यपि गीता को सांख्यवालों की स्वतन्त्र प्रकृति स्वीकृत नहीं; तथापि रमरण रहे, कि उसके अगले विस्तार का निरूपण होनोंने वस्तुतः समान ही किया है। गीता के समान उपनिपद में भी वर्णन है, । सामान्यतः परब्रह्म से ही ~

> एतस्माजायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । खं वायुज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥

ं इस (पर-पुरुष) से प्राण, मन, सब इन्द्रियाँ, आकारा, वायु, अग्नि, वल और विश्व को धारण करनेवाली पृथ्वी—ये (सव) उत्पन्न होते हैं '(मुण्ड. २.१-३; कि. १.१५; प्रश्न ६.४)। अधिक जानना हो, तो गीतारहस्य का ८ वाँ | प्रकरण देखो। चौथे क्षेत्रक में कहा है, कि पृथ्वी, आप प्रभृति पंचतत्त्व में ही हूँ — और अब यह कह कर, कि इन तत्त्वों में जो गुण हैं, वे भी में ही हूँ — । ऊपर के इस कथन का स्पष्टीकरण करते हैं, कि ये सब पटार्थ एक ही धांगे में | मिणयों के समान पिरोये हुए हैं — |

(८) हे कीन्तेय! जल में रस में हूँ। चन्द्रसूर्य की प्रभा में हूँ। सब वेटों में प्रणव अर्थात् ॐकार में हूँ। आकाश में शब्द में हूँ और सब पुरुषों का पौरप पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेज्ञासिम विभावसौ। जीवनं सर्वमृतेषु तपश्चासिम तपस्विषु॥९॥ वीजं मां सर्वमृतानां विद्धि पार्थं सनातनम्। वृद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्॥१०॥ वर्छं बछवतामस्मि कामरागविवर्जितम्। धर्माविकद्धो मृतेषु कामोऽस्मि मरतर्पम॥११॥ ये चैव सास्विका मावा राजसास्तामसाम्च ये। मस्त प्वेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मिष्य॥१२॥

में हूँ। (९) पृथ्वी में पुण्यगन्य अर्थात् सुगन्धि एवं अग्नि का तेज में हूँ। सब प्राणियों की जीवनशक्ति और तपस्वियों का तप में हूँ। (१०) हे पार्थ ! मुझको सब प्राणियों का स्नातन बीज समझ। बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज मी में हूँ। (११) काम (वासना) और राग अर्थात् विषयासक्ति (इन होनों को) घटा कर वल्लान् लोगों का बल में हूँ; और हे मरतश्रेष्ठ ! प्राणियों में — धर्म के विषद्ध न जीनेवाला — काम भी में हूँ। (१२) और यह समझ, कि जो कुछ सास्विक, राजस या तामस मान अर्थात् पदार्थ है, ये सब मुझसे ही हुए हैं। परन्तु व मुझमें हैं; में उनमें नहीं हूँ।

[ 'व मुझमें हैं, में उनमें नहीं हूं ' इसका अर्थ बड़ा ही गंभीर है। पहला अर्थात् प्रकट अर्थ यह है, कि सभी पटार्थ परमेश्वर से उत्पन्न हुए है। इसिंखए मिणवामें घागे के समान इन पटार्थोंका गुणबर्म मी यद्यपि परमेश्वर ही है, तयापि । परमेश्वर को क्याप्ति इसी में नहीं चुक जाती। समझना चाहिये, कि इनको क्याप्त । कर इनके परे भी यही परमेश्वर है; और यही अर्थ आंग 'इस समस्त जगत् । को में एकांश से क्याप्त कर रहा हूं ' (गीता १०.४२) इस खोक में वर्णित । है। परन्तु इसके अतिरिक्त दूसरा भी अर्थ सटैव विवक्षित रहता है। वह यह, । कि त्रिगुणात्मक जगत् का नानात्व यद्यपि मुझसे निर्गुण हुआ टीख पड़ता है, । तयापि वह नानात्व मेरे निर्गुण स्वरूप में नहीं रहता; और इस दूसरे अर्थ को । मन में रख कर 'भूबभृत् न च भूतस्यः (गी.९.४और ६) इत्याटि परमेश्वर की । अर्थ कर कर 'भूबभृत् न च भूतस्यः (गी.९.४और ६) इत्याटि परमेश्वर की । अर्थ कर कर में नहीं परमेश्वर की । अर्थ कर में स्वर्ण कर कर में स्वर्णन किये गये हैं (गीता १३.१४—१६)। इस प्रकार । यदि परमेश्वर की व्याप्ति समस्त जगत् से भी अधिक है, तो प्रकट है, कि परमेश्वर के सचे सकर को पहचानने के लिए इस मायिक जगत् से भी परे जाना चाहिये; । और अब उसी अर्थ को राष्ट्रत्या प्रतिपादन करते हैं — ]

§ इ त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरोभिः सर्विमिदं जगत् । मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमन्यम् ॥ १३ ॥ दैवी होपा गुणमयी मम माया इरत्यया । मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ १४ ॥

न मां दुष्कृतिनो मृद्धाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। माययापद्धतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः॥१५॥

(१३) (सच्च, रज और तम) इन तीन गुणात्मक मानों से अर्थात् पदायों से मोहित हो कर यह सारा सन्सार इनसे परे के (अर्थात् निर्गुण) मुझ अन्यय (परमेश्वर) को नहीं जानता।

| , [माया के संबन्ध में गीतारहस्य के ९ व प्रकरण में यह सिद्धान्त है, | कि माया अथवा अज्ञान त्रिगुणात्मक देहेन्द्रिय का धर्म है; न कि आत्मा का | | आत्मा तो ज्ञानमय और नित्य है | इन्द्रियाँ उसको भ्रम में डाल्ती हैं — उसी | अद्वैती सिद्धान्त को ऊपर के श्लोक में कहा है | (देखो गीता ७.२४ और | गीतार. प्र. ९, ए. २३७—२४९ | ]

(१४) मेरी यह गुणात्मक और दिव्य माया दुस्तर है। अतः इस माया को वे पार कर जाते हैं, जो मेरी ही शरण में आते हैं।

| इससे प्रकट होता है, कि सांख्यशास्त्र की त्रिगुणात्मक प्रकृति को ही गीता | में भगवान् अपनी माया कहते हैं | महाभारत के नारायणीयोपाख्यान में कहा है, | कि नारद को विश्वरूप दिखला कर अन्त में मगुवान बोले, कि —

> भाया होपा मया सृष्टा यन्मां पश्यांसे नारद् । सर्वभूतगुणैर्युक्तं नैय त्वं ज्ञातुमर्देसि ॥

| 'हे नारत! तुम जिसे टेख रहे हो, वह मेरी उत्पन्न की हुई माया है। तुम मुझे | सब प्राणियों के गुणों से युक्त मत समझों ' (शां. २३९.४४')। वहीं सिद्धान्त | अब यहाँ भी वतलाया गया है। गीतारहस्य के ९ वें और १० वें प्रकरण में | वतला दिया है, कि माया क्या चीज है ? ]

(१५) माया ने जिनका ज्ञान नष्ट कर दिया है, ऐसे मृद और दुप्कर्मी नराधम आसुरी बुद्धि में पड़ कर मेरी शरण में नहीं आते !

: [यह बतला दिया, कि माया में डूवे रहनेवाले लोग परमेश्वर को मूल | जाते हैं; और नष्ट हो जाते हैं | अब ऐसा न करनेवाले अर्थात् परमेश्वर की ! शरण में जा कर उसकी भक्ति करनेवाले लोगों का वर्णन करते हैंं !] इ चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः स्रुक्ततिनोऽर्जुन ।
 आतों जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षम ॥ १६ ॥
 तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविदिष्यते ।
 प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ १७ ॥
 उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्यात्मैव मे मतम् ।
 आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुक्तमां गतिम् ॥ १८ ॥
 वहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते ।
 वासुवेदः सर्विमिति स महात्मा सदुर्श्रमः ॥ १९ ॥

(१६) हे मरतश्रेष्ठ अर्जुन ! चार प्रकार के पुण्यातमा लोग मेरी मक्ति किया करते हैं – १. आर्त अर्थात् रोग से पीडित, २. जिज्ञानु अर्थात् ज्ञान प्राप्त कर लेने की इच्छा कंरनेवाले, ३. अर्थार्थी अर्थात् द्रव्य आदि काम्य वासनाओं को मन में रखनेवाले और ४. ज्ञानी अर्थात् परमेश्वर का ज्ञान पा कर क्रतांर्थ हो जाने से आगे कुछ प्राप्त न करना हो, तो भी निष्काम बुद्धि से मक्ति करनेवाले ! (१७) इसमें एक भक्ति अर्थात् अनन्यमाव से मेरी मिक्त करनेवाले और सदैव युक्त यानी निष्काम बुद्धि से वर्तनेवाले ज्ञानी की योग्यता विशेष है। ज्ञानी को में अत्यन्त प्रिय हूँ; और ज्ञानी मुझे (अत्यन्त ) प्रिय है। (१८) से सभी मक्त उटार अर्थात् अच्छे हैं; परन्तु मेरा मत है, कि इनमें ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है। क्योंकि युक्तवित्त हो कर (सब की) उत्तमीत्तम गतिस्वरूप मुझमें ही वह उहरा रहता है। (१९) अनेक जन्मों के अनन्तर यह अनुमव हो जाने से – कि 'जो कुछ है, वह सब वासुदेव ही है' – ज्ञानवान मुझे पा खेता है। ऐसा महात्मा अत्यन्त दुर्लंभ है।

[ क्षर-अक्षर की दृष्टि से मगवान् ने अपने स्वरूप का यह ज्ञान बतला दिया, कि प्रकृति और पुष्प दोनों मेरे ही स्वरूप हैं; और चारों ओर में ही एकता वे मरा हूँ । इसके साथ ही मगवान् ने ऊरर जो यह बतलाया है – कि इस स्वरूप की मिक्त करने से परमेश्वर की पहचान हो जाती है – उसके तात्पर्य को मली मॉिंत स्वरूप रखना चाहिये । उपासना सभी को चाहिये । फिर चाहे व्यक्त की करो, चाहे अव्यक्त की। परन्तु व्यक्त की उपासना सुल्म होने के कारण यहां उसी का वर्णन हैं; और उसी का नाम मिक्त है । तथापि स्वार्थग्रह्मिक मन में रख कर किसी विशेष हेतु के लिए परमेश्वर की मिक्त करना निम्नश्रेणी की मिक्त है । परमेश्वर का ज्ञान पाने के हेतु से मिक्त करनेवाल ( जिज्ञासु ) को मी सच्चा ही समझना चाहिये । क्योंकि उसकी जिज्ञासुत्व-अवस्था से ही व्यक्त होता है, कि अभी तक उसको परिपूर्ण ज्ञान नहीं हुआ। तथापि कहा है; कि ये सब मिक्त करनेवाले होने §§ कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः । तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ २० ॥ यो यो यां यां तनुं मक्तः श्रद्धयाचितुमिच्छति । तस्य तस्याचळां श्रद्धां तांमेव विद्याम्यहम् ॥ २१ ॥

कि कारण उदार अर्थात् अच्छे मार्ग से जानेवाले हैं ( श्रो. १८) पहले तीन श्रोक्षों का ताल्पर्य है, कि ज्ञानमाित से इतार्य हो करके जिन्हें इस जगत् में कुछ करने अथवा पाने के लिए नहीं रह जाता ( गीता ३. १७–१९) ऐसे ज्ञानी पुरूप निष्काम- | ज़ुद्धि से जो मिक करते हैं ( माग. १. ७. १० ) वही सब में श्रेष्ठ है। प्रव्हाद- | नारद आदि की मिक इसी श्रेष्ठ श्रेणी की है; और इसी से मागवत में मिक का | लक्षण ' मिक्कयोग अर्थात् परमेश्वर की निहेंत्रक और निरन्तर भिक्त ' माना है | ( माग. ३. २९. १२; और गीतार. प्र. १३, प्र. ४१२–४१३ ) १७ वें और १९ | वें श्रोक के 'एकमिक्तः' और 'वासुदेवः' पद मागवतधर्म के हैं। और यह कहने | में कोई श्रति नहीं, कि मक्तों का उक्त सभी वर्णन मागवतधर्म का ही है। क्योंकि | महाभारत ( ज्ञां. ३४१. ३३–३५) में इस धर्म के वर्णन में चतुर्विध मक्तों का | उहेंख करते हुए कहा है, कि —

चतुर्विधा मम जना भक्ता एवं हि मे श्रुतम्। तेपामेकान्तिनः श्रेष्टा ये चैवानन्यदेवताः॥ अहमेव गतिस्तेपां निराशीः कर्मकारिणाम्। ये च शिष्टाखयो भक्ताः फलकामा हि ते मताः ॥ सर्वे च्यवनधर्मास्ते प्रतिवदस्त श्रेष्टभाकः।

| अनन्यदैवत और एकान्तिक भक्त जिस प्रकार 'निराशीः' अर्थात् फलाशारिहत | कर्म करता है, उस प्रकार अन्य तीन भक्त नहीं करते। वे कुछ-न-कुछ हेतु मन | में रख कर भिक्त करते हैं। इसी से वे तीनों च्यवनशील हैं; और एकान्ती प्रति-| बुद्ध ( जानकर ) हैं। एवं आगे 'वासुदेव' राज्य की आध्यात्मिक व्युत्पत्ति यों की | है – 'सर्वभूताधिवासश्च वासुदेवस्तती हाहम्' – में वास करता हूँ; इसी से | सुझको वासुदेव कहते हैं ( शां. २४१. ४० )। अत्र यह वर्णन करते हैं, कि यिं | सर्वत्र एक ही परमेश्वर है, तो लोग भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना क्यों करते | हैं ? और ऐसे उपासकों को क्या फल मिलता है ! ]

(२०) अपनी अपनी प्रकृति के नियमानुसार भिन्न भिन्न (स्वर्ग आदि फर्लों की) कामवासनाओं से पागल हुए लोग भिन्न भिन्न (उपासनाओं के) नियमों को पाल कर दूसरे देवताओं को भनते रहते हैं। (२१) नो भक्त जिस रूप की अर्थात् देवता की श्रद्धा से उपासना करना चाहता है, उसकी उसी श्रद्धा को में स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । रुमते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान् ॥ २२ ॥

अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् । देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥ २३ ॥

रियर कर देता हूँ (२२) फिर उस श्रद्धां से युक्त होकर वह उस देवता का आराधना करने लगता है। एवं उसको मेरे ही निर्माण किये हुए कामफल मिल्ते हैं।(२३) परन्तु (इन) अल्यबुद्धि लोगों को मिल्नेवाले ये फल नाशवान् हैं (मोक्ष के समान रियर रहनेवाले नहीं है)। देवताओं को मदनेवाले उनके पास बाते हैं, और मेरे मक्त यहाँ आते हैं।

ि साधारण मनुष्यों की समझ होती है. कि यद्यपि परमेश्वर मोखनता है. । तयापि संसार के लिए आवस्यक अनेक इन्छित वस्तुओं को देने की शक्ति । देवताओं में ही है: और उनकी प्राप्ति के लिए इन्हीं देवताओं की उपासना करनी चाहिये। इस प्रकार जब यह समझ दृढ हो गई. कि देवताओं की उपा-। १-६) कोई पीपल पुनते हैं, कोई किसी चनूतरे की पूजा करते हैं और कोई । | किसी बडी मारी शिला को सिंदूर से रॅंग कर पूचते हैं | इस बात का वर्णन उक्त श्रीकों में सुन्दर रीति से किया गया है। इसमें च्यान देने योग्य पहली बात यह है, कि मिन्न भिन्न देवताओं की आराधना से बो फल मिलता है, उसे आराधक समझते हैं, कि उसके देनेवाले वे ही देवता हैं ! परन्तु पर्याय से वह परमेश्वर की पदा हो बाती है (गीता ९. २३): और तात्विक दृष्टि से वह फल भी परमेश्वर ही दिया करता है ( श्लो. २२ ) यही नहीं, इस देवता का आराधना करने की बुद्धि मी मनुष्य के पूर्वकर्मानुसार परमेश्वर ही देता है (श्लोक, २१)। क्योंकि | इस नगत् में परमेश्वर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। बेटान्तसूत्र (३.२. ३८-४१) और उपनिषद् ( कीषी. ३.८ ) में भी यही सिद्धान्त है। इन मिन्न । भिन्न देवताओं की मिक्त करते करते बुद्धि स्थिर और ग्रद्ध हो बाती हैं: तथा | अन्त में एक एवं नित्य परमेश्वर का ज्ञान होता है - यही इन भिन्न भिन्न । उपासनाओं का उपयोग है। परन्त्र इससे पहले जो मिलते हैं, वे समी अनित्य होते हैं। अतः भगवान् का उपदेश है, कि इन फला की आशा में न उल्झकर 'जानी' मक्त होने की उमंग प्रत्येक मनष्य को रखनी चाहिये। माना कि मिगवान् सब वातों के करनेवाले और फलों के दाता है। पर वे जिसके बैसे कर्म | होंगे, तदनुसार ही तो फल देंगे (गीता ४.११)। भतः तात्त्विक दृष्टि से । यह भी कहा जाता है, कि वे स्वयं कुछ भी नहीं करते (गीता ५,१४)।

§§ अत्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः। परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्॥ २४॥ नाहं प्रकाशः सर्वेस्य योगमायासमावृतः। मृद्धोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्॥ २५॥

| गीतारहस्य के १० वें (पृ. २६९) और १३ वें प्रकरण (पृ. ४२९-४३०) में | इस निपय का अधिक विवेचन हैं; उसे देखों। कुछ छोग यह भूछ जाते हैं; कि | देवताराधन का फल भी ईश्वर ही देता हैं; और वे प्रकृतिस्वमान के अनुसार | देवताओं की धुन में छग जाते हैं। अब ऊपर के उसी वर्णन का स्पृटीकरण करते हैं -]

(२४) अबुद्धि अर्थात् मृद्ध लोग मेरे श्रेष्ठ, उत्तमोत्तम और अव्यक्त रूप को जान कर मुझ अव्यक्त को व्यक्त हुआ मानते हैं। (२५) में अपनी योगरूप माया से आच्छादित रहने के कारण सब को (अपने स्वरूप से) प्रकट नहीं देखता। मृद्ध लोक नहीं जानते, कि में अन और अव्यय हूँ।

ि अन्यक्त स्वरूप को छोड़ कर न्यक स्वरूप धारण कर छेने की युक्ति को । योग कहते हैं (देखो गीता ४. ६; ७. १५; ९. ७ ) । वेदान्ती होग इसी को माया े कहते हैं। इस योगमाया से देंका हुआ परमेश्वर व्यक्तत्वरूपचारी होता है। । | सारांश – इस स्लोक का मावार्थ यह है, कि व्यक्तसृष्टि मायिक अयवा अनित्य है; और अन्यक्त परमेश्वर सच्चा या नित्य है । परन्तु कुछ क्षेग इस स्थान पर े और अन्य स्थानों पर मी 'माया' का 'अलैकिक' अथवा 'विल्क्षण' अर्थ मान | कर प्रतिपादन करते हैं, कि यह माया मिथ्या नहीं - परमेश्वर के समान ही नित्य | है । गीतारहस्य के नौंव प्रकरण में माया के स्वरूप का विस्तारसहित विचार किया . | है | इस कारण यहाँ इतना ही कह देते हैं, कि यह बात अड़ैत वेदान्त को भी । मान्य है, कि माया परमेश्वर की ही कोई विल्झण और अनाडि छीछा है। क्योंकि, । माया यद्यपि इन्द्रियों का उत्पन्न किया हुआ हत्र्य है, तथापि इन्द्रियाँ भी परमेश्वर | की ही सत्ता से यह काम करती हैं | अतएव अन्त में इस माया को परमेश्वर की । लीला ही कहना पड़ता है। बाट है केवल इसके तत्त्वतः सत्य या मिय्या होने में। सो उक्त श्लोकों से प्रकट होता है, कि इस विषय में अद्वैत वेदान्त के समान ही गीता का भी यही सिद्धान्त हैं, कि विस नामरूपात्मक माया से अन्यक परमेश्वर न्यक्त माना जाता है, वह माया – फिर चाहे उसे अलैक्ति शक्ति कही या और कुछ – 'अज्ञान से उपजी हुई दिखाऊ वस्तु' या 'मोह' है; सत्य परमेश्वरतत्त्व इससे पृथक् है। यदि ऐसा न हो, तो 'अनुद्धि' और 'मृह' शब्दों के | प्रयोग करने का कोई कारण नहीं दीख पड़ता | सारांश, माया सत्य नहीं - सत्य है एक परमेश्वर ही। किन्तु गीता का कथन है, कि इस माया में भूछ रहने से छोग | अनेक देवताओं के फन्दे में पढ़े रहते हैं | बहुदारण्यक उपनिपद (१,४.१०)

वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन ।
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥ २६ ॥
इच्छाद्देषसमुत्येन द्वन्द्वमोहेन भारत ।
सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे :यान्ति परन्तप ॥ २७ ॥
येपां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम् ।
ते द्वन्द्वमोहनिर्मुका भजन्ते मां हढवताः ॥ २८ ॥
§ § जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ।
ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्वमध्यात्मं कर्म चाखिलम् ॥ २९ ॥
साधिभूताधिदैवं मां साधियहां च ये विदुः ।
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॥ ३० ॥

इति श्रीमद्रगवद्गीतासु उपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंबादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः॥ ७॥

| में इची प्रकार का वर्णन है। वहाँ कहा है, कि जो लोक आत्मा और ब्रह्म की | एक ही न जान कर मेदमाव से भिन्न भिन्न देवताओं के फन्दे में पहे रहते है, | वे 'देवताओं के परा हैं — अर्थात् गाय आदि पराओं से जैसे मनुष्य को फायदा | होता है, वैसे ही इन अज्ञानी मक्तों से विर्फ़ देवताओं का ही फायदा है। उनके | मक्तों को मोस नहीं मिलता। माया में उलझ कर भेदमाव से अनेक देवताओं की | उपासना करनेवालों का वर्णन हो जुका। अब बतलाते हैं, कि इस माया से धीरे | धीरे दुटकारा क्योंकर होता है ? ]

(२६) हैं अर्जुन! मूत, वर्तमान और भिवष्यत् (बो हो चुके है उन्हें, मौजूट और आगे होनेवाले) धभी प्राणियों को में जानता हूँ। परन्तु मुझे कोई भी नहीं जानता । (२७) क्योंकि हे भारत! (इन्द्रियों के) इच्छा और द्वेप चे उपजनेवाले (युखदुःख आदि) इन्द्रों के मोह से इस सृष्टि में समस्त प्राणी, हे परन्तप! भ्रम में फँस जाते हैं। (२८) परन्तु जिन पुण्यात्माओं के पाप का अन्त हो गया है, वे (सुखदुःख आदि) इन्द्रों के मोह से छूट कर इदमत हो करके मेरी भक्ति करते हैं।

[ इस प्रकार माया से छुटकारा हो चुकने पर आगे उनकी जो स्थिति होती | है, उसका वर्णन करते हें — ]

(२९) (इस प्रकार) जो मेरा आश्रय कर जरामरण अर्थात् पुनर्जन्म के चक्कर से खुटने के लिए प्रयत्न करते हैं, ने (सन) ब्रह्म, (सन) अध्यात्म और सन कर्म को जान लेत हैं। (२०) और अधिभृत, अधिदैन एवं अधियज्ञसहित गी. र. ४७ ( अर्थात् इस प्रकार, कि मैं ही सब हूँ ) जो मुझे जानते हैं, वे युक्तचिच (होने के कारण ) मरणकाल में भी मुझे जानते हैं ।

[ अगले अध्याय में अध्यातम, अधिभूत, अधिदेव और अधियत्र का निरूपण किया है। धर्मशास्त्र का और उपनिपरों का सिद्धान्त है, कि मरणकाल । में मतुष्य के मन में जो वासना प्रवल रहती है, उसके अनुसार उसे आगे जन्म | मिलता है। इस सिद्धान्त को लक्ष्य करके अन्तिम श्लोक में मरणकाल में भी । शब्द हैं; तथापि उक्त श्लोक के 'भी' पद से स्पष्ट होता है, कि मरने से प्रथम | परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान हुए विना केवल अन्तकाल में ही यह ज्ञान नहीं हो । सकता (देखो गीता २. ७२) | विशेष विवरण अगले अध्याय में हैं। कह सकते | हैं, कि इन दो श्लोकों में अधिभूत ऑदि शब्दों से आगे के अध्याय की प्रस्तावना | ही की गई है |

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाय हुए – अर्थात् कहे हुए – उपनिषद् में ब्रह्म-विद्यान्तर्गत योग – अर्थात् कर्मयोग – शास्त्रविषयक श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में ज्ञानविज्ञानयोग नामक सातवाँ अध्याय समाप्त हुआ।

# आठवाँ अध्याय

िइस अध्याय में कर्मयोग के अन्तर्गत ज्ञानविज्ञान का ही ानेरूपण हो रहा है । और पिछले अध्याय में ब्रह्म, अध्यातम, कर्म, अधिमृत, अधिवैव और अधियज्ञ, ए जो परमेश्वर के स्वरूप के विविध मेद कहे हैं, पहले उनका अर्थ वतलाकर विवेचन किया है, कि उनमें क्या तथ्य है ? परन्तु यह विवेचन इन शब्दों की केवल व्याख्या करके अर्थात अत्यन्त संक्षित रीति से किया है। अतः यहाँ पर उक्त विपय का कुछ अधिक खुलासा कर देना आवश्यक है। वाह्यसृष्टि के अवलोकन से उसके कर्ता की करपना अनेक छोग अनेक रीतियों से किया करते हैं। (१) कोई कहते हैं, कि सृष्टि के सब पदार्थ पंचमहाभूतों के ही विकार हैं; और पंचमहाभूतों को छोड़ मूल में दूसरा कोई भी तत्त्व नहीं है। (२) दूसरे कुछ खेग (जैसा कि गीता के चौथे अध्याय में वर्णन है) यह प्रतिपादन करते हैं, कि समस्त जगत् यज्ञ से हुआ है; और परमेश्वर यज्ञनारायणरूपी है। यज्ञ से ही उसकी पूजा होती है। (३) और कुछ लोगों का कहना है, कि स्वयं जड़ पदार्थ सृष्टि के व्यापार नहीं करते; किन्तु उनमें से कोई-न कोई सचेतन पुरुप या देवता रहते हैं; जो कि इन व्यवहारों को किया करते हैं। और इसी लिए हमें उन देवताओं की आराधना करनी चाहिये। उदाहरणार्थ, जड़ पाँचभौतिक सूर्य के गोले में सूर्य नाम का जो पुरुष है, वही प्रकाश देने वगैरह का काम किया करता है; अतएव वही उपास्य है। (४) चौथे पक्ष का कथन है, कि

अत्येक पटार्थ में उस पढ़ार्थ से भिन्न किसी देवता का निवास मानना ठीक नहीं है। बेसे मनुष्य के शरीर में आत्मा है, वैसे ही प्रत्येक वस्तु में उसी वस्तु का कुछ-न-कुछ -सुक्ष्मरूप अर्थात् आत्मा के समान सूष्टम शक्ति वास करती है। वही उसका मूळ और सचा स्वरूप है। उदाहरणार्थ, पंच स्थल महाभूतों में पंच सक्ष्म तन्मात्राएँ और काथपर आदि स्थल इन्द्रियों में सूक्ष्म इन्द्रियाँ मूलभूत रहती है। इसी चीथे तस्व पर सांख्यों का यह मत भी अवलंबित है, कि प्रत्येक मनुष्य का आत्मा भी पृथक प्रथम है: और पुरुप असंख्य हैं। परन्तु जान पड़ता है, कि यहाँ इस सांख्य मत का 'अधिदेह' वर्ग में समावेश किया गया है। उक्त चार पक्षों को ही कम से अधिभूत, अधियज्ञ, अधिदैवत और अध्यात्म कहते हैं। किसी भी शब्द के पीछे 'अधि' उपसर्ग रहने से यह अर्थ होता है - 'तमधिकृत्य', 'तदिषयक', 'उस -संबन्ध का ' या ' उसमें रहनेवाला '। इस अर्थ के अनुसार अधिदैवत अनेक देवताओं में रहनेवाला तत्त्व है। साधारणतया अध्यात्म उस शास्त्र को कहते हैं. जो यह प्रतिपादन करता है. कि सर्वत्र एक ही आतमा है। किन्तु यह अर्थ सिद्धान्त पक्ष का है। अर्थात पूर्वपक्ष के इस कथन की जाँच करके ' अनेक वस्तुओं या मनुष्यों में भी अनेक आत्मा हैं '- वेदान्तशास्त्र ने आत्मा की एकता के विद्धान्त को ही निश्चित कर दिया है। अतः पूर्वपक्ष का जब विचार करना होता है, तब माना जाता है, कि प्रत्येक पदार्थ का सक्ष्म स्वरूप या आतमा प्रथक् पृथक् है; और यहाँ पर अध्यात्म शब्द से यही अर्थ अभिमेत है। महाभारत में मनुष्य की इन्द्रियों का उदाहरण देकर स्पष्ट कर दिया है, कि अध्यातम, अधिदेवत और अधिभृत-दृष्टि से एक ही विवेचन के इस प्रकार भिन्न भिन्न भेट क्योंकर होते हैं ? ( देखो म. भा. शा. ३१३; और अश्व. ४१ )। महामारतकार कहते हैं, कि मनुष्य की इन्द्रियों की विवेचन तीन तरह से किया जा सकता है । जैसे - अधिभृत, अध्यात्म और अधिदैवत । इन इन्द्रियों के द्वारा जो विषय प्रहुण किये जाते हैं - उदाहरणार्थ, हाथों मे जो लिया नाता है, कानों से नो सुना नाता है. ऑलों से नो देखा नाता है भीर मन से निसका चिन्तन किया जाता है – वे सब अधिभृत है और हाथपैर आदि के ( सांख्यशास्त्रोक्त ) स्रम स्वभाव अर्थात् स्रुम इन्द्रियां और इन इन्द्रियों के अध्यात्म है। परन्त इन दोनों दृष्टियों को छोड़कर अधिदैवतदृष्टि से विचार करने पर - अर्थात् यह मान करके, कि हाथों के देवता इन्द्र, पैरों के विष्णु, गुढ़ के मित्र, उपस्थ के प्रजापति, वाणी के अग्नि, ऑखोंका सूर्य, कानों के आकाश अथवा दिशा, बीभ के जल, नाक के वाय, मन के चन्द्रमा, अहंकार के बुद्धि, और बुद्धि के देवता पुरुष हैं - कहा जाता है, कि ये ही देवता लोग अपनी-अपनी इन्द्रियों के व्यापार किया करते हैं। उपनिपटों में मी उपासना के लिए ब्रह्मस्वरूप के जो प्रतीक वर्णित हैं, उनमें मन को अध्यात्म और न्स्यें और आकाश को अधिदैवत प्रतीक कहा है (छा. ३. १८.१)। अध्यात्म और अधिदेवत का यह मेट केवल उपासना के लिए ही नहीं किया गया है: बल्कि

## अष्टमोऽध्यायः ।

अर्जुन उवाच।

किं तद्ब्रह्म किमध्यातमं किं कर्म पुरुपोत्तम। अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदेवं किमुच्यते॥१॥ अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुस्द्रन। प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः॥२॥

अब इस प्रश्न का निर्णय करना पडा, कि वाणी, चशु और श्रोत्र प्रमृति इन्द्रियों एवं प्राणों में श्रेष्ठ कीन है ? तब उपनिपदों में भी (वृ. १. ५. २१. २३; छां. १. २. २; कौपी, ४, १२, १३) एक बार वाणी, चक्ष और श्रोत्र इन सूरम इन्द्रियों की लेकर अध्यातमदृष्टि से विचार किया गया है; तथा दूसरी बार उन्हीं इन्द्रियों के देवता अग्नि, सूर्य और आकाश को लेकर अधिदेवतदृष्टि से विचार किया गया है। सारांश यह है, कि अधिदैवत, अधिभूत और अध्यात्म आदि मेद प्राचीन काल से चले आ रहे हैं; और यह प्रश्न भी इसी जमाने का है, कि परमेश्वर के स्वरूप की इन भिन्न भिन्न कल्पनाओं में से सची कीन है ! तथा उसका तथ्य क्या है ! - वृहदारण्यक ठपनिषद् (३.७) में याज्ञवत्कय ने उद्दालक आरुणि से कहा है, कि सन प्राणियों में, सन देनताओं में समग्र अध्यातम में, सन लोगों में, सन यहाँ में और सब देहों में व्याप्त होकर उनके न समझने पर भी उनको बचानेवाला एक ही परमास्मा है। उपनिपदों का यही सिद्धान्त वेदान्तसत्र के अन्तर्यामी अधिकरण में है (वे. स. १. २. १८-२०)। वहाँ भी सिद्ध किया है, कि सब के अन्तःकरण में रहनेवाला यह तत्त्व सांख्यों की प्रकृति या जीवात्मा नहीं है; किन्तु परमात्मा है। इसी सिद्धान्त के अनुरोध से मगवान अब अर्जुन से कहते हैं, कि मनुष्य की देह में, सब प्राणियों में (अधिमृत), सब यज्ञों में (अधियज्ञ), सब देवताओं में (अधिदैवत ), सब कमों में और सब वस्तुओं के सूरम स्वरूप (अर्थात् अध्यास) में एक ही परमेश्वर समाया हुआ है - यज्ञ इत्यादि नानात्व अथवा विविध ज्ञान सचा नहीं है। सातवें अध्याय के अन्त में भंगवान ने अधिमृत आदि जिन शब्दों का उचारण किया है, उनका अर्थ जानने की अर्जुन की इच्छा हुई। अतः वह पहले पछता है - 1

अर्जुन ने कहा — (१) हे पुष्पोत्तम ! वह ब्रह्म क्या है ! अध्यात्म क्या है ! कर्म के मानी क्या हैं ! अधिमूत किसे कहना चाहिये ! और अधिदेवत किसको कहते हैं ! (२) अधियज्ञ कैसा होता है ! हे मधुसूत ? इस देह में (अधिदेह) कीन है ! और अन्तकाल में इन्द्रियनिग्रह करनेवाले लोग तुमको कैसे पहचानते हैं !

#### श्रीभगवानुवाच ।

अक्षरं ब्रह्म परमं स्वमावोऽध्यातममुच्यते। भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंक्षितः॥३॥ अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषध्याधिदैवतम्। अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहमृतां वर॥४॥

[ ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म अधिभूत और अधियज्ञ ज्ञान्द पिळले अध्याय में | आ चुके हैं | इनके खिवा अब अर्जुन ने यह नया प्रश्न किया है, कि अधिदेह | कौन है १ इस पर ध्यान देने से आगे के उत्तर का अर्थ समझने में कोई अडचन | न होगी ! ]

श्रीमगवान ने कहा — (३) (सव से) परम अक्षर अर्थात् कमी मी नष्ट न होनेवाला तत्त्व ब्रह्म है, (और) प्रत्येक वस्तु का मूलमावं (स्वमाव) अध्यात्म कहा जाता है। (अक्षरब्रह्म से) भूतमाश्रादि (चर-अचर) पदार्थों की उत्पत्ति करनेवाला विवर्ध अर्थात् सृष्टिन्यापार कर्म है। (४) (उपने हुए सव प्राणियों की) क्षर अर्थात् नामरूपात्मक नाशवान स्थिति अधिमृत है; और (इस पदार्थ में) जो पुरुष अर्थात् सचेतन अधिष्ठाता है, वही आधिदेवत है। (जिसे) अधियज्ञ (सव यज्ञों का अधिपति कहते हैं, वह) मैं ही हूँ। है देहचारियों में श्रेष्ट! मैं इस देह में (अधिदेह) हूँ।

ितीसरे स्रोक का 'परम' शब्द ब्रह्म का विशेषण नहीं है; किन्तु अक्षर का विशेषण है। सांख्यशास्त्र में अव्यक्त प्रकृति को मी 'अक्षर' कहा है (गीता | १५. १६) । परन्तु वेदान्तियों का ब्रह्म हस अव्यक्त और अक्षर प्रकृति के मी 'पर का है (हसी अध्याय का २० वाँ और २१ वाँ स्रोक देखों); और इसी कारण अकेले 'अक्षर' शब्द के प्रयोग से सांख्यों की प्रकृति अथवा ब्रह्म होनों | अर्थ हो सकते हैं। इसी सन्देह को मिटाने के लिए 'अक्षर' शब्द के आगे 'परम' | विशेषण रख कर ब्रह्म की व्याख्या की है (देखो गीतार. प्र. ९, प्र. २०२- | २०३)। हमने 'स्वभाव' शब्द का अर्थ महामारत में दिये हुए उदाहरणों के | अनुवार किसी मी पदार्थ का 'सूहम स्वरूप' किया है | नावदीय सूक्त में हश्य | बगत को परब्रह्म की विद्यष्टि (विसर्ग) कहा है (गीतार. प्र. ९, प्र. २५६); | और विसर्ग शब्द का वही अर्थ यही लेना चाहिये | विसर्ग का वर्ष 'यश्च का | हविवत्सर्ग 'कतने की कोई जरूरत नहीं है | गीतारहस्य में दसवें प्रकरण (प्र. १६४) में विस्तृत विवेचन किया गया है, कि इस हश्यस्त्रष्ट को ही कर्म क्यों | कहते हैं ! प्रार्थमात्र के नामरूपात्मक विनाशी स्वरूप को 'ह्मर' कहते हैं; और | इससे परे को अक्षर तन्त्व है. उसी को ब्रह्म समझना चाहिये | 'पुष्प' शब्द से

| सूर्य का पुरुप, जल का देवता या वरणपुरुष इत्यादि सचेतन स्थ्म टेहधारी दिवता विवक्षित हैं: और हिरण्यगर्भ का भी उसमें समावेश होता है। यहाँ मगवान ने 'अधियद्य' शब्द की न्याख्या नहीं की। क्योंकि, यज्ञ के विषय . | में तीसरे और चौथे अध्यायों में विस्तारमहित वर्णन हो चुका है। और फिर १ ! आगे भी कहा है, कि 'सव यहाँ का प्रमु और भोक्ता मैं ही हूँ ' (देखो गीता | ९.२४: ५.२९: और म. मा. शां. ३४०) | इस प्रकार अध्यातम आहि के . | लक्षण बतला कर अन्त में संक्षेप से कह दिया है, कि इस देह में 'अधियज' में | ही हूँ – अर्थात् मनुष्यदेह में अधिदेव और अधियज्ञ भी में हूँ । प्रत्येक देह में पृथक पृथक आत्मा (पुरुष) मान कर सांख्यवादी कहते हैं, कि वे असख्य हैं। परन्तु वेटान्तशास्त्र को यह मत मान्य नहीं है। उसने निश्चय किया है, कि यद्यपि हेह अनेक हैं, तथापि आत्मा सब में एक ही है (गीतार प्र. ७, पृ. १६६) 'अधिदेह में ही हूँ' इस वाक्य में यही सिद्धान्त दर्शाया है: तो मी इस वाक्य के 'मैं ही हूँ' शब्द केवल अधियज्ञ अथवा अधिदेश को ही उद्देश्य करके प्रयुक्त नहीं हैं; उनका संबन्ध अध्यातम आदि पूर्वपरों से भी है। । अतः समग्र अर्थ ऐसा होता है, कि अनेक प्रकार के यज्ञ, अनेक पदार्थों के अनेक देवता, विनाशवान् पंचमहाभूत, पदार्थमात्र के स्टम माग अथवा विमिन्न आत्मा. । ब्रह्म, कर्म अथवा भिन्न मिन्न मनुष्यों की देह - इन एवं में 'में ही हूं।' अर्थात् । सब में एक ही परमेश्वर तत्त्व है। कुछ लोगों का कथन है, कि यहाँ 'अधिटेह' । स्वरूप का स्वतन्त्र वर्णन नहीं है; अधियज्ञ की व्याख्या करने में अधिदेह का . । पर्याय से उल्लेख हो गया है। किन्तु हमें यह अर्थ ठीक नहीं जान पडता। वियोंकि न केवल गीता में ही, प्रत्युत उपनिपदों और वेदान्तस्त्रों में भी (वृ. ३. ७; वे. सु. १. २. २० ) जहाँ यह विपय आया है, वहाँ अधिभृत आदि स्वरूपी के साथ ही शारीर आत्मा का भी विचार किया है; और सिद्धान्त किया है, कि र्च एक ही परमात्मा है। ऐसे ही गीता में जब कि अधिटेह के विषय में पहले ही प्रश्न हो चुका है, तब यहाँ उसी के पृथक उल्लेख को विवक्षित मानना युक्ति-संगत है। यदि यह सच है, कि सब कुछ परब्रहा ही है; तो पहले पहल ऐसा | बोघ होना संमव है, कि उसके अधिभृत आदि स्वरूपों का वर्णन करते समय उसमें परब्रह्म को भी शामिल कर लेने की कोई जरूरत न थी। परन्त नानाल-र्रे दर्शक यह वर्णन उन छोगों को लक्ष्य करके किया गया है, कि जो ब्रह्म, आत्मा, देवता और यज्ञनारायण आदि अनेक भेद करके नाना प्रकार की उपारनाओं में ि उलझे रहते हैं। अतएव पहले वे लक्षण वतलाये गये हैं, कि जो उन लोगों की समझ के अनुसार होते हैं। और फिर सिद्धान्त किया गया है, कि 'यह सर्ग में | ही हूँ '। उक्त बात पर ध्यान देने से कोई भी शंका नहीं रह जाती। अस्तुः इस मेद का तत्त्व बतला दिया गया, कि उपासना के लिए अधिभृत, अधिदैवत

§§ अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्ता कलेवरम् ।
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ ५ ॥
यं यं वापि स्मरन्मावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् ।
तं तमेवैति कौन्तेय सद्ग तद्भावमावितः ॥ ६ ॥
तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युष्य च ।
मय्यपितमनोन्नद्भिमिवैष्यस्यसंशयम् ॥ ७ ॥

| अध्यात्म, अधियञ्च और अधिदेह प्रभृति अनेक मेट करनेपर मी यह नानात्व उचा | नहीं हैं | वास्तव में एक ही परमेश्वर उन में न्याप्त है । अन अर्जुन के इस प्रश्न | का उत्तर देते हैं, कि अन्तकाल में धर्वन्यापी भगवान् कैसे पहचाना जाता है ? ]

(५) और अन्तकाल में जो मेरा स्मरण करता हुआ देह त्यागता है, वह मेरे स्वरूप में निःसन्देह मिल जाता है। (६) अथवा हे कीन्तेय! सदा जन्मभर उसी में रंगे रहने से मनुष्य जिस मान का स्मरण करता हुआ अन्त में शरीर त्यागता है, वह उसी मान में जा मिलता है।

पिंचवें श्लोक में मरणसमय में परमेश्वर के स्मरण करने की आवश्यकता े और फल बतलाया है। इसमें कोई यह समझ ले, कि केवल मरणकाल में यह । सरण करने से ही काम चल जाता है। इसी हेतु से छठे श्लोक में यह बतलाया है, कि जो वात जन्मभर मन में रहती है, वह मरणकाल में भी नहीं छुटती। । अतएव न केवल मरणकाल में, प्रत्युत जन्मभर परमेश्वर का स्मरण और उपासना करने की आवश्यकता है (गीतार. प्र. १०, पृ. २९०)। इस सिद्धान्त को मान लेने से आप ही सिद्ध हो जाता है कि अन्तकाल में परमेश्वर को भवनेवाले । परमेश्वर को पाते हैं: और देवताओं का स्मरण करनेवाले देवताओं को पाते हैं । (गीता ७. २३; ८. १३ और ९. २५ )। क्योंकि, छान्डोग्य उपनिपद के कथना-] नुसार 'यथा ऋतुरस्मिछोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति ' ( छां. ३. १४. | १ ) – इसी श्लोक में मनुष्य का जैसा ऋतु अर्थात् संकल्प होता है, मरने पर उसे वैसी ही गति मिलती है। छान्दोग्य के समान और उपनिषदों में भी ऐसे ही | वाक्य है (प्र. २. १०; मैज्यु. ४. ६) | परन्तु गीता अत्र यह कहती है कि जन्मभर एक ही भावना से मन को रँगे दिना अन्तकाल की यातना के समय वही मावना स्थिर नहीं रह सकती। अतएव आमरण (जिन्दगी भर) परमेश्वर ] का ध्यान करना आवश्यक है (वे. सू. ४. १. १२) — इस सिद्धान्त के अनुसार | अर्जुन से भगवान् कहते हैं, कि -- ]

(७) इंचलिए चर्चकाल – सदैव ही – स्मरण करता रह; और युद्ध कर। मुझमें मन और बुद्धि अर्पण करने से (युद्ध करनेपर भी) मुझमें ही निःसन्टेह आ मिलेगा। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना ।
परमं पुरुपं दिन्यं याति पार्थानुचिन्तयन् ॥ ८ ॥

§ § कार्वे पुराणमनुशा सितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः ।
सर्वस्य धातारमचिन्त्यस्पमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् ॥ ९ ॥
प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगवलेन चैव ।
भूवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तं परं पुरुपमुपिति दिन्यम् ॥ १० ॥
यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विश्यन्ति यद्यतयो वीतरागाः ।
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ ११ ॥
सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च ।
मध्रम्यांवायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ॥ १२ ॥

(८) हे पार्थ ! चित्त को दूसरी ओर न जाने देकर अम्यास की सहायता से उसको स्थिर करके दिव्य परम पुरुष का भ्यान करते रहने से मनुष्य उसी पुरुष में जा मिलता है।

| चो लोग मगवद्गीता में इस विषय का प्रतिपादन वतलाते हैं, कि संवार को छोड़ दो और केवल मक्ति का ही अवलंब करो; उन्हें सातवें स्ठोक के सिद्धान्त | की ओर अवश्य ध्यान देना चाहिये | मोक्ष तो परमेश्वर की ज्ञानयुक्त मिक्त से | मिलता है | और यह निर्विवाद है, कि मरणसमय में भी उसी मिक्त से स्थिर | रहने के लिए जन्ममर वही अभ्यास करना चाहिये | गीता का यह अभिप्राय | नहीं, कि इसेक लिए कमों को छोड़ देना चाहिये | इसके विषद गीताशास्त्र का | सिद्धान्त है, कि मगवद्रक्त को स्वधमें के अनुसार चो कम्म प्राप्त होते चाएँ, उन | सब को निष्काम सुद्धि से करते रहना चाहिये | और उसी सिद्धान्त को इन शब्यों | से स्वयक्त किया है, कि 'मेरा सदैव चिन्तन कर और युद्ध कर।' अब वतलाते | है, कि परमेश्वरापणसुद्धि से जन्मभर निष्काम कर्म करनेवाले कर्मयोगी अन्तकाल | में भी दिन्य परम पुरुष का चिन्तन किस प्रकार से करते हैं | ]

(९-१०) जो (मनुष्य) अन्तकाल में (इन्टियनिग्रहरूप) योग के सामर्थ्य से भक्तियुक्त हो कर मन को स्थिर करके रोनों भीहों के वी में प्राण को मली माँवि रख कर किंव अर्थात् सर्वज्ञ, पुरातन, शास्ता अणु से भी छोटे, सब के घाता अर्थात् आघार या कर्ता; अचिन्त्यस्वरूप और अन्धकार से परे सर्थ के समान देटीप्यमान पुचप का स्मरण करता है, यह (मनुष्य) उसी दिन्य परभपुष्प में जा मिल्ता है! (११) वेद के जाननेवाले जिसे अक्षर कहते हैं, वीतराग हो कर यित लोग निसमें प्रवेश करते हैं और जिसकी इच्छा करके ब्रह्मचर्यव्रत का आचरण करते हैं, वह पर अर्थात् ॐकार ब्रह्म तुझे संक्षेप से ब्रत्सलाता हूं। (१२) सव (इन्द्रियरूपी) दारी

ॐ इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् । यः प्रयाति त्यजन्द्रेहं स याति परमां गतिम् ॥ १३ ॥ § § अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । तस्याहं सुलमः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४ ॥ मामुपेत्य पुनर्जन्म इःखालयमशाश्वतम् । नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ १५ ॥ आ ब्रह्ममुवनाङ्गोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन । मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ १६ ॥

का संयम कर और मन का हृद्य में निरोध करके (एवं) मस्तक में प्राण ले जा कर समाधियोग में खिर होनेवाला, (१३) इस एकाक्षर ब्रह्म ॐ का जप और मेरा स्मरण करता हुआ जो (मनुष्य) देह छोड़ कर जाता है, उसे उत्तम गति मिलती है।

[ श्लोक ९-११ में परमेश्वर के स्वरूप का चो वर्णन है, वह उपनिवर्श वे | लिया गया है | नीवें श्लोक का 'अणोरणीयान' पर और अन्त का चरण श्वेताश्वतर | उपनिषद् का है (श्ले. ३.८ और ९) | एवं ग्यारहवें श्लोक का पूर्वार्थ अर्थतः | और उत्तरार्थ राज्याः कठ उपनिषद् का है (कठ. २.१५) | कठ उपनिषद् में 'तंचे परं संग्रहेण प्रवीमि ' इस चरण के आगे 'ओमिल्येतत' स्पष्ट कहा गया है | इससे प्रकट होता है, कि ११ वें श्लोक के 'अक्षर' और 'पद' राज्यों का अर्थ | ॐ वर्णाक्षररूपी प्रक्ष अथवा ॐ राज्य लेना चाहिये | और १३ वें श्लोक से मी प्रकट होता है, कि यहाँ ॐकारोपासना ही उद्दिष्ट है (देखो प्रश्न ५) । तयापि | यह नहीं कह सकते, कि भगवान् के मन में 'अक्षर' = अविनाग्री ब्रह्म; और 'पद' = परम स्थान, ये अर्थ मी न में होंगे | क्योंकि, ॐ वर्णमाला का एक | अक्षर है | इसके सिवा यह कहा जा सकेगा, कि वह ब्रह्म के प्रवीक के नाते | अविनाग्री मी है (२१ वाँ श्लोक टेखो) | इसलिए ११ वें श्लोक के अनुवाद में 'अक्षर' और 'पद' ये दुहरे अर्थवाले मूलग्रब्द ही हमने एवं लिए है | अव इस | उपासना से मिल्नेवाली उत्तम गित का अधिक निरूपण करते हैं - ]

(१४) हे पार्थ ! अनन्यमान हे सदा-सर्वेदा जो मेरा नित्य स्मरण करता रहता है, उस नित्ययुक्त (कर्म-)योगी को मेरी प्राप्ति सुलम रीति से होती है । (१५) मुझमें मिल जाने पर परमिष्टिद्र पाये हुए महातमा उस पुनर्जन्म को नहीं पाते, कि जो दुःखों का घर है और अधाश्वत है। (१६) हे अर्जुन ! असलोक तक (स्वर्ग आदि) जितने लोक हैं, वहाँ से (किमी न कमी इस लोक में) § सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद्वह्मणो विद्यः।
रात्रिं युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः॥१७॥
अन्यक्ताद्वयक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे।
राज्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंबंके॥१८॥

पुनरावर्तन अर्थात् लौटना (पड़ता) है। परन्तु ह कौन्तेय! मुझमें मिल बाने के पुनर्कनम नहीं होता।

| सिलह से स्ठोक के 'पुनरावर्तन' बाब्द का अर्थ पुण्य चुक जाने पर | भूलेक में लीट आना है (देखो गीता ९. २१; म. मा. वन. २६०) | यज, देवता | राधन और वेदाध्ययन प्रभृति कमों से यद्यपि इन्द्रलोक, वरुणलेक, व्यंलोक | और हुआ तो ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाए; तथापि पुण्यांश के समाप्त होते ही वहाँ | से फिर इस लोक में जन्म लेना पड़ता है (वृ. ४. ४. ६ ) | अथवा अन्ततः | ब्रह्मलोक का नाश हो जाने पर पुनर्जन्मचक्र में तो जरूर ही गिरना पड़ता है | अत्यप्त उक्त स्ठोक का मावार्थ यह है, कि ऊपर लिखी हुई सब गतियाँ कम | दर्जे की हैं; और परमेश्वर के ज्ञान से ही पुनर्जन्म नष्ट होता है | इस कारण वही | गति सबैश्रेष्ठ है (गीता ९. २०, २१) | अन्त में जो कहा है, कि ब्रह्मलोक की | प्राप्ति भी अनित्य है; उसके समर्थन में वतलाते हैं, कि ब्रह्मलोक तक समस्त | सुष्टि की उत्पत्ति और लय वारंवार कैसे होता रहता है ? ]

(१७) 'अहोरात्र को (तत्त्वतः) जाननेवाले पुरुष समझते हैं, कि (इत, त्रेता, द्वापर और किल इन चारों युगों का एक महायुग होता है; (और ऐवे) हज़र (महा-)युगों का समय ब्रहादेव का एक दिन है; और (ऐवे) ही हज़र युगों की (उसकी) एक रात्रि है।

यह स्ठोक इससे पहले के युगमान का हिसाब देकर गीता में आया है। इसका अर्थ अन्यत्र वतलाये हुए हिसाब से करना चाहिये। यह हिसाब और गीता का यह स्टोक भी भारत (शां. २३१. ३१) और मनुस्पृति (१. ७३) में है; तथा यास्क के निरुक्त में भी यही वर्णित है! (निरुक्त. १४.९)। ब्रह्मदेव के दिन को ही करप कहते हैं। अगले स्टोक्त में अन्यक्त का अर्थ सांस्वशास्त्र की अन्यक्त प्रकृति है। अन्यक्त का अर्थ परब्रद्य नहीं है। क्योंकि २० वें स्टोक में स्पष्ट बतला दिया है, कि ब्रह्मरूपी अन्यक्त १८ वें स्टोक में वर्णित अन्यक्त से पर का और भिन्न है। गीतारहस्य के आठवें प्रकरण (पृ. १९४) में इसका पूरा खुलासा है, कि अन्यक्त से व्यक्तसृष्टि कैसे होती है! और कल्प के कालमान का हिसाब भी वहीं लिखा है।

(१८) (ब्रह्मदेव के) दिन का आरंभ होने पर अव्यक्त से सब व्यक्त (पदार्थ) निर्मित होते हैं। और रात्रि होने पर उसी पूर्वोक्त अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। भूतव्रामः स प्यायं भूत्वा भूत्वा प्रकीयते । राज्यागमेऽवशः पार्थं प्रभवत्यहरागमे ॥ १९ ॥ § § परस्तस्मानु भावोऽन्योऽज्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः । यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्स् न विनश्यति ॥ २० ॥ अन्यक्तोऽक्षर दत्युक्तस्तमाद्धः परमां गतिम् । यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ २१ ॥ पुरुषः स परः पार्थं भक्त्या लम्यस्त्वनन्यया । यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिन् ततम् ॥ २२ ॥

(१९) हे पार्थ ! भूतों का यही समुदाय (इस प्रकार) बार बार उत्पन्न होकर अवशः होता हुआ – अर्थात् इच्छा हो या न हो – रात होते ही छीन हो बाता है, और दिन होने पर (फिर) जन्म लेता है !

| शियांत् पुण्यकर्मों से नित्य ब्रह्मक्षेकवास प्राप्त भी हो बाय, तो भी | प्रत्यकाल में ब्रह्मलेक का ही नाश हो बाने से फिर नये कल्प के आरंभ में | प्राणियों का बन्म लेना नहीं छूटता! इससे बचने के लिए वो एक ही मार्ग है, | उसे बतलाते हें ~ ]

(२०) किन्तु इस अपर वतलाये हुए अन्यक्त से पर वृसरा सनातन अन्यक्त पदार्थ है, कि जो सब भूतों के नाश होने पर भी नष्ट नहीं होता । (२१) जिस अन्यक्त को 'अक्षर' (भी) कहते हैं, जो परम अर्थात् उत्कृष्ट या अन्त की गति फहा जाता है (और) जिसे पाकर फिर (जन्म में) लीटते नहीं है, (बही) मेरा परम स्थान है। (२२) हे पार्थ! जिसके मीतर (सन) भूत है; और जिसने इस सब को फैलाया अथवा ज्याप्त कर रखा है, वह पर अर्थात् श्रेष्ठ पुरुष अनन्यमीक से ही प्राप्त होता है।

| विश्वां और इक्कीसवां क्रोक मिल कर एक वाक्य बना है । २० वं क्रोक के का 'अन्यक्त' शब्द पहले संख्यों की प्रकृति को — अर्थात् १८ वें क्लोक के अन्यक्त द्रव्य को लक्ष्य करके प्रयुक्त है; और आगे वही शब्द संख्यों की प्रकृति से परे प्रकृति के लिए भी उपयुक्त हुआ है, तथा २१ वे क्लोक में कहा है, कि इसी अन्यक्त को 'अक्षर' भी कहते हैं। अध्याय के आरंभ में भी 'अक्षरं । ब्रह्म परमम्' यह वर्णन हैं। सारांश, 'अन्यक्त' शब्द के समान ही गीता में । 'अक्षर' शब्द का भी वे प्रकृत से उपयोग किया गया है। कुछ यह नहीं, कि । साख्यों की प्रकृति ही अन्यक्त और अक्षर है; किन्तु परमेश्वर या ब्रह्म भी, कि । वो 'सव भूतों का नाश हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता' अन्यक्त तथा अश्वर

§ § यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चैव योगिनः ।
प्रयता यान्ति तं कालं वश्यामि भरतर्षम ॥ २३ ॥
अग्निज्योतिरहः शुक्तः पण्मासा उत्तरायणम् ।
तत्र प्रयाता गच्छन्ति त्रह्म त्रह्मविद्गे जनाः ॥ २४ ॥
धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः पण्मासा दक्षिणायनम् ।
तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते ॥ २५ ॥
शुक्तकृष्णे गती होते जगतः शाश्वते मते ।
एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः ॥ २६ ॥

्र है। पन्द्रहवें अध्याय में पुरुपोत्तम के स्वयण वतस्तते हुए को यह वर्णन है, कि वह क्षर और अक्षर से परे का है, उससे प्रकट है, कि वहाँ का 'अक्षर' शब्द । संख्यों की प्रकृति के लिए उदिए है (देखो गीता १५.१६–१८)। घ्यान । रहे, कि 'अव्यक्त' और 'अक्षर' होनों विशेषणों का प्रयोग गीता में कमी सांख्यों । की प्रकृति के लिए और कमी प्रकृति से परे पर्द्रहा के लिए किया गया है (देखो । गीतार. प्र.९, ए. २०२–२०३)। व्यक्त और अव्यक्त से परे को पर्द्रहा है, । उसका खल्प गीतारहस्य के नीवें प्रकरण में स्पष्ट कर दिया गया है। उस 'अक्षर्प्रहा' । का वर्णन हो चुका, कि जिस स्थान में पहुँच जाने से मनुष्य पुनर्जन्म की सपेट से । छूट जाता है। अब मरने पर जिन्हें छोटना नहीं पड़ता (अनावृत्ति) और विन्हें । स्वर्ग से सीट कर लेना पड़ता है (आवृत्ति), उनके बीच के समय का और गिति । का मेट बतलाते हैं – ]

(२३) है भरतश्रेष्ठ! अब तुझे में बह काल बतलाता हूँ कि नित काल में (कर्म-)योगी मरने पर (इस लोक में कन्मने के लिए) छीट नहीं आते; और (किस काल में मरने पर) छीट आते हैं। (२४) आग्ने, क्योति अर्थात् च्वाला, दिन, शुक्रपक्ष और उत्तरायण के छः महीनों में मरे हुए ब्रह्मवेत्ता लोग ब्रह्म को पाते हैं (खीट कर नहीं आते)। (२५) (आग्ने), शुआ, राजि; इल्लापक्ष (और) इिलायन के छः महीनों में मरा हुआ (कर्म-)योगी चन्द्र के तेल में अर्थात् चन्द्रलोक में ला कर (पुण्यांश घटने पर) छीट आता है। (२६) इस प्रकार जगत् की शुक्र और इल्ला अर्थात् प्रकाशमय और अन्यकारमय दो शाक्षत गतियाँ यानी स्थिर मार्ग हैं। एक मार्ग से लाने पर छीटना नहीं पड़ता; और दूसरे से फिर छीटना पड़ता है।

. उपनिप्रों में इन दोनों गतियों को देवयान (शुक्र) और पितृयान (कृष्ण), अयवा अर्चिरािंश मार्ग और धूम-आिंग मार्ग कहा है; तया ऋषेद § नैते सृती पार्थ जानन्योगी मुद्यात कश्चन । तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥ २७ ॥ वेदेषु यह्नेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफ्तलं प्रदिष्टम् । अत्येति तत्सर्विमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॥२८॥:

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिपत्सु ब्रह्मनिद्यायां योगशास्त्र श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अध्मोऽध्यायः ॥ ८ ॥

| में भी इन मार्गों का उड़ेख है | मरे हुए मनुष्य की देह को अग्नि में जला देने | पर अग्नि से ही इन मार्गों का आरंमें हो जाता है | अठएव पश्चीखर्ने स्लोंक में | 'अग्नि' पद का पहले स्लोंक से अध्याहार कर लेना चाहिये | पश्चीखर्ने स्लोंक का | हेतु यही वतलाना है, कि प्रथम स्लोंकों में वर्णित मार्ग में और दूसरे मार्ग में | कहाँ मेद होता है ! इसी से 'अग्नि' शब्द की पुनरावृत्ति इसमें नहीं की गई | | गीतारहस्य के दसमें प्रकरण के अन्त (पृ. २९७–२९८) में इस संबन्ध की | अधिक बातें हैं | उनसे उहिल्लित स्लोंक का मावार्थ खुल जाएगा | अव वतलाते. | हैं, कि इन दोनों मार्गों का तत्त्व जान लेने से स्था फल मिलता है ! ]

(२७) हे पार्थ़! इन दोनों सती अर्थात् मार्गों को (तत्त्वतः) जाननेवाला कोई भी (कर्म-)योगी मोह में नहीं फॅसता। अत्तएवं हे अर्जुन! तू सदा-सर्वदा (कर्म-)योगी सुफ हो। (२८) इसे (उक्त तत्त्व को) जान लेने से वेद, यज्ञ, तप और दान में जो पुण्यफल बतलाया है, (कर्म-)योगी उस सब को छोड़ जाता है; और उसके पर आदस्थान को पा लेता है।

[ जिस मनुष्य ने देवयान और पितृयान दोनों के तत्त्व को जान लिया — अर्थात् यह जात कर लिया, कि देवयानमार्ग से मोक्ष मिल जाने पर फिर । पुनर्जन्म नहीं मिल्दा; और पितृयानमार्ग स्वर्गपद हो, तो भी मोक्षप्रद नहीं । है — वह इनमें से अपने सबे कल्याण के मार्ग का ही स्वीकार करेगा। वह मोह । से निम्नश्रेणी के मार्ग को स्वीकार न करेगा। इसी वात को लक्ष्य कर पहले स्त्रोक । में 'इन दोनों स्त्री अर्थात् मार्गों को (तत्त्वतः) जाननेवाला' ये शब्द आये हैं। इन स्त्रोकों का भावार्य यों हैं: — कर्मयोगी जानता है, कि देवयान और पितृयान । दोनों मार्गों में से कीन मार्ग कहाँ जाता है। तथा इसी में से जो मार्ग उत्तम है, । उसे ही वह स्वमावतः स्वीकार करता है। एवं स्वर्ग में से आवागमन से वच कर । इससे परे मोक्षप्रद की प्राप्ति कर लेता है । और २७ वें स्त्रोक में तदनुसार । व्यवहार करने का अर्जुन को उपदेश मी किया गया है।]

## नवमोऽध्यायः।

श्रीभगवानुवाच ।

इदं तु ते गुहातमं प्रवक्ष्याम्यनसूरवे । ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसंऽशुभात् ॥ १ ॥ राजविद्या राजगुद्धं पवित्रमिद्मुत्तमम् । प्रत्यक्षावगमं धर्म्य सुसुखं कर्तुमन्ययम् ॥ २ ॥

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए – अर्थात् केहे हुए – उपनिपद् में ब्रह्म-विद्यान्तर्गत योग – अर्थात् कर्मयोग – जास्तविपयक श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद -में अक्षरब्रह्मयोग नामक आटवाँ अध्याय समाप्त हुआ।

## नौवाँ अध्याय

ि सातवें अध्याय में शानविशान का निरूपण यह दिखलाने के लिए किया गया है. कि कर्मयोग का आचरण करनेवाले पुरुष को परमेश्वर का पूर्ण जान हो कर मन की शान्ति अथवा मुक्त-अवस्था केंसे प्राप्त होती है ? अक्षर और अव्यक्त पुरुष का स्वरूप भी बतला दिया गया है। पिछले अध्याय में कहा गया है, कि अन्तऋल में भी उसी स्वरूप को मन में स्थिर रखते के लिए पातंत्रलयोग से समाधि लगा कर अन्त में ॲन्कार की उपासना की जाए। परन्तु पहले तो अक्षरब्रह्म का जान होना ही कठिन है; और फिर उसमें भी समाधि की आवश्यकता होने से साधारण लोगों को यह मार्ग ही छोड़ देना पडेगा! इस कठिनाई पर ध्यान देकर अब मगवान् ऐसा राज्यार्ग बतलाते हैं, कि जिससे सब लोगों को परमेश्वर का ज्ञान सुल्य हो जाए। इसी को भक्तिमार्ग कहते हैं। गीतारहस्य के तेरहवं प्रकरण में हमने उसका विस्तार--सिंहत विवेचन किया है। इस मार्ग में परमेश्वर का स्वरूप प्रेमगम्य और व्यक्त अर्थात् प्रत्यक्ष ज्ञानने योग्य रहता है । उसी व्यक्त स्वरूप का विस्तृत निरूपण नीवें, दसवें. ग्यारहवें और बारहवें अध्यायां में किया गया है। तथापि समरण रहे, कि यह मिक्तमार्ग भी स्वतंत्र नहीं है - कर्मयोग की सिद्धि के लिए सातवें अध्याय में जिस ज्ञानविज्ञान का आरंभ किया गया है, उसी का यह भाग है। और अध्याय का आरंभ भी पिछले ज्ञानविज्ञान के अंग की दृष्टि से ही किया गया है ]

श्रीमगवान् ने कहा - (१) अब त् टोपरर्झी नहीं है, इसलिए गुरु से मी गुरु विज्ञानसहित ज्ञान तुझे बतलाता हूँ, कि जिसके जान लेने से पाप से मुक्त होगा। (२) यह (ज्ञान) समस्त गुर्सो में राजा अर्थात् श्रेष्ठ है। यह राजविद्या अर्थात् १६ आश्रह्यानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप । अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मानि ॥ ३ ॥ मया ततिमदं सर्वे जगदृत्यक्तमूर्तिना । मत्स्थानि सर्व भूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥ न च मत्स्थानि भूतानि पस्य मे योगमैश्वरम् । भूतमृत्र च मृतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ ५ ॥ यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान् । तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ ६ ॥

पन विद्याओं में श्रेष्ठ, पिनन्न, उत्तम और प्रत्यक्ष बीध देनेवाला है। यह आचरण करने में सुलाकारक, अन्यक्त और घर्म्य है। (३) हे परन्तप! इस पर श्रद्धा न -रलनेवाले पुरुप मुझे नहीं पाते। वे मृत्युयुक्त संसार के मार्ग में लीट आते हैं (अर्थात् उन्हें मोक्ष नहीं मिलता)।

[ गीतारहस्य के तेरहर्षे प्रकरण ( पृ. ४१४-४१५ ) में दूसरे श्लोक के 
'राजिवचा ', 'राजगुद्ध', और 'प्रत्यक्षावगम' पदों के अर्थों का विचार किया गया 
| हैं | ईश्वरप्राप्ति के साधनों को उपनिपत्नों में 'विचा' कहा है; और यह विचा गुत 
| रखी जाती यी | कहा है, कि भक्तिमार्ग अथवा व्यक्त की उपासनारूपी विचा 
| सब गुह्म विचाओं में श्रेष्ठ अथवा राजा है | इसके अतिरिक्त यह घर्म ऑखों से 
| प्रत्यक्ष दीख पढ़नेवाला और इसी से आचरण करने में सुलम है | तथापि इक्वाकु | प्रभृति राजाओं की परंपरा से ही इस योग का प्रचार हुआ है (गीता ४.२)। 
| इसिल्ए इस मार्ग को राजाओं अर्थात् वेड आदिमयों की विचा — राजिवचा — 
| कह सक्तें। कोई भी अर्थ क्यों न लीजिये ! प्रकट है कि अक्षर या अन्यक्त ब्रह्म 
| के ज्ञान को लक्ष्य करके यह वर्णन नहीं किया गया है; किन्तु राजिवचा चन्द्र से 
| यहाँ पर भक्तिमार्ग ही विवक्षित है | इस प्रकार आरंभ में ही इस मार्ग की 
| प्रशंसा कर भगवान् अत्र विस्तार से उसका वर्णन करते हैं — ]

(४) मैंने अंपेंन अन्यक्त स्वरूप से इस समग्र जगत् को फैलाया अयवा ज्यात किया है। मुझमें सब भूत है, (परन्तु) में उनमें नहीं हूँ। (६) और मुझमें सब भूत है, (परन्तु) में उनमें नहीं हूँ। (६) और मुझमें सब भूत भी नहीं हैं। देखो, (यह फैसी) मेरी ईश्वरी करनी या योगसामर्थ्य है! भूतों को उत्पन्न करनेवाला मेरा आत्मा, उनका पालन करके भी (फिर) उनमें नहीं है। (६) सर्वत्र बहनेवाली महान् वायु जिस प्रकार सर्वदा प्रकाश में रहती है, उसी प्रकार सब मूतों को मुझमें समझ।

§ ६ सर्वभ्तानि कोर्न्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम् । कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादी विसृजाम्यहम् ॥ ७ ॥ प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः । भूतप्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात् ॥ ८ ॥ न च मां तानि कर्माणि निवष्नन्ति धनंजय । उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु ॥ ९ ॥ भयाध्यक्षेण प्रकृतिः स्यते सचराचरम् । हेतुनानेन कीन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥ १० ॥

[ यह विरोधामास इसलिए होता है, िक परमेश्वर निर्तृण है कीर सगुण | भी है (सातवें अध्याय के १२ वें स्ठोक की टिप्पणी, और गीतारहस्य प्र. ९, १९. २०६, २०९ और २१० देखों)। इस प्रकार अपने स्वरूप का आश्चयंकारक | वर्णन करके अर्जुन की जिज्ञासा को जायत कर चुकने पर अब भगवान् किर इस्त्र केरार से वही वर्णन प्रसंगानुसार करते हैं, िक वो सातवें और आटवें अध्याय | में पहले किया जा चुका है — अर्थात् हम से व्यक्तस्रष्टि किस प्रकार होती हैं शैर हमारे व्यक्तरूप कीन-से हैं (गीता ७. ४—१८; ८. १७—२०) हैं योग शब्द का | अर्थ यद्यपि अलैकिक सामर्थ्य या सुक्ति किया जाए, तथापि स्मरण रहे, िक अव्यक्त से व्यक्त होने के इस योग अथवा युक्ति की ही माया कहते हैं । इस | विषय का प्रतिपादन गीता ७. २५ की टिप्पणी में और रहस्य के नीवें प्रकरण | (प्र. २३७—२५१) में हो चुका है । परमेश्वर को यह 'योग' अत्यन्त सुलम है; | किंवहुना यह परमेश्वर का दास ही है । इसलिए परमेश्वर को योगेश्वर (गीता । १८. ७५) कहते हैं । अब बतलाते हैं, िक इस योगसामर्थ्य से जगत् की उत्पत्ति | और नाश्च कैसे हुआ करते हैं ? ]

(७) हे कीन्तेय! कल्प के अन्त में सब भूत मेरी प्रकृति में आ मिलते हैं: और कल्प के आरंभ में (ब्रह्म के दिन के आरंभ में) उनकी में ही फिर निर्माण करता हूँ। (८) में अपनी प्रकृति को हाथ में लेकर, (अपने अपने कर्मों वे वैंघे हुए) भूतों के इस समूचे समुदाय को पुनः पुनः निर्माण करता हूँ, कि वो (उस) प्रकृति के काबू में रहने से अवश अर्थात् परतन्त्र है। (९) (परन्तु) हे घनंवय! इस (सृष्टि निर्माण करने के) काम में मेरी आसक्ति नहीं है। मैं उदासीन-सा रहता हूँ। इस कारण मुझे वे कर्म बन्चक नहीं होते। (१०) में अध्यक्ष हो कर प्रकृति से सब चराचर सृष्टि उत्पन्न करवाता हूँ। हे कीन्तेय! इस कारण जगत् का यह बनना-विगड़ना हुआ करता है।

§ अवजानन्ति मां मूढा मानुपीं तनुमाश्रितम् ।
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् ॥ ११ ॥

मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः। राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः॥ १२॥

§ महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः । भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्या भूतादिमव्ययम् ॥ १३ ॥

सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढन्नताः। नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते॥१४॥

[ पिछले अध्याय में बतला आये है, कि ब्रह्मदेव के दिन का (करप का) आरंभ होते ही अव्यक्त प्रकृति से व्यक्तसृष्टि बनने लगती है (८.१८)। यहाँ इसी का अधिक खुलास किया है, कि परमेश्वर प्रत्येक के कर्मानुसार उसे भलावुरा जन्म देता है। अत्यय वह स्वयं इन कर्मों से अलिप्त है। शास्त्रीय प्रतिपादन में ये सभी तत्त्व एक ही स्थान में बतला दिये जाते है। परन्तु गीता की पद्धित । संवादात्मक है। इस कारण प्रसंग के अनुसार एक विषय थोड़ा-सा यहाँ और । थोड़ा-सा वहाँ इस प्रकार वर्णित है। कुछ लोगों की दलील है, कि दसवे स्टोक में 'जगिहिपरिवर्तते' पद विवर्तवाद को स्वित्त करते हैं। परन्तु 'जगित का वनना- विगड़ना हुआ करता है' — अर्थात 'व्यक्त का अव्यक्त और फिर अव्यक्त का । व्यक्त होता रहता है। 'हम नहीं समझते, कि इसकी अपेक्षा 'विपरिवर्तते' पद का । कुछ अधिक अर्थ हो सकता है। और शाह्मरमाज्य में भी कोई विशेष अर्थ नहीं । बतलाया गया है। गीतारहस्य के दसवें प्रकरण में विवेचन किया गया है, कि मनुष्य । कर्म से समझ कैसे होता है!]

(११) मृद लोग मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते, कि जो सब भूंतों का महान् ईश्वर है। वे मुझे मानवतानुघारी समझ कर मेरी अवहेल्ना करते है। (१२) उनकी आशा न्यर्थ, कर्म फिजूल, ज्ञान निरर्थक और चित्त श्रष्ट है। वे मोहात्मक राक्षसी और आसुरी स्वमाव का आश्रय किये रहते है।

[ यह आसुरी स्वमाव का वर्णन है । अब देवी स्वमाव का वर्णन करते है - ]

(१३) परन्तु हे पार्थ ! देवी प्रकृति का आश्रय करनेवाले महात्मा लोग सब भूतों के अव्यय आदिस्थान मुझको पहचान कर अनन्यमाव से मेरा मजन करते हैं; (१४) और यत्नशील, स्टब्नत एवं नित्य योगयुक्त हो सड़ा मेरा कीर्तन गी. र. ४८

### ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मासुपासते। एकत्वेन पृथक्वेन बहुधा विश्वतोसुखम्॥१५॥

### §§ अहं कतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् । मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमित्ररहं हुतम् ॥ १६ ॥

और वन्दना करते हुए भक्ति से मेरी करपना किया करते हैं। (१५) ऐसे ही भीर कुछ छोग एकत्व से अर्थात् अमेदभाव से, पृथक्त्व से अर्थात् भेदभाव से या अनेक भॉन्ति के ज्ञानयज्ञ से यजन कर मेरी – जो सर्वतोमुख हूँ – उपासना किया करते हैं।

[ संधार मे पाथे जानेवाले टेंबी और राक्षधी स्वमावों के पुरुपों का यहाँ जो संक्षित वर्णन है, उसका विस्तार आगे सोलहवें अध्याय में किया गया है। पहले बतला ही आये हैं, कि ज्ञानपञ्च का अर्थ 'परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान से ही आकलन करके उसके द्वारा सिद्धि मात कर लेना ' (गीता ४. ३३ की टिप्पणी टेंखों)। किन्तु परमेश्वर का यह ज्ञान भी दित-अद्वेत आटि मेरों से अनेक प्रकार का हो सकता है। इस कारण ज्ञानयज्ञ भी भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकते हैं। इस प्रकार यद्यपि ज्ञानयज्ञ भी भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकते हैं। इस प्रकार यद्यपि ज्ञानयज्ञ भी भिन्न प्रकार से हो सकते हैं। इस प्रकार यद्यपि ज्ञानयज्ञ अनेक हों, तो भी पन्द्रहमें स्ठोक का तात्पर्य यह है, कि परमेश्वर के विश्वतोग्रस होने के कारण ये सब यज्ञ उसे ही पहुँचते हैं। 'एकत्व', 'पृथक्त्व' आटि पर्दें से प्रकट हैं, कि द्वेत-अद्वेत विशिष्टाद्वैत आदि संप्रदाय यद्यपि अर्वाचीन हैं, तथापि ये कल्पनाएँ प्राचीन हैं। इस स्ठोक में परमेश्वर का एकत्व और पृथक्त्व वतलाया गया है। उसी का अधिक निरूपण कर बतलाते हैं, कि प्रयक्त में क्या है ! ]

(१६) ऋतु अर्थात् श्रीतयज्ञ में हूँ। यज्ञ अर्थात् स्मार्तयज्ञ में हूँ। स्वधा अर्थात् श्राद्ध से पितरों को अर्पण किया हुआ अन्न में हूँ। औषध अर्थात् वनस्पति से (यज्ञ के अर्थ) उत्पन्न हुआ में हूँ। (यज्ञ में ह्वन करते समय पढ़े वानेवाले) मन्त्र में हूँ। वृत, अन्नि, (अन्नि में छोड़ी हुई) आहुति में ही हूँ।

मूल में ऋतु और यह दोनों शब्द समानार्थक ही हैं। परन्तु जिस । प्रकार 'यहा' शब्द का अर्थ व्यापक हो गया; और देवपूजा, वैश्वदेव, अतिथि। सकार, प्राणायाम एवं जप इत्यादि कमों को भी 'यहा' कहने लगे (गीता। ४. २३-३०), उस प्रकार 'ऋतु' शब्द का अर्थ बढ़ने नहीं पाया। श्रीतधर्म में अश्वमेष आदि जिन यहां के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है, उनका वही अर्थ। आगे भी स्थिर रहा है। अत्यव शांकरभाष्य में कहा है, कि इस स्थल पर । 'ऋतु' शब्द से 'श्रीत' यह लगेद यहां है। स्योंक रेमाती' यह समझना चाहिये। और उत्पर हमने यही अर्थ किया है। स्योंकि ऐसा न करों तो 'ऋतु' और

पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः। वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च॥१७॥ गातेर्मर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्। प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमन्ययम्॥१८॥ तापाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्मृजामि च। अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन॥१९॥

| 'यज' शब्द समानार्थक होकर इस श्लोक में उंनेंकी अकारण द्विकिक करने का दोष | रूगता है | ]

(१७) इस जगत् का पिता, माता, धाता (आधार), पितामह (बाबा) में हूँ। को कुछ पवित्र या को कुछ श्रेय है, वह और ॐकार, ऋषेट, सामवेद तथा यजुर्वेद मी में हूँ। (१८) (सब की) गति, (सब का) पोषक, प्रभु, साक्षी, निवास, शरण, सखा, उत्पत्ति, प्रस्थत, रिधित, निधान और अन्यय बीज मी मैं हूँ। (१९) हे अर्जुन! में उप्णता देता हूँ। में पानी को रोकता और वरसाता हूँ। अमृत, सत् और असत् मी मैं हूँ।

परमेश्वर के स्वरूप का ही वर्णन ऐसा फिर विस्तारसहित १०, ११ ] और १२ अध्यायों में है। तथापि यहाँ केवल विभृति न वतला कर यह विशेषता . | दिललाई है, कि परमेश्वर का और जगत् के भूतों का संबन्ध मॉ-बाप और मिल ) इत्यादि के समान है। इन दो स्थानों के वर्णनों मे यही भेद है। ध्यान रहे. ी कि पानी को बरसाने और रोकने में एक किया चाहे हमारी दृष्टि से फायटे की | और दूसरी नुकसान की हो; तथापि तास्विक दृष्टि से दोनों को परमेश्वर ही करता है। इसी अभिपाय को मन में रख कर पहले (गीता ७, १२) मगवान ने कहा है. कि सास्विक, राजस और तामस सब परार्थ में ही उत्पन्न करता हूं। और आगे चौटहवें अध्याय में विस्तारसहित वर्णन किया है, कि गुणत्रयविभाग से | सृष्टि में नानात्व उत्पन्न होता है | इस दृष्टि से २१ वें श्लोक के सत् और असत् पड़ों का कम से 'मला' और 'बुरा' यह अर्थ किया भी जा सकेगा; और आगे | गीता (१७. २६-२८) में एक बार ऐसा अर्थ किया भी गया है, कि इन शब्दों े के सत् = अविनाशी और असत् = विनाशी या नाशवान् ये जो सामान्य अर्थ हैं । ( गीता २. १६ ), वे ही इस स्थान में अमीष्ट होंगे; और 'मृत्यु और अमृत ' के समान 'सत् और असत् ' इन्द्रात्मक शब्द ऋग्वेद के नासदीय सक्त से सूझ पडे होंगे। तयापि टोनों में भेद है। नासदीय सक्त में 'सत्' शब्द का उपयोग दृश्य सिंह के लिए किया गया है; और गीता 'सत्' शब्द का उपयोग परब्रहा के लिए करती है। एवं दृश्य सृष्टि को असत् कहती है (देखो गीतारहस्य प्र. ९, ५, २४५§ त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यहैरिष्ट्वा स्वर्गितं प्रार्थयन्ते। ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रं लोकमञ्जान्त दिन्यान्दिव देवमोगान्॥ २०॥ ते तं मुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विज्ञान्ति। एवं त्रयीधर्ममनुष्रपन्ना गतागतं कामकामा लगन्ते॥ २१॥

| २४७) | किन्तु इस प्रकार परिमाण का मेट हो, तो मी 'सत्' और 'असत्' | दोनों की एक साथ योजना से प्रकट हो जाता है; कि इनमें इस्यस्टि और परम्रक्ष | दोनों का एकत्र समावेश होता है | अतिः यह मावार्थ मी निकाला जा सकेगा, कि परिप्राण के मेद से किसी को मी 'सत्' और 'असत्' कहा जाय; किन्तु यह | दिखलाने के लिए, कि दोनों परमेश्वर के ही रूप हैं — मगवान ने 'सत्' और 'असत्' शब्दों की व्याख्या न दे कर सिर्फ़ यह वर्णन कर दिया है, कि 'सत्' और [ 'असत्' में ही हूं (देखो गीता ११.३७ और १३.१२) | इस प्रकार यद्यि | परमेश्वर के रूप अनेक है, तथापि अब बतलाते है, कि उनकी एकत्व से उपासना | करने और अनेकत्व से करने में मेद है — ]

(२०) जो त्रेविद्य अर्थात् ऋक्, यन्त्र और साम इन तीन वेदों के कर्म करने वाले, सोम पीनेवाले अर्थात् सोमयाजी, तथा निष्पाप (पुष्प) यन्न से मेरी पूजा करके स्वर्गलोकप्राप्ति की इच्छा करते हैं, वे इन्द्र के पुण्यलोक में पहुँच कर स्वर्ग में देवताओं के अनेक दिन्य भोग भोगते हैं। (२१) और उस विशाल स्वर्ग का उपभोग करके पुण्य का क्षय हो जाने पर वे (फिर जन्म लेकर) मृत्युलोक में आते हैं। इस प्रकार त्रयीधर्म अर्थात् तीनों वेदों के यत्रयाग आदि श्रीतधर्म के पालनेवाले और काम्य उपभोग की इच्छा करनेवाले लोगों को (स्वर्ग का) आवागमन प्राप्त होता है।

यह सिद्धान्त पहले कई बार आ चुका है, कि यज्ञयाग आदि धर्म से या | नाना प्रकार के देवताओं की आराधना से कुछ समय तक स्वर्गवास मिल जाय, | तो भी प्रण्यांश चुक जाने पर उन्हें फिर जन्म ले करके भूलोक में आना पड़ता | है (गीता २.४२-४४; ४.३४; ६.४१; ७.२३; ८.१६ और २५)। परन्तु | मोक्ष में वह सन्सट नहीं है | वह नित्य है — अर्थात् एक बार परमेश्वर को पा | लेने पर फिर जन्ममरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता। महाभारत (वन २६०) | में स्वर्गयुख का जो वर्णन है, वह भी ऐसा ही है । परन्तु यज्ञ्याग आदि से | पर्जन्य प्रभृति की उत्पत्ति होती है; अत्यव शंका होती है, कि इनको छोड़ देने से | इस जगत् का योगक्षेम अर्थात् निर्वाह कैसे होगा? (देखो गीता २.४५ की | टिप्पणी और गीतारहस्य प्र.१०, ५.२९४)। इसलिए अब ऊपर के स्त्रोकों ते | मिला कर ही इसका उत्तर देते हैं — ]

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्॥ २२॥

§§ येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ॥ २३ ॥ अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च । न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्चचवन्ति ते ॥ २४ ॥

(२२) जो अनन्यनिष्ठ लोग मेरा चिन्तन कर मुझे भजते हैं, उन नित्य योगयुक्त पुरुषों का योगक्षेम मैं किया करता हूँ l

[ जो वस्तु मिली नहीं है, उधको जुटाने का नाम है योग; भौर मिली [ हुई वस्तु की रक्षा करना है क्षेम | शाश्वतकोश्च में मी (देखो १०० और २९२ ] स्त्रोक) योगक्षेम की ऐसी ही व्याख्या है; भौर उसका पूरा भर्थ ' सांसारिक नित्य [ निर्वाह ' है । भीतारहस्य के वारहवें प्रकरण (ए. ३८५-३८६) में इसका विचार | किया गया है, कि कर्मयोगमार्ग में इस स्त्रोक का क्या अर्थ होता है ? उसी प्रकार | नारायणीय धर्म (म. मा. शां. ३४८. ७२) में भी वर्णन है, कि -

मनीषिणो हि ये केसित् यततो मोक्षधर्मिणः। तेषां विन्छित्रमूरणानां योगक्षेमवहो हरिः॥

ये पुष्प एकान्तमक्त हों, तो भी प्रवृत्तिमार्ग के हैं — अर्थात् निष्काम बुद्धि से कर्म | किया करते हैं | अब बतलाते हैं, कि परमेश्वर की बहुत्व से सेवा करनेवालों की | अन्त में कौन गति होती है ! ]

(२३) है कौन्तेय! श्रद्धायुक्त होकर अन्य देवताओं के मक्त बन करके जो लोग यजन करते हैं, वे मी विधिपूर्वक न हों तो भी (पर्याय से) मेरा ही यजन करते हैं। (२४) क्योंकि सब यज्ञों का मोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। किन्तु वे तक्ततः सुन्ने नहीं जानते। इसलिए वे लोग गिर जाया करते हैं।

[गीतारहस्य के तेरहवें प्रकरण (पृ. ४०२—४०७) में यह विवेचन है, कि इन दोनों को कों के चिद्धान्त का महत्त्व क्या है ? वैदिक धर्म में यह तत्त्व वहुत पुराने समय से चला था रहा है, कि कोई मी देवता हो, वह मगवान् का ही एक स्वरूप है । उदाहरणार्थ, ऋषेट में ही कहा है, कि 'एकं सिद्ध्या वहुषा वदन्त्यिम यमं मातिरिधानमाहुः' (ऋ. १. १६४. ४६ ) — परमेश्वर एक । हैं। परन्तु पण्डित लोग उसी को अमि, यम, मातिरिधा (वायु) कहा करते हैं; । और इसी के अनुसार आगे के अध्याय में परमेश्वर के एक होनेपर मी उसकी । अनेक विभूतियों का वर्णन किया गया है । इसी प्रकार महाभारत के अन्तर्गत

## यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रताः । भृतानि यान्ति भृतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् ॥ २५ ॥

| नारायणीयोपाख्यान में चार प्रकार के मक्तों में कर्म करनेवाले एकान्तिक मक्त | को श्रेष्ठ (गीता ७. १९ की टिप्पणी टेखों ) वतला कर कहा है –

इंह्माणं शितिकण्डं च याश्चान्या देवताः स्मृताः । प्रदुद्धचर्याः सेवन्तो मामेवैप्यन्तिं यन्परम् ॥

| 'ब्रह्मा को, शिव को, अथवा और दूसरे टेवताओं को मजनेवाले साधु पुरुप मी | मुझमें ही आ मिलते हैं ' (म. मा. शा. २४१. ३५ ); और गीता के उक्त स्लोग्नें | का अनुवाद भागवतपुराण में भी किया गया है (टेखो भाग. १०. पृ. ४०. ८– | १० ) | इसी प्रकार नारायणीयोपाख्यान में किर भी कहा है ~

> ये यजन्ति पितृंन् देवान् गुरुंश्वेचातिथींस्नथा । गाश्वेव द्विजमुख्यांश्र पृथिषीं मातरं तथा ॥ कर्मणा मनसा वाचा विष्णुमेव यजन्ति ते ।

'देव िवर, गुरु, अतिथि, ब्राह्मण और गी प्रमृति की सेवा करनेवाले पर्याय से विष्णु का ही यजन करते हैं '(म. मा. द्यां. ३४५. २६, २७)। इस प्रकार भागवत धर्म के स्पष्ट कहने पर भी – िक मिक्त को मुख्य मानो। देवतारूप प्रतीक गोण है। यद्यपि विधिभेट हो, तथापि उपासना तो एक ही परमेश्वर की होती है – यह बड़े आश्चर्य की बात हैं, कि भागवत धर्मवाले द्येवों से झगड़ा किया करते हैं। यद्यपि यह सत्य हैं, कि किसी भी देवता की उपासना क्यों न करें ? पर वह पहुँचती मगवान् को ही हैं; तथापि यह ज्ञान न होने से – िक समी देवता एक हैं – मोक्ष की राह छूट जाती है; और भिन्न भिन्न देवताओं के उपासकों को उनकी मावना के अनुसार मगवान् ही भिन्न भिन्न फड़ देते हैं –

(२५) देवताओं का वत करनेवाले देवताओं के पास, पितरों ना वत करने-वाले पितरों के पास, (भिन्न भिन्न) भूतों को पूजनेवाले (उन) भूतों के पास बाते हैं; और मेरा यजन करनेवाले मेरे पास आते हैं।

[सारांश, यदापि एक ही परमेश्वर सर्वत्र समाया हुआ है, तथापि उपासना | का फल प्रत्येक के भाव के अनुरूप न्यूनाधिक योग्यता का मिला करता है । फिर | भी इस पूर्वेक्यन को भूल न जाना चाहिये, कि यह फल्टान का कार्य देवता नहीं | करते - परमेश्वर ही करता है, (गीता ७. २०-२३) । उत्तर २४ व स्त्रोक में | भगवान् ने जो यह कहा है, कि 'सन यज्ञों का भोक्ता में ही हूँ', उसक | तात्पर्य यही है। महामारत में भी कहा है --

यस्मिन् यस्मिश्च विषये यो यो याति विनिश्चयम् । स तमेवाभिजानाति नान्यं भरतसत्तम ॥

- § पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे मक्त्या प्रयच्छति । तद्हं भक्त्युपहृतमश्चामि प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥
- §§ यत्करोपि यदृश्रासि यज्जुहोपि दृदृासि यत् । यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुव्य मदृर्पणम् ॥२७॥

| 'जो पुरुप जिस माव में निश्चय रखता है, वह उस माव के अनुरूप ही फल | पाता है' (शां. ३५२. ३); और श्रुति मी हैं — 'यं. यया यथोपासते तदेव | भवित' (गीता ८. ६ की टिप्पणी देखों) | अनेक देवताओं की उपासना | करनेवाले को (नानात्व से) जो फल मिल्ता है, उसे पहले चरण में वतला कर | दूसरे चरण में यह अर्थ वर्णन किया है, कि अनन्यमाव से मगवान् की भिक्त | करनेवालों को ही सची भगवत्याप्ति होती हैं | अब भिक्तमार्ग के महत्त्व व्य यह | तत्त्व वतलाते हैं, कि मगवान् इस ओर न देख कर – कि हमारा मक्त हम क्या | समर्पण करता है ? — केवल उसके भाव की ही ओर दृष्टि दे करके उसकी माकि | स्वीकार करते हैं – ]

( २६ ) जो मुझे से एक-आघ पत्र, पुप्प, फल अथवा ( यथाशक्ति ) थोड़ा-सा जल मी अर्पण करता है, इस प्रयत्नातम अर्थात् नियतचित्त पुरुप की मक्ति की मेंट को में ( आनन्ट से ) ग्रहण करता हूँ |

[ कर्म की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ट हैं (गीता २.४९) — यह कर्मयोग का तत्त्व है। इसका जो रूपान्तर मिकमार्ग में हो जाता है, इसी का वर्णन उक्त स्टोक में है (देखो गीतार. प्र. १५, प्र. ४७८—४८०)। इस विषय में सुदामा के तन्दुलां की बात प्रसिद्ध है; और यह स्टोक मागवतपुराण में सुदामान्वरित्र के उपाख्यान में भी आया है (भाग. १०. उ. ८१.४)। इसमें सन्देह नहीं, कि पूजा के द्रव्य अथवा सामग्री का न्यूनाधिक होना पर्वया मनुष्य के हाथ में नहीं भी रहता। इसी से शास्त्र में कहा है, कि यथाशक्ति प्राप्त होनेवाले स्वस्य पूजाद्रव्य से ही नहीं, प्रत्युत ग्रद्ध मान से समर्थण किये हुए मानसिक पूजाद्रव्यों से भी मगवान् सन्तुष्ट हो जाते हैं। देशता माय का भूखा है; न कि पूजा की सामग्री का। मीमांसकमार्ग की अपेक्षा मिकमार्ग में जो कुछ विशेषता है, वह यही है। यश्याग करने के लिए यहुत-सी सामग्री जुटानी पड़ती है; और ख्योग भी बहुत करना पड़ता है। परन्तु मक्तियश एक तुल्सीटल से मी हो जाता है। महामारत में कथा है, कि वब दुर्वास ऋषि घर पर आये, तब ग्रीपदी ने इसी प्रकार के यश से भगवान् को सन्तुष्ट किया था। मगवन्नक लिस प्रकार अपने कर्म करता है अर्जुन को उसी प्रकार करने का उपदेश देकर बतलाते हैं, कि इससे क्या फल मिलता है?

(७) हे कीन्तेय ! त् बो (कुछ) करता है, बो खाता है, होम-हबन करता

शुभाशुभंफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मवन्धनैः। संन्यासयोगयुक्तात्मा विम्रुक्तो मामुपैप्यसि॥ २८॥

§§ समोऽहं सर्वभूतेषु न मे ट्रेप्योऽस्ति न प्रियः ।
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मिय ते तेषु चाप्यहम् ॥ २९ ॥

है, जो दान करता है ( और ) जो तप करता है, वह ( सव ) मुझे अर्पण किया कर । ( २८ ) इस प्रकार वर्तने से ( कर्म करके भी ) कर्मों के ग्रम-अग्रम फल्रूप वन्धनों से तू मुक्त रहेगा; और ( कर्मफलों के ) संन्यास करने के इस योग से युक्तात्मा अर्थात् ग्रुद्ध अन्तःकरण हो कर मुक्त हो जाएगा; एवं मुझम मिल जाएगा।

िइससे प्रकट होता है, कि भगवद्भक्त भी कृष्णार्पणबुद्धि से समस्त कर्म करे; उन्हें छोड़ न दे। इस दृष्टि से ये दोनों श्लोक महत्त्व के है। विहार्पणं ब्रह्म हिनः ' | यह ज्ञानयज्ञ का तत्त्व है। (गीता ४.२४)। इसे ही मिक्त की परिमापा के अनुसार इस स्लोक में बतलाया है (देखो गीतारहस्य प्र. १३, पृ. ४१४ और | ४१५)। तीसरे ही अध्याय में अर्जुन से कह दिया है, कि 'मिय सर्वाण कर्माण संन्यस्य ' (गीवा ३.३०) - मुझमें सब कर्मो की संन्यास करके - युद । कर; और पाँचवें अध्याय में फिर कहा है, कि 'ब्रह्म में कमीं को अर्पण करके । संगरिहत कर्म करनेवाले को कर्म का लेप नहीं लगता ' (५.१०)। गीता के । मतानुसार यही यथार्थ संन्यास है। (गीता १८.२)। इस प्रकार अर्थात् कर्म-| फलाशा छोड़कर (संन्यास) सत्र कर्मों को करनेवाला पुरुप ही 'नित्यसंन्यासी' है । (गीता ५. ३); कर्मत्यागरूप संन्यास गीतों को संमत नहीं है। पीछे अनेक स्यलीं पर कह चुके है, कि इस रीति से किये हुए कर्म मोक्ष के लिए प्रतिबन्धक नहीं | होते (गीता २.६४; ३.१९; ४.२३; ५.१२; ६.१; ८.७) और इस २८ व िस्रोक में उसी बात की फिर कहा है। मागवतपुराण में ही नृश्विहरूपी मगवान् ने प्रस्ताद को यह उपदेश किया है कि 'मय्यावेश्य मनस्तात कुर कर्माणि मत्परः ' – मुझमें चित्त लगा कर सब काम किया कर (भाग. ७. १०. २३)। ें और आगे एकाइश स्क्रन्थ में भक्तियोग का यह तत्त्व बतलाया है, कि मगवद्गक्त सत्र कमीं को नारायणार्पण कर दे (देखो भाग. ११. २. २६ और ११-। ११.२४)। इस अध्याय के आरंभ में वर्णन किया है. कि मक्ति का मार्ग । सुखकारक और सुलम है। अब उसके समत्वरूपी दसरे बडे और विशेष गुण का | वर्णन करते हैं - ]

(२९) में सब की एक-सा हूँ | न मुझे (कोई) द्वेष्य अर्थात् अधिय है और न (कोई) प्यारा। मक्ति से जो मेरा भजन करते हैं, वे मुझमें हैं; और में भी उन*में*  अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् । साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ ३० ॥ क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति । कौन्तेय प्रंतिजानीहि न मे भक्तः प्रणस्यति ॥ ३१ ॥ मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । स्त्रियो वैस्यास्त्रया शृद्धास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥ ३२ ॥ किं पुनर्वाह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्त्रथा । अनित्यमस्त्रुलं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् ॥ ३३ ॥

हूँ। (३०) वड़ा दुराचारी ही क्यों न हो १ यदि वह मुझे अनन्यमान से मनता है तो उसे वड़ा साधु ही समझना चाहिये। क्योंकि उसकी बुद्धि का निश्चय अच्छा रहता है। (३१) वह जल्दी धर्मात्मा हो जाता है; और नित्य शान्ति पाता है। हे कीन्तेय। तू खून समझे रह, कि मेरा मक्त (कमी मी) नष्ट नहीं होता।

| .[तीस्व स्ठोक का मावार्य ऐसा न समझना चाहिये कि मगवद्रक्त यहि | दुराचारी हो, तो मी वे मगवान् को प्यारे रहते हैं | मगवान् इतना ही कहते हें | कि पहेंछे कोई मनुष्य दुराचारी मी रहा हो; परन्तु जब एक बार उसकी बुद्धि | का निश्चय परमेश्वर का भजन करने में हो जाता है, तब उसके हाथ से फिर | कोई भी दुष्कर्म नहीं हो सकता | और वह धीरे धीरे धर्मात्मा हो कर सिद्धि | पाता है; तथा इसी सिद्धि से उसके पाप का बिल्कुल नाश हो जाता है | सारांश, ! छेंडे अध्याय (६.४४) में को यह सिद्धान्त किया था, कि कर्मयोग के जानने | की सिर्फ इच्छा होने से ही लाचार हो कर मनुष्य शब्दब्रह्म से परे चला जाता है | अब उसे ही भक्तिमार्ग के लिए लागू कर दिखलाया है | अब इस बात का अधिक | खुलासा करते हैं, कि परमेश्वर संब मृतों को एक-सा कैसे हैं रैं ]

(३२) क्योंकि हे पार्थ! मेरा आश्रय करके स्त्रियां, वैदय और शूद्र अथवा अन्त्यज्ञ आहि जो पापयोनि हों, वे भी परमगित पाते हैं। (३३) फिर पुण्यवान् ब्राह्मणों की मेरे मक्तो की और राजिपयों की बात क्या कहनी है! तू इस अनित्य और असुख अर्थात् दु:ख़कारक मृत्युलोक में है। इस कारण मेरा मजन कर ।

| [३२ वं रहोक में 'पापयोनि' शब्द को स्वतन्त्र न मान कुछ टीकाकार | कहते हैं, कि वह स्त्रियाँ, वैदयाँ और शृद्धों को मी लागू है। क्योंकि पहले कुछ- | न-कुछ पार किये दिना कोई भी स्त्री, वैदय या शृद्ध का सन्म नहीं पाता। उनके | मत में पापयोनि शब्द साधारण है; और उसके मेद बतलाने के लिए स्त्री, वैद्य | तथा शृद्ध उदाहरणार्थ दिये गये हैं। परन्तु हमारी राय में यह अर्थ ठीक नहीं

### §§ मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । मामेवैप्यसि युक्तवैवमात्मानं मत्यरायणः ॥ २४ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगद्यास्त्रे श्रीऋष्णार्जुनसंबोटे राजविद्याराजगुरसयोगो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९॥

| है | पापयोनि शब्द से वह जाति विवक्षित है, जिसे कि आजकल राज-दरवार में | 'जयराम-पैशा क़ौम ' कहते हैं | इस श्लोक का सिद्धान्त यह है, कि इस जाति के | लोगों को भी भगवद्गिक से सिद्धि मिलती है | स्त्री, वैदय और शृद्ध हुछ इस वर्ग | के नहीं है | उन्हें मोश्र मिलने में इतनी ही बाधा है, कि वे वेद सुनने के अधिकारी | नहीं हैं, इसी से भागवत पुराण में कहा है कि —

स्त्रीग्रहृद्विजवन्ध्नां त्रयी न श्रुतिगोचरा। कर्मश्रेयसि सृदानां श्रेय एवं भवेदिह। इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्॥

| ' क्लियों, गृष्टों अथवा काल्युग के नामधारी ब्राह्मणों के कानों में बेद नहीं | पहुँचता | इस कारण उन्हें मूर्वता से बचाने के लिए व्यासमुनि ने ऋपालु होकर | उनके कर्व्याणार्थ महामारत की — अर्थात् गीता की मी — रचना की ' ( माग. | १.४.२५ ) । मगवद्गीता के ये स्ठोंक कुछ पाटमेद से अनुगीता में भी पाये | जाते हैं ( म. मा. अश्व. १९. ६१ , ६२ ) । जाति का, वर्ण का, व्यी-पुरूप आदि | का अथवा काले-गोरे रंग प्रशृति का कोई भी मेद न रख कर सब को एक ही | से सदति देनेवाले मगवद्गक्ति के इस राजमार्ग का टीक बड़प्पन उस देश की — | और विशेषतः महाराष्ट्र की — सन्तमण्डली के इतिहास से किसी को भी जात हो | सकेगा । उद्घितित स्ठोक का अधिक खुलासा गीतारहस्य के प्र. १३, पृ. ४४० — | ४४४ में देखो । उस प्रकार के धर्म का आचरण कर के विषय में ३६ वें स्ठोक | के उत्तरार्थ में अर्जुन को जो उपदेश किया गया है, अगले स्ठोंक में मी वही | चल रहा है । ]

(३४) सुझमें मन लगा। मेरा मक्त हो। मेरी पूजा कर; और मुझे नमस्कार कर इस प्रकार मत्परायण हो कर योग का अभ्यास करने से मुझे ही पावेगा।

| विस्तव में इस उपदेश का आरंभ ३३ वें स्त्रोक में ही हो गया है। | ३३ वें स्त्रोक में 'अनित्य' पद अध्यात्मशास्त्र के इस सिद्धान्त के अनुसार आया | है, कि प्रकृति का फैलाव अथवा नामरूपात्मक दृश्य सृष्टि अनित्य है; और एक | परमात्मा ही नित्य है। और 'असुल' पद में इस सिद्धान्त का अनुवाद है, कि | इस संसार में सुल की अपेक्षा दुःख अधिक है। तथापि यह वर्णन अध्यात्म का

# ्दशमोऽध्यायः ।

#### श्रीभगवानुवाच ।

भूय एव महावाहो शृष्णु मे परमं वचः। यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥ न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः।

अहमादिहिं देवानां महर्षीणां च सर्वशः॥२॥

| नहीं है; मिक्तमार्ग का है। अतएव भगवान ने परव्रहा अथवा परमात्मा शब्द | का प्रयोग न करके 'मुझे मज, मुझमें मन लगा, मुझे नमस्कार कर ', ऐसे | व्यक्तस्वरूप के दश्गीनेवाले प्रथम पुरुष का निर्देश किया है। भगवान का अन्तिम | कथन है, कि हे अर्जुन! इस प्रकार मिक्त करके मत्परायण होता हुआ योग | अर्थात् कर्मयोग का अभ्यास करता रहेगा, तो (टेखो गीता ७. १) त् कर्मजन्धन | से मुक्त हो करके निःसन्देह मुझे पा लेगा। इसी उपदेश की पुनरावृत्ति ग्यारहर्षे | अध्याय के अन्त में की गई है। गीता का रहस्य मी यही है। मेट इतना ही है, | कि इस रहस्य को एक बार अध्यात्मदृष्टि से और एक बार मिक्तदृष्टि से बतला | दिया है।

ं इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए — अर्थात् कहे हुए — तपिनवद् में ब्रह्म-विद्यान्तर्गत योग — अर्थात् कर्मयोग — शास्त्रविषयक श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में राजविद्या-राजगुद्धयोग नामक नौवां अध्याय समाप्त हुआ।

# दसवाँ अध्याय

[ पिछले अध्याय में कर्मयोग की चिद्धि के लिए परमेश्वर के न्यक्तस्वरूप की उपासना का जो राजमार्ग बतलाया गया है, उसी का इस अध्याय में वर्णन हो रहा है। और अर्जुन के पूछने पर परमेश्वर के अनेक न्यक्त रूपों अथवा विभूतियों का वर्णन किया गया है। इस वर्णन को सुन कर अर्जुन के मन में मगवान् के प्रत्यक्ष स्वरूप को टेखने की इच्छा हुई। अतः ११ वें अन्याय में मगवान् ने उसे विश्वरूप दिखला कर कृतार्थ किया है।

श्रीमगवान् ने कहा – (१) हे महाबाहु! (मेरे मापण से) सन्तुष्ट होनेवाले तुझसे तेरे हितार्थ में फिर (एक) अच्छी बात कहता हूँ; उसे सुन। (१२) देवताओं के गण और महर्षि भी मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते। क्योंकि देवता और महर्षि का यो मामजमनाहिं च वेति छोकमहेश्वरम् ।
असम्मृद्धः स मत्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ३ ॥

§§ बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोद्धः समा सत्यं दमः शमः ।
सुखं दुःखं भवोऽभायो भयं चाभयमेय च ॥ ४ ॥

आर्हिसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः ।

भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः ॥ ५ ॥

महर्षयः सप्त पूर्वे चत्यारो मनवस्तथा ।

मन्द्राया मानसा जाता येषां छोक दमाः प्रजाः ॥ ६ ॥

सब प्रकार से में ही आदिकरण हूं। (३) जो जानता है, कि मैं (पृथ्वी आदि सब) छोगों का बड़ा ईश्वर हूं; और मेरा जन्म तथा आदि नहीं है, मनुष्यों में वही मोहविरहित हो कर सब पापों से मुक्त होता है।

| क्रिंग्वेद के नासदीय सक्त में यह विचार पाया जाता है, कि भगवान या | परव्रहा देवताओं के भी पहले का है; देवता पीछे से हुए (देखो गीतारहस्य प्र. ९, | पृ. २५६ ) | इस प्रकार प्रस्तावना हो गई। अब मगवान् इसका निरूपण करते | हैं, कि मैं सब का महेश्वर कैसे हूँ ? ]

(४) बुद्धि, ज्ञान, असंमोह, क्षमा, सत्य, दम, ज्ञाम, सुल, दुःख, मन (उत्पत्ति), अभाव (नाज्ञ), मय, अभय, (५) अहिंसा, समता, तुष्टि (सन्तोप), तप, दान, यज्ञ और अयज्ञ आदि अनेक प्रकार प्राणिमात्र के भाव मुक्सते ही उत्पन्न होते हैं।

[ 'माव' शब्द का अर्थ है 'अवस्था', 'स्थिति' या 'वृत्ति' और संख्य-शास्त्र में ' बुद्धि के माव ' एवं 'शारीरिक माव ' ऐसा मेद किया गया है । संख्य-शास्त्र में ' बुद्धि के माव ' एवं 'शारीरिक माव ' ऐसा मेद किया गया है । संख्य-शास्त्र मुं जुद्धि को अकर्ता और बुद्धि को प्रकृति का एक विकार मानते हैं इसिल्ए | वे कहते हैं, कि लिंगशरीर को पश्चपक्षी आदि मिन्न मिन्न जन्म मिल्ने का कारण | लिंगशरीर में रहनेवाली बुद्धि की विमिन्न अवस्थाएँ अथवा माव ही हैं ( देखों | गीतारहस्य प्र. ८, पृ. १८९ और सा. का. ४०—५५); और स्वर के वे क्लोकों | में इन्हीं मावों का वर्णन है । परन्तु वेदान्तियों का सिद्धान्त हैं, कि प्रकृति और | पुष्प से मी पर परमात्मरूपी एक नित्यतत्त्व है, और ( नासटीय स्कू के वर्णना-| नुसार ) उसी के मन में सृष्टि निर्माण करने की इच्छा उत्पन्न होने पर धारा हश्य | जगत् उत्पन्न होता है । इस कारण वेदान्तशास्त्र में भी कहा है, कि सृष्टि के मायात्मक | समी पदार्थ परत्रक्ष के मानस भाव हैं ( अगला क्लोक देखों ) तप, दान और यश्च | आदि शब्दों से तिन्नहक बुद्धि के माव ही डिइए हैं । मगवान् और कहते हैं, कि—] ( ६ ) सात महर्षि, उनके पहले के नार, और मनु भेरे ही मानस, अर्थात् मन से | निर्माण हुये हुए माव हैं, कि जिनसे ( इस ) खोक में यह प्रचा हुई हैं ।

ियद्यपि इस श्लोक के शब्द सरल है, तथापि जिन पौराणिक पुरुपों की | उद्देश्य करके यह श्लोक कहा गया है, उनके संबन्ध से टीकाकारों में बहुत ही | मतमेट है | विशेषतः अनेकों ने इसका निर्णय कई प्रकार से किया है, कि 'पहले के' । (पूर्व) और 'चार' (चत्वारः) पढों का अन्वय किस पर से लगाना चाहिये ? सात महर्षि प्रसिद्ध है, परन्तु ब्रह्मा के एक कल्प में चौदह मन्वन्तर (देखो गीतार. प्र. ८, े पू. १९४) होते हैं; और प्रत्येक मन्वन्तर के मनु, देवता एवं सतिर्पि भिन्न भिन्न होते हैं (देखों हरिवंश १, ७; विप्णु. ३, १; मत्स्य. ९)। इसीसे 'पहले के' शब्द की | सात महर्पियों का विशेषण मान कई लोगों ने ऐसा अर्थ किया है, कि आजकल के ( अर्थात् वैवस्वत मन्वन्तर से पहले के ) चाशुप मन्वन्तरवाले सप्तर्पि यहाँ विवक्षित है। इन सप्तर्पियांके नाम भूग, नम, विवस्वान, सुधामा, विरजा, अतिनामा और सहिष्णु है। किन्तु हमारे मत में यह अर्थ ठीक नहीं है। क्योंकि, आजकल के – वैवस्वत अथवा बिस मन्वन्तर में गीता कही गई, उससे – पहले के मन्वन्तरवाल . | स्तर्पियो को वतलाने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है । अतः वर्तमान मन्वन्तर के | ही सप्तर्पियों को छेना चाहिये | महामारत शान्तिपर्व के नारायणीयोपाख्यान में इनंक ये नाम है : मरीचि, अङ्गिरस, अत्रि, पुलस्य, पुलह, ऋतु और बसिष्ट ( म. मा. शां. ३३५. २८. २९; ३४०. ६४ और ६५ )। तथापि यहाँ इतना वितला देना आवश्यक है, कि मरीचि आदि सत्तियों के उक्त नामों में कहीं कहीं अद्भिरस के बढ़ले भूग का नाम पाया जाता है। और कुछ स्थानों पर तो ऐसा वर्णन है, कि कन्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमद्राय और वसिष्ठ वर्तमान युग के सप्तर्षि है (बिण्यू. ३. १. ३२ और ३३: मतस्य. ९. २७ और २८; म. मा. अनु. ९३. २१ ) । मरीचि आदि कपर हिखे हुए सात ऋषियों में ही भूगु और दक्ष को मिळा कर विष्णुपुराण (१.७.५ ६) में नौ मानसपुत्रों का और इन्हीं में नारट को भी जोड कर मनुस्मृति में ब्रह्मदेव के दस मानसपुत्रों का वर्णन है ( मनु. १. ३४, ३५ ) । इस मरीचि आदि शब्दे। की व्युत्पत्ति भारत म की गई है (म. मा. अनु, ८५)। परन्तु हमें अभी इतना ही देखना है, कि । सात महर्पि कीन कीन है ? इस कारण इन नी-इस मानसपुत्रों का अथवा इनके नामां की ब्युत्पत्ति का विचार करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। प्रकट है, कि ( पहले के ' इस पर का अर्थ ' पूर्व मन्वन्तर के सात महर्षि ' लगा नहीं सकते । े अब देखना है, कि 'पहले के चार ' इन शब्दों को मन का विशेषण मान कर कई एका ने जो अर्थ किया है, वह कहाँ तक युक्तिसंगत है ? कुछ चीउह मन्वन्तर है और इनके चौक्ह मनु है। इसमें सात-सात के दो वर्ग है। पहले साता के नाम स्वायंभुव, स्वारोचिप, औत्तमी, तामस, रैवत, चाक्षुप और वैवस्वत है; तया ये स्वायंभुव आदि मनु कहे जाते हैं (मनु. १.६२ और ६३)। इनमें से छः मनु हो चके। और आबकल सातवाँ अर्थात वैवस्वत मनु चल रहा है। इसके समात ] होने पर आगे वो सात मनु आऍगे (माग. ८. १३.७) उनको सावाणि मनु कहते हैं। उनके नाम : सावार्णे, दक्षसावर्णि, ब्रह्मसावर्णि, धर्मसावर्णि, रुटसावर्णि, देवसावर्णि और इन्ट्रसावर्णि – हैं (विप्णु. ३. २; मागवत. ८. १३; हरिवंश १. ७)। इस प्रकार प्रत्येक मनु के सात सात होने पर कोई कारण नहीं वतलाया जा । सकता. किसी भी वर्ग के 'पहले के ' 'चार' ही गीता में क्यों विवक्षित होंगे? ब्रह्माण्डपुराण (४.१) में कहा है, कि सावर्णि मनुओं में पहले मन को छोड कर अगले चार अर्थात् दक्ष - ब्रह्म - धर्म - और रुद्रसाविंग एक ही समय में । उत्पन्न हुए। और इसी आधार से कुछ लोग कहते हैं, कि ये ही चार सावर्णि मनु गीता में विवक्षित है। किन्तु इस पर दूसरा आक्षेप यह है, कि ये सब सावर्णि मनु भविष्य में होनेवाले हैं। इस कारण यह मृतकाल्ड्यक अंगला वाक्य ' जिनसे इस लोक में प्रजा हुई ' भावी सावर्णि मनुओ को लागू नहीं हो सकता। इसी प्रकार 'पहले के चार ' शब्दों का संबन्ध 'मनु' पट से जोड़ देना ठीक नहीं है। अतएव कहना पड़ता है, कि 'पहले के चार 'ये दोनों शब्द स्वतन्त्र रीति से प्राचीन काल के कोई चार ऋषियों अथवा पुरुषों का वीव कराते हैं। और ऐसा . | मान लेने से यह प्रश्न सहज ही होता है, कि ये पहले के चार ऋषि या पुरुष े कौन है ? जिन टीकाकारों ने इस श्लोक का ऐसा अर्थ किया है, उनके मत में सनक, | सनन्द्र, सनातन और सनत्कुमार (मागवत ३. १२. ४) ये ही वे चार ऋषि हैं। किन्तु इस अर्थ पर आक्षेप यह है, कि यद्यपि ये चारों ऋषि ब्रह्मा के मानसपुत्र हैं, तथापि ये सभी जन्म से ही संन्यासी होने के कारण प्रवाद्यदि न करते थे; । | और इससे ब्रह्मा इन पर कुद्ध हो गये थे ( माग, ३, १२; विष्णु, १,७) | अर्थात् यह वाक्य इन चार ऋषियों को विलक्ष्क ही उपयुक्त नहीं होता, कि ' जिनसे इस े होक में यह प्रजा हुई '-' येषां होक इमाः प्रजाः । ' इसके व्यतिरिक्त कुछ पुराणीं में यद्यपि यह वर्णन है, कि ये ऋषि चार ही थे; तथापि मारत के नारायणीय । अर्थात् भागवत धर्म में कहा है, कि इन चारों में सन, कपिल और सनत्सुजात की मिला लेने से जो सात ऋषि होते हैं, वे सत्र ब्रह्मा के मानसपुत्र हैं; और वे पहले से ही निवृत्तिधर्म के थे (म. मा. शा. ३४०, ६७, ६८)। इस प्रकार सनक आदि ऋपियों को सात मान छेने से कोई कारण नहीं दीख पडता, कि इनमें से चार ही नियां लिए बाएँ। फिर 'पहले के चार' हैं कीन ? हमारे मत में इस प्रश्न का े उत्तर नारायणीय अथवा भागवत धर्म की पौराणिक कथा से ही दिया जाना चाहिये। क्यों कि यह निर्विवाद है, कि गीता में भागवतधर्म ही का प्रतिपादन किया गया है। अब यदि यह देखें, कि भागवत धर्म में सृष्टि की उत्पत्ति की करपना किस प्रकार की थी ? तो पता छगेगा, कि मरीचि आदि सात ऋषियों के पहले वासुदेव (आत्मा), । संकर्पण (जीव), प्रद्यंप्न (मन) और अनिरुद्ध (अहंकार) ये चार मृर्तियाँ | उत्पन्न हो गई थीं। और कहा है, कि इनमें से पिछले अनिरुद्ध से अर्थात अहंकार

§§ एतां विभ्तिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः। सोऽविकस्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः॥ ७॥

अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वे प्रवर्तते । इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ ८ ॥

| से या ब्रह्मदेव से मरीचि आदि पुत्र उत्पन्न हुए ( म. मा. शां. ३३९. ३४-४० | और ६०-७२; ३४०.२७-३१)। वासुदेव, संकर्पण, प्रद्यम्न और अनिकद्ध | इन्ही चार मृर्तियों को 'चतुर्व्यूह' कहते हैं। और मागवतधर्म के एक पन्थ का मत है, कि ये चारों मूर्तियाँ स्वतन्त्र थीं; तथा दूसरे कुछ छोग इनमें से । तीन अथवा दो को ही प्रधान मानते हैं। किन्तु मगवद्गीता को ये कल्पनाएँ मान्य नहीं है। हमने (गीतारहस्य प्र. ८, प्र. १९६ और परि. ५४२-५४३) में दिखलाया है, कि गीता एकव्यूह-पन्य की है - अर्थात् एक ही परमेश्वर से चतुर्व्यूह आदि सब कुछ की उत्पत्ति मानती है। अतः व्यूहात्मक | वामुदेव मूर्तियों को स्वतन्त्र न मान कर इस श्लोक में दर्शाया है. कि ये चारों न्यूह एक ही परमेश्वर अर्थात् सर्वन्यापी वासुदेव के (गीता ७.१९) , 'माव' हैं। इस दृष्टि से टेखने पर विदित होगा, कि भागवतधर्म के अनुसार 'पहले के चार' इन शब्दों का उपयोग वासुदेव ऑदि चतुर्व्यूह के लिए किया गया है, कि जो सप्तर्पियों के पूर्व उत्पन्न हुए थे। मारत में ही छिखा है, कि मागवतंघर्म के चतुर्व्यूह आदि मेद पहले से ही प्रचलित थे (म. मा. शा. ३४८. ५७)। यह कल्पना कुछ हमारी ही नई नहीं है। सारांश, भारतान्तर्गत नारायणीयाख्यान के अनुसार हमने इस क्षोक का अर्थ यों लगाया है - 'सात महिंपें भर्यात् मरीचि आदि; 'पहले के चार ' अर्थात् वासुदेव आदि चतुर्व्यूह; और 'मनु' अर्थात् जो उस समय से पहले हो जुके ये और वर्तमान, सब मिला कर स्वायंभुव आदि सात मनु । अनिरुद्ध अर्थात् अहंकार आदि चार मूर्तियों को परमेश्वर के पुत्र मानने की कल्पना भारत में और अन्य स्थानों में भी पाई | जाती है (देखों म. मा. शां. ३११. ७.८) । परमेश्वर के मार्वों का वर्णन हो . चिका। अब बतलाते हैं. कि इन्हें कि ज्ञान करके उपासना करने से क्या फल मिलता है ?ी

(७) जो मेरी इस विभूति अर्थात् विस्तार और योग अर्थात् विस्तार करने की शक्ति या सामर्थ्य के तत्त्व को जानता है, उसे निस्सन्देह स्थिर (कर्म-)योग प्राप्त होता है। (८) यह जान कर – िक में सब का उत्पत्तिस्थान हूँ; और मुझसे सब वस्तुओं की प्रश्नित होती है – श्रानी पुरुष मावयुक्त होते हुए मुझको मजते हैं।

मञ्जित्ता महतप्राणा वोधयन्तः प्रस्परम् । कथयन्तव्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च॥९॥ तेपां सततयुक्तानां भजतां त्रीतिपूर्वकम्। ददामि बुद्धियोगं तं येन माम्रुपयान्ति ते॥ १०॥ तेपामेवानुकस्पार्थमहमज्ञानजं तमः। नाज्ञायाम्यात्मभावस्यो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ ११ ॥

अर्द्धन टवाच।

§ ९ परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् । पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विसुम् ॥ १२ ॥ आहुस्त्वामृपयः सर्वे देवपिर्नारदस्तथा । असितो देवलो स्यासः स्त्रयं चैव ब्रवीपि मे ॥ १३ ॥

(९) वे मुझमें मन जमा कर भीर प्राणों को लगा कर परत्यर शेव करते हुए एवं मेरी कथा कहते हुए ( उसी में ) सहा सन्तुष्ट और रममाण रहते हैं । ( १० ) इस प्रभार सदेव युक्त होकर अर्थात् समाधान से रह कर वो खेन मुझे प्रीतिपूर्वक मन्त्रे हैं, उनको ने ही ऐसी (समत्व-)बुद्धि का योग देता हूँ, कि विसम् वे मुझे पा छो। ( ११ ) और उन पर अनुबह करने के लिए ही में उनके आन्ममाब अर्थान् अंतःकरण में पैठ कर तेनस्वी जानटीपरे ( उनके ) अज्ञानमृत्य्य अन्वकार का नाग्र दरता हूँ !

[मातवें अध्याय में कहा है, कि भिन्न मिन्न देवताओं की अहा भी परमेश्वर ही देता है (७.२१)। उसी प्रकार अब कार के दसर्वे कीड़ में नी वर्णन है, कि मिक्तमार्ग में स्त्रो हुए मनुष्य की समत्वहुद्धि हो उन्नत खरेने हा | काम भी परमेश्वर ही करता है | और पहन्दे (गीता ६.४४) हो यह बर्गन है कि बब मनुष्य के मन में एक बार इसंयोग की बिहासा बायत हो बाती है, -। तब वह आप-ही-आप पूर्ण सिद्धि की ओर न्वींचा चन्छा जाता है – उसके साध मिक्तिमार्ग का यह विद्वान्त समानार्यक है। ज्ञानी की दृष्टि से क्षयान् कर्नविपाठ-प्रिक्रिया के अनुसार कहा जाता है, कि यह क्तृंत्व आत्मा की स्वतन्त्रता ने | मिलता है | पर आत्मा भी तो परमेश्वर ही है | इस कारण मिन्सार्ग में ऐस वर्णन हुआ करता है, कि इस फल अथवा बुद्धि को परमेश्वर ही प्रस्नेक नतुष्य के पूर्वकर्मों के अनुसार देता है ( देखो गीता ७. २०. और गीतारहस्य म. १३, | पृ. ४३० ) I इस प्रकार भगवान् के मक्तिमार्ग का तत्त्व बतला चुक़ने पर − ]

अर्जुन ने कहा - (१२-१३) तुम ही परम ब्रह्म, श्रेष्ट स्थान और पवित्र बस्तु (हो)! सत्र ऋषि, ऐसे ही देवर्षि नार्द, असित, देवल और व्यान मी सर्वमेतहतं मन्ये यन्मां वृद्द्सि केशव।
न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः॥ १४॥
स्वयमेवातमनात्मानं वेत्य त्वं पुरुपोत्तम।
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते॥ १५॥
वक्तुमर्हस्यशेपेण दिव्या द्यात्मविभूतयः।
याभिविंमूतिभिर्छोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ट्रसि॥ १६॥
कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन्।
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया॥ १७॥
विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्द्न।
भूयः कथय दृतिहिं शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम्॥ १८॥

तुमको दिन्य एवं शाक्षत पुरुष, आदिव, अजन्मा, सर्विक्षमु, अर्थात् सर्वव्यापी कहते हैं और स्वयं तुम मी मुझसे वही कहते हो। (१४) हे केशव! तुम मुझसे को कहते हो। (१४) हे केशव! तुम मुझसे को कहते हो, उस सब में सत्य मानता हूँ। है मगवन्! तुम्हारा व्यक्ति अर्थात् तुम्हारा मूल देवताओं को विदित नहीं। (१५) सव भूतों के उत्पन्न करनेवाले हे भूतेश! हे देवदेव जगत्पते! हे पुरुषोत्तम! तुम स्वयं ही अपने आप को जानते हो। (१६) अतः तुम्हारी जो दिव्य विभूतियाँ है, जिन विभूतियाँ से इन सब लेकों को तुम व्याप्त कर रहे हो, उन्हें आप ही (इपा कर) पूर्णता से वतलावं। (१७) हे योगिन्! (मुझे यह वतलाइये कि) सवा तुम्हारा चिन्तन करता हुआ में तुम्हें कैसे पहचान्ँ? और भगवन्! में किन किन पदायों में तुम्हारा चिन्तन कर्ते? (१८) हे जनार्दन! अपनी विभृति और योग मुझे फिर विस्तार से बतलाओ, क्योंकि अमृततुल्य (तुम्हारे मापण को) सुनते सुनते मेरी होते नहीं होती।

[ निभृति और योग रोनों शब्द इसी अध्याय के सातवें स्त्रोक में आये | हैं; और यहाँ अर्जुन ने उन्हीं को दुहरा दिया है। 'योग' शब्द का अर्थ पहले | (गीता ७. २५) दिया जा जुका है, उसे देखो। मगवान की विभृतियों को अर्जुन | इसलिए नहीं पृष्टता, कि मिन्न मिन्न विभृतियों का ध्यान देवता समझ कर किया | जाए। किन्तु सन्नहवं स्त्रोक के इस कयन को स्मरण रखना चाहिये, कि उक्त | विभृतियों में सर्वव्यापी परमेश्वर की ही मावना रखने के लिए उन्हें पूछा है | क्योंकि मगवान यह पहले ही बतला आये हैं (गीता ७. २०-२५; ९. २२-२८), | कि एक ही परमेश्वर को सब स्थानों में विद्यमान जानना एक बात है; और गी. र. ४९

#### श्रीभगनानुवाच ।

§ ६ हन्त ते कथिप्यामि दिव्या द्यातमविभ्तयः । प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ट नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १९ ॥ अहमातमा गुडाकेश सर्वभृताशयस्थितः । अहमादिश्य सध्यं च भृतानामन्त एव च ॥ २० ॥ आदित्यानामहं विष्णुज्यांतिषां रविरंशुमान् । मरीचिर्मस्तामस्मि नस्त्राणामहं शशी ॥ २१ ॥ वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः । इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भृतानामस्मि चेतना ॥ २२ ॥

| परमेश्वर की अनेक विभृतियों को मिन्न भिन्न देवता मानना दूसरी नात है। इन | दोनों में मिक्तमार्ग की दृष्टि से महान् अन्तर है।]

श्रीमगवान् ने कहा – (१९) अच्छा; तो अब हे कुरुश्रेष्ठ। अपनी दिख विभृतियों में से तुम्हें मुख्य मुख्य बतछाता हूँ; क्योंकि भेरे विस्तार का अन्त नहीं है।

[ इस विभृतिवर्णन के समान ही अनुशासनपर्व (१४.३११-३२१) में | और अनुगीता (अश्व. ४३ और ४४) में परमेश्वर के रूप का वर्णन है। परनु | गीता का वर्णन उसकी अपेका अधिक सरस है। इस कारण इसी का अनुकरण | और स्थलों में भी मिलता है। उदाहरणार्य, मागवतपुराण के एकाटश स्कृत्य के | सोलहवें अध्याय में इसी प्रकार का विभृतिवर्णन मगवान ने उद्धव को समझाया | है; और वहीं प्रारंभ में (माग. ११.१६.६-८) कह दिया है, कि यह वर्णन | गीता के इस अध्यायवाले वर्णन के अनुसार है। ]

(२०) गुड़ाकेश ! सब भूतों के भीतर रहनेवाला आत्मा में हूँ; और सब भूतों का आदि, मध्य और अन्त भी भे हूँ। (२१) (बारह) आदित्यों में विण्णु में हूँ। तेनिस्वयों में किरणशाली सूर्य, (सात अथवा उनचान) मान्तों में मरीचि और नक्षत्रों में चन्द्रमा में हूं। (२२) में वेशें में सामवेट हूं। देवताओं में इन्ट्र हूँ; और इन्ट्रियों में मन हूँ। भूतों में चेतना अर्थात् प्राण की चलनशक्ति में हूँ।

| चिहाँ वर्णन है, कि में वेशें में सामवेट हूं — अर्थात् सामवेट मुख्य है | | ठीक ऐसा ही महानारत के अनुशासन पर्व (१४.३१७) में भी 'सामवेटअ | वेटानां यसुपां शतकदियम्' कहा है । पर अनुगीता में 'ॐकारः सवेवेटानाम्' | (अश्व.४४.६) इस प्रकार सव वेहों में ॐकार को ही श्रेष्ठता टी है; तथा | पहले गीता (७.८) में भी 'प्रणवः सवेवेटेपु' कहा है । गीता ९.१७ के रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम् । वस्त्नां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम् ॥ २३ ॥ पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थं वृहस्पतिम् । सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥ २४ ॥

🕽 'ऋकुषामयजुरेव च ' इष वाक्य में सामवेट की अपेक्षा ऋग्वेद को अग्रस्थान दिया गया है, और साघरण लोगों की समझ भी ऐसी ही है। इन परस्पर-विरोधी वर्णनों पर कुछ लोगों ने अपनी कल्पना को खूब सरपट दौडाया है। । छान्दोग्य उपनिपद् में ॐकार ही का नाम उद्गीय है। और खिखा है, कि 'यह उद्गीय सामवेद का सार है; और सामवेद ऋग्वेद का सार है? । (छां. १. १. २)। संब वेटों में कौन वेट् श्रेष्ठ है ? इस विषय के मिन्न मिन्न । उक्त विधानों का मेल छान्टोग्य के इस वाक्य से हो सकता है। क्योंकि सामवेट क मन्त्र भी मूळ ऋषेद से ही लिए गये हैं। पर इतने ही से सन्तुष्ट न हो कर कुछ लोग कहते हैं, कि गीता में सामवेट को यहाँ पर जो प्रधानता दी गई है, इसका कुछ-न-कुछ गृद कारण होना चाहिये। यद्यपि छान्दोग्य उपनिषद् में समवेद को प्रधानता दी है, तथापि मनु ने कहा है, कि 'सामवेद की ध्वनि अशुचि हैं ' ( मनु. ४. १२४ ) । अतः एक ने अनुमान किया है, कि सामवेद की प्रधानता ं देनेवाली गीता मनु से पहले की होगी; और दूसरा कहता है, कि गीता बनानेवाला । सामवेदी होगा; इसी से उसने यहाँ पर सामवेद को प्रधानता दी होगी। परन्तु हिमारी समझ में 'में वेन्हों में सामवेद हूँ ' इसकी उपपत्ति लगाने के लिए इतनी दूर जाने की आवश्यकता नहीं। भक्तिमार्ग में परमेश्वर की गानयुक्त स्तुति को | सदैव प्रधानता दी बाती है। उटाहरणार्थ, नारायणीय धर्म में नारद ने भगवान ं का वर्णन किया है, कि 'वेटेपु सपुराणेपु साङ्गोपाङ्गेपु गीयसे ' (म. मा. शां. ३३४. २३); और वसु राजा 'जप्यं जगी '- जप्य गाता या (देखी ज्ञां. ३३७. रि७; और ३४२. ७० और ८१) - इस प्रकार 'गै' घातु का ही प्रयोग फिर किया । गया है। अतएव भक्तिप्रधान धर्म में - यज्ञयाग आदि कियात्मक वेदों की । अपेक्षा - गानप्रधान वेट अर्थात् सामवेद को अधिक महत्त्व दिया गया हो, तो । इसमें कोई आश्चर्य नहीं; 'मैं वेटों में सामवेद हूँ' इस क्यन का हमारे मत में । सीधा और सहब कारण यही है।

(२३) (ग्यारह) छों में शंकर मैं हूं। यक्ष और राक्षलों में कुनेर हूँ। (आठ) नधुओं में पावक हूँ। (और सात) पर्वतों में मेठ हूँ। (२४) हे पार्थ! पुरोहितों में सुख्य वृहस्पति सुझको समझ। मैं सेनानायकों में स्कन्द (कार्तिकेय); और महर्पाणां भृगुरहं गिरामस्येकमक्षरम् । यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्यावराणां हिमालयः ॥ २५ ॥ः अभ्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्पाणां च नारदः । गन्धर्वाणां चित्ररयः सिद्धानां किष्ठो मुनिः ॥ २६ ॥ उज्जैः अवसम्भवानां विद्धि माममृतोद्भवम् । ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् ॥ २७ ॥ आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् । प्रजनस्थास्मि कन्द्रपः सर्पाणामस्मि वासुकिः ॥ २८ ॥ अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् । पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् ॥ २९ ॥

जलाशयों में समुद्र हूँ। (२५) महर्षियों में मे भूगु हूँ। वांणी में एकाक्षर अर्थातः ॐकार हूँ। यज्ञों में जपयश्च में हूँ। स्थावर अर्थात् स्थिर पदार्थों में हिमालय हूँ। ['यज्ञों में जपयश्च में हूँ' यह वाक्य महत्त्व का है। अनुगीता (म. | मा. अर्थ. ४४.८) में कहा है, कि 'यज्ञानां हुतमुत्तमम्'— अर्थात् यज्ञों में (अग्नि में) हवि समर्पण करके सिद्ध होनेवाला यश्च उत्तम है; और वही वैक्षि | कर्मकाण्डवालों का मत है। पर मिक्तमार्ग में हविर्यश्च की अपेक्षा नामयश्च या

| कमकार्य्याल का नत्त है। दर्श निवास में हिपपर का लेपका नामका था | जपयञ्च का विशेष महत्त्व है। इसी से गीता में 'यज्ञानां जपयजोऽस्मि' कहा | है। मनु ने भी एक स्थान पर (२.८७) कहा है, कि 'और कुछ करे या न | करे: केवल जप से ही ब्राह्मण सिद्धि पाता है '। मागवत में 'यज्ञानां ब्रह्मयज्ञेऽई

पाठ है। ी

(२६) में चब वृक्षों में अश्वत्य अर्थात् पीपल और देवपियों में नारद हूं। गंधवों में चित्रत्य और विद्धों में कृषिल मुनि हूं। (२७) बोड़ों में (अमृतमन्यन के समय निकला हुआ) उच्चैःअवा मुझे समझो। में गजेन्द्रों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा हूँ। (२८) में आयुषों में वज़, गौओं में कामधेनु और प्रजा उत्पन्न करनेवाला काम में हूं। वार्षों में वासुक्ष हूँ। (२९) नागों में अनन्त में हूं। यादस् अर्थात जलचर प्राणियों में वरण और पितरों में अर्थमा में हूं। में नियमन करनेवालों में यम हूं।

[ वासुक = सर्पों का राजा और अनन्त = 'शेष' ये अर्थ निश्चित हैं; और | अमरकोश तथा महाभारत में भी ये ही अर्थ दिये गये हैं (देखों म. मा. आदि | २५-२९)। परन्तु निश्चयपूर्वक नहीं वतलाया जा सकता, कि नाग और सर्प | में क्या भेट है। महाभारत के आस्तिक उपाख्यान में इन शब्दों का प्रयोग | समानार्थक ही है। तथापि जान पढ़ता है, कि यहाँ पर सर्प और नाग शब्दों प्रहाद्श्रास्मि देखानां कालः कलयतामहम् ।
मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम् ॥ ३० ॥
पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रमृतामहम् ।
झवाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी ॥ ३१ ॥
सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन ।
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् ॥ ३२ ॥
अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च ।
अहमेवाक्षयः कालो धाताऽहं विश्वतोग्जलः ॥ ३३ ॥
मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च मविष्यताम् ।
कीतिंः श्रीवांक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा ॥ ३४ ॥

, बे सर्प के साधारण वर्ग की दो भिन्न भिन्न जातियाँ विवक्षित हैं। श्रीषरी टीका में पर्प को विवेदल और नाग को विवहीन कहा है; एवं रामानुकमान्य में सर्प को यक सिरावाला और नाग को अनेक सिरावाला कहा है। परन्तु ये दोनों मेद ठीक नहीं जंचते। क्योंकि कुछ स्थलों पर नागों के ही प्रमुख कुल बतलाते हुए उन ने में अनन्त और वासुकि को पहले गिनाया है; और वर्णन किया है, कि दोनों ही अनेक सिरावाले एवं विपक्षर है। किन्तु अनन्त है अग्रिवर्ण के और वासुकि है पीला। भागवत का पाठ गीता के समान ही है।]

(२०) में दैशों में प्रव्हाद हूं। मैं प्रवनेवालों में काल, पशुओं में मुगेन्द्र अर्थात् विह और पश्चियों में गव्ड हूँ। (३१) में वेगवानों में वायु हूँ। मैं शस्त्रघारियों में राम, मछलियों में मगर और निदयों में मागरथी हूं। (३२) हे अर्जुन! सृष्टिमान का आदि, अन्त और मध्य भी मैं हूँ। विद्याओं में अध्यात्मविद्या और बाद करनेवालों का वाद में हूं।

[पीछे २० वें श्लोक में बतला दिया है, कि सचेतन भूतों का आदि, मध्य | और अन्त में हूँ; तथा अब कहते हैं, कि सब चराचर सृष्टि का आदि, मध्य और | अन्त में हूँ; यही भेद है। ]

( २३ ) में असरों में असर और समासे में ( उभयपदमघान ) द्वन्द हूँ। ( निमेष, सुदूर्त आदि ) अक्षय काल और सर्वतोसुल अर्थात् चारों ओर से सुर्खोचाला वातायानी जहाा में हूँ। ( २४ ) सबका क्षय करनेवाली मृत्यु और आगे जन्म हेनेवालों का उत्पत्ति- . स्थान में हूँ। क्षियों में कीर्ति, श्री और वाणी, स्मृति, मेघा, चृत्ति तथा क्षमा में हूँ।

कितिं, श्री, वाणी इत्यादि शंब्दों से वे ही देवता विवक्षित हैं। महा-अभारत (आदि. ६६. १३, १४) में वर्णन है, कि इनमें से वाणी और क्षमा को वृहत्सामं तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् ।
मासानां मार्गशीर्षोऽहमृत्नां क्रसुमाकरः ॥ ६५ ॥
धूतं छळयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ।
जयोऽस्मि न्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् ॥ ६६ ॥
वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनंजयः ।
मुनीनामप्यहं न्यासः कवीनामुशना कविः ॥ ६९ ॥
दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीपताम् ।
मोनं चैवास्मि गुद्धानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् ॥ ६८ ॥
यच्चापि सर्वभूतानां चीजं तद्हमर्जुन ।
न तद्स्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम् ॥ ३९ ॥

| छोड़ शेप पॉच और दूसरी पॉॅंच (पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, लजा और मिति) रोनों | मिल कर कुल टबों दक्ष की कत्याएँ हैं। धर्म के साथ स्याही जाने के कारण इन्हें | धर्मपत्नी कहते हैं।]

(३५) साम अर्थात् गाने के योग्य वैदिक स्तोत्रों में बृहत्साम, और छन्दों में गायत्री छन्द मैं हूं। महीनों में मार्गशीर्प और ऋतुओं में वसन्त हूँ।

| मिहीनों में मार्गद्यीप को प्रथम स्थान इसिल्प् दिया गया है, कि उन | दिनों में बारह महीनों को मार्गद्यीप से ही गिनने की रीति थी, — जैसे कि आज- किल चैत्र से हैं।— (देखों म. मा. अनु. १०६ और १०९; एवं वास्मीकिरामायण | ३. १६)। भागवत ११. १६. २७ में भी ऐसा ही उछेल हैं। हमने अपने | 'ओरायन' प्रन्य में लिखा है, कि मृगदीप नक्षत्र को अप्रहायणी अर्थात् वर्षारंम | का नक्षत्र कहते थे। बन मृगदि नक्षत्रगणना का प्रचार था, तन मृगनक्षत्र को | प्रथम अप्रस्थान मिला; और इसी से फिर मार्गदीर्थ महीने को भी श्रेष्ठता | मिली होगी। इस विषय को यहाँ. विस्तार के भय से अधिक बढ़ाना उचित | नहीं है।]

(३६) मैं छिलियों में धूत हूँ। तेजस्वियों का तेज, (विजयशाली पुरुषों का) विजय, (निश्चयी पुरुषों का) निश्चय और सत्त्वशीलों का सत्त्व में हूँ। (३७) में याव्यों में वासुदेव, पाण्डवों में धनंजय, मुनियों में व्यास और कवियों में शकाचार्य कि हूँ। (३८) में शासन करनेवालों का दंड, जय की इच्छा करनेवालों को नीति और गुद्धों में मीन हूं। शानियों का शान में हूँ। (३९) इसी प्रकार हे अर्जुन! सब मूर्तों का जो कुछ बीब है वह में हूँ। ऐसा कोई चर-अचर भूत नहीं है, जो

नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप । एप तृद्वेशतः प्रोक्तो विभूतेविंस्तरो मया ॥ ४० ॥

§§ यद्यद्विभृतिमत्त्रत्तं श्रीमदूर्जितमेव वा । तत्त्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽज्ञासम्मवम् ॥ ४१ ॥ अथवा वहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन । विष्ठभ्याहमिदं कृत्त्तमेकांज्ञेन स्थितो जगत् ॥ ४२ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंबादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

सुक्षे छोड़े हो। (४०) हे परन्तप! मेरी दिल्य विभृतियों का अन्त नहीं है। विभृतियों का यह विस्तार मैंने केवल दिग्वर्शनार्थ बतलाया है।

| [इस प्रकार मुख्य मुख्य विभृतियाँ वतला कर अन इस प्रकरण का | उपसंहार करते हैं – ]

(४१) जो वस्तु वैभव, लक्ष्मी या प्रभाव से युक्त है, उसकी तुम मेरे तेज के अंश से उपजी हुई समझो। (४२) अथवा हे अर्जुन! तुम्हें इस फैलाव के जान कर करना क्या है! (संक्षेप में बतलाये देता हूँ, कि) मैं अपने एक (ही) अंश से इस सारे जगत् को व्याप्त कर रहा हूँ।

| जिन्त का स्त्रोक पुरुषस्क की इस ऋचा के आघार पर कहा गया है | 'पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि' (ऋ १०.९०.३); और | यह मन्त छान्दोग्य उपनिषद् (३.१२.६) में मी है। 'अंश' शब्द के अर्थ | का खुलासा गीतारहस्य के नीवें प्रकरण के अन्त (ए.२४८ और २४९) में | किया गया है। प्रकट है, कि जब भगवान् अपने एक ही अंश से इस जगत् में | ब्यास हो रहा है, तब इसकी अपेक्षा मगवान् की पूरी महिमा बहुतं ही अधिक | होगी; और उसे वतलाने के हेत्र से ही अन्तिम स्त्रोक कहा गया है। पुच्यस्क | में तो स्पष्ट ही कह दिया है, कि 'एताबान् अस्य महिमाटतो ज्यायाश्च पूच्यः' | यह इतनी इसकी महिमा हुई। पुच्य तो इस की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ है।]

इस प्रकार श्रीमगवान् के गाये हुए — अर्थात् कहे हुए — उपनिपद् में ब्रह्म विद्यान्तर्गत योग अर्थात् कर्मयोग — शास्त्रविपयक श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में विभूतियोग नामक दसवां अध्याय समाप्त हुसा |

## एकादशोऽध्यायः ।

अर्जुन उवाच।

मद्जुप्रहाय परमं गुग्रमध्यात्मसंद्वितम् । यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १ ॥ भवाष्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया । त्वत्तः कमल्पत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् ॥ २ ॥ एवमेतद्यथात्य त्वमात्मानं परमेश्वर । द्रमुमिच्छामि ते क्पमैश्वरं पुरुपोत्तम ॥ ३ ॥ मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रमुमिति प्रमो । योगेश्वर ततो मे त्वं दुर्शयात्मानमृत्ययम् ॥ ४ ॥

# ग्यारहवाँ अध्याय

[जन पिछले अध्याय में मगवान् ने अपनी विभृतियों का वर्णन किया, तब उसे सुनकर अर्जुन को परमेश्वर का विश्वरूप देखने की इच्छा हुई। मगवान् ने उसे जिस विश्वरूप का दर्शन कराया, उसका वर्णन इस अध्याय में है। यह वर्णन इतना सरस है, कि गीता के उत्तम भागों में इसकी गिनती होती है; और अन्यान्य गीताओं की रचना करनेवालों ने इन्हीं का अनुकरण किया है। प्रथम अर्जुन पूछता है, कि -]

अर्जुन ने कहा - (१) मुझ पर अनुमह करने के लिए तुमने अध्यात्मसंजक जो परम गुप्त बात बतलाई, उससे मेरा यह मोह जाता रहा। (२) इसी प्रकार हे कमलपत्राक्ष! भूतों की उत्पित, लय और तुम्हारा अक्षय माहात्म्य भी भैंने तुमसे विस्तारसिहत सुन लिया। (३) अब हे परमेश्वर! तुमने अपना जैसा वर्णन किया है, हे पुरुषोत्तम! मैं तुम्हारे उस प्रकार के ईश्वरी स्वरूप को (प्रत्यक्ष) देखना चाहता हूँ। (४) हे प्रमो! यदि तुम समझते हो, कि उस प्रकार का रूप मैं देख सकता हूँ, तो योगेश्वर! तुम अपना अव्यय स्वरूप मुझे दिखलाओं।

[ सातवें अध्याय में ज्ञानविज्ञान का आरंभ कर सातवें और आर्ट्स में | परमेश्वर के अक्षर अथवा अन्यक्त रूप का तथा नीवें एवं दसवें में अनेक रूपों का | जो ज्ञान बतलाया है, उसे ही अर्जुन ने पहले श्लोक में 'अध्यात्म' कहा है। एक | अन्यक्त से अनेक व्यक्त पदार्थों के निमित्त होने का जो वर्णन सातवें (४-१५), | आटवें (१६-२१), और नीवें (४-८) अध्यार्थों में है, वहीं 'सूतों की

#### श्रीभगवानुवाच ।

§ ( पस्य मे पार्थ रूपाणि शतकोऽय सहस्रकाः ।
नानाविधानि दित्यानि नानावर्णाकृतीनि च ॥ ५ ॥
पस्यादित्याद वसृत् सद्दानिश्वनौ मस्तस्तथा ।
वह्न्यहम्पूर्वाणि पस्याश्चर्याणि भारत ॥ ६ ॥
हहैकस्यं जगत्कृत्तं पस्याद्य सचराचरम् ।
मम देहे गुडाकेश यज्ञान्यद्द्रष्टुमिच्छसि ॥ ७ ॥

उत्पत्ति और लय 'इन शब्दों से दूसरे स्लोक में अभिप्रेत है। तीसरे स्लोक के विनों अधीशों को दो मिल मिल वाक्य मान कर कुछ लोग उनका ऐसा अर्थ करते हैं, कि 'परमेश्वर! तुमने अपना जैसा (स्वरूप का) वर्णन किया, वह सिरते हैं, कि 'परमेश्वर! तुमने अपना जैसा (स्वरूप का) वर्णन किया, वह सिरते हैं, कि 'परमेश्वर! तुमने अपना जैसा (स्वरूप को देखना चाहता हूँ " (देखों गीता १०.१४)। परन्तु टोंनों पंक्तियों को मिला कर एक वाक्य मानना ठीक जान पड़ता है; और परमार्थप्रपा टीका में ऐसा किया भी गया है। चीथे स्लोक में बो 'योगेश्वर' शब्द है, उसका अर्थ योगों का (योगियों का नहीं) ईश्वर है (१८.७५)। योग का अर्थ पहले (गीता ७.२५ और ९.५) अव्यक्त रूप से व्यक्तसृष्टि निर्माण करने का सामर्थ्य अथवा युक्ति किया जा चुका है। अब उस सामर्थ्य से ही विश्वरूप दिखलाना है, इस कारण यहाँ 'थोगेश्वर' संबोधन का प्रयोग सहेतक है।]

श्रीमगवान् ने कहा - (५) हे पार्थ! मेरे अनेक प्रकार के अनेक रंगों के और आकारों के (इन) सैकड़ों अथवा हचारों दिन्य रूपों को देखों ! (६) यह टेखों (बारह) आदित्य, (आठ) वसु, (ग्यारह) रुद्र, (दो) अश्विनीकुमार, और (४९) मस्द्रण | हे पारत! ये अनेक आश्वर्य देखों, कि जो पहले कमी न देखें होंगे !

| [नारायणीय धर्म में नारद को वो विश्वरूप दिखलाया गया है, उसमें यह | विशेष वर्णन है, कि बॉई ओर बारह आदित्य, सन्मुख आठ बसु, दिहिनी ओर | ग्यारह स्द्र और पिछली ओर दो अश्विनीकुमार ये (शां. ३३९. ५०-५२) | परन्तु कोई आवश्यकता नहीं, कि यही वर्णन स्वेत्र विविद्यत हो (देखों म. मा. | उ. १३०) । आदित्य, वसु, स्द्र, अश्विनीकुमार और मस्त्रूण ये वैदिक देवता | हैं | और देवताओं के चातुर्वर्ण्य का मेद महामारत (शां. २०८. २३, २४) में यां | वतलाया है, कि आदित्य क्षत्रिय हैं, मस्त्रूण वैश्वर है; और अश्विनीकुमार स्त्रूप | हैं । (देखों शत्यश्वाह्मण १४. ४. २. २३) ]

(७) हे गुडाकेश! आज यहाँ पर एकतित सब चर-अचर जगत् देख छै; और मी जो कुछ तुझे देखने की लालसा हो वह मेरी (इस) देह में देख छे न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुपा। द्विच्यं द्दामि ते चक्षः पद्म्य मे योगमेश्वरम्॥८॥ संजय स्वाच।

§ ६ एवसुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हिरिः।
दर्शयामास पार्थाय परमं स्वयोग्ध्वरम् ॥ ९ ॥
अनेकवक्त्रत्यनमनेकातद्भुदर्शनम् ।
अनेकदित्याभरणं दित्यानेकोद्यतायुधम् ॥ १० ॥
दित्यमाल्याम्वरधरं दित्यगन्धानुळेपनम् ।
सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम् ॥ ११ ॥
दिवि सूर्यसहस्रस्य मवेद्यगपदृत्यिता ।
यदि माः सहशी सा स्याद्धासस्तस्य महात्मनः ॥ १२ ॥
तत्रैकस्यं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकथा ।
अपस्यदेवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदः ॥ १२ ॥
वतः स विस्मयाविष्टो ह्यरोमा धनंजयः ।
प्रणम्य सिरसा देवं कृताञ्जळिरमायत ॥ १४ ॥

(८) परन्तु त् अपनी इसी दृष्टि से मुझे देख न सकेगा। तुझे मैं दिन्य दृष्टि देता हूँ। (इससे ) मेरे इस ईश्वरी योग अर्थात् योगसामर्थ्य को देख।

संजय ने कहा — (९) फिर हे राजा धृतराष्ट्र! इस प्रकार कह करके योगों के ईश्वर हिर ने अर्जुन को (अपना) श्रेष्ठ ईश्वरी रूप अर्थात् विश्वरूप दिखलाया। (१०) उसके अर्थात् विश्वरूप के अनेक मुख और उसमें अनेक अद्भुत इस्य दील पड़ते थे। उस पर के दिन्य अलंकार ये; और उस में नानाप्रकार के दिन्य आयु सिजत थे। (११) उस अनन्त, सकतोमुख और सब आश्वर्यों से मेरे हुए देवता के दिन्य युगन्धित उत्तरन हमा हुआ था; वह दिन्य पुष्प एवं बन्न घारण किये हुए था। (१२) यदि आकाश में एक हजार स्यों की प्रमा एकसाथ हो, तो वह उस महात्मा की कान्ति के समान (अन्न कुन्न) दीख पड़े! (१३) तब देवािबंद के इस शरीर में नाना प्रकार से बँटा हुआ सारा जगत् अर्जुन को एकत्रित दिखाई दिया। (१४) फिर आश्वर्य में हुनने से उसके शरीर पर रोमांच खड़े हो आये; और मस्तक नमा कर नमस्कार करके एवं हाथ जोड़कर उस अर्जुन ने टेवता से कहा —

अर्जुन ने कहा - (१५) हे देव, तुम्हारी इस देह में सब देवताओं को और नाना प्रकार के प्राणियों के समुदायों को, ऐसे ही कमलासन पर बैठे हुए

### अर्जुन उवाच।

(छच देवताओं के) स्वामी बहादेव, सब ऋषियों और (वासुकि प्रभृति) सव दिख्य स्पों को भी मैं देख रहा हूँ । (१६) अनेक बाहु, अनेक उदर, अनेक मुख और अनेक नेत्रधारी, अनन्तरूपी तुम्हीं को मैं चारों ओर देखता हूँ; परन्तु हे विश्वेश्वर विश्वरूप! तुम्हारा न तो अन्त, न मध्य और न आदि ही मुझे (कहीं) दीख पड़ता है। (१७) किरीट, गदा और चक्र धारण करनेवाल, चारों ओर प्रमा फैलाये हुए, तेकापुंज, दमकते हुए अग्नि और सूर्य के समान देवीन्यमान, ऑखों से देखने में भी अशक्य और अपरंपार (मेरे हुए) तुम्ही मुझे जहाँ तहाँ दीख पड़ते हो। (१८) तुम्ही अन्तिम जेय अश्वर (ग्रह्म), तुम्ही इस विश्व के अन्तिम आधार, तुम्ही अन्यय और तुम्ही शाश्वत धर्म के रक्षक हो। मुझे सनातन पुरुप तुम्ही जान पड़ते हो। (१९) जिसके न आदि है, न मध्य और न अन्त, अनन्त जिसके बाहु हैं, चन्द्र और जिसके नेत्र हैं, प्रवित्व अग्नि जिसका मुख है, ऐसे अनन्त शक्तिमान तुम ही अपने तेज से इस समस्त जगत् को तपा रहे हो। तुम्हारा ऐसा रूप में देख रहा हूँ। (२०) क्योंकि आकाश और पृथ्वी के श्रीच का यह (सव) अन्तर और समी दिशाएँ अनेके तुम्ही ने व्याप्त कर हाली हैं। हे महात्मन्। तुम्हारे इस अद्भुत और उप को देख कर त्रैलोक्य (इर से) व्यथित हो रहा है। (२१) यह देखो,

रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेऽश्विनौ मस्तत्र्योष्मपाश्च । गन्धवियक्षासुरसिद्धसंघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चेव सर्वे ॥ २२ ॥ रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादम् । बहुद्रं बहुदृंष्ट्राकराळं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यिथितास्त्रथाहम् ॥ २३ ॥ नमःस्पृद्रां दीप्तर्मनेकवर्णं व्यात्ताननं वीक्षविद्यालनेत्रम् । दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि द्रामं च विष्णो ॥२४॥ दृष्ट्याकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वेव कालानलसिद्यमानि । दिशो न जाने न स्त्रमे च दर्म प्रसीद देवेदा जगस्विवास ॥ २५ ॥

देवताओं के समूह तुममें प्रवेश कर रहे हैं। (और) कुछ भय से हाय बोड़ कर प्रार्थना कर रहे हैं। (एवं) 'स्वस्ति, स्वस्ति' कह कर महर्षि और सिद्धों के समुदाय अनेक प्रकार के स्तोत्रों से तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं। (२२) इद्र और आदित्य, न्वसु और साध्यगण, विश्वदेव, (दोनों) अश्विनीकुमार, मक्द्रण, उष्मपा अर्थात् पितर और गन्धवं, यक्ष, राक्षस एवं सिद्धों के छुण्ड़ के छुण्ड़ विस्मित हो कर तुम्हारी ओर देख रहे हैं।

[आद में पितरों को जो अज अर्पण किया जाता है, उसे वे तभी तक । अहण करते हैं, जब तक कि वह गरमागरम रहें। इसी से उनको 'उप्पपा' कहते हैं (मनु. ३. २५०)। मनुस्पृति (३, १ ९४-२००) में इन्हीं पितरों के । सोमसद, अग्निष्वात, विहेषद्, सोमपा, हविष्मान्, आज्यपा और मुकंलिन् ये । सात प्रकार के गण बतलाये हैं। आदित्य आदि देवता वैदिक हैं (जपर का । छठा श्लोक देखों)। बृहदारण्यक उपनिषद् (३. ९. २) में यह वर्णन है, कि । आठ वसु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य और इन्द्र तथा प्रजापति को मिला कर । ३३ देवता होते हैं; और महामारत आदिपर्व अ. ६५ एवं ६६ में तथा शान्तिपर्व अ. २०८ में इनके नाम और इनकी उत्पत्ति बतलाई गई है।]

(२३) हे महावाहु ! तुम्हारे इस महान् अनेक मुखों के, अनेक ऑखों के, अनेक मुजाओं के, अनेक जंघाओं के, अनेक पैरों के, अनेक उटरों के और अनेक डाढ़ों के कारण विकराल दिखनेवाले रूप को देख कर सब लोगों को और मुझे भी भय हो रहा है। (२४) आकाश से भिढ़े हुए, प्रकाशमान् अनेक रंगों के, जबड़े फैलाये हुए और बड़े चमकीले नेत्रों से युक्त तुमको देख कर अन्तरात्मा घवड़ा गया है। इससे हे विष्णो ! मेरा धीरज छूट गया; और शान्ति भी जाती रही! (२५) डाढ़ों से विकराल तथा प्रलयकालीन अभि के समान तुम्हारे (इन) मुखों को देखते ही मुझे दिशाएँ नहीं सुझती; और समाधान भी नहीं होता। हे जगन्निवास,

अभी च त्वां घृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवाविनेपालसंधैः।
भीष्मो द्रोणः स्तपुत्रस्तथासौ सहारमदीयैरिप योधमुख्यैः॥ २६॥
वक्ताणि ते त्वरमाणा विज्ञान्ति दृंष्ट्राकरालानि भयानकानि।
केचिद्विल्या दृज्ञानान्तरेषु सन्दृङ्ग्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगैः॥ २७॥
यथा नदीन बह्वोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवािममुखा द्रवन्ति।
वथा तदामी नरलोकवीरा विज्ञान्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति॥ २८॥
यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विज्ञान्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति॥ २८॥
यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विज्ञान्ति नाज्ञाय समृद्धवेगाः।
तथेव नाज्ञाय विज्ञान्ति लोकास्तवािष वक्त्राणि समृद्धवेगाः॥ २९॥
लेलिह्यसे यसमानः समन्ताल्लोकान्त् समयान् वद्नैर्ज्यलङ्गः।
तेजोभिरापूर्यं जगत्समयं भासस्तवोद्याः प्रतपन्ति विष्णो॥ ३०॥
आख्याहि मे को भवानुमस्त्रो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद्।
विज्ञातुमिच्लािम भवन्तमाद्यं न हि प्रजानािभ तव प्रवृत्तिम्॥ ३१॥
शीभगवानुवाच।

§§ कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्पवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः।
ऋतेऽपि त्वां न मविष्यन्ति सर्वे येऽवास्थताः प्रत्यनीकेषु योधाः॥३२॥

देवाधिदेव! प्रषत्र हो जाओ। (२६) यह देखो! राजाओं के छुण्डोधमेत धृतराष्ट्र के सव पुत्र, मीध्म, द्रोण और वह स्तपुत्र (कर्ण), हमारी मी ओर के सुख्य मुख्य योद्धाओं के साथ (२७) तुम्हारी विकराल डाढ़ोंवाले इन अनेक मर्यकर मुखों में घड़ाघड़ बुस रहे हैं; और छुछ लोग टॉतों में टन कर ऐसे दिखाई दे रहे हैं, कि जिनकी खोपड़ियों चुर हैं। (२८) तुम्हारे अनेक प्रचलित मुखों में मनुष्यलोक के ये वीर वैसे ही बुस रहे हैं, जैसे कि निर्धां के बड़े बड़े मबाह समुद्र की ही ओर चले जाते हैं। (२९) जलती हुई अग्नि में मरने के लिए बड़े वेग से जिस पतंग क्रदते हैं, वैसेही तुम्हारे भी अनेक जबड़ों में (ये) लेग मरने के लिए बड़े वेग से प्रवेश कर रहे हैं। (३०) हे विष्णो! चारों ओर से सब लेगों को अपने प्रचलित मुखों से निगल कर तुम जीम चाट रहे हो! और तुम्हारी उप्र प्रमाएँ तेज से समूचे जगत् को व्याप्त कर (चारों ओर) चनक रही हैं। (३१) मुझे बतलाओ कि, इस रूप को धारण करनेवाले तुम कीन हो! हे वेबश्रेष्ठ! तुम्हें नमस्त्रार करता हूं! प्रवन्न हो जाओ! मै जानना चाहता हूं, कि तुम आदि पुष्प कीन हो! क्योंकि मे तुम्हारी इन करनी को (विल्कुल) नहीं जानता। शीमगवान् ने कहा। (३२) मै लोकों सा क्षय करनेवाला और वटा हआ

तस्मान्त्रमुत्तिष्ट यश्चो लमस्व जित्वा शत्रून् भुंक्ष्य राज्यं समृद्धम्। मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्॥३३॥ द्रोणं च भीष्मं जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान्। मया हर्तास्त्वं जिह मा व्यथिष्ठा युष्यस्व जेतासि रणे सपलान्॥३४॥

संजय उवाच।

§ ६ पतच्छुत्वा वचनं केशवस्य कृतांजिल्वेपमानः किरीटी ।
नमस्कृत्वा भूय पवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य ॥ ३५ ॥

### अर्जुन उवाच।

स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्महृष्यत्यतुरज्यते च। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः॥३६॥

'काल' हूँ। लोगों का संहार करने आया हूँ। तून हो, तो मी (अर्थात् तृ कुछ न करे, तो मी) सेनाओं में खड़े हुए ये सब योद्धा नए होनेवाले (मरनेवाले) हैं। (३३) अतएव तृ उठ यश प्राप्त कर; और शत्रुओं को जीत करके समृद्ध राज्य का उपभोग कर। मैंने उन्हें पहले ही मार डाला है। (इसलिए अब) हे स्वयसाची (अर्जुन)! तू केवल निमित्त के लिए (आगे) हो! (३४) में द्रोण, मीष्म, जयद्रथ और कर्ण तथा ऐसे ही अन्यान्य वीर योद्धाओं को (पहले ही) मार चुका हूँ। उन्हें तू मार। घवड़ाना नहीं! युद्ध कर! तू युद्ध में शत्रुओं को जीतेगा।

| [सारांश, जब श्रीकृष्ण सन्धि के लिए गये ये, तब दुर्गोघन को मेल की | कोई भी बात सुनते न देख मीष्म ने श्रीकृष्ण से केवल शब्दों में कहा था, कि | 'कालपक्कमिदं मन्ये सर्वे क्षत्रं जनार्दन' (म. भा. उ. १२७.३२) - ये सब | क्षत्रिय कालपक हो गये हैं। उसी कथन का यह प्रत्यक्ष हब्य श्रीकृष्ण ने अपने | विश्वरूप से अर्जुन को दिखला दिया है (जगर २६–३१ स्ट्रोक देखों) कर्म- | विपाक-प्रक्रिया का यह सिद्धान्त भी इह वें स्ट्रोक में भा गया है, कि दुष्ट | मनुष्य अपने कर्मों से ही मरते हैं। उनको मारनेवाला तो सिर्फ निमित्त है। | इसलिए मारनेवाले को उसका दोव नहीं लगता।

सर्वय ने कहा - (३५) केराव के इस मापण को सुन कर अर्जुन अत्यन्त भयभीत हो गया। गला रुंघ कर काँपते कांपते हाथ जोड़ नमस्कार करके उसने श्रीकृष्ण से नम्र हो कर फिर अर्जुन ने कहा - (३६) हे ह्यीकेरा! (स्व) जगत् तुम्हारे (गुण-)कीर्तन से प्रसन्न होता है; और (उसमें) अनुरक्त रहता है। राक्षस तुमको डर कर (डरों) दिशाओं में माग जाते हैं; और सिद्धपुरुषों के संघ तुम्ही को नमस्कार कस्माच ते न नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे । अनन्त देवेश जगनिवास त्वमक्षरं सदसत्त्त्तरं यत् ॥ ३७ ॥ त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् । वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ ३८ ॥ वायुर्यमोऽप्तिर्वरूणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामदृश्च । नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ ३९ ॥ नमः पुरस्तादृथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व । अनन्तवीर्योमितविकमस्त्वं सर्वं समाप्नोपि ततोऽसि सर्वः ॥ ४० ॥

करते हैं, यह ( सब ) उचित ही है। ( ३७ ) हे महात्मन्! तुम ब्रह्मदेव के आदि कारण और उससे भी श्रेष्ठ हो। तुम्हारी बन्दना वे कैसे न करेंगे ! हे अनन्त! हे बगन्निवास ! सत् और असत् तुम्ही हो; और इन दोनों से परे बो अक्षर है, वह भी तुम्ही हो।

[ गीता ७. २४; ८. २०; और १५. १६ टीख पड़ेगा, कि सत् और असत् | शब्दों के अर्थ वहां पर कम से व्यक्त और अव्यक्त अथवा धर और अधर इन | शब्दों के अर्थों के समान है | सत् और असत् से परे जी तत्त्व है, वही अक्षर | ब्रह्म है | इसी कारण गीता १३. १२ में स्पष्ट वर्णन हे, कि 'मैं न तो सत् हूँ; | और न असत्!' गीता में 'अक्षर' शब्द कमी प्रकृति के ल्प्टि और कमी ब्रह्म के | ल्पि उपयुक्त होता है | ९. १९. १३. १२; और १५. १६ की टिंप्पणी देखो | ] (३८) तुम आदिवेद, (तुम) पुरातन पुरुष, इस जगत् के परम आधार, तुम जाता और केय तथा तुम श्रेष्टरयान हो; और हे अनन्तरूप! तुम्ही ने (इस) विश्व को विस्तृत अथवा व्याप्त किया है | (३९) वायु, यम, असि, वरुण, चन्द्र, प्रजापित अर्थात् ब्रह्मा और परदादा भी तुम्ही हो | तुम्हें हजार बार नमस्कार है | और फिर भी तुम्ही को नमस्कार है !

[ ब्रह्म से मरीचि आदि सात मानसपुत्र उत्पन्न हुए; और मरीचि से करवप तथा करवप से सब प्रजा उत्पन्न हुई है (म. भा. आदि. ६५. ११)। इसिट्टाए इन मरीचि आदि को ही प्रजापित कहते हैं (शां. २४०. ६५)। इसी से कोई प्रजापित शब्द का अर्थ करवप आदि प्रजापित कहते हैं। परन्तु यहाँ प्रजापित शब्द एकवचनान्त है। इस कारण प्रजापित का अर्थ ब्रह्मदेव ही अधिक आह्म दीख पड़ता है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मा, मरीचि आदि के पिता अर्थात् सब के पितामह (दादा) है; अतः आगे का 'प्रपितामह' (परदादा) पर भी आप- ही-आप प्रकट होता है; और उसकी सार्थकता व्यक्त हो जाती है। ] (४०) हे सर्वात्म ! तुम्हें सामने से नमस्कार है, पीछे से नमस्कार है और सभी

सस्तिति मत्ता प्रसमं यद्कं हे कृष्ण हे याद्व हे सर्वेति।
अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात्प्रणयेन वापि॥ ४१॥
यज्ञावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारग्रन्थासनमोजनेषु।
एकोऽथवाप्यच्युत तत्सँमक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्॥ ४२॥
पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यञ्च गुर्कारीयान्।
न त्वत्समोऽस्त्यम्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमत्रमावः॥ ४२॥
तस्मात्रणम्य प्रणिघाय कायं प्रसाद्ये त्वामहमीशमीड्यम्।
पितेव पुत्रस्य सस्तेव सस्तुः प्रियः प्रियायाहिस देव सोहुम् ॥ ४४॥

ओर से तुमको नमस्कार है। तुम्हारा वीर्य अनन्त है; और तुम्हारा पराक्रम अनुट है। सब को यथेष्ट होने के कारण तुम्ही 'सर्व' हो।

हिंगाने से नमस्कार, पीछे से नमस्कार, ये शब्द परमेश्वर की सर्वव्यापकता । दिखलाते हैं। उपनिपदों में ब्रह्म का ऐसा वर्णन है, कि 'ब्रह्मेवेद अमृतं पुरस्तान् । ब्रह्म पश्चात् दक्षिणतश्चोत्तरेण । अवश्चोद्यं च प्रस्तं ब्रह्मेवेद विश्वमिद वरिष्टन् । (सं. २. २. ११; छां. ७. २५ ) उसी के अनुसार मिक्तमार्ग की यह नमनात्मक । स्तृति हैं। ]

(४१) तुम्हारी इस महिमा की विना जाने, मित्र समझ कर प्यार से या मूछ से 'अरे कुप्ण', 'ओ यादव', 'हे सखा' इत्यादि तो कुछ मैंने कह डाटा हो। (४२) और हे अच्छत! आहार-विहार में अथवा सोने वैटने में, अके के में या दर मतुष्णें के समझ मैंने हॅसी-दिक्षणी में तुम्हारा की अपमान किया हो, उसके टिए में तुमके क्षमा माँगता हूँ। (४३) इस चराचर जगत् के पिता तुम्ही हो। दुम पृष्य हो। और गुक के भी गुक हो। त्रेलेक्यमर में तुम्हारी बरावरी का कोई नहीं है। किर हे अतुष्यमाव! अधिक कहाँ से होगा? (४४) तुम्ही स्तुस्य और समर्थ हो। इसिएए में शरीर खुका कर नमस्कार करके तुमसे प्रार्थना करता हूँ, कि 'प्रसन्न हो वाओं'! विस्त प्रकार पिता अपने पुत्र के अथवा सम्बा अपने सखा के अपराध क्षमा करता है, उसीर खमा करता है, उसीर अमात्र के अपराध क्षमा करता है, अपराध क्षमा करता है।

[ कुछ छोग 'प्रियः प्रियायाहिति' इन ब्रब्हों का 'प्रिय पुरुप हित्र प्रकार अपनी खी के' ऐसा अर्थ करते हैं। परन्तु हमारे मत में यह ठीक नहीं है। क्योंकि व्याकरण की रीति से 'प्रियायाहिति' के प्रियायाः + अर्हिति अथवा प्रियायी + अर्हिति ऐसे पर नहीं ट्रटते; और उपमायोतक 'इव' ब्रब्ह | मी इस स्रोक में दो बार ही आया है। अतः 'प्रियः प्रियायाहिति' को | तीसरी उपमान समझ कर उपमेय मानना ही अधिक प्रशस्त है। 'पुत्र के' अदृष्टपूर्व हृषितोऽस्मि हृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे । तदेव मे द्रशेय देव रूपं प्रसीदं देवेश जगनिवास ॥ ४५ ॥ किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तामिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रवाहो भव विश्वपूर्ते ॥ ४६ ॥ श्रीमगवानुवाच।

§§ मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् ।

तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदृन्येन न दष्टपूर्वम् ॥ ४७ ॥

। ( पुत्रस्य ), 'सखा के ' ( सख्युः ), इन दोनों उपमानात्मक पष्टवन्त शब्दों के समान यदि उपमेथ में भी 'प्रियस्य' (प्रिय के) यह पष्टचन्त पढ होता, तो बहुत अच्छा होता। परन्तु अव 'स्थितस्य गतिश्चिन्तनीया' इस न्याय के अनु-। शर यहाँ व्यवहार करना चाहिये । हमारी समझ में यह बात बिलकुल युक्ति-। संगत नहीं दीख पड़ती, कि 'प्रियस्य' इस पष्टचन्त स्त्रीलिंग पट के आमाव में विचयाकरण के विरुद्ध 'प्रियायाः' यह पष्टचन्त स्त्रीलिंग का पद किया जाए: और । जब वह अर्जुन के लिए लागू न हो सके तब, 'इव' शब्द को अध्याहार मान कर । 'प्रियः प्रियायाः' – प्रेमी अपनी प्यारी स्त्री के – ऐसी तीसरी उपमा मानी । जाए: और वह भी र्ग्रगारिक अतएव अत्रारंगिक हो। इसके सिवा एक और वात है, कि पुत्रस्य, सख्युः, प्रियायाः, इन तीनों पदों के उपमान में चले जाने से उपमेय में पष्टयन्त पद बिलकुल ही नहीं रह जाता; और 'मे' अथवा मम पद का भी अध्याहार करना पड़ता है। एवं इतनी माथापची करने पर उपमान और उपमेय में बैसे तैसे विभक्ति की समता हो गई, तो टोनों में लिंग की विपमता का निया दोप बना ही रहता है। दूसरे पक्ष में - अर्थात् प्रियाय + अर्हिस ऐसे वियाकरण की रीति से गुद्ध और सरल पद किये बाएँ, तो उपमेय में - बहाँ पृथी होनी चाहिये, वहाँ 'प्रियाय' यह चतुर्थी आती है, - वस; इतना ही दोष रहता है; और यह दोप कोई विशेष महत्त्व का नहीं है। क्योंकि पढ़ी का अर्थ यहाँ चतुर्थी का सा है; और अन्य भी कई बार ऐसा होता है। इस श्लोक का | अर्थ परमार्थप्रपा टीका में वैसा ही है, जैसा कि हमने किया है। ]

(४५) कमी न देले हुए रूप को देखकर मुझे हर्ष हुआ है! और भय से मेरा मन व्याकुल भी हो गया है! हे जगिववास, देवाधिदेव! प्रसन्न हो जाओ! और हे देव! अपना वही पहले का स्वरूप टिखलाओ। (४६) में पहले के समान ही किरीट और गढ़ा धारण करनेवाले, हाथ में चक्र लिए हुए तुमको देखना चाहता हूं! (अतएव) हे सहस्रवाह, विश्वसृतिं! उसी चतुर्भुव रूप से प्रकट हो जाओ।

श्रीमगवाच् ने कहा - (४७) हे अर्जुन! (तुझ पर) प्रसन्न होकर यह गी.र.५० न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुप्रैः। एवंरूपः शक्य अहं चूलोके द्रष्टुं त्वद्न्येन कुरुपवीर ॥ ४८ ॥ मा ते व्यथा मा च विमृहभावी हमुवा रूपं घोरमीहब्बमेदम्। व्यपेतभीः श्रीतमनाः पुनरत्वं तदेव मे रूपमिदं शपस्य ॥ ४९ ॥ संजय खाच।

इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः। आश्वासयामास च भीतमेनं भूला पुनः सौम्यवपुर्महात्मा॥ ५०॥

अर्जुन उवाच।

हृष्ट्रवेदं मानुपं रूपं तव सौम्यं जनार्दन । इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः॥ ५१॥

तेजोमय अनन्त, आद्य और परम विश्वरूप अपने योगसामर्थ्य से मैने तुंझे दिख-लाया है। इसे तेरे सिवा और किसी ने पहले नहीं देखा। (४८) हे ऋरवीरश्रेष्ट। मनुष्यलोक में मेरे इन प्रकार का स्वरूप कोई भी वेट से, यहाँ से, स्वाध्याय से, टान से, कर्मों से अथना उग्र तप से नहीं देख सकता, कि निर्ध तू ने देखा है। (४९) मेरे ऐसे घोर रूप को देख कर अपने चित्त में व्यथा न होने दे; और मुद्र मत हो जा। डर छोड़ कर सन्तुष्ट मन से मेरे उसी स्वरूप को फिर देख छे। संजय ने कहा -(५०) इस प्रकार भाषण करके वासुदेव ने अर्जुन को फिर अपना (पहले का) स्वरूप दिखलाया; और फिर सीम्य रूप धारण करके उस महात्मा ने डरे हुए अर्जुन को धीरज वॅधाया।

िगीता के द्वितीय अध्याय के ५ व से ८ वें, २० वें, २२ वें, २९ वे ) और ७० वें श्लोक, आठवें अध्याय के ९ वें, १० वें, ११ वें, और २८ वें । स्रोक, नीवें अध्याय के २० और २१ वें श्लोक, पन्द्रहवें अध्याय के २ रे से ५ वें | और १५ वें श्लोकं का छन्द विश्वरूपवर्णन के उक्त ३६ श्लोकों के छन्द के समान है I । समान है। अर्थात् इसके प्रत्येक चरण में ग्यारह अक्षर हैं। परन्तु इनमें गणे। का । कोई एक नियम नहीं है। इससे कालिटास प्रभृति के कार्चों के इन्द्रवजा, उपेन्ड-| वज़ा, उपजाति, दोधक, शालिनी आदि छन्दों की चाल पर ये श्लोक नहीं कहे जा । सकते । अर्थात् यह वृत्तस्वना आर्व यानी वेदसंहिता के त्रिष्टप् वृत्त के नमृते पर की गई है। इस कारण यह सिद्धान्त और भी सहद हो जाता है. कि गीवा बहुत । प्राचीन होगी । देखो गीतारहस्य परिशिष्ट प्रकरण प्र. ५२०। ी

अर्जुन ने कहा - (५१) हे जनार्दन! तुम्हारे इस सौम्य मनुष्यदेहधारी रूप को देख कर अब मन ठिकाने आ गया: और में पहले की मॉति सावधान हो गया हूँ।

#### श्रीभगवानुवाच ।

इर्ड्ड्र्झ्सिन्टं रूपं दृष्टवानिस यन्मम ।
 देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः ॥ ५२ ॥
 नाहं वेद्देनं तपसा न दानेन न चेज्यया ।
 सक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानिस मां यथा ॥ ५३ ॥
 मक्स्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन ।
 इातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च प्रस्त्य ॥ ५४ ॥

श्रि मत्कर्मक्वन्मत्परमो मद्भक्तः संगवितितः ।
 निवेरः सर्वभृतेषु यः स मामिति पाण्डव ॥ ५५ ॥

इति श्रीमङ्गवद्गीतानु उपनिषत्नु ब्रह्मविद्यायां योगद्याले श्रीकृष्णार्जुनसंबादे विश्वरूपदर्शनं नाम एकादशोऽष्यायः ॥ ११ ॥

श्रीमगवान ने महा — (५२) मेरे जिस रुप को तू ने देखा है, उसका दर्शन मिलना बहुत मिलना बहुत मिलना के हैं। देवता भी इस रूप को देखने की संदेव इच्छा किये रहते हैं। (५३) जसा तू ने मुक्षे देखा है, वैसा मुझे बेदों से, तप से, टान से अथवा यह से भी (कोई) देख नहीं सकता। (५४) हे अर्धुन के वल अनन्यभक्ति से ही इस मनार मेरा जान होना, मुझे देखना और हे परन्तप। मुझमें तस्व से प्रवेश करना संभव है।

| [मिक करने से परमेश्वर का पहले ज्ञान होता है; और फिर अन्त में | परमेश्वर के साथ उसका ताज्ञरूय हो जाता है। यही सिद्धान्त पहले ४. २९ में | और आगे १८. ५५ में फिर आया है। इसका खुलासा हमने गीतारहस्य के | तेहरबें, प्रकरण (पृ. ४२९-४३१) में किया है। अब अर्जुन को पृरी गीता के | अर्थ का सार बतलाते हैं -]

(५५) हे पाण्डव! जो इस बुद्धि से कम करता है, सब कम मेरे अर्थान् परमेश्वर के हैं, जो मत्परायण और संगविराहित है; और जो सब प्राणियों के विपय में निर्वर है, वह मेरा मक्त मुझमें मिल जाता है।

े [ उक्त श्लोक का आजाय यह है, कि जगन् के सब व्यवहार मगवद्रक्त | को परमेश्वरापंणबुढि से करना चाहिये ( ऊपर ३३ वाँ श्लोक देखों )। अर्थात् | उसे सारे व्यवहार इस निरिममानबुढि से करना चाहिये, कि जगत् के सभी | कर्म परमेश्वर के है, सचा कर्ता और करनेवाला वही है; किन्तु हमें निमित्त वना कर वह ये कम हम से करवा रहा है। ऐसा करने से वे शान्ति अथवा मिक्षप्राप्ति में वाचक नहीं होते। श्रांकरमाप्य में भी यहां कहा है कि इस स्लोक में पूरे गीताशास्त्र का तारपर्य आ गया है। इससे प्रकट है, कि गीता का मिक्तमांग यह नहीं कहता, कि आराम से 'राम राम' चपा करो; प्रस्तुत उसका कथन है, कि उत्कट मिक्त के साथ-ही-साथ उत्साह से सब निष्काम कर्म करते रहो। संन्यासमार्गवाले कहते हैं, कि 'निवेंर' का अर्थ निष्क्रिय है। परन्तुं यह अर्थ यहाँ विवक्षित नहीं है। इसी वात को प्रकट करने के लिए उसके साथ 'मिल्क्रमंकृत' अर्थात् 'सब कमों को परमेश्वर के (अपने नहीं) समझ कर परमेश्वरार्गगृहिं से करनेवाला ' विशेषण लगाया गया है। इस विषय का विस्तृत विचार गीता- रहस्य के बारहवें प्रकरण (पृ. ३९५-४०१) में किया है।]

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए - अर्थात् कहे हुए - उपनिपद् में ब्रह्म-विद्यान्तर्गत योगं - अथवा कर्मयोग - शास्त्रविपयक श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में विश्वरूपदर्शनयोग नामक ग्यारहवाँ अध्याय समात हुआ ।

## वारहवाँ अध्याय

िकर्मयोग की सिद्धि के लिए सात्वें अध्याय में ज्ञानविज्ञान के निरुपण का आरंभ कर आठवें में अक्षर, अनिरेंदय और अन्यक्त ब्रह्म का खरूप क्तलाया है। फिर नौवें अध्याय में मिक्किप प्रत्यक्ष राजमार्ग के निरूपण का प्रारंम करके उसवें और ग्यारहवें में तदन्तर्गत 'विभृतिवर्णन' एवं 'विश्वरूपदर्शन' इन दो उपाख्यानी का वर्णन किया है। और ग्यारहर्वे अध्याय के अन्त में सारहर से अर्जन की उपहेश किया है, कि मक्ति से एवं निःसंगब्बद्धि से समस्त कर्म करते रहो। अब इस पर अर्जुन का प्रश्न है, कि कर्मयोग की सिद्धि के लिए सातर्वे और आटवें अध्याय में धर-अक्षर-विचारपूर्वक परमेश्वर के अन्यक्त रूप को श्रेष्ठ सिद्ध करके अन्यक्त की अयवा असर की उपासना (७, १९ और २४.८. २१) बतलाई है। और उपदेश किया है, कि युक्तचित्त से युक्त कर (८.७); एवं नौवें अध्याय में व्यक्त-उपासनारम प्रत्यक्ष धर्म बतला कर कहा है, कि परमेश्वरार्पणबृद्धि से सभी कर्म करना चाहिये (९. २७, ३४ और ११. ५५); तो अत्र इन दोनों में श्रेष्टमार्ग कीन-सा है, इन प्रश्न में व्यक्तीपासना का अर्थ मिक्त है। परन्तु यहाँ मिक्त से मिन्न मिन्न सनेक उपार्स्यों का अर्थ विवक्षित नहीं है। उपास्य अयवा प्रतीक कोई भी हो; उसमें एक ही सर्वन्यापी परमेश्वर की मावना रख कर जो मिक्त की जाती है, वही सची व्यक्त-उपासना है: और इस अध्याय में वही रहिए है । न

### द्वादशोध्यायः ।

अर्जुन रवाच ।

प्वं सततयुक्ता ये भक्तास्वां पर्युपासते। ये चाप्यक्षरमध्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः॥१॥

श्रीभगवानुवाच ।

इस्या परयोपेदास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २ ॥
 यं त्वक्षरमिनंदंश्यमन्यकं पर्युपासते ।
 सर्वत्रगमचिन्त्यं च कृटस्यमचळं धृवम् ॥ ३ ॥
 सर्वत्रगमचिन्त्यं च कृटस्यमचळं धृवम् ॥ ३ ॥
 सर्वत्रगमचिन्त्यं च कृटस्यमचळं धृवम् ॥ ३ ॥
 सर्वियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समकुद्धयः ।
 त प्राप्तुवन्ति मामेव सर्वभृतिहेते रताः ॥ ४ ॥
 क्रेशोऽधिकतरस्तेपामध्यकासकचेतसाम् ।
 अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं वृह्वद्धिरवाप्यते ॥ ५ ॥
 यं तु सर्वाणि कर्माणि मिय संन्यस्य मत्पराः
 अन्त्येनंव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥

अर्जुन ने कहा — ( ? ) इस प्रकार सदा युक्त अर्थात् योगयुक्त हो कर जो मक्त तुग्हारी उपासना करते हैं; और जो अन्यक्त, अक्षर अर्थात् ब्रह्म की उपासना करते हैं, उनमें उत्तम (कर्म-) योगवेत्ता कीन हैं ?

श्रीमगवान् ने कहा: —(२) मुझमें मन लगा कर सटा युक्तचित्त हो करके परम श्रज्ञा से मेरी जो उपासना करते हैं, वे मेरे मत मे सब से उत्तम युक्त अर्थात् योगी हैं (३-४) परन्तु जो अनिर्देट्य अर्थात् सब के मृल में रहनेवाले, अचल, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिन्त्य और कृटस्थ अर्थात् प्रत्यक्ष न टिख्लाये जानेवाला और नित्य अक्षर अर्थात् व्रष्ट की उपासना सब दिन्द्रयों को रोक कर सर्वत्र सम्युद्धि रखते हुए करते हूं, वे सब भृतों के हित में निमन्न (लोग भी) मुझे पाते हैं; (५) (तथापि) उनके चित्र अव्यक्त में आसक्त रहने के कारण उनके क्षेत्र अधिक होते हैं। क्योंकि (व्यक्त देहघारी मृत्रव्यों को) अन्यक्त उपासना का मार्ग कष्ट से सिंद होता है। (६) परन्तु जो मुझमें सब कमों का संन्यास अर्थात् अर्थक करके मत्परायण होते हुए अनन्य योग से मेरा ध्यान कर मुझे महते हैं।

तेपामहं समुद्धतां मृत्युसंसारसागरात् ।
भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् ॥ ७ ॥
मय्येव मन आधत्त्व मिय बुद्धि निवेशय ।
निवसिष्यसि मय्येव अत कर्ष्यं न संशयः ॥ ८ ॥
§ § अथ चित्तं समाधातुं न शक्तोपि मिय स्थिरम् ।
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥ ९ ॥

(७) हे पार्थ ! मुझमें चित्त लगानेवाले उन लोगों का, मैं इस मृत्युमय संसार-सागर से बिना विलंग किये उद्धार कर देता हूँ ! (८) (अतएव) मुझमें ही मन लगा | मुझमे बुद्धि को स्थिर कर ! इससे तू निःसन्देह मुझमें ही निवास करेगा !

िइसमें भक्तिमार्ग की श्रेष्ठता का प्रतिपादन है। दसरे क्लोक में पहले यह । सिडान्त किया है, कि भगवद्भक्त उत्तम योगी है। किर तीसरे श्लोक में पक्षान्तर-वोधक 'तु' अत्यय का प्रयोग कर इसमें और चौये श्रोक में कहा है, कि अव्यय की उपासना करनेवाले भी मुझे ही पाते हैं। परन्तु इसके सत्य होने पर भी । पाँचवे क्ष्रोक में यह वतलाया है, कि अन्यक्त-उपानकों का मार्ग अधिक क्रेशवायक . | होता है। छंडे और सातवें श्लोक में वर्णन किया है, कि अन्यक्त की अपेछा व्यक्त की उपासना सुलम होती है; और आठवें श्लोक में इसके अनुसार व्यवहार . करने का अर्जुन को उपदेश किया है। सारांश, ग्यारहंव अध्याय के अन्त (गीवा ११, ५५) में जो उपटेश कर आये हैं, यहाँ अर्जुन के प्रश्न करने पर उसी को हिंद कर दिया है। इसका विस्तारपूर्वक विचार – कि मिक्तमार्ग में सुलमता क्या | है ? – गीतारहस्य के तेरहवं प्रकरण में कर चुके हैं । इस कारण यहाँ हम उसकी पुनरुक्ति नहीं करते। इतना ही कह देते है, कि अव्यक्त की उपासना कप्टमय होनेपर भी मोक्षदायक ही है; और मिक्तमार्गवालो को स्मरण रखना चाहिये, । कि मिक्तमार्ग में भी कर्म न छोड़ कर ईश्वरार्पणपूर्वक अवस्य करना पड़ता है। हित से छठे श्लोक में ' मुझे ही सब कमां का संन्यास करके' ये बाँव्ह रखे गये | हैं। इसका स्पष्ट अर्थ यह है, कि भक्तिमार्ग में भी कर्मों को स्वरूपतः न छोड़े, किन्तु परमेश्वर में उन्हें (अर्थात् उनके फलों को ) अर्पण कर है। इससे प्रकट होता है, कि भगवान ने इस अध्याय के अन्त में जिस मिक्तमान पुरुष की अपना प्यारा वतलाया है, उसे भी इसी अर्थात् निष्काम कर्मयोगमार्ग का ही समझना चाहिये। यह स्वरूपतः कर्मसंन्यासी नहीं है। इस प्रकार मक्तिमार्ग की श्रेष्ठता और मुलभता बतला कर अब परमेश्वर में ऐसी भक्ति करने के उपाय | अथवा साधन बतलाते हुए उनके तारतम्य का भी खुलासा करते हैं - ]

(९) अब (इस प्रकार) मुझमें भली मौति चित्त को स्थिर करते न वन

अभ्यासेऽप्यसमयोंऽसि मत्कर्मपरमो भव । मद्दर्थमिप कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमद्याप्स्यसि ॥ १० ॥ अथैतदृष्यशक्तोऽसि कर्त्तुं मद्योगमाश्रितः । सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मयान् ॥ ११ ॥ श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्व्यानं विशिष्यते । ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् ॥ १२ ॥

पड़े तो हे धनंजय! अम्यास की सहायता से अर्थात् वारवार प्रयत्न करके मेरी प्राप्ति कर लेने की आशा रख। (१०) यदि अम्यास करने में भी त् असमर्थ हो, तो मदर्थ अर्थात् मेरी प्राप्ति के अर्थ (शास्त्रों में वतलाये हुए शान-ध्यान-मजन-पूजा-पाठ आदि) कर्म करता जा। मदर्थ (ये) कर्म करने से भी त् सिद्धि पावेगा। (११) परन्तु यदि इसके करने में भी त् असमर्थ हो, तो मद्योग — मदर्पणपूर्वक योग यानी कर्मयोग — का आश्रय करके यतात्मा होकर अर्थात् घीरे धीरे चित्त को रोकता हुआ (अन्त में) सब कर्मों का त्याग कर दे। (१२) क्यों कि अम्यास की अपेक्षा शान अधिक अच्छा है। शान की अपेक्षा ध्यान की योग्यता अधिक है। ध्यान की अपेक्षा कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ है; और (इस कर्मफल के) त्याग से तुरन्त ही शान्ति प्राप्त होती है।

िकर्मयोग की दृष्टि से ये श्लोक अत्यन्त महत्त्व के हैं। इन श्लोकों में । भित्तरफ कर्मयोग के सिद्ध होने के लिए अभ्यास, ज्ञान-मजन आदि साधन बतला कर इसके और अन्य साधनों के तारतम्य का विचार करके अन्त में --. | अर्थात् १२ वें श्लोक में -- कर्मफल के त्याग की -- अर्थात् निष्काम कर्मयोग की . ] - श्रेप्टता वर्णित है । निष्काम कर्मयोग की श्रेप्टता का वर्णन कुछ यहीं नहीं है; किन्तु तीसरे (३.८), पॉचवें (५.२), छठे (६.४६) अध्यायों में भी यही । अर्थ स्पष्ट रीति से वर्णित है: और उसके अनुसार फलत्यागारूप कर्मयोग का े आचरण करने के लिए स्थान स्थान पर अर्ज़न को उपदेश भी किया है (देखो गीतारहस्य प्र. ११, पृ. ३०९–३१० )। परन्तु गीताधर्म से निनका संप्रदाय जुडा है, उनके लिए यह बात प्रतिकृल है। इसलिए उन्होंने कपर के श्लोकों और विशेषतयः १२ व श्लोक के पदों का अर्थ बदलने का प्रयत्न किया है। निरे । ज्ञानमार्गी अर्थात् साख्य-टीकाकारों को यहं पसन्द नहीं है, कि ज्ञान की अपेक्षा कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ वतलाया जाएं । इसलिए उन्होंने कहा है, कि या तो ज्ञान | शब्द से 'पुस्तकों का ज्ञान ' हेना चाहिये; अथवा कर्मफ़हत्याग की इस प्रशंसा को अर्थवादात्मक यानी कोरी प्रशंसा समझनी चाहिये। इसी पातंबलयोगमार्ग-वालों को अभ्यास की अपेक्षा कर्मफलत्याग का बडप्पन नहीं सहाता: और कोरे | मिक्तमार्गवालों को - अर्थात् जो कहते हैं, कि मिक्त को छोड़, दूसरे कोई मी . | कर्म न करो, उनको – ध्यान की अपेक्षा अर्थात् मक्ति की अपेक्षा कर्मफलत्याग की श्रेष्ठता मान्य नहीं है। वर्तमान समय में गीता का मक्तियक्त कर्मयोग संप्रदाय छप्त-सा हो गया है, कि पातंजलयोग, ज्ञान और मक्ति इन तीनों संप्रदायों से मिल है. और इसी से उस संप्रदाय का कोई टीकाकार भी नहीं . | पाया बाता है । अतएव आजकल गीता पर जितनी टीकाएँ पाई जाती हैं. उनमें । कर्मफलत्याग की श्रेष्टता अर्थवादात्मक समझी गई है। परन्तु हमारी राय में यह । भूल है। गीता में निष्काम कर्मयोग को ही प्रतिपाद्य मान छेने से इस क्ष्रोक के . । अर्थ के विषय में कोई भी अड़चन नहीं रहती। यदि मान लिया जाए, कि कर्म । छोडने से निर्वाह नहीं होता, निष्काम कर्म करना ही चाहिये; तो स्वरूपतः कर्मों . | को त्यागनेवाला ज्ञानमार्ग पातंजलयोग कर्मयोग से हलका जैंचने लगता है: और । सभी कमें को छोड देनेवाला भक्तिमार्ग भी कर्मयोग की अपेक्षा कम योग्यता का ि सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार निष्काम कर्मयोग की श्रेप्रता प्रमाणित हो जाने । पर यही प्रश्न रह जाता है, कि कर्मयोग में आवश्यक मक्तियक्त साम्यबंदि को । प्राप्त करने के लिए उपाय क्या है ? ये तीन हैं – अम्यास, ज्ञान और ध्यान । । इनमें यदि किसी से अभ्यास न सधे, तो वह ज्ञान अथवा ध्यान में से किसी । भी उपाय को स्वीकार कर है। गीता का कथन है, कि इन उपायों का आचरण | फरना यथोक्त कम से मुलम है । १२ वें श्लोक में कहा है, कि यदि इनमें से एक भी उपाय न सधे, तो मनुष्य को चाहिये, कि वह कर्मयोग के आचरण करने का ही एकदम आरंभ कर दे! अब यहाँ एक शंका यह होती है, कि . | निससे अम्यास नहीं सघता; और जिससे ज्ञान-ध्यान भी नहीं होता, वह कर्मयोग करेगा ही कैसे ? कई एकों ने निश्चय किया है, कि फिर कर्मयोग की सव की अपेक्षा मुख्य कहना ही निरर्थक है। परन्तु विचार करने से दीख पड़ेगा, कि इस आक्षेप में कुछ भी जान नहीं है। १२ वें श्लोक में यह नहीं कहा है, कि सब कमों के फर्लो का 'एकदम त्याग कर दे' वरन यह कहा है, कि पहले मगवान् के वतलाये हुए कर्मयोग का आश्रय करके (ततः) तदनन्तर घीरे घीरे इस बात को अन्त में सिद्ध कर छे। और ऐसा अर्थ करने से कुछ भी विसंगति नहीं रह जाती। पिछले अध्यायों में कह आये है. कि कर्मफल के स्वरूप आच-रण से ही नहीं (गीता २.४०), किन्तु जिज्ञासा (देखो गीता ६.४४ और | टिप्पणी ) हो जाने से भी मनुष्य आप ही आप अन्तिम सिद्धि की ओर खींचा चला जाता है। अतएव उस मार्ग की सिद्धि पाने का पहला साधन या सीढ़ी यही है, कि कर्मयोग का आश्रय करना चाहिये – अर्थात् इस मार्ग से | जाने की मन में इच्छा होनी चाहिये। कौन कह सकता है, कि यह साधन अभ्यास, ज्ञान और ध्यान की अपेक्षा मुख्य नहीं है और १२ वें स्होक § अद्वेष्टा सर्वमृतानां मैत्रः करुण एव च
निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १३ ॥
सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः ।
मय्यपितमनोवुद्धियों मे भक्तः स मे प्रियः ॥ १४ ॥
यस्मान्नोद्धिजते छोको छोकान्नोद्धिजते च यः ।
हर्पामर्पसयोद्धेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः ॥ १५ ॥
अनपेक्षः छुचिर्देक्ष उदासीनो गतन्यथः ।
सर्वारम्भपरित्यागी यो मज्रक्तः स मे प्रियः ॥ १६ ॥

| का मावार्थ है मी यही। न केवल भगवद्गीता में किन्तु सर्थ गीता में भी | कहा है –

ं ज्ञानाहुपास्तिरूल्कृष्टा कर्मोत्कृष्टग्रुपासनात् । हित यो वेद वेदान्तैः स एव पुरयोत्तमः ॥ | ' जो इस वेदान्ततत्त्व को जानता है, कि ज्ञान को अपेक्षा उपासना अर्थात् ध्यान | या मक्ति तत्कृष्ट है: एवं तपासना की अपेक्षा कर्म अर्थात निष्काम कर्म श्रेष्ट है.

| जा इत पदान्ततात्व का जानता है, कि ग्रान का अपका उपात्ता उपात् प्यान | या मिक्क उत्कृष्ट है; एवं उपायना की अपेक्षा कर्म अर्थात् निष्काम कर्म अर्थ है, | वही पुरुपोत्तम है ' (सूर्यगीता ४. ७७) | साराय, मगवद्रीता का निश्चित मत | यह है, कि कर्मफलत्यागरूपी योग — अर्थात् ज्ञानमिक्तयुक्त निष्काम कर्मयोग — | ही सब मार्गो में श्रेष्ट है; और इसके अनुकूल ही नहीं, प्रत्युत पोपक युक्तिवाद | १२ वं श्लोक में है | यि किसी दूसरे संप्रवाय को यह न रूपे, तो वह उसे छोड़ | दे; परन्तु अर्थ की व्यर्थ खींचातानी न करे | इस प्रकार कर्मफलत्याग को श्लेष्ठ | सिद्ध करके उस मार्ग से जानेवाल को (स्वरूपतः कर्म छोड़नेवाल नहीं) जो सम | और श्लान्त स्थिति अन्त में प्राप्त होती है, उसीका वर्णन करके अत्र मगवान् | वतलाते है, कि ऐसा मक्त ही मुझे अत्यन्त प्रिय है:— ]

(१३) जो किसी से द्रेष नहीं करता, जो सब भूतों के साथ मित्रता से वर्तता है, जो कुपाल है, जो ममत्ववृद्धि और अहंकार से रहित है, जो दुःख और सुख में समान एवं खमाशील है, (१४) जो सटा सन्तुष्ट, संयमी तथा हट निश्चयी है, जिसने अपने मन और वृद्धि को मुझमें अपण कर दिया है, वह मेरा (कर्म-)योगी मक्त मुझकों प्यारा है। (१५) जिससे न तो लोगों को क्लेश होता है; और न जो लोगों से क्लेश पता है, ऐसे ही जो हर्प, क्लोध, मय और विपाद से अलिस है, वही मुझे मिय है। (१६) मेरा वही मक्त मुझे प्यारा है कि जो निरपेक्ष, पवित्र और दक्ष है — अर्थात किसी भी काम को आलस्य छोड़ कर करता है — जो (फल के विषय में) उटासीन है, जिसे कोई भी विकार हिगा नहीं सकता और जिसने (काम्यफल के)

यो न हृष्यति न हेप्टि न शोचित न कांक्षित । शुमाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ १७ ॥ समः शत्री च मित्रे च तथा मानापमानयोः । शीतोष्णसुखदुःषेषु समः संगविवर्जितः ॥ १८ ॥ तुल्यनिन्दास्तुतिर्मीनी सन्तुष्टो येनकेनचित् । अनिकेतः स्थिरमिर्मिक्तिमान्से प्रियो नरः ॥ १९ ॥

सब आरंभ यानी उद्योग छोड़ दिये हैं। (१७) को न आनन्द्र मानता है, न देष करता है, को न शोक करता है; भीर न इच्छा रखता है, विसने (कर्म के) ग्रम भीर अग्रम (फल) छोड़ दिये हें, वह भिक्तमान पुरुप मुद्धे प्रिय हैं। (१८) जिसे श्रम और मित्र, मान और अपमान, सर्वी और गर्मी, मुख और दुःख समान है; भीर जिसे (किसी में भी) आसक्ति नहीं है, (१९) जिसे निन्दा और त्तुति दोनों एक सी हैं, जो मित्रभापी है, जो कुछ मिल जावे उसी में सन्तुष्ट है, जो अनिकेंत्र हं अर्थात् जिसका (कर्मफलाद्यारूप) ठिकाना कहीं भी नहीं रह गया है वह भिक्तमान पुरुप मुझे प्यारा है।

ि'अनिकेत' शब्द उन यतियों के वर्णन में भी अनेक बार आया करता है, कि जो ग्रहस्थाश्रम छोड़, सन्यास धारण करके भिक्षा मॉगते हुए घुमते रहते है । (देखो मन, ६. २५) और इनका धात्वर्थ 'विना घरवाला' है। अतः इस निष्याय के 'निर्मम', 'सर्वारं मपरित्यागी' और 'अनिकेत' बार्ट्स से, तथा अन्यत्र गीता में 'स्यक्तसर्वपरिग्रहः' ( ४. २१ ), अथवा विविक्तसेवी, ( १८. ५२ ) इत्यादि े जो राष्ट्र है. उनके आधार से संन्यासमार्गवाले टीकाकार कहते हैं. कि हमारे मार्ग ) का यह परम ध्येय 'घर-द्वार छोड कर बिना किसी इच्छा के बंगलों में आयु कि दिन विताना ' ही गीता में प्रतिपाद है: और वे इसके लिए समुतिग्रन्थों के संन्यास-आश्रम प्रकरण के कठोको का प्रमाण दिया करते हैं। गीतावाक्यों के ये | निरे संन्यासप्रतिपादक अर्थ संन्याससंप्रदाय की दृष्टि से महत्त्व के हो सकते हैं, | किन्तु वे सच्चे नहीं हैं | क्योंकि गीता के अनुसार 'निरमि' अथवा 'निष्क्रिय' होना । ' सचा संन्यास नहीं है । पीछे कई बार गीता का यह रिथर सिद्धान्त कहा चुका है (देखो गीता ५. २ और ६. १, २), कि केवल फलाशा को छोड़ना चाहिये । न कि कर्म को। अतः 'अनिकेत' पर का ' घर-द्वार छोडंना ' अर्थ न करके ऐसा करना चाहिये, कि जिसका गीता के कर्मयोग के साथ मेल मिल सके। गीता ४.२० वें श्लोक में कर्मफल की आशा न रखनेवाले पुरुप को ही 'निराश्रय' विशेषण लगाया गया है; और गीता ६,१ में उसी अर्थ में 'अनाश्रितः कर्मफलं ' शब्द आये हैं। 'आश्रय' और 'निकेत' इन दोनों शब्दों का अर्थ एक

### § ३ तु धर्म्यामृतिमिदं यथोक्तं पर्युपासते । श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे त्रियाः ॥ २० ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगी नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

| ही है | अतएव अनिकेत का ग्रहत्यागी अर्थ न करके ऐसा करना चाहिये, कि । यह आदि में जिसके मन का स्थान फँसा नहीं है। इसी प्रकार ऊपर १६ वें श्लोक में जो ' सर्वारमपरित्यागी' शब्द है, उसका भी अर्थ 'सारे कर्म या उद्योगों को . | छोडनेवाला ' नहीं करना चाहिये। किन्तु गीता ४.१९ में जो यह कहा है, कि ' जिसके सभारम फलाशाविरहित है उसके कर्म ज्ञान से दग्ध हो जाते है ' | वैसा ही अर्थ यानी 'काम्य आरंम अर्थात् कर्म छोडनेवाला ' करना चाहिये यह बात गीता १८. २ और १८. ४८ एवं ४९ से सिद्ध होती है। साराश जिसका चित्त घर-गृहस्थी में, बालबचीं में अथवा संसार के अन्यान्य कार्मी में उलझा रहता है, उसी को आगे दुःख होता है। अतएव गीता का इतना ही कहना है, । कि इन सब बातों में चित्त को फँसने न दो। और मन की इसी वैराग्य स्थिति को प्रकट करने के लिए गीता को 'अनिकेत' और 'सर्वारंमपरित्यागी' आदि शब्द ि स्थितप्रज के वर्णन में आया करते हैं। ये ही शब्द यतियों के अर्थात कर्म त्यागतेवाले संन्यासियों के वर्णनों में भी स्मृतिग्रन्यों में आये हैं। पर सिर्फ इसी बुनियाद पर यह नहीं कहा जा सकता, कि कर्मत्यागरूप संन्यास ही गीता में । प्रतिपाद्य है। क्योंकि, इसके साथ ही गीता का यह दूसरा निश्चित सिद्धान्त है, कि निसकी बुद्धि में पूर्ण वैराग्य मिद गया हो, उस जानी पुरुष को भी इसी विरक्त बुद्धि से फलाशा छोड़ कर शास्त्रतः प्राप्त होनेवाले सब कर्म करते ही रहना चाहिये। इस समूचे पूर्वापर संबन्ध को बिना समझे गीता में नहीं कहीं े 'अनिकेत' की जोड़ के वैराग्यबोधक शब्द मिल जाएँ. उन्हीं पर सारा दारामदार रख कर यह कह देना ठीक नहीं है. कि गीता में कर्मसंन्यासप्रधान मार्ग ही । प्रतिप्राद्य है। 🛚

(२०) जपर बतलाये हुए इस अमृततुल्य धर्म का जो मत्परायण होते हुए श्रद्धा से आचरण करते हैं, वे मुझे अत्यन्त प्रिय हैं।

| यह बर्णन हो चुका है (गीता ६.५७; ७.१८), कि भक्तिमान् ज्ञानी | पुरुप सब से श्रेष्ठ है; उसी वर्णन के अनुसार मगवान् ने इस स्टोक में बतलाया | है, कि हमें अत्यन्त प्रिय कौन है ! अर्यात् यहाँ परम मगवद्गक्त कर्मयोगी का | वर्णन किया है ! पर मगवान् ही गीता ९.२९ वें स्टोक मे कहते हैं, कि 'मुझे | सब एकसे हूं, कोई विशेष प्रिय अथवा देण्य नहीं।' देखने में यह विरोष | प्रतीत होता है सही ! पर यह जान छेने से कोई विरोध नहीं रह जाता, कि | एक वर्णन सगुण उपासना का अथवा भक्तिमार्ग का है; और दूसरा अध्यातम-| दृष्टि अथवा कर्मविषाकदृष्टि से किया गया है। गीतारहस्य के तरहवें प्रकरण के | अन्त (पृ. ४३२-४३३) में इस विषय का विवेचन है।]

इस प्रकार श्रीभगवान के गाये हुए — अर्थात् कहे हुए — उपनिपद् में ब्रह्म-विद्यान्तर्गत योग — अर्थात् कर्मयोगशास्त्रविपयक श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में मिन्तयोग नामक बारहवाँ अध्याय समात हुआ।

## तेरहवाँ अध्याय

िपिछले अध्याय में यह बात सिद्ध की गई है, कि अनिरेंड्य और अव्यक्त परमेश्वर का (बुढि से) चिन्तन करने पर अन्त में मोध तो मिलता है। परन्तु उसकी अपेक्षा श्रद्धा से परमेश्वर के प्रत्यक्ष और व्यक्त स्वरूप की मक्ति करके परमे-श्वरार्पणबद्धि से सब कमों को करते रहने पर वही मोश्व मलम रीति से मिल जाता है। परन्तु इतने ही से जानविजान का वह निरूपण समाप्त नहीं हो जाता. कि विसका आरंम सातवें अध्याय में किया गया है। परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होने के कि वाहरी सृष्टि के क्षर-अक्षर-विचार के साथ ही साथ मनुष्य के शरीर और आत्मा का अथवा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भी विचार करना पड़ता है । ऐसे ही यदि सामान्य रीति से जान लिया, कि सब व्यक्त पदार्थ जड़ प्रकृति से उत्पन्न होते हैं; तो भी यह वतलाये विना जानविज्ञान का निरूपण पूरा नहीं होता, कि प्रकृति के किस गुण से यह विस्तार होता है १ और उसका कम कीन-सा है १ अतएव तेरहवें अध्याय में पहले क्षेत्रकेत्रज्ञ का विचार - और फिर आंगे चार अध्यायों में गुणत्रय का विभाग - बतला कर अटारहवें अध्याय में समग्र विषय का उपसंहार किया गया है। सारांश, तीसरी पडध्यायी स्वतन्त्र नहीं है। कर्मयोगसिद्धि के किया जिस ज्ञानविज्ञान के निरूपण का सातवें अध्याय में आरंम हो चुका है, उसी की पूर्ति इस प्रध्यायी में की गई है। देखो गीतारहस्य प्र. १४, पृ. ४५६-४५८। गीता की कई एक प्रतियों में इस तेरहवें अध्याय के आरंभ में यह श्लोक पाया जाता है। अर्जुन उवाच - 'प्रकृति पुरुपं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च । एतद्वेदितुमिन्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव ॥ ' और उसका अर्थ यह है-अर्जुन ने कहा- ' मुझे प्रकृति, पुरुप, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, और जेय के जानने की इच्छा है, सो बतलाओ। ' परन्तु स्पष्ट टीख पडता है, कि किसी ने यह जान कर - कि क्षेत्रक्षेत्रज्ञ-विचार गीता में आया केसे हैं - वीछे से यह श्लोफ गीता में बुसेंड दिया॰ है। टीकाकार इस श्लोक को क्षेपक मानते हैं: और क्षेपक न मानने से

## त्रयोदशोऽध्यायः ।

श्रीभगवानुवाच ।

इदं शरीरं कीन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः॥१॥ क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम॥२॥

गीता के रुजेकों की संख्या मी सात सो से एक अधिक वढ़ जाती है। अतः इस रुजेक को हमने भी प्रक्षित ही मान कर शाक्रभाष्य के अनुसार इस अध्याय का आरंभ किया है।

श्रीभगवान् ने कहा - (१) हे कौन्तेय! इसी शरीर को क्षेत्र कहते हैं। इसे (शरीर को) जो जानता है, उसे तिहद अर्थात् इस शास्त्र के जाननेवाले, क्षेत्रश्च कहते हैं। (२) हे मारत! सब क्षेत्रों में क्षेत्रश्च मी मुझे ही समझ। क्षेत्र भीर क्षेत्रश्च का जो शन है, वही मेरा (परमेक्षर का) शान माना गया है।

पिहले स्लोक में 'क्षेत्र' और 'क्षेत्रक' इन दो शब्दों का अर्थ दिया है; | और दूसरे कोक में क्षेत्रज्ञ का स्वरूप बतलाया है, कि क्षेत्रज्ञ में परमेश्वर हूँ; | अथवा जो पिण्ड में है, वही ब्रह्माण्ड में है | दूसरे श्लोक के चापि = भी शब्दों का अर्थ यह है - न केवल क्षेत्रज्ञ ही, प्रत्युत क्षेत्र मी मै ही हूँ। क्योंकि जिन । पंचमहाभूतों से क्षेत्र या शरीर बनता है, वे प्रकृति से बने रहते हैं: और सातवें . तथा आठवें अध्याय में बतला आये हैं, कि यह प्रकृति परमेश्वर की ही किन्छ | विसृति है (देखो ७.४; ८.४; ९.८) | इस रीति से क्षेत्र या द्यरीर के पंच-महाभूतों से बने हुए रहने के कारण क्षेत्र का समावेश उस वर्ग में होता है. जिसे . । क्षर-अक्षर-विचार में 'क्षर' कहते हैं; और क्षेत्रज्ञ ही परमेश्वर है। इस प्रकार । अराक्षर-विचार के समान क्षेत्र क्षेत्रल का विचार भी परमेश्वर के ज्ञान का एक माग | बन बाता है (देखों गीतारहस्य प्र. ६, टू. १४३–१४९ )। और इसी अभिप्राय नो मन में ला कर दूसरे क्षोक के अन्त में यह वाक्य आया है, कि 'क्षेत्र और क्षित्रज्ञ का जो शान है, वहीं मेरा अर्थात् परमेश्वर का ज्ञान है। ' जो अद्वैत विदान्त को नहीं मानते, उन्हें 'क्षेत्रज्ञ भी मैं हूं' इस वाक्य की खींचातानी | करनी पड़ती है; और प्रतिपादन करना पड़ता है, कि इस वाक्य से 'क्षेत्रज्ञ' तथा । 'में परमेश्वर 'का अमेरमाव नहीं दिखलाया जाता। और कई लोग 'मेरा' । (मम) इस पद का अन्वय 'ज्ञान' शब्द के साथ न लगा 'मतं' अर्थात 'माना § ६ तत्क्षेत्रं यच यादक् च यद्विकारि यतश्च यत् । स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृष्णु॥ ३॥ ऋपिभिर्बहुधा गीतं छन्दोमिविविधैः पृथक् । बह्मसूत्रपंदेश्चेव हेतुमद्धिविविश्चितेः ॥ ४॥

। गया है ' राज्य के साथ लगा कर यों अर्थ करते है, कि ' इनके जान को में जान | समझता हूँ। ' पर यह अर्थ सहस नहीं है। आठवे अध्याय के आरंभ में ही | वर्णन है, कि टेह में निवास करनेवाला आत्मा (अधिदेव) में हूँ अथवा 'से | पिण्ड में है, वही ब्रह्माण्ड में है; ' और सातवें में भी भगवान ने 'सीव' को | अपनी ही परा प्रकृति कहा है ( ७. ५ )। इसी अध्याय के २२ वें और २१ वें | स्लोक में भी ऐसा ही वर्णन है। अब वतलाते हैं, कि क्षेत्रक्षेत्रज्ञ का विचार कहाँ | पर और किसने किया है ? ]

(३) क्षेत्र क्या है ? वह किस प्रकार का है ? उसके कीन कीन विकार है ? (उस में भी) किससे क्या होता है ? ऐसे ही वह अर्थात क्षेत्रज्ञ कीन है ? और उसका प्रमाव क्या है ?— इसे संक्षेप से बतलाता हूँ ; मुन। (४) ब्रह्मसूत्र के वंशें से भी यह गाया गया है , कि जिन्हें बहुत प्रकार से बिविध छन्डों में पृथक् पृथक् (अनेक) ऋपियों ने (कार्यकारणरूप) हेतु दिखला कर पूर्ण निश्चित किया है।

िगीतारहस्य के परिशिष्ट प्रकरण (पृ. ४४०-४४४) में हमने विस्तार-। पूर्वक विखलाया है, कि इस श्लोक मे ब्रह्मसूत्र शब्द से वर्तमान वेदान्तसूत्र उद्दिष्ट है। उपनिपंद किसी एक ऋषि का कोई एक प्रन्य नहीं है। अनेक ऋषियों को मिन्न मिन्न काल या स्थान में जिन अन्यात्मविचारा का स्फरण हो आया. वे | विचार बिना किसी पारस्परिक संबन्ध के भिन्न भिन्न उपनिपरों में वर्णित हैं। | इसलिए उपनिपद संकीर्ण हो गये है; और कई स्थानों पर वे परस्पर विरुद्ध से बान पड़ते हैं। ऊपर के स्ठोक के पहले चरण में जो 'विविध' और 'पृथक' शब्द हैं, वे उपनिपदों के इसी एंकीर्ण स्वरूप का बोध कहराते हैं। इन उपनिपदा के । संकीर्ण और परस्परविरुद्ध होने के कारण आचार्य वाट्रायण ने उनके सिद्धान्तीं ों की एकवाक्यता करने के लिए ब्रह्मसूत्रों या वेटान्तसूत्रों की रचना की है। और इन स्त्रों में उपनिपदों के सब विषयों को लेकर प्रमाणसहित - अर्थात् कार्यकारण | आदि हेतु दिखला करके - पूर्ण रीति से सिद्ध किया है, कि प्रत्येक विपय के । संबन्ध में सब उपनिपदों से एक ही सिद्धान्त कैसे निकाला जाता है ? अर्थात् उपनिपदों का रहस्य समझने के लिए वेदान्तस्त्रों की सदैव बरूरत पड्ती हैं। । अतः इस श्लोक मे दोनों ही का उल्लेख किया गया है। ब्रह्मसूत्र के दूसरे अध्याय में तीसरे पाद के पहले १६ सूत्रों में क्षेत्र का विचार और फिर उस पाद के अन्त

§ भहाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च ।
इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ५ ॥
इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना घृतिः ।
एतत्क्षेत्रं समाखेन सविकारमुदाहृतम् ॥ ६ ॥

| तक क्षेत्रज्ञ का विचार किया गया है। ब्रह्मसूत्रों में यह विचार है; इसलिए उन्हें | 'शारीरक सृत्र' अर्थात् शरीर या क्षेत्र का विचार करनेवाले सृत्र भी कहते हैं। | यह वतला चुके, कि क्षेत्रक्षेत्रज्ञ का विचार किसने कहाँ किया है? अब बतलाते हैं, | कि क्षेत्र क्या है? ]

(५) (पृथिवी आदि पॉच स्थूल) महाभृत, अहंकार, बुद्धि (महान्), अव्यक्त (प्रकृति), दश्च (स्थम) इन्द्रियों और एक (मन); तथा (पॉच) इन्द्रियों के पॉच (शब्द, रार्था, रूप, रस और गन्य – ये स्थम) विषय, (६) इच्छा, द्वेप, सुख, दुःख, संघात, चैतना अर्थात् प्राण आदि का व्यक्त, ध्यापार, और पृति यानी वैर्ष, इस (३१ तस्वों के) समुदाय को सविकार क्षेत्र कहते हैं।

यह क्षेत्र और उसके विकारों का रुखण है। पॉचर्व श्लोक में साख्य-| मतवालों के पचीस तत्त्व में से पुरुप को छोड़ शेप चौबीस तत्त्व आ गये हैं। इन्हीं चौत्रीस तत्त्वों में मन का समावेश होने के कारण इच्छा, द्वेप आदि मनो-। घर्मी को अलग वतलाने की जरूरत न थी। परन्त कणाइमतानयायियों के मत से ये धर्म आत्मा के हैं। इस मत को मान लेने से शंका होती है, कि इन गुणें। . | का क्षेत्र में ही समावेश होता है या नहीं ? अतः क्षेत्र शब्द की व्याख्या को िनि:विन्दिग्ध करने के लिए यहाँ स्पष्ट रीति से क्षेत्र में ही इच्छा-द्वेप आदि द्वन्द्वी । का समावेदा कर लिया है: और उसी में मय-अभय आदि अन्य द्वन्द्वों का भी निक्षण से समावेश हो जाता है। यह दिखलाने के लिए — कि सब का संघात वर्यात् समृह क्षेत्र से स्वतन्त्र कर्ता नहीं है - उसकी गणना क्षेत्र में ही की गई है। फई बार 'चेतना' शब्द का 'चेतन्य' अर्थ होता है। परन्त वहाँ चेतना से 'बड़ देह में प्राण आदि के टीख पड़नेवाले व्यापार, अथवा जीवितावस्था का चिष्टा' इतना ही अर्थ विवक्षित है; और ऊपर दूसरे श्लोक में कहा है कि जड़ वस्तु में यह .चेतना जिससे उत्पन्न होती है, वह चिच्छिक्त अथवा चैतन्य | क्षेत्रज्ञरूप से क्षेत्र से अलग रहता है। 'वृति' शब्द की व्याख्या आगे गीता । (१८. ३३) में ही की है; उसे देखे। छेठ श्लोक के 'समावेश' पर का अर्थ ' इन । सन का समुदाय ' है। अधिक विवरण गीतारहस्य के आठवें प्रकरण के अन्त । ( प्ट. १४४ और १४५ ) में मिलेगा। पहले 'क्षेत्रज्ञ' के मानी 'परमेश्वर' बतला कर फिर खुलासा किया है, कि 'क्षेत्र' क्या है ! अब मनुष्य के स्वभाव पर शान के

§ अमानित्वमद्गिस्तवमिहंसा द्वान्तिरार्जवम् ।
आचार्योपासनं शीचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥
हान्द्रयार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च ।
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोपानुदर्शनम् ॥ ८ ॥
असाक्तिरनिभष्वंगः पुत्रदारगृहादिषु ।
नित्यं च समचित्तत्विमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९ ॥
मिथ चानन्ययोगेन भक्तिरत्यभिचारिणी ।
विविक्तदेशसेवित्वमरितर्जनसंसिद् ॥ १० ॥
अध्यात्महाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् ।
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यद्तोऽन्यथा ॥ ११ ॥

| जो परिणाम होते है, उनका वर्णन करके यह वतलाते है, कि ज्ञान किसको कहते | हैं ! और आगे ज्ञेय का स्वरूप वतलायां है | ये दोनों विषय दीखने में भिन्न | दीख पड़ते है अवस्थ; पर वास्तविक रीति से वे क्षेत्रक्षेत्रज्ञ-विचार के ही दो | भाग हैं | क्योकि, प्रारंम में ही क्षेत्रज्ञ का अर्थ परमेश्वर वतला आये हैं | अत-| एव क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही परमेश्वर का ज्ञान है; और उसी का स्वरूप अगले कोकों | में वर्णित है – बीच मे ही कोई मनमाना विषय नहीं घर शुसेड़ा है |

(७) मानहीनता, दंगहीनता, अहिंसा, धमा, सरलता, गुरुसेवा, पिवतता शिराता, मनोनिग्रह, (८) इन्द्रियों के विषयों में विराग, अहंकारहीनता और जन्म-मृत्यु-बुद्धाग-व्याधि एवं दुःखों को (अपने पीछे छो हुए) दोप समझना; (९) कर्म में अनासक्ति, बालवचों और घरग्रहस्थी आदि में लंगर न होना, इष्ट या अनिष्ट की प्राप्ति से चित्त की सर्वद्धा एक ही सी द्वित रखना, (१०) और मुझमें अनन्यमाव से अटल भक्ति, 'विविक्त' अर्थात् चुने हुए अथवा एकान्त स्थान में रहना साधारण लोगों के बमाव को पसन्द न करना, (११) अध्यात्मज्ञान को नित्य समझना और तत्त्वज्ञान के सिद्धान्तों का परिशीलन — इनको ज्ञान कहते हैं; इसके व्यतिरिक्त जो कुछ है, सब अज्ञान है।

| चाख्यों के मत में क्षेत्रक्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही प्रकृति-पुरुष के विनेक का ज्ञान | है; और उसे इसी अध्याय में आगे बतलाया है (१३.१९–२३;१४.१९)| | इसी प्रकार अठारहवें अध्याय (१८.२०) में ज्ञान के स्वरूप का यह व्यापक | लक्षण बतलाया है – 'अविभक्तं विभक्तेषु '। परन्तु मोक्षशास्त्र में क्षेत्रक्षेत्रज्ञ के | ज्ञान का अर्थ बुद्धि से यही जान लेना नहीं होता, कि अमुक अमुक वार्ते अमुक | प्रकार की हैं। अध्यात्मशास्त्र का सिद्धान्त यह है, कि उस ज्ञान का देह के § ह्रेयं यत्तत्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वाऽमृतमश्चृते । अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२ ॥ सर्वतः पाणिपादं तत्त्वंतोऽक्षिशिरोमुखम् । सर्वतः शृतिमञ्जोके सर्वमावृत्य निष्ठति ॥ १३ ॥

। स्वमाव पर साम्यवृद्धिरूप परिणाम होना चाहिये; अन्यया वह ज्ञान अपूर्व या कचा है। अतएव यह नहीं बतलाया, कि बुद्धि से अमुक अमुक जान लेना ही । ज्ञान है: बल्कि, ऊपर पाँच श्लोकां में ज्ञान की इस प्रकार व्याख्या की गई है, कि जब उक्त श्लोकों में बतलाये हुए बीस गुण (मान और टंम का छूट जाना, ) अहिंसा, अनासक्ति, समबुद्धि इत्यादि ) मनुष्य के स्वभाव में दीख पड़ने ल्यो, तिव उसे ज्ञान कहना चाहिये (गीतारहस्य प्र. ९, पृ. २४२ और २५०) दसर्वे े श्लोकों में 'विविक्तस्थान में रहना और जमाव की नापसन्ट करना ' भी ज्ञान का । एक लक्षण कहा है। इससे कुछ लोगों ने यह दिखाने का प्रयत्न किया है, कि | गीता को संन्यासमार्ग ही अमीट है। किन्तु हम पहले ही बतला आये हैं (देखें) । गीता १२, १९ की टिप्पणी और गीतार प्र. १०, पृ. २८५), कि यह मत । ठीक नहीं है: और ऐसा अर्थ करना उचित मी नहीं है: यहाँ इतना ही विचार किया है, कि 'ज्ञान' क्या है; और वह ज्ञान बाल-बच्चों में, घर-एहस्थी में अथवा । लोगों के जमाव में अनासक्ति है। एवं इस विषय में कोई बाद भी नहीं है। अब | अगत्य प्रश्न यह है, कि इस जान के हो जाने पर इसी आसक्त बुढि से बाल-वचीं म अथवा संसार में रह कर प्राणिमात्र के हितार्थ जगन के व्यवहार किये जाएँ े अथवा न किये जाएँ: और केवल की ज्ञान की न्याख्या से ही इसका निर्णय करता । उचित नहीं है। क्योंकि गीता में ही भगवान ने अनेक स्थलों पर कहा है. कि । ज्ञानी पुरुप कमों में लिप्त न होकर उन्हें अचक बृद्धि से लोक्संग्रह के निमित्त करता रहे: और इसकी सिद्धि के लिए जनक के बर्ताव का और अपने व्यवहार का | उटाहरण भी दिया है ( गीता ३. १९-२५; ४. १४ ) । समर्थ श्रीरामदास स्वामी के चरित्र से यह बात प्रकट होती है, कि शहर में रहने की लालसा न रहने पर भी जगत् के न्यवहार केवल कर्तन्य समझकर कैसे किया जा सकते हैं ? (देखे। | दासबोध १९.६. २९ और १९.९. ११) | यह ज्ञान का लक्षण हुआ | अब ज्ञेय | का स्वरूप बतलाते हैं -- ]

(१२) (अब दुखे) वह बतलाता, हूँ (िक) बिवे ज्ञान लेनेचे 'अमृत' अर्थात् मोश्व मिलता है। (वह) अनादि (चब से) परे का ब्रह्म है। न उसे 'सत्' फहते हैं; और न 'असत्' ही। (१३) उसके सब ओर हाथ-पैर हैं; सब ओर ऑखें, सिर और मुँह है। सब ओर कान हैं; और वही इस लोक में सब को ब्याप गी. र. ५१ सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् ।
असकं सर्वभृष्टेव निर्गुणं गुणमोक्तृ च ॥ १४ ॥
विहरनस्य भ्तानामचरं चरमेव च ।
स्क्ष्मत्वात्तद्विह्नेयं दृरस्यं चान्तिकं च तत् ॥ १५ ॥
अविभक्तं च भ्तेषु विभक्तमिव च स्थितम् ।
भ्तभर्तृ च तज्ह्वेयं यसिष्णु प्रमविष्णु च ॥ १६ ॥
ज्योतिपामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यंत ।
हानं ह्यं ज्ञानगम्यं टिंद सर्वस्य धिष्टितम् ॥ १७ ॥

रहा है। (१४) (उसंम) सन इन्टियों के गुणां का आभास है; पर उसके कोई भी इन्द्रिय नहीं है। वह (सन से) असक्त अर्थात् अलग हो कर भी सन का पालन करता है; और निर्गुण होने पर भी गुणों का उपभोग करता है। (१५) (वह) सन भूतों के भीतर और बाहर भी है; अचर ई और चर भी है; एस्म होने के कारण वह अविजेय है; और दूर होकर भी समीप है। (१६) वह (तक्ततः) 'अधिभक्तः' अर्थात् अखिष्टत होकर भी सन भूतों में मानो (नानात्व से) विभक्त हो रहा है; और (सन) भूतों का पालन करनेवाला, प्रसनेवाला एवं उत्पन्न करनेवाला भी उसे ही समझना चाहिये। (१७) उसे ही तेन का भी तेन और अन्यकार से परे का कहते हैं; ज्ञान, जो जानने योग्य है वह (ज्ञेय); और ज्ञानगय ज्ञान से (ही) विवित होनेवाला मी (बही) है। सन के हृदय में वही अधिग्रित है।

[अचिन्त्य भीर अक्षर परव्रहा — जिसे कि क्षेत्रज्ञ अथवा परमात्मा मी ] कहते हैं — (गीता १३. २२) का जो वर्णन ऊपर है, वह आठवें अध्यायवाले ] अक्षरव्रहा के वर्णन के समान (गीता ८. ९-११) उपनिपर्शे के आधार पर [किया गया है। पूरा तेरहवाँ श्रीक (श्रे. ३. १६) और अगले श्रीक का यह | अधीश कि 'सब इन्द्रियों के गुणों का मास होनेवाला, तयापि सब इन्द्रियों के गुणों का मास होनेवाला, तयापि सब इन्द्रियों के | सिरिहत 'श्रेताश्वतर उपनिपद् (३. १७) मे स्थानका-यों है । एवं 'द्र होने पर | भी समीप 'ये शब्द ईशावास्य (५) और मुण्डक (३. १.७) उपनिपर्शे में | पाये जाते हैं । ऐसे ही 'तेज का तेज 'ये शब्द वृहदारण्यक (४. ४. १६) के | हैं; और 'अन्धकार से परे का 'ये शब्द श्रीश्वतर (३. ८) के हैं । इसी माँति | यह वर्णन कि 'जो न तो सत् कहा जाता है श्रीर न असत् कहा जाता है ' कृष्वेट के 'नासदासीत् नो सदासीत् ? इस ब्रह्मविषयक प्रसिद्ध स्क को (इ. १०. १२९) लक्ष्य कर किया गया है। 'सत्' और असत् शब्दों के अर्थों का | विचार गीतारहस्य प्र. ९, ए. २४५—२४६ मे विस्तारसहित किया गया है; और

#### § इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः । मद्भक्त एतद्विज्ञायं मद्भावायोपपद्यते ॥ १८ ॥

। फिर गीता ९. १९ वें श्लोक की टिप्पणी में भी किया है। गीता ९. १९ में कहा . है, कि 'सत्' और 'असत्' मैं ही हूँ। अब यह वर्णन विरुद्ध-सा केंचता है, कि | सचा ब्रह्म न 'सत्' है और न 'असत्'। परन्तु वास्तव में यह विरोध सचा नहीं है। क्योंकि 'व्यक्त' (क्षर ) सृष्टि और 'अव्यक्त' (अक्षर ) सृष्टि ये दोनों यद्यपि । परमेश्वर के ही स्वरूप हों. तथापि सचा परमेश्वरतत्त्व इन टोनों से परे अर्थात् । पूर्णतया अज्ञेय है । यह सिद्धान्त गीता में ही पहले 'भूतभूत्र च भूतस्यः ' ( गीता | ९.५) में और आगे फिर (१५.१६,१७) पुरुषोत्तमस्थल में स्पष्टतया वत-| छाया गया है। निर्गुण ब्रह्म किसे कहते हैं १ और जगत् में रह कर भी वह जगत् । वि बाहर कैसे है ? अथवा वह 'विभक्त' अर्थात् नानारूपात्मक दोख पड़ने पर मी मुळ में अविभक्त अर्थात एक ही कैसे हैं ? इत्यादि प्रश्नों का विचार गीतारहस्य के नौवें प्रकरण में (पृ. २१० से आगे) किया जा चुका है। सोलहवें श्लोक में . ! 'विमक्तमिव' का अनुवाद यह है – 'मानो विमक्त हुआ-सा दीख पड़ता है । ' । यह 'इव' शब्द उपनिपदों में अनेक बार इसी अर्थ में आया हैं, कि जगत का | नानात्व भ्रान्तिकारक है और एकत्व ही सत्य है | उदाहरणार्थ, 'द्वैतिमव मवति '. िय इह नानेव पश्यति ' इत्यादि (वृ. २.४.१४;४.४.१९;४.३.७)। । अतएव प्रकट है, कि गीता में यह अद्वेत चिद्धान्त ही प्रतिपाद्य है, कि नाना नाम-रिपात्मक माया भ्रम है: और उसमें अविमक्त रहनेवाला ब्रह्म ही सत्य है। गीता १८. २० में फिर बतलाया है, कि 'अविभक्तं विभक्तेयु ' अर्थात् नानात्व में एकत्व दिखना सास्विक ज्ञान का लक्षण है। गीतारहस्य के अध्यात्म प्रकरण में वर्णन है, ! कि यही सात्त्विक शान ब्रह्म है। देखो गीतार. प्र. ९, प्र. २१५, २१६: और i प्र. ६, ष्ट. १३२−१३३ I े

(१८) इस प्रकार संक्षेप से बतला दिया, कि क्षेत्र, ज्ञान और जैय किसे कहते हैं ! मेरा भक्त इसे जान कर मेरे स्वरूप को पाता है !

 §§ प्रकृति पुरुषं चैव विद्वचनादी उमाविष ।
विकारांश्च गुणांश्चेव विद्वि प्रकृतिसम्मवान् ॥ १९ ॥
कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ।
पुरुषः सुखदुःखानां भोनृत्वे हेतुरुच्यते ॥ २० ॥

| क्षेत्र उत्पन्न होता है इसलिए; और सांख्य निसे 'पुरुप' कहते हैं उसे ही अच्यातम-| शास्त्र में 'आरमा' कहते हैं इसलिए; सांख्य की दृष्टि से क्षेत्रक्षेत्ररू विचार ही | प्रकृति-पुरुप का विवेक होता है। गीताशास्त्र प्रकृति और पुरुप को सांख्य के | समान दो स्वतन्त्र तत्त्व नहीं मानता। सातवें अध्याय (७.४,५) में कहा है, | कि ये एक ही परमेश्वर के (किनष्ट और श्रेष्ट) दो रूप हैं। परन्तु सांख्यों के | द्वैत के बदले गीताशास्त्र के इस द्वैत को एक बार स्वीकार कर लेने पर फिर प्रकृति | | और पुरुप के परस्परसंबन्ध का सांख्यों का ज्ञान गीता को समान्य नहीं है। और | यह भी कह सकते हैं, कि क्षेत्रक्षेत्रज्ञ के ज्ञान का ही रूपान्तर प्रकृति-पुरुप का | विवेक हैं (देखों गीतार. प्र.७। इसी लिए स्वत्र तक उपनिपदों के आचार से | जो क्षेत्रक्षेत्रज्ञ का ज्ञान बतलाया, उसे ही स्व सांख्यों की परिभापा में — किन्तु | सांख्यों के द्वैत को सस्वीकार करके — प्रकृति-पुरुप-विवेक के रूप से बतलाते हैं —]

(१९) प्रकृति और पुरुष, दोनों को ही अनादि समझ । विकार और गुणों को प्रकृति से ही उपना हुआ ज्ञान जान ।

[ सांख्यशास्त्र के मत में प्रकृति और पुरुप, दोनों न केवळ अनाहि है, | प्रत्युत स्वतन्त्र और स्वयंभू भी है । वेदान्ती समझते हैं, कि प्रकृति परमेश्वर से | ही उत्पन्न हुई है, अतएव वह स्वयंभू है, और न स्वतन्त्र है (गीता ४.५,६)। | परन्तु यह नहीं वतलाया जा सकता, कि परमेश्वर से प्रकृति का उत्पन्न हुई १ | और पुरुप (जीव) परमेश्वर का अंश है । (गीता १५.७); इस कारण वेदान्तियों | को इतना मान्य है, कि दोनों अनादि हैं । इस विषय का अधिक विवेचन गीता-| रहस्य के ७ वें प्रकरण और विशेषतः ए. १६२-१६८ में, एवं १० वें प्रकरण के | के प्र. २६४-२६९ में किया है । ]

(२०) कार्य अर्थात् देह के और कारण अर्थात् इन्द्रियों के कर्तृत्व के लिए प्रकृति कारण कही जाती है; और (कर्ता न होने पर भी) सुख़दुःखों को भोगने के लिए पुरुष (क्षेत्रज्ञ) कारण कहा जाता है।

हिं श्लोक में 'कार्यकरणं' के स्थान में 'कार्यकारण' भी पाठ है; और तब । उसका यह अर्थ होता है: सांख्यों के महत् आदि तेईस तत्त्व एक से दूसरा, । दूसरे से तीसरा इस कार्यकारण-कम से उपज कर सारी ज्यक्तस्रिष्ट प्रकृति से बनती । है। यह अर्थ भी देजा नहीं है; परन्तु क्षेत्रक्षेत्रज्ञ के विचार में क्षेत्र की उत्पित्त

पुरुपः प्रकृतिस्था हि भुङ्क्ते प्रकृतिजात् गुणात् । कारणं गुणसङ्गोऽस्य सद्सद्योनिजन्मसु ॥ २१ ॥

§ इपद्रष्टाऽनुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः । परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः ॥ २२ ॥ य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह । सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ २३ ॥

| बतलाना प्रसंगानुसार नहीं है । प्रकृति से जगत् के उत्पन्न होने का वर्णन तो पहले | ही सातवें और नीवें अध्याय में हो चुका है । अतएव 'कार्यकरण' पाठ ही यहाँ | अधिक प्रश्चत्त रीख पड़ता है । शांकरभाष्य में यही 'कार्यकरण' पाठ है । ] (२१) क्योंकि पुरुप प्रकृति में अधिष्ठत हो कर प्रकृति के गुणों का उपमोग करता है; और (प्रकृति के) गुणों का यह संयोग पुरुप को मली-चुरी योनियों में जन्म लेने के लिए कारण होता है ।

| प्रकृति और पुरुप के पारस्पिक संबन्ध का और मेद का यह वर्णन | सांख्यशास्त्र का है। (देखो गीतार. प्र. ७, पृ. १५५-१६२)। अब यह कह कर | कि वेदान्ती लोग पुरुप को परमात्मा कहते हैं — सांख्य और वेदान्त का मेल कर | दिया गया है; और ऐसा करने से प्रकृति-पुरुप विचार एवं क्षेत्रभेत्रज्ञ-विचार की | पूरी एकवाक्यता हो जाती है।]

(२२) (प्रकृति के गुणों के) उपद्रष्टा अर्थात् समीप बैठ कर देखनेवाले अनुमोदन करनेवाले, मर्ता अर्थात् (प्रकृति के गुणों को) बढ़ानेवाले और उपमोग करनेवाले को ही इस टेह में परपुक्प, महेश्वर और परमात्मा कहते हैं, (२३) इस प्रकार पुरुष (निर्गुण) और प्रकृति को ही जो गुणोंसमेत जानता है, वह कैसा ही वर्ताव क्यों न किया करे, उसका पुनर्कन्म नहीं होता।

[ २२ वें श्लोक में जब यह निश्चय हो जुका, कि पुरुष ही देह मे परमात्मा | है; तब साख्यशास्त्र के अनुसार पुरुप का जो उटासीनत्व और अकर्तृत्व है, वही | आत्मा का अकर्तृत्व हो जाता है; और इस प्रकार सांख्यों की उपपत्ति से वेदान्त | की एकवाक्यता हो जाती है; कुछ वेदान्तवाले प्रन्यकारों की समझ है, कि सांख्य- | वाटी वेदान्त के शंतुं हैं | अतः सहुतेरे वेदान्ती सांख्य-उपपत्ति को सर्वया त्याख्य | मानते हैं | किन्तु गीता ने ऐसा नहीं किया | एक ही विषय क्षेत्रक्षेत्रज्ञ-विचार का | एक बार वेदान्त की हिए से और दूसरी बार (वेदान्त के अद्धेत मत को बिना | छोड़े ही ) सांख्यहिए से प्रतिपादन किया है | इससे गीताशास्त्र की समबुद्धि प्रकट | हो जाती है | यह मी कह सकते हैं, कि उपनिपदों के और गीता के विवेचन में

§ इथानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेण चापरे ॥ २४ ॥ अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेण चापरे ॥ २४ ॥ अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येम्य उपासते । तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ २५ ॥ 
§ ६ यावत्संजायते किञ्चित्सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् । 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्ताद्विद्धि भरतर्षम् ॥ २६ ॥ 
छमं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् । 
विनद्यत्स्वविनद्यन्तं यः पद्यति स पद्यति ॥ २७ ॥

| यह एक महत्त्व का भेद हैं (देखो गीतार. परिशिष्ट, पृ. ५३१) | इससे प्रकट होता | है, कि यद्यपि सांख्यों का द्वेतवाद गीता को मान्य नहीं है; तथापि उनके प्रतिपादन | में जो कुछ युक्तिसंगत जान पड़ता है, वह गीता को अमान्य नहीं है। दूखरे ही | श्लोक में कह दिया है, कि क्षेत्रक्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही परमेश्वर का ज्ञान है। अव | प्रसंग के अनुसार संक्षेप से पिण्ड का ज्ञान शीर देह के परमेश्वर का ज्ञान संपादन | कर मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग नतलाते हैं — ]

(२४) कुछ लोग स्वयं अपने आप में ही घ्यान से आत्मा की देखते हैं। कोई सांख्ययोग से देखते हैं; और कोई कर्मयोग से (२५) परन्तु इस प्रकार निन्हें (अपने आप ही) ज्ञान नहीं होता, वे दूसरे से सुन कर (श्रद्धा से) परमेश्वर का मजन करते हैं। सुनी हुई बात को प्रमाण मान कर वर्तनेवाले ये पुरुष भी मृत्यु को पार कर जाते हैं।

[ इन हो स्ठोकों में पातंजलयोग के अनुसार ध्यान, सांख्यमार्ग के अनु-| सार ज्ञानोत्तर कर्मसंन्यास, कर्मयोगमार्ग के अनुसार निष्काम बुद्धि परमेश्वरापण-| पूर्वक कर्म करना और ज्ञान न हो, तो भी श्रद्धा से आसों के वचनों पर विश्वास | रख कर परमेश्वर की भक्ति करना (गीता ४.३९), ये आत्मज्ञान के भिन्न मिन्न | मार्ग वतलाते गये हैं | कोई किसी भी मार्ग से जाएँ; अन्त में उसे भगवान का | ज्ञान हो। कर मोक्ष मिल ही जाता है | तथापि पहले यह सिद्धान्त किया गया है, | कि लोकसंग्रह की दृष्टि से कर्मयोग श्रेष्ठ है, वह इससे खण्डित नहीं होता | इस | प्रकार साधन बतला कर सामान्य रीति से समग्र विषय का अगले स्ठोक में उपसंहार | किया है; और उसमें भी वेदान्त से कापिलसंख्य का मेल मिला दिया है |

(२६) हे भरतश्रेष्ठ! स्मरण रख, कि स्थावर या जंगम किली भी वस्तु का निर्माण क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से होता है। (२७) सत्र भूतों में एक सा रहनेवाला और सत्र भूतों का नाज्ञ हो जाने पर भी जिसका नाज्ञ नहीं होता, ऐसे परमेश्वर को जिसने देख लिया, कहना होगा, कि उसीने (सच्चे तच्चों को) पहचाना समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् । न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् ॥ २८ ॥

- § प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः ।
  यः पश्यित तथात्मानमकर्तारं स पश्यित ॥ २९ ॥
  यदा भृतपृथग्मावमेकस्थमनुपश्यित ।
  तत पत्र च विस्तारं वहा सम्पद्यते तदा ॥ ३० ॥
- §§ अनादित्वानिर्गुणत्वात्परमात्मायमन्ययः । शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ ३१ ॥ यथा सर्वगतं सीक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । सर्वज्ञावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ ३२ ॥

(२८) ईश्वर को सर्वत्र एक-सा ब्यात समझ कर (जो पुरुप) अपने आप ही बात नहीं करता – अर्थात् अपने आप अच्छे मार्ग में रूग जाता है – वह इस कारण से उत्तम गति पाता है।

[ २७ वे स्त्रोक में परमेश्वर का जो व्ययण वतला है, वह पीछे गीता | ८. २० वें स्त्रोक में भा चुका है; और उसका खुलासा गीतारहस्य के नौवें प्रकरण | में किया गया है (देखो गीतार. प्र. ९, प्र. २१९ और २५७) | ऐसे ही २८ वें | स्त्रोक में किर वही बात कही है, जो पीछे (गीता. ६. ५-७) कही जा चुकी है, | कि आत्मा अपना बन्धु है; और वही अपना श्र्यु है | इस प्रकार २६, २७ और | २८ वें स्त्रोकों में सब प्राणियों के विषय साम्यद्यदिरूप भाव का वर्णन कर चुकने | पर बतलाते हैं, कि इसके हेने से क्या होता है १ ]

(२९) जिसने यह जान लिया, कि (सत्र) कर्म सत्र प्रकार से केवल प्रकृति से ही किये जाते हैं; और आत्मा अकर्ता है — अर्थात कुछ भी नहीं करता। कहना चाहिये, कि उसने (सचे तत्त्व को) पहचान लिया। (३०) जब सत्र भूतों का पृथकत्व अर्थात् नानात्व एकता से (दीखने लगे) और इस (एकता) से ही (सत्र) विस्तार दीखने लगे, तत्र ब्रह्म प्राप्त होता है।

[ अब बतलाते हैं, कि आत्मा निर्गुण, अलिस और अक्रिय कैंधे है ? :- ]
( ३१) हे फीन्तेय ! अनादि और निर्गुण होने के फारण यह अध्यक्त परमात्मा
शरीर में रह कर मी छुछ करता-धरता नहीं है; और उसे (किसी भी कमें का) लेप
अर्थात् चन्धन नहीं त्याता। ( ३२) जैसे आकाश चारों ओर भरा हुआ है परन्तु
स्थम होने के कारण उसे (किसी का भी) लेप नहीं त्याता, वैसे ही देह में सर्वज्ञ रहने

यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः। क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत॥ ३३॥

§ क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुपा ।

भ्तप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॥ ३४ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगद्यास्त्रे श्रीऋष्ण।र्जुनसंबादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविमागयोगो नाम त्रयोदशोऽच्यायः ॥ १३ ॥

पर भी आत्मा को (किसी का भी) लेप नहीं लगता। (३३) हे भारत! बैसे एक सूर्य सोर जगत् को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ सत्र क्षेत्र को अर्थात् शरीर को प्रकाशित करता है।

(३४) इस प्रकार ज्ञानचक्षु से अर्थात् ज्ञानरूप नेत्र से नेत और क्षेत्रज्ञ के मेट को - एवं सब मूर्तों की (मूल) प्रकृति के मोक्ष को - जो जानते हैं, वे परत्रहा को पाते हैं।

यह पूरे प्रकरण का उपसंहार है। 'मृतप्रकृतिमोक्ष' शब्द का अर्थ हमने | सांख्यशास्त्र के सिद्धान्तानुसार किया है। सांख्यों का सिद्धान्त है, कि मोध का . | मिलना या न मिलना आत्मा की अवस्थाएँ नहीं हैं | क्योंकि वह तो सदैन अकर्ता . | और असङ्ग है | परन्तु प्रकृति के गुणों के सङ्ग से वह अपने में कर्तृत्व का आरोप ि किया करता है। इसलिए जब उसका यह अज्ञान नए हो जाता है, तब उसके । साथ लगी हुई प्रकृति छुट चाती है – अर्थात उसी का मोख हो चाता है – और इसके पश्चात् उसका पुरुप के आगे नाचना वन्द हो जाता है। अवएव | सांख्यमतवाले प्रतिपादन किया करते हैं. कि तास्विक दृष्टि से बन्ध और · मोक्ष वोनों अवस्थाएँ प्रकृति की ही हैं (देखो सांख्यकारिका ६२ और | गीतारहस्य प्र. ७, पृ. १६४-१६५) | हमं जान पहता है, कि सांख्य के । ऊपर लिखे हुए सिद्धान्त के अनुसार ही इस श्लोक में 'प्रकृति का मोक्ष | ये शब्द आये हैं | परन्तु कुछ लोग इन शब्दों का यह अर्थ भी लगाते हैं, ' । ' भृतेम्यः प्रकृतेश्च मोक्षः ' – पंचमहामृत और प्रकृति से अर्थात् मायात्मक कर्मो से आतमा का मोक्ष होता है। यह क्षेत्रक्षेत्रज्ञ-विवेक ज्ञानवञ्च से विदित होनेवाला है (गीता १३.३४)। नौवें अध्याय की राजविद्या प्रत्यक्ष अर्थात् चर्मचक्षु से | ज्ञान होनेवाली है (गीता ९.२); और विश्वरूपदर्शन परम मगवद्रक्त को मी | केवल दिन्यचझु से ही होनेवाला है (गीता ११.८)। नौर्वे, ग्यारहर्वे और । तेरहवें अध्याय के ज्ञानविज्ञान निरूपण का एक उक्त मेर ध्यान देते योग्य है।]

# चतुर्दशोऽध्यायः।

#### श्रीभगवानुवाच ।

परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् । थज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः॥१॥ इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः। सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न स्यथन्ति च॥२॥

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए – अर्थात् कहे हुए – उपनिषद् में ब्रह्मविद्या-न्तर्गत योग – अर्थात् कर्मयोग – शास्त्रविषयक श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में प्रकृति-पुरुष-विवेक अर्थात् क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोग नामक तेरहवाँ अध्याय समाप्त हुआ ।

## चौदहवाँ अध्याय

[तेरहमें अध्याय में क्षेत्रक्षेत्रज्ञ का विचार एक वार वेदान्त की दृष्टि से और दूसरी वार सांस्य की दृष्टि से बतलाया है। एवं उसी में प्रतिपादन किया है, कि सब कर्तृत्व मक्तित का ही है; पुरुष अर्थात क्षेत्रज्ञ उदासीन रहता है। परन्तु इस बात का विवेचन अब तक नहीं हुआ, कि प्रकृति का यह कर्तृत्व क्यों कर चला करता है! अपतव इस अध्याय में बतलाते हैं, कि एक ही प्रकृति से विवेध सृष्टि — विशेषतः सबीव सृष्टि — कैसे उत्पन्न होती है! केवल मानवी सृष्टि का ही विचार करें, तो यह विषय क्षेत्रवंवन्धी अर्थात् शरीर का होता है; और उसका समावेश क्षेत्रक्षेत्रज्ञ-विचार में हो सकता है। परन्तु जब स्थावर सृष्टि भी त्रिगुणात्मक प्रकृति का ही फैलाव है, तब प्रकृति के गुणमेद का यह विवेचन क्षर-अक्षर-विचार का भी हो सकता है। अत-एव इस संकुत्रित 'क्षेत्रज्ञेत्रज्ञ-विचार' नाम को छोड़ कर सातवें अध्याय में : जिस शानविज्ञान के बतलाने का आरंभ किया था, उसी को स्पष्ट रीति से फिर भी बतलाने का आरंभ भगवान् ने इस अध्याय में किया है। संस्व्याग्न की दृष्टि से इस विषय का विस्तृत निरूपण गीतारहस्य के आठवें प्रकरण में किया गया है। त्रिगुण के विस्तार का यह वर्णन अनुगीता और मतस्प्रति के वारहवें अध्याय में भी है।

श्रीमगवान् ने कहा — (१) और फिर सब ज्ञानों से उत्तम ज्ञान बतलाता हूँ, कि जिसको बान कर सब मुनि लोग इस लोक से परम सिद्धि पा गये हैं। (२) इस ज्ञान का आश्रय करके मुझसे एकरूपता पाये हुए लोग सृष्टि के स्त्यत्तिकाल में §§ मम योनिर्महद्वह तस्मिन् गर्मे द्धाम्बह्म् । सम्मवः सर्वम्तानां ततो भवति भारत ॥ ३ ॥ सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्मवन्ति याः । तासां ब्रह्म मह्योनिरहं वीजप्रदः पिता ॥ ४ ॥ §§ सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः । निवध्नन्ति महावाहो देहे देहिनमन्ययम् ॥ ५ ॥ तत्र सत्त्वं निर्मछत्वात्प्रकाशकमनामयम् । सुखसङ्गेन वध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानय ॥ ६ ॥ रजो रागात्मकं विद्धि वृष्णासङ्गसमुद्धवम् । तन्निवध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् ॥ ७ ॥ तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम् । प्रमादाङस्यनिवृशभिस्तन्निवध्नाति भारत ॥ ८ ॥

भी नहीं जन्मते; और प्रलयकाल में भी व्यथा नहीं पाते अर्थात् जन्ममरण से एकउम छुटकारा पा जाते हैं।

| यह हुई प्रसावना। अब पहले बतलाते हैं, कि प्रकृति मेरा ही स्वरूप | है। फिर साख्यों के हैत को अलग कर बेगान्तशास्त्र के अनुकूल यह निरूपण करते | हैं, कि प्रकृति के सत्त्व, रच और तम इन तीन गुणों से सृष्टि के नाना प्रकार के | व्यक्त प्रार्थ किस प्रकार निर्मित होते हैं ? ]

- (३) हे मारत ! महद्ब्रह्म अर्थात् प्रकृति मेरी ही योनि है। मैं उसमें गर्म रखता हूँ। फिर उससे समस्त मृत उत्पन्न होने लगते हैं। (४) हे कीन्तेय! (पशुपक्षी आदि) सब योनियों में बो मूर्तियाँ जन्मती हैं, उनकी योनि महत् ब्रह्स है; और मैं बीबदाता पिता हूँ।
- (५) हे महाबाहु! प्रकृति से उत्पन्न हुए सन्त, रन और तम गुण देह में रहनेवाले अन्यय अर्थात् निर्विकार आत्मा को टेह में बॉब लेते हैं। (६) हे निष्पाप अर्जुन ! इन गुणों में निर्मुखता के कारण प्रकाश डाल्ट्रेनवाला और निर्मेष सन्त्रगण सुख और जान के साथ (प्राणी को) बॉबता है। (७) रन्नोगुण का स्वभाव रागात्मक है। इससे तृष्णा और आसक्ति की उत्पन्ति होती है। हे कीन्तेय! वह प्राणी को कर्म करने के (प्रवृत्तिरूप) संग से बॉब डालता है। (८) किन्तु तमोगुण अज्ञान से उपनता है। वह सब प्राणियों को मोह में डालता है। हे भारत! वह

सत्त्वं सुले सञ्जयति रजः कर्मणि मारत । ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत ॥ ९ ॥ §§ रजस्तमश्चामिमूय सत्त्वं मवति भारत । रजः सत्त्वं तमश्चेव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ १० ॥ सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते । ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत ॥ ११ ॥ लोभः प्रवृत्तिरारम्मः कर्मणामशमः स्पृद्य । रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्पम ॥ १२ ॥ अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च । तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥ १३ ॥

प्रमाद, आलस्य और निद्रा से (प्राणी को) बॉघ खेता है। (९) सत्त्वगुण सुख में और रजोगुण कर्म में आसक्ति उत्पन्न करता है। परन्तु हे मारत! तमोगुण ज्ञान को दँक कर प्रमाद अर्थात् कर्तव्यमृद्ता में या कर्तव्य के विरमरण में आसक्ति उत्पन्न करता है।

[ सत्त्व, रच और तम तीनों गुणों के ये पृथक् स्त्रण जतलाये गये है |
| किन्तु ये गुण पृथक् पृथक् कमी मी नहीं रहते | तीनों सटैव एकत्र रहा करते है |
| उटाहरणार्थ — कोई मी मत्ना काम करना यद्यपि सत्त्व का स्त्र्वण है तथापि मले
| काम को करने की प्रवृत्ति होना रच का धर्म है | इस कारण सात्त्विक स्वमाव में
| मी योड़े-से रच का मिश्रण सदेव रहता ही है | इसी से अनुगीता में इन गुणों
| का इस प्रकार मिश्रनात्मक वर्णन है, कि तम का जोड़ा सत्त्व है; और सत्त्व का
| जोड़ा रच है (म. मा. अश्व. २६) | और कहा है, कि इनके अन्योन्य अर्थात्
| पारस्परिक आश्रय से अथवा झगड़े से सृष्टि के सब पढार्थ बनते हैं (देखों सां. का.
| १२ और गीतारहस्य प्र. ७, प्र. १५८ और १५९) | अब पहले इसी तत्त्व को
| इतला कर फिर सात्विक, राजस और तामस स्वमाव के स्त्रण बतलाते हैं — ]

(१०) रज और तम को दबा कर सस्व (अधिक) होता है (तव उसे सास्विक कहना चाहिये)। एवं इसी प्रकार सस्व और तम को दबा कर रज तथा सस्व और रज को हटा कर तम (अधिक हुआ करता है)। (११) जब इस देह के सब डारों में (इन्द्रियों में) प्रकाश अर्थात् निर्मल ज्ञान उत्पन्न होता है, समझना चाहिये, कि सस्वगुण बढ़ा हुआ है। (१२) हे भरतश्रेष्ठ! रजोगुण बढ़ने से लोभ, कर्म की ओर प्रवृत्ति और उसका आरंभ, अतृति एवं इच्छा उत्पन्न होती है। (१३) और हे कुफ्नन्टन! तमोगुण की वृत्ति होने पर ॲन्वेरा, कुछ भी न करने की इच्छा, प्रमाट अर्थात् कर्तव्य की विस्मृति और मोह भी उत्पन्न होता है।

§ इ यहा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रख्यं याति देहमूत्। तहोत्तमविदां छोकानमछान् प्रतिपद्यते ॥ १४ ॥ रजिस प्रख्यं गला कर्मसङ्गिषु जायते । तथा प्रखीनस्तमसि मृद्धयोनिषु जायते ॥ १५ ॥ कर्मणः सुकृतस्याद्धः सात्त्विकं निर्मेलं फलम् । रजसस्तु फलं इःखमज्ञानं तमसः फलम् ॥ १६ ॥ सत्त्यात्संजायते ज्ञानं रजसो छोभ पव च । प्रमादमोही तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ १७ ॥ अर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये च तिष्ठन्ति राजसाः । जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः । ॥ १८ ॥

यह वतला दिया, कि मनुष्य की जीवितावस्था में त्रिगुणों के कारण | उसके स्वभाव में कौन कौन-से फ़र्क़ पड़ते हैं। अब वतलाते हैं, कि इन तीन प्रकार | के मनुष्यों को कौन-सी गति मिलती है ? ]

(१४) सत्वगुण के उत्कर्षकाल में यदि प्राणी मर जाए, तो उत्तम तत्त्व जाननेवालों के — अर्थात् देवता आदि के — निर्मल (स्वर्ग मशृति) लोक उस को प्राप्त होते हैं। (१५) रजोगुण की प्रवलता में में, तो जो कमों में आवक्त हों, उनमें (जनों में) जन्म लेता है; और तमोगुण में मरे, तो (पश्चपक्षी आदि) मृद्ध योनियों में उत्पन्न होता है। (१६) कहा है, कि पुण्यकमें का फल निर्मल और सात्त्विक होता है। परन्तु राजस कर्म का फल दुःख और वामस कर्म का फल अज्ञान होता है। (१७) सत्त्व से ज्ञान और रजोगुण से केवल लोभ उत्पन्त होता है। तमोगुण से ने केवल प्रमाद और मोह ही उपजता है, प्रत्युत अज्ञान की भी उत्पत्ति होती है। (१८) सात्त्वक पुष्प अपर के — अर्थात् स्वर्ग आदि लोकों को जाते हैं। राजस मध्यम लोक में अर्थात् मनुष्यलोक में रहते हैं; और कनिव्रगुणवृत्ति के तामस अर्थागित पाते हैं।

| चांख्यकारिका में भी यह वर्णन है, कि घार्मिक और पुण्यकर्म कर्ता होने | के कारण चत्त्वस्थ मनुष्य स्वर्ण पाता है; और अधर्माचरण करके तामस पुरुष | अधोगित पाता है (सा. का. ४४) | इसी प्रकार यह १८ वॉ श्लोक अनुगीता | के त्रिगुणवर्णन में भी क्यों-का-त्यों आया है (देखो म. मा. अश्व. ३९. १०; | और मनु. १२. ४०) | चात्त्विक कर्मों से स्वर्णमाप्ति हो भले जाए; पर स्वर्णमुख | है तो अनित्य ही | इस कारण परम पुरुषार्थ की सिद्ध इससे नहीं होती है | | सांख्यों का सिद्धान्त है, कि इस परम पुरुषार्थ या मोक्ष की प्राप्ति के लिए उत्तम § ६ नान्यं गुणेम्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति ।
गुणेम्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽघिगच्छति ॥ १९ ॥
गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्भवाद् ।
जन्ममृत्युजराद्वःखैर्विम्रक्तोऽमृतमम्तुते ॥ २० ॥
अर्ज्ञन उवाच ।

§§ कैिंग्स्बीन् गुणानेतानतीतो भवति प्रभो । किमाचारः कथं चैतांस्त्रीन् गुणानतिवर्तते ॥ २१ ॥

| साल्विक स्थिति तो रहे ही; इसके सिना यह ज्ञान होना मी आवश्यक है, कि | प्रकृति अलग है; और में पुरुष जुटा हूं। सांख्य इसी को त्रिगुणातीत अवस्था | कहते हैं | यद्यपि यह स्थिति सन्त, रन और तम तीनो गुणों से भी परे की है, | तो भी यह साल्विक अवस्था की ही पराकाष्टा है; इस कारण इसका समावेद्य | सामान्यतः साल्विक वर्ग में ही किया जाता है। इसके लिए एक नया चींथा वर्ग | बनाने की आवस्यकता नहीं है (देखो गीतार. प्र. ७, पृ. १६८)। परन्तु गीता | को यह प्रकृतिपुरुपवाला सांख्यों का देत मान्य नहीं है। इसलिए सांख्यों | के उक्त सिद्धान्त का गीता में इस प्रकार रूपान्तर हो जाता है, उस निर्मुण ब्रह्म | को जो पहचान लेता है, उसे लिग्रुणातीत कहना चाहिये। यही अर्थ अगले | स्लोकों में वर्णित है — ]

(१९) द्रष्टा अर्थात् उराधीनता से देखनेवाला पुरुष, वत्र वान लेता है, कि (प्रकृति) गुणों के अतिरिक्त दूसरा कोई कर्ता नहीं हैं; और वत्र (तीनों) गुणों से परे (तत्त्व को) पहचान वाता है, तत्र वह मेरे स्वरूप में मिल वाता है। (२०) देहधारी मनुष्य देह की उत्पत्ति के कारण (स्वरूप) उन तीनों गुणों को अतिक्रमण करके जन्म, मृत्यु और बुद्रापे के दुःखी से विमुक्त होता हुआ अमृत का — अर्थात् मोक्ष का — अनुभव करता है।

[ वेदान्त में निष्ठे माया कहते हैं, उसी को सांख्यमतवाले तिगुणात्मक | प्रकृति कहते हैं | इसलिए तिगुणातीत होना ही माया से छूट कर परव्रहा को | पहचान लेना है (गीता २.४५); और इसी को ब्राह्मी अवस्था कहते हैं | (गीता २.७२; १८.५३) | अध्यात्मवास्त्र में वतलाये हुए त्रिगुणातीत के इस | ल्ख्यण को सुन कर उसका और अधिक बृत्तान्त जानने की अर्जुन को इच्छा हुई | | और द्वितीय अध्याय (२.५४) में जैसा उसने स्थितप्रज्ञ के संबन्ध में प्रश्र | किया था, वैसा ही यहाँ भी वह पूलता है — ]

अर्जुन ने कहा - (२१) हे प्रभो ! किन व्यवणों से (जाना जाय, कि वह ) इन

#### श्रीमगवानुवाच ।

§ § प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव।

न द्वेष्ठि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति ॥ २२ ॥

उदासीनवदासीनो गुणैयों न विचाल्यते ।

गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवितष्टिति नेङ्गते ॥ २३ ॥

समदुःलसुखः स्वस्थः समलोष्टाइमकाञ्चनः ।

तुल्यप्रियाप्रियो धीरतुल्यनिन्दालमसंस्तुतिः ॥ २४ ॥

मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः ।

सर्वारम्मपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ २५ ॥

तीनों गुणों के पार चला जाता है ? ( मुझे वतलाइये, कि ) उसका ( त्रिगुणातीत का ) आचार क्या है ? और वह इन तीन गुणों के परे कैसे जाता है ?

श्रीभगवान् ने कहा - (२२) हे पाण्डव! प्रकाश, प्रशृत्ति और मोह ( अयात् कम से सन्त, एज और तम इन गुणों के कार्य अयवा फल) होने से जो उनका डेष नहीं करता; और प्राप्त न हों, तो उनकी आकांक्षा नहीं रखता; (२३) जो (कर्मफल के संबन्ध में) उदासीन-सा रहता है; (सन्त, रज और तम) गुण जिये चलिचल नहीं कर सकते; जो इतना ही मान कर स्थिर रहता है, कि गुण ( अपना अपना ) काम करते हैं; जो खिगता नहीं है - अर्थात् विकार नहीं पाता है; (२४) जिसे मुखदुःख एक से ही है; जो स्वस्थ है - अर्थात् अपने में ही स्थिर है; मिष्टी, पत्थर और सेना जिसे समान है; प्रिय-अप्रिय, निन्दा और अपनी स्तुति जिसे समसमान है; जो सदा धैर्य से युक्त है; (२५) जिसे मानअपमान या मित्र और शत्रुदल तुल्य हैं - अर्थात एक से हैं; और (इस समझ से कि प्रकृति सब कुछ करती है) जिसके सब (काम्य) उद्योग छूट गये हैं - उस पुरुष को गुणातीत कहते हैं।

यह इन दो प्रश्नों का उत्तर हुआ — त्रिगुणातीत पुरुष के लक्षण क्या हैं ?

अोर आचार कैसा होता है ? ये लक्षण और दूसरे अध्याय में वतलाये हुए

स्थितप्रज्ञ के लक्षण (२. ५५-७२), एवं वारहवें अध्याय (१२. १३-२०) में

वतलाये हुए भिक्तमान् पुरुष के लक्षण स्व एक-से ही हैं। अधिक क्या कहें ?

'स्वीरंमपरित्यागी', 'तुत्यिनेन्दात्मसंस्तुतिः' और 'उदासीनः' प्रभृति कुछ विशेषण

भी दोनों या तीनों स्थानों में एक ही है। इससे प्रकट होता है, कि पिछले अध्याय

में वतलाये हुए (१३. २४, २५) चार मागों में से किसी भी मार्ग के खीकार

कर लेने पर सिद्धिपात पुरुष का आचार और उसके लक्षण स्व मार्गों में एक ही

इति श्रीमद्रगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवाटे गुणत्रयविमागयोगो नाम चतुर्वशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

| से रहते हैं | तथापि तीसरे, चीये और पॉचवे अध्यायों में जब यह दृढ और | अटल सिद्धान्त किया है, कि निष्काम कर्म किसी से मी नहीं छूट सकते; तब | समरण रखना चाहिये, कि ये स्थितप्रज्ञ मगवद्रक्त या त्रिगुणातीत सभी कर्मयोग- मार्ग के हैं | 'सार्वारमपरित्यागी' का अर्थ १२ वें अध्याय के १९ वें अप्रोक की | टिप्पणी में बतला आये हैं | सिद्धावस्था में पहुँचे हुए पुरुषों के इन वर्णनों को | खातंत्र मान कर संन्यासमार्ग के टीकाकार अपने ही संप्रदाय को गीता में | प्रतिपाद्य बतलाते हैं | परन्तु यह अर्थ पूर्वापार सन्दर्भ के विकद्ध है; अताय टीक | नहीं है | गीतारहस्य के ११ वें और १२ वें प्रकरण में (पृ. ३२६ – ३२७ और | ३७६ – ३७७ ) इस बात का हमने विस्तारपूर्वक प्रतिपादन कर दिया है | अर्जुन | के दोनों प्रश्नों के उत्तर हो चुके। अब यह बतलाते हैं, कि ये पुरुप इन तीन गुणों | से परे कैसे जाते है ? ]

(२६) और (मुझे ही सब कर्म अर्पण करने के) अव्यभिचार अर्थात् एकनिष्ट मक्तियोग से मेरी सेवा करता है, वह तीन गुणों को पार करके ब्रह्मभूत अवस्या पा लेने में समर्थ हो जाता है।

| [ संभव है, इस श्लोक से यह शंका हो, कि जब त्रिगुणातीत अवस्था | सांस्यमार्ग की है, तब वही अवस्था कर्मप्रधान मक्तियोग से कैसे प्राप्त हो जाती | है ? इसी से भगवान कहते हैं – ]

(२७) क्योंकि अमृत और अब्यय ब्रह्म का शाश्वत धर्म का एवं एकान्तिक अर्थात्। परमावधि के अत्यन्य सुख का अन्तिम स्थान मैं हूँ।

[ इस क्ष्रोक का मावार्य यह है कि सांख्यों के द्वेत को छोड़ देने पर सर्वत्र पक ही परमेश्वर रह जाता है। इस कारण उसी की मिक्त से त्रिगुणात्मक अवस्था मी मास होती है। और एक ही ईश्वर मान छेने से साधनों के संबन्ध में गीता का कोई भी आग्रह नहीं है (देखों गी. १३. २४ और २५)। गीता में मिक्तमार्ग को सुलम अतएव सब छोगों के छिए ग्राह्म कहा सही है; पर यह कही भी नहीं कहा है, कि अन्यान्य मार्ग त्याच्य है। गीता में केवल मिक्त, केवल झन

### पञ्चदशोऽध्यायः ।

#### श्रीभगवानुवाच ।

### उर्घ्वमूलमधःशाखमभ्वत्यं प्राहुरत्ययम् । छन्द्रांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥ १ ॥

| भयना केवल योग ही प्रतिपाय है – ये मत भिन्न भिन्न छंप्रदायों के अभिमानियों | ने पीछे से गीता पर लाट टिये हैं | गीता का सचा प्रतिपाय विषय तो निराला ही | है | मार्ग कोई मी हो; गीता में मुख्य प्रश्न यही है कि परमेश्वर का ज्ञान हो चुक्र्ने | पर संसार के कर्म लेक्संग्रहार्य किये जाएँ या छोड दियं जाएँ ? भीर इसका साफ | साफ़ उत्तर पहले ही टिया जा चुका है, कि कर्मयोग श्रेप्ट है | ]

इस प्रकार श्रीमगवान् के गाये हुए – अर्थात् कहे हुए – उपनिपद् में ब्रह्म-विद्यान्तर्गत योग – अर्थात् कर्मयोग – शास्त्रविपयक श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में गुणत्रयविमागयोग नामक चीटहयाँ अध्याय समाप्त हुआ।

## पन्द्रहवाँ अध्याय

[क्षेत्रकेत्रक के विचार के विरुचिल में तरहवें अध्याय में उधी क्षेत्रकेत्रक-विचार के सहय सांख्यों के प्रकृतिपुच्य का विवेक वतलाया है! चौटहवें अध्याय में यह कहा है, कि प्रकृति के तीन गुणों से मनुष्य-मनुष्य में स्वमावसेंद्र कैसे उत्पन्न होता है! और उससे साचिक आदि गतिमेंद्र क्यों कर होते हें ! फिर यह विवेचन किया है, के त्रिगुणातीत अवस्था अध्यात्महांध्र से त्राही स्थिति किसे कहते हैं, और वह कैसे प्राप्त की बाती है। यह सब निरूपण सांख्यों की परिमापा में है अवस्य; परन्त सांख्यों के द्वैत को स्वीकार न करते हुए विस एक ही परमेश्वर की विभृति प्रकृति और पुरुप दोनों हैं, उस परमेश्वर का जानविज्ञान-हांध्र से निरूपण किया गया है। परमेश्वर के स्वरूप के हस वर्णन के आतिरिक्त आठ्ये अध्याय में अध्यत्न, अध्याय और अधिदेवत आदि मेट दिखलाया जा चुका है। अंतर, यह पहले ही वह आये हैं, कि सब स्थानों में एक ही परमात्मा व्याप्त है। एवं क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ भी वहीं है। अब इस अध्याय में पहले यह बतलाते हैं, कि परमेश्वर की ही रची हुई स्विध के बच कथ्याय में पहले यह बतलाते हैं, कि परमेश्वर की ही रची हुई स्विध या वनरूप से जो वर्णन पाया जाता है, उसका बीज क्या है! फिर परमेश्वर के सभी रूपों में श्रेष्ठ पुरुपोत्तमस्वरूप का वर्णन किया है।]

श्रीमगवान् ने कहा - (१) जिस अश्वत्य दृक्ष का ऐसा वर्णन करते हैं, हि

बड (एक) ऊपर है; और शाखाएँ (अनेक) नीचे है, (जो) अन्यय अर्थात् कमी नाश नहीं पाता, (एवं) छन्दांिष अर्थात् वेद जिसके पत्ते हैं, उसे (कृक्ष को) विसने जान लिया, वह पुरुप सचा वेदवेता है।

िउक्त वर्णन ब्रह्मदृक्ष का अर्थात् संसारदृक्ष का है। इस संसार को ही . | संख्यमतवादी 'प्रकृति का विस्तार' और वेटान्ती 'मगवान् की माया का परारा' . | कहते हैं। एवं अनुगीता में इसे ही 'ब्रह्मदृक्ष या ब्रह्मवन' (ब्रह्मारण्य) कहा है (देलो म. मा. अश्व. ३५ और ४७)। एक बिलकुल छोटे-से बीज से जिस प्रकार बड़ा मारी गगनचुत्री वृक्ष निर्माण हो बाता है, उसी प्रकार एक अन्यक्त । परमेश्वर से हृदयसृष्टिरूप मन्य वृक्ष उत्पन्न हुआ है। यह कल्पना अथवा रूपक . | न केवल वैटिक धर्म में ही है; प्रत्युत अन्य प्राचीन धर्मों में भी पाया जाता है । . | युरोप की पुरानी भाषाओं में इसके नाम 'विश्वदृक्ष' या 'जगदृबृक्ष ' है । ऋग्वेट (१.२४.७) में वर्णन है, कि वरुणलोक में एक ऐसा दक्ष है, कि जिसकी ि किरणों की जह ऊपर ( ऊर्ष्व ) है; और उसकी किरण ऊपर से नीचें ( निचीनाः ) किलती है। विष्णुसहस्रनाम में 'वारणो दृक्षः' (वरुण के दृक्ष) को परमेश्वर के । हजार नामों से ही एक नाम कहा है। यम और पितर जिस 'सुपलाश बूक्ष ' के निचे बैठ कर सहपान करते हैं (ऋ. १०. १३२. १) अथवा जिसके 'अग्रमाग में स्वादिष्ट पीपल है; और जिस पर दो सुपर्ण अर्थात् पक्षी रहते हैं ' (ऋ १. १६४. २२ ), या ' जिस पिप्पल ( पीपल ) को वायुदेवता ( मरुद्रण ) हिलाते हिं ' (फ. ५. ५४. १२ ), वह बुक्ष भी यही है। अथर्ववेद में जो यह वर्णन है. कि 'देवसदन अश्वत्थ वृक्ष तीसरे स्वर्गेलोक में (वरुणलोक में ) है ' (अयर्व | ५. ४. ३; और १९. ३९. ६ ), वह भी इसी वृक्ष के संबन्ध में जान पडता है। तित्तिरीय ब्राह्मण (३.८.१२.२) म अश्वत्य शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है -पितृयानकाल में अग्नि अथवा यशप्रजापित देवलोक से नष्ट हो कर इस बूध में . | अन्य (घोडे) का रूप धर कर एक वर्ष तक छिपा रहा था। इसी से इस ब्रह्म का । अश्वत्य नाम हो गया (देखो म. मा. अनु. ८५); कई एक नैकक्तिकों का यह ं मी मत है, कि पितृयान की लंबी रात्रि में सूर्य के घोड़े यमलोक में इस वृक्ष के | नीचे विश्राम किया करते हैं | इसलिए इसकी अश्वत्य (अर्थात् घोड़े का स्थान) | नाम प्राप्त हुआ होगा । 'अ' = नहीं, 'श्व' = कल 'स्य' = स्थिर - यह आध्यात्मिक निरुक्ति पीछे की करपना है। नामरूपात्मक माया का स्वरूप जब कि विनाशवान | अथवा हरघड़ी में पल्टनेवाला है, तब उसको 'कल तक न रहनेवाला' तो कह | संको; परन्तु 'अव्यय' - अर्थात् जिसका कमी मी व्यय नहीं होता - विशेषण स्पष्ट कर देता है, कि यह अर्थ यहाँ अभिमत नहीं है। पहले पीपल के बृक्ष को ही गी. र. ५२

| अश्वरंथ कहते थे | कठोपनिपद् (६.१) में जो यह ब्रह्ममय अमृत अश्वरंथदृश | कहा गया है –

उर्ध्वमूलोऽवाक्शाख एपोऽश्रत्थः सनातनः । वदेव शुक्रं तद्बस्य तदेवासृत्युच्यते ॥

वह भी यही है; और 'ऊर्ष्वभूलमधःशाखं' इस पदसहस्य से ही व्यक्त होता है, कि भगवद्गीता का वर्णन कठोपनिषद् के वर्णन से ही टिया गया है। परमेश्वर स्वर्ग में है; और उससे उपजा हुआ जगदुबृक्ष नीचे अर्थात् मनुष्यहोक में है। । अतः वर्णन किया गया है, कि इस वृक्ष का मूल (अर्थात् परमेश्वरें) ऊपर है: और इसकी अनेक शाखाएँ (अर्थात् जगत् का फैलाव) नीचे विस्तृत है। परन्तु प्राचीन धर्मप्रन्यों में एक और कल्पना पाई जाती है, कि यह | छंसारबृक्ष वटबृक्ष होगा; न कि पीपछ। क्योंकि वड़ के पेड़ के पाये ऊपर से | नीचे को उल्डेट आते हैं। उदाहरण के लिए यह वर्णन है, कि अश्वत्यवृक्ष | आदित्य का वृक्ष है; और 'न्यग्रोधो चारणो वृक्षः'-न्यग्रोधो अर्थात | नीचे (न्यक्) महाभारत में लिखा है, कि मार्कण्डेय ऋषि ने प्रख्यकाल में | वालरूपी परमेश्वर को एक ( उस प्रलयकाल में भी नष्ट न होनेवाले, अतएव ) अन्यय न्यग्रोध अर्थात् बड् के पेड् की टहनी पर देखा था। (म. मा. बन. । १८८. ९१)। इसी प्रकार छान्दोग्य उपनिपद में यह दिखलाने के लिए - कि अन्यक्त परमेश्वर से अपार दृश्य जगत् कैसे निर्माण होता है - जो दृशन्त दिया है, वह भी न्यग्रोध के ही, बीज का है ( छां. ६. १२. १ )। श्वेताश्वतर उपनिपद् मिं भी विश्वदृक्ष का वर्णन है ( श्वे. ६. ६. ); परन्तु वहाँ खुलासा नहीं क्तलाया. कि यह कीन-सा वृक्ष है। मुण्डक उपनिपद (३-१) में ऋग्वेद का ही यह वर्णन हे हिया है, कि बृक्ष पर दे। पक्षी (जीवात्मा और परमात्मा ) वैठे हुए हैं: जिनमें एक पिप्पल अर्थात् पीपल के फलों को खाता है। पीपल और बढ़ को छोड़ . इस संसारवृक्ष के स्वरूप की तीसरी कल्पना औद्दंबर की है; एवं पुराणी में यह विचात्रेय का बृक्ष माना गया है। सारांश, प्राचीन प्रन्थों में ये तीनों कल्पनाएँ हैं, | कि परमेश्वर की माया से उत्पन्न हुआ जगत् एक बड़ा पीपल, बड़ या गृहर है: | और इसी कारण से विष्णुसहस्रनाम में विष्णु के ये तीन बुधात्मक नाम दिये है -। 'न्यग्रोधी दुम्बरोऽश्वत्यः' ( म. मा. अनु. र४९. १०१ ) एवं समाज में ये तीनों | बुध देवात्मक और पूजेन-योग्य माने जाते हैं । इसके अतिरिक्त विष्णुसहस्रनाम और | गीता दोनों ही महामारत के माग है, जब कि विष्णुवहस्रनाम में गूलर, बरगड (न्यप्रोध) और अश्वत्थ ये तीन पृथक् नाम दिये गरे हैं, तब गीता में 'अश्वत्य' बाब्द का पीपल ही ( गूलर या वरगद नहीं ) अर्थ लेना चाहिये; और मूल का अर्थ मी वही है। ' छन्दांधि अर्थात् वेद जिसके पत्ते हैं ' इस वाक्य के िं छन्दांसि' शब्द में छद् ≔दॅकना धात मान कर (देखो छां. १.४.२) वृक्ष को

### अधस्त्रोध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधस्य मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके॥२॥

| ढॅकनेवाले पत्तों से वेदों की समता वर्णित है; और अन्त में कहा है, कि विवि यह | संपूर्ण वैदिक परंपरा के अनुसार है, तब इसे किसने जान लिया, उसे वेदवेता | कहना चाहिये | इस प्रकार वैदिक वर्णन हो चुका | अब इसी इस का दूसरे | प्रकार से – अर्थात् सांख्यशास्त्र के अनुसार – वर्णन करते हैं – ]

(२) नीचे और ऊपर भी उसकी शाखाएँ फैळी हुई हैं, कि जो (सत्त्व आदि तीनों) गुणों से पळी हुई हैं, और जिनसे (शब्द-स्पर्श-रूप-रस और गन्ध-रूपी) विषयों के अंकुर फूटे हुए हैं; एवं अन्त में कर्म का रूप पानेवाळी उसकी जड़ नीचे मनुष्यकोक में बहती चळी गई है!

िगीतारहस्य के आठवें प्रकरण (पृ. १८०) में विस्तारसहित निरूपण कर दिया है, कि सांख्यशास्त्र के अनुसार प्रकृति और पुरुष ये ही दो मूलतत्त्व हैं, और जब पुरुष के आगे त्रिगुणात्मक प्रकृति अपना ताना-बाना फैलाने लगती है, तन महत् आदि तेईस तत्त्व उत्पन्न होते हैं, और उनसे यह ब्रह्माण्ड वृक्ष वन जाता है। परन्त वेदान्तशास्त्र की दृष्टि से प्रकृति स्वतन्त्र नहीं है। वह परमेश्वर का ही एक अंश है। अतः त्रिगुणात्मक प्रकृति के इस फैलाव को स्वतन्त्र विक्ष न मान कर यह विद्धान्त किया है, कि ये शाखाएँ 'ऊर्घ्वमूल' पीपल की ही हैं। अब इस सिद्धान्त के अनुसार कुछ निराले स्वरूप का वर्णन इस प्रकार किया है, कि पहले स्रोक में वर्णित वैदिक 'अधःशास्त्र' वृक्ष की ' त्रिगुणों से पली हुई ' शाखाएँ न केवल 'नीचे' ही, प्रत्युत 'ऊपर' भी फैली हुई हैं; और इसमें कर्मविपाकप्रक्रिया का धागा भी अन्त में पिरो दिया है। अनुगीतावाले ब्रह्मद्रक्ष के वर्णन में केवल सांख्यशास्त्र के चौबीस तत्त्वों का ही ब्रह्मवृक्ष वतलाया गया है -। उसमें इस बक्ष के बैदिक और सांख्य वर्णनों का मेल नहीं मिलाया गया है | (देखों म. मा. अश्व. ३५, २२, २३; और गीतारहस्य प्र. ८, पृ. १८०)। परन्तु | गीता में ऐसा नहीं किया | दृश्य सृष्टिरूप वृक्ष के नाते से वेदों में पाये जानेवाले । परमेश्वर के वर्णन का और सांख्यशास्त्रोक्त प्रकृति के विस्तार या ब्रह्माण्डवृक्ष के . वर्णन का. इन दो कोकों में मेल कर दिया है। मोधप्राप्ति के लिए त्रिगुणात्मक | और अर्ष्वमूल वृक्ष के इस फैलाव से मुक्त हो जाना चाहिये | परन्तु यह वृक्ष | इतना वड़ा है, कि इसके ओर-छोर का पता ही नहीं चलता। अतएव अव | बतलाते है, कि इस अपार वृक्ष का नारा करके मूल में वर्तमान अमृततत्त्व को | पहचानने का कौन-सा मार्ग है ! ]

§§ नःक्ष्मस्त्रेह तथोप्रलम्यते नान्तो न चादिनं च सम्प्रतिष्ठा ।
अभ्वत्थमेनं सुविरूदम्लमसङ्गराखेण दृढेन छित्त्वा ॥ ३ ॥
ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भ्यः ।
तमेव चाद्यं पुरुपं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रमृता पुराणी ॥ ४ ॥

(३) परन्तु इस लोक में (जैसा कि जपर वर्णन किया है) वैसा समझ स्वरूप उपलब्ध नहीं होता; अथवा अन्त, आदि और आधारस्थान मी नहीं मिलता। अत्यन्त गहरी जड़ोंवाले इस अश्वरथ (इक्ष) को अनासक्तिरूप सुदृद तलवार से काट कर (४) किर उस स्थान को हुँद निकालना चाहिये, कि नहों से किर लीटना नहीं पड़ता; और यह संकर्प करना चाहिये, कि (सृष्टिश्रम की यह) 'पुरातन प्रवृत्ति जिससे उत्यन्न हुई है, उसी आद्य पुरुप की ओर में जाता हूँ।'

िगीतारहस्य के दसर्वे प्रकरण में विवेचन किया है, कि सृष्टि का फैलाव ही नामरूपात्मक कर्म है; और यह कर्म अनादि है। आएकबुद्धि छोड़ देने से इसका क्षय हो जाता है; और फिसी भी उपाय से इसका क्षय नहीं होता। चर्चोंकि यह स्वरूपतः अनादि और अन्यय है (देखो गीतारहस्य प्र. १०, ९, २८७-२९१)। तीसरे स्ट्रोक के 'उसका स्वरूप या आदि-अन्त नहीं मिलता' इन शब्दों से यही सिद्धान्त व्यक्त किया गया है, कि कर्म अनादि है; और आगे चल कर कर्मबृक्ष का क्षय करने के लिए एक अनामक्ति ही को माघन बतलाय। . है। ऐसे ही उपासना करते समय जो मावना मन में रहती है, उसी के अनुसार, आगे फल मिलता है (गीता ८.६)। अतएव चौथे श्लोक में स्पष्ट कर दिया है, कि वृक्ष-छेदन की यह किया होते समय मन में कीन सी मावना रहनी चाहिये। | शांकरमाष्य में 'तमेव चार्च पुरुपं प्रपद्ये ' पाठ है | इसमें वर्तमानकाल प्रथम ] पुरुष के एकवचन का 'प्रपद्ये' कियापद है, जिससे यह अर्थ करना पड़ता है; और इसमें 'इति' सरीके किसी न किसी पटे का अध्याहार भी करना पड़ता है। इस किठनाई को काट डाल्ने के लिए रामानुबमाप्य में लिखित 'तमेव चार्च पुरुपं प्रपरोद्यतः प्रवृत्तिः ' पाठान्तर को स्वीकार कर ले, तो ऐसा अर्थ किया जा सकेगा, कि ' नहीं नाने पर फिर पिछे नहीं छीटना पड़ता, उस स्थान को लोजना चाहिये; ( और ) जिससे सब खिष्ट की उत्पत्ति हुई है, उसी में मिछ जाना चाहिये।' | किन्तु 'प्रपट्' धातु है नित्य आत्मनेपटी | इससे उसका विध्येर्थक अन्य पुरुप का J रूप 'प्रपचेत्' हो नहीं **सक्ता । 'प्रपचेत्' परस्मैपट का** रूप है; और वह <sup>ब्</sup>याकरण नी दिछि से अगुद्ध है। प्रायः इसी कारण से शांकरमाप्य में यह पाठ स्वीकार नहीं ] किया गया है; और यही युक्तिसंगत है । छान्दोग्य उपनिपट के कुछ मन्त्रों में 'प्रपद्ये' पद का बिना 'इति' के इसी प्रकार उपयोग किया गया है ( छां. ८. १४. १ )!

निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसँहीर्येच्छन्त्यमूदाः पदमन्ययं तत् ॥ ५ ॥ न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः । यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्भाम परमं मम ॥ ६ ॥ §§ ममैर्वाशो जीवस्रोके जीवभूतः सनातनः ।

९९ मनवाशा जावळाक जावसूतः स्तातनः। मनःपष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्पति॥७॥ शरीरं यद्वाप्नोति यचाप्युत्कामतीश्वरः। गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्॥८॥

| 'प्रपद्मे' कियापट प्रथमपुरुपान्त हो, तो कहना न होगा, कि वक्ता से अर्थात् | उपदेशकर्ता श्रीकृष्ण से उसका संवन्य नहीं जोड़ा जा सकता | अब यह वतलाते | हैं, कि इस प्रकार वर्तने से क्या फल मिलता है ? ]

(५) जो मान और मोह से विरहित हैं, जिन्होंने आसक्ति-दोप को जीत लिया है, जो अध्यात्मज्ञान में सदैव स्थिर रहते हैं, जो निष्फाम और सुखदुःखसंज्ञाका द्वन्द्रों से मुक्त हो गये हैं, वे ज्ञानी पुरुप उस अत्यय-स्थान को जा पहुँचते हैं। (६) नहीं जा कर फिर लैटना नहीं पड़ता; (ऐसा) वहं मेरा परम स्थान है। उसे न तो सूर्य न चन्द्रमा (और) न अग्नि ही प्रकाशित करते हैं।

[ इनमें छठा स्ठोक श्वेताश्वतर (६.१४), मुण्डक (२.२.१०) और फट (५.१५) इन तीनों उपनिपदों में पाया है। सूर्य, चन्द्र या तारे, ये समी तो नामरूप की श्रेणी में भा जाते हैं; और परव्रह्म इन सब नामरूपों से परे है। इस कारण सूर्यचन्द्र आदि को परव्रह्म के ही तेन से प्रकाश मिलता है। फिर यह प्रमूट ही है, कि परव्रह्म को प्रकाशित करने के लिए फिली दूसरे की अपेक्षा ही नहीं है। उत्तर के स्लोक में 'परम स्थान' शब्द का अर्थ 'परव्रह्म' और इस ब्रह्म में मिल जाना ही व्रह्मनिर्वाण मोख है। इस का रूपक लेकर अध्यात्मशास्त्र में परव्रह्म का जो शान बतलाया जाता है, उसका विवेचन समाप्त हो गया। अब पुचपोत्तमस्वरूप का जो शान करना है। परन्तु अन्त में जो यह कहा है, कि 'जहाँ जा कर लीटना नहीं पड़ता' इससे स्वित्त होनेवाली जीव की उत्कान्ति और उसके साथ ही जीव के स्वरूप का पहले वर्णन करते हैं —]

(७) जीवलोक (कर्मभूमि) में तेरा ही सनातन अंश जीव होकर प्रकृति में रहनेवाली मनसहित छः अर्थात् मन और पाँच, (स्कृम) इन्द्रियों को (अपनी ओर) खींच लेता है। (इसी को लिंगशरीर कहते हैं)। (८) ईश्वर अर्थात् जीव जन, (रयूल) शरीर पादा है; और जब वह (स्थूलशरीर से) निकल जाता है, तब

श्रोत्रं चक्षः स्पर्शनं च रसनं घाणमेव च । अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥ उत्कामन्तं स्थितं वापि सुञ्जानं वा गुणान्वितम् । विमूढा नानुपस्यन्ति पस्यन्ति ज्ञानचक्षुपः ॥ १० ॥ यतन्तो योगिनश्चैनं पस्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् । यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पस्यन्त्यचेतसः ॥ ११ ॥

यह जीव इन्हें (मन और पाँच इन्द्रियों को) वैसे ही साथ ले जाता है; जैसे कि (पुष्प आदि) आश्रय से गन्ध को वायु ले जाती है। (९) कान ऑख, त्वचा, जीम, नाक और मन में उहर कर यह (जीव) विषयों को मोगता है।

िइन तीन श्रोकों में से पहले में यह वतलाया है, कि सहम या लिंग-। शरीर क्या है ? फिर इन तीन अवस्थाओं का वर्णन किया है, कि लिंगशरीर र्थे हिंदी में कैसे प्रवेश करता है। वह उससे बाहर कैसे निकलता है। और डिसमें रह कर विषयों का उपमाग कैसे करता है ! सांख्यमत के अनुसार यह । सुक्षमाद्यारीर महान् तस्व से लेकर सुक्ष्म पंचतन्मात्राओं तक के अठारह तस्वा | से बनता है; और वेदान्तसूत्रों (३.१.१) में कहा है, कि पंच सूश्ममूतों का | और प्राण का भी उसमें समावेश होता है (देखो गीतारहस्य प्र. ८, पृ. | १८७-१९१ ) | मैन्युपनिषद् (६.१०) में वर्णन है, कि स्रमशरीर अठारह तत्त्वों का वनता है। इससे कहना पड़ता है, कि 'मन और पॉच इन्द्रियाँ' इन शन्दों से सूक्ष्मशरीर में वर्तमान दूसरे तत्त्वों का संग्रह भी यहाँ अभिगेत है। विदान्तसूत्रों (वे. सू. २. ३. १७. और ४३ ) में भी 'नित्य' और 'अंश' दो पड़ों का उपयोग करके ही यह सिद्धान्त बतलाया है. कि जीवात्मा परमेश्वर से वारंवार | नया सिरे से उत्पन्न नहीं हुआ करता। वह परमेश्वर का 'सनातन अंश' है | (देखो गीता २. २४)। गीता के तेरहवें अध्याय (१३.४) में जो यह कहा है कि क्षेत्रक्षेत्रज्ञ विचार ब्रह्मसूत्रों से लिया गया है, उसका इससे हटीकरण हो | जाता है (देखो गीतारहस्य परि. पृ. ५४५-५४६ )। गीतारहस्य के नीवें प्रकरण ( प्र. २४८ ) में दिखलाया है, कि 'अंश' शब्द का अर्थ 'घटकाशादि' कत् । अंश समझना चाहिये: न कि खण्डित 'अंश'। इस प्रकार शरीर को घारण करना, उसको छोड़ देना, एवं उपमोग करना – इन तीनों कियाओं के जारी | रहने पर - ]

(१०) (शरीर से) निकल जानेवाले को, रहनेवाले को अथवा गुणों से युक्त हो कर (अप ही नहीं) उपमाग करनेवाले को मूर्ख लोग नहीं जानते। शानचक्ष से देखनेवाले लोग (उसे) पहचानते हैं। (११) इसी प्रकार प्रयक्त करनेवाले योगी

§ बदादित्यगतं तेजो जगद्भासयवेऽसिलम् । यज्ञन्द्रमसि यज्ञाशी तत्तेजो विद्धि मामकम् ॥ १२ ॥ गामाविश्य च भ्तानि धारयाम्यहमोजसा । पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ १३ ॥ अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यकं चतुर्विधम् ॥ १४ ॥ सर्वस्व चाहं हदि सन्निविद्यो मत्तः स्मृतिर्न्नानमपोहनं च । वेदेश्च सर्वेरहमेव वेद्यो वेदान्तक्षद्वेद्विदेव चाहम् ॥ १५ ॥

अपने आप में स्थित आत्मा को पहचानते हैं। परन्तु वे अज्ञ छोग, कि जिनका आत्मा अर्थात् बुद्धि संस्कृत नहीं है, प्रयत्न करके मी उसे नहीं पहचान पाते।

{ [१० वं और ११ वें श्लोक में ज्ञानचधु या कर्मयोगमार्ग से आत्मज्ञान की | प्राप्ति का वर्णन कर जीव की उस्क्रान्ति का वर्णन पूरा किया है। पिछले सातवें | अध्याय में जैसा वर्णन किया गया है (देखो गीता ७.८-१२), वैसा ही अत्र | आत्मा की सर्व व्यापकता का योड़ा-सा वर्णन प्रस्तावना के देंग पर करके सोल्हवें | स्ट्रोक से पुरुषोत्तमस्वरूप का वर्णन किया है।]

(१२) जो तेज सूर्य में रह कर सारे जगत् को प्रकाशित करता है, जो तेज चन्द्रमा और अग्नि में है, उसे मेरा ही तेज समझ। (१३) इसी प्रकार प्रस्वी में प्रवेश कर में ही, (सत्र) भूतों को अपने तेज से धारण करता हूँ; और रसात्मक सोम (चन्द्रमा) हो कर सत्र औपधियों का अर्थात् वनस्पतियों का पोपण करता हूँ!

| [सोम शब्द के 'सोमवाही' और 'चन्द्र' अर्थ; वेहों में वर्णन है, कि चन्द्र | जिस मकार जलात्मक, अंशुमान और शुभ्र है, उसी मकार सोमवाही भी है। | दोनों ही को 'वनस्पतियों का राजा' कहा है। तथापि पूर्वापर सन्दर्भ से यहाँ | चन्द्र ही विवक्षित है। इस स्त्रोक में यह कह कर — कि चन्द्र का तेन में ही हूं — | फिर इसी स्त्रोक में बतलाया है, कि वनस्पतियों का पोपण करने का चन्द्र का जो | गुण है, वह भी में ही हूँ। अन्य स्थानों में भी ऐसे वर्णन हैं, कि चल्मय होने से | चन्द्र में यह गुण है। इसी कारण वनस्पतियों की बाद होती है।

(१४) में वैश्वानररूप अग्नि होकर प्राणियों की देहों में रहता हूँ; और प्राण एवं अपान से युक्त होकर (मध्य, चोध्य, देहा और पेय) चार प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। (१५) इसी प्रकार में सब के हृदय में, अधिष्ठित हूँ। स्मृति और ज्ञान एवं अपोहन अर्थात् उनका नाग्न मुझमें ही होता है; तथा सब वेदों से जानने योग्य में ही हूँ। वेदान्त का कर्ता और वेद जाननेवाला भी में ही हूँ।

[ इस श्लोक का दूसरा चरण कैवल्य उपनिषद् (२.३) में है। उसमें 'वेदेश्व सर्वेः' के स्थान में 'वेदेरनेकैः' इतना ही पाठमेद है। तब किन्होंने | गीताकाल में 'वेदान्त' शब्द का प्रचलित होना न मान कर ऐसी दलील की हैं, | कि या तो यह श्लोक ही प्रक्षित होगा या इसके 'वेदान्त' शब्द का कुछ और ही | अर्थ लेना चाहिये। वे सब दलील वे-जड़-बुनियाद की हो जाती हैं। 'वेदान्त' | शब्द सुण्डक (३.२.६) और श्लेताश्वतर (६.२२) उपनिपरों में आया है; | तथा श्लेताश्वतर के तो कुछ मन्त्र ही गीता में हुबहू आ गये है। अब निवक्तिपूर्वक | पुरुपोत्तम का लक्षण बतलाते हैं — ]

(१६) (इस) लोक में 'क्षर' और 'अक्षर' वे पुरुप हैं। सब (नाशवान्) भ्तों को क्षर कहते हैं; और कृटस्य को — अर्थात् इन सब भूतों के मूल (कृट) में रहनेवाले (प्रतिरूप अन्यक्त तत्त्व) को अक्षर कहते हैं। (१७) परन्तु उत्तम पुरुप (इन टोनों से) भिन्न है। उसको परमात्मा कहते हैं। वही अन्यय ईश्वर कैलोक्य में प्रविष्ट होकर (त्रैलोक्य का) पोषण करता है। (१८) जब कि में क्षर से भी परे का अक्षर से भी उत्तम (पुरुप) हूं लोकन्यवहार में और वेट में भी पुरुपोत्तम नाम से में प्रसिद्ध हूं।

[ सोलह वं स्त्रोक में 'क्षर' और 'अक्षर' शब्द सांख्यशास्त्र के व्यक्त और | अन्यक्त — अथवा व्यक्तसृष्टि प्रकृति — इन दो शब्दों से समानायक हैं। प्रकृद | है, इनमें अर ही नाशवान् पंचमहाभूतात्मक व्यक्त पदार्थ है। स्मरण रहे, कि | 'अक्षर' विशेषण पहले कई बार जब परब्रहा के भी लगाया गया है (देखो गीता | ८. ३; ८. २१; ११. ३७; १२. ३), तब पुरुषोत्तम के उल्लिखित लक्षण में 'अक्षर' शब्द का अर्थ अक्षरब्रहा नहीं है किन्द्य उसका अर्थ सांख्यों की अक्षरप्रकृति हैं। और इस गृड्व से बचाने के लिए ही सोलह व स्त्रोक. में 'अक्षर' अर्यात् कृदस्य ( ग्रङ्कित ) यह विशेष व्याख्या की है ( गीतारहस्य प्र. ९, ए. २०२-२०५ ) । सारांश, व्यक्तसृष्टि और अव्यक्त प्रकृति के परे का अक्षर ब्रह्म ( गीता ८. २०-२२ | पर हमारी टिप्पणी देखों) और 'क्षर' (व्यक्तसृष्टि) एवं 'अक्षर' (प्रकृति)

इति श्रीमद्भगवद्गीताषु उपनिषत्तु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुपोत्तमयोगो नाम पद्धदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

| से परे का पुरुपोत्तम वास्तव में ये टोनों एक ही है। तेरहवें अध्याय (१३. | ३१ ) में कहा गया है. कि इसे ही परमात्मा कहते हैं; और यही परमात्मा . | शरीर में क्षेत्रज्ञ रूप से रहता है। इससे सिद्ध होता है, कि क्षर-अक्षर-विचार में नो मूलतत्त्व अक्षरब्रहा अन्त में निष्पन्न होता है, वही क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार का मी पर्यवसान है; अथवा 'पिण्ड में भीर ब्रह्माण्ड में ' एक ही पुरुषोत्तम है। इसी प्रकार यह भी बतलाया गया है, कि अधिभृत और अधियज्ञ प्रभृति का | अथवा प्राचीन अश्वत्थ बृक्ष का तत्त्व भी यही है | इस ज्ञान विज्ञान प्रकार का अन्तिम निप्कर्प है, कि जिसने जगत् की इस एकता को जान लिया, 'कि भूतों में एक आतमा है ' (गीता ६.२९) और जिसके मन में यह पहचान निन्दगीमर के लिए स्थिर हो गई ( वे. सू. ४. १. १२; गीता ८.६ ), वह । कर्मयोग का आचरण करते ही परमेश्वर की प्राप्ति कर लेता है। कर्म न करने पर । केवल परमेश्वरमक्ति से भी मोख मिल जाता है। परन्तु गीता के ज्ञनविज्ञान-निरूपण का यह तात्पर्य नहीं है। सातवें अध्याय के आरंम में ही कह दिया है, कि शनविज्ञान के निरूपण का आरंभ यही दिखलाने के लिए किया गया है. कि ज्ञान से अथवा भक्ति से शुद्ध हुई निष्काम बुद्धि के द्वारा संसार के सभी कर्म करने चाहिये; और इन्हें करते हुए ही मोक्ष मिलता है। अब बतलाते हैं. कि . | इसे जान छेने से क्या फल मिलता है १ — ]

(१९) हे मारत! इड प्रकार विना मीह के बो मुझे ही पुरुषोत्तम समझता है, वह सर्वेत्र होकर सर्वेमाव से मुझे मजता ही है। (२०) हे निष्पाप मारत! यह गुह्म से मी गुह्म शास्त्र मैंने वतलाया है। इसे जान कर (मनुष्य) बुद्धिमान् अर्थोत् 'बुद्ध या जानकार और कृतकृत्य हो जाएगा।

यहाँ बुढिमान् का बुद्ध अर्थात् जानकार ' अर्थ है। क्योंकि मारत ( शां. २४८. ११) में इसी अर्थ में 'बुद्ध' और 'कृतकृत्य' शब्द आये है। | महाभारत में 'बुद्ध' शब्द का रूढार्थ 'बुद्धावतार' कहीं मी नहीं आया है। | देखो गीतारहस्य परिशिष्ट प्र. ५६५)|

### षोडशोऽध्यायः

#### श्रीभगवानुवाच ।

अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगत्यवस्थितिः। दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ॥१॥ आर्हिसा सत्यमकोधस्त्यागः शान्तिरपेशुनम्। दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्द्वं हीरचापलम् ॥२॥ तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता। भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत॥३

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए – अर्थात् कहे हुए – उपनिपद् में ब्रह्म-विद्यान्तर्गत योग – अर्थात् कर्मयोग – शास्त्रविपयक श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में पुरुषोत्तमयोग नामक पन्द्रहवाँ अध्याय समाप्त हुआ।

## सोलहवाँ अध्याय।

[ पुरुषोत्तमयोग से क्षर-अझर-ज्ञान की परमाविध हो जुकी; शतवें अध्याय में ज्ञानविज्ञान के निरूपण का आरंभ यह दिखलाने के लिए किया गया या, कि कर्मयोग का आचरण करते रहने से ही परमेश्वर का ज्ञान होता है; और उसी से मोश मिलता है, उसकी यहाँ समाप्ति हो जुकी; और अब यहीं उसका उपसंहार करना चाहिये। परन्तु नीवें अध्याय (९.१२) में भगवान ने जो यह निरुक्त संक्षेप में कहा या, कि राक्षधी मनुष्य मेरे अन्यक्त और अष्ट स्वरूप को नहीं पहचानते, उसी का स्पष्टी-करण करने के लिए इस अध्याय का आरंम किया गया है; और अगले अध्याय में इसका कारण वतलाया गया है, कि मनुष्य-मनुष्य में मेद क्यों होते हैं ? और अटारहवें अध्याय में पूरी गीता का उपसंहार है।]

श्रीभगवान् ने कहा — (१) अभय (निङर), छुद्ध, वान्तिक द्विति, ज्ञात-योगव्यवस्थिति अर्थात् ज्ञान (मार्ग) और (कर्म-)योग की तारतस्य वे व्यवस्था, दान, दम, यज्ञ, स्वाच्याय अर्थात् स्वधर्म के अनुसार आचरण, तप, सरलता, (२) अहिंसा, सत्य, अक्रोध, कर्मफल का त्याग, श्चान्ति, अपैछन्य अर्थात् क्षुद्रदृष्टि लोड़ कर उदार माव रखना, सब भूतों में द्या, तृष्णा, न रखना (बुरे काम की) लाब, अचपलता अर्थात् फिज्ल कामों को छूट जाना, (३) तेजस्विता, क्षमा, धृति, छुद्रता,

# § दम्भो द्रपौंऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च । अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पद्मासुरीम् ॥ ४ ॥

द्रोह न करना, अतिमान न रखना – हे भारत! (ये) गुण दैवी संपत्ति में जन्मे हुए पुरुषों को प्राप्त होते हैं।

िरैबी संपत्ति के ये छन्त्रीस गुण और तेरहवें अध्याय में वतलाये हुए ज्ञान | के बीस लक्षण (गी. १३. ७-११) वास्तव में एक ही हैं; ओर इसी से आगे के . | -स्त्रोक में 'अञ्चान' का समावेश आसुरी लक्षणों में किया गया है। यह नहीं कहा . | जा सकता, कि छन्त्रीस गुणों की इस फेहरिस्त में प्रत्येक शब्द का अर्थ दूसरे शब्द . | के अर्थ से सर्वया भिन्न होगा; ओर हेतु मी ऐसा नहीं है । उटाहरणार्थ, कोई कोई . | अहिंसा के ही कायिक, वाचिक और मानसिक भेद करके क्रोध से किसी के टिल दुखा देने को भी एक प्रकार की हिंचा ही चमझते हैं। इसी प्रकार शब्दता को भी निविध मान रेने से मन की शुद्धि में अक्रोध और द्रोह न करना आदि गुण भी आ । सकते हैं। महाभारत के शांतिपर्व में १६० अध्याय से ले कर १६३ अध्याय . | तक कम से दम. तप. रुत्य और लोम का विस्तृत वर्णन है। वहाँ दम में ही । क्षमा, भृति, अहिंसा, सत्य, आर्जव और लजा आदि पचीस-तीस गुणों का व्यापक | अर्थ में समावेश किया है (शां. १६०); और सत्य के निरूपण (शां. १६२) में कहा है, कि चत्य, समता, दम, अमात्वर्य, समा, रुजा, तितिसा, अनस्यता, | त्याग, ध्यान, आर्यता ( लोककल्याण की इच्छा ), धृति और दया, इन तेरह गुणों का एक सत्य में ही समावेश होता है: और वहीं इन शब्दों की व्याख्या भी कर | दी गई है | इस रीति से एक ही गुण में अनेकों का समावेश कर छेना पाण्डित्य का काम है; और ऐसा विवेचन करने लगे, तो प्रत्येक गुण पर एक एक ग्रन्थ । लिखना पहेगा। ऊपर के श्लोकों में इन सब गुणों का समुख्य इसी लिए बतलाया गया है, कि जिसमें देवी संपत्ति के सारिवक रूप की पूरी करपना हो जाए; और यदि एक शब्द में कोई अर्थ छूट गया हो, तो दूसरे शब्द में उसका समावेश है। जाए । अस्त । ऊपर की फेहरिस्त के 'ज्ञानयोगन्यवस्थिति' शब्द का अर्थ हिमने गीता के ४.४१ और ४२ वें ऋोक के आधार पर कर्मयोगप्रधान किया है। . | त्याग और धृति की व्याख्या स्वयं भगवान ने ही १८ वें अध्याय में कर दी है (१८.४ और २९)। यह बतला चुके, कि देवी संपत्ति में किन गुणों ं का समावेश होता है ? अब इसके विपरीत आसरी या राक्षसी संपत्ति का वर्णन करते हैं -- ]

(४) हे पार्थ ! दंभ, दर्प, अतिमान, क्रोध, पारुष्य अर्थात् निष्ठुरता और अज्ञान आसुरी यानी राक्षसी संपत्ति में जन्मे हुए क्रो प्राप्त होते हैं। § इैवी सम्पद्विमोक्षाय निवन्धायासुरी मता।

मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५ ॥

§§ द्वी भृतसर्गी छोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च ।

दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृण्र ॥ ६ ॥

प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः।

न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७ ॥

असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् ।

अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्कामहैतुकम् ॥ ८ ॥

(५) (इनमें से) देवी संपत्ति (परिणाम में) मोक्षदायक और आसुरी वन्धन दायक मानी जाती है। हे पाण्डव! त् देवी संपत्ति में जन्मा हुआ है! श्लोक मत कर! [ संक्षेप में यह बतला दिया, कि इन दो प्रकार के पुरुषों को कीन-सी गति | भिलती है ! अब विस्तार से आसुरी पुरुषों का वर्णन करते हैं – ]

(६) इस क्ष्रोक में दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न हुआ करते हैं। (एक) टैव और दूसरे आसुर। (इनमें) दैव (श्रेणी का) वर्णन विस्तार से कर दिया। (अत्र) हे पार्थ, मे आसुर (श्रेणी का) वर्णन करता हूँ; सुन।

[ पिछले अध्यायों में यह वतलाया गया है, कि कमेयोगी कैया बर्ताव करे? लीर ब्राह्मी अवस्था कैसी होती है? या स्थितप्रज्ञ, भगवद्भक्त अथवा त्रिगुणातीत किसे कहना चाहिये? और यह भी बतलाया गया है, कि ज्ञान क्या है? इस अध्याय के पहले तीन क्षोकों में दैवी संपत्ति का जो लक्षण है, वही दैव-प्रकृति के पुरुप का वर्णन है। इसी से कहा है, कि दैव श्रेणी का वर्णन विस्तार से पहले कर चुके हैं। आसुर संपत्ति का थोडा-सा उल्लेख नीवें अध्याय (९. ११ और १२) में आ चुका है। परन्तु वहाँ का वर्णन अधूरा रह गया है; इस कारण इस अध्याय में इसी को पूरा करते हैं —]

(७) आसुर लोग नहीं जानते, कि प्रश्नि क्या है और निवृत्ति क्या है ? अर्थात् वे यह नहीं जानते, कि क्या करना चाहिये और क्या न करना चाहिये ? उनमें न शुद्धता रहती है, न आचार और सत्य ही है ! (८) ये (आसुर लोग) कहते हैं, कि सारा जगत् अस्त्य है, अप्रतिष्ट अर्थात् निराधार है, अनीश्वर यानी बिना परमेश्वर का है, अपरस्परसम्मूत अर्थात् एक दूसरे के बिना ही हुआ है। (अतएव) काम को छोड़ – अर्थात् मनुष्य की विषयवासना के अतिरिक्त इसका और क्या हेत्र हो सकता है!

यद्यपि इस क्लोक का अर्थ स्पष्ट है, तथापि इसके पदों का अर्थ करने में बहुतकुछ मतमेद हैं । हम समझते हैं, कि यह वर्णन उन चार्बाक आढि नीस्तिकों के मतों का है, कि जो बेदान्तशास्त्र या कापिलगांख्यशास्त्र के सृष्टिरचनाविषयक विद्धान्त को नहीं मानते; और यही कारण है, कि इस स्लोक के परों का अर्थ । सांख्य और अध्यात्मशास्त्रीय सिद्धान्तों के विरुद्ध है। जगत् को नाशवान् समझ कर वेदान्ती उसके अविनाशी सत्य की - 'सत्यस्य सत्यं' (वृ. २, ३,६) -स्रोजता है: और उसी सत्य तत्त्व को जगत् का मूल भाषार या प्रतिष्ठा मानता है - 'ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा ' (तै. २. ५)। परन्तु आसुरी लोग कहते है, कि यह | जग असत्य है - अर्थात् इसमें सत्य नहीं है - और इसी लिए वे इस जगत् को अप्रतिष्ठ भी कहते है - अर्थात् इसकी न प्रतिष्ठा है और न आधार। यहाँ शैका हो सकती है. कि इस प्रकार अध्यात्मशास्त्र में प्रतिपादित अन्यक्त परब्रह्म यदि । आसरी होगों की संमत न हो. तो उन्हें मिक्तमार्ग का व्यक्त ईश्वर मान्य होगा। इस से अनीश्वर (अन् + ईश्वर) पढ का प्रयोग करके कह दिया है, कि आसुरी िलोग जगत में ईश्वर को भी नहीं मानते । इस प्रकार जगत का कोई मूल आधार न । मानने से उपनिषदों में वर्णित यह स्पृष्ट्युत्पत्तिकम छोड़ देना पड़ता है, कि ' आत्मनः । भाकाशः सम्भूतः। भाकाशाद्वायुः। वायोरग्निः। अग्नेरापः। अदम्यः पृथिवी। . प्रिथिच्या ओपघेयः। ओषवीभ्यः अन्नम्। अन्नात्पुरुपः।' (तै. २. १) और । सांख्यशास्त्रोक्त इस सप्टयुव्यचिक्रम को मी छोड़ देना पडता है. कि प्रकृति और पुरुप, ये दो स्वतन्त्र मूलतत्त्व एवं सत्त्व, रज और तम गुणों के अन्योन्य आश्रय । से अर्थात परस्पर मिश्रण से सन व्यक्त पटार्थ उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि यटि इस । शंखला या परंपरा को मान ल, तो दृश्य-सृष्टि के पदार्थों से इस जगत का कुछ-न-। कुछ मूलतत्त्व मानना पड़ेगा। इसी से आसुरी लोग जगत् के पदायों को अपरस्पर-। सम्मृत मानते हैं – अर्थात वे यह नहीं मानते, कि ये पटार्थ एक दूसरे से किसी कम से उत्पन्न हुए हैं। जगत की रचना के संबन्ध में एक बार ऐसी समझ हो जाने पर मनुष्यप्राणी ही प्रधान निश्चित हो जाता है। और फिर यह विचार | आप-ही-आप हो जाता है, कि मनुष्य की कामवासना को तृप्त करने के लिए ही | जगत् के सारे पदार्थ वने हैं, उनका और कुछ भी उपयोग नहीं है; और यही | अर्थ इस श्लोक के अन्त में 'किमन्यत्कामहैतुकम्'—काम को छोड़ उसका और नया हेतु होगा ?-इनें शब्दों से, एवं आगे के श्लोकों में भी वर्णित है। कुछ ं टीकाकार 'अपरस्परसम्भत' पद का अन्वय 'किमन्यत' से लगा कर यह अर्थ पतां दृष्टिमवष्टम्य नष्टात्मानीऽल्पवुद्धयः । प्रमवन्त्युयकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९ ॥ काममाश्रित्य दुष्पूरं दृम्ममानमदान्विताः । मोहादुगुहीत्वासदृष्टाहान् प्रवर्तन्तेऽशुचिव्रताः ॥ १० ॥

। करते हैं, कि 'क्या ऐसां भी कुछ दीख पड़ता है, जो परस्पर अर्थात् स्त्रीपुरूप के । संयोग से उत्पन्न न हुआ हो ? नहीं; और जन ऐसा पदार्थ ही नहीं दीख पडता. त्र यह जगत् कामहेतुक अर्थात् स्त्रीपुरुप की कामेन्छ। से ही निर्मित हुआ है। ' एवं कुछ होग 'अपराध्य परध्य अपरस्परी' ऐसा अद्भुत निप्रह करके इन पहीं का यह अर्थ लगाया करते हैं, कि 'अपरस्पर' ही स्त्री-पुरुप हैं, इन्हीं से यह नित्त उत्पन्न हुआ है, इसिछए स्त्रीपुरुपों का काम ही इसका हेतु है। और कारण नहीं है '। परन्त यह अन्वय सरल नहीं है और 'अपरश्च परश्च 'का . । समास 'अपर-पर' होगा; बीच में सकार न आने पावेगा। इसके अतिरिक्त । असल्य और अप्रतिष्ठ इन पहले आये हुए पर्दें को देखने से यही ज्ञात होता है कि अपरस्परसम्भृत नज् समास ही होना चाहिये। और फिर कहना पहता है. कि सांख्यशास्त्र में 'परस्परसम्भूत' शब्द से को गुणों से गुणों का अन्योन्य | जतन, वर्णित है, वही यहाँ विवक्षित है (देखो गीतारहस्य प्र. १७, पृ. १५८ और १५९) 'अन्योन्य' और 'परस्पर' टोनें। शब्द समानार्थक है। सांख्यशास्त्र । में गुणों के पारस्परिक झगडे का वर्णन करते समय ये टोनों शब्द आये हैं (देखो म. मा. शां. ३०५: सां. का. १२ और १३)। गीता पर जो माध्वमाप्य हें. इसमें इसी अर्थ को मान कर यह दिखलाने के लिए कि जगत की वस्तुएँ एक े दूसरी से कैसे उपजती हैं, गीता का यही स्ठोक दिया गया है - ' अनाऋवन्ति | भूतानि ' इत्यादि - ( अप्रि में छोड़ी हुई आहुति सूर्य को पहुँचती है, अतः ) | यज्ञ से वृष्टि, वृष्टि से अन और अन से प्रजा उत्पन्न होती है (देखो गीता ३. १४; । मनु. ३. ७६ ) परन्तु तैत्तिरीय उपनिपद् का वचन इसकी अपेक्षा अधिक प्राचीन | और व्यापक है। इस कारण उसी को हमने ऊपर प्रमाण में दिया है। तथापि हमारा मत है, कि गीता के इस 'अ-परस्परसम्भूत' पट से उपनिपद् के सृष्ट्युत्पत्ति-किम की अपेक्षा सांख्यों का सृष्ट्यत्पत्तिकम ही अधिक विवक्षित है। जगत् की रचना के विषय में ऊपर जो आसुरी मत बतलाया गया है, उसका इन लोगों के वर्ताव पर जो प्रभाव पड़ता है, उसका वर्णन करते है । ऊपर के श्लोक के अन्त में जो 'कामहैतुक' पद है, उसी का यह अधिक स्पष्टीकरण है | ]

(९) इस प्रकार की दृष्टि को स्वीकार करके ये अल्पबुद्धिवाले नप्टाता और दुष्ट लोग ऋर कर्म करते हुए जगत् का क्षय करने के लिए उत्पन्न हुआ करते हैं; (१०) ओर) कमी भी पूर्ण न होनेवाले काम अर्थात् विषयोपभोग की इच्छा का आश्रय चिन्तामपरिमेयां च प्रख्यान्तामुपाश्रिताः ।
कामोपभोगपरमा एताबदिति निश्चिताः ॥ ११ ॥
आशापाश्चातिर्वद्धाः कामकोधपरायणाः ।
ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान् ॥ १२ ॥
इदमय मया छव्धिममं प्राप्त्ये मनोरथम् ।
इदमय मया छव्धिममं प्राप्त्ये मनोरथम् ।
इदमस्तीदमि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥ १२ ॥
असौ मया इतः शत्रुईतिष्ये चापरानि ।
ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं वछवान् सुखी ॥ १४ ॥
आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सहशो मया ।
यद्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ १५ ॥
अनेकचित्तविश्चान्ता मोहजाछसमावृताः ।
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुची ॥ १६ ॥
आत्मसम्भाविताः स्तव्धा धनमानमदान्विताः ।
यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् ॥ १७ ॥

करके ये (आसुरी लोग) दंम, मान और मद से व्याप्त हो कर मोह के कारण झड़मूड विश्वास अर्थात् मनमानी कल्पना करके गन्दे काम करने के लिए प्रवृत्त है। (११) इसी प्रकार आमरण (सुख मोगने की) अगणित विन्ताओं से असे हुए, कामोपमोग में हुने हुए और निश्चयपूर्वक उसी को सर्वस्व माननेवाले, (१२) सेंकड़ो आशापाओं से चकड़े हुए, कामकोघपरायण (ये आसुरी लोग) सुख ख़टने के लिए अन्याय से बहुत-सा अर्थसंचय करने की तृष्णा करते हैं। (१३) मेंने आज यह पा लिया। (कल) उस मनोरथ को सिद्ध करूँगा; यह घन (मेरे पाम) है, और फिर वह मी मेरा होगा। (१४) इस शत्रु को मेंने मार लिया; एवं औरों को मी मालँगा। में ईश्वर, में (ही) मोग करनेवाला, में सिद्ध, वलाव्य और सुखी हूँ। (१५) में संपन्न और कुलीन हूँ। मेरे समान और है कीन? में यन करूँगा, दान दूँगा, मौज करूँगा – इस प्रकार अशान से मोहित, (१६) अनेक प्रकार की कल्पनाओं में भूले हुए, मोह के फन्दे में में केंसे हुए और विपयोपमोग में आसक (ये आसुरी लोग) अपवित्र नरक में गिरते हैं। (१७) आत्मप्रशंसा करनेवाले एंड से वर्तनेवाले, घन और मान के मद से संयुक्त ये (आसुरी) लोग हंम से, शास्त्रविधि छोड़ कर केवल नाम के लिए यह किया करते है।

अहंकार वलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः। मामात्मपरदेहेषु प्रद्विपन्तोऽभ्यस्यकाः॥ १८॥ तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान्। क्षिपाम्यजस्त्रमञ्ज्ञमानासुरीष्वेव योनिषु॥ १९॥ आसुरीं योनिमापन्ना मृहा जन्मनि जन्मनि। मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्॥ २०॥

§ त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। कामः क्रोधस्तथा छोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् ॥ २१ ॥ प्तैविंग्रुकः क्रोन्तेय तमोद्वारैस्त्रिमिर्नरः। आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्॥ २२ ॥

§§ यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। न स सिद्धिमवाप्तोति न सुखं न परां गतिम्॥ २३॥

(१८) अहंकार से, वल से, दर्प से, काम से और क्रोध से फूल कर अपनी और पराई देह में वर्तमान मेरा (परमेश्वर का) द्वेप करनेवाले, निन्दक, (१९) और अञ्चभ कर्म करनेवाले (इन) देपी और क्रूर अधम नरों को में, (इस) संसार की आसुर अर्थात् पापयोनियों में ही सदैव पटकता हूं। (२०) हे कीन्तेय!(इस प्रकार) जन्म जन्म में आसुरयोनि को ही पा कर ये मूर्ल लोक मुझे बिना पाये ही अन्त में अत्यन्त अधोगित को जा पहुंचते हैं।

| [ आसुरी लोगों का और उनको मिलनेवाली गति का वर्णन हो चुका। | अब इससे छूटकारा पाने की युक्ति बतलाते हैं — ]

(२१) काम, क्रोघ और लोम, ये तीन प्रकार के नरक के द्वार है। ये हमारा नाश कर डालते हैं; इसिलए इन तीनों का त्याग करने चाहिये। (२२) हे कीन्तेय! इन तीन तमोद्वारों से छूट कर मनुष्य वही आचरण करने लगता है, जिसमें उसका कल्याण हो; और फिर उत्तम गति पा जाता है।

(२३) जो शास्त्रोक्त विधि छोड़ कर मनमाना करने लगता है, उसे न सिद्धि मिस्ती है, न सुख मिस्ता है; और न उत्तम गति ही मिस्ती है।

### तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कांर्याकार्यव्यवस्थितौ । ज्ञात्वा ञास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॥ २४ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीताष्ठु उपनिषत्षु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसेवाटे देवासुरसम्पद्धिमागयोगो नाम पोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

(२४) इसिटए कार्य-अकार्य व्यवस्थिति का अर्थात् कर्तन्य और अकर्तन्य का निर्णय करने के टिए तुझे शास्त्रों को प्रमाण मानना चाहिये । और शास्त्रों में नो कुछ कहा है, उसको समझ कर तदनुसार इस लोक में कर्म करना तुझे टिचत है।

[ इस श्लोक के 'कार्याकार्यस्थिति' पट से स्पष्ट होता है, कि कर्तव्यशास्त्र की अर्थात् नीतिशास्त्र की कल्पना को दृष्टि के आगे रख कर गीता का उपदेश किया । गया है। गीतारहस्य (प्र. २, प्र. ४९-५१) में स्पष्ट कर दिखला दिया है, कि । इसी को कर्मयोगशास्त्र कहते हैं।

इस प्रकार श्रीमगवान् के गाये हुए - अर्थात् क्हें हुए - उपनिषद् में ब्रह्म-विद्यान्तर्गत योग - अर्थात् कर्मयोग - शास्त्रविषयक श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में दैवासुरसंपद्विमागयोग नामक सोल्हवॉ अध्याय समाप्त हुआ |

## सत्रहवाँ अध्याय

्यहाँ तक इस वात का वर्णन हुआ, कि कर्मयोगशास्त्रके अनुसार संसार का घारणपीपण करनेवाले पुरुप किस प्रकार के होते हैं ? और संसार का नाश करनेवाले मनुप्य किस दाँग के होते हैं ? अब यह प्रश्न सहज ही होता है, कि मनुप्य से इस प्रकार के मेर होते क्यों है ? इस प्रश्न का उत्तर सातवें अध्याय के 'प्रकृत्या नियताः स्वया' पर में दिया गया है; जिसका अर्थ यह है, कि यह प्रत्येक मनुप्य का प्रकृतित्वमान हैं (७. २०)। परन्तु वहाँ इस प्रकृतिजन्य मेर की उपपत्ति का विस्तारपूर्वक वर्णन मी न हो सका। इस का यही कारण है जो चीटहवं अध्याय में त्रिगुणों का विवेचन किया गया है; और अब इस अध्याय में वर्णन किया गया है, कि त्रिगुणों से उत्पन्न होनेवाली श्रद्धा आदि के स्थमानमेद क्योंकर होते हैं ? और फिर उसी अध्याय में जानविज्ञान का संपूर्ण निरूपण समात किया गया है ? इसी प्रकार नीवें अध्याय में जानविज्ञान का संपूर्ण निरूपण समात किया गया है ? इसी प्रकार नीवें अध्याय में जानविज्ञान के संपूर्ण निरूपण समात किया गया है ? उनके कारण जी इस अध्याय में उपपत्ति से समझ में आ बाते हैं (देखो ९. २३, २४)। पहले अर्जुन यों पूछता है, कि —] गी. र. ५३

# सप्तद्शोऽध्यायः।

अर्जुन उवाच।

ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः। तेपां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः॥१॥

श्रीभगवानुवाच !

त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा। सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां भृष्णु॥२॥ सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः॥३॥

अर्जुन ने कहा – (१) हे कृष्ण! जो छोग श्रद्धा से युक्त होकर, शास्त्रनिर्द्धि विधि को छोड़ करके यजन करते हैं, उनकी निष्ठा अर्थात् (मन की) स्थिति कैसी है – सान्तिक है, या राजस है, या तामस ?

[ पिछले अध्याय के अन्त में जो यह कहा था, कि शाल की विधि का अथवा नियमों का पालन अवस्य करना चाहिये; उसी पर अर्जुन ने यह शंका की है। शालों पर अद्धा रखते हुए भी मनुष्य अज्ञान से मूल कर बैठता है। उदाहरणार्थ, शालविधि यह है, कि सर्वच्यापी परमेश्वर का मजनपूजन करना चाहिये; परन्तु वह इसे छोड़ कर देवताओं की धुन में लग जाता है (गीता ९.२३)। अतः अर्जुन का प्रश्न है, कि ऐसे पुरुष की निष्ठा अर्थात् अवस्था अयवा स्थिति कीनेशी समझी जाए। यह प्रश्न उन आसुरी लोगों के विपय में नहीं है, कि जो शास्त्र का और धर्म का अश्रदापूर्वक तिरस्कार किया करते हैं। तो भी इस अथ्याय में प्रसंगानुसार उनके कमों के फलों का भी वर्णन किया गया है।

श्रीमगवान् ने कहा कि — (२) प्राणिमात्र की श्रद्धा स्वभावतः तीन प्रकार की होती है, एक सास्विक, दूसरी राजस और तीसरी तामस । उनका वर्णन सुनो । (३) हे भारत ! सब लेगों की श्रद्धा अपने अपने सस्व के अनुसार अर्थात् प्रकृति-स्वभाव के अनुसार होती है। मनुष्य श्रद्धामय है। जिसकी जैसी श्रद्धा रहती है, वह वैसा ही होता है।

[ दूसरे श्रोक में 'सत्त्व' शब्द का अर्थ देहस्त्रमान, बुद्धि अथवा अन्तः-| करण है । उपनिपद् में 'सत्त्व' शब्द इसी अर्थ में आया है (कट. ६.७); | और नेदान्तस्त्र के शांकरमाष्य में भी 'क्षेत्रक्षेत्रज्ञ' पट के स्थान में 'स्त्वक्षेत्रज्ञ' | पद का उपयोग किया गया है (वे. स्. शां. मा. १.२.१२)। तात्पर्य यह है,

### यजन्ते सात्त्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः। प्रेतान् भृतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः॥ ४॥

। कि दसरे क्ष्रोक का 'स्वभाव' शब्द और तीसरे क्ष्रोक का 'सत्त्व' शब्द यहाँ दोनों . । ही समानार्थक हैं। क्योंकि सांख्य और वेदान्त दोनों को ही यह सिद्धान्त।मान्य . | है, कि स्वमाव का अर्थ प्रकृति है। इसी प्रकृति से बुद्धि एवं अन्तःकरण उत्पन्न . | होते हैं। 'यो यच्छद्रः स एव सः'-यह तत्त्व 'देवताओं की भक्ति करनेवाले देवताओं को पाते हैं ' प्रभृति पूर्ववर्णित सिद्धान्तों का ही साधारण अनुवाद है । (७. २०-२३; ९. २५)। इस विपय का विवेचन हमने गीतारहस्य के तेरहर्वे प्रकरण में किया है (देखिये गीतार, पू. ४२५-४३०)। तथापि जब यह कहा, | कि जिसकी जैसी बुढि हो, उसे वैसा फल मिलता है: और वैसी बुढि का होना या न होना प्रकृतिस्वमाव के अधीन है; तब प्रश्न होता है, कि फिर वह बुद्धि । मुधर क्योंकर सकती हे ? इसका यह उत्तर है, कि आत्मा स्वतन्त्र है, अतः देह । का यह स्वमाव ऋमशः अभ्यास और वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे बतला जा सकता . | हैं। इस बात का विवेचन गीतारहस्य के टसवें प्रकरण में किया गया है ( १. २७९-२८१ )। अभी तो यही देखना है, कि श्रद्धा में मेद क्यों और कैसे होते हैं ? इसी से कहा गया है. कि प्रकृतिस्वमावानुसार श्रद्धा वदलती है । अब वतलाते हैं, कि जब प्रकृति भी संख्व, रज और तम इन तीन गुणों से युक्त है, तब प्रित्येक मनुष्य में श्रद्धा के भी त्रिधा भेट किस प्रकार उत्पन्न होते हैं। और उनके । परिणाम क्या होते है ? ]

(४) जो पुरुप सारिवक हैं – अर्थात् जिनका स्वमाव सत्त्वगुण-प्रधान है – वे देवताओं का यजन करते हैं। राजस पुरुष यक्षों और राक्षसों का यजन करते हैं। एवं इसके अतिरिक्त जो तामस पुरुष है, वे प्रेतों और मूर्तों का यजन करते हैं।

| [इस प्रकार शास्त्र पर श्रद्धा रखनेवाले मनुष्यों के भी सम्ब आदि प्रकृति | के गुणमेंदो से जो तीन भेद होते हैं, उनका और उनके स्वरूपों का वर्णन हुआ | अब बतलाते हें, कि शास्त्र पर श्रद्धा न रखनेवाले कामपरायण और टांभिक | किस श्रेणी में आते हैं । यह तो रुपष्ट है, कि ये लोग सारिवक नहीं है, परन्तु | ये निरे तामस भी नहीं कहे जा सकते । क्योंकि यद्यपि इनके कर्म शास्त्रविरुद्ध | होते हैं, तथापि इनमें कर्म करने की प्रवृत्ति होती है; और वह रजोगुण का धर्म | हैं । तास्पर्य यह है, कि ऐसे मनुष्यों को न सास्त्रिक कह सकते हैं, न राजस | और न तामस । अतएव देवी और आसुरी नामक दो कक्षाएँ बना कर उक्त दुष्ट | पुष्पों का आसुरी कक्षा में समावेद्य किया जाता है । यही अर्थ अगले दो स्टोकों | में स्पष्ट किया गया है ।

§§ अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः ।
दम्साइंकारसंयुक्ताः कामरागवलान्विताः ॥ ५ ॥
कर्पयन्तः शरीरस्यं भृतयाममचेतसः ।
मां चैवान्तःशरीरस्यं तान् विद्वचासुरिनश्चयान् ॥ ६ ॥

§§ आहारस्विप सर्वस्य त्रिविधो भवित त्रियः ।
यहास्तपस्तथा दानं तेषां भेदिममं गृणु ॥ ७ ॥

आयुःसत्त्वलारोग्यसुखपीतिविवर्धनाः ।
रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सास्यिकप्रियाः ॥ ८ ॥
कद्वम्ललवणात्युष्णतीक्षणरूक्षविदाहिनः ।
आहारा राजसस्येष्टा इःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥

(५) परन्तु जो लोग र्म और अहंकार से युक्त होकर काम एवं आसिक के वल पर शास्त्र के विरुद्ध घोर तप किया करते हैं, (६) तथा जो केवल न शरीर के पञ्चमहाभूतों के समूह को ही, वरन् शरीर के अन्तर्गत रहनेवाले मुझको भी कृष्ट देते हैं, उन्हें अधिवेकी आसुरी सुद्धि के जानो !

[ इस प्रकार अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर हुए । इन श्लोकों का मावार्थ यह है, कि मनुष्य की श्रद्धा उसके प्रश्लातिस्वभावानुसार सास्विक, राजस अथवा तामस होती है; और उसके अनुसार उसके कमों में अन्तर होता है; तथा उन कमों के अनुरूप ही उसे पृथक् पृथक् गित प्राप्त होती है। परन्तु केवल इतने से ही कोई आसुरी कक्षा में लेख नहीं लिया जाता। अपनी स्वाधीनता का उपयोग कर और शास्तानुसार आचरण करके प्रकृतिस्वभाव को धीरे धीरे सुधारत जाना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। हां, जो ऐसा नहीं करते और दृष्ट प्रकृतिस्वभाव का ही अमिमान रख कर शास्त्र के विषद्ध आचरण करते है, उन्हें आसुरी बुद्धि के कहना चाहिये; यह इन स्लोकों का मावार्थ है। अब यह वर्णन किया जाता है, कि श्रद्धा के समान ही आहार, यज्ञ, तप और टान के सत्त्व — रज-तममय प्रकृति के गुणों से मित्र मित्र मेट कैसे हो जाते है । एवं इन मेटों से स्वभाव की विचित्रता के साथ-ही-साथ किया की

(७) प्रत्येक की रुचि का आहार मी तीन प्रकार का होता है। और यही हाल यज्ञ, तप एवं दान का भी है। सुनो, उनका भेद बतलाता हूँ। (८) आयु, सास्विक, वृत्ति, वल, आरोग्य, सुख और प्रीति की वृद्धि करनेवाले, रसीले, लिग्य, शरीर में भिद कर चिरकाल तक रहनेवाले और मन को आनन्द्रायक आहार सास्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। (९) कटु अर्थात् चरपरे, खंदे, खारे, अस्युष्ण,

यातयामं गतरसं पृति पर्युपितं च यत् ।
उच्छिष्टमपि चामेध्यं मोजनं तामसित्रयम् ॥ १० ॥

§§ अफलाकांक्षिमियंक्षो विधिदृष्टो य इज्यते ।

यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सास्त्रिकः ॥ ११ ॥

अभिसन्धाय तु फलं दम्मार्थमपि चैव यत् ।

इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यत्तं विद्धि राजसम् ॥ १२ ॥

विधिद्दीनमसृष्टामं मन्त्रहीनमदृक्षिणम् ।

अद्याविरहितं यत्नं तामसं परिचक्षते ॥ १३ ॥

तीखे, रूखे, दाहकारक तथा दुःख, शोक और रोग उपजानेबाले आहार राज्य मनुष्य को प्रिय होते हैं।

[ संस्कृत में कटु शब्द का अर्थ चापरा और तिक्त का अर्थ कटुआ होता | है। इसी के अनुसार संस्कृत के वैद्यक ग्रन्थों में काली मिरची कटु तथा नींव तिक | कही गई है (देखो वाम्मट सूत्र, अ. १०)। हिन्टी के कटुए और तीखे शब्द | कमानुसार कटु और तिक्त शब्दों के ही अपभ्रंश हैं ]

(१०) कुछ काल रखा हुआ अर्थात् ठण्डा, नीरस, दुर्गन्धित, वासा, जूठा तया अपवित्र मीजन तामस पुरुष हो रुचता है।

| [स्विक मनुष्य को सास्विक, राजस को राजस तथा तामस को तामस | मोजन प्रिय होता है; इतना ही नहीं, यिं आहार शुद्ध अर्थात् सास्विक हो, तो | मनुष्य की वृत्ति मी क्रम-क्रम से शुद्ध या सास्विक हो सकती है। उपनिपर्शे में | कहा है, कि 'आहारशुद्धी सस्वश्चद्धिः' ( छां. ७. २६. २ )। क्योंकि मन बुद्धि | प्रकृति के विकार हैं। इसलिए नहीं सास्विक आहार हुआ वहां बुद्धि मी आप-| ही-आप सास्विक वन जाती है। ये आहार के भेद हुए। इसी प्रकार अब यह के | तीन भेट का मी वर्णन करते हैं — |

(११) फलाया की आकांक्षा छोड़ कर अपना कर्तन्य समझ करके शास्त्र की विधि के अनुसार, यान्त चित्त से दो यश किया जाता है, वह सास्विक यश है। (१२) परन्तु हे भरतश्रेष्ठ! उसको राजस यश समझो, कि जो फल की इच्छा से अयना दंभ के हेतु अर्थात् ऐश्वर्य दिखलाने के लिए किया जाता है। (१३) शास्त्र-विधिरहित, अन्नदानविहीन विना मन्त्रों का, विना दक्षिणा का और श्रद्धा से शृन्य यश तामस यश कहस्राता है।

| [आहार और यज्ञ के समान तप के भी तीन मेट हैं। पहले, तप के | कायिक, वाचिक और मानसिक ये मेद किये हैं; फिर इन तीनों में से प्रत्येक

- §§ देवद्विजगुरुपाञ्चपूजनं शौचमार्जवम् । ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्चते ॥ १४ ॥ अनुद्रेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् । स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाड्ययं तप उच्यते ॥ १५ ॥ मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनियहः । भावसंशुद्धिरित्येतत्त्त्र्यो , मानसग्रुच्यते ॥ १६ ॥
  - §§ श्रद्धया परया ततं तपस्तित्रिविधं नरैः। अफलाकांक्षिभिर्युक्तेः सास्यिकं परिचक्षते॥ १७॥

| मॅ सस्त, रज और तम गुणों से जो त्रिविधता होती है, उसका वर्णन किया | है। यहाँ पर, तप, बान्द से यह संकुचित अर्थ विवक्षित नहीं है, कि जड़ल | में जा कर पातंजलयोग के अनुसार शरीर को कप्ट दिया करें। किन्तु मनु का | किया हुआ 'तप' शब्द का यह न्यापक अर्थ गीता के निम्नलिखित कों में | अभिप्रेत है, कि ज्ञानयाग आहि कमं, वेदाध्ययन, अथवा चातुर्वर्ण्य के अनुसार | जिसका जो कर्तन्य हो — जैसे अत्रिय का कर्तन्य युद्ध करना है और वैदय का | व्यापार इत्यादि — वही उसका तप है (मनु. ११.२३६)!

(१४) देवता, ब्राह्मण, गुरु और विद्वानों की पूजा, गुद्धता, सरलता, ब्रह्मचर्थ और अहिंसा को शारीर अर्थात् काथिक तप कहते हैं। (१५) (मन को) उद्देग न करनेवां छे सत्य, प्रिय और हितकारक संभापण को तथा स्वाध्याय अर्थात् अपने कमें के अभ्यास को वाद्यय (वाचिक) तप कहते हैं। (१६) मन को प्रसन्न रखना, सौन अर्थात् सुनियों के समान वृत्ति रखना, मनोनिष्रह और गुद्ध भावना — इनको मानस तप कहते हैं।

| [जान पड़ता है, कि पन्द्रहर्वे स्त्रोक में सत्य, प्रिय और हित तीनों शब्द | मनु के इस बचन को लक्ष्य कर कहे गये हैं — 'सत्य ब्र्यात प्रिय ब्र्यात । मनु के इस बचन को लक्ष्य कर कहे गये हैं — 'सत्य ब्र्यात प्रिय ब्र्यात । व्राच्यात स्त्रात स्त्रात स्त्रात । सनु । व्राच्यात स्त्रात स्त्रात । सनु । अर १३८) — यह अनातन धर्म है, कि सच और मधुर (तो) बोल्जा चाहिये। । परनु अप्रिय सच न बोल्जा चाहिये। तथापि महामारत में ही विदुर ने । दुर्योधन से कहा है, 'अप्रियस्य च पश्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लमः' (देखो । समा ६३. १७)। अब कायिक, बाचिक और मानसिक तपों के जो मेद फिर । मी होते हैं, वे यों हैं — ]

(१७) इन तीनो प्रकार के तपों को यदि मनुष्य फल की आकांक्षान रख कर उत्तम श्रद्धा से तथा योगयुक्त बुद्धि से करे, तो वे सास्विक कहलाते हैं। सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्मेन चैव यत् ।

क्रियते तदि्द प्रोक्तं राजसं चलमधुवम् ॥१८ ॥

मूद्ध्याहेणात्मनो यत्पीड्या क्रियते तपः

परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् ॥१९ ॥

§§ दातन्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे ।

देशे काले च पात्रे च तद्दानं सास्विकं समृतम् ॥२० ॥

यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिस्य वा पुनः ।

दीयते च परिक्तिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् ॥२१ ॥

अदेशकाले यद्दानमपात्रभ्यश्च दीयते ।

असन्तृतमव्वातं तत्तामसमुदाहृतम् ॥२२ ॥

(१८) जो तप (अपने) सत्कार, मान या पूजा के लिए अथवा टंम से किया जाता है, वह चंचल और अरिथर तप शास्त्रों में राजस कहा जाता है। (१९) मूट आग्रह से, स्वयं कष्ट उठा कर अथवा (जारण-मारण आदि कमों के द्वारा) दूसरों को सताने के हेतु से किया हुआ तप तामस कहलाता है।

[ ये तप भेट हुए । अब टान के त्रिविध भेट बतलाते हैं – ]

(२०) वह टान सास्त्रिक कहलाता है, कि जो कर्तव्यवृद्धि से किया जाता है; जो (योग्य) स्थल-काल और पात्र का विचार करके किया जाता है; एवं जो अपने ऊपर प्रत्युपकार न करनेवाले को दिया जाता है। (२१) परन्तु (किये हुए) उपकार के बदले में अथवा किसी फल की आधा रख कर, वड़ी कठिनाई से जो टान दिया जाता है, वह राजस टान है। (२२) अयोग्य स्थान में, अयोग्य काल में, अपात्र मनुष्य को, बिना सस्कार के अथवा अबहेलनापूर्वक जो दान दिया जाता है, वह तामस टान कहलाता है।

| विश्वास, यज्ञ, तप और दान के समान ही ज्ञान, कर्म कर्ता, बुद्धि, धृति | और सुख की त्रिविषता का वर्णन अगले अध्याय में किया गया है (गीता | १८. २०-३९) इस अध्याय का गुणमेट-प्रकरण यहीं समाप्त हो जुका। अव व्रह्मितेंट्रेंग्र के आधार पर उक्त सास्त्रिक कर्म की श्रेष्टता और संग्रह्माता सिद्ध की | नाएगी। क्योंकि उपर्युक्त संपूर्ण विवेचन पर सामान्यतः यह शंका हो सकती है, | कि कर्म सास्त्रिक हो या राजस, या तामस, कैसा भी क्यों न हो १ है तो वह | दु:खकारक और दोपमय ही; इस कारण सारे कर्मो का त्याग किये तिना । ब्रह्माप्ति नहीं हो सकती। और जो यह बात सत्य है, तो फिर कर्म के सास्त्रिक, | राजस आदि मेट करने से स्वम ही क्या है १ इस आक्षेप पर गीता का यह

§ ॐ तत्सिदित निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्पृतः ।
वाह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विद्तितः पुरा ॥ २३ ॥
§ ऽतस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः ।
प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् ॥ २४ ॥

| उत्तर है, कि कर्म के सात्त्विक, राजस और तामस मेट परब्रह्म से अल्ग नहीं है। जिस संकल्प में ब्रह्म का निर्देश किया गया है, उसी में सात्त्विक कर्मों का और सरकर्मों का समावेश होता है। इससे निर्विवाद सिद्ध है, कि ये . | कर्म अध्यात्मदृष्टि से भी त्याच्य नहीं है (देखो गीतारहस्य प्र. ९, ५, २४७)। परव्रहा के स्वरूप का मनुष्य की जो कुछ ज्ञान हुआ है, वह सब 'ॐ तत्सत्' इन तीन शब्दों के निर्देश में प्रथित है। इनमें से ॐ अक्षर ब्रह्म है; और उपनिपर्शे | में इसका मित्र मिल अर्थ किया है (प्रश्न ५; कड. २. १५-१७; तै. रं. ८; े छां. १. १; मैन्यु. ६. ३, ४; मांहृक्य १–१२ ) । और जब यह वर्णाक्षररूपी ब्रिहा ही जगत् के आरंभ में था, तब सब कियाओं का आरंभ वहीं से होता है। 'तत् = वह' शब्द का अर्थ है सामान्य कमें से परे का कर्म - अर्थात् निप्कामबुद्धि से फलाशा छोड़ कर किया हुआ सास्विक कमें और 'सत्' का अर्थ वह कर्म है, कि जो यद्यपि फलाशासहित हो, तो भी शास्त्रानुसार किया । गया हो, और गुद्ध हो ! अर्थ के अनुसार निष्काम बुद्धि से किये हुए सास्विक . | कर्म का ही नहीं, वरन बास्त्रानुसार किये हुए सत् कर्म का मी परब्रह्म के सामान्य | और सर्वमान्य संकल्प में समावेश होता है; अतएव इन कमों को त्याज्य कहना । अनुचित है। अन्त में 'तत्' और 'सत्' कमों के अतिरिक्त एक 'असत्' अर्थात् | बुरा कर्म वच रहा | परन्तु वृह दोनों लोकों में गर्ह्य माना गया है | इस कारण | अन्तिम क्लोक में सुचित किया है, कि उस कर्म का इस संकल्प में समावेश नहीं | होता । भगवान् कहते हैं, कि - ]

(२३) ( शास्त्र में ) परब्रह्म का निर्देश 'ॐतत्सत्' यों तीन प्रकार से किया जाता है। उसी निर्देश से पूर्वकाल में ब्राह्मण, वेट और यह निर्मित हुए हैं।

पहले कह आये हैं, कि संपूर्ण सृष्टि के आरंम में ब्रह्मदेवरूपी पहला । ब्राह्मण, वेद और यज्ञ उत्पन्न हुए (गीता ३.१०)। परन्तु ये सब विस परब्रह्म । से उत्पन्न हुए हैं, उस परब्रह्म का स्वरूप 'ॐ तत्सत् ' इन तीन शब्दों में हैं। अतएव इस श्लोक का यह मावार्य है, कि 'ॐ तत्सत्' संकर्म ही सारी सृष्टि । का मूल है। अब इस संकर्म के तीनों पर्यो का कर्मयोग की दृष्टि से पृयक् निरूपण । किया जाता है – ]

(२४) तस्मात् अर्थात् जगत का आरंम इस संकल्प से हुआ है, इस कारण

तिहत्यनिभसन्धाय फलं यज्ञतपःक्रियाः। दानिक्रयास्त्र विविधाः क्रियन्ते मोस्नकांक्षिभिः॥२५॥ सद्भावे साधुभावे च सिद्त्येतत्रयुज्यते। प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छद्दः पार्थ युज्यते॥२६॥ यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सिद्ति चोच्यते। कर्म चैव तदर्थीयं सिद्त्येवाभिधीयते॥२७॥

§§ अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् ।
असिद्युच्यते पार्थे न च तत्रेत्य नो इह ॥ २८ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुर्सवाटे श्रद्धात्रयविमागयोगो नाम सप्तदशोऽप्यायः॥ १७॥

ब्रह्मवादी होगों के यज, दान, तप तथा अन्य शास्त्रोक्त कर्म इस स्टा ॐ के उचार के साथ हुआ करते हैं (२५) 'क्द' शब्द के उचारण से फल का आशा न रख कर मोक्षार्थी लोग यज, दान, तप आदि अनेक प्रकार की क्रियाएँ किया करते हैं। (२६) अखित और साधुता अर्थात् मलाई के अर्थ में 'सद' शब्द का उपयोग किया जाता है। और हे पार्थ! इसी प्रकार प्रशस्त अर्थात् अच्छे कर्मों के लिए भी 'सद' शब्द प्रयुक्त होता है। (२७) यश, तप और दान में खित अर्थात् खिर मावना रखने को भी 'सद' कहते हैं, तथा इनके निमित्त को कर्म करना हो, उस कर्म का नाम भी 'सद' ही है।

| यिश, तप और रान मुख्य धार्मिक कर्म है, तथा इनके निमित्त को कर्म | किया जाता है, उसी को मीमांसक लोग सामान्यतः यथार्थ कर्म कहते हैं। इन | कर्मों को कर्तते समय यदि फल की साशा हो, तो भी वह धर्म के अनुकूल रहती | हैं। इस कारण ये कर्म 'सत्' श्रेणी में गिन जाते हैं। और सब निष्काम कर्म तत् | (= वह अर्थात् परे की) श्रेणी में लेले जाते हैं। प्रत्येक कर्म के आरंभ में जो | यह 'ॐ तत्सत्' ब्रह्मसंकल्प कहा जाता है, उसमें इस प्रकार से दोनों प्रकार | के कर्मों का समाविश्व होता है। इन दोनों कर्मों को ब्रह्मानुकूल ही समझना चाहिये। | वेलो गीतारहस्य प्र. ९, प्र. २५०। अब असत् कर्म के निषय में कहते हैं - ]

(२८) अश्रदा से जो हवन किया हो, (टान) दिया हो, तप किया हो या जो कुछ (कर्म) किया हो, वह 'असत्' कहा जाता है! हे पार्थ! वह (कर्म) न मरने पर (परछोक में) और न इस छोक में हितकारी होता है।

ितात्पर्य यह है, कि ब्रह्मस्वरूप के बोधक इस सर्वमान्य संकल्प में ही निष्काम बढि से अथवा कर्तव्य नमझ कर किये हुए सारिवक कर्म का - और शास्त्रानुसार सदुबुद्धि से किये हुए प्रशस्त कर्म अथवा सत्कर्म का - नमावेश होता है। अन्य सब कर्म बुधा हैं। इससे सिद्ध होता है, कि उस कर्म की छोड़ देने का उपटेश करना उचित नहीं है, कि जिस कर्म का ब्रह्मनिटेश में ही समावेश होता है; और जो ब्रह्मदेव के साथ ही उत्पन्न हुआ है ( गीता ३. १० ); तथा जै। किसी । से छट भी नहीं सकता। 'ॐ तत्सत्' रूपी ब्रह्मनिर्देश के उक्त कर्मयोगप्रधान । अर्थ को इसी अध्याय में कर्मविभाग के साथ ही बतलाने का हेत भी बही है। . । क्योंकि केवल ब्रह्मस्यरूप का वर्णन तो तेहरवें अध्याय में और उसके पहले भी . | हो चुका है। गीतारहम्य के नीच प्रकरण के अन्त (पृ. २५०) में बतला चुंक है, कि 'ॐ तरसन्' पर का असली अर्थ क्या होना चाहिये ! आजरू । ! 'सच्चिदानन्द' पद से ब्रह्मनिर्देश करने की प्रथा है। परन्तु उसका स्वीकार न . | करके यहाँ जब उस 'ॐ तस्तत्' ब्रह्मनिर्देश का ही उपयोग किया गया गया है, तब इससे यह अनुमान नियल सकता है, कि 'सचिदानन्द' पदरूपी ब्रह्मनिर्देश गीता ब्रन्थ के निर्मित हो चुकने पर साधारण ब्रह्मनिर्देश के रूप । से प्रायः प्रचलित हुआ होगा । ]

इस प्रकार श्रीभगवान के गाये हुए — अर्थात कहे हुए — उपनिपद् में ब्रह्म-विद्यान्तर्गत योग — अर्थात कमेयोग — द्याक्तविपयक श्रीष्ट्रपण और अर्जुन के संवाद में श्रद्धात्रयविभागयोग नामक सबहवां अध्याय समाप्त हुआ ।

# अठारहवाँ अध्याय

[ अठारह्वां अध्याय पूरे गीताशास्त का उपसंहार है । अतः यहाँ तक जो विवेचन हुआ है, उसका हम इस स्थान में संक्षेप से िसहावस्रोकन करते हैं (अधिक विस्तार गीतारहम्य के १४ व प्रकरण में देखिये) पहसे अध्याय से स्पष्ट होता है, कि स्वधर्म के अनुसार प्राप्त हुए युद्ध को छोड़ भीम्त माँगने पर उतार हानेवाले अर्जुन को अपने कर्तस्य में प्रवृत्त करने के लिए गीता का उपदेश किया गया है। अर्जुन को शंका थी, कि गुरुहत्या आदि सरोप कर्म से आस्मकत्याण कभी न होगा। अतार्य आत्मश्रानी पुरुषों के स्वीकृत किये हुए आयु विताने के दो प्रकार के मार्गों का — सांख्य (संन्यास) मार्ग का और कर्मयोग (योग) मार्ग का — वर्णन दूखरे अध्याय के आरंभ में ही किया गया है। और अन्त में यह सिद्धान्त किया गया है, कि यद्यिप ये दोनो ही मोक्ष देते हैं, तथापि इनमें से कर्मयोग ही अधिक श्रेयरकर है (गीता ५.२)। किर तीसरे अध्याय से स्कर पाँचवे अध्याय तक इन

युक्तियों का वर्णन है, कि कर्मयोग में बुढ़ि श्रेष्ट समझी जाती है। बुद्धि के स्थिर और सम होने से कर्म की बाधा नहीं होती। कर्म किसी से मी नहीं छटते; तथा उन्हें छोड़ देना भी किसी को उचित नहीं। केवल फलाशा को त्याग देना ही काफी है। अपने लिए न सही: तो भी लोकसंबंह के हेतु कर्म करना आवश्यक है। बुद्धि अच्छी हो, तो ज्ञान और कर्म के बीच विरोध नहीं होता; तथा पूर्वपरपरा देखी जाय तो ज्ञात होगा, कि जनक आदि ने इसी मार्ग का आचरण किया है। अनन्तर इस बात का विवेचन किया है. कि कर्मयोग की सिद्धि के लिए बुद्धि की इस समता नी आवस्यकता होती है, उसे कैसे प्राप्त करना चाहिये १ और इस कर्मयोग का आचरण करते हुए अन्त में उसी के द्वारा मोध कैसे प्राप्त होता है ? बुद्धि की इस समता की प्राप्त करने के लिए इन्द्रियों का निग्रह करके पूर्णतया यह जान लेना आवश्यक है, कि एक ही परमेश्वर सब प्राणियों में भरा हुआ है - इसके अतिरिक्त और दूसरा मार्ग नहीं है। अतः इन्द्रियनिग्रह का विवेचन छठवें अध्याय में किया गया है। फिर सातर्वे अध्याय से संत्रहर्वे अध्याय तक इतलाया है. कि वर्मयोग का आन्तरण करते हुए ही परमेश्वर का ज्ञान कैसे प्राप्त होता है ? और वह जान क्या हे ? साववें और बाठवें अध्याय मे क्षर-अक्षर अथवा व्यक्त-अध्यक्त के ज्ञान-विज्ञान का विवरण किया गया है। नौवे अध्याय से बारहवें अध्याय तक इस अभिपाय या वर्णन किया गया है, कि यद्यपि परमेश्वर के न्यक्त स्वरूप की अपेक्षा अन्यक्त स्वरूप श्रेष्ठ है, तो भी इस बुद्धि को न डिगने दे, कि परमेश्वर एक ही है; और व्यक्त स्वरूप की ही उपायना प्रत्यक्ष ज्ञान देनेवाली अतएव सब के लिए सलभ है। अनुन्तर तेरहर्षे अध्याय में क्षेत्रक्षेत्रज्ञ का विचार किया गया है. कि क्षर-अक्षर के विवेक में जिसे अन्यक्त कहते हैं, वहीं मनुष्य के शरीर में अन्तरात्मा है। इसके पश्चात चीवहर्वे अध्याय से हेकर सत्रहवें अध्याय तक, चार अध्यायों में क्षर-अक्षर-विज्ञान के अन्तर्गत इस विषय का विस्तारसहित विचार किया गया है, कि एक ही अन्यक्त से प्रकृति के गुणों के कारण जगत् में विविध स्वभावों के मनुष्य कैसे उपज्ते हैं ? अथवा और अनेक प्रकार का विस्तार कैंसे होता है ? एवं ज्ञानविज्ञान का निरूपण समात किया गया है । तथापि स्थान स्थान पर अर्जुन को यही उपदेश है, कि तू कर्म कर; और यहीं कर्मयोगप्रधान आयु विताने का मार्ग सब में उत्तम माना गया है, कि जिसमें गुद्ध अन्तःकरण से परमेश्वर की मक्ति करके 'परमेश्वरार्पणपूर्वक स्वधर्म के अनुसार केवल कर्तन्य समझ कर मरणपर्यन्त कर्म करते रहने ' का उपरेश है। इस प्रकार जानमूलक और मक्तिप्रधान कर्मयोग का सांगोपांग विवेचन कर चुकने पर अठारहवें अध्याय में उसी धर्म का उपसंहार करके अर्जन को स्वेच्छा-से युद्ध करने के लिए प्रवृत्त किया है। गीता के इस मार्ग में - कि को गीता में सर्वोत्तम कहा गया है - अर्जुन से यह नहीं कहा गया, कि 'तू चतुर्थ आश्रम को स्वीकार फरके संन्यासी हो जा । हा, यह अवस्य कहा है, कि इस मार्ग से आकरण

# अष्टादशोऽध्यायः ।

### अर्जुन उवाच।

### संन्यासस्य महावाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्। त्यागस्य च ह्यीकेश पृथक्केशिनिपृदन ॥ १ ॥

करनेवाला मनुष्य 'नित्य संन्यासी ' है (गीता ५. ३)। अतएव अत्र अर्जुन का प्रश्न है, कि चतुर्थ आश्रमरूपी संन्यास ले कर किसी समय सब कर्मों को सचमुच त्याग देने का तत्त्व इस कर्मयोगमार्ग में है या नहीं १ और नहीं है तो, 'संन्यास' एवं 'त्याग' बाव्हों का अर्थ क्या है १ देखो गीतारहस्य प्र. ११, पृ. ३४८–३५१। ]

अर्जुन ने कहा -- (१) हे महाबाहु, ह्मीकेश ! में संन्यास का तत्त्व और हे केशिदेत्य-निपृदन ! त्याग का तत्त्व प्रथक् प्रथक् जानना चाहता हूँ !

िसंन्यास और त्याग शब्दों के उन अर्थों अथवा मेटों को मानने के लिए | यह प्रश्न नहीं किया गया है, कि जो कोशकारों ने किये हैं। यह न समझना । चाहिये, कि अर्जुन यह भी न जानता था, कि टोनों का धात्वर्थ 'छोड़ना' है। परन्त बात यह है, कि भगवान कर्म छोड़ देने की आशा कहीं भी नहीं देते; बल्क चिथे. पाँचवें अथवा छठवें अध्याय (४.४१; ५.१३; ६.१) में [या अन्यत्र जहाँ कहीं संन्यास का वर्णन है, वहाँ उन्हों ने यही कहा है, कि केवल फलाशा का 'त्याग' करके (गीता १२, ११) सब कर्मो का 'संन्यास' करो – अर्थात् सब कर्म परमेश्वर को समर्पण करो (३.३०:१२.६)। और उपनिपटों में देखें, तो । कर्मत्यागप्रधान संन्यासधर्म के बचन पाये जाते हैं, कि 'न कर्मणा न प्रजया घनेन रियागेनैके अमृतत्त्वमानुद्यः ' (के. १. २; नारायण १२. ३)। सत्र कर्मो का स्वरूपतः 'त्याग' करने से ही कई एकों ने मोक्ष प्राप्त किया है: अथवा 'वेदान्त-विज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धतत्त्वाः' (मुण्डक ३.२.६)-कर्मत्यागरूपी 'संन्यास' योग से शुद्ध होनेवाले 'यति' या ' कि प्रजया करिप्यामः ' ( वृ. ४. ४. २२ ) – हमें पुत्रपीत्र आदि प्रजा से क्या काम है ! अतएव अर्खन े ने समझा, कि भगवान् रमृतिग्रन्थों में प्रतिपादित चार आश्रमों में से कर्मत्यागरूपी संन्यास आश्रम के लिए 'त्याग' और 'संन्यास' शब्दों का उपयोग नहीं करते; किन्तु वे और किसी अर्थ में उन शब्दों का उपयोग करते हैं। इसी से अर्जुन ने चिहा. कि उस अर्थ का पूर्ण स्पष्टीकरण हो जाए। इसी हेतु से उसने उक्त प्रश्न | किया है। गीतारहस्य के ग्यारहर्वे प्रकरण ( पृ. ३४८-३५१ ) में इस विषय का । विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है।

### श्रीभगवानुवाच ।

### काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विद्यः। सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः॥२॥

श्रीमगवान् ने कहा - (२) (जितने) काम्य कर्म हैं, उनके न्यास अर्थात् छोड़ने को ही ज्ञानी लोग संन्यास समझते हैं। (तथा) समस्त कर्मों के फलें के त्याग को पण्डित लोग त्याग कहते हैं।

िइस श्लोक में स्पष्टतया बतला दिया है, कि कर्मयोगमार्ग में संन्यास और । त्याग किंचे कहते हैं ? परन्तु संस्थासमार्गाय टीकाकारों को यह मत ब्राह्म नहीं। । इस कारण उन्हों ने इस श्लोक की बहुत कुछ खींचातानी की है। श्लोक में प्रथम ही 'काम्य' शब्द आया है। अतएव इन टीकाकारों का मत है. कि यहाँ मीमां-सकों के नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निषिद्ध प्रमृति कर्ममेट विवक्षित हैं; और । उनकी समझ में भगवान का अभिप्राय यह है, कि उनमें से केवल 'काम्य क्यों ही को छोडना चाहिये '। परन्त संन्यामार्गीय लोगों को नित्य और नैमित्तिक कर्म भी नहीं चाहिये । इसलिए उन्हें यों प्रतिपादन करना पड़ा है, कि यहाँ नित्य े और नैमित्तिक क्मों का काभ्य कर्मों में ही समावेश किया गया है। इतना करने-पर भी इस क्लोक के उत्तरार्घ में जो कहा गया है, कि फलाशा छोड़ना चाहिये; न कि कर्म (आगे छटा श्लोक देखिये), उसका मेल मिलता ही नहीं। अतएव । अन्त में इन टीकाकारा ने अपने ही मन से यों कह कर समाधान कर लिया है, कि भगवान ने यहाँ कर्मयोगमार्ग की कोरी स्तुति की है। उनका सचा अभिप्राय | तो यही है, कि कमें। को छोड ही देना चाहिये ! इससे स्पष्ट होता है, कि संन्यास । आहि संप्रदायों की दृष्टि से इस श्लोक का अर्थ ठीक ठीक नहीं लगता। वास्तव में इसका अर्थ कर्म योगप्रधान ही करना चाहिये - अर्थात् फलाशा छोड़ कर मरणपर्यंत सारे कर्म करते जाने या जो तत्त्व गीता में पहले अनेक बार कहा गया है, उसी के अनुरोध से यहाँ भी अर्थ करना चाहिये; तथा यही अर्थ सरल है ं और ठीक ठीक चमता भी है। पहले इस बात पर ध्यान देना चाहिये, कि 'काम्य' ्री शब्द से इस स्थान में मीमांसकों का नित्य, निमित्तिक, काम्य और निपिद्ध कर्म-विभाग अभिषेत नहीं है। कर्मयोगमार्ग में सब कर्मों के दो ही विभाग किये जाते है। एक 'काग्य' अर्थात् फलाशा से किये हुए कर्म और दूसरे 'निप्नाम' अर्थात् फिलाशा छोड़ कर किये हुए कर्म । मनुस्मृति में उन्हीं को कम से प्रवृत्त कर्म और | 'निष्टत्त' कर्म कहा है (देखो मनु. १२. ८८ और ८९)। कर्म चोहे नित्य हों, | नैमित्तिक हों, काग्य हों, कायिक हों, वाचिक हों, मानसिक हों, अथवा साविक | आहि मेद के अनुसार और किसी प्रकार के हों, उन सब को 'काम्य' अथवा

# §§ त्याज्यं दोपवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीपिणः । यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥

| 'निष्काम' इन दो में से किसी एक विभाग में आना ही चाहिये। क्योंकि काम अर्थात फलाशा का होना अथवा न होना. इन दोनों के अतिरिक्त फलाया की दृष्टि से तीसरा भेड़ हो ही नहीं सकता । यास्त्र में जिस कर्म का दो े फुछ कहा गया है – जैसे पुत्रपाति के लिए पुत्रेष्टि – टस फुट की पाति के लिए वह कर्म किया जाए, तो वह 'काम्य' है: तथा मन में उस फल की इच्छा न रन . । कर वहीं कमें केवल कर्तव्य समझ कर किया लाए. तो वह 'निप्काम' हो जाता है। इस प्रकार सब कमों के 'काम्य' और 'निष्काम' (अथवा मन की परिमाण े के अनुसार प्रश्न और निवृत्त ) ये ही हो मेह सिद्ध होते हैं । अब कर्मयोगी सब िकाम्य' कमीं की सर्वथा छोड देता है। अतः विद्व हुआ, कि कमेयोग में भी काम्य । कर्म का संन्यास करना पड़ता है। किर क्च रहे निष्काम कर्म। सो गीता में कर्मयोगी े को निष्काम कर्म करने का निश्चित उपदेश किया गया है नहीं: उनमें भी 'फलाशा' का मर्वया त्याग करना पड़ता है (गीता ६.२)। अतएव त्याग का तन्त्र भी | गीताधर्म में स्थिर ही रहता है | तालर्य यह है, कि सब कमों को न छोड़ने पर भी कर्मयोगमार्ग में 'संन्यास' और 'स्याग' दोनों तत्त्व बने रहते हैं। अर्जन हो यही बात समझा देने के लिए इस स्त्रोक में संन्यास और त्याग दोनों की स्याख्या | यों की गई है, कि 'संन्यास' का अर्थ 'काम्य कमों को सर्वया छोड़ देना' है: ं और 'त्याग' का यह मतलब है, कि ' जो कम करना हो, उनकी फलाशा न रखें।' पिछे जब यह प्रतिपादन हो रहा था, कि संन्यास (अथवा सांख्य) और योग होनों तत्त्वतः एक ही हैं; तब 'संन्यासी' शब्द का अर्थ (गीता ५.३–६ और । ६. १, २ देखों ) तथा इसी अध्याय में आगे 'त्यागी' शब्द का अर्थ भी ( गीना े १८. ११) इसी माँति किया गया है और इस स्थान में वही अर्थ इप्ट है। वहाँ | स्मार्तो का यह मत प्रतिपाद्य नहीं है, कि ऋमदाः ब्रह्मचर्य, चहस्थाश्रम और | वानप्रस्थ आश्रम का पालन करने पर ' अन्त में प्रत्येक मनुष्य को सर्वत्यागरूपी | संन्यास अथवा चतुर्थाश्रम लिए बिना मोखप्राप्ति हो ही नहीं सकती। र इससे । सिद्ध होता है, कि कर्मयोगी यद्यपि संन्यासियों का गेवआ मेप घारण कर सब् किमों का त्याग नहीं करता, तथापि वह संन्यास के सच्चे सच्चे तत्त्व का पालन किया करता है। इसलिए कर्मयोग का स्मृतिग्रंथ से कोई विरोध नहीं होता। | अत्र संन्यासमार्ग और मीमांसकों के कमेसंबन्धी बाद का उल्लेख करके कर्मयोग-| शास्त्र का (इस विषय में ) अन्तिम निर्णय सुनाते हैं - ]

(३) कुछ पण्डितों का कथन है, कि कर्म द्रोपयुक्त है। अतएव उसना (सर्वथा) त्याग करना चाहिये; तथा दूसरे कहते हैं, कि यज्ञ, बन, तप और कर्म निश्चयं ग्रृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । त्यागो हि पुरुषत्यात्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः ॥ ४ ॥ यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् । यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥ ५ ॥ एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्या फलानि च । कर्तन्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतसुत्तमम् ॥ ६ ॥

को कभी न छोड़ना चाहिये। (४) अतएव हे भरतश्रेष्ठ। त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुन। पुरुपश्रेष्ठ! त्याग तीन प्रकार का कहा गया है। (५) यह, टान, तप और कर्म का त्याग न करना चाहिये। इन (कर्मो) को करना ही चाहिये। यह, टान और तप बुद्धिमानों के लिए (मी) पवित्र अर्थात् चित्तशुद्धिकारक है। (६) अतएव इन (यह, टान आदि) कर्मों को भी विना आसक्ति रखे, फर्खें का त्याग करके (अन्य निष्काम कर्मों के समान ही लोकसंग्रह के हेतु) करके रहना चाहिये। हे पार्थ! इस प्रकार मेरा निश्चित मत (है, तथापि) उत्तम है।

किर्म का टोप अर्थात वन्धकता कर्म में नहीं, फलाशा में है। इसलिए | पहले अनेक बार जो कर्मयोग का यह तत्त्व कहा गया है - कि सभी कर्मों को । फलाशा छोड कर निष्काम बुद्धि से करना चाहिये – उसका वह उपसंहार है। संन्यासमार्ग का यह मत गीता को मान्य नहीं है, कि सब कर्म दोपयुक्त, अतएव | त्याच्य है (देखो गीता १८. ४८ और ४९)। गीता केवल काम्य कर्मों का संन्यास करने के लिए कहती है। परन्त धर्मशास्त्र में जिन कर्मों का प्रतिपादन है, ये सभी | फान्य ही है (गीता २.४२-४४) | इसलिए अब कहना पड़ता है, कि उनका ! भी सन्यास करना चाहिये; और यदि ऐसा करते हैं, तो यह यज्ञचक बन्द हुआ | जाता है (३,१६)। एवं इससे सृष्टि के उदृष्वस्त होने का भी अवसर आया जाता है। प्रश्न होता है, कि तो फिर करना क्या चाहिये ! गीता इसका याँ उत्तर देती है, कि यज्ञ, दान प्रभृति कर्म स्वर्गांटि फलपाति के हेतु करने के लिए यद्यपि । शास्त्र में कहा है, तथापि ऐसी वात नहीं है, कि यही लोकसंग्रह के लिये निप्काम ] बुद्धि से न हो सकते हो, कि यज्ञ करना, दान देना और तप करना आदि मेरा कर्तन्य है (देखो गीता १७. ११, और २०)। अतएव लोकसंग्रह के निमित्त स्वधर्म के अनुसार जैसे अन्यन्य निष्काम कर्म किये जाते हैं, वैसे ही यह, दान आदि कर्मों | को भी फलाशा और आ<del>राकि</del> छोड़ कर करना चाहिये | क्योंकि वे सदैव 'पावन' । सर्थात् चित्तशृद्धिकारक अथवा परोपकारबाद्धि बढनेवाले हैं। मल श्लोक में बो ) ' एतान्यपि = ये भी ' शब्द है, उनका अर्थ वहीं है, कि 'अन्य निष्काम कमों के तमान यहा, टान आदि वर्म करना चाहिये। 'इस रीति से ये सब कर्म फलाशा § नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते। मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः॥७॥ दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्तेशभयात्त्यजेत्। स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्॥८॥ कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन। सङ्गं त्यक्वा फलं चैव त्यागः सात्त्विको मतः॥९॥

| छोड़ कर अथवा मिक्तिदृष्टि से केवल परमेश्वरार्षणबुद्धिपूर्वक किये बाएँ, तो सृष्टि | का चक्र चल्ता रहेगा; और कर्ता के मन की फलाया छूट जाने के कारण ये कर्म | मोक्षप्राप्ति में बाधा मी नहीं डाल सकते | इस प्रकार सब बातों का ठीक ठीक | मेल मिल जाता है | कर्म के विषय में कर्मयोगद्यास्त्र का यही अन्तिम आंर निश्चित | सिद्धान्त है (गीता २.४५ पर हमारी टिप्पणी देखों) | मीमांसकों के कर्मत्याग | और गीता के कर्मयोग का मेट गीतारहस्य (प्र. १०, प्र. २९५—२९७ और प्र. ११, प्र. ३५५—२९७ और प्र. ११, प्र. ३५५—२९८ ) | में अधिक स्पष्टता से दिखाया गया है | अर्जुन के प्रश्न करते | पर संन्यास और त्याग के अर्थों का कर्मयोग की दृष्टि से इस प्रकार स्पष्टीवरण हो | जुका | अब सादि भेटों के अनुसार कर्म करने की भिन्न मिन्न रीतियों ज्ञ | वर्णन करके उसी अर्थ को हृद्ध करते हैं — ]

(७) जो कर्म (स्वर्ध्म के अनुसार) नियत अर्थात् रियर कर दिये गये हैं, उनका संन्यास यानी त्याग करना (किसी को भी) उचित नहीं है। उनका मोह से किया त्याग तामस कहलाता है। (८) शरीर को कष्ट होने के डर से अर्थात् दुःखकारक होने के कारण ही यदि कोई कर्म छोड़ हैं, तो उसका वह त्याग राजस हो जाता है, (तथा) त्याग का फल उसे नहीं मिलता। (९) हे अर्जुन! (स्वध्मांनुसार) नियत कर्म जब कार्य अथवा कर्तव्य समझ कर और आसक्ति एवं फल को छोड़ कर किया जाता है।

| [सातवं को कमें 'नियत' शब्द का अर्थ कुछ होग नित्यतैभित्तिक आदि | मेदों में से 'नित्य' कमें समझते हैं; किन्तु वह ठीक नहीं है, 'नियते कुर कमें | त्वम्' (गीता ३.८) पर में 'नियत' शब्द का जो अर्थ है वही अर्थ यहाँ पर | मी करना चाहिये। हम उत्पर कह चुके हैं, कि यहाँ मीमांसका की परिमाण | विवक्षित नहीं है। गीता ३.१९ में 'नियत' शब्द के स्थान में 'कार्य' शब्द आया | हैं; और यहाँ नीवें क्छोक में 'कार्य' एवं 'नियत' दोनों शब्द एकत्र आ गये हैं। | इस अध्याय के आरंम में दूसरे क्षेत्रक में यह कहा गया है, कि स्वधमीनुसार | प्राप्त होनेवाले किसी मी कर्म को न छोड़ कर उसी को कर्तव्य समझ कर करते

§§ न ट्रेष्टचकुशलं कर्म कुशले नानुषज्जते । त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेघावी छिन्नसंशयः ॥ १० ॥

न हि देहमृता शक्यं त्यवतुं कर्माण्यशेपतः। यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते॥ ११॥

§§ अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् । भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित् ॥ १२ ॥

| रहना चाहिये (टेखो गीता ३.१९), इसी को सास्विक त्याग कहते हैं; और | कर्मयोगशास्त्र में इसी को 'त्याग' अथवा 'संन्यास' कहते हैं | इसी सिद्धान्त का | इस श्लोक में समर्थन किया गया है | इस प्रकार त्याग और संन्यास के अर्थों का | त्यप्रीकरण हो चुका; अब इसी तत्त्व के अनुसार बतलाते हैं, कि वास्तविक त्यागी | और संन्यासी कीन है ! ]

(१०) जो किसी अकुशल अर्थात् अकल्याणकारक कर्म का हेष नहीं करता, तथा कल्याणकारक अथवा हितकारी कर्म में अनुषक्त नहीं होता, उसे सत्वशील, बुद्धिमान् और सन्देहिवरिह्त त्यागी अर्थात् संन्यासी कहना चाहिये। (११) जो देहधारी है, उसके कर्मों का निःशेष त्याग होना संमन नहीं है। अतएव विसने (कर्म न छोड़ कर) केवल कर्मफलों का त्याग किया हो, वही (सचा) त्यागी अर्थात् संन्यासी है।

| [अत्र यह बतलाते हैं, कि उक्त प्रकार से — अर्थात् कर्म न छोड़ कर | केवल फलाशा छोड़ करके — जो त्यागी हुआ हो, उसे उसके कर्म कोई भी फल | बन्यक नहीं — ]

(१२) मृत्यु के अनन्तर अत्यागी मनुष्य को अर्यात् फलाशा का त्याग न करनेवाले को तीन प्रकार के फल मिलते हैं; अनिष्ट, इष्ट और (कुछ इष्ट और कुछ अनिष्ट मिला हुआ) मिश्र। परन्तु चंन्याची को अर्थात् फलाशा छोड़ कर कर्म करनेवाले को (ये फल) नहीं मिलते अर्थात् वाधा नहीं कर चकते।

ित्याग, त्यागी और संन्यासी-संकन्धी उक्त विचार पहले (गीता ३. ४-७; ५. २-१०; ६. १) कई स्थानों में भा चुके हैं, उन्हीं का यहाँ उपसंहार किया | गया है । समस्त कमों का संन्यास गीता को भी इष्ट नहीं है । फलाशा का त्याग | करनेवाला पुरुष ही गीता के अनुसार सच्चा अर्थात् नित्यसंन्यासी है (गीता ५. ३)। ममतायुक्त फलाशा का अर्थात् अहंकारबुद्धि का त्याग ही सच्चा त्याग | है। इसी सिद्धान्त को दृद्ध करने के लिए अब और कारण दिखलाते हैं — ] गी. र. ५४

- § पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निवोध मे । सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्ध्ये सर्वकर्मणाम् ॥ १३ ॥ अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् । विविधाश्च पृथक्वेष्टा दैवं चैवात्र पश्चमम् ॥ १४ ॥ भ्रारीरवाद्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः । न्याय्यं वा विपरीतं वा पश्चैते तस्य हेतवः ॥ १५ ॥
- § तत्रेवं सित कर्तारमात्मानं केवलं तु यः ।
  प्रयत्यकृतवुद्धित्वाच स प्रस्यति हुर्मेतिः ॥ १६ ॥
  यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ।
  हत्विपि स इमाँहोकाच हन्ति न निवध्यते ॥ १७ ॥
- (१३) हे महाबाहु! कोई भी कमें होने के लिए संख्यों के सिद्धान्त में पांच कारण कहे गये हैं; उन्हें में बतलाता हूँ; सुन। (१४) अधिष्ठान (स्थान) तथा कर्ता, भिन्न भिन्न करण यानी साधन, (कर्ता की) अनेक प्रकार की पृथक् पृथक् चेष्टाएँ अर्थात् व्यापार और उसके साथ ही साथ पांचवाँ (कारण) दैन है। (१५) शरीर से, वाणी से अथवा मन से मनुष्य नो नो कमें करता है - फिर चाहे वह न्याय्य हो या विपरीत अर्थात अन्यान्य - उसके उक्त पांच कारण हैं।
- (१६) वास्तिविक स्थिति ऐसी होने पर भी जो संस्कृत बुद्धि न होने फे कारण यह समझे, कि में ही अकेला कर्ता हूँ (समझना चाहिये कि), वह दुर्मित कुछ भी नहीं जानता। (१७) जिसे यह भावना ही नहीं है, 'कि में कर्ता हूँ 'तथा जिसकी बुद्धि अलिस है, वह यदि इन लोगों को मार डाले, तथापि (समझना चाहिये, कि) उसने किसी को नहीं मारा; और यह (कर्म) उसे बन्धक भी नहीं होता।

कई टीकाकारों ने तेहरवें स्ठोक के 'सांख्य' शब्द का अर्थ वेदान्तशास्त्र किया है। परन्तु अगला अर्थात् चौदहवाँ स्ठोक नारायणीयधर्म (म. भा. शां. १४७. ८७) में अक्षरशः आया है; और वहाँ उसके पूर्व कापिल्सांख्य के तत्त्व — प्रकृति और पुरुप — का उद्धेख है। अतः हमारा यह मत है, 'सांख्य शब्द से इस में कापिल्सांख्यशास्त्र ही अभिप्रेत है। पहले गीता में यह सिद्धान्त अनेक बार कहा गया है, कि मनुष्य को न तो कर्मफल की अशा करनी चाहिये; और न ऐसी अहंकारबुद्धि मन में अमुक करूँगा (गीता २. १९; २. ४७; ३. २७; ५. ८—११; १३, २९) यहाँ पर वही सिद्धान्त यह कह कर दृद किया है, 'कि कर्म का फल होने के लिए मनुष्य ही अकेला कारण नहीं है' (देखो । गीतार, प्र. ११)। चीव्हवें स्रोक का अर्थ यह है, कि मनुष्य इस जगत में हो | या न हो; प्रकृति के स्वमाव के अनुसार जगत् का अखिडत व्यापार चलता ही रहता है। और जिस कर्म को मनुष्य अपनी करतूत समझता है, वह केवल । उसी के यत्न का फल नहीं है; बरन उसके यत्न और संसार के अन्य व्यापारों । अथवा चेष्टाओं की सहायता का परिणाम है। जिसे कि खेती मनुष्य के ही यत्न . | पर निर्मर नहीं है; उसकी सफलता के लिए धरती, बीज, पानी, खाद और बैल सादि के गुणवर्म अथवा न्यापारों की सहायता आवश्यक होती है। इसी प्रकार, मनुष्य के प्रयत्न की सिद्धि होने के लिए जगत् के जिन विविध व्यापारों की । सहायता आवश्यक है, उनमेंसे कुछ न्यापारों को नानकर उनकी अनुकृत्या पाकर ही मनप्य यत्न किया करता है। परन्तु हमारे प्रयत्नों के लिए अनुकल अथवा प्रितिकल, सृष्टि के और भी कई व्यापार है, कि जिनका हमें ज्ञान नहीं है। इसी को देव कहते हैं: और कर्म की घटना का यह पाँचवाँ कारण कहा गया है। मनुष्य का यत्न सफल होने के लिए जब इतनी सब बातों की आवश्यता है: । तथा जब उनमें से कई या तो हमारे वश की नहीं या हमें ज्ञात भी नहीं रहती. त्र यह बात स्पष्टतया धिद्ध होती है, कि मनुष्य का ऐसा अभिमान रखना निरी | मूर्खता है, कि मैं अमुक काम करूँगा; अथवा ऐसी फलाशा रखना भी मूर्खता का है, कि मेरे कर्म का फल अमुक ही होना चाहिये (देखो गीतार, प्र. ११, । ३१८-३१९)। तथापि सत्रहर्वे स्ठोक का अर्थ यों भी न समझ लेना चाहिये. कि जिसकी फलाशा छूट जाय, वह चाहे जो कुकर्म कर सकता है। साधारण मनुष्य जो कुछ करते हैं, वह स्वार्थ के लोम से करते हैं; इस्रिल्ए उनका वर्ताव । अनुचित हुआ करता है। परन्तु निसका स्वार्थ या छोम नष्ट हो गया है; अथवा फिलाशा पूर्णतया विलीन हो गई है और बिषे प्राणिमाल समान ही हो गये है, उससे किसी का भी अनहित नहीं हो सकता। कारण यह है, कि दोष बुद्धि में । रहना है, न कि कर्म में। अतएव विषकी वृद्धि पहले से बृद्ध और पवित्र हो गई हो, उसका किया हुआ कोई कर्म यद्यपि लैकिक दृष्टि से विपरीत मले ही दिखलाई दे; तो भी न्यायतः कहना पड़ता है, कि उसका बीज शुद्ध ही होगा। फलतः उस | काम के लिए फिर उस शुद्ध बुद्धिवाले मनुष्य को जनाबदार न समझना चाहिये | । सतहवें श्लोक का यही तात्पर्य है। श्यितप्रज्ञ, अर्थात् शुद्ध बुद्धिवाले, मनुष्य | की निष्पापता के इस तत्त्व का वर्णन उपनिषदों में भी है (कौपी ३.१ और | पंचदशी. १४. १६. और १७ देखों ) ! गीतारहस्य के बारहवें प्रकरण ( पृ. ३७२-र ३७७) में इस विषय की पूर्ण विवेचन किया है; इसलिए यहाँ पर उससे अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न करने पर संन्यास और साग शब्दों के अर्थ की मीमांसा द्वारा यह सिद्ध कर दिया, कि स्वधर्मानुसार जो कर्म प्राप्त होते बाँए, उन्हें अहंकारबुद्धि और फलाशा छोड कर करते रहना ही

ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना। करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः॥१८॥ ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः। प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छुणु तान्यपि ॥ १९ ॥ ६६ सर्वभृतेषु येनैकं भावमध्ययमीक्षते।

अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम् ॥ २०॥

| सारिवक अथवा सम्मा त्याग है । कमों को छोड़ बैठना सम्मा त्याग नहीं है । अब । सत्रहवें अध्याय में कर्म के सात्त्विक आदि भेदों का जो विचार आरंभमें किया । गया था, उसी को यहाँ कर्मयोग की दृष्टि से पूरा करते हैं।

(१८) कर्मचोदना तीन प्रकार की है - ज्ञान, क्षेय और ज्ञाता तथा कर्मसंब्रह तीन प्रकार का है - कारण, कर्म और कर्ता (१९) गुणसंख्यानशास्त्र में अर्थात् कापिलसांख्यशास्त्र में कहा है, कि ज्ञान, कर्म और कर्ती (प्रत्येक सस्व, रज और तम इन तीन ) गुणों के मेदों से तीन प्रकार के हैं ! उन ( प्रकारों ) को ज्यों-के-त्यों ( तुसे

बतलाता हूँ ) सुन ।

ि कर्मचोदना और कर्मसंग्रह पारिमापिक शब्द हैं। इन्द्रियों के द्वारा कोई भी कर्म होने के पूर्व मन से उसका निश्चय करना पड़ता है। अतएव इस मानसिक विचार को 'कर्मचोदना' अर्थात् कर्म करने की प्राथमिक प्रेरणा कहते हैं। और. वह स्वभावतः ज्ञान, ज्ञेय एवं ज्ञाता के रूप से तीन प्रकार की होती है। एक उदाहरण | लीजिये – प्रत्यक्ष घडाँ बनाने के पूर्व कुम्हार (ज्ञाता ) अपने मन से निश्चय करता है, कि मुझे अमुक बात ( ज़ेय ) करनी है; और वह अमुक रीति से (ज्ञान) | होगी | यह क्रिया कर्मचोदना हुई | इस प्रकार मन का निश्चय हो जाने पर वह कुम्हार (कर्ता) मिट्टी, चाक इत्यादि साधन (करण) इक्टे कर प्रत्यक्ष घडा । (कर्म) तैयार करता है। यह कर्मसंग्रह हुआ। कुम्हार का कर्म घट तो है; पर उसी को मिट्टी का कार्य भी कहते हैं। इससे मालूम होगा, कि कर्मचोटना शब्द से । मानसिक अथवा अन्तःकरण की किया का बोध होता है: और कर्मसंब्रह शब्द से ं उसी मानसिक किया की जोड़ की वाह्यकियाओं का बोच होता है। किसी भी कर्म | का पूर्ण विचार करना हो, तो 'चोदना' और 'संग्रह' दोनों का विचार करना वाहिये। इनमें से ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता (क्षेत्रज्ञ) के लक्षण ही तेहरवें अध्याय । (१३,१८) में अध्यात्मदृष्टि से वतला आये हैं। परन्तु क्रियारूपी ज्ञान का | रुक्षण कुछ पृथक् होने के कारण अब इस त्रयी में से ज्ञान की और दूसरी त्रयी में l से कर्म एवं कर्ता की व्याख्याएँ दी जाती है — l

(२०) जिस ज्ञान से यह मालूम होता है, कि विमक्त अर्थात् भिन भिन

पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथितिधान् । वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् ॥ २१ ॥ यत्तु कृत्स्वदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहेतुकम् । अतत्त्वार्थवदृत्यं च तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥

सब प्राणियों में, एक ही अविमक्त और अन्यय माव अथवा तस्व है, उसे सास्विक ज्ञान जानों। (२१) जिस ज्ञान से पृथक्त का बोध होता है, कि समस्त प्राणिमात्र में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक माव हैं, उसे राजस ज्ञान समझो। (२२) परंन्तु बो निष्कारण और तत्त्वार्थ को बिना जानेचृक्षे एक ही बात में यह समझ कर आसक्त रहता है – कि यही सब कुछ है – वह अल्प ज्ञान तामस कहा गया है।

[ मिन्न मिन्न ज्ञानों के लक्षण बहुत ब्यापक है । अपने वाल-वचों और स्त्री को ही सारा संसार समझना तामस जान है। इससे कुछ ऊँची सीटी पर पहुँचने े से दृष्टि अधिक होती जाती है: और अपने गाँव का अथवा देश का मनुष्य मी अपना-सा वैंचने लगता है: तो भी यह बुद्धि बनी ही रहती है, कि मिन्न मिन्न । गाँवों अथवा देशों के छोग भिन्न भिन्न हैं। यही ज्ञान राजस कहलाता है। परन्त इसमें भी केंचे बाकर प्राणिमात्र में एक ही आत्मा को पहचाननां पूर्ण और चात्विक ज्ञान है। सार हुआ, कि 'विमक्त में अविमक्त अयवा 'अनेकता में एक्ता ' को पहचानना ही ज्ञान का सचा रुक्षण है। और, वृहदारण्यक एवं कठोपनिषटो के वर्णनानुसार जो पहचान लेता है, कि इस जगत में नानात्व ं। नहीं है - 'नेह नानास्ति किञ्चन ' - वह मुक्त हो जाता है। परन्तु जो इस जगत् में अनेकता देखता है, वह दरम-मरण के चक्कर में पड़ा रहता है -इस नगत् में नो कुछ ज्ञान प्राप्त करना है, वह यही है (गीता १२, १६); और ज्ञान की यही परम सीमा है। क्योंकि सभी के एक हो जानेपर फिर प्रकीकरण की ज्ञानिकया को भागे बढ़ने के लिए स्यान ही नहीं रहता (देखों गीतार. म. ९, पृ. २३३-२३४) एकीकरण करने की इस ज्ञानिकया का निरूपण गीतारहस्य के नौव प्रकरण (ए. २१६-२१७) में किया गया है। जब यह सास्विक ज्ञान मन में मली मॉति प्रतिविवित हो जाता है, तब मनुष्य के टेहस्बमाव पर उसके कुछ परिणाम होते हैं। इन्हीं परिणामों का वर्णन देवी-संपत्ति-गुणवर्णन के नाम से सोलहर्वे अध्याय के आरंग में किया गया है। और तेहरवें अध्याय ( १३. ७-११ ) मे ऐसे देहस्वमाव का नाम ही 'ज्ञान' वतलाया है। इससे जान पड़ता है, कि 'ज्ञान' से (१) एकीकरण की मानसिक किया की पूर्णता तथा । (२) उस पूर्णता का देहस्वमाव पर होनेवाला परिणाम – ये दोनों अर्थ गीता में

§ नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषतः कृतम् । अफलप्रेप्सना कर्म यत्तत्तात्त्विकमुच्यते ॥ २३ ॥ यत्तु कामेप्सना कर्म साहंकारेण वा पुनः । क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् ॥ २४ ॥ अनुवन्धं क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरूषम् । मोहाद्रारम्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते ॥ २५ ॥

| विविधित हैं । अतः वीसर्वे श्लोक में विणित ज्ञान का लक्षण यद्यपि बाह्यतः मानसिक | कियात्मक दिखाई देता है, तथापि उसी में इस ज्ञान के कारण देहस्वभाव पर | होनेवाले परिणाम का भी समावेश करना चाहिये | यह वात गीतारहस्य के नौवें | प्रकरण के अन्त (प्र. २४९-२५५) में स्पष्ट कर दी गई है । अखु; ज्ञान के भेद | हो जुके | अब कर्म के भेद बतलाये जाते हैं - ]

(२३) फल्प्राप्ति की इच्छा करनेवाला मनुष्य, (मन में) न तो प्रेम और देष रख कर, विना आसिक के (स्वधर्मानुसार) जो नियम अर्थात् नियुक्त किया हुआ कर्म करता है, उस (कर्म) को सारिवक कहते हैं। (२४) परन्तु काम अर्थात् फलाशा की इच्छा रखनेवाला अथवा अहंकारबुद्धि का (मनुष्य) वहे परिश्रम से जो कर्म करता है, उसे राजस कहते हैं। (२५) तामस कर्म वह है, कि जो मोह से, विना इन बातों का विचार किये, आरंभ किया जाता है, कि अनुबन्धक अर्थात् आणे क्या होगा, पौष्ष यानी अपना सामर्थ्य कितना है और (होनहार में) नाश अथवा हिंसा होगी या नहीं।

[ इन तीन माँति के कमों में सभी प्रकार के कमों का समावेश हो जाता है | निष्काम कमों को ही सारिवक अथवा उत्तम क्यों कहा है ! इस का विवेचन गीता- रहस्य के ग्यारहवें प्रकरण में किया गया है; उसे देखों और अकर्म भी स्वमुच यही | है (गीता ४. १६ पर हमारी टिप्पणी देखों) । गीता का सिद्धान्त है, कि कर्म की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है । अतः कर्म के उक्त उद्धणों का वर्णन करते समय बार बार कर्ता की बुद्धि का उद्धेख किया गया है, स्मरण रहे, कि कर्म साख्विकपन या तामस- पन केवल उसके बाह्य परिणाम से निश्चित नहीं किया गया है (देखों गीतार. प्र. १२, ए. ३८३—३८४) । इसी प्रकार २५ वें क्षोक से यह मी सिद्ध है, कि फलाशा के छूट जोने पर यह न समझना चाहिये, कि अगलापिछला या सारासार विचार किये | बिना ही मनुष्य को चाहे जो कर्म करने की छुटी हो गई । क्योंकि २५ वें क्षोक में यह निश्चय किया है, कि अनुबन्धक और फल का विचार किये बिना जो कर्म किया | जाता है, वह तामस है; न कि सास्विक (गीतार. प्र. १२, ए. ३८३—३८४ देखों) । अब इसी तत्त्व के अनुसार कर्ता के मेर बतलाते हैं — ]

§§ मुक्तसङ्गोऽनहंवादी भृत्युत्साहसमन्वितः ।
सिद्धचिसद्धचोनिंविंकारः कर्ता सास्त्रिक उच्यते ॥ २६ ॥
रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुन्धो हिंसात्मकोऽश्चिः ।
हर्पशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः ॥ २७ ।
अयुक्तः प्राङ्गतः स्तन्धः शटो नैप्कृतिकोऽलसः ।
विपादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते ॥ २८ ॥

( २६ ) निषे आएकि नहीं रहती, जी 'मैं' और 'मेरा' नहीं कहता, कार्य की

§ बुद्धेमेंदं भृतेश्चेव गुणतिश्चिविधं शृणु । प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्तेन धनक्षय ॥ २९ ॥

सिद्धि हो या न हो; (दोनों परिणामो के समय) जो (मन से) विकाररहित होकर घृति और उत्साह के साथ कर्म करता है, उसे साच्विक (कर्ता) कहते हैं। (२७) विपयासक, होमी, (सिद्धि के समय) हुप और (असिद्धि के समय) शोक से युक्त, कर्मफल पान की इच्छा रखनेवाला, हिंसात्मक और अग्रुचि कर्ता राजस कहलाता है। (२८) अयुक्त अर्थात् चंचल बुद्धिवाला, असम्य, गर्व से फूलनेवाला, ठग, नैफ्कृतिक याना दूसरां की हानि करनेवाला, आल्सी, अप्रसन्नचित्त और दीर्घस्त्री अर्थात् देरी ल्गानेवाला या घडी भर के काम को महीने भर में करनेवाला कर्ता तामस कहलाता है। [ २८ वें कोक में नैप्कृतिक ( निस् + कृत = छेड़न करना, काटना ) शब्द का अर्थ द्वरों के काम छेडन करनेवाला अथवा नाश करनेवाला है। परन्तु इसके | बदले कोई लोग 'नैष्कृतिक' पाठ मानते हैं | अमरकोश में 'निकृत' का अर्थ शठ लिखा हुआ है। परन्तु इस स्त्रोक में घठ विशेषण पहले आ चुका है, इसलिए इमने नैप्कृतिक पाठ को स्वीकार किया है। इन तीन प्रकार के कर्ताओं में से | सात्त्विक कर्ता ही अकर्ता, अलित-कर्ता अथवा कर्मयोगी है। कपरवाले श्लोक से प्रकट है, कि फलाशा छोड़ने पर ही कर्म करने की आशा, उत्पाह और । सारासार विचार उस कर्मयोगी में बना ही रहता है। जगत् के त्रिविध विस्तार का यह वर्णन ही अब बुद्धि, धृति और सुख के विषय में भी किया जाता है। इन । श्रोकों में बुद्धि का अर्थ वही न्यवसायात्मिका बुद्धि अथवा निश्चय करनेवाली | इन्द्रिय अमीष्ट है, कि जिसका वर्णन दूसरे अध्याय (२,४१) में हो चुका है । | इसका स्पष्टीकरण गीतारहस्य के छठे प्रकरण (पू. १३९-१४३) में किया । गया है। 🗍

(२९) हे घनंजय! बुद्धि और घृति के भी गुणों के अनुसार जो तीन प्रकार के भिन्न भिन्न भेट होते हैं, इन सब को तुझसे कहता हूँ; सुन l प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये। वन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थं सात्त्विकी ॥ ३० ॥ यया धर्ममधर्मे च कार्यं चाकार्यमेव च। अययावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थं राजसी ॥ ३१ ॥ अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता। सर्वार्थात् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थं तामसी ॥ ३२ ॥

§ धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्कियाः। योगेनान्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सास्त्रिकी ॥ ३३ ॥ यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन । प्रसङ्गेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी ॥ ३४ ॥ यया स्वप्नं भयं शोकं विपार्दं मदमेव च । न विमुख्नति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी ३५ ॥

(३०) हे पार्थ ! जो चुद्धि प्रश्चित ( अर्थात् किसी कमें के करने ) और निश्चित्त ( अर्थात् न करने ) को जानती है, एवं यह जानती है, िक कार्य अर्थात् करने के योग्य क्या है और अकार्य अर्थात् करने के अयोग्य क्या है ! किससे डरना चाहिये और किससे नहीं ! किससे बन्धन होता है और किससे मोक ! वह दुद्धि सात्त्विक है । ( ३१ ) हे पार्थ ! वह दुद्धि राजसी है, कि जिससे धर्म और अधर्म का अथवा कार्य और अकार्य का यथार्थ निर्णय नहीं होता। (३२) हे पार्थ ! वह दुद्धि तामसी है, कि जो तम से व्यास होकर अधर्म को धर्म समझती है; और सब वार्तो में विपरीत यानी उलटी समझ कर देती है ।

[ इस प्रकार बुद्धि के विभाग करनेपर सरसिद्वेकशुद्धि कोई स्वतन्त्र देवता | नहीं रह जाती; किन्तु सारिवक बुद्धि में ही उसका समावेश हो जाता है | यह | विवेचन गीतारहस्य के प्रकरण ६, पृष्ठ १४२-१४३ में किया गया है | बुद्धि के | विभाग हो जुके; अत्र धृति के विभाग बतलाते हैं - ]

(३३) हे पार्थ! जिस अन्यभिजारिणी अर्थात् इघर उधर न डिगनेवाली द्यति से मन, प्राण और इन्द्रियों के न्यापार, (कर्मफल-त्यागरूपी) योग के द्वारा (पुरुप) करता है, वह धृति सास्विक है! (३४) हे अर्जुन! प्रसंगानुसार फल की इन्छ। रखनेवाला पुरुप जिस धृति से अपने धर्म, काम और अर्थ (पुरुपार्थ) को सिद्ध कर लेता है; वह धृति राजस है! (३५) हे पार्थ! जिस धृति से मनुष्य दुर्वृद्धि हो। कर निद्रा, मय, शोक, विषाद और मद नहीं छोड़ता, वह धृति तामस है।

§ सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृष्ण में भरतर्षम ।
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छतिं॥ ३६ ॥
यत्तद्ये विपमिव परिणामेऽमृतोपमम् ।
तत्सुखं सास्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसाद्जम् ॥ ३७ ॥

[ 'घृति' शब्द का अर्थ घेर्य है; परन्तु यहाँ पर शारीरिक घेर्य अभिप्राय नहीं है। इस प्रकरण में घृति शब्द का अर्थ मन का दृढनिश्चय है। निर्णय करना बिद्धि का काम है सही; परन्तु इस बात की भी आवश्यकता है, कि बुद्धि जो योग्य | निर्णय करे, वह सदैव स्थिर रहे | बुद्धि के निर्णय को ऐसा स्थिर या दृढ करना मन का धर्म है। अतएव कहना चाहिये, कि धृति अथवा मानसिक धैर्य का गुण । मन और बुद्धि दोनों की सहायता से उत्पन्न होता है। परन्त इतना ही कह देने े से सास्विक धृति का लक्षण पूर्ण नहीं हो जाता, कि अन्यमिचारी अर्थात् इघर । उघर विचित न होनेवाले धैर्य के बल पर मन, प्राण और इन्द्रियों के न्यापार । करना चाहिये। बल्कि यह मी बतलाना चाहिये. कि ये न्यापार किस वस्त पर होते हैं ? अथवा इन व्यापारों का कर्म क्या है ? वह 'कर्म'योग शब्द के स्चित किया गया है। अतः 'योग' शब्द का अर्थ केवल 'एकाग्र'चित्त कर देने से काम नहीं चलता। इसी लिए हमने इस शब्द का अर्थ, पूर्वापर सन्दर्भ के अनुसार, कर्मफल-त्यागरूपी योग किया है। सास्विक कर्म के और सास्विक कर्ता आदि के लक्षण बतलाते समय जैसे 'फल की आसिक छोडने ' को प्रधान गुण माना है, वैसे ही | सास्विक धृति का लक्षण वतलाने में भी उसी को प्रधान मानना चाहिये। इसके | िं सेवा अगले ही श्लोक में यह वर्णन है, कि राज्ञस धृति फलाकांक्षी होती है । अतः इस स्रोक से भी सिद्ध होता है, कि साचिक घृति, राजस घृति के विपरित अफला-| फांक्षी होनी चाहिये | तात्पर्य यह है, कि निश्चय की दृदता तो निरी मानिषक किया है, उसके मली या बुरी होने का विचार करने के अर्थ यह देखना चाहिये, कि जिस कार्य के लिए उस किया का उपयोग किया जाता है, वह कार्य कैसा है ! निंद और आलस्य आदि कामों में ही दढनिश्चय किया गया हो, तो वह तामस है; । फलाशापूर्वक नित्य व्यवहार के काम करने में लगाया गया हो तो राजि है, और ं फलाशात्यागरूपी योग में वह निश्चय किया गया हो, तो सात्त्विक है। इस प्रकार | ये पृति के भेद हुए | अब बतलाते हैं, कि गुणभेदानुसार सुख के तीन प्रकार कैसे होते है। ी

(३६) अन हे मरतश्रेष्ट! में सुख के मी तीन मेंद्र वतलाता हूँ; सुन। अभ्यास से अर्थात् निरन्तर परिचय से (मनुष्य) जिसमें रम जाता है; और जहाँ दुःख का अन्त होता है, (३७) जो आरंभ में (तो) विप के समान जान पड़ता है, परन्तु परिणाम में अमृत के तुरुष है, जो आत्मनिष्ठश्रुद्धि की प्रसन्तता से प्राप्त होता है,

उस (आध्यात्मिक) मुख को सात्विक कहते हैं। (३८) इन्द्रियों और उनके विषयों के संयोग से होनेवाड़ा (अर्थात् आधिमीतिक) मुख राजस कहा जाता है, कि जो पहले तो अमृत के समान है; पर अन्त में विप-सा रहता है। (३९) और जो आरंभ में एवं अनुबन्ध अर्थात् परिणाम में मी मनुष्य को मोह में फंसाता है; और जो निद्रा, आल्स्य तथा प्रमाद अर्थात् कर्तव्य की भृल से उपजता है, उसे तामस मुख कहते हैं।

ि ३७ वें श्लोक में आत्मबुद्धि का अर्थ हमने 'आत्मनिष्टबुद्धि' किया है। परन्त 'आत्म' का अर्थ 'अपना' करके उसी पट का अर्थ ' अपनी बुद्धि ' भी हो | संकेता | क्योंकि पहले (६. २१) कहा गया है, कि अत्यन्त मुख केवल 'बुद्धि ि ही ब्राह्म ' और 'अतीन्द्रिय' होता है। परन्तु अर्थ भी फोई क्यों न किया | जाय ! तात्पर्य एक ही है | कहा तो है, कि सचा और नित्य सुख इन्द्रियोपमोग | में नहीं है; किन्तु वह केवल वुद्धिप्राह्म है | परन्तु जब विचार करते हैं, कि बुद्धि को सचा और अत्यन्त सुख प्राप्त होने के लिए क्या करना पड़ता है ? तत्र गीता के छठे अध्याय से (६.२१, २२) प्रकट होता है, कि यह परमाविध का नुस | आत्मनिष्टबुद्धि हुए विना प्राप्त नहीं होता। 'बुद्धि' एक ऐसी इन्द्रिय है, कि वह . एक ओर से त्रिगुणात्मक प्रकृति के विस्तार की ओर देखती है: और दूसरी ओर से उसको आत्मस्वरूपी पख्नस का भी बोघ हो सकता है, कि जो इस प्रकृति के विस्तार के मूळ में अर्थात् प्राणिमात्र में समानता से व्यात है, तात्पर्व यह है, िक इन्द्रियानिग्रह के द्वारा बुद्धि को त्रिगुणात्मक प्रकृति के विस्तार से हटा कर वहाँ अन्तर्भुख और आस्मिनेष्ठ किया – और पातंज्ञलयोग के द्वारा साधनीय विपय . | यही है ~ तहाँ वह बुढ़ि प्रसन्न हो जाती है; और मनुष्य को सत्य एवं अत्यन्त सुख का अनुमव होने लगता है। गीतारहस्य के ५ व प्रकरण (पृ. ११६-११७) में आध्यात्मिक सुख की श्रेष्टता का विवरण किया जा जुका है। अब सामान्यतः यह बतलाते हैं, कि जगत् में उक्त त्रिविध मेद भरा पढ़ा है —

(४९) इस पृथ्वी पर, आकाश में अथवा देवताओं में अर्थात् देवलोक में भी ऐसी कोई वस्तु नहीं, कि वो प्रकृति के इन तीन गुणों से सक्त हो। § ब्राह्मणक्षत्रियविशां शृदाणां च परंतप । कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेशुणैः ॥ ४१ ॥ शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च । ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥ ४२ ॥

[ अठारहवें श्लोक से यहाँ तक ज्ञान, कर्म, कर्ता, धृति और सुख के भेद वतला कर अर्जुन की ऑखों के सामने इस वात का एक चित्र रख दिया है, कि संपूर्ण जगत में प्रकृति के गुणमेद से विचित्रता कैसे उत्पन्न होती है ? तथा फिर प्रतिपादन किया है, कि इन एवं भेदों में सास्विक भेट श्रेष्ट और प्राह्म है। इन सास्विक भेटों में भी जो सब से श्रेष्ठ स्थिति है, उसी को गीता में त्रिगुणातीत . | अवस्था कहा है । गीतारहस्य के सांतर्वे प्रकरण (पृ. १६८-१६९) में हम कर्ह चिके हैं, कि त्रिगुणातीत अथवा निर्गुण अवस्था गीता के अनुसार कोई स्वतन्त्र या चौथा मेढ नहीं है। इसी न्याय के अनुसार मनुस्मृति में भी सात्त्विक गति के ही उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ तीन मेट करके कहा गया है कि उत्तम सात्त्विक . । गित मोक्षप्रद है; और मध्यम गीत स्वर्गप्रद है ( मनु. १२.४८–५० और ८९–९१ देखो ) । जगत् में जो प्रकृति है, उसकी विचित्रता का यहाँ तक वर्णन किया गया । । । अब इस गुणविभाग से ही चातुर्वर्ण्यन्यवस्या की उत्पत्ति का निरूपण किया जाता है। यह बात पहले कई बार कही जा चुकी है, कि (देखो १८. ७–९, २३ और ३.८) स्वधर्मानुसार प्रत्येक मनुष्य को अपना 'नियत' अर्थात् नियुक्त किया हुआ कर्म फलाशा छोड़ कर, परन्तु पृति, उत्साह और सारासार विचार के साथ साथ, करते बाना ही संसार में उसका कर्तव्य है। परन्तु जिस बात से . | कर्म 'नियत' होता है. उसका बीज अन तक कहीं भी नहीं नतलाया गया। पीछे । एक नार चातुर्वर्ण्यन्यवस्था का कुछ थोडा-सा उल्लेख कर (४. १३) कहा गया है, । कि कर्तन्य-अकर्तन्य का निर्णय शास्त्र के अनुसार करना चाहिये (गीता १६. २४)। परन्तु जगत् के न्यवहार को किसी नियमानुसार जारी रखने के हेतु (देखी गीतार. । प्र. ११-१२, प्र. ३३६-४०१ और प्र. १५ प्र. ४९९-५०० ) जिस गुणकर्म-। विमाग के तत्त्व पर चातुवर्ण्यरूपी चास्त्रन्यवस्था निर्मित की गई है, उसका पूर्ण । स्पष्टीकरण उस स्थान में नहीं किया गया। अतएव जिस संस्था से समाज में हर । एक मनुष्य का कर्तन्य नियत होता है, अर्थात् स्थिर किया जाता है, उस चातुर्वर्ण्य की, गुणत्रयविभाग के अनुसार, उपपत्ति के साथ ही साथ अब प्रत्येक वर्ण के | नियत किये हुए कर्तव्य भी कहे जाते है - |

(४१) हे परंतप ! ब्राह्मण, श्वनिय, बैंग्य और ख़्द्रों के कर्म उनके स्वमाव-जन्य अर्थात् प्रकृतिसिद्ध गुणों के अनुसार पृथक् पृथक् वेंटे हुए है। (४२) ब्राह्मण का स्वभावजन्य कर्म बाम, दम, तप, पवित्रता, ब्रान्ति, सरख्ता (आर्जव), ज्ञान शीर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् ।
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् ॥ ४३ ॥
कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् ।
परिचर्यात्मकं कर्म शृद्धस्यापि स्वभावजनम् ॥ ४४ ॥

§ इसे स्वे कर्मण्यभिरतः संक्षिद्धं लभते नरः ।
स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दृति तच्छृणु ॥ ४५ ॥

यतः प्रवृत्तिर्भृतानां येन सर्वमिदं ततम् ।
स्वकर्मणा तमस्यर्च्यं सिद्धिं विन्दृति मानवः ॥ ४६ ॥

अर्थात् अध्यातमञ्जनं, विज्ञान यानी विविध ज्ञान और आस्तिन्यवुद्धि हैं (४३) 
ग्रस्ता, तेबस्विता, वैर्य, दक्षता, युद्ध से न भागना, दान देना और (प्रज्ञा पर)
हुकमत करना क्षत्रियों का स्वामाविक कर्म है। (४४) कृषि अर्थात् खेतों, गोरखा
यानी पशुओं को पालने का उद्यम और वाणिज्य अर्थात् व्यापार वैदयों का स्वमावकन्य
कर्म है। और इसी प्रकार सेवा करना शर्मों का स्वामाविक कर्म है।

चितुर्वर्ण्यवयस्या स्वमावनन्य गुणभेद से निर्मित हुई है। यह न समझा जाए, कि यह उपपित पहले पहले गीता में ही बतलाई गई है। किन्तु महामारत के बनपर्वान्तर्गत नहुप-युधिष्ठर संवाद में और दिव-स्याध संवाद (वन. १८० और २११) में, शान्तिपर्व के भूगु-भारद्वाज संवाट (जां. १८८) में, अनुशासनपर्व के उमा-महेश्वर संवाद (अनु. १४३) में और अश्वमेधपर्व (२९. ११) की अनुगीता में गुणभेद की यही उपपित कुळ अन्तर से पाई जाती है। यह पहले ही कहा जा जुका है, कि जात के विविध व्यवहार प्रकृति के गुणभेद से हो रहे हैं। फिर सिद्ध किया गया है, कि मनुष्य का यह किया जाता है, वह व्यवस्था मी प्रकृति के गुणभेद का परिणाम है। अब यह प्रतिपादन करते है, कि उक्त कर्म हरएक मनुष्य को निष्काम बुद्धि से अर्थात परमेश्वरार्पणबुद्धि से ही करना चाहिये। अन्यथा जगत् का कारीवार नहीं चल सकता; तथा मनुष्य के आज्वरण से ही सिद्धि पान के लिए और कोई दूसरा अनुग्रन करने की आवश्यकता नहीं है — ]

(४५) अपने अपने (स्वमावजन्य गुणों के अनुसार प्राप्त होनेवाले) कर्मों में नित्य रत (रहनेवाला) पुरुष (उसी से) परम सिद्धि पाता है। सुनो, अपने कर्मों में तत्पर रहने से सिद्धि कैसे मिलती है! (४६) प्राणिमात्र की जिससे प्रवृत्ति हुई है और जिसने सारे जगत का विस्तार किया है अथवा जिससे सत्र जगत न्यास है, § श्रेयान् स्वघमो विग्रणः परधर्मात्स्वनुष्टितात् ।
स्वमावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्तोति किल्विपम् ॥ ४७ ॥
सहजं कर्म कौन्तेय सहोषमपि न त्यजेत् ।
सर्वारम्मा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः ॥ ४८ ॥
असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृदः ।
नैष्कर्म्यसिर्द्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥ ४९ ॥

उसकी अपने (स्वधर्मानुसार प्राप्त होनेवाले) कर्मों के द्वारा (केवल वाणी अथवा फूलें से ही नहीं) पूजा करने से मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है।

[ इस प्रकार प्रतिपादन किया गया, कि चातुर्वण्यं के अनुसार प्राप्त होनेवाले कियां क्यों को निष्काम बुद्धि से अयवा परमेश्वरार्वणबुद्धि से करना विराद्धस्वरूपी परमेश्वर का एक प्रकार का यजन-पूजन ही है; तथा इसी से सिद्धि मिल जाती है (गीतार. प्र. १३, ९. ४३९-४४०) | अब उक्त गुणमेदानुसार स्वभावतः प्राप्त होनेवाला कर्तव्य किसी दूसरी दृष्टि से स्टोप, अश्वाच्य, कित अथवाय अप्रिय भी हो सकता | है। उदाहरणार्थ, इस अवसर पर क्षत्रियधर्म के अनुसार युद्ध करने में हत्या होने के | कारण वह स्वधंम को छोड़ कर अन्य धर्म स्वीकार कर ले (गीता २. १५)? या | कुछ भी हो, स्वकर्म को ही करता जाए ! यदि स्वकर्म ही करना चाहिये, तो कैसे | करे ! इत्यादि प्रश्नों का उत्तर उसी न्याय के अनुरोध से बतलाया जाता है, कि जो इस | अध्याय में प्रथम (१८. ६) यज्ञयाग आदि कर्मों के संबन्ध में कहा गया है — ]

(४७) यद्यि परधर्म का आचरण यह हो, तो भी उसकी अपेक्षा अपना धर्म अर्थात् चातुर्क्यविहित कर्म, विगुण यानी सटोप होने पर भी अधिक कल्याण-कारक है । स्वमाविद्ध अर्थात् गुणस्वमावानुसार निर्मित की हुई चातुर्क्यव्यवस्था द्वारा नियत किया हुआ अपना कर्म करने में कोई पाप नहीं लगता। (४८) हे कीन्तेय! जो कर्म सहज है, अर्थात् जन्म से ही गुणकर्मविभागानुसार नियत हो गया है, वह सटोप हो तो भी उसे (कभी) न छोड़ना चाहिये। क्योंकि संपूर्ण आरंभ अर्थात् उद्योग (किसी न किसी) टोप से वैसे ही न्यात रहते है, जैसे कि धुएँ से आग धिरी रहती है। (४९) अतएव कहीं भी आसक्ति न रख कर मन को वश में करके निष्काम बुद्धि से चलने पर (कर्मफल के) संन्यास द्वारा परम नैष्कर्म्यसिद्धि प्राप्त हो जाती है।

] [ इस उपसंहारात्मक अध्याय में पहले वतलाये हुए उन्हीं विचारों को | अब फिर से व्यक्त कर दिखलाया गया है, कि पराये धर्म की अपेक्षा स्वधर्म भला | है (गीता ३. ३५) और नैष्कर्म्य पाने के लिए कर्म छोड़ने की आवश्यकता नहीं । है (गीता २.४) इत्यादि। हम गीता के तीसरे अध्याय में चौथे श्लोक की े टिप्पणी में ऐसे प्रश्नों का रपष्टीकरण कर चुके हैं, कि नैष्कर्म्य क्या वस्तु है ! और | सची नैष्कर्म्यसिद्धि किसे कहना चाहिये ? उक्त सिद्धान्त की महत्ता इस बात पंर । ध्यान दिये रहने से सहज ही समझ में आ जाएगी, कि संन्यासमार्गवालों की दृष्टि । केवल मोक्ष पर ही रहती है; और मगवान की दृष्टि मोक्ष एवं लोकसंग्रह दोनों पर समान ही है। लोकसंग्रह के लिए अर्थात् समान के धारण और पोषण के निमित्त ज्ञानविज्ञानयुक्त पुरुष अथवा रण में तलवार का जौहर दिखलानेवाले सूर क्षत्रिय, े तथा किसान, वैश्य, रोजगारी, छुहार, बढ़ई, कुम्हार और मांसविकेता न्यांच तक . की भी आवश्यकता है। परन्तु यदि कर्म छोड़े विना सचसुच मोक्ष नहीं मिल्ता, तो सब होगों को अपना अपना व्यवसाय छोड़ कर संन्यासी वन जाना चाहिये। । कर्मसंन्यासमार्ग के छोग इस बात की ऐसी कुछ परवाह नहीं करते। परन्तु गीता । की दृष्टि इतनी संकुचित नहीं है । इसलिए गीता कहती है, कि अपने अधिकार . के अनुसार प्राप्त हुए व्यवसाय को छोड़ कर दूसरे के व्यवसाय को भला समझ कर के करने लगना उचित नहीं है | कोई भी न्यवसाय लीजिये: उसमें कुछ-न-कुछ न्त्रिट अवश्य रहती ही है. जैसे ब्राह्मण के लिए विशेषतः विहित जो खान्ति है ( १८, ४२ ), उसमें भी एक वडा दोप यह है, कि 'क्षमावान पुरुष दुर्वल समझा ] जाता है ' ( म. मा. चां. १६०. ३४ ); और व्याघ के पेशे में मांस वेचना भी । एक झन्झट ही है ( म. मा. वन. २०६ ) । परन्तु इन कठिनाइयों से उकता कर कर्म | को ही छोड़ वैठना उचित नहीं है | किसी मी कारण से क्यों न हो; जब एक बार किसी कर्म को अपना लिया, तो फिर उसकी कठिनाई या अप्रियता की परवाह न करके उसे आसक्ति छोड़ कर करना ही चाहिये। क्योंकि मनुष्य की लघुता-महत्ता े उसके व्यवसाय पर निर्भर नहीं है । किन्तु जिस बुद्धि से वह अपना व्यवसाय या । फर्म करता है, उसी बुद्धि पर उसकी योग्यता अध्यात्मदृष्टि से अवलंतित रहती | है ( गीता २. ४९ ) | जिसका मन शान्त है, और जिसने सब प्राणियों के अन्तर्गत । एकता को पहचान लिया है, वह मनुष्य जाति या न्यवसाय से चाहे कसाई; निष्काम बुद्धि से व्यवसाय करनेवाला वह मनुष्य स्नानसन्ध्याशील ब्राह्मण अथवा शूर । क्षत्रिय की बराबरी का माननीय और मोख का अधिकारी है। यही नहीं, बरन ४९ वें स्रोक में त्यए कहा है, कि कर्म छोड़ने से जो सिद्धि प्राप्त की जाती है, वही निष्कामुबद्धि से अपना अपना व्यवसाय करनेवालों को भी मिलती है। भागवत-। धर्म का जो उन्छ रहस्य है, यह है, वह यही है, तथा महाराष्ट्र देश के साधुसन्तों के इतिहास से त्पष्ट होता है, कि उक्त रीति से आचरण करके निष्काम बुद्धि के तत्त्व को अमल में लाना कुछ असंभव नहीं है (देखो गीतार प्र. १३, पृ. ५५८) । अब बतलाते है, कि अपने अपने कमों में तत्पर रहने से ही अन्त में मोध कैसे | मास होता है ? ]

§ ह सिर्द्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्रोति निवोध मे ।
समासेनैव कीन्तेय निष्ठा ह्यानस्य या परा ॥ ५० ॥
बुद्धा विद्युद्धया युक्तो धृत्यतमानं नियम्य च ।
शब्दानीन् विपयांस्यक्ता रागद्वेषी व्युद्धस्य च ॥ ५१ ॥
विविक्तसेवी ठघ्वाशी यतवाक्षायमानसः ।
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं सम्रुपाश्रितः ॥ ५२ ॥
अहंकारं वलं दर्षं कामं कोधं परिग्रहम् ।
विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ५३ ॥
ब्रह्मसूतः प्रसन्तातमा न शोचित न कांक्षति ।
समः सर्वेषु भृतेषु मद्धिकं लभते पराम् ॥ ५४ ॥
मक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तस्वतः ।
ततो मां तत्त्वते। ज्ञात्वा विशते तद्वनन्तरम् ॥ ५५ ॥
सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मह्चपाश्रयः ।
मत्रसादाद्वाप्तोति शाश्वतं पद्मत्थ्यम् ॥ ५६ ॥

(५०) हे कौन्तेय! (इस प्रकार) सिद्धि प्राप्त होने पर (उस पुक्ष को ज्ञान की परम निष्ठा — ब्रह्म — किस रीति से प्राप्त होती है, उसका में संक्षेप से वर्णन करता हूँ; सुन। (५१) ग्रद्ध बुद्धि से युक्त हो करके वैर्य से आत्मसंयमन कर, शब्द आदि (इन्द्रियों के) विपयों को छोड़ करके और प्रीति एवं हें से को दूर कर (५२) 'विविक्त' अर्थात् चुने हुए अथवा एकान्त स्थल में रहनेवाला, मिताहारी, काया-वाचा और मन को वश में रखनेवाला, निल्म ध्यानपुक्त और विरक्त, (५३) (तथा) अहंकार, वल, दर्प, काम, कोघ और परिप्रह अर्थात् पाश को छोड़ कर शान्त एवं ममता से रिहत मनुष्य ब्रह्मभूत होने के लिए समर्थ होता है। (५४) ब्रह्मभृत हो जाने पर प्रस्तिविच हो कर वह न तो किसी आक्षंसा ही करता है; और न किसी का द्वेप ही; तथा समस्त प्राणिमात्र में सम हो कर मेरी परम भक्ति को प्राप्त कर लेता है। (५५) मित्ति से उसको मेरा तात्विक शान हो जाने पर वह मुक्म ही प्रवेश करता है; (५६) और मेरा ही आश्रय कर सब कर्म करते रहने पर भी उसे मेरे अनुग्रह से शाश्वत एवं अव्यय स्थान प्राप्त होता है।

| [ध्यान रहे, कि सिदावस्था का उक्त वर्णन कर्मयोगियों का है – कर्मसंन्यास | करनेवाले पुरुषों का नहीं । आरंभ में ही ४५ वें और ४६ वें ऋोक में कहा है,

#### §§ चेतसा सर्वकर्माणि मिथ संन्यस्य मत्परः। वुद्धियोगग्रुपाश्चित्य मिचित्तः सततं भव॥५७॥

l कि उक्त वर्णन आसक्ति छोड़ कर कर्म करनेवालों का है; तथा अन्त के ५६ वें श्लोक में 'सब कर्म करते रहने पर भी ' शब्द आये हैं। उक्त वर्णन भक्तों के . | अथवा त्रिगुणातीतों के ही समान है । यहाँ तक कि, कुछ शब्द भी उसी वर्णन से ि लिये गये हैं। उदाहरणार्थ, ५३ वें स्होक का 'परिग्रह' शब्द आरवें अध्याय । (६.१०) में योगी के वर्णन में आया है; ५४ वें श्लोक का 'न शोचित न कांक्षति ' पट बारहवें अध्याय (१२.१७) में भक्तिमार्ग के वर्णन में है: और | 'विविक्ततेवी' ( अर्थात् चुने हुए, एकान्त स्थल में रहना ) शब्द १३ वें अध्याय | के १० वें श्लोक में आ चुका है । कर्मयोगी को प्राप्त होनेवाली उपर्युक्त अन्तिम ि स्थिति और फर्मसंन्यासमार्ग से प्राप्त होनेवाली अन्तिम स्थिति दोनों केवल | मानिसक दृष्टि से एक ही हैं। इसी से संन्यासमार्गीय टीकाकारों को यह कहने का । अवसर मिल गया है, कि उक्त वर्णन हमारे ही मार्ग का है। परन्तु हम फई बार | कह चुके हैं कि यह सचा अर्थ नहीं है | अस्तु; इस अध्याय के आरंभ में । प्रतिपादन किया है, कि संन्यास का अर्थ कर्मत्याग नहीं है, किन्तु फलाशा के रयाग को ही संन्यास कहते हैं। जब संन्यास शब्द का इस प्रकार अर्थ हो चुका, तित्र यह सिद्ध है, कि यज्ञ, टान आदि कर्म चाहे काम्य हा, चाहे नित्य हों या निमिक्तिक, उनको अन्य सब कर्मों के समान ही फलाशा छोड़ कर उत्साह और समता से करते जाना चाहिये। तटनन्तर संसार के कर्म, कर्ता, बुद्धि आहि संपूर्ण | विपयों की गुणमेट से अनेकता दिखला कर उनमें सास्विक को श्रेष्ठ कहा है; और । गीताशास्त्र का इत्यर्थ यह वतलाया है, कि चातुर्वर्णस्यवस्था के द्वारा स्वधर्मानुसार प्राप्त होनेवाले समस्त कर्मों को आएक्ति छोड कर करते जाना ही परमेश्वर का । यजनपूजन करना है। एवं ऋमशः इसी से अन्त में परब्रह्म अथवा मोक्ष की प्राप्ति l होती है – मोक्ष के लिए कोई दूसरा अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है: | अथवा कर्मत्यागरूपी संन्यास लेने की भी जरूरत नहीं है | केवल इस कर्मयोग से िही मोक्षसहित सब सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। अब इसी कर्मयोगमार्ग का स्वीकार कर लेने के लिए अर्जुन को फिर एक बार अन्तिम उपदेश करते हैं - ]

(५७) मन से सब कर्मों को मुझमें 'संन्यस्य' अर्थात् समर्पित करके मत्परायण होता हुआ (साम्य) बुद्धियोग के आश्रय से हमेशा मुझमें क्तित रख।

| \_ [बुद्धियोग शब्द द्सरे ही अध्याय (२.४९) में आ चुका है; और | वहाँ उसका अर्थ फलाशा में बुद्धि न रख कर कर्म करने की युक्ति अथना समतन-| बुद्धि है। यही अर्थ यहाँ मी विवक्षित है। दूसरे अध्याय में जो यह कहा या, मञ्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्रसादात्तरिष्यसि । अथ चेत्वमहंकाराज्ञ श्रोष्यसि विनंक्यसि ॥ ५८ ॥

§§ यद्हंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे।

मिथ्येप व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोद्द्यति॥ ५९॥
स्वभावजेन कौन्तेय निवद्धः स्त्रेन कर्मणा।
कर्त्तुं नेच्छासि यन्मोहात्करिप्यस्यवशोऽपि तत्॥ ६०॥
इध्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन विष्ठति।
भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया॥ ६१॥
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत।
तद्यसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्त्यसि शाश्वतम्॥ ६२॥

़ इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया। विमृत्येतदशेपेण यथेच्छसि तथा कुरु॥ ६३॥

| िक कर्म की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, उसी विद्धान्त का यह उपसंहार है। इसी में | कर्मसंन्यास का अर्थ भी इन शब्दों के द्वारा न्यक्त किया गया है, िक 'मन से | (अर्योत् कर्म का प्रत्यक्ष त्यान न करके, केवल बुद्धि से) मुझमें सव कर्म समर्पित | कर। अरोर वही अर्थ पहले गीता ३. २० एवं ५. १३ में भी वर्णित है। ]

(५८) मुझर्मे चित्त रखनेपर त् मेरे अनुग्रह से संकटों को अर्थात् कर्म के शुमाशुभ फर्लों को पार कर जाएगा! परन्तु यटि अहंकार के बश्च हो मेरी न सुनेगा तो (अलबत) नाश पावेगा।

[ ५८ वें श्लोक के अन्त में अहङ्कार का परिणाम वतलाया है; अब यहाँ | उसी का अधिक स्पष्टीकरण करते हैं | ]

(५९) त् अहङ्कार से जो यह मानता (कहता) है, कि भे युद्ध न करूँगा;
(सो) तेरा यह निश्चय व्यर्थ है। प्रकृति अर्थात् स्वभाव नुझसे वह (युद्ध) करावेगा।
(६०) हे कीन्तेय! अपने स्वभावजन्य कर्म से बद्ध होने के कारण, मोह के वश्च
होकर त् जिसे न करने की इच्छा करता है, पराधीन (अर्थात् प्रकृति के अधीन) हो
करके ग्रें वही करना पड़ेगा। (६१) हे अर्जुन! ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में
रह कर (अपनी) माया से प्राणिमात्र को (ऐसे) धुमा रहा है, मानो समी (किसी)
यन्त्र पर चढ़ाये गये हों। (६२) इसलिए हे भारत! त् सर्व माव से उसी की शरण
में जा। उसके अनुग्रह से परम शान्ति और नित्यस्थान प्राप्त होगा। (६३) इस प्रकार
गी. र. ५५

## § सर्वग्रहातमं भ्यः शृष्णु मे परमं वचः । इग्रोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते दितम् ॥ ६४ ॥

मैने यह गुख से मी गुढ़ा जान तुससे कहा है | इसका पूर्ण विचार करके जैसी तेरी इच्छा हो बैसा कर |

िइन क्लोकों में कर्मपराधीनता का जो गृद तत्त्व वतलाया गया है, उसका विचार गीतारहस्य के १० वे प्रकरण में विस्तारपूर्वक हो चुका है। यद्यपि आत्मा स्वयं स्वतन्त्र है, तथापि जगत् के अर्थात् प्रकृति के व्यवहार को देखने से माट्रम होता है, कि उस कर्म के चक्र पर आत्मा का कुछ भी अधिकार नहीं है, कि जो अनादि काल से चल रहा है। जिनकी हम इच्छा नहीं करते, बल्कि जो हमारी इच्छा के विपरीत भी है, ऐसी सेंकडों-हजारो बाते संसार में हुआ करती है; तथा । उनके व्यापार के परिणाम भी हम पर होते रहते हैं। क्षथवा उक्त व्यापारी का ही े कुछ भाग हमें करना पटता है। यदि इन्कार करते हैं, तो बनता नहीं है। ऐसे | अवसर पर जानी मनुष्य अपनी बुद्धि की निर्मल कर और नुख या दुःख की एक-। हा समझ कर सब कर्म किया करता है; किन्तु मूर्ख मनुष्य उनके फन्टे में फूँछ | जाता है | इन दोनों के आचरण में यही महत्त्वपूर्ण भेद है | मगवान् ने तीसरे ही | अध्याय में कह दिया है, कि 'सभी प्राणी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार चलते रहते है: वहाँ निग्रह क्या करेगा?' (गीता ३, ३३)। ऐसी स्थिति में मोक्षशास्त्र अथवा नीतिशास्त्र इतना उपदेश कर सकता है, कि कर्म में आएकि मत रिखो। इससे अधिक वह कुछ नहीं कह सकता। यह अध्यात्मदृष्टि से विचार हुआ। परन्तु मिक्त की दृष्टि से प्रकृति भी तो ईश्वर का ही अंश है। अतः यही ि सिद्धान्त ६१ वें और ६२ वे श्लोक में ईश्वर को सारा कर्तृत्व सींप कर बतलाया । गया है। जगत में जो कुछ व्यवहार हो रहे हैं, उन्हें परमेश्वर जैसे चाहता है, वैसे करता रहा है। इसिलए शनी मनुष्य को उचित है, कि अहंकाख़िद छोड़ कर अपने आप को सर्वथा परमेश्वर के ही हवाले कर दे। ६३ वें ऋोक में भगवान | ने कहा है सही, कि 'जैसी तेरी इच्छा हो, वैसा कर,' परन्तु उसका अर्थ बहुत गंभीर है। ज्ञान अथवा भक्ति के द्वारा जहाँ बुद्धि साम्यावस्था मे पहुँची, वहाँ फिर बुरी इच्छा बचने ही नहीं पाती । अतएव ऐसे ज्ञानी पुरुष का 'इच्छा-स्वातंत्र्य' | (इच्छा की स्वाधीनता) उसे अथवा जगत् को कभी अहितकारक नहीं हो सकता। । इसलिए उक्त श्लोक का ठीक ठीक भावार्थ यह है. कि 'ज्यो ही तू इस जान की | समझ लेगा ( विमृत्य ), त्यों ही तू स्वयंप्रकाश हो जाएगा; और फिर ( पहले से नहीं ) तू अपनी इच्छा से जो कर्म करेगा, वही धर्म्य एवं प्रमाण होगा तथा । स्थितप्रज्ञ की ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाने पर तेरी इच्छा को रोकने की आवश्यकता | ही न रहेगी।' अस्तुः गीतारहस्य के १४ वें प्रकरण में हम दिखला चुके हैं कि पःमना भव मञ्ज्ञको मद्याजी मां नमस्कुरः। भामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे॥ ६५ ॥ सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥ ६६॥

| गीता में ज्ञान की अपेक्षा मिक्त को ही अधिक महत्त्व दिया गया है | इस सिद्धान्त | के अनुसार अब संपूर्ण गीताशास्त्र का मिक्तमघान उपसंहार करते हैं – ]

(६४) (अब) अन्त की एक वात और मुन, कि बो सब से गुद्ध है। तू मुझे अत्यन्त प्यारा है। इसलिए मैं तेरे हित की बात कहता हूँ। (६५) मुझमें अपना मन रख। मेरा मक्त हो। मेरा यजन कर और मेरी वन्दना कर; मे तुझसे सल्य प्रतिज्ञ करके कहता हूँ, कि (इससे) तू मुझमें ही आ मिलेगा। (क्कोंकि) तू मेरा प्यारा (मक्त) है। (६६) सब धमों को छोड़ कर तू केवल मेरी ही धरण में आ जा। मैं नुझे सब पापां से मुक्त करूँगा, डर मत।

िकोरे ज्ञानमार्ग के टीकाकारों को यह भक्तिप्रधान उपर्वहार प्रिय नहीं लगता। इसिल्प वे धर्म शब्द में ही अधर्म का समावेश करके कहते हैं, कि यह स्लोक | कडोपनिपट् के इस उपटेश से समानार्थक है, कि 'धर्म-अधर्म, कृत-अकृत, और े भूत-मन्य, रत्र को छोड़ कर इनके परे रहनेवाले परव्रहा को पहचानो ' (कट.२.१४); तथा इसमें निर्गुण ब्रह्म की बारण में जाने का उपटेश है | निर्गुण ब्रह्म का वर्णन | करते समय कठ उपनिपद का क्षोक महाभारत में आया है । ( शां. ३२९. ४०; | ३३१.४४) | परन्तु दोनी स्थानी पर धर्म और अधर्म दोनी पद जैसे सप्टतया पाये जाते हैं, वैसे गीता में नहीं है। यह सच है, कि गीता निर्गुण ब्रह्म को मानती है; और उसमें यह निर्णय भी किया है, कि परमेश्वर का वही स्वरूप श्रेष्ठ है (गीता ७. २४)। तथापि गीता का यह भी तो विद्धान्त है, कि व्यक्तोपावना मुख्य और | श्रेष्ट है | ( १२. ५ ) | और यही मगवान् श्रीकृष्ण अपने त्यक्त स्वरूप के विषय में ही कह रहे हैं। इस कारण हमारा यह दृढ मत है, कि यह उपसंहार मिक्तप्रधान | ही है। अर्थात् यहाँ निर्गुण ब्रह्म विवक्षित नहीं है। किन्द्र कहना चाहिये, कि यहाँ पर धर्म शब्द से परमेश्वरप्राप्ति के लिए शास्त्रों में जो अनेक मार्ग वतलाये गये हैं, -। बैसे अहिसाधर्म, सत्यधर्म, मातृपितृषेवाचर्म, गुरुषेवाधर्म, यत्रयागधर्म, दानधर्म, | संन्यासधर्म, आदि - वे ही अभिमेत हैं । महामारत के शान्तिपर्व ( ३५४ ) में एवं । अनुगीता (अश्व. ४९) में नहीं इस विषय की चर्चा हुई है, वहाँ घर्म शब्द से मिक्ष के इन्हीं उपायों का उल्लेख किया गया है। परन्तु इस स्थान पर गीता के । मतिपाद्य धर्म के अनुरोध से भगवान् का यह निश्चयात्मक उपदेश है, कि उक्त नाना धर्मों की गडवड में न पड़ कर ' मुझे अकेले को ही भज; में तेरा उदार कर दूँगा; § इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन ।
न चाशुश्रृपवे वाच्यं न च मां योऽम्यस्यति ॥ ६७ ॥
य इदं परमं गुह्यं मञ्जकेप्यमिधास्यति ।
भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवेप्यत्यसंद्रायः ॥ ६८ ॥
न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः ।
मिवता न च मे तस्मादृन्यः प्रियतरो मुवि ॥ ६९ ॥

अध्येप्यते च य इमं धर्म्य संवादमावयोः ।
 व्रानयहोन तेनाहिमछः स्यामिति मे मितः ॥ ७० ॥
 अद्धावाननस्यक्ष गृणुयादिष यो नरः ।
 सोऽपि मुक्तः शुमाँहोकान् प्राप्तुयातुण्यकर्मणाम् ॥ ७१ ॥

| हर मत ' (हेखो गीतार. पू. ४६०) । सार यह है, कि अन्त में अर्ड्न को निमित्त | चना कर अगवान सभी को आश्वासन देते हैं, कि मेरी हद अक्ति करके मसरायण-| झिंद्र से त्वस्मानुसार प्राप्त होनेवाले कमें करते जाने पर इहरोक और परलेक | दोनों जगह तुम्हारा कल्याण होगा; हरो मत । यही क्रमेंगोग कहलाता है; और | सब गीताधर्म का सार भी यही है । अब बतलाते हैं, कि इस गीताधर्म की सर्थान् | झानमुलक मिक्तियान कर्मयोग की परंपरा आगे केंसे जारी रखे नाए - ]

(६७) को तप नहीं करता, भक्ति नहीं करता और दुनने की इच्छा नहीं रखता; तथा जो मेरी निन्दा करता हो, उसे यह (गृह्म) कभी मत बतलाना! (६८) जो यह परम गृह्म मेरे भक्तों को वतलाएगा, उसकी गुझ पर परम निक्त होगी और वह निस्तन्देह मुझमें ही आ मिलेगा। (६९) उत्तकी अपेक्षा मेरा अधिक प्रिय करनेवाला संपूर्ण मनुष्यों में दूसरा कोई मी न निलेगा; तथा इत भूमि में नुझे उसकी अपेक्षा अधिक प्रिय और कोई न होगा।

[ परंपरा की रक्षा के इस उपदेश के साथ अब फल बनलाते हैं - ]

(७०) हम दोनों के इस घर्मसंवाद का जो अध्ययन करेगा, मैं उमहँगा हि उसने जानयज से मेरी पृजा की ! (७१) इसी प्रकार दोप न हुँद कर श्रद्धा के हाय जो कोई इसे सुनेगा, वह भी (पापों से) सुक्त होकर उन श्रुम खोझें में जा पहुँचेगा, कि को पुण्यवान् छोगों को मिखते हैं!

| [ यहाँ उपदेश समाप्त हो चुका | अब यह नाँचने हे लिए, कि यह वर्न | अर्जुन के समझ में ठीक ठीक आ गया है या नहीं ? – मगवान् उसने पूछने हैं – ] § कचिदेतच्छुतं पार्थं त्वयैकाग्रेण चेतसा। कश्चिद्ज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंञ्जय ॥ ७२ ॥ अर्ज्जन दवाच।

नष्टो मोहः स्मृतिर्रुट्धा त्वव्यसादान् मयाच्युत । स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिप्ये वचनं तव॥ ७३॥

संजय उवाच ।

§ इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महातमनः । संवादिमममञ्जीपमञ्चतं रोमहर्पणम् ॥ ७४ ॥ व्यासप्रसादाच्छुतवानेतद्गुहामहं परम् । योगं योगेश्वरात्क्वप्णात्साक्षात्कययतः स्वयम् ॥ ७५ ॥

(७२) हे पार्थ ! तुमने इसे एकाप्र मन से सुन तो लिया है न ? (और) हे धनंजय ! तुम्हारा अज्ञानरूपी मोह अत्र सर्वया नष्ट हुआ कि नहीं ! अर्जुन ने कहा — (७३) हे अन्युत ! तुम्हारे प्रधाट से मेरा मोह नष्ट हो गया; और मुक्ते (फर्तव्यधर्म की) स्मृति हो गई। में (अत्र) निःसन्टेह हो गया हूँ। आपके उपदेशानुसार (युद्ध) क्रूँगा।

[ जिनकी संप्रदायिक समझ यह है कि गीताधर्म में भी संसार को छोड़ देने का उपदेश किया गया है, उन्होंने इस अन्तिम अर्थात् ७३ वें स्रोक की बहुत कुछ | निराधार खींचातानी की है । यदि विचार किया जाए, कि अर्जुन को किस वात की विस्मृति हो गई थी? तो पता लगेगा, कि दूसरे अध्याय (२.७) में उसने कहा | है, कि 'अपना धर्म अथवा कर्तव्य समझने में मेरा मन असमर्थ हो गया है ' ( धर्मसम्मृदचेताः ) अतः उक्त स्रोक का सरल अर्थ यही है, कि उसी ( भूले हुए ) फर्तव्यक्त की अब उसे समृति हो आई है । अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिए | गीता का उपदेश किया गया है; और खान स्थान पर ये शब्द करे हैं, कि ' इस- | लिए त् युद्ध कर ' ( गीता २.१८; २.३७.; ३.३०; ८.७; ११.३४ ) । अतएव | इस ' आपके आज्ञानुसार करूँगा ' पद का अर्थ ' युद्ध करता हूँ ' ही होता है । अस्तु: श्रीकृष्ण और अर्जुन का संवाद समात हुआ । अब महामारत की कथा के | संदर्भानुसार संजय धृतराष्ट्र को यह कथा सुना कर उपसंहार करता है — ]

संजय ने कहा — (७४) इस प्रकार शरीर को रोमान्चित करनेवाला वासुदेव जीर महात्मा अर्जुन का यह अद्मुत संवाद मेने सुना। (७५) ब्यासची के अनुप्रह से मैंने यह परम गुद्ध — यानी योग अर्थात् कर्मयोग — साक्षात् योगेश्वर स्वयं श्रीकृष्ण ही के मुख से सुना है। राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादिमममद्भुतम् । केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुद्धुद्धः॥ ७६॥ तञ्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यञ्चतं हरेः। विस्मयो ये महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः॥ ७७॥ यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। तत्र श्रीविंजयो सृतिर्भुवा नीतिर्मतिर्मम॥ ७८॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंबादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अधादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

पहले ही लिखे आये हैं, कि व्यास ने संजर्य की दिव्यदृष्टि ही थी; । विससे रणभूमि पर होनेवाली सारी घटनाएँ उसे घर बैठे ही दिखाई देती थीं। | और उन्हीं का नृत्तान्त वह धृतराष्ट्र से निवेदन कर देता था। श्रीकृष्ण ने जिस . | योग का प्रतिपादन किया, वह कर्मयोग है (गीता ४,१–३); और अर्जुन ने पहले उसे 'योग' ( साम्ययोग ) कहा है ( गीता ६. ३३ ); तया अब संबय मी श्रीकृप्णार्जन के संवाद को इस श्लोक में 'योग' ही कहता है। इससे स्पष्ट है, कि श्रीकृष्ण, अर्जुन और संजय, तीनों के मतानुसार ' योग' अर्थात कर्मयोग ही गीता । का प्रतिपाद्य विषय है। और अध्यायसमाप्तिसूचक संकल्प में भी वही – अर्थात् | योगशास्त्र – शब्द आया है । परन्तु योगेश्वर शब्द में 'योग' शब्द का अर्थ इससे । फर्डी अधिक न्यापक है। योग का साधारण अर्थ कर्म करने की युक्ति, कुशलता या | शैली है | उसी अर्थ के अनुसार कहा जाता है, कि बहुरूपिया योग से अर्थात् कुशल्ता से अपने स्वॉग बना बाता है। परन्तु बब कर्म करने की युक्तियों में श्रेष्ट ] युक्ति को खोजते हैं, तब फहना पड़ता है, कि जिस युक्ति से परमेश्वर मूल में अन्यक्त होने पर भी वह अपने आप को व्यक्त स्वरूप देता है, वही युक्ति अयवा योग सब में | श्रेष्ठ है | गीता में इसी को 'ईश्वरी योग ' (गीता ९. ५; ११.८) कहा है । और | वेदान्त में निसे माया कहते हैं, वह भी वहीं है (गीता ७. २५)। यह अर्लेकिक अथवा अघटित योग निसे साध्य हो नाए, उसे अन्य सब युक्तियाँ तो हाथ का मैल l है। परमेश्वर इन योगों का अथवा माया का अधिपति है। अतएव उसे योगेश्वर अर्थात् | योगो का स्वामी कहते हैं | 'योगेश्वर' शब्द में योग का अर्थ पातंजलयोग नहीं है | ] (७६) हे राजा (धृतराष्ट्र)! केशव और अर्जुन के इस अद्भुत एवं पुण्यकारक संवाद का स्मरण होकर मुझे बार बार हुए हो रहा है; (७७) और हे रावा! श्रीहरि के उस अत्यन्त अद्भुत विश्वरूप की भी बार बार स्मृति होकर मुझे वड़ा विस्मय होता है; और नार नार हर्प होता है। (७८) मेरा मत है, कि नहाँ योगेश्वर श्रीकृष्ण हैं और जहां धनुर्धर अर्जुन है वहीं श्री. विजय, शाश्वत ऐश्वर्य और नीति हैं।

| िसदान्त का सार यह है, कि नहां युक्ति और शक्ति दोनों एकत्रित | होती हैं, वहां निश्चय ही ऋदि-सिदि निवास करती है। कोरी शक्ति से अथवा | केनल युद्धि से काम नहीं चलता। जन जरासन्य का वस करने के लिए मन्नणा | हो रही थी, तन युनिष्ठिर ने श्रीकृष्ण से कहा है, कि 'अन्यं नलं जहं प्राहुः | प्रणेतन्यं विचल्लणेः ' (सभा. २०.१६) — नल अन्या और जड़ है, युद्धिमानों | को चाहिये, कि उसे मार्ग दिखलाएँ; तया श्रीकृष्ण ने मी यह कह कर, कि 'मिय | नीतिर्वल मीमे ' (समा. २०.३) — मुझमें नीति है; और मीमसेन के शरीर में | नल है — मीमसेन को साथ ले उसके द्वारा जरासन्य का वय युक्ति से कराया है। | केनल नीति नतलनेनाले को आधा चतुर समझना चाहिये। अर्थात् योगश्वर यानी | योग या युक्ति के ईश्वर और धनुर्धर अर्थात् योडा, ये दोनों निशेषण इस स्लोक | में हेतुपूर्वक दिये गये हैं।]

इस प्रकार श्रीमगवान् के गाये हुए — अर्थात् कहे हुए — उपनिपद् मं ब्रह्म-विद्यान्तर्गत योग — अर्थात् कर्मयोग — शास्त्रविपयक श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में मोक्षसंन्यासयोग नामक अठारहवाँ अध्याय समाप्त हुआ ।

[ ध्यान रहे, कि मोक्षकंन्याक्षयोग शब्द में कंन्याल शब्द का अर्थ 'काम्य कर्मों का संन्याल 'है, जैला कि इस अध्याय के आरंम में कहा गया है। चतुर्थ आश्रमरूपी कंन्याल यहाँ विवक्षित नहीं है; इस अध्याय में प्रतिपादन किया गया है, कि स्वधर्म को न छोड़ कर उसे परमेश्वर में मन से कंन्याल अर्थात् समर्पित कर देने से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अत्यय्व इस अध्याय का मोक्षसंन्यालयोग | नाम रखा गया है | ]

इस प्रकार बाल गंगाधर तिलककृत श्रीमद्भगवद्गीता का रहस्यसंजीवन नामक प्राकृत अनुवाद टिप्पणीसहित समाप्त हुआ ।

> गंगाधर-पुत्र पूना-वासी महाराष्ट्र वित्र, वैदिक तिलक बाल बुध ते विधीयमान। 'गीतारहस्य' किया श्रीश को समर्पित यह, वार काल योग भूमि शक में सुयोग जान।

॥ ॐ तत्सद्ब्रहाार्पणमस्तु ॥ ॥ शान्तिः पुष्टिस्तुष्टिश्चास्तु ॥

# गीता के स्रोकों की सूची

| श्लोकारम्भः                | e Pe | श्लो० | <u>র</u> ৹ | श्लोकारम्भः                     | अ        | श्लो | ् प्रव |
|----------------------------|------|-------|------------|---------------------------------|----------|------|--------|
| ž                          |      |       |            | अधिष्ठानं तथा कर्ता             | ८१       | ३४   | ८५०    |
| ॐ तत्सदिति निर्देशो        | १७   | २३    | ८५०        | अध्यात्म <b>ज्ञान</b> नित्यत्वं | १३       | ११   | 600    |
| ॐ इत्येकाक्षरं ब्रह्म      | C    | १३    | ७४५        | अध्येष्यते चय इमं               | १८       | ७०   | ८६८    |
| भ                          |      |       |            | भनन्तविनयं राना                 | 8        | १६   | ६१६    |
| अक्रीति चापि भूतानि        | २    | ३४    | ६३५        | अनन्तश्चास्मि नागानां           | १०       | २९   | ७७२    |
| अक्षरं ब्रह्म परमं         | C    | ₹     | ७४१        | अनन्यचेताः सततं                 | 6        | १४   | ७४५    |
| अक्षराणामकारोऽस्म <u>ि</u> | १०   | ₹₹    | ७७३        | अनन्याश्चिन्तयन्तो मां          | 3        | २२   | હહ્હ   |
| भग्निज्योतिरहः ग्रुङ्गः    | 6    | २४    | ১४७        | अनपेक्षः श्रुचिर्देश            | १२       | १६   | ७९३    |
| अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयं      | २    | २४    | ६३२        | <b>अनादित्वान्निर्गुणत्वात्</b> | १३       | ₹१   | ८०७    |
| भजोपि सन्नव्ययात्मा        | ¥    | Ę     | ६७९        | अनादिमध्यान्तमनन्त              | ११       | १९   | ७७९    |
| अन्तकाले च मामेव           | 6    | Ŀ     | ७४३        | अनाश्रितः कर्मफल                | Ę        | १    | ७०६    |
| अन्तवत्तु फलं तेषां        | છ    | २३    | ७३५        | अनिष्टमिष्टं मिश्रं च           | १८       | १२   | ८४९    |
| अन्तवन्त इमे देहाः         | ₹    | १८    | ६३०        | अनुद्वेगकरं वाक्यं              | १७       | ۶५,  | ८३८    |
| क्षत्र ग्रूरा महेष्वासा    | १    | ሄ     | ६१२        | अनुबन्धं क्षयं हिंसां           | १८       | २५   | ርሳሄ    |
| <b>अथ केन प्रयुक्तोऽयं</b> | ₹    | ३६    | ६७४        | अनेकचित्तविभ्रान्त <u>ा</u>     | १६       |      | ८३१    |
| अथ चित्तं समाधातुं         | १२   | 8     | ७९०        | अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं          | ११       | १६   | १थथ    |
| अथ चेत्वमिमं धर्म्य        | २    | ३३    | ६३५        | <b>अनेकवक्त्रनयनम्</b>          | ११       | १०   | ১৩৩    |
| भय चैनं नित्यनातं          | ₹    | २६    | ६३२        | अन्नाद्भवन्ति भूतानि            | ₹        | १४   | ६६२    |
| अथवा योगिनामेव             | Ę    | ४२    | ७२२        | अन्ये चं बहवः शूरा              | <b>?</b> | ٩    | ६१३    |
| अथवा बहुनैतेन              | १०   | ४२    | ७७५        | अन्ये त्वेवमजानन्तः             | १₹       | २५   | ८०६    |
| भय व्यवस्थितान्दृष्ट्वा    | १    | २०    | ६१६        | अपरं भवतो जन्म                  | ४        | ٧    | ६७९    |
| अथैतदप्यशक्तोऽसि           | १२   | ११    | ७९१        | अपरे नियताहाराः                 | ४        | ३०   | ६९१    |
| अदृष्टपूर्वे दृषितोऽस्मि   | ११   | ጸሳ    | ७८५        | अपरेयमितस्त्वन्यां              | ૭        | -    | ७२९    |
| अदेशकाले यदानं             | १७   | २२    | ८३९        | अपर्याप्तं तदस्माकं             | १        | १०   | ६१३    |
| भद्रेष्टा सर्वभूतानां      | १२   | १३    | ७९३        | भपाने जुह्नति प्राणं            |          |      | ६९०    |
| अधर्मे धर्ममिति या         | १८   | ३२    | ८५६        | भपि 'बेत्सुदुराचारो             |          |      | ७६ १   |
| <b>अधर्मामिमवात्क्र</b> ण  | 8    | ४१    | ६२१        | अपि चेदसि पापेम्यः              |          |      | ६९४    |
| अध्योर्ध्व प्रसताः         | १५   | ₹     | ८१९        | <b>अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च</b>    | १४       |      | ८११    |
| भिषमूतं क्षरो भावः         | C    | ¥     | ७४१        | अफलाकाक्षिभियंशे                | १७       |      | ८३७    |
| अधियज्ञः क्यं कोऽत्र       | C    | २     | ७४०        | अमयं सत्वसंशुद्धिः              | १६       | १    | ८२६    |
|                            |      |       |            |                                 |          |      |        |

| क्षभिसन्धाय तु फलं              | <b>१</b> ७ | १२           | ८३७           | अहं वैश्वानरो भृत्वा             | १५  | १४ | ८२३         |
|---------------------------------|------------|--------------|---------------|----------------------------------|-----|----|-------------|
| अभ्यासयोगयु <del>के</del> न     | 6          | L            | የጸጸ           | अहं सर्वस्य प्रमवः               | १०  | C  | ७६७         |
| अम्यासेऽप्यसमर्थोऽसि            | १२         | १०           | ७९१           | अहं हि सर्वयज्ञानां              | 8   | २४ | ७५७         |
| <b>अमानित्वम</b> द्गम्पत्व      | १३         | ঙ            | 600           | अहिंसा सत्यमक्रोधः               | १६  | ₹  | ८२६         |
| अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य       | ११         | २६           | ७८१           | अहिंसा समता तुष्टिः              | १०  | ų  | ७६४         |
| अमी हि त्वां सुरसंघा            | ११         | २१           | १७७           | अहे। बत महत्पापं                 | १   | ४५ | ६२१         |
| भयनेषु च सर्वेषु                | १          | ११           | ६१४           | <b>अज्ञश्राश्रद्</b> धानश्च      | ¥   | ४० | ६९५         |
| भयतिः श्रद्धयोपेतः              | Ę          | ३७           | ७२१           | भा                               |     |    |             |
| भयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः        | १८         | २८           | <u>کار لر</u> | आख्याहि में को मवान्             |     |    |             |
| अवजानन्ति मां मूदाः             | 9          | ११           | ७५३           | <b>आचार्याः पितरः पुत्राः</b>    | 8   | •  | ६१९         |
| अवाच्यवादांक्ष बहुन्            | ₹          | ३६           | ६३६           | आढ्यीऽभिजनवानस्मि                |     |    | ८३१         |
| अविनाशि तु तदिदि                | २          | १७           | ६३०           | <b>आत्मसम्माविताः</b>            | १६  | १७ | ८३१         |
| अविभक्तं च भूतेपु               | १३         | १६           | ८०२           | आत्मीपभ्येन सर्वत्र              |     |    | ७१९         |
| अव्यक्तावीनि भूतानि             | ₹          | २८           | ६३३           | आदित्यानामहं विष्णुः             |     |    | ৩৩৩         |
| व्यक्ताद्वयक्तयः सर्वाः         | 6          | १८           | ७४६           | <b>आपूर्यमाणमञ्</b> लप्रतिष्ठं   | ₹   | 90 | ६५१         |
| भव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः         | C          | २१           | ७४७           | आ <b>ब्रह्मभुवना</b> छोकाः       | 6   | १६ | <i></i> የአሶ |
| अन्यक्तोऽयमचिन्स्यो <b>ऽ</b> य  | ां २       | २५           | ६३२           | भायुधानामहं वज्ञं                | १०  | २८ | ७७२         |
| अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं         | ঙ          | २४           | ७३६           | आयुः सत्त्वबलारोग्य              | -   |    | ८३६         |
| भग्रास्त्रविहित्तं घोरं         | १७         | Ŀ            | ८३६           | <b>आ</b> रुरक्षोर्मुनेर्योगं     |     |    | ७०७         |
| अशोच्यानन्वशो <del>चस्</del> वं | á          | ११           | ६२६           | आदृतं ज्ञानमृतेन                 |     |    | ६७४         |
| क्षश्रद्द्यानाः पुरुपाः         | 8          | Ę            | ७५१           | <b>आशापाशशतैर्वद्धाः</b>         | १६  | १२ | ८३१         |
| <b>अश्रद्धया हुतं</b> दत्तं     | १७         | २८           | ረሄጳ           | <b>आश्चर्यव</b> त्प <b>स्यति</b> | ર્  |    | ६३३         |
| <b>अश्वत्यः सर्वे</b> त्रश्चाणा | १०         | २६           | ७७२           | भाष्ट्ररीं योनिमाप्त्रा          | १६  | २० | ८३२         |
| असक्तबुद्धि सर्वत्र             | १८         | ४९           | ८६१           | आहारस्विप सर्वस्य                | -   |    | ८३६         |
| अ <del>षक्तिरनमित्वंगः</del>    | १३         | ٩            | 600           | आहुस्त्वामृपयः सर्वे             | १०  | १३ | ७६८         |
| असत्यमप्रतिष्ठं ते              | १६         | 6            | ८२८           | इ                                |     |    |             |
| असी मया हतः शत्रुः              | १६         | १४           | ८३१           | इच्छाद्वेपसमुरथेन                | ঙ   | २७ | ७३७         |
| असंयतात्मना योगः                | Ę          | 3,6          | ७२०           | इच्छा द्वेपः सुखं दुःखं          | • • |    | ७९९         |
| असंशयं महात्राहो                | Ę          | ą٠           | ७२०           | इति गुहातमं शास्त्रं             | १५  | २० | ८२५         |
| अस्माकं तु विशिष्टा ये          | १          | Ģ            | ६१३           | इति ते ज्ञानमाख्यातं             | १८  | ६३ | ८६५         |
| अहं ऋतुरहं यज्ञः                | ዓ          | १६           | ७६३           | इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं          | १३  | १८ | ८०३         |
| अहंकारं वलं दर्पे               | १६         | १८           | ८३२           | इत्यर्जुनं वासुदेवः              | ११  | ५० | ७८६         |
| अहंकार वलं दर्पे                | १८         | ષ્ <b>ર્</b> | ८६३           | इत्यहं बासुदेवस्य                |     |    | ८६९         |
| अहमात्मा गुडाकेश                | १०         | २०           | ७७०           | इतमद्य मया लन्धं                 | १६  | १३ | ८३१         |
|                                 |            |              |               |                                  |     |    |             |

| इटं तु ते गुह्यतमं           | ٩  |     | 0,40    | एतात्र हन्तुमिच्छामि       |    |            | ६१९  |
|------------------------------|----|-----|---------|----------------------------|----|------------|------|
| इदं ते नातपस्काय             | १८ | ६७  | ८६८     | एतान्यपि तु कर्माणि        | ş  |            | ८४७  |
| इदं शरीरं कीन्तेय            | १३ | 8   | ७९७     | एतां दृष्टिमवप्टम्य        | १६ | ٩          | ८३०  |
| इटं ज्ञानमृपाश्चित्य         | १४ | २   | ८०९     | एतां विभृति योगं च         | १० | ঙ          | ७६७  |
| इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे  | ર્ | ३४  | ६७२     | एतेर्थिमुक्तः कीन्तेय      | १६ | २२         | ८३२  |
| इन्द्रियाणि पराण्याहुः       | á  | ४२  | ६७५     | एवमुक्तो हपीकेशी           | ?  | २४         | ६१७  |
| इन्द्रियाणि मनो वुद्धिः      | ş  | ٧o  | ६७५     | एवमुक्त्वाऽर्जुनः संख्ये   | ş  | ১৫         | ६२२  |
| इन्द्रियार्थेषु वैराग्यं     | १३ | 6   | 600     | एवमुक्त्वा ततो रावन्       | ११ | ٩          | ১৩৩  |
| इन्द्रियाणां हि चरतां        | ર્ | ६७  | ६५१     | एवमुक्त्वा हृपीकेशं        | २  | ٩          | ६२५  |
| इमं विवस्वते योगं            | ٧  | १   | ६७६     | एवमेतद्ययात्य त्वं         | ११ | Ę          | ७७६  |
| दृष्टान भोगान्हि वो          | ş  | १२  | ६६१     | एवं परंपराश्रप्तं          | Y  | ą          | ६७६  |
| इँहेकस्यं जगत्कृतस्नं        | ११ | હ   | ७७७     | एवं प्रवर्तितं चकं         | Ę  | १६         | ६६३  |
| इहैव तैर्बितः सर्गः          | لو | १९  | ७०३     | एवं बहुविधा यज्ञाः         | ٧  | ३२         | ६९२  |
| Ę                            |    |     |         | एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा   | ş  | ٨ś         | ६७५  |
| ईश्वरः सर्वभृतानां           | १८ | ६१  | ८६५     | एवं सततयुक्ता ये           | १२ | ş          | ७८९  |
| ं द                          |    |     |         | एवं जात्वा ऋतं कर्म        | ¥  | १५         | ६८३  |
| उद्येः श्रवसमश्चानां         | 20 | २७  | ७७२     | एपा तेऽभिहिता सांख्ये      | ş  | ३९         | ६३७  |
| उत्कामन्तं रिथतं वापि        | १५ | १०  | ८२२     | एपा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ | ą  | ७२         | ६५२  |
| उत्तमः पुरुपत्वन्यः          | १५ | १७  | کافرافر | क                          |    |            |      |
| उत्सन्नकुरुधर्माणां          | ş  | ٧٧  | ६२१     | कचित्रोभयविश्रष्टः         | Ę  | ₹८         | ७२१  |
| उत्सीदेयुरिमे लोकाः          | ₹  | २४  | ६६८     | कधिदेतच्छुतं पार्थ         | ?८ | ७२         | ረፍ የ |
| उदाराः सर्व एवैते            | હ  | १८  | ७३३     | षर्वम्छलवणात्युष्ण े       | १७ | 3          | ८३६  |
| उदा <b>सीनवदासीनः</b>        | १¥ | २३  | ८१४     | क्यं ए ज्ञेयमस्माभिः       | 8  | ३९         | ६२०  |
| <b>उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं</b> | Ę  | ų   | ७१०     | षयं मीप्ममहं संख्ये        | ર  | ٧          | ६२३  |
| उपद्रष्टानुमन्ता च           | १३ | २२  | 604     | क्यं विद्यामहं योगिन्      | १० | १७         | ७६९  |
| ऊ                            |    |     |         | कर्मनं बुद्धियुक्ता हि     | ર્ | ५१         | ६४६  |
| ऊर्ध्वगच्छन्ति सत्त्वस्थाः   | १४ | १८  | ८१२     | कर्मणः सुकृतस्याहुः        | १४ | १६         | ८१२  |
| <b>ऊर्ध्वमूलमधःशा</b> खं     | १५ | १   | ८१६     | कर्मणेव हि संसिद्धिं       | ą  | ঽ৽         | ६६७  |
| 乘                            |    |     |         | कर्मणो हापि बोद्धव्यं      | ¥  | १७         | ६८३  |
| ऋपिभिर्वहुधा गीतं            | १३ | ٧   | ७९८     | कर्मण्यकर्म यः पश्येत्     | Y  | १८         | ६८३  |
| , r                          |    |     |         | कर्मण्येवाधिकारस्ते        | ą  | <b>४</b> ७ | ६४३  |
| एतच्छ्रत्वा वचनं             | ११ | 36  | ७८२     | कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि   | ş  | १५         | ६६२  |
| एतद्योनीनि भूतानि            | હ  | Ę   | ७२९     | कर्मेन्द्रियाणि संयम्य     | ş  | દ્         | ६५७  |
| एतन्मे संशयं कृष्ण           | Ę  | -   | ७२१     | कर्पयन्तः शरीरस्थं         | १७ |            | ८३६  |
| ·                            | •  | • • | • •     |                            | -  | •          |      |

| कवि पुराणमनुशासितारं          | 6   | 9   | 988     | गुरूनहत्वा हि महानु०             | ₹  | ų         | ६२४ |
|-------------------------------|-----|-----|---------|----------------------------------|----|-----------|-----|
| कस्माच वे न नमेरन्            | ११  | ३७  | ७८३     | ㅋ                                |    |           |     |
| काम एष कोघ एष                 | ş   | ই্ত | ६७४     | चञ्चलं हि मनः कृष्ण              | Ę  | કૃષ્ટ     | ७१९ |
| कामक्रोधवियुक्तानां           | Ŀ   | २६  | ४०४     | चतुर्विधा मजन्ते मां             | ঙ  | १६        | ७३३ |
| काममाश्रित्य दुष्पूरं         | १६  | १०  | ८३०     | चातुर्वेण्ये मया स्टं            | ¥  | १३        | ६८२ |
| कामात्मानः स्वर्गपरा          | ર   | ४३  | ६३९     | चिन्तामपरिमेयां च                | १६ | ११        | ८३१ |
| कामैस्तैस्तैह्तरज्ञानाः       | v   | २०  | ७३४     | चेतंसा सर्वकर्माणि               | 26 | ५७        | ८६४ |
| काम्यानां कर्मणां न्यासं      | १८  | २   | ८४५     | <b>ज</b>                         |    |           |     |
| कायेन मनसा बुद्धचा            | ų   | ११  | 900     | जन्म कर्म च मे दिव्यं            | ٧  | ५७        | ६८० |
| कार्पण्यदोषोपहत               | ર   | હ   | ६२४     | <b>बरामरणमो</b> धाय              | ૭  | २९        | ३३७ |
| कार्यकारणकर्तृत्वे            | १३  | २०  | ८०४     | <b>जातस्य हि ध्रुवो मृ</b> त्युः | ą  | २७        | ६३२ |
| कार्यमित्येव यत्कर्म          | १८  | ٩   | 282     | जितात्मनः प्रशान्तस्य            | ξ  | ø         | ७११ |
| कालोऽस्मि लोकक्षय             | ११  | ३२  | ७८१     | ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते            | Ę  | १         | ६५४ |
| कास्यश्च परमेप्वासः           | ₹   | १७  | ६१६     | <b>च्योतिषामपि तज्ज्योति</b>     | १३ | १७        | ८०२ |
| कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धि     | ٧   | १२  | ६८१     | त                                |    |           |     |
| किं कर्म किमकर्मेति           | ٧   | १६  | ६८३     | तं तथा क्रपयाविष्टं              | ₹  | 8         | ६२३ |
| किं तद्ब्रहा किमच्यात्मं      | 6   | १   | ७४०     | त्ततः प्रदं तत्परिमार्गि०        | १५ | ¥         | ८२० |
| कि पुनर्वाह्मणाः पुण्य        | 9   | 33  | ७६१     | तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य         | १८ | ७७        | ८७० |
| किरीटिनं गदिनं चऋ०            | ११  | ४६  | ७८५     | ततः शंखाश्र मेर्यश्र             | ₹  | १३        | ६१५ |
| किरीटिनं गदिनं चिकणं          | ११  | १७  | १७७     | ततः श्रेतैईयैर्युक्ते            | 8  | १४        | ६१५ |
| कुतस्वा कष्मरुमिदं            | ર   | ₹   | ६२२     | ततः सविरमयाविष्टो                | ११ | १४        | ৬৬८ |
| कुलक्षये प्रणश्यन्ति          | १   | 80  | ६२०     | तत्त्वविजु महाबाहो               | ş  | २८        | ६७० |
| कृपया परयाविष्टो              | १   | २८  | ६१८     | तत्र तं बुद्धिसंयोगं             | Ę  | ٨ś        | ७२२ |
| कृषिगोरक्ष्यवा <b>णि</b> ज्यं | 2.6 | ጸጸ  | ८६०     | तत्र सत्त्वं निर्मल्खात्         | १४ | Ę         | ८१० |
| कैंटिंगैस्त्रीन्गुणानेतान्    | १४  | २१  | ८१३     | तत्रापश्यत्स्यतान्पार्यः         | १  | र६        | ६१८ |
| कोषाद्भवति सम्मोहः            | ર   | ६३  | ६५०     | तत्रैकस्थं जगत्कृत्सनं           | ११ | १३        | ১৩৩ |
| क्लैव्यं मारमगमः पार्थ        | २   | Ę   | ६२२     | तत्रैकायं मनः ऋत्वा              | Ę  | १२        | ७१३ |
| क्ल्शोऽधिकत <b>र</b> स्तेप    | १२  | لر  | ७८९     | तत्रैवं सति कर्तारं              | १८ | १६        | ८५० |
| ग                             |     |     |         | तत्क्षेत्रं यच यादक्च            | १३ | Ę         | ७९८ |
| गतसंगस्य मुक्तस्य             | ४   | २३  | ६८७     | तदित्यनभिसन्धाय                  | १७ | २५        | ረሄጳ |
| गतिर्मर्ता प्रमुः साक्षी      | ٩   | 36  | والبرنع | तद्बुद्धयस्तदात्मानः             | ų  | <b>१७</b> | ७०२ |
| गाण्डीवं संस्ते हस्तात्       | १   | ₹o  | ६१८     | तद्विद्धिः प्रणिपातेन            | ¥  | ₹४        | ६९३ |
| गामाविश्य च भूतानि            |     |     | ८२३     | तपस्विम्योऽधिको योगी             | Ę  | ४६        | ४५७ |
| गुणानेतानतीत्य त्रीन          | १४  | २०  | ८१३     | तपाम्यहमहं वर्ष                  | ९  | १९        | ७८४ |
|                               |     |     |         |                                  |    |           |     |

| तमस्वज्ञानजं विद्धि        | १४ | ሪ  | ८१०    | दण्हा दमयतामस्मि          | ٩ø         | ₹८  | ४७७ |
|----------------------------|----|----|--------|---------------------------|------------|-----|-----|
| तमुवाच हृषीकेशः            | ₹  | १० | ६२५    | दम्मो दर्पोमिमानश्च       | १६         | ጸ   | ८२७ |
| तमेव शरणं गच्छ             |    |    | ८६५    | दंशकरालानि च ते           |            |     | ७८० |
| तं विद्याद्दुःखसंयोगं      | Ę  | २३ | ७१६    | दातव्यमिति यद्दानं        | १७         | २०  | ८३९ |
| तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते | १६ | २४ | ८३३    | दिवि स्र्यंसहस्रस्य       | ११         | १२  | ७७८ |
| त्तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय  | ११ | 48 | ७८४    | दिन्यमाल्याम्बर्धरं       | ११         | ११  | ১৩৩ |
| तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादी | ₹  | ४१ | ६७५    | दुःखमित्येव यत्कर्म       | -          |     | ८४८ |
| तस्वात्त्वमुत्तिष्ठ यशो    | ११ | ξş | ७८२    | दुःखेप्वनुद्विग्रम्नाः    |            |     | ६४७ |
| तस्मात्सर्वेषु कालेषु      | C  | ૭  | ७४३    | दूरेण ह्यवरं कर्म         |            |     | ६४४ |
| तस्मादसक्तः सततं           | Ę  | १९ | ६६४    | दृष्वा तु पांडवानीकं      | १          | ₹   | ६१२ |
| तस्मादज्ञानसम्भूतं         | ٧  | ४२ | ६९५    | दृष्वेदं मानुषं रूपं      | <b>१</b> १ | ५१  | ७८६ |
| तस्मादोमित्युदाहृत्य       | १७ | २४ | ८४०    | देवद्विजगुरुपाञ्च         | १७         | १४  | ८३८ |
| तस्माद्यस्य महाबाह्ये      |    |    | ६५१    | <b>ढेवान्मावयतानेन</b>    | Ę          | ११  | ६६० |
| तस्मान्नाही वयं हन्युं     |    |    | ६१९    | देहिनोऽस्मिन्यया देहे     | ₹          | १३  | ६२७ |
| तस्य सञ्जनयन् हुर्षे       |    |    | ६१५    | देही नित्यमवध्योऽयं       | २          | ₹o  | ६३४ |
| तानहं द्विषतः कृरान्       |    |    | ८३२    | दैवमेवापरे यशं            | ሄ          | २५  | ६८८ |
| तानि सर्वाणि संयम्य        |    |    | ६४९    | दैवी होषा गुणमयी          | G          | १४  | ७३२ |
| तुल्यनिन्दास्तुतिमौँनी     |    |    | ७९४    | दैवी सम्पद्धिमोक्षाय      | १६         | Ŀ   | ८२८ |
| तेजः क्षमा धृतिः शौचं      |    |    | ८२६    | देपिरेतैः कुलघ्नानां      | १          | ٨ş  | ६२१ |
| ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं  |    |    | હર્ષ્ફ | द्यावापृथिन्योरिटम्       |            |     | ७७९ |
| तेषामहं समुद्धर्ता         |    |    | ७९०    | द्युतं छल्यतामस्मि        |            |     | ৬৬४ |
| तेषामेवानुकम्पार्थ         |    | -  | ७६८    | द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा     | 8          |     | ६९० |
| तेपा सततयुक्तानां          |    |    | ७६८    | द्रुपदो द्रौपदेचाश्च      | १          |     | ६१६ |
| तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त    |    |    | ७३३    | द्रौणं च भीष्मं च         | ११         |     | ७८२ |
| त्यक्त्वा कर्मफलासंगं      |    | २० |        | द्राविमी पुरुषी लोके      |            |     | ८२४ |
| त्याज्यं दोषवदित्येके      |    | •  | ८४६    | द्दी भूतसर्गी लोकेऽ       |            |     | ८२८ |
| त्रिभिर्गुणमयैभीवैः        |    |    | ७३२    | ਬ                         |            |     |     |
| त्रिविधा भवति श्रद्धा      |    |    | ८३४    | धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे | ۶          | શ   | ६११ |
| त्रिविधं नरकस्येदं         |    |    | ८३२    | धूमो रात्रिस्तया कृष्णः   |            |     | 280 |
| त्रेगुण्यविषया वेदाः       |    |    | ६४०    | धूमेनावियते वहिः          |            |     | ६७४ |
| त्रैविद्या मां सोमपाः पूत  |    |    | ७५६    | भूत्या यया घारयते         |            |     | ८५६ |
| त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं   |    |    | ७७९    | पृष्टकेतुश्चेकितानः       |            |     | ६१२ |
| स्वमादिदेवः पुरुषः         |    |    | ७८३    | र्यानेनात्मनि पश्यन्ति    |            |     | ८०६ |
| . 1001444. 344.            | ,, | τ  | JU 4   | -41-letterial 1241.       | 11         | ,,, |     |

| ध्यायतो विषयान्पुंसः                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ₹                                                        | ६२                                                       | ६४९                                                                              | नासतो विद्यते भावो                                                                                                                                                                                                                                                                               | २                                                                    | १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ६२९                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| न                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                          |                                                                                  | नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य                                                                                                                                                                                                                                                                           | ર                                                                    | ६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ६५०                                                               |
| न कर्तृत्वं न कर्माणि                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ŀ                                                        | १४                                                       | ७०१                                                                              | नाहं प्रकाशः सर्वस्य                                                                                                                                                                                                                                                                             | છ                                                                    | २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ৬३६                                                               |
| न कर्मणामनारम्भात्                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₹                                                        | ¥                                                        | ६५५                                                                              | नाहं वेदैर्न तपसा                                                                                                                                                                                                                                                                                | ११                                                                   | ५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ७८७                                                               |
| न कांक्षे विजयं कृष्ण                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १                                                        | ३२                                                       | ६१९                                                                              | निमिचानि च पञ्यामि                                                                                                                                                                                                                                                                               | ₹                                                                    | ३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ६१८                                                               |
| न च तरमान्मनुष्येपु                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १८                                                       | ६९                                                       | ८६८                                                                              | नियतस्य तु संन्यासः                                                                                                                                                                                                                                                                              | १८                                                                   | હ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ሪሄሪ                                                               |
| न च मत्स्थानि भूतानि                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                                        | Ų                                                        | ७५१                                                                              | नियतं कुरु कर्म त्वं                                                                                                                                                                                                                                                                             | ₹                                                                    | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ६५८                                                               |
| न च मां तानि कर्माणि                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٩                                                        | ٩                                                        | ७५२                                                                              | नियतं संगरहितं                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १८                                                                   | २३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ८५४                                                               |
| न चैतद्विषः क्तरन्नो                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ₹                                                        | Ę                                                        | ६२४                                                                              | निराशीर्यतचित्तात्मा                                                                                                                                                                                                                                                                             | ጸ                                                                    | २१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ६८६                                                               |
| न जायते म्रियते वा                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₹                                                        | २०                                                       | ६३१                                                                              | निर्मानमोहा जितसंग०                                                                                                                                                                                                                                                                              | १५                                                                   | لو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ८२१                                                               |
| न तदस्ति पृथिन्या                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १८                                                       | ٧o                                                       | ८५८                                                                              | निश्चयं ग्रणु मे तत्र                                                                                                                                                                                                                                                                            | १८                                                                   | Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ८४७                                                               |
| न तन्द्रासयते सूर्यो                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १५                                                       | Ę                                                        | ८२१                                                                              | निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः                                                                                                                                                                                                                                                                         | १                                                                    | રૂદ્                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ६१९                                                               |
| न तु मां शक्यसे द्रष्टुं                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ११                                                       | C                                                        | ১৩৩                                                                              | नेहाभिक्रमनाखोऽस्ति                                                                                                                                                                                                                                                                              | ą                                                                    | χo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ६३७                                                               |
| न त्वेवाहं जातु नासं                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ₹                                                        | १२                                                       | ६२६                                                                              | नैते सुती पार्थ बानन्                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                                                                    | २७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ७४९                                                               |
| न द्वेष्टयकुश्चलं कर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १८                                                       | १०                                                       | ሪሄ९                                                                              | नैनं छिन्दन्ति श्रस्त्राणि                                                                                                                                                                                                                                                                       | ₹                                                                    | र्इ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ६३१                                                               |
| न प्रहृप्येत्प्रियं प्राप्य                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ŀ                                                        | २०                                                       | ७०३्                                                                             | नैव किंचित्करोमीति                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ŀ                                                                    | ć                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 900                                                               |
| न बुद्धिमेदं बनयेत्                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ₹                                                        | २६                                                       | ६६९                                                                              | नैव तस्य कृतेनार्थो                                                                                                                                                                                                                                                                              | ź                                                                    | १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ६६४                                                               |
| नमः स्पृशं दीतमनेक                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ११                                                       | ΣX                                                       | <b>660</b>                                                                       | प                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • •                                                      | ,-                                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |
| नमः पुरस्ताद्थ पृष्ठ                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>१</b> १                                               | •                                                        | ७८३                                                                              | पञ्जैतानि महावाही                                                                                                                                                                                                                                                                                | १८                                                                   | १३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ८५०                                                               |
| <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          | 80                                                       |                                                                                  | पञ्चेतानि महावाहो<br>पत्रं पुष्पं फलं तोयं                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ८५०<br>७५९                                                        |
| नमः पुरस्ताद्य पृष्ठ<br>न मां कर्माणि लिम्पन्ति<br>न मां दुष्कृतिनो मृदाः                                                                                                                                                                                                                                  | ११<br>४                                                  | ४०<br>१४                                                 | ७८३                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9                                                                    | २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |
| नमः पुरस्ताद्य पृष्ठ<br>न मां कर्माणि खिम्पन्ति<br>न मां दुष्कृतिनो मृद्धाः<br>न मे पार्यास्ति कर्तन्यं                                                                                                                                                                                                    | ११<br>४<br>७                                             | \$0<br>88<br>84                                          | ७८३<br>६८२                                                                       | पत्रं पुष्पं फलं तोयं                                                                                                                                                                                                                                                                            | ዓ<br>ሪ                                                               | २६<br>२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ७५९                                                               |
| नमः पुरस्ताद्य पृष्ठ<br>न मां कर्माणि लिम्पन्ति<br>न मां दुष्कृतिनो मृद्धाः<br>न मे पार्थास्ति कर्तन्यं<br>न मे विदुः सुरगणाः                                                                                                                                                                              | ११<br>४<br>७<br>३                                        | ४०<br>१४<br>१५<br>२२                                     | ७८३<br>६८२<br>७३२                                                                | पत्रं पुष्पं फलं तोयं<br>परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो                                                                                                                                                                                                                                                 | ዓ<br>ሪ                                                               | २६<br>२०<br>१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ७५९<br>७४७                                                        |
| नमः पुरस्ताद्य पृष्ठ<br>न मां कर्माणि लिम्पन्ति<br>न मां दुष्कृतिनो मृद्धाः<br>न मे पार्यास्ति कर्तन्यं<br>न मे विदुः सुरगणाः<br>न रूपमस्येह तथो०                                                                                                                                                          | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | ४०<br>१४<br>१५<br>२२<br>२२                               | ७८३<br>६८२<br>७३२<br>६६८                                                         | पत्रं पुष्पं फलं तोयं<br>परस्तस्मातु भावोऽन्यो<br>परं ब्रह्म परं घाम                                                                                                                                                                                                                             | ९<br>८<br>१०                                                         | २६<br>२०<br>१२<br>४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>৬५९</i><br>७४७<br>७६८                                          |
| नमः पुरस्ताद्य पृष्ठ न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मां दुष्कृतिनो मृदाः न मे पार्यास्ति कर्तन्यं न मे विदुः सुरगणाः न रूपमस्येह तथो० न वेटयज्ञाच्ययनैर्न                                                                                                                                                       | ११<br>७ ३<br>१०<br>१५                                    | ४०<br>१४<br>१५<br>२२<br>२२<br>३                          | ७८३<br>६८२<br>७३२<br>६६८<br>७६३                                                  | पत्रं पुष्पं फलं तोयं<br>परस्तस्मातु भावोऽन्यो<br>परं ब्रह्म परं घाम<br>परं भूयः प्रवस्यामि                                                                                                                                                                                                      | ९<br>८<br>१०<br>१४<br>४                                              | २६<br>२०<br>१२<br>४<br>८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ७५९<br>७४७<br>७६८<br>८०९                                          |
| नमः पुरस्ताद्य पृष्ठ<br>न मां कर्माणि लिम्पन्ति<br>न मां दुष्कृतिनो मृद्धाः<br>न मे पार्यास्ति कर्तन्यं<br>न मे विदुः सुरगणाः<br>न रूपमस्येह तथो०                                                                                                                                                          | ११<br>१७ ३: ० १: ११                                      | ४०<br>१४<br>१५<br>२२<br>२<br>१८                          | ७८३<br>६८२<br>६३२<br>६६२<br>७६३<br>८२०                                           | पत्रं पुष्पं फलं तोयं<br>परस्तस्मातु भावोऽन्यो<br>परं ब्रह्म परं घाम<br>परं भूयः प्रवक्ष्यामि<br>परित्राणाय साधूनां                                                                                                                                                                              | ९<br>८<br>१०<br>१४<br>४                                              | २६<br>२०<br>१२<br>४<br>८<br>३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ७५९<br>७४७<br>७६८<br>८०९<br>६८०                                   |
| नमः पुरस्ताद्य पृष्ठ न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मां दुष्कृतिनो मृदाः न मे पार्थास्ति कर्तन्यं न मे बिदुः सुरगणाः न रूपमस्येह तथो० न वेटयज्ञाध्ययनैर्न नष्टो मोहः स्मृतिः न हि कश्चित्क्षणमपि                                                                                                                | ११<br>१७३<br>११५१८                                       | ४०<br>१४<br>१२<br>१२<br>१२<br>१४<br>१४<br>१४<br>१४<br>१४ | ७८३<br>६८३<br>६६३<br>६६३<br>७८६<br>७८६                                           | पत्रं पुष्पं फलं तोयं परस्तस्मातु भावोऽन्यो परं ब्रह्म परं धाम परं भूयः प्रवस्यामि परित्राणाय साधूनां पवनः पवतामरिम                                                                                                                                                                              | ९<br>८<br>१०<br>१४<br>४<br>१०                                        | २६<br>२२<br>१४८<br>३५<br>१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ७५९<br>७४७<br>७६८<br>८०९<br>६८०<br>७७३                            |
| नमः पुरस्ताद्य पृष्ठ न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मां दुष्कृतिनो मृदाः न मे पार्थास्ति कर्तन्यं न मे विदुः सुरगणाः न रूपमस्येह तथो० न वेटयज्ञाध्ययनैनं नष्टो मोहः स्मृतिः न हि कश्चित्क्षणम्पि न हि देहमृता शक्यं                                                                                             | ११ ४ ७ ३ ० ५ १ १ १ ३ ८ ३ ८ ३ ८ ३ ८ ३ ८ ३ ८ ३ ८ ३ ८ ३     | 8 8 8 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                  | 623<br>527<br>552<br>552<br>553<br>553<br>553<br>553<br>553<br>553<br>553<br>553 | पत्रं पुष्पं फलं तोयं परस्तस्मातु भावोऽन्यो परं ब्रह्म परं घाम परं भूयः प्रवस्यामि परित्राणाय साधूनां पवनः पवतामरिम पत्र्य मे पार्थं रूपाण                                                                                                                                                       | ९<br>८<br>१४<br>१४<br>१०<br>११                                       | २<br>२<br>२<br>२<br>१<br>४<br>८<br>१<br>४<br>८<br>१<br>४<br>८<br>१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ७१७<br>७४७<br>७६८<br>८०९<br>६८०<br>७७७                            |
| नमः पुरस्ताद्य पृष्ठ न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मां दुष्कृतिनो मृदाः न मे पार्थास्ति कर्तन्यं न मे विदुः सुरगणाः न रूपमस्येह तथो० न वेटयज्ञाध्ययनैने नष्टो मोहः स्मृतिः न हि कश्चित्क्षणमपि न हि देहभृता शक्यं न हि प्रपस्यामि ममाप०                                                                        | ११ ४ ७ ३ ० ५ १ १ १ ३ ८ ३ ८ ३ ८ ३ ८ ३ ८ ३ ८ ३ ८ ३ ८ ३     | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                    | 6                                                                                | पत्रं पुष्पं फलं तोयं परस्तस्मातु भावोऽन्यो परं ब्रह्म परं घाम परं भूयः प्रवस्यामि परिवाणाय साधूनां पवनः पवतामस्मि पत्र्य मे पार्थ रूपाणि परयाहित्यान्वस्रुकृतान्                                                                                                                                | \$ 6<br>\$ 8<br>\$ 8<br>\$ 8<br>\$ 8<br>\$ 8<br>\$ 8<br>\$ 8<br>\$ 8 | ₹ २ २ × ८ २ × € ५,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 666<br>667<br>667<br>608<br>609<br>609                            |
| नमः पुरस्ताद्य पृष्ठ न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मां दुष्कृतिनो मृदाः न मे पार्थास्ति कर्तन्यं न मे विदुः सुरगणाः न रूपमस्येह तथो० न वेटयज्ञाध्ययनैने नष्टो मोहः स्मृतिः न हि कश्चित्क्षणमपि न हि देहभृता शक्यं न हि प्रपस्यामि ममाप० न हि ज्ञानेन सहशं                                                      | ११ ४ ७ ३ ० ५ १ १ १ ३ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १       | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                    | ७८३<br>६८३<br>६६३<br>७६६३<br>८८६९<br>५४९                                         | पत्रं पुष्पं फलं तोयं परस्तस्मानु भावोऽन्यो परं ब्रह्म परं घाम परं भूयः प्रवस्यामि परिवाणाय साधूनां पवनः पवतामस्मि पत्र्य मे पार्थ रूपाणि परयादित्यान्वस्रुकृतान् परयाम देवांस्तव देव                                                                                                            |                                                                      | \$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,98<br>940<br>940<br>400<br>900<br>900                           |
| नमः पुरस्ताद्य पृष्ठ न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मां दुष्कृतिनो मृदाः न मे पार्थास्ति कर्तन्यं न मे विदुः सुरगणाः न रूपमस्येह तथो० न वेटयज्ञाच्ययनैने नधो मोहः स्मृतिः न हि कश्चित्क्षणमणि न हि टेहम्यता शक्यं न हि प्रपस्यामि ममाप० न हि जानेन सहशं नान्तोऽस्ति मम                                          | ११ ४ ७ ३ ० ५ १ १ १ ३ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १       | ४० ११५२२३४७५१८८४०<br>१४०५१८४०                            | \$\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\                                         | पत्रं पुष्पं फलं तोयं परस्तरमातु भावोऽन्यो परं ब्रह्म परं घाम परं भूयः प्रवस्यामि परिवाणाय साधूनां पवनः पवतामस्मि पत्र्य मे पार्थ रूपाणि पत्र्यादित्यान्यस्न्रहान् पत्र्याम देवांस्तव देव पत्र्येतां पाण्डुपुत्राणां                                                                             |                                                                      | ₹ ₹ ₹ ₹ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ७१९<br>७४७<br>७६८<br>८०९<br>६८०<br>७७७<br>७७७<br>६१२              |
| नमः पुरस्ताद्य पृष्ठ न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मां दुष्कृतिनो मृदाः न मे पार्यास्ति कर्तन्यं न मे विदुः सुरगणाः न रूपमस्येह तथो० न वेदयज्ञाच्ययनैने नष्टो मोहः स्मृतिः न हि कश्चित्वज्ञमपि न हि देहमृता अक्यं न हि प्रपस्यामि ममाप० न हि जानेन सहशं नान्तोऽस्ति सम नात्यश्चतस्तु योगो                      | <b>१</b> ४ ७ ३ ० ५ १ १ ३ ८ २ ४ ० ६                       | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                    | 9                                                                                | पत्रं पुष्पं फलं तोयं परस्तस्मानु मानोऽन्यो परं ब्रह्म परं घाम परं भूयः प्रवस्यामि परित्राणाय साधूनां पवनः पवतामस्मि पस्य मे पार्थं रूपाणि पस्यादित्यान्यस्कृत्वान् पस्याम देवांस्तव देव पस्येतां पाण्डुपुत्राणां पार्थं नैवेह नापुत्र पाञ्चवन्यं दृपीकेशो पिताऽसि लोकस्य न्या॰                  |                                                                      | ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ \$ ₹ \$ ₹ \$ ₹ \$ ₹ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ७५९<br>७६८<br>८०९<br>६८०<br>७७७<br>७७७<br>६१२<br>७२२              |
| नमः पुरस्ताद्य पृष्ठ न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मां दुष्कृतिनो मृदाः न मे पार्यास्ति कर्तन्यं न मे विदुः सुरगणाः न रूपमस्येह तथो० न वेदयज्ञाच्ययनैने नष्टो मोहः स्मृतिः न हि कश्चित्वज्ञमपि न हि देहमृता अक्यं न हि प्रपस्यामि ममाप० न हि ज्ञानेन सहशं नान्तोऽस्ति मम नात्यश्रतस्तु योगो नादने कस्यन्तिरापं | \$                                                       | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                    | 9                                                                                | पत्रं पुष्पं फलं तोयं परस्तस्मानु मानोऽन्यो परं ब्रह्म परं घाम परं मूयः प्रवस्थामि परित्राणाय साधूनां पवनः पवतामस्मि पस्य मे पार्थं रूपाणि पस्यादित्यान्यस्कृतान् पस्याम देवांस्तव देव पस्येतां पाण्डुपुत्राणां पार्थं नैबेह नापुत्र पाञ्चवन्यं दृपीकेशो पिताऽसि लोकस्य चरा० पिताऽसि लोकस्य चरा० |                                                                      | \$\frac{1}{2} \cdot | ७५९<br>७४७<br>८०९<br>६८३<br>७७७<br>७७९<br>६१२<br>६१२              |
| नमः पुरस्ताद्य पृष्ठ न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मां दुष्कृतिनो मृदाः न मे पार्यास्ति कर्तन्यं न मे विदुः सुरगणाः न रूपमस्येह तथो० न वेदयज्ञाच्ययनैने नष्टो मोहः स्मृतिः न हि कश्चित्वज्ञमपि न हि देहमृता अक्यं न हि प्रपस्यामि ममाप० न हि जानेन सहशं नान्तोऽस्ति सम नात्यश्चतस्तु योगो                      | \$                                                       | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                    | 9                                                                                | पत्रं पुष्पं फलं तोयं परस्तस्मानु मानोऽन्यो परं ब्रह्म परं घाम परं भूयः प्रवस्यामि परित्राणाय साधूनां पवनः पवतामस्मि पस्य मे पार्थं रूपाणि पस्यादित्यान्यस्कृत्वान् पस्याम देवांस्तव देव पस्येतां पाण्डुपुत्राणां पार्थं नैवेह नापुत्र पाञ्चवन्यं दृपीकेशो पिताऽसि लोकस्य न्या॰                  |                                                                      | \$\frac{1}{2} \cdot | 666<br>666<br>666<br>666<br>666<br>666<br>666<br>666<br>666<br>66 |

| पुरुपः प्रकृतिस्थो हि         |    |                  | 606   | वृहत्साम तथा साम्नां      |    |      | ४७७ |
|-------------------------------|----|------------------|-------|---------------------------|----|------|-----|
| पुरुषः स परः पार्थ            |    |                  | ও४७   | ब्रह्मणो हि प्रतिष्टाऽहं  | የሄ | २७   | ८१५ |
| पुरोधमां च मुख्यं मां         | १० | २४               | ७७१   | व्रसण्याधाय कर्माणि       | Ļ  | १०   | ৬০০ |
| पूर्वाम्यासेन तेनैव           | દ્ | <mark>የ</mark> ሄ | ७२२   | ब्रह्मभूतः प्रक्षन्नात्मा | १८ | ۴۶   | ८६३ |
| पृथक्तेन तु यज्ज्ञानं         | १८ | २१               | ८५३   | ब्रह्मार्पणं ब्रह्म ह्विः | ४  | २४   | ६८८ |
| प्रकाशं च प्रदृत्ति च         | १४ | २२               | ८१४   | ब्राह्मणक्षत्रियविद्यां   | १८ | 83   | 649 |
| प्रकृतिं पुरुषं चैव           | १३ | १९               | ८०२   | भ                         |    |      |     |
| प्रकृति स्वामवष्टभ्य          | ς  | C                | ७५३   | भक्त्या त्वनन्यया शक्यः   | ११ | 48   | ७८७ |
| प्रकृतेः क्रियमाणानि          | ₹  | २७               | ६७०   | मक्त्या माममिजानाति       | १८ | 66   | ८६३ |
| प्र <b>ऋतेर्गुणसम्मृ</b> दाः  | ₹  | २९               | ६७०   | भयाद्रणाद्रुपरतं          | ર્ | śέ   | ६३६ |
| प्रकृत्येव च कर्माणि          | १३ | २९               | ८०७   | मवान् मीप्मश्च कर्णश्च    | १  |      | ६१३ |
| प्रबहाति यदा कामान्           | ₹  | ५५               | ६४७   | भवाप्ययौ हि भूतानां       | ११ | ર    | ७७६ |
| प्रयत्नाद्यसमानस्तु           | Ę  | ४५               | ७२२   | भीष्मद्रोणप्रमुखतः        | १  | २५   | ६१८ |
| प्रयाणकाले नमसा               | 6  | १०               | ७४४   | भृतग्रामः स एवायं         |    |      | ७४७ |
| प्र <b>खपन्विस्</b> जनगृह्धन् | Ų  | ç                | 900   | भृमिरापोऽनलो वायुः        | b  | ¥    | ७२९ |
| प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च      | १६ | હ                | ८२८   | भूय एव महाबाही            | १० | ş    | ७६३ |
| प्रवृत्ति च निवृत्ति च        | १८ | ₹∘               | ८५६   | मोकारं यज्ञतपरा           | Ŀ  | २९   | ७०५ |
| प्रशान्तमनसं ह्येन            | ξ  | २७               | ७१७   | भोगैश्वर्यप्रसक्तानां     |    |      | ६३९ |
| प्रशान्तात्मा विगतमीः         |    |                  | ७१३   | म                         |    |      |     |
| प्रसादे सर्वेदुःखानां         |    |                  | ६५०   | मिचतः सर्वदुर्गाणि        | १८ | 40   | ८६५ |
| प्रहादश्चारिम दैत्यानां       |    |                  | ६७७   | मचित्ता मद्रतप्राणा       |    |      | ७६८ |
| प्राप्य पुण्यकृताँछोकान्      | Ę  | ४१               | ७२२   | मत्कर्मञ्चन्मत्परमो       | ११ | ابلا | ७८७ |
| व                             |    |                  |       | मत्तः परतरं नान्यत्       | ૭  | b    | ७२९ |
| वलं वलवतामस्मि                | b  | ११               | ७३१   | मदनुग्रहाय परमं           | ११ | १    | ७७६ |
| वहिरन्तश्च भृतानां            | १३ | १५               | ८०२   | मनःप्रसादः सौम्यत्वं      | १७ | १६   | ८३८ |
| बहुनां जन्मनामन्ते            | ঙ  | १९               | ७३३   | मनुष्याणां सहस्रेपु       | હ  | Ę    |     |
| वहूनि में ध्यतीतानि           | ¥  | ų                | ६७९   | मन्मना भव मद्रक्तो        | S  | ₹Y   | ७६३ |
| वन्धुरात्मात्मनस्तस्य         | Ę  | દ્               | ७१०   | मन्मना भव मद्रको          | १८ |      | ८६७ |
| वाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा      | ų  | २१               | ७०३   | मन्यसे यदि तच्छक्यं       | ११ | Y    | ৬৬६ |
| वीवं मां सर्वभूतानां          | b  |                  | ७३१   | मम योनिर्महद्वस           | १४ | ₹    | ८१० |
| बुढियुक्तो बहातीह             | ₹  | 40               | ६४५   | ममेवांशो जीवळोके          | १५ | હ    | ८२१ |
| बुद्धिशीनमसम्मोहः             | १० |                  | ७६४   | मया ततमिदं सर्वे          | 9  |      | ७५१ |
| बुद्धेमेंदं धृतेश्चेव         |    |                  | حفرنو | मयाध्यक्षेण प्रकृतिः      | ٩  |      | ७५२ |
| बुद्धया विशुद्धया युक्तः      |    | -                | ८६३   | मया प्रसन्नेन तवाईनेदं    | ११ |      | 666 |
|                               |    |                  |       |                           |    |      |     |

| मयि चानन्ययोगेन           | ٤ غ | १०   | ८००             | यत्तु कामेप्सुना कर्म       |           |      | ሪ५४  |
|---------------------------|-----|------|-----------------|-----------------------------|-----------|------|------|
| मयि सर्वाणि कर्माणि       | ş   | ξo   | ६७१             | यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्     | १८        | र्र् | ८५३  |
| मय्यावेश्य मनो ये मां     | १२  | ą    | ७८९             | यत्तु प्रत्युपकारार्थ       | १७        | २१   | ८३९  |
| मय्यासक्तमनाः पार्थ       | હ   | १    | ७२७             | यत्र काले त्वनावृत्ति       | C         | २३   | ৬४८  |
| मय्येव मन आधत्स्व         | १२  | 6    | ७९०             | यत्र योगेश्वरः कृष्णो       | १८        | ৬८   | ८७०  |
| महर्षयः सप्त पूर्वे       | १०  | Ę    | ४३७             | यत्रोपरमते चित्तं           | Ę         | २०   | ७१५  |
| महर्पीणां भृगुरहें        | १०  | રૃષ્ | હહ₹             | यत्सांख्यैः प्राप्यते स्यान | با        | Ļ    | ६९९  |
| महात्मानस्तु मां पार्थ    | ٩   | १३   | હિલ્ફ           | यथाकाश्रस्थितो नित्यं       | <b>લ્</b> | Ę    | ७५१  |
| महाभृतान्यहंकारो          | १३  | 4    | ७९९             | यथा टीपो निवातस्थो          | ξ         | १९   | હર્ષ |
| मां च योऽध्यमि॰           | १४  | २६   | <b>ح</b> ۶٤     | यया नदीना वहवोग्यु०         | ११        | २८   | ७८१  |
| मां ते व्यथा मा च         | ११  | ४९   | ७८६             | यथा प्रकारायत्येकः          | १३        | ₹3   | 606  |
| मात्रारपर्शास्तु कौन्तेय  | ર્  | १४   | ६२७             | यथा प्रदीतं ज्वलनं          | ۶ş        | २९   | ৬८१  |
| मानापमानयोस्तुल्यः        | १४  | ٦Ļ   | ८१४             | यथा सर्वगतं सीध्म्यात्      | १३        | ३२   | ८०७  |
| मामुपेत्य पुनर्जन्म       | 6   | १५   | ৬४ <sup>६</sup> | यथैवासि समिद्धोतिः          | ४         | રૂહ  | ξ९¥  |
| मां हि पार्य व्यपाश्रित्य | ٩   | ३२   | ७६ १            | थरप्रे चानुबन्धे च          | १८        | ३९   | 646  |
| मुक्तसङ्गोऽनहुंबाडी       | १८  | રૂદ્ | کافرافر         | यदहङ्कारमाश्रित्य           | 26        | 49   | ८६०  |
| मृद्रग्राहेणात्मनो यत्    | १७  | १९   | ८३९             | यदक्षरं चेदविदो             | C         | ११   | ያያያ  |
| मृत्युः सर्वहरश्चाहं      | १०  | १४   | ७७३             | यदा ते मोहकल्लिं            | २         | ψą   | ६४६  |
| मोधाशा मोघकर्माणः         | ٩   | १२   | હધ્રૂ           | यदादित्यगतं तेजे।           | १५        | १२   | ८२३  |
| य                         |     |      |                 | यदा भृतपृथग्भावं            | १३        | ξo   | ८०७  |
| य इदं परमं गुह्यं         | १८  | ६८   | ८६८             | यदा यदा हि घर्मस्य          | ሄ         | હ    | ६८०  |
| य एनं वेत्ति हन्तारं      | ą   | १९   | ६३१             | यदा विनियतं चित्तं          | Ę         | १८   | ७१५  |
| य एवं वेत्ति पुरुपं       | १३  | २३   | 606             | यदा सत्त्वे प्रशृद्धे तु    | १४        | १४   | ८१२  |
| यचापि सर्वभूतानां         | १०  | 38   | ४७७             | यदा संहरते चायं             | २         | 46   | ६४७  |
| यचावहासाथमसत्कृतो         | ११  | ४२   | ७८४             | यदा हि नेन्द्रियार्थेषु     | Ę         | ४    | ওগ্০ |
| यजन्ते सात्त्विका देवान्  | १७  | ሄ    | ८३५             | यदि मामप्रतीकारं            | 9         | ४६   | ६२१  |
| यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहम्  | ¥   | ą.   | ६९३             | यदि ह्ययं न वर्तेयं         | Ę         | २३   | ६६८  |
| यततो ह्यपि कीन्तेय        | ą   | ৬০   | ६४८             | यहच्छया चोपपन्नं            | ₹         | ३२   | ६३५  |
| यतः प्रवृत्तिर्भृतानां    | १८  | ४६   | ८६०             | यदच्छालामसन्तुष्टो          | ¥         | २२   | ६८७  |
| यतेन्द्रियमनोबुद्धिः      | Ŀ   | २८   | ٥٥٥             | यद्यदाचरति श्रेष्ठः         | ₹         | २८   | ६६७  |
| यतो यतो निश्चरति          |     |      | ७१७             | यद्यद्विभृतिमत्सस्वं        | १०        | ሄጳ   | ७७५  |
| यतन्तो योगिनश्चेनम्       |     |      | ८२२             | यद्यप्येते न पश्यन्ति       | १         | ₹८   | ६२०  |
| यत्करोपि यदश्रामि         |     |      | ७५९             | यं यं वापि स्मरन्           | 6         | Ę    | きなめ  |
| यत्तद्ये विपमिव           |     |      | دبرن            | यया तु धर्मकामार्थीन्       | १८        | ₹४   | ८५६  |
|                           |     |      |                 | •                           |           |      |      |

| यया धर्ममधर्मश्र         |    | -   | ८५६ | ये यथा मां प्रपद्यन्ते           |      |     | ६८१        |
|--------------------------|----|-----|-----|----------------------------------|------|-----|------------|
| यया स्वप्नं भयं शोकं     |    |     | ८५६ | ये शास्त्रविधिमुत्स्च्य          | १७   |     | ८३४        |
| यं लब्ध्वा चापरं लामं    |    |     | ७१६ | येपामयें कांक्षितं नो            | 8    |     | ६१९        |
| यं संन्यासमिति प्राहुः   | •  |     | ७०७ | येपां त्वन्तगतं पापं             |      |     | હફેહ       |
| यं हि न व्यथयन्त्येते    |    | -   | ६२८ | ये हि संस्पर्शना भोगा            | ų    | २२  | ८०८        |
| यः सर्वेत्रानभिस्नेहः    | 3  | ψ   | ६४७ | योगयुक्ती विशुद्धातमा            | ų    | હ   | ६९९        |
| यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्  | ₹  | १७  | ६६४ | योगसंन्यस्तकर्माणं               |      |     | ६९५        |
| यस्त्विन्द्रयाणि मनसा    | ą  |     | ६५७ | योगस्यः कुच कर्माणि              | ર્   | ሄረ  | ६४४        |
| यस्मात्स्ररमतीतोऽहम्     | १५ | १८  | ८२४ | योगिनामपि सर्वेपां               | Ę    | ধূত | ७२५        |
| यस्मानोद्विजते लोको      | १२ | १५  | ७९३ | योगी युझीत सततं                  | Ę    | १०  | ७१२        |
| यस्य नाहंकृतो भावो       | १८ | १७  | 640 | योत्स्यमानानवेक्षेऽहं            | ?    | २३  | ६१६        |
| यस्य सर्वे समारंमाः      | Y  | १९  | ६८६ | यो न हृप्यति न देष्टि            | १२   | १७  | ७९४        |
| यज्ञदानतपः कर्म          | 36 | ų   | ८४७ | योऽन्तःसुखोऽन्तराराम             | Ŀ    | २४  | ४०४        |
| यत्रशिष्टामृतसुनो        | ¥  | ३१  | ६९१ | यो मामनमनादिं च                  | १०   | ş   | ७६४        |
| यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो     | ş  | १३  | ६६१ | यो मामेवमसम्मृदो                 | १५   | 29  | ८२५        |
| यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र | Ę  | ٩   | ६५९ | यो मां पञ्चति सर्वत्र            | Ę    | ξo  | ७१८        |
| यज्ञे तपिं दाने च        | १७ | २७  | ८४१ | यो यो यां यां तनुं मत्त          | : ७  | २१  | ७३४        |
| यातयामं गतरसं            | १७ | १०  | ८३७ | योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त         | : દ્ | á á | ७१९        |
| या निशा सर्वमूतानाम्     | ź  | ६९  | ६५७ | युञ्जन्नेवं सटाऽऽत्मानम्         | Ę    | 96  | ७१४        |
| यामिमां पुष्पितां वाचं   | ર  | ४२  | ६३९ | युज्जनेवं सदाऽऽत्मानम्           | ξ    | २८  | ७१७        |
| यावत्सञ्जायते किञ्चित्   | १३ | २६  | ८०६ | याः शास्त्रविधिमुत्सुच्य         | १६   | २३  | ८३२        |
| यावदेतान्निरीक्षेहं      | ş  | २२  | ६१६ | ₹ .                              |      |     |            |
| याबानर्थ उदपाने          | ર  | ४६  | ६४१ | रवस्तमश्चामिभूय                  |      |     | ८११        |
| यान्ति देवत्रता देवान्   | 3  | २५  | ७५८ | रजिस प्रलयं गत्सा                |      |     | ८१२        |
| युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा | ų  | १२  | ७०१ | रजो रागात्मकं विद्धि             |      |     | ८१०        |
| युक्ताहारविहारस्य        | ξ  | १७  | ७१४ | रसोऽहमप्सु कीन्तेय               | ও    |     | ७३०        |
| युधामन्युश्च विकान्त     | १  | ફ   | ६१२ | रागद्वेपवियुक्तैस्तु             |      |     | ξųο        |
| ये चैव सास्त्रिका मावा   | હ  | १२  | ७३१ | रागी कर्मफलप्रेप्सुः             |      |     | ८५५        |
| ये तु घर्म्यामृतमिद्म्   | १२ | २०  | ७९५ | राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य        | -    |     | 200        |
| ये तु सर्वाणि कर्माणि    | १२ | ંદ્ | ७८९ | राजविद्या राजगुद्धं              | -    | -   | 640        |
| ये त्वक्षरमनिर्देश्य     |    |     | ७८९ | च्द्राणां शंकरश्चारिम            | -    |     | ७७१        |
| , ये त्वेतदभ्यसूयन्तो    |    |     | ६७१ | रुद्रादित्या वसवो ये च           | ११   |     | ७८०<br>७८० |
| येऽप्यन्यदेवतामक्ता      |    |     | ७५७ | रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं<br>छ | 55   | 74  | 00.5       |
| ये में मत्तिमं नित्यम्   | į. |     | ६७१ | लमन्ते ब्रह्मनिर्वाणं            | ų    | २५  | ७०४        |
|                          | •  |     |     |                                  | _    |     |            |

| होके. डिसिन्दिविधा निद्या है । इ ६५४ अढावाननस्वश्च १८ ७५ ६९५ विस्तिया प्रविद्या है । इ ६५४ अद्वावाहिमते होनं स्व व अद्वावाहिमते होनं स्व हि । इ ६५४ अद्वावाहिमते होनं स्व हि । इ ६५४ विस्तिया हि । इ ६५४ विस्तिय हि । इ ६५४ विस्तिया हि । इ ६५४ विस्तिय  | लेलिहासे प्रसमानः                   | ११ | ₹o | ७८१ | श्रद्धया परया ततं               | १७  | १७              | ८३८ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|----|-----|---------------------------------|-----|-----------------|-----|
| स्वामा प्रश्निति तर स्माण व प्रश्नित प्रभ्नित प्रश्नित प्रश्नित प्रश्नित प्रस्नित प्रस्न प्र्मित प्रस्नित प्रस |                                     | ₹  | Ę  | ६५४ | श्रद्धावाननसृप्रश्र             | १८  | ७१              | ८६८ |
| वनतुमहिस्यशेषेण १० १६ ७६९ श्रेयान्त्रव्यमयाद्यशात् १ ३ ३५ ६९३ विद्याचित्राणि ते त्वरामाणा ११ २७ ७८१ श्रेयान्त्व्वयमा तिगुणः १८ ४७ ८६१ वाणांचि बीणांनि १ २२ ६२१ श्रेयो हि ज्ञानमञ्चाणात् १२ ४२ ७९१ विचावित्रयमपत्रे ५ १८ ७०२ श्रोत्राद्योनित्र्याण्येन्ये ४ २६ ६८९ विचावित्रयमपत्रे ५ १८ ५०२ श्रोत्राद्याचित्राण्येन्ये ४ १६ ६८९ विचावित्रयमपत्रे १८ १८ ८६३ श्रोत्र व्यष्टः स्पर्धानं च १५ ९ ८२२ विचयवित्रवंनित्र्याचित्रांनित्र्याचित्रांनित्र्याचित्रांनित्र्याचित्रांनित्र्याचित्रांनित्र्याचित्रवंनित्र्याचित्रांनित्र्याचित्रांनित्रयाचित्रांनित्रयाचित्रांनित्रयाचित्रांनित्रयाचित्रांनित्रयाचित्रांनित्रयाचित्रांनित्रयाचित्रांनित्रयाचित्रांनित्रयाचित्रवंनित्रयाचित्रांनित्रयाचित्रांनित्रयाचित्रांनित्रयाचित्रांनित्रयाचित्रांनित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाच्याच्याचित्रयाच्याच्याचित्रयाच्याचित्रयाच्याचित्रयाच्याचित्रयाच्याचित्रयाच्याचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाचित्रयाच्याचित्रयाचित्रयाच्याचित्रयाच्याचित्रयाचित्रयाच्याचित्रयाच्याच्याचित्रयाच्याचित्रयाच्याच्याचित्रयाच्याचित्रयाच्याच्याचित्रयाच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | लोमः प्रवृत्तिरारम्मः               | १४ | १२ | ८११ | श्रदावाँ हमते ज्ञानं            | ¥   | şς              | ६९५ |
| वस्त्राणि ते त्वरमाणा ११ २७ ७८१ श्रेयांन्संधर्मों विगुणः १८ ४७ ८६१ वासुर्यमाऽन्निर्वरुणः ११ ३९ ७८३ श्रेयांन्स्वधर्मां विगुणः १८ ४७ ८६१ श्रेयांन्स्वधर्मां विगुणः १८ ४७ ८६१ श्रेयांन्स्वधर्मां विगुणः १८ ४७ ८६१ श्रेयांन्स्वधर्मां विगुणः १८ ४० ८६१ श्रेयांन्नियाण्यन्ये ४ २६ ६८९ श्रेयांनियाण्यन्ये ४ २६ ६८९ श्रेयांनियाण्यन्ये ४ २६ ६८९ श्रेयांनियाण्यन्ये १८ ८८ ८५८ स्थ्रेयाःनियान्त्रियं १८ १८ ८६६९ स्थ्रेयाःनियान्त्रियं १८ १८ ८६९ स्थ्रेयाःनियान्त्रियं १८ १८ ८६९ स्थ्रेयाःचान्त्रियं १८ १८ ८५९ स्थ्रेयाःचान्त्रियं १८ १८ ८५९ स्थ्रेयाःचान्त्रियं १८ १८ ८५९ स्थ्रेयाःचान्त्रियं १८ १८ ८५९ स्थरं स्थ्रेयाःचान्त्रियं १८ १८ ८५० स्थरं स्थ्रेयाःचान्त्रियं १८ १८ ८५९ स्थरं स्थ्रेयांच्यं १८ १८ ८५९ स्थ्रेयांच्यं १८ १८ ८५९ स्थ्रेयांच्यं १८ १८ ८५९ स्थरं स्थ्रेयाःचान्त्रियं १८ १८ ८५९ स्थ्रेयाःचान्त्रियं १८ १८ ८५९ स्थ्रेयाःचान्त्रियं १८ १८ ८५० स्थ्रेयांच्यं १८ १८ ८५६ स्थ्रेयंच्यं १८ १८ ८५६ स्थ्रेयंच्यं व्यं १८ १८ ८५६ स | व                                   |    |    |     | श्रुतिविमितिपन्ना ते            | २   | ધ્ <sub>ર</sub> | ६४६ |
| वाखुर्यमाऽत्रिर्वेरणः ११ ३९ ७८३ श्रेयान्स्वयमा विगुणः १८ ४७ ८६१ विग्रामि वीणीनि २ २२ ६३१ श्रेयो हि ज्ञानमभ्यावात् १२ ४२ ७९१ विग्रामिन्ययम्पे ५ १८ ७०२ श्रोत्राज्ञीनिन्न्र्याण्यन्ये ४ २६ ६८९ व्रिवेत्त्रते १८ १२ ८६३ श्रोत्रं वक्षुः स्पर्यनं च १५ ९ ८२२ व्रिवेत्त्रते १८ १८ ८५८ स्वर्धा विन्वर्तन्ते १८ १८ ८५८ स्वर्धा म्या तेऽच्य ४ ३ ६७७ वित्रामियकोषाः १८ १८ ८५८ स्वर्धात मया तेऽच्य ४ ३ ६७७ वित्रामियकोषाः १८ १८ ६६० स्वर्धात मान्यः सर्वान् १८ १८ ६६० स्वर्धात मत्या न्यान्यः १८ १८ ६६९ सर्वात्तामियकोषाः १८ १८ ६८० स्वर्धात मत्या न्यान्यः १८ १८ ६६९ सर्वात्तामायकोषाः १८ १८ ६८० सर्वात्त्रत्तामां १८ १८ ६२१ सर्वात्तान्तिम् विद्धा यक्षेषु तपःसु चैव २२ १८ ६१८ सर्वात्त्रत्तामा स्वर्धः १८ १८ ८१० सर्वात्त्रत्ताम् स्वर्धः १८ १८ ८१० सर्वात्त्रत्ताम् स्वर्धः १८ १८ ८१० सर्वात्त्रत्ताम् १८ १८ ८१० सर्वात्त्रत्ताम् १८ १८ १८ १८ सर्वात्त्रत्ताम् १८ १८ १८ १८ सर्वात्त्रत्ताम् स्वर्धः १८ १८ १८ सर्वात्त्रत्ताम् १८ १८ १८ सर्वात्त्रत्त्रत्ताम् १८ १८ १८ सर्वात्त्रत्त्रत्त्रत्ताम् १८ १८ १८ १८ सर्वात्त्रत्त्रत्ताम् १८ १८ १८ १८ सर्वात्त्रत्त्रत्ताम् १८ १८ १८ १८ सर्वात्त्रत्त्रत्त्रत्ताम् १८ १८ १८ १८ सर्वात्त्रत्त्रत्त्रत्त्रत्त्रत्त्रत्त्रत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | वक्तुमईस्यशेषेण                     | १० | १६ | ७६९ | <b>अयान्द्र</b> न्यमयाद्यज्ञात् | ¥   | ३३              | ६९३ |
| वासांति बीणींनि २ २२६ ६३१ श्रेयो हि ज्ञानमभ्यातात् १२ ४२ ७९१ विद्याविनयसम्पन्ने ५ १८ ७०२ श्रेजाडीनोन्डियाण्येन्ये ४ २६ ६८९ विविक्ततेवी ह्य्वाशी १८ ५२ ८६३ श्रुजान्द्रह्में व १५ ९ ८२२ विविक्ततेवी ह्य्वाशी १८ ५२ ८६३ श्रुजान्द्रह्में व १५ ९ ८२२ विविक्ततेवी ह्य्वाशी १८ ५२ ८६३ श्रुजान्द्रह्में व १५ ९ ८२८ विवयो विनिवर्तन्ते १८ ६८८ ८५८ स्थान्त्रह्में व १५ ९ ८२८ विवयो विनिवर्तन्ते १८ १८ ८५८ स्थान्त्रह्में व १५ ९ ८२८ विवयो विनिवर्तन्ते १८ १८ ८५८ स्थान्त्रह्में व १५ ९ ८८८ विवयो विनिवर्तन्ते १८ १८ ८५८ स्थान्त्रह्में व १५ ९ ८८८ विवयो विन्तर्वन्ते १८ १८ ८५८ स्थान्त्रह्में व १५ ९८८ स्थान्त्रह्में व १५ १८८ स्थान्त्रह्में व १५ १८८ स्थान्त्रह्में व १५ १८८८ स्थान्त्रह्में व्याप्त्रह्में व १५ १८८८ स्थान्त्रह्में व १५ १८८८ स्थान्त्रह्में व्याप्त्रह्में व १५ १८८८ स्थान्त्रह्में व १५ १८८८ स्थान्त्रह्में व्याप्त्रह्में व १५ १८८८ स्थान्त्रह्में व १५ १८८८ स्थान्त्रह्में व्याप्त्रह्में व १५ १८८८ स्थान्त्रह्में व १५ १८८५ स्थान्त्रह्में व १५ १८६६ स्थान्त्रह्में व १५ १८८५ स्थान्त्रह्में व्याप्त | वक्त्राणि ते स्वरमाणा               | ११ | २७ | ७८१ | श्रेयांन्स्वधर्मा विगुणः        | Ę   | ₹५              | ६७३ |
| विचाविनयसम्पन्ने ५ १८ ७०२ श्रीत्राटीनीन्त्रियाण्येन्ये ४ १६ ६८९ विविक्तसेवी स्टब्बाशी १८ १२ ८६३ श्रीत्रं चस्तुः सर्यर्वनं च १५ ९ ८२२ श्रीत्रं वस्तुः सर्यर्वनं च १५ ९ ८२२ श्रीत्रं वस्तुः सर्यर्वनं च १५ ९ ८२२ श्रीत्रं वस्तुः सर्ययंनं च १५ ९ ८२८ श्रीत्रं वस्तुः सर्ययंनं च १५ ९ ८२८ श्रीत्रं वस्तुः सर्ययंनं च १५ ९ ८८८ स्ट स्तुः सर्यान्त्रद्वः स्तुः १८ ८५८ स्तुः सर्यान्त्रद्वः स्तुः सर्यान्त्रद्वः स्तुः सर्यान्त्रद्वः स्तुः स्तुः सर्यान्त्रद्वः स्तुः स्तुः सर्यान्त्रद्वः स्तुः सर्यान्त्रद्वः स्तुः सर्यान्त्रद्वः स्तुः सर्यान्त्रद्वः स्तुः सर्यान्त्रद्वः स्तुः सर्यान्त्रद्वः सर्याः स्तुः सर्यान्त्रद्वः सर्यान्त्रद्वः सर्याः स्तुः सर्यान्त्रद्वः सर्यान्तः सर्यान्तः सर्वः सर्यान्तः सर्यानः सर्यान्तः सर्यान्तः सर्यान्तः सर्यान्तः सर्यान्तः सर्यान्तः सर्यानः सर्यान्तः सर्यानः सर्यान्तः सर्यान्तः सर्यान्तः सर्यान्तः सर्यान्तः सर्यान्तः सर्यान्तः सर्यान्तः सर्यान्तः सर्यानः सर्यान्तः सर्यानः सर्यान्तः सर्यानः सर्यान्तः सर्यानः सर्यानः सर्यान्तः सर्यानः सर्यानः सर्यानः सर्यानः सर्यान्तः सर्यानः सर्या | वायुर्यमाऽसिर्वरुणः                 | ११ | ३९ | ७८३ | श्रेयान्स्बधर्मा विगुणः         | १८  | ४७              | ८६१ |
| विधिहीनमखष्टानं १७ १३ ८३७ श्रीतं चक्षुः स्पर्धेनं च १५ ९ ८२२ विविक्ततेवी ल्य्वाशी १८ ५२ ८६३ श्रुशान्षुद्धश्रीव १ २० ६१८ विपयेन्द्रियसंयोगात् १८ ६८० ६९८ स्पर्धातमाय योगं १० १८ ७६९ स्पर्धात मया तेऽच्य १ ३ ६७७ विराह कामान्यः सर्वान् १ ०१ ६५८ सहीत मत्वा प्रथमं ११ ४१ ६८९ सत्वात्तामयकोषः १ १० ६८० सत्वां कार्तराष्ट्राणां १ १९ ६१६ विदाना सामवेदोऽस्मि १० २० ७७४ सत्तां कार्तराष्ट्राणां १ १९ ६१६ विदाना सामवेदोऽस्मि १० २० ७७४ सत्वां कार्तराष्ट्राणां १ १९ ६१६ विदाना सामवेदोऽस्मि १० २० ७७४ सत्वां कार्तराष्ट्राणां १ १९ ६१६ विदाना सामवेदोऽस्मि १० २२ ७७० सत्वा अद्धया सुकाः ७ २२ ७३५ विदान सामवेदोऽस्मि १० २६ ७३७ सत्वास्त्रायते जानं १४ १० ८१२ विदान सामवेदोऽस्मि १० २६ ७३७ सत्वास्त्रायते जानं १४ १० ८१२ व्यवसायात्मिका बुद्धिः २ ४१ ६३८ सत्त्वा सुक्ता स्पर्धाः १ २ ६५४ सत्वासुक्ताप सर्वस्य स्वास्त्रायते जानं १४ १० ८१० विद्या सुको स्वामवेन १८ १८ ६६ सत्त्वा सुक्ता स्वस्यः १ ३ ३३ ६७२ सत्वासो सामवेद्या स्वामवेन १८ १८ ६९ सत्त्वा सुक्ता स्वस्यः १ ३ ३३ ६७२ स्वन्ते सामवेद्या स्वामवेद्या स्वामवेद्या स्वामवेद्या स्वामवेद्या स्वामवेद्या स्वामवेद्या १८ १८ १८ १८ सम्बन्ते स्वयः १४ २४ ८१४ सम्बन्ते स्वयः १४ २४ ८१४ सम्बन्ते स्वयः १४ १८ १८ १४ १४० समे कार्या चित्रे १ ११ ८०६ समे कार्या चार्योवं ६ १३ ७२३ समे कार्या चार्येवं १६ १८ १८ ८५० समे सर्वेतु स्वयं १३ २८ ८०६ समे सर्वेतु स्वयं १३ २८ ८०६ समे सर्वेतु स्वयं १४ १८ ८९४ स्ववं स्वयं स्वयं १४ १८ ८९४ स्ववं सर्वा स्वयं स्वयं स्वयं १४ १८ ८०६ सर्वेद्या स्वयं सर्वेतु सर्वेतु १४ १८ ८०६ सर्वेद्या सर्वेतु | वासासि बीर्णानि                     | ₹  | २२ | ६३१ | श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात्        | १२  | ४२              | ७९१ |
| विविक्तसेवी ख्याशी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | विद्याविनयसम्पन्ने                  | Ļ  | १८ | ७०२ | श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्येन्ये    | ٧   | २६              | ६८९ |
| त्वेषया विनिवर्तन्ते १ ५९ ६४८ स यावायं मया तेऽद्य ४ ३ ६७७ विस्तरेणात्मनो योगं १० १८ ७६९ सक्ताः क्षमण्यविद्वासे ३ २५ ६६९ सक्ताः क्षमण्यविद्वासे ३ २५ ६६९ सक्ताः क्षमण्यविद्वासे १ १० १८ ७६९ सक्ताः क्षमण्यविद्वासे १ १० १८ ७६९ सक्ताः क्षमण्यविद्वासे १ १० ६८० सक्ताः अद्धया युक्ताः १ १० १८ ८१९ सक्ताः अद्धया युक्ताः १ १० १८ ८१९ सक्ताः मानपुनार्थे १७ १८ ८१९ सक्ताः मानपुनार्थे १७ १८ ८१९ सक्ताः सक्ताः १ १० १८ ८१९ सक्ताः सक्ताः १८ १८ ८५९ सक्ताः सक्ताः १० १८ ८१९ सक्ताः सक्ताः १८ १८ ८५९ सक्ताः सक्ताः १८ १८ ८५० सक्ताः सक्ताः १८ १८ ८५९ सक्ताः सक्ताः १८ १८ ८५९ सक्ताः सक्ताः १८ १८ ८५९ सक्ताः सक्ताः १८ १८ ८५० सक्ताः सक्ताः १८ १८ ८५९ सक्ताः सक्ताः १८ १८ ८५० सक्ताः सक्ताः १८ १८ ८५९ सक्ताः सक्ताः १८ १८ ८५० सक्ताः सक्ताः १८ १८ ८०० सक्ताः सक्ताः १८ १८ ८५० सक्ताः सक्ताः १८ १८ ८०० सक्ता | विधिहीनमसृष्टानं                    | १७ | १३ | ८३७ | श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च      | १५  | 9               | ८२२ |
| विषयेन्द्रियसंयोगात् १८ १८ ८५८ स एवायं मया तेडच ४ ३ ६७७ विस्तरेणात्मनो योगं १० १८ ७६९ सक्ताः क्षमण्यविद्वासे ३ २५ ६६९ संक्षेति मत्वा प्रसमं ११ ४१ ७८४ संक्षेति मत्वा प्रसमं ११ १४ ७८३ संक्षेति मत्वा प्रसमं ११ ४१ ७८४ संक्षेति मत्वा प्रसमं ११ १४ ७५३ संक्षेत्व मत्वा प्रसमं ११ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | १८ | ५२ | ८६३ | श्वगुरान्सुदृदश्चैव             | १   | २७              | ६१८ |
| विस्तरेणात्मनो योगं १० १८ ७६९ सक्ताः क्रमण्यविद्वासे ११ ४१ ७८४ स्वेति मत्वा प्रसमं ११ १४ ७५३ स्वेति मत्वा सामवेदोऽस्मि १० २२ ७७० सत्वं क्रीतेयन्तो मां ११ १४ ७५३ व्यव्धा सामवेदोऽस्मि १० २२ ७७० सत्वा अद्धया युक्ती ७ २२ ७३५ व्यव्धा स्वातातानि १० २६ ७३७ सत्वास्त्रसाम इति १४ १० ८१२ व्यव्धा सामविद्या स्वेत्य १४ १८ ८१० स्वय्धा सामविद्य १७ १८ १४ व्यव्धा सामविद्य १० १८ १४ व्यव्धा सामविद्य १४ १८ १४ ८५४ सामे इति सामुमवि च १७ २६ ८४१ सामे इति साम्यविद्य १७ १८ १४ ८५० सामे क्राव्या सामिवेद्य १० १८ १४ ८५० सामे क्राव्या सामे च १० १८ ८०७ सामे सामे च १० १८ ८०७ सामे सामे च १० १० ८०६० सामे सामे च १० १० ७९४ सामे सामे च १० १० ००६ सामे सामे सामे च १० १० ००६ सामे सामे च १० १० ००६ सामे सामे च १० १० ००६ व्यव्य सामे सामे च १० १० ००६ सामे सामे च १० १० ००६ व्यव्य सामे सामे च १० १००६ व्यव्य सामे सामे च १० १००६ व्यव्य सामे सामे च १० १००६ व्यव्य सामे सामे च १००६ ००६ व्यव्य सामे सामे च १००६ ००६ व्यव्य सामे सामे च १००६ ००६ व्यव्य सामे सामे च १०००६ ००६ व्यव्य सामे सामे च १०००६ व्यव्य सामे सामे च १०००६ व्यव्य सामे सामे च १००००००००००००००००० |                                     | ₹  | ५९ | ६४८ | स                               |     |                 |     |
| वियाह कामान्यः सर्वांच २ ७१ ६५२ सर्वेति मत्वा प्रसमं ११ ४१ ७८४ स्वेतिरागमयक्रोधः ४ १० ६८० स्व विवेदा वार्तराष्ट्राणां १ १९ ६६६ स्व विवेदा वार्तराह्राणां १ १९ ४०६३ स्व विवेदा वार्तराह्राणां १ १४ ७५३ स्व विवेदा वार्तराह्राणां १ १४ ७५३ विवेद्य वेद्य वेद्य वार्त्र वेव्य वेद्य |                                     | १८ | 36 | ८५८ | स एवायं मया तेऽद्य              | ٧   | ş               | ६७७ |
| वीतरागमयक्रोघः ४ १० ६८० स वीषो पार्तराष्ट्राणां १ १९ ६१६ वृष्णीना वासुवेनोऽस्मि १० ३७ ७७४ सत्तं क्रीतियन्तो मां ९ १४ ७५३ वेदाना सामवेदोऽस्मि १० २२ ७७० स तत्या अड्या युक्ता ७ २२ ७३५ वेदाविनाधिनं नित्यं २ २१ ६३१ सत्तासानपूनार्थे १७ १८ ८२९ वेदाहं समतीतानि ७ २६ ७३७ सत्तास्तानपूनार्थे १७ १८ ८२९ वेदाहं समतीतानि ७ २६ ७३७ सत्तास्तानपूनार्थे १७ १८ ८२९ व्यवसायास्मिन्ना बुद्धिः २ ४१ ६३८ सत्तास्तानपूनार्थे १७ १८ ८१९ व्यवसायास्मिन्ना बुद्धिः २ ४१ ६३८ सत्त्वासुक्ता सर्वस्य १७ ३ ८३४ व्यवसायास्मिन्ना बुद्धिः २ ४१ ६३८ सत्त्वासुक्ता सर्वस्य १७ ३ ८३४ व्यवसायास्मिन्ना बुद्धिः १० १८ ८५९ स्वत्नात्त्रस्य १७ ३ ८३४ व्यवसायास्मिन्ना वृद्धिः १० १८ ७४ सम्बुःत्रसुक्तः स्वस्यः १४ २४ ८१४ व्यवसायास्मिन्ना १८ ४२ ८५९ सम्बुःत्रसुक्तः स्वस्यः १४ २४ ८१४ व्यवसायास्मिन्ना १८ १८ ४२ ८५९ सम्बुःत्रसुक्तः स्वस्यः १४ २४ ८१४ वर्षोः यवनात्रीति १८ ४२ ८५९ सम्बुःत्रसुक्तः स्वस्यः १४ २४ ८१४ वर्षोः यवनात्रीति १८ ४५ ८५० सम्बुःत्रसुक्तः स्वस्यः १४ २८ ८०७ वर्षोः यवनात्रीति १८ १५ ८५० सम्बुःत्रसुक्त्र १३ २८ ८०७ वर्षाक्रकृष्णे गती ह्येते ८ २६ ७४८ सम्बुःत्रसुक्ता स्वित्र १२ १८ ७५९ वर्षो वर्षे प्रतिद्वास्य ६ ११ ७१३ सर्वाणामा।ऽरन्तस्य १० ३२ ७७६ वर्षो तेत्रो प्रतिद्वास्य १९ २८ ८६३ वर्षो तेत्रो प्रतिद्वास्य १८ १८ ४६ ८६० सर्वक्ताणि मनमा १८ १३ ७०१ वर्षो तेत्रो प्रतिद्वास्य १८ १८ ८६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                                   | १० | १८ | ७६९ | सक्ताः कर्मण्यविद्वासो          | ą   | २५              | ६६९ |
| हणीना वासुदेवोऽरिम वेदाना सामवेदोऽरिम वेदाना सामवेदोऽरिम वेदाना सामवेदोऽरिम वेदाना सामवेदोऽरिम वेदाविनाश्चिनं नित्यं वेदां समतीतानि वेदेषु यशेषु तपःसु चैव व्यवस्थायात्मिका बुद्धिः व्यवस्थायात्मिका बुद्धिः व्यवस्थायात्मिका बुद्धिः व्यासिश्रणेव वाक्येन व्यासप्रसावाच्छुतवान् स्ट ४१ ६३८ स्वासिश्रणेव वाक्येन व्यासप्रसावाच्छुतवान् स्ट ४१ ८६९ सह्यं सुक्षे सक्त्याः स्ट ४१ ८१९ सह्यं सुक्षे सक्त्याः स्ट १८ ७५ ८६९ सह्यं सुक्षे सक्त्याः स्ट १८ ७५ ८६९ सह्यं सुक्षे सक्त्याः स्ट १८ ०५ ८६९ सह्यं सुक्षे सक्त्याः स्ट १८ ०५ ८६९ सह्यं सुक्षे सक्त्याः स्ट १८ ०५ ८६९ सम्बाह्यस्थाः स्ट १८ ०५ ८६९ सम्बाह्यस्थाः स्व सुक्षे सक्त्याः स्ट १८ ०५ ८६९ सम्बाह्यस्थाः स्ट १८ ०५ ८६९ सम्बाह्यस्थाः स्ट १८ ०५ ८६० सम्बाह्यस्थाः स्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | वियाह कामान्यः सर्वोन               |    |    |     | सखेति मत्वा प्रसमं              | ११  | ४१              | 928 |
| वेदाना सामवेदोऽसिम १० २२ ७७० स तया अद्धया युक्ता ७ २२ ७३५ वेदाविनाशिनं नित्यं २ २१ ६३१ सत्कारमानपूनार्थे १७ १८ ८२२ वेदा स्वस्तातानि ७ २६ ७३७ सत्वासिद्धायते ज्ञानं १४ १७ ८१२ व्यवधायातिमका बुद्धिः २ ४१ ६३८ सत्वासिद्धायते ज्ञानं १४ १७ ८१२ व्यवधायातिमका बुद्धिः २ ४१ ६३८ सत्वासिद्धायते ज्ञानं १४ १७ ८११ सत्वासिम्भणेव वाक्येन २ १४ ६३८ सत्वासिद्धायते ज्ञानं १४ १८ ८११ सत्वासिद्धायते ज्ञानं १८ ७५ ८६१ सत्वासिद्धायते ज्ञानं १४ १८ ८११ सत्वासिद्धायते ज्ञानं १८ १८ १८ सत्वासिद्धायते ज्ञानं १४ १८ ८११ सत्वासिद्धायते व्यवस्त्वास्त्वास्त्वास्त्वास्त्वास्त्रावे १४ १८ ८१४ सत्वासिद्धायते व्यवस्त्वास्त्वास्त्वास्त्वास्त्वास्त्वास्त्वास्त्वास्त्वास्त्वास्त्वास्त्वास्त्वास्त्वास्त्वास्त्वास्त्वास्त्वास्त्वास्त्वास्त्वास्त्वास्त्वास्त्वास्त्वास्त्वास्त्वास्त्वास्त्वास्त्वास्त्वास्त्वास्त्वास्त्वास्त्वास्त्वास्त्वास्त्वास्त्वास्त्वस्त्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |    |    |     | स बोषो घार्तराष्ट्राणां         | ş   | १९              | ६१६ |
| वेदाविनाशिनं नित्यं २ २१ ६३१ सत्कारमानपूजार्थे १७ १८ ८३९ विद्यं प्रसेषु तपासु चैव ८ २८ ७४९ सस्वास्त्रद्धायते ज्ञानं १४ १७ ८१२ वस्वास्त्रपातिम्मा बुद्धिः २ ४१ ६३८ सस्वास्त्रद्धायते ज्ञानं १४ १० ८११ सम्बास्त्रपातिम्मा बुद्धिः २ ४१ ६३८ सम्बास्त्रद्धायते ज्ञानं १४ ९ ८११ सम्बास्त्रपातिम्मा बुद्धिः २ ४१ ६३८ सम्बास्त्रपातिम्मा बुद्धिः २ ४१ ६३८ सम्बास्त्रपाति १८ ७५ ८६९ सम्बास्त्रपाति १८ १८ ४१ समोऽहं सर्वस्त्राः ३ ३३ ६७२ समोऽद्याप्तिम्मा १७ २६ ८४१ समोऽद्याप्तिम्मा १७ २६ ८४१ समोऽहं सर्वस्त्राः १४ २४ ८१४ समोऽद्याप्तिम्मा १५ २१ ७०४ सम्बास्त्रपाति १५ ८ ४५ ८५९ समं कार्याश्राप्रीयं ६ १३ ७१३ समं सर्वेषु भृतेषु १३ २८ ८०७ समं सर्वेषु भृतेषु १३ २८ ८०६ समं सर्वेषु भृतेषु १३ २८ ८०६ समा श्रामेण्यामा १६ १३ ७०१ स्वर्षा स्वर्पा १५ १८ ७९४ समा सर्वेषु भृतेषु १३ २८ ८०६ समा सर्वेषु भृतेषु १३ २८ ८०६ समा सर्वेषु भृतेषु १३ २८ ८०६ समा सर्वेषु भृतेषु १३ १७ ८०६ स्वर्षा स्वर्पा १६ १३ ७०१ स्वर्षा स्वर्पा १६ १३ ७०१ स्वर्षा स्वर्पा १६ १३ ७०१ स्वर्षा स्वर्पा स्वर्पा स्वर्पा १६ १३ ७०१ स्वर्षा स्वर्पा स्वर्पा १६ १६ ८६६ स्वर्षा स्वर्पा स्वर्पा १६ १३ ७०१ स्वर्षा स्वर्पा स्वर्पा १६ १६ ८६६ स्वर्पा स्वर्पा स्वर्पा १६ १३ ७०१ स्वर्षा स्वर्पा स्वर्पा स्वर्पा १६ १६ ८६६ स्वर्षा स्वर्पा स्वर्पा १६ १६ ८६६ स्वर्पा स्वर्पा स्वर्पा स्वर्पा स्वर्पा १६ १६ ८६६ स्वर्पा  |                                     |    |    |     | सततं कीर्तयन्तो मां             | ٩   | १४              | ७५३ |
| वेदाविनाशिनं नित्यं व २ २१ ६३१ सक्तारमानपूजार्थे १७ १८ ८३९ विवाहं समतीतानि ७ २६ ७३७ सच्चास्स्रज्ञायते ज्ञानं १४ १७ ८१२ विद्यु यशेषु तपःसु चैव ८ २८ ७४९ सच्चं रज्ञस्म इति १४ ९ ८११ व्यवसायात्मिका बुद्धिः २ ४१ ६३८ सच्चं सुखे सज्ज्ञपति १४ ९ ८११ स्वामिश्रेणेव वाक्येन ३ २ ६५४ सच्चान्त्रप्पा सर्वस्य १७ ३ ८३४ व्यवसायात्मिका बुद्धिः २ ४१ ६३८ सच्चान्त्रप्पा सर्वस्य १७ ३ ८३४ व्यवसायात्मित्रचा स्वामित्रचेव सच्याः ३ ३३ ६७२ स्वद्यां वेष्टते सब्द्याः ३ ३३ ६७२ स्वद्यां वेष्टते सब्द्याः ३ ३३ ६७२ स्वद्यां वाध्यमावे च १७ २६ ८४१ सम्बद्धाः सब्द्यः १४ २४ ८१४ समीऽद्दं स्वर्युः स्वस्यः १४ २४ ८१४ समीऽद्दं स्वर्युः स्वस्यः १४ २४ ८१४ समीऽद्दं स्वर्युः स्वर्यः १४ २४ ८१४ समीऽद्दं स्वर्युः स्वर्यः १४ २४ ८१४ समीऽद्दं स्वर्याः १८ ४२ ८५९ समं कार्याशरीग्रीवं ६ १३ ७०३ श्रम् स्वर्यात्माति १८ १५ ८५० समं स्वर्योत् स्वरं १२ २८ ८०७ समं स्वर्योत् स्वरं १२ २८ ८०७ समं स्वर्योत् स्वरं १२ १८ ७९४ समं स्वर्योत्माति १८ १५ ८५० समं स्वर्योत्म स्वरं १२ १८ ७९४ समं स्वर्योत्म स्वरं १२ १८ ७९४ समं स्वर्योत्म स्वरं १६ १८ ७९४ समं स्वर्योत्म १० १२ १८ ७९४ स्वर्यात्माति १६ ११ ७१३ स्वरंक्तमीणि मनसा १९ १३ ७०१ स्वरंक्तमीण्यपि स्वरं १८ १८ ८६३ स्वरंक्तमीण्यपि स्वरं १८ १८ ८६३ स्वरंक्तमीण्यपि स्वरं १८ ५८ ८६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |    |    |     | स तया श्रद्धया युक्ती           | U   | ąą              | ७३५ |
| वेवाहं समतीतानि वेदेषु यशेषु तपःषु चैन देदेषु यशेषु तपःषु चैन त्यवसायात्मिक बुद्धिः त्यवसायात्मिक बुद्धिः त्यवसायात्मिक बुद्धिः त्यामिश्रेणेव वाक्येन त्यासमञ्जलवान् श्र ४५ ६६८ सत्त्व सुखे सञ्जलति १४ ९ ८११ सत्त्वानुरूपा सर्वस्य स्वानुरूपा सर्वस्य स्वानुरूपा सर्वस्य श्र १८ १८ १४ सत्त्वानुरूपा सर्वस्य स्वानुरूपा सर्वस्य १४ ९ ८११ सत्त्वानुरूपा सर्वस्य स्वानुरूपा सर्वस्य १४ ९ ८११ सत्त्वानुरूपा सर्वस्य स्वानुरूपा सर्वस्य १४ १८ ८११ सह्यां वेष्टते स्वस्याः १४ १८ ८११ सह्यां वेष्टते स्वस्याः १४ १८ ८११ सम्द्रां वेष्टते स्वस्यः १४ १८ ८१४ सम्द्रां वेष्टते सस्यः १४ १८ ८१४ सम्द्रां वेष्टते स्वस्यः १४ १८ ८१४ १४ ८१४ १४ ८१४ १४ ८१४ १४ ८१४ १४ ८१४ १४ ८१४                                |                                     |    |    |     |                                 | १७  | १८              | ८३९ |
| स्वविधायात्मिका बुद्धिः २ ४१ ६३८ सम्बं सुखे सज्ज्ञयति १४ ९ ८११ स्वामिश्रेणेव वाक्येन ३ २ ६५४ सस्वानुरूपा सर्वस्य १७ ३ ८३४ स्वानुरूपा सर्वस्य १७ ३ ८३४ स्वानुरूपा सर्वस्य १७ ३ ८३४ सह्यां वेष्टेत स्वत्याः ३ ३३ ६७२ सह्यां वेष्टेत स्वत्याः ३ ३३ ६७२ सह्यां वेष्टेत स्वत्याः ३ ३३ ६७२ सह्यां वेष्टेत स्वत्याः १४ २४ ८१४ समीऽद्दे सर्वम्रतेषु ९ २९ ७६० समीऽद्दं सर्वम्रतेषु ६ १३ ७१३ सर्वा सर्वा १४ २८ ८०७ सम्बार्गियाव्य १८ १८ ८५० सम्बार्गियाव्य १० ३२ ८७६ सम्बार्गियाव्य १८ १८ ८५० सम्बार्गियाव्य १० ३२ ७७६ स्वा स्वा स्व स्व स्व स्व १३ २८ ८०७ सम्बार्गियाव्य १० ३२ ८७६ सम्बार्गियाव्य १० ३२ ७७३ स्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | ø  | २६ | ७इ७ | संखात्सञ्जायते जानं             | १४  | १७              | ८१२ |
| स्यामिश्रेणेव वाक्येन १८ ४६ ६५४ सच्चानुरूपा सर्वस्य १७ ३ ८३४ स्वामुक्ष्या सर्वस्य १७ ३ ८३४ सह्यां वेष्टते स्वस्याः ३ ३३ ६७२ सह्यां वेष्टते स्वस्याः १४ २४ ८१४ सम्द्रां विष्टते स्वस्यः १४ २४ ८१४ सम्द्रां विष्टते सम्द्रां १४ २४ ८१४ सम्द्रां विष्टते सम्द्रां १४ २४ ८१४ सम्द्रां विष्टते सम्द्रां १४ १४ ८१४ सम्द्रां सम्द्रां १४ १४ ८१४ सम्द्रां सम्द्रां १४ १४ ८१४ सम्द्रां सम्द्रां सम्द्रां सम्द्रां सम्द्रां सम्द्रां १४ १४ ८१४ ८१४ सम्द्रां सम्द्रां सम्द्रां १४ १४ ८१४ सम्द्रां सम्द्रां सम्द्रां सम्द्रां सम्द्रां सम्द्रां सम्द्रां १४ १४ ८१४ सम्द्रां सम |                                     |    |    |     | सस्वं रजस्तम इति                | १४  | Ų               | ८१० |
| स्याध्ययादाच्छुतवान् १८ ७५ ८६९ सहश्चं बेष्टते स्वस्याः ३ ३३ ६७२ सहयोदे साधुमावे च १७ २६ ८४१ सम्द्रावे साधुमावे च १७ २९ ७६० सम्द्रावे स्वस्याः श्रीवे ७२ १९ ७६० सम् कार्याद्याग्रीतं ६ १३ ७१३ सम् स्वत्याद्याग्रीतं ६ १३ ७१३ सम् स्वत्याद्याग्रीतं १८ १५ ८५० सम् स्वत्याद्याग्रीतं १८ १६ ७१७ सम् स्वत्याच्याग्रीतं १८ १८ ७९७ सम् स्वत्याच्याग्रीतं १८ १८ ७६० सम् स्वत्याच्याग्रीतं १० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |    |    |     | सत्त्वं सुखे सञ्जयति            | १४  | 9               | 688 |
| व्यासप्रसादाच्छुतवान् १८ ७५ ८६९ सहद्यां वेष्टते स्वस्याः ३ ३३ ६७२ वद्यावे साधुमावे च १७ २६ ८४१ चनातीहिँव यः सोढुं ५ २३ ७०४ सम्प्रुःखसुखः स्वस्यः १४ २४ ८१४ समेऽ इं सर्वमृतेषु ९ २९ ७६० समे कार्याधारीष्रीवं ६ १३ ७०३ समे स्वर्तावे साधुमावे च १४ ८१४ ८१४ समे कार्याधारीष्रीवं ६ १३ ७०३ समे सर्वेषु भृतेषु १३ २८ ८०७ समे सर्वेषु भृतेषु १३ २७ ८०६ समः श्राची वेष्ठो प्रतिद्याच्य ६ ११ ७१३ स्वर्णमामाश्चिरत् १० ३२ ७७३ स्वर्णमामाश्चिरतं १९ २८ ७६० स्वर्कमीणि मनसा ६ १३ ७०३ स्वर्कमीणि मनसा ६ १३ ७०६ स्वर्कमीणि स्वरा १८ ५६ ८६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |    |    |     | सत्त्वानुरूपा सर्वस्य           | १७  | Ę               | ८३४ |
| श सन्दावे साधुमावे च १७ २६ ८४१ शक्तावे तिहैंव यः चोढुं ५ २३ ७०४ समदुःखमुखः स्वस्यः १४ २४ ८१४ चनेः चनेष्परमेत् ६ २५ ७१७ समं कार्याचारोप्रीवं ६ १३ ७१३ चने। यत्तेष्परमेत् १८ ४२ ८५९ समं कार्याचारोप्रीवं ६ १३ ७१३ चने। यत्तेष्परमोति १८ १५ ८५० समं स्वेतु भृतेपु १३ २८ ८०७ चने। यत्तेष्परमोनिर्वेत् १८ १५ ८५० समं स्वेतु भृतेपु १३ २७ ८०६ चने। यत्तेष्परमञ्जेरवं ६ ११ ७१३ स्वर्धणामाश्चिरन्तश्च १० ३२ ७७३ चनेक्रमोणि मनमा ६ १३ ७०१ चनेक्रमोणि मनमा ६ १३ ७०१ चनेक्रमोणि मनमा १५ १३ ७०१ चनेक्रमोणि मनमा १५ १३ ७०१ चनेक्रमोणि मनमा १८ १६ ८६३ चनेक्रमोण्यापर्य १८ ५६ ८६३ चनेक्रमोण्यापर्य १८ ५६ ८६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | न्यासप्रसादाच् <u>ञ</u> ुतवान्      | १८ | ७५ | ८६९ |                                 | ₹   |                 |     |
| शनैः शनैरुपरमेत् ६ २५ ७१७ समीं ऽहं सर्वमूतेषु ९ २९ ७६० समें दमस्तपः श्रीचं १८ ४२ ८५९ समं कार्याशरोप्रीवं ६ १३ ७१३ शरीरं यहवाप्रीति १५ ८ ८२१ समं पर्यान्हि सर्वत्र १३ २८ ८०७ शरीरवाझ्यानोमिर्यत् १८ १५ ८५० समं सर्वेषु भूतेषु १३ २७ ८०६ श्रक्तुष्टच्चे गती ह्येते ८ २६ ७४८ समः श्री च मित्रे च १२ १८ ७९४ स्वां व्याप्ताह्य १० ३२ ७७३ श्रमाश्चमफलेरवं ९ २८ ७६० सर्वक्रमीणि मनसा ५ १३ ७०१ श्रीवे तेजो धृतिर्शस्य १८ ४३ ८६० सर्वक्रमीण्यपि सदा १८ ५६ ८६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | হা                                  |    |    |     | सद्भावे साधुमावे च              | १७  | २६              | ८४१ |
| यमो दमस्तपः श्रीचं १८ ४२ ८५९ समं कायश्वरोग्रीवं ६ १३ ७१३ यरीरं यदवाप्नीति १५ ८ ८२१ समं परयित् सर्वत्र १३ २८ ८०७ शरीरवाझ्यानेमिर्यत् १८ १५ ८५० समं सर्वेपु भृतेपु १३ २७ ८०६ श्रक्तुकृष्णे गती ह्येते ८ २६ ७४८ समः श्री च मित्रे च १२ १८ ७९४ श्रुची देशे प्रतिद्वाप्य ६ ११ ७१३ सर्गाणामा/उरन्तश्च १० ३२ ७७३ श्रुमाश्चभफ्रेतेवं ९ २८ ७६० सर्वक्रमीणि मनसा ५ १३ ७०१ श्रीये तेशे धृतिर्वास्यं १८ ४३ ८६० सर्वक्रमीण्यपि सदा १८ ७६ ८६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     | لو | २३ | 808 | समदुःखषुखः स्वस्थः              | 28  | २४              | 638 |
| समो दमस्तपः शौचं १८ ४२ ८५९ समं कायशिरोग्रीवं ६ १३ ७१३ स्तरीरं यदवाप्रोति १५ ८ ८२१ समं प्रस्मित् सर्वत्र १३ २८ ८०७ स्तरीरं यदवाप्रोति १५ ८ ८५० समं सर्वेषु भूतेषु १३ २७ ८०६ श्रक्तकृष्णे गती ह्येते ८ २६ ७४८ समः शत्री च मित्रे च १२ १८ ७९४ श्रुमाश्चभफ्रेतेवं ९ २८ ७६० सर्वकृष्मीण मनसा ५ १३ ७०१ श्री तेत्रो धृतिर्दाक्यं १८ ४३ ८६० सर्वकृष्मीण मनसा १८ ६६ ८६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | शनैः शनैरुपरमेत्                    | ξ  | २५ | ७१७ | समोऽहं सर्वमृतेपु               | 8   | २९              | ७६० |
| शरीरवाब्बनोमिर्यंत् १८ १५ ८५० समं सर्वेषु भूतेषु १३ २७ ८०६<br>ग्राङ्ककृष्णे गती होते ८ २६ ७४८ समः शत्री च मित्रे च १२ १८ ७९४<br>ग्राची देशे प्रतिग्राप्य ६ ११ ७१३ सर्गाणामाि १२ त्यक्ष १० ३२ ७७३<br>ग्रामाग्राभफलेरेवं ९ २८ ७६० सर्वकर्मािण मनसा ५ १३ ७०१<br>शीर्य तेशे प्रतिरक्षियं १८ ४३ ८६० सर्वकर्मािण सदा १८ ५६ ८६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | श्रमो दमस्तपः शौचं                  |    |    |     | समं कायशिरोग्रीवं               | ξ   | १३              | ७१३ |
| ग्रुक्तकृष्णे गती होते ८ २६ ७४८ समः शत्री च मित्रे च १२ १८ ७९४ श्वची देशे प्रतिग्राप्य ६ ११ ७१३ सर्गाणामाहिरन्तक्ष १० ३२ ७७३ श्रुमाश्चमफलेरेवं ९ २८ ७६० सर्वकर्माण मनसा ५ १३ ७०१ श्वीर्य तेत्रो प्रतिहास्यं १८ ४३ ८६० सर्वकर्माण्यपि सहा १८ ७६ ८६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | १५ | 6  | ८२१ | समं पस्यन्हि सर्वत्र            | १३  | २८              | ८०७ |
| श्चनी देशे प्रतिष्ठाप्य ६ ११ ७१३ सर्गाणामाहिरन्तश्च १० ३२ ७७३<br>शुभाशुभफ्तेरेवं ९ २८ ७६० सर्वकर्माणि मनसा ५ १३ ७०१<br>शीर्य तेजो धृतिर्दास्यं १८ ४३ ८६० सर्वकर्माण्यपि सहा १८ ७६ ८६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>शरीरवा</b> झानोमिर्यत्           | १८ | १५ | 640 | समं सर्वेषु भूतेषु              | १३  | २७              | ८०६ |
| श्रमाञ्चमफलेरेवं ९ २८ ७६० सर्वकर्माणि मनसा ५ १३ ७०१<br>शौर्य तेजो घृतिर्वास्यं १८ ४३ ८६० सर्वकर्माण्यपि सदा १८ ७६ ८६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _                                   | ۷  | २६ | ১४७ | समः शत्री च मित्रे च            | १२  | 86              | ७९४ |
| शौर्य तेजो पृतिर्वास्यं १८ ४३ ८६० सर्वकर्माण्यपि सदा १८ ५६ ८६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |    |    |     | सर्गाणाम।(३रन्तश्च              | १०  | ३२              | ৬৬३ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |    |    |     | सर्वेकर्माणि मनसा               | ٧   | १३              | ७०१ |
| JT 7 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | शौर्य तेजो धृतिर्शस्यं<br>गी. र. ५६ | 86 | 84 | ८६० | सर्वेकर्माण्यपि सदा             | 2.0 | ધ્ક             | ८६३ |

|                             |                  |     |       | _                           |     |    |      |
|-----------------------------|------------------|-----|-------|-----------------------------|-----|----|------|
| सर्वगुद्धतम् भूयः           | -                | •   | ८६६   | सन्यासस्तु महानाही          | 4   | Ę  | ६९९  |
| सर्वतः पणिपादं तत्          | १३               | १₹  | ८०१   | संन्यासस्य महावाहो          | १८  | 8  | ሪሄሄ  |
| सर्वद्वाराणि संयम्य         | ሪ                | १२  | 888   | संन्यासः कर्मयोगश्च         | 4   | ₹  | ६९७  |
| सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्    | ŧΥ               | ११  | ८११   | संन्यासं कर्मणां कृष्ण      | 4   | १  | ६९७  |
| सर्वधर्मान्परित्यज्य        | १८               | ६६  | ८६७   | सांख्ययोगौ पृथग्वालाः       | 4   | ሄ  | ६९९  |
| सर्वभूताखत्मानं             | Ę                | २९  | ७१८   | स्थाने हृपीकेश तव           | ११  | ३६ | ७८२  |
| सर्वभूतस्थितं यो मां        | Ę                | ₹१  | ७१८   | स्थितप्रज्ञस्य का भाषा      | ₹   | 48 | ६४७  |
| सर्वभूतानि कौन्तेय          | ٠٩               | ঙ   | ७५२   | स्पर्शान्ऋःवा बहिर्बाह्यान  | Ų   | २७ | ७०५  |
| सर्वभूतेषु येनैकं           | १८               | २०  | ८५२   | स्वधर्ममपि चावेश्य          | ₹   | ३१ | ६३५  |
| सर्वमेतहतं मन्ये            | १०               | १४  | ७६९   | स्वमावजेन कौन्तेय           | १८  | ξo | ८६५  |
| सर्वयोनिपु कौन्तेय          | १४               | ሄ   | ८१०   | स्वयमेवात्मनात्मानं         | १०  | १५ | ७६९  |
| सर्वस्य चाहं हृदि           | १५               | १५  | ८२३   | स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः      | १८  | ४५ | ८६०  |
| सर्वाणीन्द्रियकर्माणि       | ٧                | २७  | ६८९   | ह                           |     |    |      |
| सर्वेन्द्रियगुणामासं        | ४ <sup>,</sup> ई | १५  | ८०२   | हन्त ते कथथिष्यामि          | १०  | १९ | 000  |
| सहजं कर्म कौन्तेय           | १८               | ሄሪ  | ८६१   | हतो वा प्राप्यस्यसि स्वर्गे | ì २ | ३७ | ६३६  |
| सहयज्ञाः प्रजाः सृष्वा      | ą                | १०  | ६६०   | हृषीकेशं तदावाक्यं          | १   | २१ | ६१६  |
| सहस्रयुगपर्यन्तं            | 6                | १७  | ७४६   | क्ष                         |     |    |      |
| साधिभूताधिदैवं मा           | G                | ₹∘  | ७ इ ७ | क्षिप्रं भवति धर्मात्मा     | 8   | ₹१ | ७६ १ |
| सिद्धिं प्राप्ता यथा ब्रह्म | १८               | نېه | ८६३   | क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवं     | १३  | ₹¥ | 606  |
| सीटन्ति मम गात्राणि         | १                | २९  | ६१८   | क्षेत्रज्ञं चापि मा विद्धि  | १३  | २  | ७९७  |
| सुखदुःखे समे कृत्वा         | ₹                | ३८  | ६३६   | <b>ল্</b>                   |     |    |      |
| सुखं आत्यन्तिकं यत्तत्      | દ્દ              | २१  | ७१६   | ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये       | 3   | १५ | ७५४  |
| सुखं त्विदानीं त्रिविध      | १८               | ३६  | ८५७   | शानविज्ञानतृप्तात्मा        | Ę   | C  | ७१२  |
| सुदुर्दर्शमिटं रूपं         | ११               | ५२  | ७८७   | ज्ञानेन तु तदज्ञानं         | ų   | १६ | ७०२  |
| सुहृनिमत्रार्यदासीन         | Ę                | 3   | ७१२   | ज्ञानं कर्म च कर्ता च       | १८  | १९ | ८५२  |
| संकरो नरकायैव               | १                | ४२  | ६२१   | ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानं      | ૭   | ₹  | ७२७  |
| संकल्पप्रमवान्कामान्        | Ę                | २४  | ७१७   | ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता     | १८  | १८ | ८५२  |
| सन्तुष्टः सततं योगी         |                  |     | ७९३   | ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी      | Ļ   | ą  | ६९८  |
| सन्नियम्येन्द्रियप्रामम्    | १२               | ४   | ७८९   | ज्ञेय यत्तरप्रवक्ष्यामि     | १३  | १२ | ८०१  |

## सूची

इसं स्चिपत्र की ऊपर ऊपर से छानवीन करने से वाचक उसकी रचना की फल्पना कर सकेंगे। प्रन्थ और प्रन्यकारों के नाम अक्षरानुक्रम से दिये हैं। एक ही स्वरूप के प्रन्थों की एक ही तालिका दी गई है, यह वाचकों के समझ में आ जाएगा। गीता के रहस्य के स्पष्टीकरण के लिए विपयनिवेचन के अनुरोष में आनेवाली न्यक्तियोंका निर्देश स्वतंत्र शीपिक के नीचे किया गया है। और पारिभाषिक शब्दों का समावेश न्यास्थाओं में करने में आया है।

### ग्रंथ और ग्रंथकार

| अ                                   | ईशावास्योपनिद् २०८, २३१ २७८, |
|-------------------------------------|------------------------------|
| अभिपुराण ४                          | ३१४, ३२२, ३५३, ३६२, ३६३,     |
| अथर्ववेद २५८                        | ३६४, ३६५, ३९२, ५३२, ५३६,     |
| अध्यातम रामायण ४, ६, ३१८            | ५४६, ६३९, ७१८                |
| भनंताचार्य ३६५                      | ु उ                          |
| <b>अपरार्क</b> देव ३८५              | उत्तररामचरित ७२              |
| <b>अमृतना</b> डोपनिपद् ७१६          | उत्तरगीता ३, २२३             |
| अमृतिबिंदूपनिषद् २४८, २८९, ५४७      | उदान (पाली) ४४२              |
| अमितायुमुत्त (पाली ) ५७४, ५८६       | उपनिपद् ( तालिका देखो )      |
| अर्जुनिमश्र ३                       | <b>ड</b>                     |
| अमरकोश ५६, १९०                      | <b>अ</b> चमंग ५              |
| अश्वघोप ६० ४९८, ५६८, ५७४            | <b>न्</b> र                  |
| अष्टादशपुराण-दर्शन ४                | ऋवेद ३३, १७१, २०८, २१४, २२५, |
| अष्टावक गीता ३                      | २४६, २५२, २५३, २५५, २५८,     |
| अवधृत गीता ३                        | २५९, २६५, २८३, २९३, २९४,     |
| क्षा                                | २९९, ३४६, ३६२, ३९९, ४२६,     |
| आनन्द्रगिरि ७६, ३१५, ५३७, ५४०       | ६६१, ६८८, ७५७, ७७५, ८०२,     |
| आनन्द्रतीर्थ (मध्वाचार्य देखो ) ५३७ | ८१७                          |
| आपस्तंत्रीय घर्मसूत्र ३५३           | g .                          |
| आर्षेय ब्राह्मण ५१३                 | ऐतरेयोपनिपद् १७१, २२६        |
| आश्वलयन ग्रह्मसूत्र ५२८, ५६५        | ऐतरेय ब्राह्मण ७२            |
| rear eller                          | को ।                         |
| ईश्वरगीता ३                         | भोक (कृ. गो.) १९०            |
| ईश्वरकृष्ण १५४, १६३, १८२            | ओरायन ५५४, ५५६, ७७४          |

| क                                               | गर्मोपनिपद् १८७-                        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| कठोपनिपट् ५६, ९३, १२०, १४१,                     | गाथा ( तुकाराम देखों )                  |
| १४६, १६०, १७१, १८१, २००,                        | गीतार्थपरामर्च २७                       |
| २०१, २०८, २०९, २२१, २२८,                        | गीता ( तालिका देखी )                    |
| રફર્ણ ૨૪૬, ૨५૦, ફર્લ્ય, ફર્લ્ય,                 | गुरुज्ञान-वसिष्ट-तत्त्वसारायण ४, ६, ३६७ |
| ३६४, ४०८, ४३४, ४३९, ५३०,                        | गोपाछतापन्युपनिपद ५३३                   |
| <b>લ્હે</b> હું ફરૂજ, ફરૂજ, હું હું હું હું હું | गीडपाराचार्ये १५४, १६३                  |
| ८१८, ८२१, ८४०, ८५३, ८६७                         | गींडीय पद्मोत्तर पुराण ४                |
| कथासरित्सागर ४१                                 | गीतमस्त्र ८१                            |
| क्णाद १५१                                       | ন্থ                                     |
| कपिल १५३, ५४६, ५५७                              | चाणक्य ४५०                              |
| कपिलंगीता ३                                     | चार्वाक ७७, ८०,                         |
| कमलकर मङ ५०६                                    | चुह्रवया (पार्श) ४४, ४८३, ७७५           |
| कालिदास४२, ७३, ८३, १०२, १२८,                    | <b>છ</b>                                |
| ३२१, ३३९, ३४०, ४०३, ५६४,                        | छांदीग्योपनिषद् ३२, १५७, १३५,           |
| <b></b>                                         | १५६, १७१, १७३, १८७, २०७,                |
| काले (च्यं. गु. ) ५६३, ५६५, ५७०                 | २२१, २२७, २२९, २३२, २३६,                |
| किरात (भारवि देखी)                              | २३७, २४६, २५३, २५७, २७८,                |
| कुराण २४                                        | २८९, २९१, २९८, ३००, ३०१,                |
| कूर्मपुराण ४                                    | ३१६, ३४४, ३६१, ४१०, ४१४,                |
| केनोपनिपद् २०८, २३३, ३९२, ४०९                   | ८१८, ५२९, ५३२, ५४५, ५४७,                |
| केशव काश्मिरी महाचार्य १७                       | ५४८, ५५५, ५७९, ६५३, ६९१,                |
| केसरी २६०                                       | ७०३, ७२८, ७३९, ७४३, ७७%,                |
| कैवस्योपनिपद् २३७, ३४१, ३८८, ७३०                | ७७५, ७८८, ८१९, ८२०, ८३७,                |
| कौटिल्य (चाणक्य देखों)                          | 6.40                                    |
| कीपीतक्युपनिपद् ६३, ७२, २०८,                    | छुरिकोपनिपट् ५३५                        |
| २९८, ३७४, ४८४                                   | -<br>ਯ                                  |
| कृष्णानंदरवामी २७                               | ज्ञागलसंन्यामोपनिषद्                    |
| ख                                               | ३४१, ८४८, ४५०                           |
| ख् फू-स्रे (कन्पयृशिक्षर) ३९२                   | दैमिनी (मीमांगा, मी. सूत्रः) ५४, ७०,    |
| ग                                               | 262, 265, 456, 760, 786,                |
| गणेश्रमीता ४, ३०५                               | जिमिनीवृत २२, ५४, ७०, ३१७               |
| गणेशपुराण ४                                     | ર્ટ                                     |
| गरुडपुरिण ४                                     | टाकाकस् १६४                             |

पैशाचमाष्य

ब्रह्मगीता

Ŧ

१५

K

भ्रमपद (पाली) ९९, १०७, ३७४,

५७६, ५८०, ५८१

३९१, ३९४, ४८३, ४८४, ५७५,

| -                                        |                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| बाल्चरित्र ( मास देखो )                  | १६८, २८१, ३०१, ३१५, ३४०,        |
| बाणमङ ५६९                                | ३४३, ३५९, ३९८, ४१३, ४१७,        |
| बादरायणाचार्य १२, १५०, २४८               | ४२६, ४२९, ४३३, ४३४, ४३७,        |
| वायवल २४, ३७, ३७४, ३७५, ३९१,             | ૪५७, ૪५९, ५५३, ५५९, દર૭,        |
| 398                                      | ६४१, ६४८, ६९४, ७२५, ७३४,        |
| बुद्धचरित ६०                             | ७५८, ७५९, ७६०, ७६६, ७७४         |
| बृहदारण्यकोपनिषद् ९३ ९८, १११,            | मांडारकर (डॉ. रा. गो.) १६, १०,  |
| १३६, १४६, १४८, १७१, १८७,                 | ५३३, ५५२, ५६३, ५६८, ५७४         |
| १९०, २०८, २०९, २१३, २१७,                 | मारवि ४७, ३९९                   |
| २१८, २२१, २२४, २२५, २२८,                 | मास ५, ३१३, ३३१, ५६४, ५६५,      |
| २२९, २३१, २३२, २३४, २३६,                 | ५७०                             |
| २३७, २४९, २५१, २५३, २५८,                 | मास्त्रराचार्य ४१२              |
| २६४, २६६, २७८, २९१, २९६,                 | मीप्म २००, ५१६, ५१७             |
| २९८, २९९, ३१८, ३१५, ३१६,                 | मिश्रुगीता ४                    |
| इरुइ, ३५९, ३६१, ३६३, ३८८,                | म                               |
| ४३७, ४७०, ४९८, ५११, ५२९,                 | मत्स्यपुराण ७६५                 |
| ५३२, ५४५, ५४६, ५५३, ५८०,                 | मधुस्ट्न १४                     |
| ५८२, ६२८, ७३६, ७४०, ४४२,                 | महानारायणोपनिपद् ५३३            |
| ७४६, ८०२,८५३                             | महावमा ३९४, ५७३, ५७५, ५८२       |
| बोध्यगीता ३                              | महाबंस (पाली) ५७६               |
| न्नोघायनस्त्र ३५३, ५६५                   | महापरिनिन्त्राणसुत्त (पाली) ५८१ |
| वोधायन गृह्यशेपस्त्र ५६५                 | मध्याचार्य (सानंदतीर्य) १६, १७, |
| ब्रह्मवालसुत्त ( पाली ) ५७८              | ५३७, ५३९ ५४९                    |
| ब्रह्मवैवर्तकपुराण ५४९                   | मनुस्मृति ३२, ३३, ३४, ३५, ३७,   |
| ब्रह्मसूत्र (वेटान्तसूत्र, शारीरिक टेखो) | ४०, ४१, ४३, ४४, ४६, ४७, ४८,     |
| ब्रह्माण्डपुराण ४                        | ५०, ६६, ६९, ७०, ७४, १०४,        |
| ब्राह्मणघम्मिका (पाली) ५८१               | २०६, १०८, ११२, १२१, १२७,        |
| ब्राह्मण (ताल्किंग देखों )               | १२८, १७१, १८२, १९१, १९४,        |
| भ                                        | १९५, २६६, २६८, २८०, २८६,        |
| मद्द कुमारिल १९०                         | २९२, २९४, २९५, ३३५, ३३९,        |
| मव्मृति ७२, ४२८                          | ३५२, ३५९, ३६०, ३६४, ३६६,        |
| मर्तृहरी ३८, ४७, ८३, ८४, ९१, ९७,         | ३८८, ३९६, ४००, ४७०, ४८४,        |
| ?१०, ११७                                 | ५४१, ५८१, ६१२, ६१९, ६४९,        |
| न्मागवतं ४, १०, ११, १९, ४१, ४७,          | ६६१, ६६२, ६७४, ६७८, ६९०,        |
|                                          |                                 |

| ७०७, ७१८, ७४६, ७६५, ७७१,                                 | ३९९, ४५०,४८२,५१४,५२१,                                |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ७९४, ८१२, ८३८, ८४५, ८५९,                                 | ५२२, ५२६, ५३७, ५५९, ५८३                              |
| मांडुक्योपनिषद् २२६, २४७,                                | द्रोण ३८, ५६, ५२१                                    |
| मिल्डिंद प्रश्न (पाली ) ६०, ३७३, ४४२,                    | कर्ण ३४,४२,६७,५२१                                    |
| بهر برکع فرکع فرکو فرکو                                  | शुल्य ४४, ५२५                                        |
| मुद्देापनिपद् १७९, २००, २०८, २०९,                        | स्त्री १४१, ५२१, ६३३                                 |
| २२१, २३२, २४६, २५०, २५१,                                 | शातिपर्व ३, ९,१०,३०,३२,३३,                           |
| २५८, २७८, ३०१, ३१५, ३४७,                                 | ik' ir' io' id' k' k' ki' kr'                        |
| ५७७, ६३९, ७२८, ७३०                                       | ४६, ४८, ४९, ५०, ५९, ६६, ७०,                          |
| नुरारि कवि ८                                             | ९५, ९८, १०१, १०२, १०७,                               |
| मैन्युपनिषद् १०७, १३६, १३७, १७१,                         | १०९, १११, ११२, ११३, १२०,                             |
| १९१, २४८, २५३, २८५, २८९,                                 | १२७, १३५, १३६, १४५, १५६,                             |
| २९५, ३७८, ५३३, ५४६, ५४७,                                 | १५९, १६५, १६६, १७१, १७८,                             |
| ००३, ५५६, ५५६, ५५८, ७४३,                                 | १८३, १८७, १९३, १९४, १९५,                             |
| رم, در بر رزم, رزم, ومرم,<br>حود                         | २०२, २०५, २०९, २१९, २२२,                             |
| मोरोपंत ६९                                               | रहर, रुध्दे, रुद्दे, रुद्दे, रुद्दे, रुद्दे,         |
| मंकिगीता ३                                               | २७६, २७८, २७९, २८१, २९३,                             |
| मृच्छकटिक ४१                                             | २९४, २९५, ३०६, ३०९, ३१५,                             |
| महाभारत                                                  | ३१६, ३१८, ३१९, ३२०, ३२२,<br>३२७, ३३२, ३३९, ३४१, ३४२, |
| •                                                        | ३२७, ३३२, ३३९, ३४१, ३४२,<br>३४३, ३४५, ३४६, ३५१, ३७१, |
| आदि २०, २१, २२, २४, २५, २७,<br>२८, ४५, ४८, ७७, १०६, १९५, | ३८१, ३८९, ३९०, ३९७, ३९८,                             |
| २६८, २९४, ४०२, ४४८, ५१४,                                 | ४२३, ४४२, ४४५, ४५१, ४७१,                             |
| ५१७, ५२८, ५६५, ५६६                                       | ४८२, ५००, ५०१, ५०२, ५१४,                             |
| समा ११०, ४०२                                             | ५१८, ५२१, ५२२, ५२५, ५२९,                             |
| वन ३२, ३५, ४२, ४३, ४४, ५०, ७२,                           | ५३७, ५४१, ५४३, ५४९, ५५०                              |
| ७४, १०२, १०९, १४१, १९१,                                  | ५५८, ५५९, ५६१, ५६६, ५८३,                             |
| २७७, २७८, २९६, ३१९, ३२२,                                 | ६१७, ६३१, ६४२, ६५५, ६६१,                             |
| ३४६, ३८१, ३९३, ३९५, ४४२,                                 | દ્દુર, દદ્દે, હરશે, હર્ધ, હેર્દ                      |
| ४८२, ५०२, ५१४, ५२१, ५२२,                                 | ७२३, ७३०, ७३२, ७३४, ७४२,                             |
| ५३०, ५६६, ५८२                                            | ७४६, ७५७, ७५८, ७५९, ७६७,                             |
| विराट ३८३                                                | ७७१, ७७७, ७८०, ७८३, ८२७,                             |
| बद्योग ३८, ४१, ४५, ५६, ९४, १०४,                          | ८३०, ८६०, ८६४, ८६७                                   |
| १०९, ३४०, ३४१, ३९४, ३९८,                                 | अनुशासनं ३२, ३४, ३८ ६९, २७३,                         |
|                                                          |                                                      |

| •                                   |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| २९४, २९९, ३८१, ३८९, ३९१,            | रामायण —                             |
| <b>५</b> ૦ રૂં, ५૨૪, ५૨७, ५४१, ५६६, | बासकांड ४३                           |
| ७७०, ७७४, ८१८, ८६०                  | अयोध्याकांड ४५                       |
| अश्वमेच २, ३, ३८, ५९, १४१,१५९,      | अर्ण्यकांड ७७४                       |
| १८०, ३१९, ३२२, ३२७, ३३७,            | युद्धकांड ३९८                        |
| ३४३, ४४२, ४४३, ४७३, ४७९,            | उत्तरकृंड ७३                         |
| ૪૮૦, ૪૮૬, ५२૬, ५૨૬, ५६૬,            | <b>ल</b>                             |
| ५७५, ७१६, ७७०, ८१९, ८१७,            | <b>हिंगपुराण</b> ३२३                 |
| ८६०, ८६७                            | व                                    |
| मीध्मपर्व ५०, २००, २९९, ५२१,        | बज्रसूच्युपनिषद् ५६५                 |
| ५२५, ५६९                            | वृथ्युगाथा (पाली) ५७७                |
| स्वर्गारोहण ३८, ९५, ५२८             | वल्लभाचार्य १६, ५३९                  |
| आश्रमवासिक ४८६                      | वराहपुराण ५                          |
| महावया ५८२                          | वाग्भट ८३६                           |
| य                                   | वाजसनेयी संहिता २५८, ३६५             |
| ·                                   | वामन पण्डित (ययार्थदीपिका) १९        |
| <b>अम्</b> गाता                     | वां युपुराण ५                        |
| ત્રું બાલ સ્વારતા                   | विचि <b>ख्युगी</b> ता <sup>३</sup>   |
| याज्ञवल्क्य ३५, १२७, ३५२, ३५८,      | विदुर ९४                             |
| इद१, ३६५, ४३१<br>४०—२ २४, ००४, ३३०  | विनयपिटक ५७५                         |
| यास्क (निरुक्त ) १८५, १९४, २२१,     | विष्णुपुराण ४, १२१, १९५, ५४९,        |
| २९८, ३००, ३५२, ५४१, ५६४,            | ५७०, ७६५, ७६६                        |
| ଓ୪६                                 | वेद (तालिका देखो )                   |
| योगवासिष्ठ ५, २८७, ३१५, ३२६,        | वेदान्तसार २४३                       |
| ३३४, ३६७ ४१९ ६४४, ६६६               | वेदान्त (शारीरक, ब्रह्मसूत्र) ७, ३२, |
| योगतस्वोपनिषद् ५३५, ५५५             | ७६, ८१, ९८, १४८, १५०, १५२,           |
| ₹                                   | १५६, १६६, १७३, १७५, १७९,             |
| रघुवंश ४१, ७३, ३३९, ३४०, ५६९        | १८०, १८७, १९०, १९३, १९६,             |
| रमेशचन्द्र दत्त ५९७                 | १९८, २००, २०८, २२१, २४६,             |
| रामपूर्वतापिन्युपनिषद् ४१५, ४२३,    | २६६, २६७, २६९, २७२, २७४,             |
| भूत्र् <sub>व</sub> ५४७, ५५५        | २७५, २७६, २८१, २८३, २८४,             |
| रामानुजाचार्य १५, १६, १७, ३११,      | २८९, २९६, २९८, ३००, ३०२,             |
| ५०४, ५३७, ५४३, ५३८, ५५९             |                                      |
| रामगीता ४                           |                                      |
| 71 7 77 77                          |                                      |

| vay lock had her her                         | 200 200 COS all 5 Laif               |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| ४२४, ४४१, ५३९, ५४०, ५४१,<br>५४२, ५४३         | ३७८, ३८७, ३९२, ४००, ४७०,<br>५०७, ८०१ |
| ्रदर, २०२<br>वैद्य (चिन्तामण विनायक) ५१७,    |                                      |
|                                              | सरकार बाबू किशोरीलाल ४९५             |
| ५२९, ५५२, ५६३, ५६७<br><del>च्यासगीता</del> ४ | सद्धर्म पुंडरीक (पाली) ५७४, ५८५,     |
| ***                                          | ५८६                                  |
|                                              | सन्त्रासवसुत्त (पार्ला) ५७८, ५८०     |
| न्द्रद्धात्रेय-स्मृति ३६६<br>_               | सर्वोपनिपद् २१९                      |
| হা                                           | सप्तश्होंकी गीता ७                   |
| ञ्चतपथ ब्राह्मण ३१४, ७७७                     | संहिता ( तारिका देखों )              |
| बाकुंतल ८३, १२८                              | सांख्यकारिका ९७, १३४, १५४,           |
| शिवगीता ४, ५, ६                              | १५९, १६०, १६२, १६४, १६५,             |
| शिवदिन केसरी ३६८                             | १६६, १८०, १८९, १९२, १९३,             |
| श्वेताश्वेतरोपनिषद् १६४, १७१, १८६,           | २०३, २७५                             |
| १८७, २०६, २०९, २१२, २२१,                     | सुत्तनिपात (पाली) ३९०, ५७५,          |
| २२५, २७८, ३१५, ३५३, ३६१,                     | ५७७, ५८०                             |
| ४१८, ५३१, ५३३, ५३५, ६७९,                     |                                      |
| ७४५, ८०२, ८१८, ८२४                           | सुरेश्वराचार्य ६८१                   |
| शैवपुराण ५                                   | सुमाषित ३८                           |
| चांकराचार्य ११, १३, १५, ८१, ९८,              | स्तगीता ४                            |
| १४८, १५४, १५६, १६६, १६९,                     | स्तरंहिता ४                          |
| १७९, १९८, २००, २२३, २६९,                     | सर्वगीता ४, ६                        |
| २७३, २७६, २८३, २९९, ३२३,                     | स्त्र (तालिका देखी)                  |
| ४०९, ५०४, ५०५, ५३७, ५४९,                     | स्यंसिद्धान्त १९३, १९४               |
| ५१७, ५४६, ५६९, ६२८, <i>६९७</i> ,             | में इंसुक्त (पाली) ५५३, ५७५, ५७७,    |
| <b>C</b> 38                                  | 468                                  |
| शंपाकगीता ३                                  | सौन्डरानन्द (पार्छा ) ५६५, ५७३       |
| शांकरमाध्य १२, १५, ८१, ३६४, ३६५              | स्कड पुराण ४                         |
| ग्रांडिल्यस्त्र ४१२, ५४९                     | ह                                    |
| श्रीघर १८, ५३७                               | हुनुमान पंडित १५                     |
| ष                                            | इरिगीवा ९,१०                         |
| पष्टितंत्र १५४                               |                                      |
| स<br>स                                       | हारीतगीता ३, ३६६                     |
| •                                            |                                      |
| समर्थ (रामदास, दासबीध) ४२, १०२,              | GICAN TAIL                           |
| १४६, १६०, १८५, २८३, ३२२,                     | ह य∗॥तः                              |

| श्व                                   |                | ল                      |                     |
|---------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------|
| क्षीरस्वामी                           | १९०            | ज्ञानेश्वर             | १९, २५१, ५०६, ५४०   |
|                                       | <b>व्यक्ति</b> | निर्देश                |                     |
| क्ष                                   |                | खिस्त ३५, ८            | ८६, ३९४, ५५१, ५५२,  |
| अघोरघंट                               | २३५            |                        | ०, ५८३, ५९२, ५९४,   |
| अजीगर्त                               | ४०             |                        | <b>દ</b> ,          |
| अंगु <b>लीमा</b> ल                    | ४४२            |                        | ग                   |
| अन्दुल रहमान                          | 206            | गणपतिशास्त्री          | <b>५</b> ६५         |
|                                       | ६, ५८९, ५९६    | गार्गी                 | <b>२</b> २९         |
|                                       | ८, ५९५, ५९६    | गार्ग्य बालाकी         | २०८, ३१६            |
| <b>ॲटिओ</b> क्स                       | ५९६            | गौतमञ्जद               | 99                  |
| अश्वपति कैकेय                         | ३१६, ५२९       |                        | च                   |
| क्षा                                  | -              | <b>चंद्रशेखराचार्य</b> | f ५४०               |
| <b>आंगिर</b> स                        | 88             | चारुटत्त               | ४१                  |
| आम्रपाछी                              | ४४२            | चित्रस्थ               | ४२१                 |
| इ                                     |                |                        | অ                   |
| इध्वाकु ९,३१                          | ५, ४१९, ४५४    | जनक २२९,               | ३०१, ३१६, ३१७, ३२७, |
| इंग्रामसीह (खिस्त देखें               |                |                        | र३, ३६१, ३६८, ४७१,  |
| . ड                                   |                | ५२९, ५९                | <b>१३</b>           |
| <b>उद्दा</b> लक                       | ३१६            | जनमेजय                 | ७, ९, १०, ४६०, ५१८  |
| उषस्ति चान्नायण                       | ४९             | बरत्कार                | २९४                 |
| ų                                     |                | जरासंघ                 | ५६                  |
| एकनाथ                                 | ५४०            | नावाली                 | ৬৬, ৬८              |
| क                                     |                | जीमूतवाहन              | ४१                  |
| क्रणाद                                | १५१            | जैगीपव्य               | <b>ર્</b> શ્        |
| कत्रीर                                | ५०६            |                        | त                   |
| कॅरायलनस                              | şο             | तुलाधार                | ५०, ३४६             |
| कालखंज                                | ७२             |                        | द                   |
| काशीराज अजातशत्रु                     | २०८, ३१६       | दधीचि                  | ¥ <b>የ</b>          |
| कोलंबस                                | 498            | दक्षप्रजापति           | ३४०                 |
| ख                                     | •              | दारा ( शाहा            | बाटा). ५०६          |
| खनीनेत्र                              | ४६             | -                      | न                   |
| ख़ <del>ॕ</del> ॖ-फू- <del>त्वे</del> | ३९२            | नचिकेत                 | ९३, ११९, १२०        |
|                                       |                |                        |                     |

| _                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| नागार्जुन                                                                                             | ५७३, ५७४, ५८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | महेन्द्र                                                                                                                                                                                                | 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                       | ९, २२१, २२७, ३४०,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | मार्कण्डेय                                                                                                                                                                                              | ४८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ४१३, ४८३                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मार                                                                                                                                                                                                     | ५९४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| निकोल्ध नोटोरि                                                                                        | ह्रस ५९७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मिनाइर ५७८,                                                                                                                                                                                             | <sup>4</sup> ረ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| नेपोलियन                                                                                              | १ <b>३</b> ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | मेग्यास्थेनीस                                                                                                                                                                                           | ५६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| नेस्टर                                                                                                | ५९५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | मैत्रेयी ८१,                                                                                                                                                                                            | २२९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| नंद                                                                                                   | ६७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | य                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| न्यूटन                                                                                                | ४१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | याज्ञवल्क्य ४०, ८१, ३१५,                                                                                                                                                                                | አ <b></b> በዕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ~                                                                                                     | प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ₹ .                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| परशुराम                                                                                               | ४३, ६१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | रामचन्द्र (राम) ३८, ४३, ७२                                                                                                                                                                              | , ७७-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| पाययागोरस                                                                                             | ५९३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | रामशास्त्री                                                                                                                                                                                             | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| पॉल                                                                                                   | śέ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | रावण                                                                                                                                                                                                    | <b>と</b> ぎる-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| पृयु                                                                                                  | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | राहुलमद्र ५७३,                                                                                                                                                                                          | <b>6</b> ران.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रतर्दन                                                                                              | હર                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| प्रव्हाद १०,                                                                                          | ३२, ३३, ४५, ७२,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | लव                                                                                                                                                                                                      | ४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १२०, १२७, ४२१                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | लक्ष्मण                                                                                                                                                                                                 | ३१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| प्रियनत                                                                                               | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ला-भो-त्से                                                                                                                                                                                              | ३९४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ਧੈ</b> ਲ                                                                                           | ५३९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ব                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| पैल<br>पौलोम                                                                                          | ५३९<br>७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                       | ع ه لاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| • •                                                                                                   | <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | वरेण्य                                                                                                                                                                                                  | 80<br>غولم<br>غولم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| • •                                                                                                   | çe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | वरेण्य<br>वामदेव                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| पौलोम                                                                                                 | <b>७</b> २<br>ब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | वेरेण्य<br>वामदेव<br>विदुर्खा                                                                                                                                                                           | ४०<br>४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| पौलोम<br>वली                                                                                          | <b>७२</b><br><b>ब</b><br>३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | वरेण्य<br>वामदेव<br>विदुर्ला<br>विवस्तान ९,                                                                                                                                                             | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| पौलोम<br>वली<br>बाह्य<br>बाष्ट्रकी                                                                    | ં હર્<br>ક<br>ફર<br>૪૦ <b>૬</b><br>૪૦ <b>૬</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | वरेण्य<br>बामदेव<br>विदुर्ली<br>विवस्तान ९,<br>विश्वामित्र ३९                                                                                                                                           | ४०<br>४१<br>५२५-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| पौलोम<br>वली<br>बाह्य<br>बाष्ट्रस्थी<br>बुद्ध ५५                                                      | े ७२<br>व<br>१२<br>४०९<br>४०९<br>२, ५५३, ५७३, ५७६,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | वरेण्य<br>बामदेव<br>विदुर्ली<br>विवस्तान ९,<br>विश्वामित्र ३९                                                                                                                                           | ४०<br>४१<br>५२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| पौलोम<br>वली<br>बाह्य<br>बाष्ट्रस्थी<br>बुद्ध ५५                                                      | ં હર્<br>ક<br>ફર<br>૪૦ <b>૬</b><br>૪૦ <b>૬</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | बरेण्य<br>बामदेव<br>बिदुर्ली<br>विवस्तान ९,<br>बिश्वामित्र ६९<br>इत्र ४६                                                                                                                                | ४०<br>४१<br>५२५-<br>५२५-<br>१, ७२<br>४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| पौलोम<br>वही<br>बाह्य<br>बाप्स्टी<br>बुद्ध ५५<br>५८८, ५९                                              | ं ७२<br>व<br>४०९<br>४०९<br>४०९<br>२, ५५३, ५७३, ५७६,<br>३, ५९४, ५९५, ५९७,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | बरेण्य<br>बामदेब<br>बिदुर्ली<br>विवत्तान ९,<br>बिश्वामित्र ३९<br>इत्र ४३                                                                                                                                | ४०<br>४१<br>५२५-<br>५२५-<br>१, ७२<br>४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| पौलोम<br>वली<br>बाह्र<br>बाप्कळी<br>बुद्ध ५५<br>५८८, ५९                                               | े ७२<br>व<br>१२<br>४०९<br>४०९<br>२, ५५३, ५७३, ५७६,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | वरेण्य<br>वामदेव<br>विदुर्ला<br>विवस्तान ९,<br>विश्वामित्र ६९<br>वृत्र ४२<br>वेन<br>वैशंपायन ७, १०, ४६०, ५३९,                                                                                           | ४०<br>४१<br>५२५-<br>५२५-<br>१, ७२<br>४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| पौछोम<br>वही<br>बाह्य<br>बाप्प्रस्थी<br>बुद्ध ५५<br>५८८, ५९<br>५९८<br>बृहस्पति                        | ं ७२<br>व<br>३२<br>४०९<br>४०९<br>२, ५५३, ५७३, ५७६,<br>३, ५९४, ५९५, ५९७,<br>१२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | वरेण्य<br>वामदेव<br>विदुर्खी<br>विवस्तान ९,<br>विश्वामित्र ६९<br>वेन<br>वेन<br>वैद्यंपायन ७, १०, ४६०, ५३९,                                                                                              | ४०<br>४१<br>५२५-<br>४०<br>१, ७२<br>४६<br>५४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| पौलीम<br>वली<br>बाह्य<br>बाप्सळी<br>बुद्ध ५५<br>५८८, ५९<br>५९८<br>बृहस्पति                            | ं ७२<br>व<br>१०९<br>४०९<br>१०, ५५३, ५७३, ५७६,<br>३, ५९४, ५९५, ५९७,<br>१२०<br>म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | वरेण्य<br>वामदेव<br>विदुर्ली<br>विवस्तान ९,<br>विश्वामित्र इन<br>वेन<br>वेन<br>वैद्यंपायन ७, १०, ४६०, ५३९,<br>हा<br>शास्त्राश्च                                                                         | %°<br>%°<br>%°<br>%°<br>%°<br>%°<br>%°<br>%°<br>%°<br>%°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| पौछोम<br>वही<br>बाह्य<br>बाप्प्रस्थी<br>बुद्ध ५५<br>५८८, ५९<br>५९८<br>बृहस्पति                        | ं ७२<br>व<br>३२<br>४०९<br>४०९<br>२, ५५३, ५७३, ५७६,<br>३, ५९४, ५९५, ५९७,<br>१२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | वरेण्य<br>वामदेव<br>विदुर्ली<br>विवस्तान १,<br>विश्वामित्र देश<br>देन<br>वेन<br>वैद्यंपायन ७, १०, ४६०, ५३९,<br>श<br>श्वकाश्व<br>शिविरांचा ४१, ७३, १२७,<br>शिवाची ४२६, ४३९,                              | ¥0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| पौलीम<br>वली<br>बाह्य<br>बाप्सळी<br>बुद्ध ५५<br>५८८, ५९<br>५९८<br>बृहस्पति                            | े उर<br>४०९<br>४०९<br>२, ५५३, ५७३, ५७६,<br>३, ५९४, ५९५, ५९७,<br>१२०<br>म<br>- ४९२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | वरेण्य<br>वामदेव<br>विदुर्ली<br>विवस्तान १,<br>विश्वामित्र इन्<br>वेन<br>वेन<br>वेन्द्रांपायन ७, १०, ४६०, ५३९,<br>श<br>श्वाबलाश्व<br>शिविराचा ४१, ७३, १२७,<br>शिवाची ४२६, ४३९,<br>शुक्राचार्थ ४८, ७०,   | % % % % % % % % % % % % % % % % % % %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| पौलीम<br>वली<br>बाह्र<br>बाप्यत्ली<br>बुद्ध ५५<br>५८८, ५९<br>५९८<br>बृहस्पति<br>मास्काराचार्य<br>मृगु | 4<br>37<br>40 8<br>40 8<br>40 8<br>40 8<br>41 8<br>41 8<br>42 8<br>43 8<br>44 8<br>45 8<br>46 8<br>47 8<br>48 8 | वरेण्य<br>वामदेव<br>विदुर्ली<br>विवस्तान १,<br>विश्वामित्र इन्<br>वेन<br>वेन<br>वेन्द्रांपायन ७, १०, ४६०, ५३९,<br>श<br>श्वाबलाश्व<br>शिविराचा ४१, ७३, १२७,<br>श्वावाची ४२६, ४३९,<br>शुक्राचार्थ ४८, ७०, | ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  ** |
| पौछोम<br>वही<br>बाह्य<br>बाप्स्टी<br>बुद्ध ५५<br>५८८, ५९<br>५९८<br>बृहस्पति<br>मास्काराचार्य<br>मृगु  | े उर<br>४०९<br>४०९<br>२, ५५३, ५७३, ५७६,<br>३, ५९४, ५९५, ५९७,<br>१२०<br>म<br>- ४९२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | वरेण्य<br>वामदेव<br>विदुर्ली<br>विवस्तान १,<br>विश्वामित्र इन्<br>वेन<br>वेन<br>वेन्द्रांपायन ७, १०, ४६०, ५३९,<br>श<br>श्वाबलाश्व<br>शिविराचा ४१, ७३, १२७,<br>शिवाची ४२६, ४३९,<br>शुक्राचार्थ ४८, ७०,   | ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  ** |

| श्रीभगवान् ८                     | सुलभा २७९                       |
|----------------------------------|---------------------------------|
| श्वेतकेतु ४८, ७०, २२९, ३३६       | <b>चैतान</b> ५९४                |
| शौनक ३१९                         | सोनकोलिवस ५७३                   |
| स                                | स्कंड २२१                       |
| -सनत्कुमार २२१, २२७, ३०८, ४७०    | स्यूमरिम ३४१                    |
| सरेदसाई (नरहर गोपाल) ५६९,        | Ę                               |
| <b>৬</b> ७०                      | हरिश्चन्द्र ३८                  |
| साकेटीस १९. म.                   | हर्यश्व ३४०                     |
| -सुदामा ८९                       | हॅम्लेट . २९                    |
| -सुमंत ५४०                       | हिरण्यगर्भ ३०९                  |
| युरोषियन                         | । ग्रंथकार                      |
| क्षा                             | गंहे ४९८                        |
| आरिस्टॉटल १९ प्र., ६८, ७३, ३०५,  | गॅहो (हॉ. एच्.) १८६ टी.,        |
| ३०६, ३७२, ४८९                    | गार्वे ' ५४४, ५६८, ५७४          |
| ऑगस्ट कॉट ६३ टी., ६३, ७७, २१४,   | गिगर (गायगर) ५७६                |
| २२६, २८३, ३०५, ३०६, ४८९,         | জ                               |
| ५०८                              | बेम्स सली ३०६ टी., ४९९ टी.,     |
| मार्थर लिली ५९५, ५९६ टी.         | नेम्स मार्टिनो १२५, १७४         |
| ह                                | ज्यूबेट ३०५                     |
| इनॉक रेजिनॉल्ड ५९४ टी.           | ट                               |
| कांट ६४, ६८, ८८, ८९, १२३, १३९,   |                                 |
| १४९, २१५, २१६, २१८, २२३,         | 8.                              |
| २२६, २६०, २६६ टी., ३७५,          |                                 |
| ३८२, ३८५, ४८७, ४८८, ४८९,         | डार्विन १०३, १५२, १५३, १७२, १७९ |
| ५९३                              | 36-3- 86-5                      |
| -कॅरस (पॉल) ८८, ११०, ४९० टी.,    | थ                               |
| ४९३                              |                                 |
| किंग ५९६                         |                                 |
| कोल्ह्रुक १६३ टी., ५९३           | १ (पत्र)                        |
| केर्न ( हॉ. ) ५७४, ५८१, ५८६, ५८८ | नित्वो २६८, ३०६, ३७५, ३९५, ५०८  |
| π<br>                            |                                 |
| जीन ३५, ३७, ६८, ८९, १२३, २१९     | , intrined dictions             |
| २२७, २२८, ४८८                    | न्यूटन है १९९                   |

|                              | प               | व                                                 |  |
|------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--|
| पाइथागोरस                    | ५९३             | विल्यम जेम्स २३४                                  |  |
| <b>पॉ</b> ल् <del>से</del> न | ३९५, ४९८        | विब्सन १६३ टी.                                    |  |
| प्लूटोर्क                    | ५९६             | वेबर ५५०, ५६५                                     |  |
|                              | व               | न्हिसेंट स्मिथ १५४                                |  |
| बटलर                         | Co              | ब्हेंब्हेल ३७                                     |  |
| वेन                          | ३७, ९१, ३७२     | ্<br>য                                            |  |
| <b>बेंथे</b> म               | ૮૪ ટી.          | शिलर ४८१                                          |  |
| बुक्स                        | ३८५             | शेक्सपियर २९                                      |  |
| <b>बु</b> रहर                | ५२४, ५६४, ५६५   | शोपेनहर ६४, १०७, १०९, २२६,                        |  |
|                              | ५७१, ५९०        | 304, 866, 866, 866, 408,                          |  |
| <b>बुर्ने</b> फ              | ५९६             | 480                                               |  |
|                              | म               | शहर ५९७                                           |  |
| <b>मॅकिं</b> डल              | ५६७ ટી.         | अ <b>ध्</b> २,८४ ४०६<br>सिज् <b>विक</b> ३६,८४ ४०६ |  |
| मॉहस्ले                      | ४२८             |                                                   |  |
| मोर्ले                       | ८०              |                                                   |  |
| मॅक्समुलर ४५,                | १३७, २१६, ३७४,  | ३०६, ३३० ३७१, ३७३, ३७८,                           |  |
| ४२८, ४८४,                    | ४९०, ५५५, ५९०   | 899, 480                                          |  |
| <b>मॅ</b> क्मिलन             | १०८ टी,         | चेल ५८६                                           |  |
| मिल ३६, ४०,                  | ६४, ७७, ८४, ८९, | सेनार्त ५५० टी., ५७१                              |  |
| ९०, ११७, ३                   |                 | ह                                                 |  |
|                              | ₹               | हॉब्स ४०, ८०, ८१, ८२                              |  |
| रॉकहिल्                      | ९९, ५६४         | ह्यम ८१, ८९                                       |  |
| रोस्नी                       | ५९६             | हकेल १५३, १६२, १७२, १८६,                          |  |
|                              | रू              | २४७, २७०                                          |  |
| <b>लामार्क</b>               |                 | हेगेल ६४, २१५, २२६                                |  |
| <b>ह्यॅरिन्</b> सर           | ५९०, ५९८        | हेस्वेशिअस ८०, ८२                                 |  |
| लिप् <b>जिक</b>              | ५९६             | हार्टमन् ३०५                                      |  |
| छेस्ली स्टीफन                | રૂદ્દ, રૂહ      | िहस्डेन्डिस्स् ५७६, ६७८, ६८८, ६९५                 |  |
|                              | • •             |                                                   |  |

### व्याख्या (पारिभाषिक शब्द)

|           | स |     | अधिकार          | ইইও |
|-----------|---|-----|-----------------|-----|
| भद्दष्ट   |   | ३७३ | अन्तरंग-परीक्षण | ξ   |
| भद्दैतवाद |   | १३  | अध्यात्म        | ६६  |

| अध्यात्मपक्ष          | ६२, ६३           | भारम-संरक्षण                | ४१, ४२          |
|-----------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|
| अनंत                  | २४८              | भात्मनिष्ठ बुद्धि           | <b>શ્ક્ર</b> ર  |
| अनादि                 | <b>२</b> ६७      | आत्मा की स्वतंत्र           |                 |
| सनारव्यकार्य          | રહેજ             | आध्यात्मिक विवेश            |                 |
| <b>अनु</b> भवादैत     | ३६७              |                             | र्गो ३८२        |
| अनुमान                | ४१०              | ,, ¢                        | ष ४९२           |
| अनुत                  | ર્૪६             |                             | <b>लदुःल</b> ९६ |
| अन्नमयकोश             | २६३              | आधिदैविक विवेच              | न ६३            |
| अपूर्व                | २७३              | ", म                        | र्ग ३८२         |
| अपूर्वता              | २२, ४६९          | ,, <del>Ý</del>             | य ४९२           |
| अभ्यास                | २१, ४६९          | आधिभौतिक विवे               | चन ६२           |
| अमृत २२४, ३६२, ३६३,   | ३६४, ३६६         | ,, म                        | र्गा ३८२        |
| <del>अ</del> मृतत्व   | ४८९, ४ <u>९७</u> | "                           | य ४९२           |
| अमृतान                | ૨૬૩              | आधिदैविक सुखदु              | :ख ९६           |
| अ <b>मृता</b> शी      | ३८७              | आधिदैवत पक्ष व              | २, ६३, १२६, १२८ |
| अर्थवाड २२            | , २३, ४६९        | आधिमीतिक पक्ष               |                 |
| <b>अ</b> ईत्          | ¥ሪሄ              | आधिमीतिक सुख                |                 |
| अविद्या २१२, ३६२,     | ३६३, ३६४         | आधिमीतिक सुख                | बाद ७६          |
| ब्ह्ह्, ५३१           |                  | भानंद                       | २३२             |
| अन्यक्त               | १६०              | भानंदमय                     | २३२             |
| अशुभ कर्मी की भिन्नता | २७४              | <i>आनंदमय</i> कोश           | २इ२             |
| अष्टवा प्रकृति        | १८३              | <b>आप</b> द्धर्म            | ४९              |
|                       | २४७, २५३         | भारवचन प्रमाण               |                 |
| <b>अ</b> संभृति       | ३६२              | भाविटर डिक्टा               | <b>ર</b> રૂ ટી. |
| <b>अ</b> हंकार        | १७५              | भारव्य कार्य 🔴              | २७४             |
| अहंकारबुद्धि          | ११३              | <b>आरं</b> मवाद             | १५२, २४३        |
| -अहिंसाधर्म           | ક ર              | <b>आश्चा</b> यादी           | ४९९             |
|                       | २३९, २४१         | आसुरी संपत्                 | ११०             |
| अईत त्रयग्रान         | १६, १७           |                             | इ               |
| <b>अ</b> स्तेय        | ₹9               | इच्छा-स्वातंत्र्य           | २७१, २८२, २८३   |
| का                    |                  | इन्छान्स्पातञ्य<br>इन्द्रिय | १७३             |
| भाचारमंग्रह .         | ४७६              | 41774                       | ģ               |
| भाचार-तारतम्य         | ४८, ४९           |                             | •               |
| भारम                  | ४०२              | ईश्वर की शक्ति              | <b>२</b> ६६     |

| •                                            |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| ਫ                                            | कर्मविपाक २६३                     |
| <b>उदात्त अथवा प्रेमयुक्त स्वार्थ</b> ८३, ८४ | कर्मयोगशास्त्र ५३,६१,४७६          |
| उस्त्रांतितत्त्व १५५                         | कर्मयोगद्यास्त्र का लैकिक नाम ४७६ |
| उपक्रम २१, २२                                | कर्मयोगी स्थितप्रज्ञ २७५          |
| उपपत्ति २२, २३, ४६९                          | कर्मत्यागनिषेघ ११५, ११६           |
| उपपाडन २३                                    | कर्मसंन्यास ३०३                   |
| उपमंद्वार २१, ४६८                            | कमेंद्रियों के व्यवहार १३२, १३८   |
| उपासना ३६३                                   | कर्माकर्मविवेचन ५१४               |
| <b>₹</b>                                     | काम ११३, ३२८, ३२९, ३३०            |
| ऋक्छंर ५२०                                   | कार्याकार्यनिर्णय ६४, ६८          |
| प्                                           | कापिलसांख्य १५०, १५३, १५९, १६०    |
| एकान्तिक धर्म ९                              | काम्य ३५०                         |
| एपणा ३१५, ३२३                                | काल २९९                           |
| एमि-एसिनपंथ ५९२                              | कृष्णमार्ग २९८                    |
| क                                            | कुष्णार्पेण ११४                   |
| कर्तस्यमृद २७, २८                            | क्रम्णार्पणपूर्वेक कर्म ४३५       |
| कर्तव्यधर्ममोह २५, २६, २७, २८                | क्रममुक्ति ३००                    |
| कर्म ५३,५६,२५४,२५५,२६२                       | क्रियमाण २७४                      |
| कर्मठ 2९६                                    | ख                                 |
| कर्मन्याग (तामस) ३२१                         | स्त्रिस्ती विद्वान्त १५७, १५९     |
| कर्मन्याग (राजस) ३२१                         | खिस्ती संन्यासमार्ग १६०, ५९३      |
| कर्मत्याग (सास्विक) ३२२                      | •                                 |
| कर्मनिष्ठा ३०५, ४५८                          | ग                                 |
| कर्म (निवृत्त) ३५०,३५९                       | गति अथवा स्मृति २९९               |
| कर्म (प्रवृत्त) ३५०,३५९                      | गीता (स्मृति ) ५२१, ५३९, ५४०,     |
| कर्मप्रवाह के पर्याय ज्ञब्द ७६, ७७           | ५६०                               |
| कर्ममोग २७४                                  | गीता शब्दार्थ 🗦                   |
| कर्ममुक्ति २७६                               | गीताधर्म की चतुःस्त्री ११६        |
| कर्मबिशासा ५२                                | गीता-तात्पर्य १०, ११, १२, १४      |
| कर्मयोग ५१, १११, ३०३, ३०४,                   | गुण २०४, २४२                      |
| ३०५, ३५८, ४०३, ४०७, ४३७,                     | गुणपरिणामबाद अथवा गुणोत्कर्ष १७३, |
| ४३८, ४४८, ४५४, ४५५, ४६८,                     | <b>२</b> ५१                       |
| ४७१, ४७६, ५०६, ५३२                           | प्रयपरीक्षण ७                     |
| कर्मयोग, (गीता का) ३०८                       | ग्रंय-तात्पर्य-निर्णय २१          |
|                                              |                                   |

| =                  | <b>.</b>                | त्रिगुणातीत १६८, २५१, इ        | હિલ, ૪૬ ધ્      |
|--------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------|
| चतुर्विध पुरुपार्थ | ६५                      | ४९५                            | •               |
| चतुर्व्यूह         | 866, 860                | त्रिगुणात्मक प्रकृति           | २६५             |
| चित्               | २३०, २४५                |                                | १५८, १५९        |
| वित्त              | . १३६                   | त्रिवृत्करण                    | १८६             |
| चेतना              | ' የሄሄ                   | द                              | • •             |
| चोदना              | ७०, ७१                  | दातन्य                         | ३९६             |
| चोटना धर्म         | ७०, ७१                  | दु:ख                           |                 |
| चातुर्वर्ण्यधर्म   | ६६                      | दुःखंनिवारक कर्ममार्ग          | ९६<br>७०६       |
| चार्वीकधर्म        | ७७, ७८                  | _                              | •               |
|                    | জ                       | देवयान २९७, २९८,<br>दैव        |                 |
| नहाद्वैत           | १६२                     | देवी माया                      | २७२, ३२९        |
| चय                 | ३०, ५२८                 | देवा नाया<br>देवाडेवी सम्प्रशय | <b>२४१</b>      |
| জীৰ                | શ્હેષ્ઠ, રશ્            | ध्रताक्षता चन्त्रशय            | 2.6             |
| चीवन्मुक्त         | ३०२                     | ध                              |                 |
| जीवारमा            | <b>२</b> ६८             | धर्म (पारलोक्षिक)              | ६५              |
| जैसे को तैसा       | ३९७, ४००, ४०५           |                                | १२७.            |
| जो पिण्ड में (देह  | में ) है, वह ब्रह्माण्ड | धर्म (मीमासकों का अर्थ)        | )               |
| में (सृष्टि में )  | है (तस्वमिं ) २२९       | धर्म ( प्राकृत )               |                 |
|                    | 2                       | धर्म (ब्यावहारिक अर्थ)         | ६९              |
| टीकाऍ              | १३                      | धर्म ( यहुदी )                 | ५९२             |
|                    | त                       | धर्म (सामाजिक अर्थ)            |                 |
| तत्त्वमिध          | १४                      | धर्म (अनेक अर्थ)               | ८९, ५०७         |
| वत्                | २४७                     | धर्म (जैन)                     | ५७४, ५८९        |
| तन्मात्राऍ         | १७७                     |                                | Ę٠              |
| तप                 | २५७, २९४                | धर्म ( उपनिपद् )               | ५८७             |
| तम                 | १५८                     |                                | 4,9             |
| तामसबुद्धि         | १४१                     | धर्म ( गाईस्थ्य )              | 6,60            |
| तीसरा मार्ग        | ३००                     |                                | <b>હે</b> કે કે |
| নুষ্টি             | ११९                     | धर्माधर्म                      | ३१, ३२          |
| र्वेत्वा           | १०१                     | धातु                           | ५६६             |
| त्याग              | ३५०, ४६७                | घारणाधर्म <u>े</u>             | ६६, ६७          |
| त्रयीधर्म          | २९२                     |                                | હર, હર          |
| त्रयीविद्या        | २९२                     | वृत्ति                         | १०१             |

| न                        |                    | पितृयान २९७,           | २९८, २९९, ३००       |
|--------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
| नानात्व                  | १५८                | पुरुष                  | શ્વર, રદ્દ પ        |
| नामरूप                   | २१७                | पुरुपार्थ              | ५૪, ૬५              |
| नारायणीय घर्म (सा        | त्त्वत – एकान्तिक- | पुरुपोत्तम             | . २०१               |
| भागवत ) ३                | ४३, ५१८, ५४८,      | तेि                    | १७, १२० १२१         |
| ·                        | ં ५५१, ५६ ફ        | पुष्टिमार्ग            | १७                  |
| नासदीय सूक्त             | २५२                | पोषण                   | १७                  |
| नित्यसंन्यासी            | <b>३</b> ५१        | यौराणिक कर्म           | بربر                |
| निराशावादी               | ४९९                |                        | १५८, १५९, २६५       |
| निर्गुण                  | २४३                | प्रकृति ( रब )         | १५८, १५९, २६५       |
| निर्गुणपरब्रह्म          | ४१२                | प्रकृति (तम)           | १५८, १५९, २६५       |
| निर्गुणम <del>क्ति</del> | १६८                | प्रकृति ( अष्टघा )     | १८२                 |
| निवृत्ति                 | इ५९                | प्रकृति (त्रिगुणात्मक  | ;) २६५              |
| निवृत्तिमार्ग            | <b>ን</b> ሄ         | प्रकृति ( मूछ )        | १८१                 |
| निर्धाण                  | ५८०                | प्रकृति-विकृति         | १८१                 |
| निर्वाणस्थिति            | २३३                | प्रतीक                 | २०८, ४२१, ४२३       |
| निर्वाण की परमञाति       | ११९                | प्रकृत्तिस्वातंत्र्य   | २७१, २८३            |
| निर्वेर इ                | १९४, ३९५, ३९७      | प्रस्थानत्रयी          | १२                  |
| निष्काम-गीताधर्मे        | ଓଓ                 | प्राण अर्थात् इंद्रिया | १७९, १८०            |
|                          | २१६, २१७, ४६०      | प्रारब्ध               | २७४, २७५            |
| नीतिघर्म                 | 6.58               | प्रारंभ                | ४६८                 |
| नीतिशास्त्र              | ېه                 | प्रेय                  | ९३, १२०             |
| नैष्कर्म्य               | २७६                | •                      | দ                   |
| नैष्कर्म्यसिद्धि         | २७६                | फल                     | २२, ४६९             |
| परार्थप्रघान पक्ष        | ९०, ९१             | फलाशा                  | ११२, ३२७            |
| पञ्चीकरण                 | १८५                | फलाशात्याग             | スダゲ                 |
| परमात्मा                 | २०२, ४८९           | ;                      | व                   |
|                          | १७७, १७८, १८७      | बहिरंगपरीक्षण          | ৬, ८                |
| परमाणुवाद ( कणाद )       | १५१, १५२           | बुद्धि १३०, १६६,       | ३७८, ४८१, ४८२,      |
| परमार्थ                  | ४०६                | ४८७, ४८८,              | ४९०                 |
| परमेश्वर का अपरस्वर      | ह्प १८३            | बुद्धि के कार्य        | १३८, १४०            |
| पञ्चरात्रधर्म            | ५४८, ५५०           | बुद्धि ( भारमनिष्ठ )   | १४३                 |
| पातञ्जलयोग               | 608                | ,, (सात्त्विक)         | 5,80                |
| पिण्डज्ञान<br>           | <b>የ</b> ሄሄ        | ,, ( तामस )            | <b>የ</b> ሄ <b>የ</b> |
| गी. र. ५७                |                    |                        |                     |

| बुद्धि (राजस)            | १४१           | महाभारत                   | ३०, ५२७     |
|--------------------------|---------------|---------------------------|-------------|
| " (बासनात्मक) १३८,       | १३९,          | मात्रा                    | १००         |
|                          | ४०७           | मानवधर्म                  | 400         |
|                          | , <i>४७</i> ४ | माया १६१, २११, २२१        | , २२५, २५३, |
| ,, (सद्सद्धिवेक)         | १२५           | र <b>६्४, र६६, ५</b> ३१   |             |
| बुद्धि के नाम            | १७४           | माया (दैवी)               | २४१         |
| बुद्धिभेद                | ३३३           | मायासृष्टि                | २६ २        |
| बुद्धियोग                | ३८४           | मिथ्या                    | २१८         |
| व्रह्म                   | २१३           | मीमांसक-मार्ग             | રુ૧૨, ५४५   |
| ब्रह्मनिर्देश            | २४५           | मीमांचा अथवा मीमांचा-र    | इत २९२      |
| ब्रह्मनिर्वाण मोक्ष      | २५०           | मुक्त                     | १६६, ४६५    |
| व्रह्मसूत्र              | १२            | मुक्ति (क्रम)             | ३००         |
| त्रहास्रि                | २६२           | मुक्ति (विदेह )           | 300         |
| ब्रह्मार्पण ११४          | , ६८८         | मूलपञ्चति                 | १८१         |
| ब्रह्मार्पणपूर्वक कर्म   | ४२६           | मृत्य <u>ु</u>            | <b>३</b> ६३ |
| बौद्धिसदान्त             | ५८६           | मोह                       | २२१, २३९    |
| भ                        | •             | मोक्ष (सांख्यों का अर्थ)  |             |
| मक्ति ४१२                | , ५३३         | मोक्ष (ब्रह्मनिर्वाण) २५० |             |
| मक्तिमार्ग ६६, ४१५, ४१६, |               | मोक्ष (धर्म)              | ६५          |
| ४६३, ४६४                 | •             | य                         | ~ ` `       |
| मक्तियोग                 | ४५७           | यज्ञ                      | 202 VIC     |
| भग                       | १२१           | यश<br>योग                 | २९३, ४७२    |
| भागवत                    | ३४४           |                           | برچ بره     |
| भागवतधर्म ३४२, ५०२       | •             |                           | , ३०७, ३४३, |
| म                        | , ,,,         | ३५३, ४४५, ४५१<br>->- ८    | - ,         |
| -                        |               | योग (धारवर्थ)             | <b>५</b> ६  |
| मन                       | १३३           | योगभ्रष्ट                 | २८६         |
|                          | , १४०         | योगविधि                   | १२०         |
| मन (ब्याकरणात्मक)        | १३५           | योगशास्त्र                | ६१, ४७६     |
|                          | , ५८७         | ₹                         |             |
| मनःपूत                   | १२७           | रज                        | १५८         |
| मनुष्यत्व                | ९२            | राग                       | इंइ०        |
|                          | , १२७         |                           | ९, ४२१, ४६३ |
| मनोमय कोश                | २६३           | राजसबुद्धि                | १४१         |
| मरण का मरण २३५           | , ५८०         | लिङ्ग किंवा स्हमशरीर      | २६३         |

|                          | पारिभाषिक       | ।<br>शब्दों की सूर्च | <sup>†</sup> ८९९              |
|--------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|
| लोकसंग्रह ३३१ से ३       | ३८, ३६३, ४०     | ५ ग्रद दैत           | १९                            |
| व                        |                 | गुद्ध वासना          | , ,<br>, ,                    |
| वर्णाश्रमधर्म            | رور             | ९ शैवपंथ             | १६                            |
| वस्तुतत्त्व २१८          | ी., २२०, २४।    | <b>প্রভা</b>         | ४२५                           |
| वासनात्मकबुद्धि १३       | ₹८०, ४५३        | १ श्रेय              | ९३, ११८                       |
| वासनास्वातंत्र्य         | २९१             | }                    | स                             |
| वासुदेव परमात्मा         | २०७             | भैं सद्या (पूरा)     | शन २१६, २५१                   |
| विकल्प                   | १३४             | िसत २                | २७, २४३, २४७, २५३             |
| विकृति                   | १५८             | सत्तासामान्यत्व      | २१८ स्थाप                     |
| विषस                     | २७१             | सस्राजीकार           | १४६, २३८, २४५                 |
| विद्या २०८, २७७, २७<br>- | ८, ३६२, ३६३     | सत्त्व               | १६८                           |
| ्रेह४, ३६५, ४१           | ς.              | सद्सद्दिवेकदेवत।     | पक्ष १२६,१३१                  |
| विदेहसुक्त               | ३००             | सदसदिवेकबुद्धि       | १२५                           |
| विनाश 🕰                  | <b>३</b> ४३     | सत्य इ               | <sup>१३</sup> , २१८, २१९, २२४ |
| विवर्तवाद                | २४२, २४३        | समत्ववद्वियोग        | ?\?<br>?\?                    |
| विशेष (पंचमहाभूत)        | १७८, १८२        |                      | ₹९६                           |
| ब्यक्त                   | १५९             |                      | ₹,₹<br><b>३</b> ६२            |
| <b>व्यवसाय</b>           | १३५             | संसार                | <b>२</b> ६६                   |
| व्यवसायात्मक बुद्धि      | १३५             | संकरप                | १३५                           |
| व्याकरणात्मक मन          | १३५             |                      | ११३, ३२८, ३३०                 |
| विशिएदित                 | १६, १८          | सत्यानृतविवेक        | ३५, ३६                        |
| वेदान्ती                 | २९२             | संग्रह (कोशार्थ )    | ) ३५१                         |
| वेदान्ती (कर्मयोगी)      | ३५३             | संग्रह (राष्ट्रों का |                               |
| वेदान्ती (संन्यासी)      | ३५३             | संघात                | १४७                           |
| वैदिक्षधर्म<br>के        | 605             | संचित                | २७३                           |
| वैष्णव पंथ               | १६, १७          | संन्यास ३०१          | ४, ३०६, ३५०, ४३७              |
| व्यावहारिक घर्मनीति      | ६५              |                      | 3, ४५७, ४६७, ५०२              |
| শ্ব                      |                 | संन्यासी             | ए० ह                          |
| शास्त्रीय प्रतिपादन पंथ  | ६१              | संन्यासनिष्ठा        | १४                            |
| शांवि                    | ११९, १२०        | संन्यासी खितप्रज्ञ   | ইও४                           |
| शारीर आत्मा              | २४८             | संपत् ( आसुरी )      | ११०                           |
| शारीरक सूत्र             | १२              | सर्वभूतहित           | <b>ሪ</b> ५, ረ६                |
| য়ান্ত্র<br>মান্ত্র      | <b>9</b> ६, ४७६ | सात्वत धर्म          | ,                             |
| <b>ग्रह्मा</b> र्ग       | २९८             | सास्विक वुद्धि       | १४०, १४१                      |

| सांख्य (दो क्षर्थ)            | १५३        | स्वार्थ (सिव्यिक-हेल्वे     | शियस् ) ८२,८३ |
|-------------------------------|------------|-----------------------------|---------------|
| सांख्य (धात्वर्थ)             | રૃષ્ષ      | ·                           |               |
| सांख्य (जानी) ३०४, ३          | १५४, ३६५,  | हीनयान                      | Ų             |
| ४५०, ४५२,                     |            | क्ष                         | 1             |
| साम्य                         | 863        | क्षराक्षरविचार अथवा         | रामाराम-      |
|                               | ३४४, ३४५   | विचार                       |               |
| स्मार्त कर्म                  | 6,8        |                             | १४३, १५०      |
| स्मार्त यश                    | 48         | क्षेत्रज्ञ (आत्मा)          | 288           |
| स्वधर्म                       | ५००        | क्षेत्रक्षेत्रजविचार        | १३२, १४३      |
| सिद्धावस्या                   | २५१        | 5                           | ŗ             |
| स्थितप्रज्ञ                   | ३७६, ४६५   | স                           | १६२           |
| <b>सु</b> खदुःख               | ९६         | शान २०२,                    | २७८, २७९, २८० |
| ., (आध्यात्मिक)               | ९७१        | जानेद्रियों का व्यवहा       | र १३३, १३४    |
| ,, (आधिदैविक)                 | ९७१        | ज्ञानी                      | २९७           |
| ,, (आधिमीतिक)                 | ९७१        | ज्ञान और विज्ञान            | १३, ४६३, ४६४, |
| सुखवाड ( आधिमौतिक )           | હદ         |                             | /દર્          |
| सुध्म                         | १५९        | ज्ञानकर्म <b>स</b> मुचयपक्ष | ४३३           |
| सृध्मशरीर                     | ર્દ્ફરૂ    | शनकांड                      | २९२           |
| सेश्वर नैयायिक                | १५२        | ज्ञाननिष्ठा १४,             | ३०४, ४१६, ४५७ |
| स्थृल                         | १६०        | ज्ञान की पूर्णावस्था        | ર્ક્          |
| स्योधे (केवल, चार्वाक) ५      | ७७, ७८, ७९ | जान-मत्तियुक्त कर्मये       | ोग ४७५        |
| स्वार्थ (दूरदर्शां, हॉब्स्)   |            |                             | २६३           |
| स्वार्थ (उदात्त-भृतदयासे प्रे |            | शनमार्ग ४१५,                | ४१७, ४३०, ४६४ |

## हिन्दु धर्मग्रन्थों का संक्षिप्त परिचय

हिन्दुधर्म के मूलभूत प्रन्यों में महत्त्व और कालानुक्रम दृष्टि से वेट यह श्रेष्ठ और आद्य प्रन्य है; और संहिता, ब्राह्मण तथा उपनिपर्धों का उसमें ही समावेश किया जाता है। यज्ञयागादि के कर्मकाण्ड और परमार्थ-विचारों के ज्ञानकाण्ड इन दोनों का मूल इन तीनों में है । तथापि ज्ञानकाण्ड के मूलभूत आधारग्रन्थ उपनिषद् हैं । हिन्दूधर्म के सामाजिक व्यवहारों का नियन्त्रण स्मृतिग्रन्थों के द्वारा किया जाता है। परन्त उनके मुल आघार ग्हासूत्र है । गृहासूत्रों के सिवा और भी अनेक सूत्रग्रन्थ हैं । परन्तु उनका धर्मव्यवहार से संबन्ध नहीं, किन्तु विश्व के स्वरूप के बारे में उद्घाटन करनेवाली विविध विचारपरंपराओं से हैं। इन विविध विचारपरंपराओं को ही पहुटर्शन कहते है। गौतम के न्यायस्त्र, वैशेषिक स्त्र, जैमिनी के पूर्वमीमासा स्त्र, बादरायण के वेदान्त अथवा ब्रह्मसूत्र, पतञ्जली के योगसूत्र इत्यादि का पड्टर्शन में समावेश होता है; परन्तु पड्टर्शन के सिंवा भी अन्य अनेक सुत्रप्रन्थ है । उनमें पाणिनीसूत्र, शाण्डिल्यसूत्र और नारदस्त्र इत्यादि की गणना होती है । प्राचीन मूर्तिपूजारहित और निर्मल पारमा-र्थिक स्वरूप का वैदिक धर्म में परिवर्तन होकर उपास्य देवताओं को मानने की प्रवृत्ति जारी होने के बाद पुराणों का जन्म हुआ। महामारत और रामायण ये पुराण नहीं. किन्त इतिहास हैं । पुराणों में ही गीता का समावेश होता है। गीतारहस्य ग्रन्थ में इस विपय का प्रसंगानुसार ऊहापोह किया है। परन्तु वाचकों को उसका एकत्र ज्ञान होंबे. इस उद्देश्य से इसका परिचय तालिका के स्वरूप में नीचे सादर किया जाता है ।

- (१) वेद भथवा श्रुतिप्रन्थ :
  संहिता (ऋचाओं का अथवा मन्त्रों का संग्रह / कर्म अथवा यज्ञकाण्ड ब्राह्मण (आरण्यक)
  उपनिष्टें (ज्ञानकाण्ड)
- ( २ ) शास्त्र:--
  - धर्मग्रन्थ: गृह्यसूत्र, स्मृतिग्रन्थ (मनु, याज्ञवल्क्य और हारीत)।
     सूत्र: (पद्दर्शन), नैमिनी (मीमासा अथवा पूर्वमीमांसा)।
     ब्रह्म (वेडान्त, शारीरिक अथवा उत्तर मीमांसा), न्याय (गौतम) योग (पातंज्ञल), सांख्य-वैशेषिक (सांख्यकारिका)।
- (३) सन्य स्त्र:- व्याकरण (पाणिनी), मिक्तमार्ग के (नारद, शाण्डिल्य) स्त्रप्रनथ।
- ( ४ ) इतिहास :- रामायण, महाभारत ( हारिवंश ) ।
- (५) प्रराण:- अष्टादश, महापुराण, उपपुराण और गीता ।

इसी युग में अष्टादश महापुराण और अष्टादश उपपुराण ऐसे वर्गीकरण किये गये हैं । और पृथक् पृथक् गीताओं का जन्म हुआ । गीतारहस्य में निर्देश किये हुए वेदस्मृति-पुराणादि ग्रन्थां की तालिकाएँ अगले पृष्ठा पर दी गयी हैं ।

वेद:- अथर्व, ऋषेट ।

संहिता :- तैत्तिरीय, मनु, वानसनेयी, मृत I

बाह्मण :- आपंय, ऐतरिय, कीपिक, तित्तिरीय, कीपीतकी, शतपथ ।

डवनिषद् :- अमृतिनेन्दु, ईश (ईशावास्य), ऐतरेय, कट, केन, केनस्य, कीपीतकी (की. ब्राह्मण), गर्भ, गोपाल्तापनी, छान्दोग्य, छुरिका, जावाल संन्यास, तैत्तिरीय, ध्यानिंदु, नारायणीय, दृषिहोत्तरतापनीय, प्रश्न, बृहदारण्यक, महानारायण, माण्ड्रक्य, सुण्डक (सुण्ड) मैत्री (मैत्रायणी), योगतत्त्व रामपूर्व (तापनी), वज्रस्वी, श्वेताश्वतर, सर्वं।

स्मृति:- मनु, याज्ञवल्क्य, हारीत ।

सृत्र :-- आपस्तम्त्र, अमितायुसुत्त, आश्वलायन, गृह्यशेष, गौतम-न्याय, नित्तिरीय, नारड, नारद्वञ्चरात्र, पाणिनी, पातज्जलयोग, त्रीधायनथर्म, त्रीधायनगृह, व्रह्म (वेडान्त, ज्ञारीरक), मीमांसा, वेडान्त (ब्रह्म, शारीरक), श्रारीरक (ब्रह्म), श्राण्डिल्य।

कारिकाः -- सांख्यकारिका।

व्याकरण :-- पाणिनी ।

इतिहास :- रामायण, महाभारत ( हरिवंश ) ।

पुराणः – अग्नि, क्र्मे, गणेश, गरुड, गौडीय पद्मोत्तर, देवी मागवत, नारट, वृसिंह, पद्म, ब्रह्माण्ड, भागवत, मतस्य, मार्कण्डेय, लिङ्ग, वराह, विष्णु, स्कन्द, हरिवंद्य।

गीताएँ:- अवधूत, अष्टावक, ईश्वर, उत्तर, कपिल, गणेश, देवी, पराशर, पाण्डव, पिङ्गल, ब्रह्म, बोध्य, मिश्रु, मंकि, यम, राम, विचिख्यु, व्यास, वृत्र, श्चिन, शम्पाक, स्त. स्व्रं, हंस, हारीत।

पाळीक्रन्यः—अभितायुषुत्त, उटान, चुळवग्ग, तारानाय, तेविज्ञम्त (वेविज्यस्त्र) थेरगाथा, दशरथजातक, वीपवंस, धम्मपद, ब्रह्मजाल्खुत्त, ब्राह्मण, घार्मिक, महापरि निन्वाणसुत्त, महावंश, महावग्ग, मिलिन्टप्रश्न, वथ्युगाथा, सद्धमेपुण्डरीक, सुत्तनिपात, सेलसुत्त, सन्वासवसुत्त, सीन्द्ररानन्ट।

## लोकमान्य तिलकजी की जन्मकुण्डली, राशिकुण्डली नथा जन्मकालीन स्पष्टग्रह

शके १७७८ आषाढ कृष्ण ६, स्योंदयात् गत घटि २, पलें ५



४र.शु.

জন.



99

राशिकुंडली



जन्मकालीन स्पष्टग्रह

| रवि | , चंद्र | मंगल      | बुघ           | गुरु        | गुक | शनि<br>। _ | राहु               | ,<br>केंद्र<br>। | लम   |
|-----|---------|-----------|---------------|-------------|-----|------------|--------------------|------------------|------|
| ş   | ११      | ξ         | २             | ११          | ą   | ₹          | · 22               | ب                | m,   |
| 6   | १६      | ٧         | २४            | १७          | १०  | १७         | <sup>;</sup><br>२७ | २७               | १९   |
| १९  | ş       | ३४        | २९            | <b>હ્</b> ર | L   | १८         | ं ३९               | ३९               | , २१ |
| હ્ય | ४६      | <i>३७</i> | १७            | १६          | ঽ   | ø          | १६                 | १६               | ३१   |
|     |         | -14       | · · · · · · · | <u> </u>    |     |            | ~                  | ٠.               |      |

अनुगीतापर्व में भी आया है (म. मा. अश्व. १९. ६१); और ऐसी क्याएं मी है, कि वनपर्वान्तर्गत ब्राह्मण-व्याध-चंवाट में मांच वेचनेवाल व्याध ने किसी ब्राह्मण की, तथा ग्रान्तिपर्व में तुलाघार अर्थात् विनये ने जाविल नामक तपस्वी ब्राह्मण की, यह निरूपण सुनाया है, कि स्वधर्म के अनुसार निष्कामबुद्धि से आचरण करने से ही मोक्ष कैसा मिल जाता है (म. मा. बन. २०६-२१४; ग्रां. २६०-२६३)। इससे प्रकट होता है, कि जिसकी बुद्धि सम हो जाए, वही श्रेष्ठ है। फिर चाहे वह सुनार हो, वहई हो, विनया हो, या कर्साई; किसी मनुष्य की योग्यता उसके धन्धे पर, व्यवसाय पर, या जाति पर, अवलंवित नहीं; किन्तु सर्वथा उसके अन्तःकरण की शुद्धता पर अवलवित होती है; और यही भगवान् का अभिप्राय भी है। इस प्रकार किसी समाज के सब लोगों के लिए मोक्ष के ररवाचे खोल देने से उस समाज में जे एक प्रकार की विलक्षण जायति उत्पन्न होती है, उसका स्वरूप महाराष्ट्र में भागवतधर्म के इतिहास से भली मॉति टीख पड़ता है। परमेश्वर को क्या स्त्री, क्या चाण्डाल, क्या ब्राह्मण-सभी समान हैं; 'देव भाव का भूखा है'—न प्रतीक का, न काले-गोरे वर्ण का; और न स्त्री-पुरुप आदि या ब्राह्मण-चाण्डाल आदि भेटों का ही' साधु नुकाराम का इस विषय का अभिप्राय, इस हिन्दी पट से प्रकट हो जाएगा—

क्या द्विजाति क्या शृद्ध ईश को वेदया भी मज सकती है, धपचों को भी भिक्तभाव में शुचिता कव तज सकती है। अनुभव से कहता हूँ, मैंने उसे कर लिया है सब में, जो चाहे सो पिये प्रेम से अमृत भरा है इम रस में॥

अधिक क्या कहें १ गीताशास्त्र का भी यह विद्वान्ते हैं, कि 'मनुष्य कैसा ही दुराचारी क्यों न हो; परन्तु यदि अन्तकाल में भी वह भी अनन्य भाव से अगवान् की शरण में जाए, तो परमेश्वर उसे नहीं भूलता ' (गीता ९. ३०; और ८. ५-८ देखी )। उक्त पद्य में 'वेश्वया' शब्द (जो साधु तुकाराम के मूल्वचन के आधार से रखा गया है) को देखकर पिवत्रता का दांग करनेवाले बहुतेरे विद्वाना को कशित बुदा लगे। परन्तु सच्च बात तो यह है, कि ऐसे लोगों को सचा धर्मतत्त्व माल्म ही नहीं। न केवल हिन्दुधर्म में किन्तु बुद्धधर्म में यही सिद्धान्त स्वीकार किया गया है (मिल्टिन्प्रश्र ३. ७. २) उनके धर्मग्रन्थों में ऐसी कथाएँ है, कि बुद्ध ने आध्रपाली नामक किसी वेश्या को और अगुलीमाल नाम के चोर को दीक्षा दी थी। ईमाइयों के धर्मग्रन्थ में भी यह वर्णन है, कि काइस्ट के साथ दो चोर स्ति पर चढ़ाये गये थे, उनमें से एक चोर मृत्यु के समय काइस्ट की शरण में गया; और काइस्ट ने उसे सद्वित दी (ल्यूक. २३. ४२ और ४३)। स्वयं काइस्ट ने भी एक स्थान में कहा है, कि हमारे धर्म में श्रदा रखनेवाली वेश्याएँ भी मुक्त हो जाती है (मेय्यू. २१. ३१; ल्यूक. ५०)। यह बात दसवें प्रकर्ण में हम बतला खुके है, कि अध्यात्मश्रास्त्र की दृष्टि से

भी यही सिद्धान्त निष्पन्न होता है। परन्तु यह धर्मतत्त्व शास्त्रतः यद्यपि निर्विवाद है; तथापि जिसका सारा जन्म दुराचरण में ही व्यतीत हुआ है, उसके अन्तःकरण में केवल मृत्यु के समय ही अनन्य भाव से भगवान का स्मरण करने की बुद्धि कैसे जागत रह सकती है! ऐसी अवस्था में अन्ततः काल की वेदनाओं को सहते हुए केवल यन्त्र के समान एक बार 'रा' कहकर और कुछ देर से 'म' कहकर मुंह खोलने और वन्द करने के परिश्रम के सिवा कुछ अधिक लाम नहीं होता । इसलिए मगवान् ने सव लोगों को निश्चित रीति से यहा कहा है, कि 'न केवल मृत्यु के समय ही, किन्तु सारे जीवन भर सदैव मेरा स्मरण मन में रहने हो; और स्वधर्म के अनुसार अपने सव व्यवहारों को परमेश्वरार्पणबुद्धि से करते रहो। फिर चाहें तुम किसी भी जाति के रहो, तो भी तुम कर्मों को करते हुए ही मुक्त हो जाओगे ' (गीता ९. २६–२८ और ३०–३४ देखों)।

इस प्रकार उपनिपदा का ब्रह्मात्मैक्यज्ञान आवालबृद्ध समी लोगों के लिए सुलम तो कर दिया गया है: परन्त ऐसा करने में न तो व्यवहार का लोप होने दिया है: और न वर्ण, आश्रम, जाति-पाँति अथवा स्त्री-पुरुप आदि का कोई मेट रखा गया है। जब हम गीताप्रतिपादित मिक्तमार्ग की इस शक्ति भथवा समता की और ध्यान देते हैं, तब गीता के अन्तिम अध्याय में भगवान ने प्रतिज्ञापूर्वक गीताशास्त्र का बी उपसंहार किया है. उसका मर्म प्रकट हो जाता है | वह ऐसा है - 'सब धर्म छोड़ कर मेरे अकेले की शरण आ जा: में तुझे सब पापों से मुक्त करूँगा, घनराना नहीं।' यहाँ पर धर्म शब्द का उपयोग इसी व्यापक अर्थ में किया गया है, कि सब व्यवहारों को करते हुए भी पापपुण्य से अल्प्ति रहकर परमेश्वररूपी आतमश्रेय जिस मार्ग के द्वारा संपादन किया जा सकता है, वही धर्म है। अनुगीता के गुरुशिष्यसंवाद में ऋषियों ने ब्रह्मा से यह प्रश्न किया (अश्व. ४९), कि अहिंसाधर्म, सत्यधर्म, बत, तथा उपवास, ज्ञान, यज्ञयाग, दान, धर्म, संन्यास आदि जो अनेक प्रकार के मक्ति के साधन अनेक लोग वतलाते हैं. उनमें से सचा साधन कीन है । और शान्तिपर्व के (३५४) उंच्छ्यत्ति उपाख्यान में भी यह प्रश्न है, कि गार्हस्थ्यधर्म, वानप्रस्थधर्म, राजधर्म, मातृ-पितृ-सेवाधर्म, क्षत्रियों का रणांगण में मरण, ब्राह्मणों का स्वाध्याय, इत्यादि जो अनेक धर्म या स्वर्गप्राप्ति के साधन शास्त्रों ने बतलाये हैं, उनमें से ग्राह्म धर्म कीन है ? ये भिन्न भिन्न धर्ममार्ग या धर्म दिखने में तो परस्पर-विरुद्ध माद्यम होते हैं, परन्तु शास्त्रकार इन सब प्रत्यक्ष मार्गों की योग्यता को एक ही समझते हैं। क्योंकि समस्त प्राणियों में साम्यवृद्धि रखने का जो अन्तिम साध्य है, वह इनमें से किसी भी धर्म पर प्रीति और श्रद्धा के साथ मन को एकाप्र किये विना प्राप्त नहीं हो सकता । तथापि, इन अनेक मार्गों की अथवा प्रतीक-उपासना की झन्झट में फँसने से मन घवडा सकता है। इसलिए अकेले अर्जन को ही नहीं: किन्त उसे निमित्त करके सब होगों को भगवान इस प्रकार निश्चित आश्वासन देते है.